वार सेवा मन्दिर

वार सवा मान्दर दिल्ली

क्रम सम्बा

काल नर्

खण्ड



ॐ थीपरमात्मने नमः

# श्रीमद्भगवद्गीता

# तत्त्वविवेचनी हिन्दी-टीकासहित

कल्याण मासिक पत्रके 'गीता-तत्त्वाङ्क'के रूपमें प्रकाशित गीताकी विस्तृत टीकाका संशोधित संस्करण



टीकाकार—

श्रीजयद्याल गोयन्द्रका

मुद्रक तथा प्रकाशक घनस्यामदास जाळान गीताप्रेस, गोरखपुर

> सं २००४ प्रथम संस्करण १०,२५० सं २००७ द्वितीय संस्करण १०,००० मं २००९ तृतीय संस्करण १०,०००

> > मूल्य ४) चार रुपया

#### श्रीहरिः

### प्रथम संस्करणका निवेदन

- NEW YORK

विक्रम-संवत १९९६ में 'कल्याण'का गीता-तन्ताङ्क प्रकाशित हुआ था, जिसमें श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा की हुई गीताकी विस्तृत टीका भी दी गयी थी। विशेषाङ्क उस समयकी कल्याण-की ग्राहक-संख्याके अनुसार ५०६०० छपा था; परन्तु इस अङ्ककी माँग इतनी अधिक रही और प्रेमी ग्राहकोंका आग्रह इतना अधिक रहा कि छपाईमें युद्धजनित अनेक कठिनाइयोंके होनेपर भी इसके १६५०० प्रतियोंके तीन संस्करण और छापने पड़े; परन्तु उससे जनताकी माँगकी पूर्ति न हो सकी। इस टीकाको पुन्तकाकार छापनेका विचार तो पहलेसे ही था; परन्तु एक तो संशोधन-कार्यके लिये अवकाशकी कमी थी और दूसरे प्रेममें भारत-सरकारकी कागज-नियन्त्रण (मितव्यय) आज्ञाके कारण छपाईके कोटेकी अत्यन्त कमी थी, अतः विवशता थी। गीताप्रेमी सज्जनोंके सौभाग्यसे श्रीगोयन्दकाजीने किसी तरह समय निकालकर अपना कार्य कर दिया और प्रेसको विदेशी कागजों-के अतिरिक्त व्ययकी विशेष आज्ञा ग्राप्त हो गयी और इस प्रकार यह कार्य समयक हो सका।

आज्ञा है कि ग्रेमी पाठक इस ग्रन्थसे विज्ञेष लाभ उठानेकी कृषा करेंगे।

—प्रकाशक



# गीता-तत्त्वविवेचनी टीकासहित श्रीमद्भगवद्गीताकी विषय-सूची

| क्रम-संख्या        | विषय                           | पृष्ठ-संख्या | कम-संख्या     | विषय                                            | पृष्ठ-संख्या |
|--------------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|
|                    | पहला अध्याय                    |              |               | के लक्षण तथा आतताय<br>का अभाव ५१)               | प्रीको       |
| १-प्रथम अध्या      | यका नाम और संक्षेप             | ٠٠٠ २९       |               | माप्तिपर पुध्यिका-तात्पर्य                      | ••• ५६       |
| २-प्रथम अध्या      | यका सम्बन्ध—गीनाके उपव         | हममें        |               | दूसरा अध्याय                                    |              |
| महाभारत-यु         | द्रका प्रारम्भिक इतिहास        | ફ∘           | १४-अध्यायका न | नामः संक्षेप और सम्बन्ध                         | ٠٠٠ بري-بري  |
| ३-धृतराष्ट्रका प्र | व्य                            | ∌ ƙ          |               | (ारा उत्साह दिलाये जानेप                        |              |
| ४-धर्मक्षेत्र कुर  | इक्षेत्रका परिचय तथा दुर्य     | धनका         | अर्जुनका युः  | द्रके लिये तैयार न होना                         | और           |
| द्रोणाचार्यके      | पाम जाना                       | ३२           | किंकर्नव्यविग | मूढ होकर भगवान्न उ                              | चित          |
| ५–दुर्योधनद्वारा   | पाण्डव-सेनाका वर्णन            | ₹₹           | शिक्षा देनेक  | ी प्रार्थना करते हुए युउ                        | द्र न        |
| ६-युयुधानः वि      | राट और द्रुपदका परिचय          | ∮&           | करनेका निश    | ध्यय करके बैठ जाना                              | · • ५९-६५    |
| ७–धृष्टकेतुः, इ    | वेकितानः काशिराजः पुरु         | जित्,        |               | ( शिप्यके लक्षण ६४                              | )            |
| कुन्तिभोज,         | दौब्यः युधामन्युः अभिमन्यु     | <b>नथा</b>   |               | (रा आन्मतत्त्वका निरूपण                         |              |
| द्रौपदीके पुः      | प्रोंका परिचय 🎌                | ३५           |               | ी दृष्टिसं अर्जुनको युद्धके                     |              |
| ८-महारथीका         | लक्षण तथा द्रोणः भीष्मः        | कर्ण,        |               | मेलना '''                                       |              |
| कृष, अश्वतः        | यामा, विकर्ण और भूरिश्रवा      | आदि          |               | अनुसार धमें-युद्धकी उपाँ                        |              |
| कौरवपक्षीय         | प्रमुख वीरीका परिचय            | … ३६−३८      |               | यकताका वर्णन <b>कर</b> के मगव                   |              |
|                    | । अपने पक्षके वीरोकी प्र       |              | _             | द्वके लिये उत्माह दिलाना                        |              |
| तथा भीष्मवे        | इारा शङ्खनाद                   | 38-80        |               | ही हीनता और निष्काम कर                          | -            |
| १०-अर्जुनके विः    | गाल रथः ध्वजाः हुपीकेशः        | नामः         |               | र्गन करते हुए अर्जुनको कम                       |              |
| पाञ्चजन्य ए        | वं देवदत्त शङ्खका एवं शिख      | ਾਫੀ-         |               | हत करना <sup>***</sup>                          |              |
|                    | और उमय पक्षके वीराद्वार        |              |               | ागीके विभिन्न अर्थामें प्रयोग                   |              |
| हुई शङ्ख-ध्य       | निकावर्णन ःः                   | 91-88        | ,             | नेपर भगवान् <b>के द्वारा स्थिर</b><br>सम्बद्धाः |              |
| ११-अर्जुनके अन     | नुरोधसे भगवान्का दोनों सेन     | πओ-          | •             | अणः स्थिर-बुद्धिताके साधर<br>पण                 |              |
|                    | रथको ले जाना और अङ्            |              | फलका निरू     |                                                 | 100-44-      |
| सबको देखन          | ना …                           | ४४-४७        |               | तीसरा अध्याय                                    |              |
| (                  | ् गुडाकेशका अर्थ४६ )           |              | २१-अध्यायका   | नामः संक्षेप और सम्बन्ध                         | १२०-१२१      |
| १२-दोनों ओर        | के स्वजनींको देखकर :           | उनके         |               | <b>इने</b> पर साख्य और कर्मयां                  | _            |
| मरणकी आ            | गङ्कांभे अर्जुनका शोकाकुल      | होना         | _             | वर्णन करते हुए अर्जुनको व                       |              |
|                    | नाशः कुलधर्मना <b>श</b> तथा    |              |               | ि लिये आदेश देना                                |              |
|                    | विस्तार आदि दुष्परिणा          |              |               | ी विदेषपताः य <b>शच</b> कका                     |              |
| बतलाते हुए         | ( धनुष-बाण छोड़कर बैठ <b>ा</b> | जाना ४७-५६   | तथा कर्तब्य   | पालनपर जोर                                      | 830831       |

( स्नेह शब्दकी व्याख्या-२४२ )

४२-आसुरीम्बभावके मनुष्योंकी निन्दा, भगवान्के सब प्रकारके भक्तोकी प्रशंसा तथा अन्य देवोंकी उपासनाका वर्णन · · · ३१२-३२१ ( भक्त ध्रुब, बौपदी, उद्धव और प्रह्लादकी संक्षिप्त कथाऍ---३१३-३१५ )

४३-मगवान्के प्रभावको न समझनेका कारण और समग्ररूपको समझनेवाले पुरुषोंकी प्रशंसा ... ३२२-३२७

#### आठवाँ अध्याय

४४-अध्यायका नामः संक्षेप और सम्बन्ध ः ३२८
४५-अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें भगवान्के द्वारा
ब्रह्मः अध्यात्मः कर्मः अधिभृतः अधिदेव और अधियक्तके स्वरूपका तथा अन्तकालः की गतिका महत्त्वयुक्त निरूपण ः ३२८-३३५

४६ -सगुण-निराकार स्वरूपका चिन्तन करनेवालं योगियोंकी और निर्गुण-निराकार ब्रह्मके उपासकोंकी अन्तकालीन गतिका वर्णन : : ३३५-३४१

४७-भगवान्की भांकका महत्त्वः कल्पवर्णन तथा सभी उपायकोको प्राप्त होनेवांच परम-धामका भांकरपी उपायसहित वर्णन ः ३४१-३४९ ४८-शुक्क और कृष्णमार्गका वर्णन ः ३४९-३५६

#### नवाँ अध्याय

४९-अध्यायका नाम, मंधेप तथा सम्बन्ध \*\*\* ३५७

५०-विज्ञानयुक्त ज्ञानः भगवान्के एँव्यर्थका
प्रभाव और जगत्की उत्पत्तिका वर्णनः ३५८-३६६

५१-भगवान्कं प्रभावको न जाननेकं कारण उनका तिरस्कार करनेवालीकी निन्दाः भक्तिकी महिमाः प्रभावमहित समग्ररूपका वर्णन और स्वर्गकामी पुरुषोकी गतिकानिरूषण "३६७-३७६ ( श्रीकृष्णके प्रभावके सम्पत्यमे ब्रह्माका देवताओंको उपदेश--३६७ )

५२-अनन्यभक्तिकी महिमा .... ३७६-४०२ (विदुर, सुदामा, द्रौपदी, गजराज, शवरी और रन्तिदेवकी संक्षिप्त कथाएँ-३८२-३८७) (विल्वमङ्गलकी कथा—३९२-३९५) (निपादराज गुह, यज्ञपकी, समाधि वैश्य और संजयकी कथाएँ—३९५-३९७) (मुतीक्ष्ण और रार्जार्ष अम्बरीषकी कथाएँ—-३९८-४००)

#### दसवाँ अध्याय

५३--अध्यायका नामः, संक्षेप और सम्बन्ध 🎌 ४०३

५५-फल और प्रभावसहित मिक्तका कथन''' ४१२-४१४

५६-अर्जुनद्वारा भगवान्की स्मृति, विभृति
तथा योगर्शाक्तका वर्णन करनेके लिये
प्रार्थना '' ४१५-४२१
( ऋषिका परिचय, देविषिके लक्षण तथा
भीष्मके द्वारा दुर्योधनके समझ श्रीकृष्णके प्रभावका वर्णन—४१६ )
( देविषि नारद, अभित और देवलका
परिचय—४१७ )
( येदव्यासका परिचय तथा श्रीकृष्णकी
महिमाके विषयमें विभिन्न महिष्योके
उदगार—४१८ )

(महदूर्णीके नाम--४२२-४२३) ( बारह आदित्योंके नाम और मरुद्रणोंकी उत्पत्तिका वर्णन—४२४ ) ( एकादश रुद्रीके नाम और कुबेरका संक्षिप्त परिचय-४२५) ( आठ वसुओंके नाम तथा बृहस्पति और स्कन्दका संक्षिप्त परिचय--४२६ ) ( महर्षिके लक्षण) प्रधान दस महर्षियाके नाम, भृगुका मंक्षिप्त परिचय तथा जपयज्ञकी विशेषत!—४२७ ) ( अश्वत्थ वृक्षका माहातम्य--४२८ ) ( गन्धवीका परिचयः चित्रस्थकी श्रेष्ठताः मिद्धोकी स्थिति तथा कपिल मुनिका मीक्षप्त परिचय---४२८-४२९) ( अनन्त नामक रापनागकी महत्ता-४३० ) ( मात पितरीके नामः यमराजका परिचय तथा कीर्तिमान् नामक भक्तकी कथा-४३१) ( गङ्गाजीकी मोहमा और उनकी उत्पत्ति-कथा---४३२-४३३) ( समासोंका संक्षिप्त परिचय और द्रन्द्र-समासकी प्रधानता--४३४) ( कालके स्वरूपका विवेचन—४३५ ) ( बृहत्मामका परिचय और गायत्रीकी र्माहमा--४३६ ) ( यक्षरूपधारी ब्रह्मके द्वारा देवताओं क मान-भङ्गकी कथा--४३८) ( अर्जुनकी श्रेष्ठता और द्युकाचार्यका संक्षिप्त परिचय--४३९)

#### ग्यारहवाँ अध्याय

५८-अध्यायका नाम, मंक्षेप और सम्बन्ध · · · ४४३ ५९-विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना · · · · · · ४४३-४४६ ६०-भगवानके द्वारा विश्वरूपका वर्णन और दिल्यदृष्टि प्रदान · · · · ४४६-४५०

( अश्विनीकुमारोंका मंक्षिप्त परिचय--४४७ ) ६१-संजयदारा भगवान्के विश्वरूपका वर्णनः ४५०-४५३ ६२-अर्जुनके द्वारा भगवान्कं विश्वरूपका दर्शन और स्तवन ... ४५३-४६३ ( साध्यों और विश्वेदेवोंका परिचय--४५८ ) ६३-भगवान्के द्वारा अपने प्रभावका वर्णन और अर्जुनको युद्धके लिये उत्साह प्रदानः \* \* ४६३–४६६ ( जयद्रथका सीक्षत परिचय---४६५-४६६ ) ( अर्जुनका शंकरीटी' नाम क्या पड़ा---४६७) ६४-अर्जुनके द्वारा भगवान्का स्तवन और चतुर्भुजरूप दिखलानेक लिये अर्जुनकी \*\*\* ४६७-४७५ ६५-भगवान्क द्वारा विश्वरूपकी महिमाका कथन एवं चतुर्भु ज तथा सीम्यरूपके दशन करवाना ६६-भगवान्के द्वारा चतुर्भु बरूपकी महिमा और अनन्यभाक्तका निरूपण ... ४७९-४८१

#### बारहवाँ अध्याय

६७-अध्यायका नाम, मंत्रप और सम्बन्ध '' ४८२ ६८-अर्जुनके प्रश्न करनेपर भगवान्के द्वारा साकार और निराकार स्वरूपके उपासकी-की उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्याप्तिके विविध साधनींका वर्णन '' ४८२-४९४ (गोपियोकी भगविधनताका वर्णन -४८३) ६९-मगवत्याप्त भक्तपुरुपोकं लक्षण '' ४९४-५०२ ७०-उच्च श्रेणीके मगवद्गक्त साधकींका वर्णन ५०२-५०३

#### तेरहवाँ अध्याय

७१-अध्यायका नामः संक्षेप और सम्बन्ध ''' ५०४ ७२-क्षेत्रः क्षेत्रज्ञतथा ज्ञान-जेयका निरूपण ''' ५०४-५१९ ७३-ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुपका वर्णन ''' ५१९-५३३ (साधन-चतुष्य एवं पट्सम्पत्तिका वर्णन---५२५-५२६)

#### चीदहवाँ अध्याय

७४-अन्यायका नामः मंक्षेप और सम्बन्ध · · · ५३४

| क्रम-संख्या विषय पृष्ठ-संख्                      | या क्रम-संख्या विषय <b>पृष्ठ-संख्या</b>           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ७५-ज्ञानका महत्त्व और प्रकृति-पुरुषके द्वारा     | वास्त्रींका वर्णन · · · · ५८८-५९३                 |
| सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन " ५३५-५३               | ७ ८८-तीनों गुणोंके अनुसार आहार, यज्ञ, तप          |
| ७६–सत्त्व, रज, तम—तीनीं गुणींका विविध            | और दानके पृथकु-पृथक भेदींका वर्णन · · ५९३–६०४     |
| प्रकारसे वर्णन *** *** ५३८-५४                    | ६ ८९-ॐ तत्सत्के प्रयोगकी ब्याख्या ः ६०५-६०८       |
| ( गुणोंकी वृद्धिके दस हेम्र—५४० )                |                                                   |
| ७७—गुणातीत अवस्थाकी प्राप्तिके उपाय तथा          | अठारहवाँ अध्याय                                   |
| गुणातीत पुरुपके लक्षणों और भगवान्की              | ९०-अध्यायका नाम, संक्षेप और सम्बन्ध · · · ६०९-६१० |
| महत्ताका वर्णन ••• ५४७-५५                        | ४ ९१अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें भगवान्के द्वारा    |
| पंद्रहवाँ अध्याय                                 | त्यागके स्वरूपका निर्णय • ६१०-६१८                 |
| ७८-अध्यायका नाम, मंक्षेप और सम्बन्ध · · · ५५५    | ९२—सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार कर्मीके हेतुओं-      |
| ७९-संसार-बृक्षका वर्णन, भगवत्याप्तिके साधन       | का निरूपण ६१९-६२४                                 |
| और परमधामका निरूपण " ५५६-५६                      | ९ ९३-तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता,     |
| ८०-जीवात्माका प्रकरण ५६१-५६९                     | < बुद्धि, धृति और सुल्वके पृथक् पृथक् भेदों-      |
| ८१-भगवान्के प्रभाव एवं स्वरूपका प्रकरण           | का वर्णन ६२४-६४१                                  |
| तथा क्षर, अक्षर एवं पुरुषोत्तमका                 | ( धर्मकी महिमाः दया और अहिंसाके                   |
| निरूपण ५६५-५७                                    | १ विविध प्रकार—६३४)                               |
| सोलहवाँ अध्याय                                   | ९४-फल्सहित वर्णधर्मका निरूपण · · · ६४२-६५६        |
| ८२–अध्यायका नाम, संक्षेप और सम्बन्ध · · · ५७२    | ( विश्वामित्र और विशिष्टकी कथा ६४३-               |
| ८२ -फलर्साहत देवी और आसुरीसम्पत्तिका             | ६४४) भीष्मापितामहकी कथा ६४५ तथा                   |
| वर्णन ••• ••• ५७२५७५                             | षुलाधार वैश्यकी कथा ६४९ । वर्णाश्रम-              |
| ८४-आ <b>स</b> रीसम्पत्तिवाले मनुष्योंके लक्षण और | र्थमंकी आवश्यकता तथा उपादेयताका                   |
| उनकी अधोगतिका निरूपण " ५७७-५८५                   | र्घातपादन ६५०-६५२)                                |
| ८५—काम-क्रांध और लोभरूप नरक-द्वारांके            | े ९५-ज्ञानः निष्ठाका निरूपण ःः ः ६५६-६६०          |
| त्यागकी आज्ञाके साथ-साथ शास्त्रानुकृल            | ९६-र्भाक्तसहित कर्मयोगका वर्णन और                 |
| कर्म करनेके छिये प्रेरणा " ५८५-५८७               | शरणार्गातकी महिमा तथा अर्जुनको अपनी               |
| सतरहवाँ अध्याय                                   | शरणम् अनिक लियं भगवान्का आदशः ''६६०–६७३           |
|                                                  | ( अर्जुनकी महत्ता तथा उनके प्रति                  |
| १६-अध्यायका नामः संक्षेप और सम्बन्ध · · · ५८८    | भगवान्के प्रेमका वर्णन—६७०–६७२ )                  |
| :७-श्रद्धा और शास्त्रविपरीत घोर तप करने-         | ९७—गीताका महात्म्य ••• ६:००                       |



# चीर सेवा मन्टिश् २१, शरेका कंक, दिल्ले

# नम्र निवेदन

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्।
देवकीपरमानन्दं रुष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥
गीता-महिमा

श्रीमद्भगतद्गीता साक्षात् भगवान्की दिव्य वाणी है । इसकी महिमा अपार है, अपिरिमित है। उसका यथार्थमें वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमाको पूरी तरहसे नहीं कह सकते; फिर मनुष्यकी तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदिमें जगह-जगह इसकी महिमा गार्था गर्था है; परन्तु जितनी महिमा इसकी अवतक गार्था गर्था है, उसे एकत्र कर लिया जाय तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमाका पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिम वस्तुका वर्णन हो सकता है वह अपिरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गर्या।

गीता एक परम रहस्यमय प्रन्थ है। इसमें सम्पूर्ण वेदोंका सार संप्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और मुन्दर है कि थोड़ा अम्यास करनेसे भी मनुष्य इसकी सहज ही समझ सकता है, परन्तु इसका आशय इतना गृढ़ और गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता। प्रतिदिन नये नाय उत्पन्न होते ही रहते हैं, इससे वह मदा नवीन ही बना रहता है। एवं एकाप्रचित्त होकर श्रद्धा-भक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद-पदमें परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान्के गुण, प्रभाव, खम्दप, तत्त्व, रहस्य और उपासना-का तथा कर्म एवं ज्ञानका वर्णन जिस प्रकार इस गीताशाख-मे किया गया है वैसा अन्य प्रन्थोंमें एक साथ मिलना कठिन है; भगवद्गीता एक ऐसा अनुपमेय शाख़ है जिसका एक भी शब्द सदुपदेशसे खाळी नहीं है। गीतामें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी वातें

कड़ी गर्था हैं, वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं; सत्यख़रूप भगवान्की वाणीमें रोचकताकी कल्पना करना उसका निरादर करना है।

गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीतामें सारे शास्त्रोंका सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रोंका खजाना कहें तो भी अन्युक्ति न होगी। गीताका भर्छामाँति ज्ञान हो जानेपर सब शास्त्रोंका तात्त्रिक ज्ञान अपने-आप हो सकता है, उसके लिये अलग परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं रहती।

महाभारतमें भी कहा है—'सर्वशास्त्रमयी गीता' (भीष्म० ४३।२) परन्तु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि सारे शास्त्रोंकी उत्पत्ति वेदोंने हुई, वेदोंका प्राक्षस्य भगवान् ब्रह्माजीके मुख्यमे हुआ और ब्रह्माजी भगवान्के नाभि-कमल्से उत्पत्त हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान्के बीचने बहुत अधिक व्यवधान एड़ गया है। किन्तु गीता तो ख्यं भगवान्के मुखारविन्दमें निकर्त्री है, इसलिये उसे सभी शास्त्रोंने बहुकर कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। ख्यं भगवान् वेद्व्यासने कहा है—

#### गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंब्रहैः । या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःस्ता॥

(महा० भीष्म० ४३ । १)

भीताका ही भर्छी प्रकारमे श्रवण, कीर्तन, पठन-पाठन, मनन और धारण करना चाहिये, अन्य शास्त्रोंके संप्रहकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह स्वयं पद्मनाम भगवान्के साक्षात् मुल-कमरुमे निकली हुई है।

इस स्ठोकमें 'पद्मनाम' शब्दका प्रयोग करके महा-भारतकारने यहीं बात ब्यक्त की हैं। तालपर्य यह है कि यह गीता उन्हीं भगवान्के मुखकमलसे निकली है, जिनके नाभि-कमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और ब्रह्माजीके मुख्ये वेद प्रकट हुए, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके मृल है।

गीता गङ्गामे भी बढ़कर है। शास्त्रोंमें गङ्गास्नानका फल मुक्ति बतलाया गया है। परन्तु गङ्गामें स्नान करनेवाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरोंको तारनेका सामर्थ्य नहीं रखता । किन्तु गीतारूपी गङ्गाने गोते लगानेवाला खयं तो मुक्त होता ही है,वह दूसगेंको भी तारनेमें समर्थ हो जाता है। गङ्गा तो भगवान्के चरणों ने उत्पन्न हुई है और गीता माक्षात् भगवान् नारायणके मुखारिवन्दसे निकली है। फिर गङ्गा तो जो उसने आकर खान करता है उसीको मुक्त करती है, परन्तु गीता तो वर-घरमें जाकर उन्हें मुक्तिका मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीताको गङ्गासे बढ़कर कहते है।

गीता गायत्रीमे भी बद्दकर है। गायत्री-जपमें मनुष्यकी
मुक्ति होती है, यह बात ठीक है; किन्तु गायत्री-जप करने-बाला भी खयं ही मुक्त होता है, पर गीताका अभ्यास करने-बाला तो तरन-तारन बन जाता है। जब मुक्तिके दाता खयं भगवान् ही उसके हो जाते है, तब मुक्तिकी तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरणधृलिमें निवास करती है। मुक्ति-का तो बह सत्र खोल देता है।

गीताको हम स्वयं भगवान् भे भी बहकर कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। भगवान् ने स्वयं कहा है — गीताश्चयं ऽहं तिष्टामि गीता में चे। त्तमं गृहम्। गीताश्चानमुपाश्चित्य त्रीं हो। कान् पाल्याम्यहम्॥

( वाराहपुराण )

ंभें गीताके आश्रयमे रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीताके ज्ञानका सहारा लेकर ही मैं तीनों छै।कोका पालन करता हूँ।

इसके मित्रा, गीताने ही भगवान् मृत्तकण्टमे यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीतारूप आज्ञाका पालन करेगा वह निःसन्देह मृत्त हो जायगाः (३ । ३१) यही नहीं, भगवान् कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा में ज्ञानयज्ञ मेपूजित हो ऊँगा (१८।००)। जब गीताके अध्ययनमात्रका इतना माहात्स्य है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशोंके अनुसार अपना जीवन बना लेना है और इसका रहस्य भक्तोंको धारण कराता है और उनमे इसका विस्तार एवं प्रचार करता है उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिये तो भगवान् कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवान्को प्राणोंने भी बढ़कर प्यारा होता है, यह भी कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान् अपने ऐसे भक्तोंके अर्थान बन जाते हैं।

अच्छे पुरुपोंने भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धान्तों-का पालन करनेवाला जितना उन्हें ब्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान्का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशांने उसका पालन करनेवाला उन्हें प्राणोंने भी बद्दकर प्रिय हो, इसने आश्चर्य ही क्या है।

गीता मगवान्का श्वास है, हृदय है और भगवान्की वाज्यर्था मृति है । जिसके हृदयमें, वार्णामें, शरीरमें तथा समस्त इन्द्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गयी है वह पुरुप माक्षात् गीताकी मृति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भापण एवं चिन्तनमें भी दूसरे मनुष्य परम पित्रत्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञापालन एवं अनुकरण करनेवालोंकी तो बात ही क्या है। वास्तवमें गीताके समान संसारने यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, त्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं हैं।

गीता साक्षात् भगवान् श्रीकृणके मुलागिवन्द्रमे निकली हुई वाणी है। इसके सङ्कलनकर्ता श्रीन्यास्त्री है। भगवान् श्रीकृणने अपने उपदेशका कितना ही अंश तो पश्चिमें ही कहा था, जिसे व्यास जीने ज्यों-कान्यों एवं दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्यों कहा था, उसे व्यास जीने व्या क्रें अंश कर लिया, साथ ही अर्जुन, सञ्जय एवं शृतगष्ट्रके वचनोको अपनी भागामे श्रोकवद्ध कर लिया और इस सात सी श्रोकोंके पूरे प्रत्यको अठारह अध्यायोंने विभक्त करके महासारतके अंदर मिला लिया, जो आज होने इस स्टामे उपलब्द है।

#### गीनाका तान्यय

गीता ज्ञानका अथाह समुद्र है, इसके अंदर ज्ञानका अनन्त मण्डार भरा पड़ा है। इसका तन्त्र समझानेन बहे-बहे दिन्विजयी विद्वान् और तत्त्रालीचक महात्माओकी बाणी भी कुण्ठित हो जाती है। क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान् श्रीकृष्ण ही जानते है। उनके बाद कही इसके सङ्कलनकर्ता व्यास्त्री और श्रोता अर्जुनका नम्बर आता है। ऐसी अगाय रहस्यमयी गीताका आशय और महत्त्व समझना मरे-जैसे मनुष्यके लिये ठीक बैसा ही है, जैसा एक साधारण पक्षीका अनन्त आकाशका पता लगानेके लिये प्रयत करना।

गीता अनन्त भावोंका अथाह समुद्र है। रत्नाकरमे गहरा गोता लगानेपर जैसे रत्नोंकी प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता-सागरमें गहरी डुबकी लगानेसे जिज्ञासुओंको नित्य-नूतन विन्रक्षण भाव-ग्रह्म-गशिकी उपलब्धि होती है। परन्तु आकाशमें गरुड़ भी उड़ने हैं तथा साधारण मच्छर भी ! इसीके अनुसार सभी अपने-अपने भावके अनुसार कुछ अनुभव करने ही हैं।

अतप्य विचार करनेपर प्रतीत होता है कि गीताका गुख्य ताल्पर्य अनादिकाल्प्से अज्ञानवश संसार-समुद्रमें पड़े हुए जीवको परमात्माकी प्राप्ति करवा देनेमें है और उसके लिये गीतामें ऐसे उपाय बतलाये गये हैं, जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यक्रमोंका भर्लाभाँति आचरण करता हुआ ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है। व्यवहारमें परमार्थ-के प्रयोगकी यह अद्भुत कला गीतामें वतलायी गयी है और अधिकारी-भेदसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये इस प्रकारकी दो निष्ठाओंका प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाण है— ज्ञानिष्ठा यानी सांख्यथोग और योगनिष्ठा यानी कर्मयोग (3)। ३)।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'प्राय: मभी शाखोंमें भगवान-को प्राप्त करनेके तीन प्रधान मार्ग बतलाय गये हैं ----कर्म, उपामना और बान । ऐसी दशाने भीताने दो ही निष्टार्रे केंग मानी है ? क्या गीताको भक्तिका सिद्धान्त मान्य नहीं हैं (बहत-से लोगतो गीताका उपरेश भक्तिप्रधान ही मानते हैं और यत्र-तत्र भगवान्ने भक्तिका विशेष महत्त्व मी स्पर शब्दोंने कहा है। ६। ४७। और मिक्केद्वारा अपनी प्राप्ति स्लम बतलायी है (८ | १४)। इसका उत्तर यह है कि जास्त्रांन कर्म और ज्ञानके अतिरिक्त जो 'उपासना' का प्रकरण आया है। वह उपासना इन्हीं दो निष्टाओंके अन्तर्गत है। जब अपनेको परमात्मारो अभिन्न मानकर उपासना की जाती है तब वह सांख्यनिष्ठाके अन्तर्गत आ जाती है और जब भेदद्यीरमें की जाती है तब योगनिएको अन्तर्गत मानी जाती है। मांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठामे यही मुख्य अन्तर है । इसी प्रकार तेरहवें अध्यायके चौत्रीमवें श्लोकमे केवल ध्यानके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति वतलायी गर्या है; परन्तु वहाँ भी यही वात समझनी चाहिये कि जो ध्यान अभेदद्धिमें किया जाता है वह सांख्यनिष्टाके अन्तर्गत है और जो भेरद्धिये किया जाता है वह योगनिष्टाके अस्तर्गत है । गीताने भक्तिको भगवत्वापिका वधान माधन माना है—लोगोंकी यह मान्यता भी ठीक ही है। गीताने भक्तिको वहुत ऊँवा स्थान दिया है और स्थान-स्थानपर अर्जुनको भक्त वननेकी आज्ञा भी दी है (९।३४;१२।८;१८। ५७,६५,६६)। परन्तु गीताने निष्ठाएँ दो ही मानी हैं। इनमें भक्ति योगनिष्ठामें शामिल है क्योंकि भक्तिमें द्वैतभाव रहता है, इसल्ये ऐसा मानना युक्तिविरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार योगनिष्ठाके साथ मिली हुई है, इसपर आगे चल्कर विचार किया जायगा। अस्तु,

गीताने केवल भजन-पूजन अथवा केवल ध्यानमे अपनी प्राप्ति वतलाका भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि योग-निष्टाको पूरे माधनसे तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक-एक अङ्गके माधनसे भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनका कृषा है कि उन्होंने अपनेको जीबोंके लिये इतना मुख्य वना दिया है।

इसके अतिरिक्त गीतारे 'ज्ञान' और 'कर्म' शब्दोंका प्रयोग जिन-जिन अर्थिन हुआ है, वह भी विशेष रहस्यमय है। गीताके कर्म और कर्मयोग तथा ज्ञान और ज्ञानयोग एक ही चीज नहीं हैं। गीताके अनुसार शास्त्रविहित कर्म ज्ञान-निष्य और योगनिष्य दोनों हा दश्योंने हो सकते हैं। ज्ञान-निष्टामें भी कर्मका विरोध नहीं है और योगनिष्टामें तो कमेंका सम्पादन ही सावन माना गया है (६।३)। और उनका स्वरूपमे त्याग उच्टा बाधक माना गया है (३।४)। इसरे अध्यायके भैतालीमवेंमे लेका इकावनवे श्लोकतक तथा तीमरे अध्यायक उर्जामयें और चौथे अध्यायक वयालीमवें रहाकोंने अर्जनको योगनिष्ठाकी दिख्ये कर्न करनेकी आजा दी गयी है और तीसरे अध्यायके अडाईसबें तथा पाँचवें अध्यायके आठवें, नवे और तरहवें क्लोकोंने सांख्य यानी ज्ञाननिष्टाकी दृष्टिमें कर्म करनेकी बात कही गयी है । सकाम कर्मके लिये किसी भी निष्ठाने स्थान ही नहीं है, सकाम-कर्मियोंको तो भगवान्ने तुच्छब्द्रि बतलाया है (२ । ४२ -४४ और ४९;७।२०-२३;९।२०,२१,२३,२४।

ज्ञानका अर्थ भी गीताने केतल ज्ञानयोग ही नहीं है; फल-रूप ज्ञान, जो सब प्रकारके साथनोंका फल है — जो ज्ञान-निष्ठा और योगनिष्ठा दोनोंका फल है और जिसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्त्वज्ञान भी कहते हैं. उसे भी श्चानः शब्द से ही कहा है। चौथे अध्यायके चौबीसवें और पचीसवेंके उत्तराई में ज्ञानयोगका वर्णन है और चौथे अध्यायके छत्तीसवेंसे उन्चाछीसवेंतकमें फलरूप ज्ञानका वर्णन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसङ्गानुसार समझ लेना चाहिये।

अब, सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके क्या स्रह्प हैं, उन दोनोंमें क्या अन्तर हैं, उनके कितने और कौन-कौन-मे अवान्तर भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएँ स्वतन्त्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष है, इन निष्ठाओंके कौन-कौन अधिकारी हैं, इत्यादि विषयोंपर संक्षेपसे विचार किया जा रहा हैं—

#### सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाका स्वरूप

- (१) सम्पूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाकं जलकी भाँति अथवा स्वमकी सृष्टिकं सददा मायामय होनंसे मायाके कार्यरूप सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरतते है—इस प्रकार समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरकं द्वारा होनंवाले समस्त कर्मोंमें कर्तापनकं अभिमानसे रहित होना (५। ८-९) तथा सर्वव्यार्था सिचदानन्दघन परमात्माकं म्वरूपमें एकीभावसे नित्य स्थित रहते हुए एक सिचदानन्दघन वासुदेवकं सिवा अन्य किसी-के भी अस्तित्वका भाव न रहना (१३।३०)—यह तो 'सांख्यनिष्ठा' है। 'ज्ञानयोग' अथवा 'कर्मसंन्यास' भी इसीके नाम हैं। और—
- (२) सब कुछ भगवान्का समझकर सिद्धि-असिद्धिमें समभाव रखते हुए, आसिक्त और फलकी इच्छाका त्याग करके भगवत्-आज्ञानुसार सब कमीका आचरण करना (२।४७–५१) अथवा श्रद्धा-मिक्तपूर्वक मन, वाणी और शर्मारसे सब प्रकार भगवान्के शरण होकर नाम, गुण और प्रभावसहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (६।४७)—यह 'योगनिष्ठा' है। इसीका भगवान्ने समत्वयोग, बुद्धियोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामोंसे उल्लेव किया है।

योगनिष्टामें सामान्यरूप्से अथवा प्रधानरूपसे मिक्त रहती ही है। गीतोक्त योगनिष्ठा मिक्तमे शून्य नहीं है। जहाँ मिक्त अथवा भगवान्का स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख नहीं है (२। ४७-५१) वहाँ भी भगवान्की आज्ञाका पाठन तो है ही—इस दृष्टिमे भक्तिका सम्बन्ध वहाँ भी है ही।

ज्ञाननिष्ठाके साधनके लिये भगवान्ने अनेक युक्तियौं बतलायी हैं, उन सबका फल एक सिबदानन्द्रधन परमात्मा-की प्राप्ति ही है। ज्ञानयोगके अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य चार विभागोंमें बाँटा जा सकता है—

- (१) जो कुछ है, वह बस ही है।
- (२) जो कुछ दश्यवर्ग प्रतीत होता है, वह मायामय है; वास्तवमें एक सिचदानन्दधन ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।
- (३) जो कुछ प्रतीत होता है, वह सब मेरा ही खरूप है.—मैं ही हूँ ।
- (४) जो कुछ प्रतीत होता है, वह मायामय है, अनित्य है, वास्तवमें है ही नहीं; केवल एक नित्य चेतन आत्मा में ही हूँ।

इनमेंने पहले दो साथन 'तत्त्वमिस' महावाक्यके 'तत्' पदकी दृष्टिमे हैं और पिछले दो साधन 'ल्म्स' पदकी दृष्टिमे हैं। इन्हींका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है —

- (१) इस चराचर जगत्में जो कुछ प्रतीत होता है, सब ब्रह्म ही है; कोई भी बस्तु एक सिचरानन्द्रघन परमात्मामें भिन्न नहीं है। कर्म, कर्मके माधन एवं उपकरण तथा खयं कर्ता—सब कुछ ब्रह्म ही है (४।२४)। जिस प्रकार समुद्रमें पड़े हुए वर्मके ढेन्डोंके बाहर और भीतर सब जगह जल-ही-जल न्याप्त है तथा वे ढेन्डे खयं भी जलहूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतोंके बाहर-भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण हैं तथा उन समस्त भूतोंके रूपमें भी वे ही हैंं (१३।१५)।
- (२) जो कुछ यह दरयवर्ग है, उसे मायामय, क्षणिक एवं नाहाबान् समझकर—इन सबका अभाव करके केवल उन सबके अधिष्ठानरूप एक सिचदानन्द्यन परमात्मा ही है, और कुछ भी नहीं है—ऐसा समझते हुए मन-बुद्धिकों भी ब्रह्ममें तदूप कर देना एवं परमात्मामें एकीभावसे स्थित होकर उनके अपरोक्षज्ञानद्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना (५।१७)।
- (३) चर, अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ; इसिंकिये सब मेरा ही ख़रूप है—इस प्रकार विचारकर सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंको अपना आत्मा ही समझना।

इस प्रकारका साधन करनेवालेकी दृष्टिमें एक ब्रह्मके सित्रा अन्य कुछ भी नहीं रहता, वह फिर अपने उस विज्ञाना-नन्द्वन खरूपमें ही आनन्दका अनुभव करता है (५।२४; ६।२७;१८।५४)।

(४) जो कुछ भी यह मायामय, तीनों गुणोंका कार्य-रूप दश्यवर्ग है— इसको और इसके द्वारा होनेवाली सारी कियाओंको अपनेसे पृथक् नाशवान् एवं अनित्य समझना तथा इन सबका अत्यन्त अभाव करके केवल भावरूप आत्माका ही अनुभव करना (१३।२७,३४)।

इस प्रकारकी स्थिति प्राप्त करनेके लिये भगवान्ने गीतामें अनेक युक्तियों से साधकको जगह-जगह यह बात समझायी है कि आत्मा द्रष्टा, साक्षी, चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जह दृश्यवर्ग—जो कुछ प्रतीत होता है—अनित्य होनेसे असत् हैं; केवल आत्मा ही सत् हैं। इसी बातको पृष्ट करनेके लिये भगवान्ने दूसरे अध्यायके ग्यारहवें से तीसवें श्लोकतक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्विकार, अक्रिय, गुणातीत आत्माके खरूपका वर्णन किया है। अभेद-रूपमे साधन करनेवाले पुरुषोंको आत्माका खरूप ऐसा ही मानकर साधन करनेवाले पुरुषोंको आत्माका खरूप ऐसा ही मानकर साधन करनेवाले पुरुषोंको ही गुणोंमें हो रही है, आत्मा-का उसमे कोई सम्बन्ध नहीं है (५।८,९;१४।१९) न वह कुछ करता है और न करवाता है—ऐसा समझकर वह नित्य-निरन्तर अपने-आपमें ही अत्यन्त आनन्दका अनुभव करता है (५।१३)।

उपर्युक्त ज्ञानयोगके चारों साधनोंमें पहले दो साधन तो ब्रह्मकी उपासनामे युक्त हैं एवं तीसग और चौथा साधन अहंग्रह-उपासनामे युक्त है।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि 'उपर्युक्त चारों साधन ग्युत्थान-अवस्थामें करनेके है या ध्यानावस्थामें या वे दोनों ही अवस्थाओं में किये जा सकते हैं।' इसका उत्तर यह है कि चौथे साधनके अन्तर्भ जो प्रक्रिया पाँचवें अध्यायके नवें स्टोकानुसार बतलायी गयी है—यह तो केवल व्यवहार-कालमें करनेकी है और दूसरे साधनके आरम्भमें पाँचवें अध्यायके सतरहवें स्टोकके अनुसार जो साधन बताया गया है, वह केवल ध्यानकालमें ही किया जा सकते हैं। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि 'पहले साधनमें 'वासुदेवः सर्वमिति' — जो कुछ दी वता है सब वासुदेवका ही खरूप है (७।१९) तथा 'सर्वभृतिश्वतं यो मां भजत्ये-कत्वमािश्वतः' — जो पुरुप एकीभावमें स्थित हुआ सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मकृपमे स्थित मुझ सिचदानन्द्यन वासुदेवको ही भजता है (६।३१) - इनका उन्लेख क्यों नहीं किया गया।' इसका उत्तर यह है कि ये दोनों क्लोक भक्तिके प्रसङ्गने हैं और दोनोंमें ही परमात्माको प्राप्त हुए पुरुपका वर्णन हैं; अतः इनका उन्लेख इस प्रसङ्गमे नहीं किया गया। परन्तु यदि कोई इनको ज्ञानके प्रसङ्गमे लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है; ऐसा करनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

जिस प्रकार उपर सांख्यनिष्ठाके चार विभाग किये गये है, उसी प्रकार योगनिष्ठाके भी तीन मुख्य भेद हैं——

- १--कर्मप्रधान कर्मयोग।
- २ -- भक्तिमिश्रित कर्मयोग।
- ३--और भक्तिप्रधान कर्मयोग।
- (१) समस्त कर्मोमं और सांमारिक पदार्थीमं फल और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शाखविहत कर्म करते रहना ही कर्मप्रधान कर्मयोग है। इसके उपदेशमं कहीं-कहीं भगवान्ने केवल फलके त्यागकी बात कहीं है (पा१२; ६।१;१२।११;१८।११),कहीं केवल आसक्तिके त्यागकी बात कहीं है (३।१९;६।१) और कहीं फल और आसक्ति दोनोंके छोड़नेकी बात कहीं है (२।४०,४८;१८।६,९)। जहाँ केवल फलके त्यागकी बात कहीं एगी है, वहाँ आसक्तिके त्यागकी बात मी साथमें समझ लेनी चाहिये और जहाँ केवल आसक्तिके त्यागकी बात कहीं है, वहाँ फलके त्यागकी बात कहीं है, वहाँ फलके त्यागकी बात मी समझ लेनी चाहिये। कर्मयोगका साधन वास्तवमें तमी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनोंका ही त्याग होता है।
- (२) भक्तिमिश्रित कर्मयोग—इसमें मारे संसारमें परमेश्वरको ज्यास समझते हुए अपने-अपने वर्णोचित कर्मकें द्वारा भगवान्की पूजा करनेकी वात कहीं गयी हैं (१८। ४६) इसी छिये इसको भक्तिमिश्रित कर्मयोग कह सकते हैं।
  - (३) मक्तिप्रधान कर्मयोग---

इसके दो अवान्तर भेद हैं-

(क) भगवदर्पण कर्म।

( ख ) और भगवदर्थं कर्म।

भगत्रदर्पण कर्म भी दो तरहमे किया जाता है। पूर्ण भगत्रदर्पण' तो वह है जिसने समस्त कर्मानं ममता, आसिक्त और फलेच्छाको त्यागकर तथा यह सब कुछ भगवान्का है, मैं भी भगवान्का हूँ और मेरेद्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान्के ही हैं, भगवान् ही मुझमे कठपुतलीकी भाँति सब कुछ करवा रहे हैं—ऐसा समझते हुए भगवान्के आज्ञानुसार भगवान्की ही प्रसन्नताके लिये शाखिविहित कर्म किये जाते हैं (३।३०;१२।६:१८।५०,६६)।

इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्यमें किये हुए कमींको पीछेने भगवान्के अर्पण कर देना, कर्म करते-करते बीचमें ही भगवान्के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होनेके साथ-साथ भगवान्के अर्पण कर देना अथवा कर्माका फलमात्र भगवान्के अर्पण कर देना—यह भी 'भगवदर्पण'का ही प्रकार है,यह भगवदर्पणकी प्रारम्भिक सीदी है। ऐसा करते-करते ही उपर्युक्त पूर्ण भगवद्पण होता है।

'भगवदर्थ' कर्म भी ही प्रकारके होते हैं --

जो शास्त्रविहित कर्म भगवत्-प्राप्ति, भगवरंप्रम अथवा भगवान्की प्रसन्नताके लिये भगवदाज्ञानुभार किये जाते हैं वे तथा जो भगवान्के विष्रह आदिका अर्चन तथा भजन-ध्यान आदि उपासनारूप कर्म जो भगवान्के ही निमित्त किये जाते हैं और खरूपये भी भगवत्सम्बन्धी होते हैं, वे दोनों ही 'भगवदर्थ' कर्मके अन्तर्गत हैं। इन दोनों प्रकारके कर्मोंका 'मत्कर्म' और 'मदर्थ कर्म'नामये भी गीताने उन्ते न हुआ है (११। ५५; १२।१०)।

जिसे अनन्यभक्ति अथवा भक्तियोग कहा गया है (८। १४, २२; ९। १३, १४, २२, ३०, ३४; १०। ९; १३। १०; १४। २६), वह भी भगवदर्थण और भगवदर्थ इन दोनों कमीं हैं। सम्मिलित है। इन सबका फल एक—भगवस्त्राप्ति ही है।

अब प्रश्न यह होता है कि योगनिष्ठा स्वतन्त्ररूपने भगवत्प्राप्ति करा देनी है या ज्ञाननिष्ठाका अङ्ग बनकर। इसका उत्तर यह है कि गीनाको दोनों ही बातें मान्य हैं अर्थात् भगवद्गीता योगनिष्ठाको भगवत्प्राप्ति यानी मोक्षका खतन्त्र साधन भी मानती है और ज्ञानिष्ठाने सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञानिष्ठाकी सहायताके सीधे ही कर्मयोगने परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है अथवा कर्मयोगके द्वारा ज्ञानिष्ठाको प्राप्त कर फिर ज्ञानिष्ठाके द्वारा परमात्मा-की प्राप्ति कर सकता है। दोनोंभेंने वह कौन-सा मार्ग प्रहण करे, यह उनकी रुचिपर निर्भर है। योगनिष्ठा खतन्त्र साधन है, इस बातको भगवान्ने स्पर शब्दोंमें कहा है (५।४,५ तथा १३।२४)। भगवान्में चित्त लगाकर भगवान्के लिये ही कर्म करनेवालेको भगवान्की कृपाने भगवान् मिल जाते है, यह बात भी जगह-जगह भगवान्ने कर्हा है (८।७; ११।५४,५५; १२।६–८)।

इसी प्रकार निष्काम कर्न और उपासना दोनों ही ज्ञानिष्टाके अङ्ग भी वन सकते हैं (५1६; १४।२६)। किन्तु ज्ञानयोगने अभेद-उपायना है, इसलिये ज्ञानिष्टा भेद-उपायनारूप मक्तियोगका यानी योगनिष्टाका अङ्ग नहीं वन सकती। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञानिष्टाके साधककी आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाय और वह ज्ञाननिष्टाको छोड़कर योगनिष्टाको एकड़ ले और उसे किर योगनिष्टाके द्वारा ही भगवलाहि हो।

यदि कोई पूछे कि कर्मयोगका सायन करके किर सांख्ययोगके साधनद्वारा जो मिच्च जानदेवन परमात्माको प्राप्त होते हैं, उनका प्रणार्थ केसी होती है, तो इसे जाननेके लिये स्थागको नामसे सात श्रेणियोंमे विभाग करके उसे यों समझना चाहिये—

#### (१) निपिद्ध कमोंका सर्वथा त्याग ।

चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपर, छठ, जबरदस्ती, हिंमा, अभक्ष्य-भोजन और प्रमाद आदि बाख-बिरुद्ध नीच कर्मीको मन, वाणी और दारीरमें किसी प्रकार भी न करना—यह पड़ळी श्रेणीका त्याग है।

#### (२) काम्य कर्मीका त्याग।

र्त्वा, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके एवं रोग-सङ्कटादिकी निवृत्तिके उद्देश्यमे किये जानंबाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कमोंको अपने स्वार्थके लिये न करना। यह दूसरी श्रेणीका त्याग है। यदि कोई लौकिक अथना शार्खाय ऐसा कर्म संयोगनश प्राप्त हो जाय, जो खरूपसे तो सकाम हो, परन्तु उसके न करनेसे किसीको कट पहुँचता हो या कर्म-उपासनार्का परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो खार्थका त्याग करके केनल लोकसंग्रहके लिये उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है।

#### (३) तृष्णाका सर्वधा त्याग।

मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्नी, पुत्र और धनादि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारन्थके अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़नेकी इच्छाको भगवत्प्राप्तिमें बाधक समझकर उसका त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है ।

#### (४) खार्थके लिये दुसरांसे संवा करानका त्याग ।

अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पराथीकी अथवा सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके दिये हुए पदार्थीको या की हुई सेवाको स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी मतन इच्छा रखना— आदि जो स्वार्थके लिये दूसरोंने सेवा करानेके भाव है, उन सबका त्याग करना। यह चौथी श्रेणीका त्याग है।

यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतामे प्राप्त हो जाय कि इार्गरमम्बन्दी मेवा अथवा मो जनादि पदार्थाको स्वीकार न करनेमे किसीको कप्ट पहुँचना हो या छोकशिक्षामे किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर स्वार्थका त्याग करके केवल उनकी प्रांतिके लिये मेवादिका बीकार करना दोपयुक्त नहीं है। क्योंकि स्त्री, पुत्र और नैकिर आदिसे की हुई मेवा एवं बन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये हुए मोजनादि पदार्थांको स्वीकार न करनेसे उनको कप्ट होना एवं छोकमर्यादांमे बाधा पड़ना सम्भव है।

#### (५) सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोमं आलम्य और फलकी इच्छाका सर्वधा त्याग ।

ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गुरु-जनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविका एवं शरीर-सम्बन्धी खान-पान आदि जितने कर्तव्य-कर्म हैं, उन सबनें आलस्यका और सब प्रकारकी कामनाका खाग करना।

#### (६) संसारके सम्पूर्ण पदार्थीमें और कर्मोंमें ममता और आर्साक्तका सर्वधा त्याग ।

धन, मकान और बल्लादि सम्पूर्ण वस्तुएँ तथा र्ला, पुत्र और मित्रादि सम्पूर्ण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस टोकके और परलोकके जितने विषयभोगरूप परार्थ हैं, उन सबको क्षणमङ्गुर और नाशवान् होनेके कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न रहना तथा केवल एक परमात्माने ही अनन्यभावमे विशुद्ध प्रेम होनेके कारण मन, वाणी और शरीरके द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओं ने और शरीरने भी ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना। यह छठी श्रेणीका त्याग है।

उक्त छठीश्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके सम्पूर्ण पदार्थोंने वंगाय होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान्में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिये उनको भगवान्के गुग, प्रभाव और रहस्थमें भरी हुई विशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना और मनन करना तथा एकान्त देशमं रहकर निरन्तर भगवान्का भजन, ध्यान और शास्त्रोंके मर्मका विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्योंने रहकर हान्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, विषय-भोग और व्यर्थ वालोंने अपने अमृत्य समयका एक क्षण भी विलाना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा सम्पूर्ण कर्तन्य-कर्म भगवान्के स्वस्त्रप और नामका मनन रहते हुए ही विना आसक्तिके केवल भगवदर्थ होते हैं।

यह कर्मयोगका साधन हैं; इस साधनके करते-करते ही साधक परमात्माकी कृपाये परमात्माके त्यरूपको तत्त्वतः जानकर अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है (१८। ५६)।

किन्तु यदि कोई मांख्ययोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त करना चाहे तो उपे उपर्युक्त साधन करनेके अनन्तर निम्निलिखित सातवां श्रेणीकी प्रणालीके अनुमार सांख्य-योगका साधन करना चाहिये।

#### (७) संसार, शरीर और सम्पूर्ण कर्मोंमें सुक्ष्म वासना और अहंभावका सर्वथा त्याग।

संसारके सम्पूर्ण परार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा अनित्य हैं और एक सिचदान-दचन परमात्मा ही सर्वत्र सम- मावसे परिपूर्ण हैं—ऐसा दढ़ निश्चय होकर शरीरसहित संसारके सम्पूर्ण पदार्थों में और सम्पूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना-का सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात् अन्तः करणमें उनके चित्रों-का संस्काररूपमें भी न रहना एवं शरीर में अहं भावका सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मों में कर्तापनके अभिमानका लेशमात्र भी न रहना तथा इस प्रकार शरीरसहित सम्पूर्ण पदार्थी और कर्मों में वासना और अहं भावका अत्यन्त अभाव होकर एक सिचदानन्द्घन परमात्माके खरूपमें ही एकीभावमे नित्य-निरन्तर दढ़ स्थिति रहना । यह सात्वीं श्रेणीका त्याग है ।

इस प्रकार साधन करनेमे वह पुरुप तत्काल ही सिच्चदा-नन्दघन परमात्माको सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है (६१२८)। किन्तु जो पुरुप उक्त प्रकारमे कर्मयोगका साधन न करके आरम्भमे ही सांख्ययोगका साधन करता है, वह परमात्माको कठिनतामे प्राप्त होता है।

#### संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः (५।६)

यहाँ यह प्रभ होता है कि कोई साधक एक ही समयमें दोनों निष्ठाओंके अनुसार साधन कर सकता है या नहीं-यदि नहीं तो क्यों ! इसका उत्तर यह है कि-मांख्ययोग और कर्मयोग---इन दोनों साधनोंका सम्पादन एक कालमें एक ही पुरुषके द्वारा नहीं किया जा सकता । क्योंकि कर्मयोगी साधनकालमें कर्मको, कर्मफलको, परमात्माको और अपने-को भिन्न-भिन्न मानकर कर्मफल और आसक्तिका त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पणबुद्धिसे समस्त कर्म करता है (3130; 4120; 22 144; 27 120; 22145-५७) और सांख्ययोगी मायामे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही गुणों-में बरत रहे हैं अथवा इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके अथोंमें बरत रही हैं-ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शर्रारकं द्वारा होने-वाली सम्पूर्ण क्रियाओंन कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवल सर्वव्यापी सिच्चदानन्दधन परमात्माके खरूपमें अभिन्न-भावमे स्थित रहता है (३।२८; ५।१३; १३। २९; १४।१९-२०; १८।४९--५५ )। कर्मयोगी अपनेको कर्मीका कर्ता मानता है (५।११)। सांख्ययोगी कर्ता नहीं मानता । (५।८,९) कर्मयोगी अपने कर्मोंको भगवानके अर्पण करता है ( ९ १२७, २८ ), सांख्ययोगी मन और

इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली अहंतारहित क्रियाओंको कर्म ही नहीं मानता (१८।१७)। कर्मयोगी परमात्माको अपनेसे पृथकु मानता है (१२।१०), सांख्ययोगी सदा अभेद मानता है (१८।२०)। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृतिके पदार्थोंकी सत्ता खीकार करता है (१८।६१), सांख्य-योगी एक ब्रह्मके सिवा किसीकी भी सत्ता नहीं मानता ( १३। ३०)। कर्मयोगी कर्मफल और कर्मकी सत्ता मानता है, सांख्ययोगी न तो ब्रह्मसे भिन्न कर्म और उनके फलकी सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई सम्बन्ध ही समझता है। इस प्रकार दोनोंकी साधन-प्रणाली और मान्यतामें पूर्व और पश्चिमकी भाँति महान् अन्तर है। ऐसी अवस्थामें दोनों निष्ठाओंका साधन एक पुरुष एक कालमें नहीं कर सकता। जैसे किसी मनुष्यको भारतवर्षसे अमेरिका न्यूयार्क शहरको जाना है, तो वह यदि ठीक रास्ते होकर यहाँमे पूर्व-ही-पूर्व दिशामें जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा और पश्चिम-ही-पश्चिमकी ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा, वैसे ही सांख्ययोग और कर्मयोगकी साधन-प्रणालीमें परस्पर भेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक साधनमें दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, वह दोनोंके ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मातक शीघ पहुँच जाता है ( ५ । ४ )।

#### अधिकारी

अब प्रभ यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्ययोग और कर्मयोगके अधिकारी कीन है—क्या सभी वणों और सभी आश्रमोंके तथा सभी जातियोंके लोग इनका आचरण कर सकते हैं अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा किसी खास जातिके लोग ही इनका साधन कर सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि यद्यिप गीतामें जिस पद्धतिका निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषिमेवित है, तथापि गीताकी शिक्षापर विचार करनेपर यह कहा जा सकता है कि गीतामें बताये हुए साधनोंके अनुसार आचरण करनेका अधिकार मनुष्यमात्रको है। जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णका यह उपदेश समस्त मानव जातिके लिये हैं—किसी खास वर्ण, अथवा किसी खास आश्रमके लिये नहीं।यही गीताकी विशेषता है। भगवान् ने अपने उपदेशमें जगह-जगह भानवः ', 'नरः ', 'देही ' आदि शब्दोंका प्रयोग करके इस बातको

स्पष्ट कर दिया है। जहाँ सांख्ययोगका मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान्ने 'देही' शब्दका प्रयोग करके मनुष्यमात्रको उसका अधिकारी बताया है (५।१३)। इसी प्रकार भगवान्ने स्पष्ट शब्दोंने कहा है कि मनुष्यमात्र अपने-अपने शास्त्रविहित कमींद्वारा सर्वश्यापी परमेश्वरकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है (१८।४६)। इसी प्रकार भक्तिके लिये भगवान्ने स्त्री, शृद्ध तथा पापयोनितकको अधिकारी बतलाया है (९।३२)। और भी जहाँ-जहाँ भगवान्ने किसी भी साधनका उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इस साधनको करनेका किसी खास वर्ण, आश्रम या जातिको ही अधिकार है, दसरोंको नहीं।

ेसा होनेपर भी यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी कर्म सभी मनुष्योंके लिये उपयोगी नहीं होते, इसीलिये भगवान्ने वर्णवर्मपर बहुत जोर दिया है। जिस वर्णके लिये जो कर्म विहित हैं, उसके लिये वे ही कर्म कर्तव्य हैं, दूसरे वर्णके नहीं। इस बातको ध्यानमें रखकर ही कर्म करने चाहिये। ऐसे वर्णधर्मके द्वारा नियत कर्तव्य-कर्मोको अपने-अपने अधिकार और रुचिके अनुकृत्य मनुष्यमात्र ही कर सकते हैं। वर्णधर्मके अतिरिक्त मानवमात्रके लिये पालनीय सदाचार, भक्ति आदिका साधन तो सभी कर सकते हैं।

कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि सांख्ययोगके साधनका अधिकार संन्यासियोंको ही है, दूसरे आश्रमवाळोंको नहीं। यह बात भी युक्तिमङ्गत नहीं माछम होती। भगवान्ने सांख्यकी दृष्टिमें भी युद्ध करनेकी आज्ञा ही है (२।१८)। भगवान् यदि केवळ मंन्यासियोंको ही सांख्ययोगका अधिकारी मानते तो वे अर्जुनको उस दृष्टिमें युद्ध करनेकी आज्ञा कभी न देते। क्योंकि मंन्यास-आश्रममें कर्ममात्रका त्याग कहा गया है, युद्धकर्पा घोर कर्मकी तो बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो संन्यासी थे भी नहीं। उन्हें भगवान्ने ज्ञानियोंके पास जाकर ज्ञान सीखनेतककी बात कही है (४।३४)।

इसके अतिरिक्त तीसरे अध्यायक चौधे श्लोकने भगवान्ने सांख्ययोगकी सिद्धि केवल कर्माके खरूपतः त्यागसे नहीं बतलायी । यदि भगवान् सांख्ययोगका अधिकारी केवल संन्यासियोंको ही मानति तो सांख्ययोगके लिये कर्मोंका खरूप-से त्याग आवश्यक बतलाते और यह नहीं कहते कि कर्मोंका खरूपतः त्याग कर देनेमात्रमे ही सांख्ययोगकी सिद्धि नहीं होती। यही नहीं; अ० १३।७--११मे जहाँ ज्ञानके साधन बतलाये गये हैं, वहाँ एक माधन श्ली, पुत्र, धन, मकान आदिमें आसक्ति एवं ममताका त्याग भी बतलाया है -'असक्तिरनभिष्वद्वः पुत्रदारमृहादिष्ठ।'

स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदिके साथ स्वरूपतः सम्बन्ध होनेपर ही उनके प्रति आमक्ति एवं ममताके त्यागकी बात कही जा सकती हैं। मंन्यास-आश्रममे इनका स्वरूपमे ही त्याग है; ऐसी दशाने यदि संन्यासियोंको ही ज्ञानयोगके साधनका अधिकार होता तो उनके लिये इन सबके प्रति आसक्ति और ममताके त्यागका कथन अनावस्थक था।

नीमरी बात यह है कि अठारहवं अध्यायमें जहाँ अर्जुनने खास गंन्यास और त्यागके सम्बन्धमें प्रश्न किया है, वहाँ भगवान्ते संन्यासके स्थानपर सांख्ययोगका ही वर्णन किया है (१३ मे ४०), गंन्यास-आश्रमका कहीं भी उल्लेख नहीं किया। यदि भगवान्को भन्याम' शब्दमें मंन्यास-आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्ययोगका अधिकारी वे केवल मंन्यामियोंको ही मानत तो इस प्रसङ्गपर अवश्य उसका स्पष्ट शब्दोंने उल्लेख करते। इन सब बातोंसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्ययोगका अधिकार मंन्यासी, गृहस्थ सभीको समान रूपमें हैं। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्ययोगका साधन करनेके लिये मंन्यास-आश्रमने सुविधाएँ अधिक है, इस दृष्टिने उस आश्रमको गृहस्थाश्रमकी अपेक्षा सांख्ययोगके साधनके लिये अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं।

कर्मयोगके साधनमें कर्मकी प्रवानता है और ख़वणींचित विहित कर्म करनंकी विशेषक्षपे आज्ञा है (३।८;१८। ४५,४६); बिन्क कर्मोंका ख़रूपमें त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है (३।४), इसिल्ये मंन्याम-आश्रममें कर्म-प्रवान कर्मयोगका आचरण नहीं वन सकता, क्योंकि वहीं द्रव्य और यज्ञ-दानादि कर्मोंका ख़रूपमें त्याग है; किन्तु भगवान्की भक्ति सभी आश्रमोंने की जा सकती है, अत. भक्ति-प्रवान कर्मयोग सभी आश्रमोंने वन सकता है।

कुछ लोगोंमें यह भ्रम फँटा हुआ है कि गीता तो मानु-संन्यासियोंके कामकी चीज है,गृहस्थोंके कामकी नहीं;इसी लिये ने प्राय:बालकोंको इस भयरो गीता नहीं पढ़ाने कि हमे

पढ़कर ये लोग गृहस्थका त्याग कर देंगे। परन्तु उनका ऐसा समझना सर्त्रथा भूल है, यह बात ऊपरकी बातोंसे स्पष्ट हो जाती है। वे छोग यह नहीं सोचते कि मोहके कारण अपने क्षात्रधर्मसे विमुख होकर भिक्षाक अन्नसे निर्वाह करनेके लिये उद्यत अर्जुनने जिस परम रहस्यमय गीताके उपदेशमे आ जीवन गृहस्थमे रहकर अपने कर्तव्यका पालन किया, उस गीता-शास्त्रका यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। यही नहीं, गीताके उपदेश खयं भगवान श्रीकृष्ण जबतक इस धराधामपर अवताररूपमें रहे. तबतक बराबर कर्म ही करते रहे-साधुओंकी रक्षा और दुशेंका संहार करके उद्धार किया और धर्मकी स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँतक कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो छोग मेरी देखादेखी कर्मोका परित्याग कर आलसी बन जायँ और इस प्रकार लोककी मर्यादा छिन्न-मिन्न करनेका दायित्व मुझीपर रहे (३ | २३-२४)। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता संन्यासियोंके लिये नहीं है। गीता सभी वर्णाश्रमवालोंके लिये है। सभी अपने-अपने वर्णाश्रमके कमोंको करते हुए सांख्य या योग-दोनोंमंसे किसी एक निष्टाके द्वारा अधिकारानुसार साधन कर सकते हैं।

#### गीतामें भक्ति

गाताम भक्ति, ज्ञान, कर्म—सभी विषयोका विशदस्त्पसे विवेचन किया गया है; सभी मागेगि चलनेवालोंको
इसमे यथेष्ट सामग्री मिल सक्ती है। किन्तु अर्जुन
मगवान्के भक्त थे; अतः सभी विषयोंका प्रतिपादन करते हुए
जहाँ अर्जुनको स्वयं आच्रण करनेके लिये आज्ञा दी है, वहाँ
भगवान्ने उसे प्रायः भक्तिप्रधान कर्मयोगका उपदेश दिया है
(३।३०;८।७;१२।८;१८।५०,६२,६५,६६)।
कहीं-कहीं केवल कर्म करनेकी भी आज्ञा दी है (२।४८,५०;३।८,९,१९:४।४२;६। ४६;११।३३३४);परन्तु उसके साथ भी भक्तिका अन्य स्थलोंसे अध्याहार
कर लेना चाहिये। चौथे अध्यायके चौतीसवें स्त्रोकमें जो
भगवान्ने अर्जुनको ज्ञानियोंके पास जाकर ज्ञान सीखनेकी
आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रणाली बनलाने तथा
अर्जुनको ज्ञान सीखनेके लिये। वास्तवमें भगवान्का आश्य
अर्जुनको ज्ञान सीखनेके लिये। वास्तवमें भगवान्का आश्य

नहीं था और न अर्जुनने जाकर उस प्रक्रियासे कहीं ज्ञान सीला ही । उपक्रम-उपसंहारको देखते हुए भी गीताका पर्यवसान शरणागतिमें ही प्रतीत होता है । वैसे तो गीताका उपदेश 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्' (२।११) इस स्लोकमे प्रारम्भ हुआ है; किन्तु इस उपक्रमका बीज 'कार्यण्यदोषो-पहतस्वभावः' (२।७) अर्जुनकी इस उक्तिमें है, जिसमें 'प्रपन्नम्' पदसे शरणागतिका भाव स्पष्ट है। इसील्ये 'सर्व-धर्मान् परित्यज्य' (१८।६६) इस स्लोकमें भगवान्ने शरणागतिमें ही अपने उपदेशका उपसंहार भी किया है।

गीताका ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है, जिसमें कहीं-न-कहीं भक्तिका प्रसङ्घ न आया हो । उदाहरणके लिये दसरे अध्यायका इकसठवाँ, तीसरे अध्यायका तीसवाँ, चौथे अध्यायका ग्यारहवाँ, पाँचवें अध्यायका उन्तीसवाँ, छटे अध्यायका सैंतालीसवाँ, सातवें अध्यायका चौदहवाँ, आठवें अध्यायका चौदहवाँ,नवें अध्यायका चौंतीसवाँ,दसवें अध्याय-का नवाँ, ग्यारहवें अध्यायका चौवनवाँ, बारहवें अध्यायका दूसरा, तेरहवें अध्यायका दसवाँ, चौदहवें अध्यायका छन्त्रीसवाँ, पंद्रहवें अध्यायका उन्नीसवाँ, मोलहवें अध्याय-का पहला(जिसमें 'ज्ञानयोगन्यवस्थिति: ' पदके द्वारा भगवान्-के ध्यानकी बात कही गयी है ), सतरहवें अध्यायका सत्ताईसवाँ और अठारहवें अध्यायका छाछठवाँ श्रोक देलना चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक अध्यायमें भक्तिका प्रमङ्ग आया है। सातवेंसे लेकर बारहवें अध्यायनकमें तो भक्तियोगका प्रकरण भरा पड़ा है; इसीडिये इन उहीं अध्यायोंको भक्ति-प्रधान माना गया है। यहाँ उटाहरणके लिये प्रत्येक अध्यायके एक-एक श्लोककी ही संख्या दी गयी हैं।

इसी प्रकार ज्ञानपरक स्त्रोक भी बहुत-मे अध्यायोंमें मिलते हैं। उदाहरणके लिये—दूसरे अध्यायका उन्तीसवाँ, तीसरेका अट्टाईसवाँ, चौथेका चौबीसवाँ, पाँचशेंका तेरहवाँ, लठेंका उन्तीसवाँ, आठवेंका तेरहवाँ, नवेंका पंदहवाँ, बारहवेंका तीसरा, तेरहवेंका चौंतीसवाँ, चौदहवेंका उन्नीसवाँ और अठारहवेंका उन्चासवाँ स्त्रोक देखना चाहिये। इनमें भी दूसरे, पाँचवें, तेरहवें, चौदहवें तथा अठारहवें अध्यायोंमें ज्ञानपरक स्रोक बहुत अविक मिलते हैं।

गीनामें जिस प्रकार भक्ति और ज्ञानका रहस्य अच्छी

तरहसे खोळा गया है, उसी प्रकार कमोंका रहस्य भी भळीगाँति खोळा गया है। दूसरे अध्यायके उन्चाळीसवेंसे ितरपनवें श्लोकतक, तीसरे अध्यायके चौथे श्लोकते पैंतीसवें श्लोकतक, चौथे अध्यायके तरहवेंसे बत्तीसवें श्लोकतक, चौथे अध्यायके तरहवेंसे बत्तीसवें श्लोकतक, पाँचवें अध्यायके दूसरे श्लोकमे सातवें श्लोकतक तथा छठे अध्यायके पहले श्लोकसे चौथे श्लोकतक कमोंका रहस्य पूर्ण रूपसे भरा हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्यायके सेताळीसवें तथा चौथेके सोळहवेंसे अठारहवेंतकमें कमोंक रहस्यका विशेषरूपमे वितेचन हुआ है। इसके सिता अन्यान्य अध्यायोंने भी कमोंका वर्णन है।

स्थान-सङ्कोचमे अधिक प्रमाण नहीं दिये जा रहे हैं। इसमें यह विदिन होता है कि गीतामें केवल मित्तका ही वर्णन नहीं है, ज्ञान, कर्म और मित्त-— नीनोंका ही सम्यक्तया प्रतिपादन हुआ है।

#### मगुण-निर्गुणकी उपासना और तस्व

अपर यह बात कही गया कि परमात्माकी उपासना भेद-दृष्टिमें की जाय अथवा अभेद-दृष्टिमें, दोनोंका फल एक ही है — अह बात कैमें कही गया, क्योंकि भेदोपासकको तो गगवान् माकाररूपमें दर्शन देते हैं और इस द्यारिको छोड़ने-के बाद वह उन्हींके परमधामको जाता है; और अभेदोपासक व्ययं ब्रह्मरूप हो जाता है। वह कहीं जाता-आता नहीं ?' इसका उत्तर यह है कि ऊपर जो बात कहीं गयी वह ठीक हैं और प्रश्नकर्तान जो बात कहीं वह भी ठीक है। दोनोंका गमन्त्रय कैसे हैं, अब इसीपर विचार किया जाता है।

साधनकालम साधक जिस प्रकारके भाव और श्रद्धामें गावित होका परमात्माकी उपासना करता है, उसको उसी भावके अनुसार परमात्माकी प्राप्ति होती है। जो अभेदरूपणे अर्थात् अपनेको परमात्माकी प्राप्ति होती है। जो अभेदरूपणे अर्थात् अपनेको परमात्माकी प्राप्ति होती हैं। उन्हें अभेदरूपमे परमात्माकी प्राप्ति होती हैं। और जो भेदरूपमें उन्हें भजते हैं, उन्हें भेदरूपमें ही वे दर्शन देते हैं। साधकके निश्चयानुसार परमात्मा भिन्न-भिन्न रूपसे सब लोगोंको मिलते हैं।

भेदोपासना तथा अभेदोपासना--दोनों ही उपासनाएँ भगवानुकी उपासना हैं। क्योंकि परमात्मा संगुण-निर्गुण,

साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, सभी कुछ हैं। जो पुरुष प्रमात्माको निर्गुण-निराकार समझते हैं, उनके छिये वे निर्गुण-निराकार हैं (१२।३)। जो उन्हें सगुण-निराकार मानते हैं, उनके छिये वे सगुण-निराकार हैं (८।९)। जो उन्हें सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोक्तम यानी सब प्रकारके उत्तम गुणोंसे युक्त मानते हैं, उनके छिये वे सर्वसद्गुणसम्पन्न हैं (१५।१५,१७,१९\*)। जो पुरुष उन्हें सर्वस्त्रप मानते हैं, उनके छिये वे सर्वस्त्रप मानते हैं, उनके छिये वे सर्वस्त्रप मानते हैं, उनके छिये वे सर्गुण-साकार मानते हैं, उनके

ऊपर जो बात कही गयी, वह तो ठीक है; परन्तु इससे प्रश्नकर्ताकी मृल शङ्काका समाधान नहीं हुआ, ऋ ज्यों-की-त्यों बना हुई है। शङ्का तो यही थी कि जब भगवान् सबको अलग-अलग रूपमें मिलते हैं, तब फलमे एकता कहाँ हुई। इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधकको उसके भावके अनुसार ही मिलते हैं । उसके बाद जो भगवान्के यथार्थ तत्त्वकी उपलब्धि होती है, वह बाणीक द्वारा अकथनीय है, वह शब्दोंद्वारा बतलायी नहीं जा सकती। भेद अथवा अभेदरूपमे जितने प्रकारमे भी परमात्माकी उपासना होती है, उन सबका अन्तिम फल एक ही होता है। इसी बातको स्पट करनेकं लिये भगवान्ने अभेदोपासकोंको अपनी प्राप्ति बतलायी है ( १२ । ४; १४ । १९; १८ । ५५ ) और भेदोपासकके लिये यह कहा है कि वह ब्रह्मको प्राप्त होता है (१४।२६), शश्चत् शान्तिको प्राप्त होता है (९।६१), ब्रह्मको ज्ञान जाता है (७।२९),अविनाशी साध्यत पदको प्राप्त होता है ( १८ | ५६) इत्यादि, इत्यादि | अभेदोपामना तथा भेदोपासना दोनों प्रकारकी उपासनाका फल एक ही होता है, इसी बातको लक्ष्य करानेके लिये मगबान्ने एक ही बातको उलट-फेरकर कई प्रकारमे कहा है।

भेदोपासक तथा अभेदोपासक दोनोंके द्वारा प्रापणीय वस्तु, यथार्थ तत्त्व एक ही हैं; उसीको कहीं परम शान्ति और शाश्वतस्थानके नामसे कहा है (१८।६२), कहीं परम

<sup>#</sup> उपर्युक्त स्होकांमं भगवान्के श्रेष्ठ गुणांका ही वर्णन है, अतएव १५ । १५ मं हमने 'अपोहन' शब्दका अर्थ ज्ञान और स्मृतिका नाश न लेकर संशय-विपर्ययका नाश ही लिया है।

थामके नामसे (१५।६), कहीं अमृतके नामसे (१३। १२), कहीं भाम पदमे (९।३४), कहीं परम गतिके नामसे (८।१३), कहीं परम गतिके नामसे (८।१३), कहीं अव्यय पदके नामसे (१५।५), कहीं ब्रह्मनिर्वाणके नामसे (५।२४) और कहीं निर्वाणपरमा शान्तिके नामसे (६।१५) व्यक्त किया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीतामें उस अन्तिम फलको व्यक्त करनेके लिये प्रयुक्त हुए है, परन्तु वह वस्तु सभी साधनोंका फल है—इसके अतिरिक्त उसके विषयम कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह वाणीका अविषय है। जिसे वह वस्तु प्राप्त हो गयी है, वहीं उसे जानता है; परन्तु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, उपर्युक्त शब्दों तथा इसी प्रकारके अन्य शब्दों-द्वारा शाखाचन्द्रन्यायसे उसका लक्ष्यमात्र करा सकता है। अतः सब साधनोंका फलक्ष्य जो परम वस्तु-तस्त्र है वह एक है, यहीं वात युक्तिसङ्गत है।

परमात्माका यह तात्विक स्वरूप अलैकिक है, परम रहम्यमय है, गुद्धातम है। जिन्हें वह प्राप्त है, वे ही उसे जानते हैं। परन्तु यह बात भी उसका उक्ष्य करानेके उद्देश्यमें ही कहीं जाती है। युक्तिसे विचारकर देखा जाय तो यह कहना भी नहीं बनता।

#### गीतामें समता

गातांग समताकी बात प्रधानक्यमे आर्था है। मगबद्राधिकी तो समता ही कसीटी है। बान, कर्म एवं मिल-तीनों ही मागेंमें साधनक्यमे भी समताकी आवश्यकता बतायी गयी है और तीनों ही मागेंमें परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषोंका भी समताको एक असाधारण रुक्षण बतराया गया है। साधन भी असके बिना अध्या है, मिद्धि तो अध्या है ही। जिसमें समता नहीं, वह सिद्ध ही कैसा अमतदु ख्युख्यम् यद्ये बानमार्गके भावकोंमें समतावारेको ही अमृतत्व अर्थात् मुक्तिका अधिकारी बतराया गया है (२।१५)। भिद्धविसद्ध योः समी भूत्वा समत्वं योग उच्यते इस प्रकार कर्मयोगके साधकको समतायुक्त होकर कर्म करनेकी आजा दी गर्या है (२।१८)। और भिक्तमार्गके साधकके रुप्ये भी इन्हीं गुणोंके सेवनकी बात कहीं गयी है (१२।२०)। इसी प्रकार गुणातीत (सिद्ध ज्ञानयोगी) के रुक्षणोंमें भी समताका प्रधानक्रप समावेश पाया जाता

है (१४।२४-२५)। और सिद्ध कर्मयोगीको सम बतलाया गया है (६।७-९) तथा सिद्ध भक्तके लक्षणोंमें मी समताका उल्लेख किया गया है (१२।१८,१९)।

इस समताका तस्त्र सुगमताके माथ भलीभाँति समझानेके लिये श्रीभगवान्ने गीतामें अनेकों प्रकारसे सम्पूर्ण प्राणी, किया, भाव और पदार्थोंमें समताकी व्याख्या की है। जैसे

#### मनुष्योंमें समता सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विज्ञाष्यते॥

( 8 1 9 )

'सुहृद्, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यम्थ, द्वेष्य और बन्धु गणोंमें, वर्मात्माओं और पापिथोंमें भी समान भाव स्वने-वाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ।'

#### मनुष्यों और पशुओंमें ममता विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । द्युनि चैव श्वपाके चपण्डिताः समदर्शिनः ॥

13120

'ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, कुने और चाण्डाळमें भी समदर्शी ही होते हैं।'

#### सम्पूर्ण जीवोंमें समता आत्मौषम्येन सर्वेत्र समं पश्यित योऽर्जुन । सुखंवायदिवादुःखंस योगी परमो मतः॥

(६।३२)

ंहे अर्जुन ! जो योगी अवनी मांति सम्पूर्ण भूतींगे सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ट माना गया है।

कहीं-कहींपर भगवान्ने व्यक्तिः किया, पदार्थ और भावकी समताका एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे —

#### समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । द्यातोष्णसुम्बदुः स्वेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ (१२ । १८)

ंत्रो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा मरदी-गरमी और सुख-दु:म्बादि इन्होंमें सम है और आसक्तिमें रहित हैं (वह भक्त हैं)। यहाँ शतु-मित्र 'न्यक्ति'के वाचक हैं; मान-अपमान प्यकृत किया' हैं, शीत-उष्ण पदार्थ' हैं और सुख-दुःख भाव' हैं।

समदुःबसुकः खस्थः समलोप्रादमकाञ्चनः। तुल्यप्रियाप्रियो धीगस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ (१४ । २४)

ंजो निरन्तर आत्मभावमे स्थित, दु:म्ब-सुम्बको समान समझनेवाला, मिद्दी, पत्थर और खर्णने समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाला और अपनी निन्दा-स्तुतिमे भी समान भाववाला है ( बही सुणातीत है )।

इसमें भी दुःख-सुख 'भाव' है; छोष्ट, अश्म और काञ्चन ग्यदार्थ' हैं; निन्दा-स्तुति 'परकृत किया' हैं और प्रिय-अप्रिय ग्याणी', 'भाव', 'पदार्थ' तथा 'किया' सभीके वाचक हैं।

इस प्रकार जो सर्वत्र समदिष्ट है, व्यवहारमें कथन-गात्रकी अहंता-ममता रहते हुए भी जो सबमे समबुद्धि रखता है, जिसका समिष्टिक्ष समस्त संसारमें समभाव है, वह समतायुक्त पुरुष है और वहीं सच्चा साम्यवादी है।

गीताके माम्यवाद और आजकलके कहे जानेवाल माम्यवादमें वड़ा अन्तर है । आजकलका माम्यवाद ईश्वर-विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद मर्वत्र ईश्वरको देखता है; वह धर्मका नाशक है, यह पद-पदपर धर्मकी पृष्टि करता है; वह हिंसामय है, यह अहिसाका प्रतिपादक है; वह स्वार्थमुलक है, यह स्वार्थको समीप मी नहीं आने देता; वह जान-पान-स्पर्शादिमें एकता एवकर आन्तरिक भेदमाव रत्यता है, यह त्यान-पान-स्पर्शादिमे शास्त्रमर्यादानुसार यथा-योग्य भेर ग्लकर भी आन्तरिक भेर नहीं रुलता आर सबसे परमात्माको सम देखनेकी शिक्षा देता है; उसका लक्ष्य केवल ानीपासना है। इसका छक्ष्य पर्मात्मप्राप्ति हैं; उसने अपने दल-का अभिमान है और दूसरोंका अनाइर है, इसमें सर्वथा अभिमानशून्यता है और भारे जगत्में परमात्माको देखकर भवका सम्मान करना है; उसमें बाहरी व्यवहारकी प्रधानता है, इसमें अन्तःकरणके भावकी प्रवानता है: उसमें भौतिक सुख मुख्य हैं, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है, उसमें परवन और परमतम असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर है; उसमें रागद्रेप है, इसमे राग-द्वेपरहित व्यवहार है।

#### जीवोंकी गति

गीतामें जीबोंके गुण एवं कमीनुसार उनकी उत्तम, मध्यम और किनष्ठ—तीन गितयाँ बतलायी गयी हैं। कमियोग तथा सांख्ययोगकी दृष्टिमें शास्त्रोक्त कर्म एवं उपासना करने वाले साथकोंकी गित आठवें अध्यायके चौबीमवें खोकमें बतलायी गयी हैं। उनमें जो योगश्रप्ट हो जाते हैं उनकी गितिका वर्णन छठे अध्यायके चालीमवेंप पैतालीमवेंतकमें किया गया है। वहाँ यह बतलाया गया है कि मरनेके बाद वे खर्गादि लोकोंको प्राप्त होते हैं और सुद्विक्तालतक उन दिव्यलोकोंको सु व मोगकर पित्र आचरणवाले श्रीमान् लोगोंके घरोंमें जन्म लेने है अथवा खर्गने न जाकर सीधे योगियोंके ही कुलमे जन्मते हे और वहाँ पूर्व अस्यासके कारण पुनः योगके साथनंग प्रवृत्त होकर परम गितको प्राप्त हो जाते हैं।

सकामभावमे विहित कर्म एवं उपासना करनेवालोंकी गतिका वर्णन नवें अध्यायके बीसवें और इकीसवें श्लोकमें किया गया है —वहाँ खर्गकी कामनाये यज्ञ-यागादि वेदविहत कर्म करनेवालोंको स्वर्गक भोगोंकी प्राप्ति तथा पृथ्योंके क्षय हो जानेपर उनके पुन: मर्व्यलोकने हकेले जानेकी बात कहीं गयी है। वे लेग किस मार्गये तथा किस तरह स्वर्गको जाते हैं, इसकी प्रक्रिया आठवें अध्यायके पर्चामवें श्लोककी व्याख्याने वतलायां गयी है।

चौदहवे अध्यायके चौदहवे, पंदहवें और अठारहवें श्लोकोंमें सामान्यभाव सभा पुरुपोंका गति संक्षेपमें वतलाया गयी है। मत्त्वगुणकी बृद्धिने मरनेवाल उत्तम लोकोंमें जाते है, रजोगुणकी बृद्धिने मरनेवाल पशु-पर्का, कीट पतङ्ग शोत है तथा तमोगुणकी बृद्धिने मरनेवाल पशु-पर्का, कीट पतङ्ग ओर बृक्षादि योनियोंमें जन्मते हैं। इस प्रकार सत्त्वगुणमें स्थित पुरुप भी मरकर अपरके लोकोंमें जाते हैं, रजोगुणमें स्थित गजस पुरुप मनुष्यलोकों ही रहते हैं और तमोगुणमें स्थित गजस पुरुप मनुष्यलोकों ही रहते हैं और तमोगुणमें स्थित तामस पुरुप अवोगितकों। अर्थात् नरकोंकों और तिर्यक् योनियोंकों प्राप्त होते हैं। सोलहवें अध्यायके उन्नीमवेसे वीसवें श्लोकतक आसुरी प्रकृतिके ताममी मनु योके सम्बन्धने में भगवान्ने कहा है कि उन्हें में वार-वार आसुरी योनियोंने अर्थात् कूकर-शुकर आदि योनियोंने डालता हूँ और इसके

बाद वे घोर नरकोंमें गिरते हैं। इसी प्रकार और-और स्थलोंमें भी गुण-कर्मके अनुसार गीतामें जीवोंकी गति बतलायी गयी है। मुक्त पुरुषोंकी गतिका वर्णन विस्तार-से सांख्य और योगके फलरूपमें जगह-जगह किया गया है। जीवन्मुक्त पुरुषोंका कहीं जाना-आना नहीं होता। वे तो यहीं परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।

#### गीताकी कुछ खास बातें (१) गुणोंकी पहिचान

गीतामें सात्त्रिक-राजस-तामस पदार्थी, भावों एवं क्रियाओंकी कुछ खास पहिचान बतलायी गयी है। वह इस प्रकार है—

- (क) जिस भाव या कियाका खार्थमे सम्बन्ध नहीं और जिसमें आसक्ति एवं ममना न ही तथा जिसका फल भगवंद्रप्राप्ति हो, उसे सास्विक जानना चाहिये।
- (ख) जिस भाव या क्रियामें छोभ, स्वार्थ एवं आसक्ति-का सम्बन्ध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुखर्की प्राप्ति एवं अन्तिम परिणाम दुःख हो, उसे राजस समझना चाहिये।
- (ग) जिस भाव या कियामें हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुःख एवं अज्ञान हो, उसे नामस समझना चाहिये।

इस प्रकार तीनों तरहके मार्चो एवं कियाओंका भेद वतलाकर भगवान्ने सास्विक मार्चो एवं कियाओंको प्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं कियाओं-का त्याग करनेका आदेश दिया है।

#### (२) गीतामें आचरणकी अपेक्षा भावकी प्रधानता

यद्यपि उत्तम आचरण एवं अन्तःकरणका उत्तम भाव, दोनोंहीको गीताने कल्याणका साधन माना है, किन्तु प्रधानता भावको ही दी है। दूसरे, वारहवें तथा चौदहवें अध्यायोंके अन्तम कमशः स्थितप्रज्ञ, भक्त एवं गुणातीत पुरुषोंके लक्षणोंमें भावकी ही प्रधानता वतलायी गयी है (दिक्ये २। ५५ मे ७१; १२। १३ मे १९; १४। २२ मे २५)। दूसरे तथा चौदहवें अध्यायोंमें तो अर्जुनने प्रभ किया है आचरणको प्रधान मानकर, परन्तु भगवान्ते उत्तर दिया है भावकी ही प्रधानता रखकर।

गीताके अनुसार सकामभावसे की हुई यज्ञ, दान, तप,

सेवा, पूजा आदि ऊँची-से-ऊँची क्रियाकी अपेक्षा निष्काम-भावमे की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटी-से-छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होनेके कारण श्रेष्ठ है (२।४०,४९;१२।१२;१८।४६)। चौथे अध्यायमें जहाँ कई प्रकारके यज्ञरूप साधन बतलाये गये हैं (४।२४ से ३२) उनमें भी भावकी प्रधानतासे ही मुक्ति बतलायी है।

#### गीता और वेट

गीता वेदोंको बहुत आदर देती है। भगवान् अपनेको समस्त वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य, वेदान्तका रचनेवाला और वेरोंका जाननेवाला कहकर उनका महत्त्व बहुत बड़ा देते हैं (१५)१५)। संसाररूपी अश्वत्यवृक्षका वर्णन करते हुए भगवान् कहते है कि भूलसहित उस बुक्षको तत्त्वमे जानने वाला ही वास्तवमे वेदक तत्त्वको जाननेवाला है (१५/१)। इससे भगवानुनं यह बतलाया है कि जगतुकं कारणरूप परमात्माकं सहित जगतुके वास्तविक स्वरूपको तत्त्वसे जनाना ही वेदोंका तालपर्य है । भगवान्ने कहा है कि 'जो वात वेदोंके द्वारा विभागपूर्वक कही गयी है, उसीको मैं कहता हूँ ।'( १३ । ४ ) इस प्रकार अपनी उक्तियोंके समर्थनमे वेदोंको प्रमाण बतलाकर मगवानूने वेदोंकी महिमाको बहुत अधिक बढ़ा दिया है । मगवान्ने ऋग्वेड, यजुर्वेद तथा सामवेद —वेदत्रयीको अपना ही खरूप वतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है (९ । १७ )। मगवान् वेदोंको अपनेसे ही प्रकट बतलाते हैं (३ । १५; १७।२३)। भगत्रात्ने यह कहा है कि परमान्माको प्राप्त करनेके अनेकों साधन वेदोंमें बतलाये हैं (४। ३२)। इससे मानो भगवान स्परस्थपमे यह कहते हैं कि वेटींन केवल भाग प्राप्तिक सावन ही नहीं हैं-- -जैमा कि कुछ अविवेकीजन समझते हैं-किन्तु भगवत्प्राप्तिके भी एक-डो नहीं, अनेकों साधन भरे पड़े हैं । भगवान प्रमपदके नामसे अपने खरूप का वर्णन करते हुए कहते है कि वेदवेतालोग उसे अक्षर (ओंकार) के नामसे निर्देश करते हैं (८ । ११)। इससे भी भगवान् यही सूचित करते हैं कि वेदोंन केवल सकाम पुरुषोंद्वारा प्रापणीय इस लोकके एवं खर्गके अनित्य भोगोंका ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्माके अविनाशी खरूपका भी विशद वर्णन है। उपर्युक्त वर्णनमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदोंको भगवान्ने बहुत अधिक आदर दिया है।

इसपर यह शङ्का होती है कि 'फिर भगवान्ने कई स्थलोंमें वेदोंकी निन्दा क्यों की है । उदाहरणनः उन्होंने सकाम पुरुषोंको वेदवादमें रत एवं अविवेकी बतलाया है (२।४२) तथा वेदोंको तीनों गुणोंके कार्यक्त सांसारिक भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले कहकर अर्जुनको उन भोगोंमें आसिक्तरहित होनेके लिये कहा है (२।४५) और वेदवर्याधर्मका आश्रय लेनेवाले सकाम पुरुषोंके सम्बन्धमें भगवान्ने यह कहा है कि वे बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं, आवागमनके चक्करमे नहीं छुटते। (९।२१)। ऐसी स्थितिमें क्या माना जाय ?

इस शङ्काका उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचनोंने यद्यपि वेदोंकी निन्दा प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें उनमें वेदोंकी निन्दा प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें उनमें वेदोंकी निन्दा नहीं है। गीतामें सकामभावकी अपेक्षा निष्कामभावकों वहुत अधिक महत्त्व दिया गया है और भगवान्की प्राप्तिके लिये उसे आवश्यक बतलाया है। इसीसे उसकी अपेक्षा सकामभावकों नीचा और नाशवान् विषय-सुखके देनेवाला वत्तलानेके लिये ही उसको जगह-जगह तृच्छ सिद्ध किया है, निपिद्ध कमीकी मौति उनकी निन्दा नहीं की है। जहाँ वेदोंके पलकों लिय कार्नकों बात कहीं गयी है, वहाँ भी सकाम कमिको लक्ष्य करकों ही वैसा कहा गया है (८। २८)। उपर्युक्त विवेचनमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सगवान्ने गीताम वेदोंकी निन्दा कहीं भी नहीं की है, विक्त जगह-जगह वेदोंकी प्रशंसा ही की है।

#### गीता और सांख्यदर्शन तथा योगदर्शन

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीतामें जहाँ-जहाँ 'सांख्य' शब्दका प्रयोग हुआ है, वहाँ वह महिंपि किपलके द्वारा प्रवितित सांख्यदर्शनका वाचक है;परन्तु यह बात युक्तिसङ्गत नहीं मालूम होती । गीताके तेरहवें अध्यायमें लगातार तीन क्षोकों (१९,२०और २१) में तथा अन्यत्र भी प्रकृति' और 'पुरुप' दोनों शब्दोंका साथ-साथ प्रयोग हुआ है और प्रकृति-पुरुष सांख्यदर्शनके खास शब्द है; इससे लोगोंन अनुमान कर लिया कि गीताको कापिल सांख्यका सिद्धानत

मान्य है। इसी प्रकार 'योग' शब्दको भी कुछ लोग पातञ्जल-योगका वाचक मानते हैं। पाँचवें अध्यायके प्रारम्भमें तथा अन्यत्र भी कई जगह 'सांख्य' और 'योग' शब्दोंका एक ही जगह प्रयोग हुआ है; इससे भी लोगोंने यह मान लिया कि 'सांख्य' और 'योग' शब्द क्रमशः कापिल सांख्य तथा पातञ्जल्योगके वाचक हैं; परन्तु यह बात युक्तिसङ्गत नहीं मालूम होती। न तो गीताका 'सांख्य' कापिल सांख्य ही है और न गीताका 'योग' पातञ्जल योग ही है। नीचे लिखी वातोंने यह स्पष्ट हो जाता है।

- (१) गीतामें ईश्वरको जिस रूपमें माना है। उस रूपमें सांख्यदर्शन नहीं मानता।
- (२) यद्यपि 'प्रकृति' शब्दका गीतामं कई जगह प्रयोग आया है, परन्तु गीताकी 'प्रकृति' और सांख्यकी 'प्रकृति'में महान् अन्तर है। कापिल सांख्यकी प्रकृति तीनों गुणोंकी साम्यावस्था है; किन्तु गीताकी प्रकृति तीनों गुणोंकी कारण है, गुण उसके कार्य हैं (१४। ५)। सांख्यने प्रकृतिको अनादि एवं नित्य माना है; गीताने भी प्रकृतिको अनादि तो माना है (१२। १९), परन्तु नित्य नहीं।
- (३) गीताके 'पुरुप' और सांख्यके 'पुरुप' में भी महान् अन्तर है। कापिल सांख्यके मतमे पुरुप नाना हैं: किन्तु गीताका सांख्य पुरुपको एक ही मानता है (१३। २२, ३०; १८।२०)।
- (४) गीताकी 'मुक्ति' और सांख्यकी 'मुक्ति' में भी महान् अन्तर हैं । सांख्यके मतमें दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मुक्तिका स्वरूप हैं; गीताकी 'मुक्ति'में दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तो है ही किन्तु साथ-ही-साथ परमानन्द-खरूप परमात्माकी प्राप्ति भी हैं (६। २१-२२)।
- (५) उपर्युक्त निद्धान्तभेदके सिवा पातञ्जलयोगमे योगका अर्थ है—'चित्तवृत्तिका निरोध ।' परन्तु गीतामें प्रकरणानुसार 'योग' शब्दका विभिन्न अर्थेमिं प्रयोग हुआ है (देखिये अ०२। ५३ की टीका)।

इस प्रकार गीता और सांख्यदर्शन तथा योगदर्शनके सिद्धान्तोंमें बड़ा अन्तर है।

#### इस टीकाका प्रयोजन

बहुत दिनोसे कई मित्रोंका आग्रह एवं प्रेरणार्था कि मै अपने भावोंके अनुसार गीतापर एक विस्तृत टीका लिखुँ। यों तो गीतापर प्रथमाद आचार्यों, संत-महारमाओं एवं शासके मर्मको जाननेवाले विद्वानोंके अनेक भाष्य, टीकाएँ और व्याख्याएँ हैं, जो सभी आररणीय है एवं सभी मे अपनी-अपनी हिम्में गीताके मर्मको समझनेकी चेटा की गयी है। किन्तु उनमेसे अधिकांश संस्कृत है और विद्वानोंके विशेष कामकी है। इसीलिय मित्रोंका यह कहना था कि सरस्य भाषामें एक ऐसी सर्वीपयोगी टीका लिवी जाय जो सर्व साधारणकी समझमें आ सके और जिसने गीताका ताल्पर्य विस्तारपूर्वक खोला जाय। इसी हिस्को लेकर तथा सबसे अधिक लाम तो इससे मुझकों ही होगा, यह सोचकर इस कार्यको प्रारम्भ किया गया। परन्तु यह कार्य आपाततः जितना सुकर भाष्ट्रम होता था, आगे बढनेपर अनुभवसे बह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ।

में जानता हूँ कि योग्यता एवं अधिकार दोनोंकी दृष्टिसे ही मेरा यह प्रयास द:साहस समझा जायगा। वर्णये तो मे एक वैस्पका बालक हूँ और विद्या-बुद्धिकी दृष्टिमें भी में अपनेको इस कार्यके छियं नितान्त अयोग्य पाता हूँ । अत. गीता-जैसे सर्वमान्य अन्थपर टीका वियनेका सर्वथा अनिधिकारी हैं । रह गया भावींक सम्बन्धकी बात, सी भगवानुके उपदेशका प्रान्प्रा भाव समझनेकी बात तो द्रा रही, उसका अतांश भी मैं समझ पाया है-- यह कहना मेरे लिये द:साहम ही होगा । सगवान्क उपदेशोंको यरिकञ्चित भी समझकर उनको कामने टाना तो और भी कठिन बात है। उसे तो वही छोग कामने छा सकते हैं। जनपर सगवानुकी विशेषकृषा है। परे उपदेशको अमलमें लाना तो दूर रहा. जिन लोगोंने गीताके साधनात्मक किसी एक श्लोकक अनुसार भी अपने जीवनको बना लिया है,वे परुप भी वास्तवमें धन्य है और उनके चरणींन गरा कोटिश: प्रणाम है। गीताकी व्याख्या करनेके भी ऐसे ही छोग अधिकारी है।

अस्तु, मेरा तो यह प्रयाम सब तरहमे दुःसाहसपूर्ण एवं बालचेश ही हैं: किन्त फिर भी इसी बहाने गीताके

तात्पर्यकी यत्किश्चित् आलोचना हुई, भगवान्के दिन्य उपदेशोंका मनन हुआ, अध्यात्म-विषयकी कुछ चर्चा हुई और जीवनका यह समय बहुत अच्छे काममें लगा--इसके ल्यि मैं अपनेको धन्य समझता हूँ । इसमे यद्यपि मेरा गीता-सम्बन्धी ज्ञान बढ़ा ही है और बहुत-सी भूलोंका भी मार्जन हुआ है। फिर भी भूलें तो इस कार्यमे पद-पर्पर हुई होंगी। क्योंकि गीताके ताल्पर्यका मौवाँ हिस्सा भी मैं समझ पाया हूँ, यह नहीं कहा जा सकता। गीताका वास्तविक तात्पर्य पूरी तरहरों तो स्वयं श्रीमगवान् ही जानते हैं और कुछ अंशमें अर्जुन जानने हैं, जिनके उद्देश्यमें भगवानूने गीता कही थी। अथवा जो परमात्माको प्राप्त हो चुके हैं,जिन्हें भगवत्-कुपाका पूर्ण अनुभव हो चुका है। वे भी कुछ जान सकते हैं। में तो इस विषयमे क्या कह सकता हैं ? जिन-जिन पुज्य महानुभावाने गीनापर भाष्य अथवा टीकाएँ टिली हैं, मैं तो उनका अत्यन्त ही कृतज्ञ और ऋणी हूं क्योंकि इस टीकाके चिष्वनेमें मैंने बहुत-से भाष्यों और टीकाओंसे वड़ी सहायता टी है। अतः मैं उन सभी वन्दनीय पुरुषोंको कृतज्ञतापूर्ण हृदयमे सादर कोटि-कोरि प्रणाम करता हैं।

हाँ इस टीकाके सम्बन्धमें में निः सङ्कोच यह कह सकता हैं कि यह सर्वथा अपूर्ण हैं। भगवान के भावको व्यक्त करना तो दूर रहा; बहुत-सी जगह उसे समझने में ही मुझसे भृतें हुई होंगी और बहुत-सी जगह उसमें विपरीत भाव भी आ गया होगा। उन सब भृत्योंके त्यि में दयालु परमात्मासे तथा सभी गीताग्रेमियों में हाथ जोड़कर क्षमा माँगता हूँ। जो कुछ मैंने त्या है, अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार लिखा है और इस प्रकार अपनी भमझका परिचय देकर मैंने जो बालचपलता की है उसे विज्ञ जन क्षमा करेंगे। इस टीकाम मैंने किसी भी आचार्य अथवा टीकाकारके सिद्धान्तोंका न तो उन्लेख किया है और न किसीका खण्डन ही किया है। किन्तु अपनी बात कड़ने में भावसे किसीके विरुद्ध कोई बात आ ही सकती है; इसके लिये में सबसे क्षमा चाहता हूँ। खण्डन-मण्डन करना अथवा किसी सिद्धान्तकी दूसरे सिद्धान्तके साथ तुलना करना मेग उद्देश्य नहीं है।

इसमें इस बातका भी भरसक ध्यान रक्का गया है कि कहां पूर्वीपरमें विरोध न आवे: परन्तु टीकाका कलेवर बहुत बढ़ जानेसे सम्भव है, कहीं-कहीं इस तरहका दोष रह गया हो । आशा है, विज्ञ पाठक इस प्रकारकी भूलोंको सुधार छेंगे और मुझे भी सूचना देनेकी कृपा करेंगे।

इस टीकाके लिखनेमें मुझे कई पूज्य महानुभावों, मित्रों एवं बन्धुओंसे अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। आजकलकी परिपाटीके अनुसार उनके नामोंका उल्लेख करना आवश्यक है; परन्तु मैं यदि ऐसा करने जाता हूँ तो प्रथम तो उनको कष्ट देता हूँ, दूसरे उन लोगोंके साथ जैसा सम्बन्ध है उसे देखते उनकी बड़ाई करना अपनी ही बड़ाई करनेके समान है। इसलिये मैं उनमेंसे किसीके भी नामका उल्लेख न करके इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि वे लोग यदि मनोयोगके साथ इस कार्यमें सहयोग न देते तो यह टीका इस रूपमें कदाचित् प्रकाशित न हो पाती।

यह टीका पहले विक्रम सं० १९९६में 'गीतातत्त्वाङ्क' के रूपमें प्रकाशित हुई थी। उस समय यह संकेत किया गया था कि पुस्तकरूप में प्रकाशनके समय भूलें सुभारनेकी चेष्टा की जा सकती है, उसके अनुसार कहीं भाषाकी दृष्टिसे और कहीं छपाईकी भूलोंका संशोधन करनेकी दृष्टिसे एवं कहीं-कहीं नवीन भावोंको प्रकट करनेके उदेश्यसे भी सुधार किया गया है। परन्तु अब भी बहुत-सी तुटियोंका रह जाना सम्भव है तथा किसी जगह दृष्टिदोपसे नयी भूलका हो जाना भी सम्भव है। अतः अन्तमे मेरी पुनः सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि मेरी इस बालचपलनापर सुधीजन प्रसन्न होकर मेरी भूलोंको सुधार लें और मुझं सूचना देनेकी कृपा करें।

विनीत-जयद्याल गोयन्द्का

# टीकाके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य बातें

यह विस्तृत टीका गीनाप्रेस, गोरखपुरमे प्रकाशित साधारण भाषाटीकाके आधारपर विक्रम संवत् १९९६ में लिखी गयी और गीनातत्त्वाङ्कके रूपमें प्रकाशित की गयी थी। अब उसका पुस्तकरूपमें तत्त्वविवेचनी टीकाके नामसे प्रकाशन किया जाता है। अतः यत्र-तत्र उसकी भाषामें संशोधन किया गया है और किसी-किसी स्थलमें श्लोकोंके अन्वयमें भी परिवर्तन किया गया है। भाव प्रायः वही रक्खा गया है। कहीं-कहीं कुछ नया भाव प्रकट करनेके उदेश्यसे परिवर्तन भी किया गया है।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण तथा अर्जुनके लिये जिन भिन्न-भिन्न सम्बोधनोंका प्रयोग हुआ है, उनका शब्दार्थ न देकर प्राय: उन-उन श्लोकोंके अर्थमें 'श्रीकृष्ण' तथा 'अर्जुन' शब्दोंका ही प्रयोग किया गया है और कहीं-कहीं 'परन्तप' आदि शब्द ज्यों-के-त्यों रख दिये गये हैं। उनकी व्याख्या बहुत कम स्थलोंपर की गयी है। जहाँ-जहाँ सम्बोधन किसी विशेष अभिप्रायको द्योतित करनेके लिये स्क्ले गये

ष ओभप्रायको चीतित करनके लिय स्व गी० त० वि० ४प्रतीत हुए, केवल उन्हीं स्थलोंमें उस अभिप्रायको प्रश्नोत्तरके रूपमें खोलनेकी चेष्टा की गयी।

टीकामें जहाँ अन्यान्य प्रन्थोंके उद्धरण दिये गये हैं, वहाँ उन प्रन्थोंका उल्लेख कहीं-कहीं सङ्केतरूपमें किया गया है—जैसे उपनिषद्के लिये 'उठ' । इसमें जिन-जिन प्रन्थोंमे सहायता ली गयी है, उनके नामोंकी तालिका पाठकोंकी सुविधाके लिये अलग दी गयी है । जहाँ प्रन्थका नाम न देकर केवल संख्या ही दी गयी है, उन स्थलोंको गीताका समझना चाहिये । अध्याय और खोक-संख्याओंको सीधी लकीरमे पृथक् किया गया है । बायीं ओरकी अध्याय-संख्या और दाहिनी ओरकी इलोक-संख्या समझनी चाहिये ।

रलोकोंके भावको खोलनेके लिये तथा वाक्योंकी रचना-को आधुनिक भापाशैलीके अनुकूल बनानेके लिये टीकामें मूलसे अधिक शब्द भी यत्र-तत्र जोड़े हैं और भाषाका प्रवाह न हुई, इसलिये के कोष्ठकमें नहीं रक्खा गया है। किसी-

E ... ... 1 1301

किसी जगहं जहाँ पूरा-का-पूरा वाक्य ऊपरसे जोड़ा गया है, कोष्ठकका प्रयोग किया गया है। अर्थको जहाँतक हो सका है अन्वयकं अनुकूल बनाया गया है तथा मूल पदोंकी विभक्तिकी भी गक्षा करनेकी चेटा की गयी है। इससे कहीं-कहीं वाक्यरचना भाषाकी दृष्टिमे सुन्दर नहीं हो सकी है; फिर भी मूल पदोंके अर्थकी रक्षा करते हुए भाषाकी सुन्दरनापर भी यथाशक्य ध्यान दिया गया है। प्रश्लोत्तरोंका क्रम प्रायः सर्वत्र अर्थके क्रमके अनुसार ही तथा कहीं-कहीं श्लोकके क्रमानुसार भी रक्षा गया है। बहुत थोड़े स्थलोंने यह क्रम बदला भी गया है।

प्रश्नोत्तरमं जहाँ संस्कृतके विभक्तिसहित पदोंको लिया है, वहाँ उनके लिये संस्कृत-त्र्याकरणकी परिभाषाके अनुसार पद' शब्दका प्रयोग किया गया है और जहाँ उनको हिन्दीका रूप दे दिया गया है, वहाँ उन्हें शब्द' कहा गया है। प्रश्नोंमें जहाँ किसी पद, शब्द या वाक्यका भाव या अभिन्नाय पूछा गया है, उनके उत्तरमें कहीं-कहीं तो उस पद, शब्द या वाक्यका सरल अर्थमात्र दे दिया गया है और कहीं-कहीं हेनुसहित उस

पद, राब्द या वाक्यके प्रयोगका आशय बतलाया गया है। दोनों ही प्रकारसे ऐसे प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है।

प्रश्नोत्तरमें कहीं-कहीं अन्वय-क्रमसे मूल श्लोकोंके अंशोंको लेकर ही प्रश्न किये गये हैं और कहीं-कहीं अर्थके वाक्यांशोंको लेकर प्रश्न किये गये हैं । अर्थके वाक्यांशोंको लेकर प्रश्न किये गये हैं । अर्थके वाक्यांशोंको मी कहीं-कहीं अविकलरूपसे उद्भृत किया है और कहीं-कहीं शब्दोंमें कुछ परिवर्तन करके उनको दुहराया गया है । इनके अतिरिक्त कहीं-कहीं कुछ नये प्रश्न भी हैं । प्रश्नोंमें 'अभिप्राय', 'भाव' आदि शब्द आये हैं, उनमेंसे कुछ तो अर्थके ही पर्यायमें आये हैं और कुछ खास किसी बातको पूछनेकी दिष्टिसे आये हैं ।

गीतामे 'एतन्मे संशयम्' (६।३९), 'हे सखेति','इदं महिमानम्' (११।४१) इसी प्रकार कई आर्षप्रयोग हैं, जो वर्तमान प्रचलित व्याकरणकी दृष्टिसे ठीक नहीं माने जाते। इन प्रयोगोंके सम्बन्धमें टीकामें कुछ नहीं लिखा गया है और इनके अर्थ करनेमें भी प्रचलित व्याकरणका ध्यान र खकर प्रयोगके अनुसार ही अर्थ किये गये हैं।

## प्रन्थोंके नाम

श्रीमद्भगवद्गीताके प्रायः मुख्य-मुख्य संस्कृत-भाष्यों और अनेकों टीकाओंके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रन्थोंसे सहायता ली गर्या हैं---

ऋग्वेदमंहिता, ०,तरेय ब्राह्मण, रातपथ ब्राह्मण, ईशा-वास्योपनिषद्, केनोपनिषद्, कठोपनिषद्, मुख्डकोपनिषद्, तैत्तिर्गयोपनिषद्, छान्दोग्योपनिषद्, बृहद्रारण्यकोपनिषद्, स्वेतास्वतरोपनिषद्, ब्रह्मोपनिषद्, नारायणोपनिषद्, बृहज्ञावाछोपनिषद्, योगदर्शन, सांख्यकारिका, मनुस्मृति, विसप्टस्पृति, संवर्तस्पृति, वृहचोगियाज्ञवल्क्य, शङ्क्षस्पृति, अत्रिस्पृति, उत्तरगीता, श्रीमद्भागवत, अग्निपुराण, वायु-पुराण, वाराहपुराण, गरुडपुराण, मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण, स्कन्दपुराण, बृहद्धर्मपुराण, मत्स्यपुराण, ब्रह्मपुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णु-पुराण, क्र्मपुराण, देवीभागवत, महाभारत, हरिवंश, वाल्मीकीय रामायण, नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्यसूत्र, सूर्य-सिद्धान्त, श्रीरामचरितमानस, बिनयपत्रिका, कृष्णकर्णामृत और भक्तमाल आदि-आदि।

### गीता-माहात्म्य

श्रीमगवातुवाच व बन्धोऽस्ति व मोक्षोऽस्ति वसीवास्ति निरामयम् । नैकमस्ति न च द्वित्वं सम्बित्कारं विज्ञम्मते॥१॥ गीतासारमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् । यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम् ॥२॥ इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुद्यवेदार्थदर्पणम् । यः पठेत्ययतो भूत्वा स गच्छेद्विष्णुशाश्वतम् ॥३॥

श्रीमगवान् बोले—न बन्धन है, न मोक्ष; केवल निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। न अद्वेत है, न द्वेत; केवल सिन्नदानन्द ही सब ओर परिपूर्ण हो रहा है।।१॥ गीताका सारभूत यह शास्त्र सम्पूर्ण शास्त्रोंद्वारा भलीभाँति निश्चित सिद्धान्त है, जिसमें वेद-शास्त्रोंसे अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ब्रह्मज्ञान विद्यमान है ॥२॥ मेरेद्वारा कहा हुआ यह गीताशास्त्र वेदके गूढ़ अर्थको दर्पणकी भौँति प्रकाशित करनेवाला है; जो पवित्र हो मन-इन्द्रियोंको वशमें रखकर इसका पाठ करता है, वह मुझ सनातनदेव भगवान् विष्णुको प्राप्त होता है ॥ ३॥ एतत्पुष्यं पापहरं धन्यं दुःखप्रणाशनम्।

पतत्पण्य पापहर धन्य दुःखप्रणाशनम्।
पठतां श्रण्वतां वापि विष्णोमीहात्म्यमुत्तमम्॥४॥
अष्टादशपुराणानि नवन्याकरणानि च।
निर्मथ्य चतुरो वेदान् मुनिना भारतं कृतम्॥५॥
भारतोदधिनर्मथ्यगीतानिर्माथतस्य च।
सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे धृतम्॥६॥
मळनिर्मोचनं पुंसां गङ्गास्नानं दिने दिने।
सक्द्रीताम्भसि स्नानं संसारमळनाशनम्॥७॥
गीतानामसहस्रेण स्तवराजो विनिर्मितः।
यस्य कुक्षौ च वर्तेत सोऽपि नारायणः स्मृतः॥८॥

भगतान् विष्णुका यह उत्तम माहात्म्य (गीताशास्त्र) पढ़ने और सुननेवालोंके पुण्यको बढ़ानेवाला, पापनाशक, धन्यवाद-के योग्य और समस्त दु:खोंको दूर करनेवाला है ॥४॥ मुनिवर न्यासने अठारह पुराण, नव न्याकरण और चार वेदोंका मन्थन करके महाभारतकी रचना की ॥५॥ फिर महाभारतरूपी समुद्रका मन्थन करनेसे प्रकट हुई गीताका भी मन्थन करके [उपर्युक्त गीतासारके रूपमें] उसके अर्थ-

का सार निकालकर उसे भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके मुख्ये डाल दिया॥ ६॥ गङ्गामें प्रतिदिन स्नान करनेसे मनुष्यें-का मैल दूर होता है, परन्तु गीतारूपिणी गङ्गाके जलमें एक ही बारका स्नान सम्पूर्ण संसारमलको नष्ट करनेवाला है॥ ॥ गीताके सहस्र नामोंद्वारा जो स्तवराज निर्मित हुआ है, बह जिसकी कुक्षि (हृदय) में वर्तमान हो अर्थात् जो उसका मन-ही-मन स्मरण करता हो, वह भी साक्षात् नारायणका स्वरूप कहा गया है ॥ ८॥

सर्वधर्ममयो गीता मनुः । सर्ववेदमयी सर्वदेवमयो हरिः ॥ ९ ॥ सर्वेतीर्थमयी गङ्गा पादस्याप्यर्धपादं वा इलोकं इलोकार्धमेव वा। नित्यं धारयते यस्तु म मोक्षमधिगच्छित ॥१०॥ गीतामृतहरीतकी। कृष्णवृक्षसमुद्**भू**ता मानुषैः किं न खाद्यत कली मलविरेचनी ॥११॥ गङ्गा गीता तथा भिश्नः कपिलाश्वन्थसेवनम्। वासरं पद्मनाभस्य पावनं किं कलौ युगे ॥१२॥ गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माहिनिःसृता॥१३॥ आपदं नरकं घोरं गीताध्यायी न पश्यति ॥१४॥

गीता सम्पूर्ण वेदमयी है, मनुस्मृति मर्वथर्ममयी है, गङ्गा सर्वर्तार्थमयी है तथा भगवान् विष्णु मर्वदेवमय हैं॥९॥ जो गीताका पूरा एक श्लांक, आवा श्लांक, एक चरण अथवा आधा चरण भी प्रतिदिन धारण करता है, वह अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥१०॥ मनुष्य श्रीकृष्णरूपी वृक्षमे प्रकट हुई गीतारूप अमृतमयी हरीतकीका भक्षण क्यों नहीं करते, जो समस्त कलिमलको शरीरमे वाहर निकालनेवाली है।११। कल्छियुगमे श्रीगङ्गाजी, गीता, मच्चे मन्यासी, किपला गी, अश्वत्थवृक्षका मेवन और भगवान् विष्णुकं पर्व-दिन (एकादशी आदि) इनमे बढ़कर पित्र करनेवाली और क्या वस्तु हो सकती है?॥१२॥ अन्य शास्त्रोंके विस्तारमे क्या प्रयोजन ? केवल गीताका ही सम्यक् प्रकारमे गान (पठन और मनन) करना चाहिये; जो कि साक्षात भगवान् विष्णुके मृत्व-कमल-से प्रकट हुई है ॥१३॥ गीताका स्वध्याय करनेवाले मनुष्य-को आपित और घोर नरकको नहीं देलना पड़ता॥१॥॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे श्रीगीतासारे भगवद्गीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम् ।





ॐ श्रीपरमात्मने नमः

ॐ पूर्णमदः पूर्णिमदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुहम् ॥

# श्रीमद्भगवद्गीता

# (तत्विववनी हिन्दीटीकासहित) प्रथमोऽध्यायः

श्रीभगवान्ने अर्जुनको निमित्त बनाकर समस्त विश्वको श्रीगीताकं रूपमें जो महान् उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणाकं रूपमें है । इसमें दोनों ओरके प्रधान-प्रधान योद्धाओंके नाम गिनाये जानेके बाद मुख्यतया अर्जुनके वन्धुनाशकी आशङ्काये उत्पन्न मोहजनित विषादका ही वर्णन है । इस प्रकारका विपाद भी अच्छा संग मिल्र जानेपर सांसारिक भोगोंमें वैराग्यकी भावनाद्धारा कल्याणकी ओर अग्रसर करनेवाला हो जाता है । इसलिये इसका नाम 'अर्जुन-विषाद-योग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले श्लोकमें धृतराष्ट्रने सञ्जयमे युद्धका वित्राण पूछा है, इसपर सञ्जयने अध्यायका संक्षेप दसरेमें द्राणाचार्यके पास जाकर दुर्योधनके बातचीत आरम्भ करनेका वर्णन किया है, तीसरेमें द्र्योधनने द्रोणाचार्यमे विशाल पाण्डव-सेना देखनेके लिये कहकर चौथेसे छठेतक उस सेनाके प्रमुख योद्धाओंके नाम बतलाये हैं। सातवेंमें द्रोणाचार्यमे अपनी सेनाके प्रधान मेनानायकोंको भलीभाँति जान लेनेके लिये कहकर आठवें और नवें श्लोकोंमें उनमेंसे कुछके नाम और सब वीरोंके पराक्रम तथा युद्धकौशलका वर्णन किया है। दसर्वेमं अपनी सेनाको अजेय और पाण्डवोंकी सेनाको अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर ग्यारहवेंमें सब वीरों-से भीष्मकी रक्षा करनेके लिये अनुरोध किया है । बारहवेंमें भीष्मपितामहके शक्क बजानेका और तेरहवेंमें कौरव-मेनामें शृङ्क, नगारे, डोल, मृदङ्क और नरसिंघे आदि विभिन्न बार्जोंके एक ही साथ बज जठनेका वर्णन है। चौदहवेंमे लेका अठारहवेंतक क्रमशः भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, महदेव तथा पाण्डव-मेनाके अन्यान्य समस्त विशिष्ट योद्धाओंके द्वारा अपने-अपने शङ्ख बजाये जानेका और उन्नीसवेंमें उस शक्कविनके भयद्भर शब्दमे आकाश और पृथ्वीके गूँज उठने तथा दुर्योधनादिके अयथित होनेका वर्णन है। बीमवें और इक्कीमवेंमें धूनराष्ट्र-पूत्रोंको युद्धके लिये तैयार देखकर अर्जुनने श्रीकृष्णये अपना रथ दोनों सेनाओंक बीचमें छे चलनेके लिये कहा है और बाईसवें तथा तेईसवेंमें सारी सेनाको मलीमाँति देख चुकनेतक रथको वहीं खड़े रखनेका सङ्केत करके सबको देखनेकी इच्छा प्रकट की है । चौबीसवें और पचीसवेंमें अर्जनके अनुरोधके अनुसार रथको दोनों सेनाओंके बीचनें खड़ा करके श्रीकृष्णने युद्धके लिये एकत्रित सब वीरोंको देखनेके लिये अर्जुनसे कहा है, इसके बाद तीसवेंतक खजन-समुदायको देखकर अर्जुनके व्याकुल होनेका तथा ं **अर्जुनके द्वारा अपनी शोकाकु**ल स्थितिका वर्णन है। इकतीसर्वे श्लोकमें युद्धके विपरीत परिणामकी **बा**त कहकार बत्तीसवें और तैंनीसवेंमें अर्जुनने विजय और राज्यसुख न चाहनेकी युक्तिपूर्ण दलील दी है।

चौतीसवें और पैंतीसवेंमें आचार्यादि खजनोंका वर्णन करके अर्जुनने 'मुझे मार डालनेपर भी अथवा तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन आचार्य और पिता-पुत्रादि आत्मीय खजनोंको मारना नहीं चाहता' ऐसा कहकर छत्तीसवें और सैंतीसवेंमें दुर्योधनादि खजनोंके आततायी होनेपर भी उन्हें मारनेमें पापकी प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नताका अभाव बतलाया है, अइतीसवें तथा उन्चालीसवेंमें कुलके नारा और मित्रद्रोह से होनेवाले पापसे बचनेके लिये युद्ध न करना उचित बतलाकर चालीसवेंसे चौवालीसवेंमें कुलनाशसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । पैंतालीसवें और छियालीसवेंमें राज्य और सुखादिके लोमसे खजनोंको मारनेके लिये की हुई युद्धकी तैयारीको महान् पापका आरम्भ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुनने दुर्योधनादिके द्वारा अपने मारे जानेको श्रेष्ठ बतलाया है और अन्तके सैंतालीसवें क्षोकमें युद्ध न करनेका निश्चय करके शोकनिमग्न अर्जुनके शखत्यागपूर्वक रथपर बैठ जानेकी बात कहकर सञ्जयने अध्यायकी समाप्ति की है।

सम्बन्ध पाण्डवोंके राजस्ययज्ञमें उनके महान् ऐश्वर्यको देखकर दुर्योधनके मनमें बड़ी भारी जलन पैदा हो गयी और उन्होंने शकुनि आदिकी सम्मतिसे जुआ खेलनेके लिये युधिष्ठिरको बुलाया और छलसे उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अन्तमें यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिरादि पाँचों भाई द्रौपदी-सिहत बारह वर्ष वनमें रहें और एक साल छिपकर रहें; इस प्रकार तेरह वर्षतक समस्त राज्यपर दुर्योधनका आधिपत्य रहें और पाण्डवोंके एक सालके अज्ञातवासका भेद न खुल जाय तो तेरह वर्षके बाद पाण्डवोंका राज्य उन्हें लौटा दिया जाय। इस निर्णयके अनुसार तेरह साल बितानेके बाद जब पाण्डवोंने अपना राज्य वापस माँगा तब दुर्योधनने साफ इन्कार कर दिया। उन्हें समझानेके लिये दुपदके ज्ञान और अवस्थामें वृद्ध पुरोहितको भेजा गया, परन्तु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी होने लगी।

भगवान् श्रीकृष्णको रण-निमन्त्रण देनेके लिये दुर्योघन द्वारिका पहुँचे, उसी दिन अर्जुन भी वहाँ पहुँच गये । दोनोंने जाकर देखा — भगवान् अपने भवनमें सो रहे हैं । उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक मृत्यवान् आसनपर जा बैंडे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रताके साथ उनके चरणोंके सामने खड़े हो गये। जागते ही श्रीकृष्णने अपने सामने अर्जुनको देखा और फिर पीछेकी ओर मुडकर देखनेपर सिरहानेकी ओर बैठे हुए दुर्योधन देख पड़े । भगवान् श्रीकृष्णने दोनोंका स्वागत-सत्कार किया और उनके आनेका कारण पूछा । तब दुर्योधनने कहा--'मुझमें और अर्जुनमें आपका एक-सा ही ग्रेम है और हम दोनों ही आपके सम्बन्धी हैं। परन्तु आपके पास पहले मैं आया हूँ, सज्जनोंका नियम है कि वे पहले आनेवालेकी सहायता किया करते हैं। सारे भूमण्डलमें आज आप ही सब सज्जनोंमें श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिये आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिये।' भगवान्ने कहा —'निःसन्दह, आप पहले आये हैं; परन्त मैंने पहले अर्जुनको ही देखा है। इसलिये मैं दोनोंकी सहायता करूँगा। परन्तु शास्त्रानुसार बालकोंकी इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिये पहले अर्जुनकी इच्छा ही पूरी करनी चाहिये। मैं दो प्रकारसे सहायता करूँगा । एक ओर मेरी अत्यन्त बलगालिनी नारायणी-सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं, युद्ध न करनेका प्रण करके, अकेला रहूँगा; मैं शक्षका प्रयोग नहीं करूँगा। अर्जुन ! धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिये; अत्व दोनोंमेंसे जिसे पसंद करो माँग लो । इसपर अर्जुनने शत्रुनाशन नारायण भयवान् श्रीकृष्णको माँग लिया। तब दुर्योघनने उनकी नारायणी-सेना माँग ली और उसे लेकर वे बडी प्रसन्ताके साथ हस्तिनापुरको लीट गये।

इसके बाद भगवान्ने अर्जुनसे पूछा—अर्जुन ! जब मैं युद्ध ही नहीं करूँगा, तब तुमने क्या समझ-कर नारायणी-सेनाको छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया ? अर्जुनने कहा—'भगवन् ! आप अकेले ही सबका नाग्न करनेमें समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता ? इसके सिवा बहुत दिनोंसे मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बनें, अब इस महायुद्धमें मेरी उस इच्छाको आप अवस्य पूर्ण कीजिये।' भक्तवत्सल भगवान्ने अर्जुनके इच्छानुसार उसके रथके घोड़े हाँकनेका काम स्वीकार किया ! इसी प्रसङ्गके अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनके सारथी बने और युद्धारम्भके समय कुरुक्षेत्रमें उन्हें गीताका दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु।

दुर्योधन और अर्जुनके द्वारकासे वापस लौट आनेपर जिस समय दोनों ओरकी सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान् श्रीकृष्णने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरहसे दुर्योधनको समझानेकी चेष्टा की; परन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया— 'मेरे जीते-जी पाण्डव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहाँतक कि सूईकी नोकभर भी जमीन मैं पाण्डवोंको नहीं दूँगा।' ( महा० उद्योग० १२७। २२ से २५)। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करनेके लिये माता कुन्तीकी आज्ञा और भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेरणासे पाण्डवोंने धर्म समझकर युद्धके लिये निश्चय कर लिया!

जब दोनों आंरसं युद्धकी पूरी तैयारी हो गयी, तब भगवान् वेदव्यासजीने धृतराष्ट्रके समीप आकर उनसे कहा—'यदि तुम धोर संप्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ।' इसपर धृतराष्ट्रने कहा—'बह्मिषेश्रेष्ठ! मैं कुलके इस हत्याकाण्डको अपनी आँखों देखना तो नहीं चाहता, परन्तु युद्धका सारा वृत्तान्त भलीभाँति सुनना चाहता हूँ।' तब महर्षि वेदव्यासजीने सञ्जयको दिव्यदृष्टिप्रदान करके धृतराष्ट्रसे कहा—'ये मञ्जय तुम्हें युद्धका सब वृत्तान्त सुनावेंगे। युद्धकी समस्त घटनाविल्योंको ये प्रत्यक्ष देख, सुन जीर जान सकेंगे। सामने या पीछेसे दिनमें, या रातमें, गुप्त या प्रकट, कियारूपमें परिणत या केवल मनमें आयी हुई, ऐसी कोई बात न होगी जो इनसे तिनक भी छिपी रह सकेगी। ये सब बातोंको ज्यों-की-त्यों जान लेंगे। इनके शरीरसे न तो कोई शक्ष छू जायगा और न इन्हें जरा भी थकावट ही होगी।'

'यह 'होनी' है, अवश्य होगी; इस सर्वनाशको कोई भी रोक नहीं सकेगा। अन्तमें धर्मकी जय होगी।'
महर्षि वेदव्यासजीके चले जानेके बाद धृतराष्ट्रके पृछनेपर सक्षय उन्हें पृथ्वीके विभिन्न द्वीपोंका वृत्तान्त
सुनाते रहे, उसीमें उन्होंने भारतवर्षका भी वर्णन किया। तदनन्तर जब कौरव-पाण्डवोंका युद्ध आरम्भ हो गया
और लगातार दस दिनोंतक युद्ध होनेपर पितामह भीष्म रणभूमिमें रथसे गिरा दिये गये, तब सक्षयने धृतराष्ट्रके
पास आकर उन्हें अकरमात भीष्मके मारे जानेका समाचार सुनाया (महा० भीष्म० १३)। उसे सुनकर
धृतराष्ट्रको बड़ा ही दुःख हुआ और युद्धकी सारी बार्ते विस्तारपूर्वक सुनानेके लिये उन्होंने सक्षयसे कहा,
तब सक्षयने दोनों ओरकी सेनाओंकी व्यूह-रचना आदिका विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्रने विशेष
विस्तारके साथ आरम्भसे अबतककी प्री घटनाएँ जाननेके लिये सक्षयसे प्रश्न किया। यहींसे श्रीमद्भगवद्गीताका
पहला अध्याय आरम्भ होता है। महाभारत, भीष्मपर्वमें यह पचीसवाँ अध्याय है। इसके आरम्भमें धृतराष्ट्र
सक्षयसे प्रश्न करते हैं—

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवारचैव किमकुर्वत सञ्जय । १ ॥

# धृतराष्ट्र बोले—हे सञ्जय!धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ? ॥ १॥

प्रभ—कुरुक्षेत्र किस स्थानका नाम है और उसे धर्मक्षेत्र क्यों कहा जाता है ?

उत्तर—महाभारत, वनपर्वके तिरासिवें अध्यायमें और शल्यपर्वके तिरपनवें अध्यायमें कुरुक्षेत्रके माहास्यका विशेष वर्णन मिलता है; वहाँ इसे सरस्रती नदीके दक्षिणभाग और दषद्वती नदीके उत्तरभागके मध्यमें वतलाया है । कहते हैं कि इसकी लंबाई-चौड़ाई पाँच-पाँच योजन थी। यह स्थान अंबालेसे दक्षिण और दिल्लीसे उत्तरकी ओर है । इस समय भी कुरुक्षेत्रनामक स्थान वहीं है । इसका एक नाम समन्तपञ्चक भी है । शतप्यब्राह्मणादि शास्त्रोंमें कहा है कि यहाँ अग्नि, इन्द्र, ब्रह्मा आदि देवताओंने तप किया था; राजा कुरुने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरनेवालोंको उत्तम गित प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त और भी कई बातें है, जिनके कारण उमे धर्मक्षेत्र या पुण्यक्षेत्र कहा जाता है ।

प्रश्न—धृतराष्ट्रने 'मामकाः' पदका प्रयोग किनके लिये किया है और 'पाण्डवाः' का किनके लिये ! और उनके साथ 'समवेताः' और 'युयुत्सवः' विशेषण लगाकर जो 'किम् अकुर्वत' कहा है, उसका क्या तालर्य हे !

सम्बन्ध-धृतराष्ट्रके प्छनेपर सजय कहत है-

उत्तर—'मामकाः' पदका प्रयोग धृतराष्ट्रने निज पक्षके समस्त योद्धाओंसहित अपने दुर्योधनादि एक सौ एक पुत्रोंके लिये किया है और 'पाण्डवाः' पदका युधिष्ठिर-पक्षके सब योद्धाओंसहित युधिष्ठिरादि पाँचों भाइयोंके लिये। 'समवेताः' और 'युयुत्सवः' विशेषण देकर और 'किम् अकुर्वत' कहकर धृतराष्ट्रने गत दस दिनोंके भीषण युद्धका पूरा विवरण जानना चाहा है कि युद्धके लिये एकत्रित इन सब लोगोंने युद्धका प्रारम्भ कैसे किया ' कौन किससे कैसे भिड़े शऔर किसके द्वारा कौन, किस प्रकार और कब मारे गये शिवादि।

भीष्मिपतामहके गिरनेतक भीषण युद्धका समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिये उनके प्रश्नका यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्धकी कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्मश्लेत्रके प्रभावमे मेरे पुत्रोंकी बुद्धि सुधर गयी और उन्होंने पाण्डवोंका खल देकर युद्ध नहीं किया ? अथवा क्या धर्मराज युधिष्टिर ही धर्मश्लेत्रके प्रभावसे प्रभावत होकर युद्धमे निवृत्त हो गये ? या अवतक दोनों सेनाएँ खड़ी ही है, युद्ध हुआ ही नहीं और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ ?—इत्यादि ।

सजय उवाच

## दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमबवीत्॥२॥

सञ्जय बोल-उस समय राजा दुर्योधनने व्यूहरचनायुक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २ ॥

प्रश्न—दुर्योधनको 'राजा' कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—सञ्जयके द्वारा दुर्योधनको 'राजा' कहे जाने-में कई भाव हो सकते हैं—

(क) दुर्योधन बड़े बीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासनका समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे।

- (ग्व) संत सभीको आदर दिया करते हैं और सञ्जय संत-खभाव थे।
- (ग) पुत्रके प्रति आदरसूचक विशेषणका प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्रको प्रसन्नता होगी।

प्रश्न-व्यृहरचनायुक्त पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोणके पास गया, इसका क्या भाव है ?

उत्तर—भाव यह है कि पाण्डव-सेनाकी ब्यूहरचना इतने विचित्र ढंगसे की गयी थी कि उसको देखकर दुर्योधन चिकत हो गये और अधीर होकर खयं उसकी सूचना देनेके लिये द्रोणाचार्यके पास दौड़े गये। उन्होंने सोचा कि पाण्डव-सेनाकी ब्यूहरचना देख-सुनकर धनुर्वेदके महान् आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेनाकी और भी विचित्ररूपमे ब्यूहरचना करनेके लिये पितामहको परामर्श देंगे।

प्रश्न—दुर्योधन राजा होकर ख़यं सेनापतिके पास क्यों गये ? उन्हींको अपने पास बुलाकर सब बाते क्यों नहीं समझा दीं ?

> उत्तर—यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापित थे,परन्तु हैं । इन सभी दृष्टियोंसे उनका वहाँ ज सम्बन्ध—द्रोणाचार्यके पास जाकर दृर्योधमने जो कुछ कहा। अब उसे बतलाते हैं—

बड़े ही उत्तरदायित्वका था। सेनामें जिन प्रमुख योद्धाओं की जहाँ नियुक्ति होती है, यदि वे वहाँसे हट जाते हैं तो सैनिक-व्यवस्थामें बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसिंखये द्रोणाचार्यको अपने स्थानमे न हटाकर दुर्योधनने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोग्रद्ध और ज्ञानगृद्ध होनेके साथ ही गुरु होनेके कारण आदरक पात्र थे; तथा दुर्योधनको उनमे अपना खार्थ सिद्ध करना था, इसिंखये भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रियपात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। पारमार्थिक दिश्चमें तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मानयुक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही, राजनीतिमें भी बुद्धिमान् पुरुष अपना काम निकालनेके लिये दूसरोंका आदर किया करते हैं। इन सभी दिश्योंने उनका वहाँ जाना उचित ही था।

कौरव-सेनामें गुरु द्रोणाचार्यका स्थान भी बहुत उच्च और

परयैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्। व्यूढां द्रुपद्पुत्रेण तत्र शिष्येण धीमता॥३॥

हे आचार्य ! आपके वुद्धिमान् शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टवुस्नहारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥

प्रश्न-भृष्टशुम्न दृपदका पृत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान् है-दुर्थोधनने ऐसा किस अभिप्रायमे कहा ?

उत्तर—दूर्योधन वहं चनुर क्टर्नातिज्ञ थे। घृष्टगुम्नके प्रति प्रितिहिंसा तथा पाण्डवोंके प्रति द्रोणाचार्यकी बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करनेके लिये दुर्योजनने घृष्टगुम्नको दुपरपृत्र और 'आपका बुद्धिमान् शिष्य' कहा। इन शब्दोंके द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिये, दुपरने आपके साथ पहले बुरा वर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करनेके उद्देश्यमें ही यज्ञ करके घृष्टगुम्नको पुत्रह्मपे प्राप्त किया था। घृष्टगुम्न इतना क्टनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारनेके लिये पैदा होकर भी उसने आपको ही द्वारा धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त कर ली! फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमाना देखिये कि उसने आपलोगोंको लक्ष्मानेके लिये कैसी सुन्दर व्यवहरूचना की है। ऐसे

पुरुपको पाण्डवोंने अपना प्रधान सेनापित बनाया है ! अब आप ही बिचारिये कि आपका क्या कर्तन्य हैं। प्रश्न -कौरब-मेना स्यारह अक्षौहिणी थी और पाण्डव-

मेना केवल सात ही अक्षौहिणी थी; फिर दुर्योधनने उसको बड़ी भारी (महती) क्यों कहा और उमे देखनेके लिये आचार्यमे क्यों अनुरोध किया !

उत्तर—संख्यामें कम होनेपर भी वज्रव्यृह्क कारण पाण्डन-मेना बहुत बड़ी माळूम होती थी; दूसरे यह बात भी है कि संख्याम अपेक्षाकृत ख़ल्प होनेपर भी जिसमें पूर्ण सुल्यवस्था होती है, वह सेना विशेष शक्ति-शालिनी समझी जाती है। इसीलिये दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस ल्यूहाकार खड़ी की हुई सुल्यवस्थित महती सेनाकों देखिये और ऐसा उपाय सोचिये जिसमें हमलोग विजयी हों। सम्बन्ध-पाण्डव-सेनाकी व्यूहरचना दिखलाकर अब दुर्थोधन तीन स्टोकोंद्वारा पाण्डव-सेनाके प्रमुख महारथियोंके नाम बतलाते है---

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्वपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।

पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् ।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

इस सेनामें बड़े-बड़े धनुगोंवाले तथा युद्धमें भीम और अर्जुनके समान शूरवीर सात्यिक और विराट तथा महारथी राजा दुपद, घृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशिराज, पुर्शजत्, कुन्तिभोज और मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैव्यः पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमीजा सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र—ये सभी महारथी हैं ॥ ४-५-६॥

प्रश्न-'अत्र' पदका यहाँ किस अर्थमें प्रयोग हुआ है ? उत्तर-'अत्र' पट यहाँ पाण्डव-सेनाके अर्थमें प्रयुक्त है ।

प्रश्न—'युधि' पदका अन्वय 'अत्र'के साथ न करके 'र्मामार्जुनसमाः'के साथ क्यों किया गया ?

उत्तर-- 'युधि' पद यहाँ 'अत्र'का विशेष्य नहीं वन संकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरम्भ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पाण्डव-मेनाका वर्णन होनेके कारण 'अत्र' पद स्वभावमे ही उसका बाचक हो जाता है, इसीलिये उसके साथ किसी विशेष्यकी आवश्यकता भी नहीं है। 'भीमार्जुनसमाः' के साथ 'युधि' पदका अन्वय करके यह भाव दिख्लाया है कि यहाँ जिन महारिथयोंके नाम लिये गये हैं, वे पराक्रम और युद्धविद्यामें भीम और अर्जुनकी ही समता स्थिते हैं।

प्रश्न-युयुधान, विराट, द्रुपद, घृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित्, कुन्तिभोज, शैव्य, युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे !

उत्तर अर्जुनके शिष्य मात्यिकका ही दूसरा नाम

युद्धान था (महा० उद्योग० १८। ५-८)। ये यादववंशीय राजा शिनिके पुत्र थे (महा० द्रोण० १४४। १७-१९)। ये मगवात् श्रीकृष्णके परम अनुगत थे और बड़े ही वल्वान् एवं अतिर्था थे। ये महाभारतयुद्धमं न मरकर यादवोंके पारस्परिक युद्धमं मारे गये थे। युयुधाननामक एक दृसरे यादव-वंशीय योद्धा मी थे (महा० उद्योग० १५२। ६)।

विराट मन्स्यदेशकं धार्मिक राजा थं। पाण्डवोंनं एक वर्ष इन्हींके यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तराका विवाह अर्जुनके पुत्र अभिमन्युकं साथ हुआ था। ये महाभारतयुद्धमें उत्तर, स्वेत और शंख-नामक तीनों पुत्रोंसहित मारे गये।

दुपद पाञ्चालदेशके राजा पृपत्के पुत्र थे। राजा पृपत् और भरद्वाज मुनिन परस्पर मैत्री थी, दुपद मी वालक-अवस्थामे भरद्वाज मुनिके आश्रमतें रहे थे। इसमे भरद्वाजके पुत्र दोणके साथ इनकी भी मित्रता हो गयी थी। पृषत्के परलोकगमनके पश्चात् दुपद राजा हुए, तब एक दिन द्रोणने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। दुपदको यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मनमें कुन्य होकर चले आये। द्रोणने कौरय

और पाण्डवोंको अस्नविद्याकी शिक्षा देकर गुरुदक्षिणामें अर्जुनके द्वारा द्वपदको प्राजित कराकर अपने अपमानका बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्वपदने उपरमे द्रोणमे प्रीति कर ली, परन्तु उनके मनम क्षोम बना रहा। उन्होंने द्रोणको मारनेवाले पुत्रके लिये याज और उपयाजनामक ऋषियोंक द्वारा यज्ञ करवाया। उसीके यज्ञकी वेदीसे धृष्टबुम्न तथा कृष्णाका प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रोपदी या याज्ञसेनीके नामसे प्रसिद्ध हुई और खयंवरमें जीतकर पाण्डवोने उसके साथ विवाह किया। राजा द्वपद बड़े ही शूरवीर और महारयी थे। महाभारत युद्धमें द्रोणके हाथसे इनकी मृत्यु हुई (महा इरोण ०१८६)।

भृष्टकेतु चेदिदेशके राजा शिशुपालके पुत्र थे। ये महाभारतयुद्धमें द्रोणके हाथमे मारे गये थे ( महा० द्रोण० १२५)।

चेकितान वृष्णिवंशीय यादव ( महा० भीष्म० ८४ | २० ), महारथी योद्धा और बड़े श्र्वीर थे | पाण्डवोंकी सात अक्षोहिणी सेनाके सात सेनापितयोंकेंस एक थे ( महा० उद्योग० १५१ ) | ये महाभारतयुद्धमें द्र्यीधनके हाथसे गारे गये ( महा० शह्य० १२ ) |

काशियात काशीके राजा थे, ये वड़े ही वीर और महार्था थे। इनके नामका ठीक पता नहीं छगता। महा • उद्योग • १७१ में) काशिराजका नाम मेनाविन्दु और कोथहरता धनलाया गया है। कर्णपर्व अध्याय छ: में जहाँ काशिराजके मारे जानेका वर्णन हैं। यहाँ उनका नाम 'अभिन्' धनलाया गया है।

प्रजित् और कुन्तिमोज दोनों कुन्तिके गाई थे। और सुविष्टिर आदिके मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारतयुद्धमें द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ( महा ० कर्ण ० ६ । २२, २३ )।

ंब्य धर्भराज युधिष्टिरके श्वशुर थे, इनकी कन्या रेविकासे युधिष्टिरका विवाह हुआ था ( महा० आदि० ९५) । ये मनुष्योंने श्रेष्ठ, वड़े बलवान् और वीर योद्धा थे । इसीलिये इन्हें 'नरपुङ्गव' कहा गया है ।

युधामन्यु और उत्तमीजा—दोनों भाई पाञ्चालदेशीय राजकुमार थे (महा० द्रोण० १३०)। पहले अर्जुनके रथके पहियेकी रक्षा करनेपर इन्हें नियुक्त किया गया था (महा० भीष्म० १५।१९)। ये दोनों ही बड़े भाग पराक्रमी और बलसम्पन्न वीर थे, इसीलिये इनके साथ क्रमशः 'विकान्त' और 'वीर्यवान्'—दो विशेषण जोड़े गय हैं। ये दोनों रातको सोते समय अश्वत्थामाके हाथसे मारे गये (महा० सौतिक० ८। ३४–३७)।

प्रश्न-अभिमन्यु कौन थे ?

उत्तर-अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रामे विवाह किया था । उन्हींके गर्भसे अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मन्यदेशके राजा विराटकी कन्या उत्तरासे इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुनमे और प्रयुद्धसे अस्त्रशिक्षा प्राप्त की थी । ये असाधारण वीर थे । महाभारतयुद्धमें द्रोणाचार्यने एक दिन चक्रव्यृह की ऐसी रचना की कि पाण्डव-पक्षके युविष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपर, घृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमे प्रवेश नहीं कर सके; जयद्रथने सबकें। परास्त कर दिया । अर्जुन दूसरी और युद्धमें छगे थे । उस दिन वीर युवक अभिमन्य अकेले ही उस व्यहको भेद कर उसमें वस गये और असंख्य त्रीरोंका संहार करके अपने असाधारण शौर्यका परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण अश्वत्थामा, बृहद्वल और कृतवर्मा— इन छ: महारिधयोंन मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया; उस अवस्थाने भी इन्होंने अकेले ही बहुत-से वीरोंका संहार किया। अन्तं। द:शासनके लड़केने इनके सिरपर गटाका बड़े औरसे प्रहार किया, जिसमे इनकी मृत्यु हो गर्या ( भहा ० होण० ४९ )। राजा परीक्षित् इन्हींके पत्र थे।

पश्च--ब्रीपरीके पाँच पत्र कीन-कीन थे ?

उत्तर-प्रतिविन्ध्यः सुतमोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतमेन-ये पाँचों क्रमञः सुधिष्टिर, भीममेन, अर्जुन, नकुळ और सहदेवके औरस और द्रीपदीके गर्भये उत्पन्न हुए थे (महा० आदि० २२१ । ८० -८४)। इनकी रात्रिके समय अश्वत्थामाने मार डाला था ( महा० मौतिक० ८)।

प्रश्न-'सर्वे एव महारथाः' इस कथनका क्या भाव हैं ? उत्तर-शास्त्र और शस्त्रविद्यान अत्यन्त निपुण उस असाधारण वीरको महारथी कहते हैं, जो अकेला ही दस हजार धनुर्धारी योद्धाओंका युद्धमें संचालन करता हो ।

एको दशसहस्राणि योधयेदस्त धन्विनाम्। शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च महारथ इति स्पृतः॥

द्यीधनने यहाँ जिन योद्धाओंके नाम लिये हैं ये सभी महारथी हैं-इसी भावसे ऐसा कहा गया है। (महा० उद्योग० १६९-१७२ में ) प्रायः इन सभी वीरोंके पराक्रमका पृथक्-पृथक्रूपसे विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया हैं। इसके अतिरिक्त पाण्डवसेनामें और भी बहुत-से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाये गये हैं। यहाँ 'सर्वे' पदसे दुर्योधनका कथन उन सबके लिये भी समझ लेना चाहिये।

सम्बन्ध---पाण्डव-सेनाके प्रधान योदाओंके नाम बतलाकर अब दुर्योघन आचार्य द्रोणसे अपनी संनाके प्यान योद्धाओंको जान हेनेके लिये अनुरोध करते हैं---

### असाकं त विशिष्टा ये तानिबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तानु ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

हे बाह्मणश्चेष्ठ ! अपने पक्षमें भी जो प्रधान हैं। उनको आप समझ लीजिय । आपकी जानकारीके लिय मेर्रा सेमाके जो-जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ ॥ ७ ॥

यक्ष-'न' पदका क्या अभिप्राय है ! और ·अस्माकम्' के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखळाया है 🐇

उत्तर- 'तु' पद यहाँ 'भी' के अर्थम है: इसका 'अस्माकम्' के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पाण्डव-सेनामें ही नहीं, अपने पक्षम भी बहत-से महान शूर्यार हैं।

यश्च- 'विशिष्टाः' पदमे किनका उक्ष है ! और र्गनबोध' क्रियाका क्या भाव है !

उत्तर-द्योधननं भीकिशः' पदका प्रयोग उनके लक्ष्यमे किया है, जो उनकी मेनामें मबसे बढकर बार. धीर, बल्बान्, बुद्धिमान्, माहसी, पराक्रमी, ते नर्वा और शस्त्रविद्यात्रिशास्त्र परुप थे और 'निबोध' क्रिया-पदमे यह सूचित किया है कि अपनी सेनाम भी एमे सर्वोत्तम अरवीरोंकी कमी नहीं है: मै उनगरे कुछ चुने हुए वीरोंके नाम आपकी विशेष जानकारीके लिये बतलाता है, आप मझमे सुनिय ।

सम्बन्ध---अब दो श्लोकोमें दुर्यापन अपने पक्षके प्रधान वीरोंके नाम यतलाते हुए अन्यान्य बीरोंक साहन उनकी प्रशंसा करते हैं- --

### भवान भीष्मश्र कर्णश्र कृपश्र ममितिञ्जयः। सोमदत्तिस्तथेव विकर्णश्च अश्वत्थामा

आप-द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अध्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥

वीरोंमें सबमे पहले उन्हें 'आप' कहकर उनका नाम अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये थे । ये वेद-वेदाङ्गके ज्ञाता, किस हेत्रसे लिया ?

प्रश्न-द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधनने समस्त महर्षि अग्निवेश्यसे और श्रीपरश्ररामजीसे रहस्यसमेत समस्त तपर्खा, धनुर्वेद नथा महान् उत्तर-द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाजके पुत्र थे। इन्होंने अत्यन्त मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्धकलामें नितान्त

निपुण और परम साहसी अतिरथी बीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रोंका प्रयोग करना इन्हें भलीभाँति ज्ञात था । युद्धक्षेत्रमें जिस समय ये अपनी पूरी शक्तिसे भिड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था । इनका विवाह महर्षि शरद्वान्की कन्या कृपीसे हुआ था । इन्हींसे अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे । राजा दुपदके ये बालसखा थे । एक समय इन्होंने ट्रपदके पास जाकर उन्हें प्रियमित्र कहा, तब ऐश्वर्य-मदसे चूर द्रुपदने इनका अपमान करते हुए कहा - भेरे-जैसे ऐश्वर्यसम्पन्न राजाके साथ तुम-सरीखे निर्धन, दरिद्र मनुष्यकी मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती ।' हपदके इस तिरस्कारसे इन्हें बड़ी मर्मवेडना र्र्ड और ये हस्तिनापुर्व आकर अपने साले कृपाचार्य-के पास रहने लगे । वहाँ पितामह भीष्मसे इनका परिचय हुआ और इन्हें कौर्व-पाण्डवोंकी शिक्षाके लिये नियुक्त किया गया । शिक्षा समाप्त होनेपर गुरुदक्षिणाके रापमें इन्होंने राजा द्रपदको पकड़ लानेके लिये शिष्योंसे कहा--महात्मा अर्जुन ही गुरुकी इस आज्ञाका पाछन कर मके और द्रपदको रणक्षेत्रमे हराकर मचित्रसहित पकड़ यये । द्रोणने द्रपदको बिना मारे छोड़ दिया, परन्तु भागीरथीमे उत्तरभागका उनका राज्य ले लिया । महामारत-युद्धमें इन्होंने पाँच दिनतक सेनापतिके पदपर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अन्तर्म अपने पुत्र अश्वत्थामाकी मृत्युका भ्रममृत्वक समाचार सुनकर इन्होंने अस्रास्त्रका परित्याग कर दिया और समाधिस्य होकर य गगवानुका ध्यान काने छमे । इनके प्राणस्याग कानेपर इनके ज्योतिर्मय खरूपका ऐसा तेज पाँला कि सारा आकाश-मण्डल तेजराशिमे परिपूर्ण हो गया । इसी अवस्थामें भृष्टद्यम्ननं तीली तलबारमे इनका सिर काट डाला ।

यहाँ दुर्योधनने इन्हें 'आप' कहकर सबसे पहले इन्हें इसीलिये गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जायँ और मेरे पक्षमें अधिक उत्साहसे युद्ध करें। शिक्षागुरु होनेके नाते आदरके लिये भी सर्वप्रथम 'आप' कहकर इन्हें गिनाना युक्तिसङ्गत ही है।

प्रश्न-भीष्म कौन थे !

उत्तर-भीष्म राजा शान्तनुके पुत्र थे। भागीरथी गङ्गाजीसे इनका जन्म हुआ था। ये 'द्यो' नामक नवम वसुके अवतार थे (महा०शान्ति० ५०।२६)। इनका पहला नाम देवव्रत था । इन्होंने सत्यवतीके साथ अपने पिताका विवाह करवानेके लिये सत्यवर्ताके पालनकर्ता पिताके आज्ञानुसार, पूर्ण युवावस्थामें ही खयं जीवनमर कभी विवाह न करनेकी तथा गज्यपदके त्यागर्का भीषण प्रतिज्ञा कर छी थी; इसी भीषण प्रतिज्ञाके कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया । पिताके सुखके लिये इन्होंने प्रायः मनुष्यमात्रके परम लोमनीय स्त्री-सुन्य और गज्य-सूचका सर्वथा त्याग कर दिया । इसमे परम प्रमुख होकर इनके पिता शान्तन्ने इन्हे यह बरदान दिया कि तुम्हारी इच्छाके बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार संकेगा । ये बालब्रह्मचारी, अत्यन्त तजस्वी, शख और शास्त्र दोनोंके पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी, महान् ज्ञानी और महान वीर तथा दढ़निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, बीर्य, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, द्या, शम, दम, सत्य, अहिंसा, सन्तोष, शान्ति, बल, तेज, न्याय-प्रियता, नम्रता, उदारता, लोकप्रियता, स्पष्टवादिता, माहस, ब्रह्मचर्य, विरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृ-पितृ-भक्ति और गुरुसेवन आदि प्रायः सभी सद्गुण पूर्णरूपसे विकसित थे। भगवानुकी भक्तिमें तो इनका जीवन ओतप्रोत था । ये भगवान् श्रीकृष्णके खरूप और तत्त्व-को मलीमाँति जाननेवाले और उनके एकनिष्ठ, पूर्ण-श्रद्धासम्बन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत-युद्धं। इनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई भी वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधनके सामने प्रतिज्ञा की थी कि मै पाँचों पाण्डको -को तो कभी नहीं मारूँगा, परन्तु प्रतिदिन दस हजार योद्धाओंको मारता रहूँगा (महा०उद्योग०१५६।२१)। इन्होंने कौरवपक्षमें प्रधान सेनापतिके पदपर रहकर दस दिनोंतक घोर युद्ध किया । तदनन्तर शरशय्यापर पड़े-पड़े सबको महान् ज्ञानका उपदेश दंकर उत्तरायण आ जानेके बाद स्वेच्हाये देहत्याग किया ।

प्रश्न-कर्ण कीन थे ! उत्तर-कर्ण कुल्तीकं पुत्र थे, सूर्यदेवकं प्रभावमे कुन्तीकी कुमारी अवस्थामें ही इनका जन्म हो गया था। कुन्तीने इन्हें पेटीमें रखकर नदीमें डाल दिया था, परन्तु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते-बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गयी । अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधाने इनका पालन-पोपण किया और ये उन्हींके पुत्र माने जाने लगे। कत्रच और कुण्डलरूपी धनके साथ ही इनका जन्म हुआ था, इससे अधिरथने इनका नाम 'बसुषेण' रक्खा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परश्ररामजीसे शस्त्रास्रविद्या सीखी थी, ये शास और शस्त्र दोनोंके हो बड़े पण्डित ओर अनुभवी थे। शस्त्रविद्या और युद्धकलामें ये अर्जुनके समान थे। दुर्योधनने इन्हें अङ्गदेशका राजा बना दिया था। दुर्योधन-के साथ इनकी प्रगाद मैत्री थी और ये तन-मनसे सदा उनके हितचिन्तनमें लगे रहते थे। यहाँतक कि माता कुन्ती और भगवान् श्रीकृष्णके समझानेपर भी इन्होंन दुर्योधनको छोड़कर पाण्डव-पक्षम आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी, ये सदा सूर्यदेवकी उपासना किया करते थे। उस समय इनमे कोई कुछ भी मॉॅंगता, ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इन्द्रने अर्जुनके हितार्थ ब्राह्मणका वेश धरकर इनके शरीरके साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच-कुण्डलोंको माँग लिया। इन्होने वड़ी ही प्रसन्नताके साथ उसी क्षण कवच-कुण्डल उतार दिये । उसके बदलेमें इन्द्रने इन्हें एक वारशतिनी अमीय शक्ति प्रदान की थी, कर्णने युद्धके समय उसीके द्वारा भीमसेनके बीर पुत्र घटोत्कचका वय किया था । द्रोणाचार्य के बाद महाभारत-युद्धमें दो दिनोंतक प्रधान मेनापति रहकर ये अर्जुनके हाथसे मारे गये थे।

*प्रभ*-कृपाचार्य कौन थे (

उत्तर—ये गैतिमवंशीय महर्षि शरहान्के पुत्र है। ये धनुर्विद्यांके बड़े पारदशीं और अनुभवी हैं। इनकी बहिनका नाम छपी था। महाराज शान्तनुने छपा करके इन्हें पाला था, इसीसे इनका नाम छप और इनकी बहिनका नाम छपी हुआ। ये वेद-शास्त्रके इता, धर्मात्मा तथा सहुणोंसे सम्पन्न सशाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्यसे पूर्व कौरव-पाण्डवोंको और यादवादिको धनुर्वेदकी शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरववंशके नाश हो जानेपर भी ये जीवित रहे, इन्होने परीक्षित्को अस्तविधा सिखलायी। ये बड़े ही वीर और विशिक्षयोंपर विजय प्राप्त करनेमें निपुण हैं। इसीलिये इनके नामके साथ 'समितिझयः' विशेषण लगाया गया है।

प्रश्न-अश्वत्थामा कौन थे ?

उत्तर—अश्वत्थामा आचार्य द्रोणके पुत्र हैं। ये शस्त्रास्त्रविद्याम अत्यन्त निपुण, युद्धकलामें प्रवीण, बड़े ही शृर्वीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्यमे ही युद्ध-विद्या सीखी थी।

प्रज्ञ-विकर्ण कौन थे !

उत्तर-धृतराष्ट्रके दुर्यधिनादि सी पुत्रोंमें में ही एकका नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथा थे। कोरवोंकी राजसमाने अत्याचारपीड़िता द्रीप तेने जिस समय सब जोगोंने पूछा कि भी हारी गया गहीं, उस समय विदुरको छोड़कर शेप समी समासद् चुप हो रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे, जिन्होंने समाने खड़े होकर बड़ी तीब भाषाने न्याय और धर्मके अनुकृष्ट स्पट कहा था कि भ्द्रीप शिके प्रश्नका उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता है कि द्रीपर्श हमलोगोंके द्वारा जीती गहां गयी है। सहाठ समाठ ६७। १८-२५

प्रक्त -सोमर्दात्त कौन थे ?

उत्तर—सीमदत्तकं पुत्र भूग्निश्रवाको सीमद्गित कहा करते थे । ये शान्तनुके बड़े भाई बाह्वीकके पीत्र थे । ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्धकलामे कुशल और शर्त्वीर महारथी थे । इन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले अनेक यज्ञ कियेथे। ये महाभारत-युद्धने सात्यिकिके हाथसे मारे गये।

प्रश्न--'तथा' और 'एव'--इन दोनों अन्यय-पदींके प्रयोगका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इन दोनों अन्ययोंका प्रयोग करके यह दिखळाया गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्यके समान ही मंग्रामविजयी थे।

### अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥९॥

और भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग देनेवाले वहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके शासास्त्रींस सुसज्जित और सब-के-सब युद्धमें चतुर हैं ॥ ९ ॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है !

उत्तर-इसमे पूर्व शन्य, बाह्रीक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथादि महारिथयोंके नाम नहीं लिये गये हैं, इस क्लांकमें उन सबकी ओर सङ्केत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्षके जिन-जिन शूरवीरोंके नाम मैंने बतलाये हैं, उनके अतिरिक्त और भी बहुत-से योद्धा हैं, जो तल्वार, गदा,

तिश्ल आदि हाथमें रक्खे जानेवाले शस्त्रोंसे और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जानेवाले अस्त्रोंसे मलीमाँति सुम्मित हैं तथा युद्धकलामें बड़े कुशल महारथी हैं। एवं ये म्मी ऐसे हैं जा मेरे लिये अपने प्राण न्योछावर करनेकां तैयार है। इसमे आप यह निश्चय समिश्चये कि ये मस्ते दमतक मेरी विजयके लिये डटकर युद्ध करेंगे।

सम्बन्ध — अपने महारथी योद्धाओंकी प्रशंसा करके अब दुर्याधन दोनों सेनाओंकी तुलना करते हुए अपनी संनाको पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं——

### अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् । पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १०॥

भीष्मिपनामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकारसे अजय है और भीमद्वारा रक्षित इन लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है ॥ १०॥

प्रश्न-दुर्योधनने अपनी सेनाको भीष्मपितामहके द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है :

उत्तर-इसमे दुर्योधनने हेनुसहित अपनी मेनाका महत्त्व सिद्ध किया है । उनका कहना है कि हमारी मेना उपर्युक्त बहुत-मे महारिथियों पिरपूर्ग है और परशुराम-सरीखे युद्धर्भरको भी छका देनेवाले, भूमण्डलके अद्वितीय बीर भीष्मिपितामहके द्वारा संरक्षित है । तथा संख्यामें भी पाण्डव-सेनाकी अपेक्षा चार अक्षोहिणी अधिक है । ऐसी मेनापर विजय प्राप्त करना किसीके लिये सम्भव नहीं है, वह सब प्रकारमे अपर्याप्त — आवश्यकतासे कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अत्तर्व सर्वथा अजेय है । महाभारत, उद्योगपर्वके पचपनवे अध्यायमें जहाँ दुर्योधनने धृतराष्ट्रके सामने अपनी सेनाका वर्णन किया है, वहाँ भी प्रायः इन्हीं महारिधियोंके नाम लेकर और भीष्मद्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्त्व प्रकट किया है । और स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—

गुणहीनं परेषाञ्च बहु पर्स्यामि भारत । गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥ (महा० उद्योग० ५५ । ६७ )

ंह भरतवंशी राजन् ! मैं विपक्षियोंकी सेनाको अवि-कांशमें गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेनाको बहुत गुणों-मे युक्त और परिणामनें गुणोंका उदय करनेवाली मानता हूँ।' इसलिये मेरी हारका कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्मपत्रने भी जहाँ दुर्वीधनने द्रोणाचार्यके सामने फिरसे अपनी मेनाका वर्णन किया है, वहाँ उपर्युक्त गीताके क्लोक-को ज्यों-का-त्यों दोहराया है (महा० भीष्म० ५१।६)। और उसके पहले क्लोकमें तो यहाँतक कहा है—

एकेंकराः समर्था हि यृयं सर्वे महारथाः । पाण्डुपुत्रान् रणे हन्तुं ससैन्यान् किमु संहताः ॥ ( भीष्म० ५१ । ५ )

·आप सब महारथी ऐसे हैं, जो रणमें अकेले ही पाण्डवों-को मेनासमेत मार डालनेमें समर्थ हैं; फिर सब मिलकर उनका मंद्रार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है ? अतएव यहाँ 'अपर्याप्त' शब्दमे दुर्योधनने अपनी मेनाका महत्त्व ही प्रकट किया है । और उपर्युक्त स्थलोंने यह क्लोक अपने पक्षके योद्धाओंको उत्साहित करनेके लिये ही कहा गया है; ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है ।

प्रश्न-पाण्डव-सेनाको भीमके द्वारा रक्षित और पर्याप्त वतलाकर क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर-इसमें द्योधनने उसकी न्यूनता सिद्ध की। लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं।

सम्बन्धः—इस प्रकार मीष्मद्वारा संरक्षित अपनी सेनाको अंजय बतलाकरः अब दुर्थोधन सब ओरसं भीष्मकी रक्षा करनेके लिये द्रोणाचार्य ग्रादि समस्त महार्राधयोसे अनुरोध करते हैं —

### अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥११॥

इसलिये सब मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसन्देह भीष्म-पितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करें ॥ ११ ॥

प्रश्न-इम इलोकका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर-पितामह भीषा अपनी रक्षा करनेम सर्वथा समर्थ हैं, यह बात दुर्योधन भी जानते थे। परन्तु भीषा जीने पहले ही यह कह दिया था कि भ्रुपदपुत्र शिखण्डी पहले श्री था, पीछमे पुरुष हुआ है; श्रीम्प्रपं जन्म होनेके कारण में उसे अब भी श्री ही मानता हैं। श्री-जातिषर बीर पुरुष शस्त्रप्रहार नहीं करने, इसलिये वह सामने आ जायगा तो में उसपर शस्त्रप्रहार नहीं करहें, जीनेपर दुर्योधनने पहले भी सब योद्धाओंमहित दुःशासनको सावधान करते हुए विस्तारपूर्वक यह बात समझाया थीं (महा० मीप्स० १५। १४-२०)। यहाँ भी उसी

नयकी सम्मावनामे दुर्योधन अपने पक्षके सभी प्रमुख महारिष्योंमे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस त्यृहद्वार—मोर्चेपर नियुक्त है, सभी अपने-अपने स्थानपर हद्दताके साथ इटे रहें और पूरी मानधानी रकतें जिसमे किमी भी ब्यृहद्वारमे शिखण्डी अपनी सेनामें प्रतिष्ट होकर भीष्मिपतामहके पास न पहुँच जाय । मामने आते ही, उभी समय शिखण्डीको मार भगानेके लिये आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें । यदि आप लोग शिखण्डीसे भीष्मको बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकारका भय नहीं है । अन्यान्य महारियेयोंको पराजित करना तो भीष्मजीके लिये बड़ी आसान बात है ।

है। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेनाके संरक्षक

भीष्म हैं, वहाँ उनकी सेनाका संरक्षक भीम है, जो

शरीरमे बड़ा बलवान् होनेपर भी भीष्मकी तो तुलनामें ही नहीं रक्या जा सकता। कहाँ रणकला-कुशलः,

शस्त्र-शास्त्रनिपुण, परम बुद्धिमान् भीष्मपितामह और

कहाँ धनुर्विद्यान अकुराल, मोटी बुद्धिका भीम ! इसलिये

उसकी सेना पर्याप्त— सीमित शक्तिवाली है, उसपर हम

सम्बन्ध-- दुर्योधनके द्वारा अपने पक्षके महारथियोकी विशेषरूपसे पितामह भीष्मकी प्रशंसा किये जानेका वर्णन मुनाकर अब सक्षय उसके बादकी धटनाओंका वर्णन करते हैं---

### तस्य संजनयन् हपं कुरुवृद्धः पितामहः । सिंहनादं विनद्योच्चेः शङ्कं दथ्मी प्रतापवान् ॥ १२ ॥

कौरवोंमें वृद्ध बड़े प्रतापी पिनामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उद्य स्वर-स सिंहकी दहाड़के समान गरजकर दाङ्क बजाया ॥ १२ ॥

प्रश्न-इस इलोकका क्या भाव है ? सबसे बड़े थे, कीरवीं और पाण्डवींसे इनका एक-सा उत्तर भीष्मिपितामह कुरुकुलमें बाह्मीकको लोडकर सम्बन्ध था और पितामहके नाते ये दोनोंके ही पूज्य

थे: इसीलिये सञ्जयने इनको कौरवोंमें वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्थामें बहुत वृद्ध होनेपर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमतामें ये अच्छे-अच्छे वीर युवकोंसे भी बढ़कर थे; इसीसे इन्हें 'प्रतापवान्' बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्मने जब द्रोणाचार्यके पास खड़े हुए दुर्योधनको, पाण्डव-सेना देखकर, चकित और चिन्तित देखा: साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी

चिन्ताको दबाकर योद्धाओंका उत्साह बढ़ानेके लिये अपनी सेनाकी प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारिथयोंको मेरी रक्षा करनेके लिये अनुग्रेच कर रहे हैं; तब पितामहने अपना प्रभाव दिखलाका उन्हें प्रसन्न करने और प्रचान सेनापतिकी हैंसियतसे समस्त सेनामें युद्धारम्भकी घोषणा करनेके छिये सिंहके समान दहाड़ मारकर बड़े जोरसे शङ्ख बजाया।

#### भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । राङ्कारच ततः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

इसके पश्चात् शङ्ख और नगारे तथा ढोल, मृदङ्ग और नर्रासंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयङ्कर हुआ॥ १३॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या मात्र है !

और उत्साह फैंट गया और समस्त मेनामें सब ओरसे शब्दमें गूँज उठा।

विभिन्न सेनानायकोंके शङ्ख और भाँति-भाँतिके युद्धके उत्तर-मीष्मिपितामहने जब सिंहकी तरह गरजकर बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजनेसे और राह्व बजाकर युद्धारम्भकी घोषणा कर दी, तब सब इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस

सम्बन्ध-धृतराष्ट्रने पूछा था कि युद्धंक लिये एकत्र होनेके बाद मेरे और पाण्डुक पुत्रोंने क्या किया, इसके उत्तरमें सञ्जयने अवतक पृतराष्ट्रके पक्षवालोंका बात सुनायी; अब पाण्डवोंने क्या किया, उसे पाँच श्लोकोंमें बतलाते हैं—

इवेतैईयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। ततः

पाण्डवरचेव दिन्यो राङ्क्षो प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥

इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथमें बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी अलौकिक शङ्ख बजाये ॥ १४ ॥

प्रश्न-इस स्रोकका क्या भाव है ?

उत्तर-अर्जुनका रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोनेसे मँडा हुआ बड़ा ही तजोमय, अत्यन्त प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुन्दर था । उसपर अनेकों पताकाएँ फहरा रही थीं, पताकाओंमें बुँबुरू छगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिये थे। ऊँची ध्वजा बिजली-सी चमकरही थी, उसमे चन्द्रमा और तारोंके चिह्न थे; और उसपर श्रीहनुमानुजी बिराजमान थे । ध्वजाके सम्बन्धमें सञ्जयने दुर्योधनको वतलाया था कि भवह तिर्छे और ऊपर सब ओर एक योजनतक फहराया करती है। जैसे आकाशमें इन्द्रधनुप अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगोंका दीखता है, वैसे ही उस ध्वजामें रंग दीख पड़ते हैं।

इतनी विशाल और फैली हुई होनेपर भी न तो उसमे बोझ हैं और न वह कड़ीं रुकतीया अटकती ही हैं। वृक्षोंके झुंडोंमें वह निर्बाध चली जाती है, बृक्ष उसे छ नहीं पाते ।' चार बड़े सुन्दर, सुसजित, सुशिक्षित, बलवात और तेजीसे चलनेवाले सफेद दिव्य घोड़े उस स्थम जते हुए थे । ये चित्रस्थ गन्धर्वके दिये हुए सौ दिव्य घोडोंमें-से थे। इनमेंसे कितने भी क्यों न मारे जायँ, ये संख्याने सी-के-सी बने रहते थे। कम न होते थे। और येपूर्ध्वा, खर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथके छिये भी थी ( महा ० उद्योग ० ५६ ) । खाण्डव-वन-दाहके समय अग्निदेवने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुनको दिया था ( महा० आदि०२२५) ऐसे महान् रथपर विराजित भगवान् श्री-

कृष्ण और वीरवर अर्जुनने जब भीष्मपितामहसहित कौरव-सेनाके द्वारा बजाये हुए शङ्कों और अन्यान्य रणवाद्योंकी ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्धारम्भकी घोषणा करनेके

लिये अपने-अपने शङ्क बजाये। भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके ये शङ्क साधारण नहीं थे; अत्यन्त विलक्षण, तेजो-मय और अलैकिक थे। इसीसे इनको दिन्य बतलाया गया है।

### पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः। पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः॥ १५॥

र्थाग्रुष्ण महाराजने पाञ्चजन्यनामक, अर्जुनने देवदत्तनामक और भयानक कर्मवाले भीमसेनने पौण्डुनामक महाराङ्ख बजाया ॥ १५ ॥

प्रश्न-भगवान्के 'हृषीकेश' नामका क्या भाव है ? और उनको 'पाञ्चजन्य' शंख किसमे मिला था ?

उत्तर-'ह्रपीक' इन्द्रियोंका नाम है, उनके स्वामीको 'ह्रपीकेश' कहते हैं; \* तथा हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्यके निधानको 'ह्रपीकेश' कहते हैं। † भगवान् इन्द्रियोंके अधीश्वर भी हैं और हर्ष, सुख और परमेश्वर्यके निधान भी, इसीलिये उनका एक नाम 'ह्रपीकेश' है। पञ्चजननामक शंखरूपधारी एक दैत्यको मारकर भगवान्ने उसे शंखरूपमे स्वीकार किया था। इसमे उस शंखका नाम 'पाञ्चजन्य' हो गया (हरिवंश २।३३।१७)।

प्रश्न-अर्जुनका 'धनक्कय' नाम क्यों पड़ा और उन्हें 'देवदत्त' शंख कहाँमे प्राप्त हुआ ?

उत्तर-राजसूययज्ञके समय अर्जुन बहुत-मे राजाओंको जीतकर अपार धन लाये थे, इस कारण उनका एक नाम धनक्कय' हो गया और 'देवदत्त' नामक शंख इनको, निवातकत्रचादि दैत्योंके साथ युद्ध करनेके समय, इन्द्रने दिया था; (महा० वन० १७४। ५)। इस शंखका शब्द इतना भयङ्कर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओंकी सेना दहल जाती थी।

प्रश्न—भीमसेनके 'भीमकर्मा' और 'वृकोदर' नाम कैंसे पड़े एवं उनके पौण्ड्नामक शंखको महाशंख क्यों बतल्लाया गया ?

उत्तर-भीमसेन बड़े भारी बलवान् थे, उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि देखने-सुननंवाले लोगोंके मनोंमें अत्यन्त भय उत्पन्न हो जाता था; इसिल्ये ये 'भीमकर्मा' कहलाने लगे । इनके भोजनका परिमाण बहुत अधिक होता था और उसे पचानेकी भी इनमें बड़ी शक्ति थी, इसिल्ये इन्हें 'बृकोद्र' कहते थे। इनका शंख बहुत बड़े आकारका था और उसमे बड़ा भारी शब्द होता था, इसिल्ये उसे 'महाशंख' कहा गया है।

### अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुरुः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको॥१६॥

कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजयनामक और नकुछ तथा सहदेवने सुघोप और मणिपुष्पक-नामक शङ्ख बजाये ॥ १६ ॥

प्रश्न—युधिष्टिरको 'कुर्नापुत्र' और 'राजा' कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-महाराज पाण्डुके पाँच पुत्रोंमें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो कुन्तीमें उत्पन्न हुए थे और

<sup>\*</sup> हृपीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेपामीशो यतो भवान्। हृपीकेशस्ततो विष्णो ख्यातो देवेषु केशव ॥ (हरिवंश २७९।४६) विष्णो ! हृपीक इन्द्रियोंको कहते हैं। आप उनके ईश (स्वामी)हैं। अतः केशव ! आप देवताओंमें 'हृषीकेश' नामसे विख्यात हैं।

<sup>ी</sup> हर्पात् सुखात् सुखैश्वयात् हृषीकेशत्वमश्तुते । (महा० उद्योग० ७०। ९) हर्ष ( हृषी ), सुख ( क ), सुखमय ऐश्वर्य ( ई्य ) के कारण श्रीकृष्ण हृपीकेश पदवीको प्राप्त हुए हैं ।

नकुल तथा सहदेव मादीसे । इस श्लोकमें नकुल और सहदेवके भी नाम आये हैं; युधिष्टिर और नकुल-सहदेवकी माताएँ भिन्न-भिन्न थीं, इसी बातको जनानेके लिये युधिष्टिरको 'कुन्तीपुत्र' कहा गया है। तथा इस समय राज्यश्रष्ट होनेपर भी युधिष्टिरने

पहले राजस्ययज्ञमें सब राजाओंपर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्यकी स्थापना की थी, सञ्जयको विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय भी उनके शरीरमें समस्त राजचिह्न वर्तमान है; इसलियें उनको 'राजा' कहा गया है।

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः॥१७॥ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सोभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्मुः पृथकपृथक॥१८॥

श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और महारथी शिक्षण्डी एवं शृष्ट्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यिक, राजा दुपद एवं द्रापदीके पाँचों पुत्र और वड़ी भुजावाले सुभद्रापुत्र अभिमन्यु—इन सभीने, हे राजन् ! सब ओरसे अलग-अलग शङ्क बजाये ॥ १७-१८॥

प्रश्न-काशिराज, भृष्टयुम्न, विराट, सात्यिक, दृपद तथा द्रौपर्शके पाँचों पुत्र और अभिमन्युका तो परिचय पहले प्रामङ्गिक रूपमे मिल चुका है। शिखण्डी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी?

उत्तर-शिखण्डी और भृष्टद्युम्त दोनों ही राजा द्रपदके पत्र थे । शिष्यण्डी बड़े थे, भृष्टसुम्न छोटे । पहुँछ जब राजा इपदके कोई सन्तान नहीं थी, तब उन्होंने सन्तानके छिये आञ्चतोप भगवान् शङ्करकी उपासना की थीं । भगवान शिवजीके प्रसन्न होनेपर राजाने उनसे सन्तानकी याचना की, तत्र शिवजीने कहा-- 'तम्हें एक कत्या प्राप्त होगी ।' राजा हुपद बोले--- भगवन् ! में कत्या नहीं चाहता, मुझे तो पत्र चाहिये। इसपर शिवजीने कहा-- वह कत्या ही आगे चलकर पुत्रम्हपूमें परिणत हो जायगी।' इस वरदानके फलस्बरूप राजा इपदके घर कत्या उत्पन्न हुई। राजाको भगवान् शिवके वचनोंपर पूरा विश्वास था, इसिटिये उन्होंने उसे पुत्रके रूपमे प्रसिद्ध किया। रानीने भी कन्याको सबमे छिपाकर असली बात किसीपर प्रकट नहीं होने दी । उस कन्याका नाम भी मदोंका-सा 'शिखण्डी' रक्खा और उसे राजकुमारोंकी-सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधिपूर्वक विद्याध्ययन

कराया । समयपर दशाणीदेशके राजा हिरण्यवर्माकी कन्यामे उसका विवाह भी हो गया । हिरण्यवर्माकी कन्या जब ससुगलमें आयी तब उसे पता चटा कि शिखण्डी पुरुप नहीं है, स्त्री है; तब बहु बहुत दु:बित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियोंद्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्माको कहला भेजा । राजा हिरण्यवर्माको ट्रपदपर बड़ा ही क्रोध आया और उसने ट्रपदपर आक्रमण करके उन्हें मारनेका निश्चय कर लिया । इस संवादको पाकर राजा द्रुपद युद्धमे बचनेके लिये देवाराचन करने लगे । इधर पुरुपवेपवारी उस कन्याको अपने कारण पितापर इतनी भयानक विपत्ति आयी देखकर वड़ा दु:ख हुआ और वह प्राण-त्यागका निश्चय करके चुपचाप वरमे निकल गयी । वनमे उसकी स्थुणाकर्ण-नामक एक ऐश्वर्यवान् यक्षमे भेंट हुई । यक्षने दया करके कुछ दिनोंके लिये उसे अपना पुरुषल देकर बदलेन उसका स्त्रीत्व ले लिया । इस प्रकार शिलण्डी स्त्रीमे पुरुष हो गया और अपने घरपर आकर माता-पिताको आश्वासन दिया और श्वशुर हिरण्यवर्माको अपने पुरुषत्वकी परीक्षा देकर उन्हें शान्त कर दिया। पीछेमे कुबेरके शापमे स्थूणाकर्ण जीवनभर स्नी रह गये, इससे शिखण्डीको पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और

वे पुरुष बने रहे । भीष्मपितामहको यह इतिहास मालम था, इसीने वे उनपर शहा-प्रहार नहीं करते थे। ये शिवण्डी भी बड़े शरबीर, महार्यी योद्धा थे। इन्हींको आगे करके अर्जुनने पितामह भीष्मको मारा था ।

कथनमें भी कोई खास बात है ?

उत्तर-'सर्वशः' शब्दके द्वारा सञ्जय यह दिखलाते हैं कि श्रीकृष्ण, पाँचों पाण्डव और काशिराज आदि प्रधान योद्धाओंके--जिनके नाम छिये गये हैं--अतिरिक्त पाण्डवसेनामें जितने भी रथी, महारथी और प्रकृत-इन सभीने अलग-अलग राह्व बजाये, इस अतिरथी वीर थे, सभीने अपने-अपने शह्व बजाये । यही खास वात है।

सम्बन्ध-भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके पथात् पाण्डवसेनाके अन्यान्य शृत्वीरोंद्वारा सव ओर शक्क बजाये जानेकी बात कहकर अब उस शङ्घध्वनिका चया परिणाम हुआ ? उसे सक्षय बतलाते है--

### घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन् ॥ १९॥

और उस भयानक शब्दने आकाश और पृथ्वीको भी गुँजाते हुए धार्तराष्ट्रींके यानी आपके पक्षवालोंके हृदय विदीर्ण कर दिये॥ १९॥

ग्रञ्न-इस रुघेकका क्या भाव है ! और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उसमे

फैठनेसे सर्वत्र उसकी प्रतिष्वनि उत्पन्न हो गर्या, जिससे उत्तर--पाण्डवमेनाभें जब समस्त वीरोंके राङ्क एक ही पृथ्वी और आकाश गूँजने लगे। उस ध्वनिको सुनते ही साथ बजे, तब उनकी ध्विन इतनी विशाल, गहरी, ऊँची दुर्योधनादि धृतराष्ट्रपत्रोंके और उनके पक्षवाले अन्य योद्धाओंके हृदयोंने महान् भय उत्पन्न हो गया, उनके कलेजे व्यात हो गयी । इस प्रकार सब ओर उस घोर ध्वनिके इस प्रकार पीडित हो गये मानो उनको चीर डाला गया हो ।

सम्बन्ध-पाण्डनोंकी शङ्खध्वितिसे कीरव-वीरोंके व्यथित होनेका वर्णन करके, अब चार स्लांकोंमें भगवान श्रीक्वरणंक प्रति कहे हुए अर्जुनके उत्माहपूर्ण वचनोंका वर्णन किया जाता है--

> अथ व्यवस्थितान्दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ हषीकेशं तदा वाक्यमिद्माह महीपते। अर्जन उवाच

> सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥

हे राजन ! इसके बाद कपिध्वज अर्जुनने मोर्चा वाँधकर डटे हुए धृतराष्ट्रसम्बन्धियोंको देखकर, उस रास्त्र चलनेकी तथारीके समय धनुप उठाकर हपीकेश श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा है अच्युत ! मेर रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा कीजिये ॥ २०-२१ ॥

प्रश्न-अर्जनको कपिध्वज क्यों कहा गया? अर्जुनके रथकी विशाल ध्वजापर बिराजित रहते थे विशेषणका प्रयोग किया है।

और युद्धमें समय-समयपर बड़े जोरसे गरजा करते उत्तर-महावीर हनुमान् जी भीमसेनको वचन दे थे (महा०भीष्म० ५२ । १८ )। यही बात धृतराष्ट्रको याद चुके थे (महा० वन० १५१ । १७-१८), इसलिये वे दिलानेके लिये सञ्जयने अर्जुनके लिये 'कपिष्वज'

व्रश्न-अर्जुनने मोर्चा बाँधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको देखकर शस्त्र चलनेकी तैयारीके समय धनुष उठा लिया, इस कथनका स्पर्धाकरण कीजिये ?

उत्तर-अर्जुनने जब यह देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव-पक्षके समस्त योद्राओंसहित युद्धके लिये सज-धजकर खड़े हैं और शस्त्रप्रहारके लिये बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुनके मनमें भी वीर-रस जग उठा तथा इन्होंने भी तूरंत अपना गाण्डीव धनुष उठा लिया। प्रश्न-सञ्जयने यहाँ भगवानुको पुनः ह्वीकेश क्यों कहा ?

उत्तर—भगवान्को ह्याकेश कहकर सञ्जय महाराज भृतराष्ट्रको यह सूचित कर रहे हैं कि इन्द्रियोंके स्वामी साक्षात् परमेश्वर श्रीकृष्ण जिन अर्जुनकं रथपर सार्थीका काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजयकी आशा करते है-यह कितना बड़ा अज्ञान है !

प्रश्न-अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेके लिये अनुरोध करते समय अर्जुनने भगवान् श्रीकृणाको 'अच्युत' नाममे सम्बोधन किया, इसका क्या हेत् है ?

उत्तर-जिसका किसी समय भी पराभव या पतन न हो अथवा जो अपने खरूप, शक्ति और महत्त्वसे सर्वथा तथा सर्वदा अस्वलित रहे—उसे 'अच्युत' कहते हैं। अर्जुन इस नामसे सम्बोबित करके भगवानुकी महत्ताके और उनके खरूपके सम्बन्धम अपने ज्ञानको प्रकट करते है। वे कहते हैं कि आप स्थ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा-सबदा साक्षात् परमेश्वर ही है।

### यावदेतान्निरीक्षेऽहं

### योद्धकामानवस्थितान् ।

### सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

और जवतक कि मैं युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भली प्रकार देख 👸 कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य हैः तवतक उसे खड़ा रखिये ॥२२॥

प्रश्न-इस इलोकका स्परीकरण कीजिये।

जितने समयमें मै युद्धके लिये सज-धजकर खड़े हुए उत्तर-अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णपे कह रहे हैं कि आप समम्त योद्धाओंको मलीमाँति देख सकूँ । ऐसा करके मै यह मेरे स्थको टोनों सेनाओंके बीचन ले जाकर ऐसे उपर्युक्त - जानना चाहता हूँ कि इस रणोद्यमंग—युद्धके विकट स्थानपर और इतने समयतक खड़ा रिवये, जहाँ से और प्रसङ्गमेखयं मुझको किन-किन वीरोंके साथ लड़ना होगा।

### योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

दुर्बुद्धि दुर्योधनका युद्धमें हित चाहनेवाले जो-जो ये राजालोग इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध करनेवालोंको में देखुँगा ॥ २३ ॥

प्रश्न-द्र्योघनको अर्जुनने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया ? उत्तर-वनवास तथा अज्ञातवासके तेरह वर्ष पूरे होने-पर पाण्डवोंको उनका राज्य छोटा देनेकी बात निश्चित हो चुकी थी और तबतक वह कौरवोंके हाथमें धरोहरके क्षिमें था, परन्तु उसे अन्यायपूर्वक हड्प जानेकी नीयतसे द्रयीधन इससे सर्वथा इन्कार कर गये। द्र्यीधनने पाण्डवोंके साथ अबनक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किये ही थे, परन्तु इस बार उनका यह अन्याय तो अमग्र ही हो गया । दुर्योधनकी इसी पापबुद्धिका स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं।

प्रश्न-दुर्योवनका युद्धमे हित चाहनेत्राले जो ये राजा इस मेनामें आये हैं, इन युद्ध करनेवालोंको मैं देखुँगा, अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर अर्जनका इसमे यह भाव प्रतीत होता है कि पापबुद्धि दुर्योधनका अन्याय और अत्याचार सारे

जगत्में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करनेकी इच्छासे उसको सहायता करनेके लिये ये राजालोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं; इससे माळूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधनकी बुद्धिके समान ही दुष्ट हो गयी है। तभी तो ये सब अन्यायका खुला समर्थन करनेके लिये आकर जुटे है और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं । तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तवमें उसका अहित कर रहे हैं। अपनेको बड़ा बलवान मानकर और युद्धके छिये उत्सक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देखूँ तो सही कि ये कौन-कौन हैं ? और फिर युद्रस्थलमें भी देखूँ कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्मका पक्ष लेनेका मजा चलाऊँ !

सम्बन्ध-अर्जुनके इस प्रकार कह नेपर भगवान्ने स्या किया ? अब दो श्लोकों में सञ्जय उसका वर्णन कर ते हैं--

सञ्जय उवाच

एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम् । च उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति ॥ २५॥

सञ्जय बोले हे धृतराष्ट्र ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओं-के बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ ! युद्धके लिये जुटे हुए इन कौरवोंको देख ॥ २४-२५ ॥

अर्जुनको यहाँ गुडाकेश क्यों कहा !

उत्तर-'गुडाका' निदाको कहते हैं; जो नींदको जीतकर उसपर अपना अधिकार कर ले, उसे भाडाकेटा कहते हैं। अर्जुनने निद्रा जीत की थी, वे बिना सोये रह सकते थे। नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्पके वश तो वे कभी होते ही न थे। सञ्जय 'गुडाकेश' कहकार यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैंसे जीत सकेंगे ?

पश्च-युद्धके लिये जुटे हुए इन कौरवोंको देख, भगवानके इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जबतक मैं सबको देख न दूँ तबतक स्थ वहीं खड़ा रिवयेगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीचमें ऐसी जगह स्थको लाकर खड़ा कर दिया है जहाँसे तुम सबको भर्लाभाँति देख सको। स्थ

प्रश्न-'गुडाकेश' का क्या अर्थ है और सञ्जयने स्थिरभावये खड़ा है, अब तुम जितनी देस्तक चाहो सबको मर्खाभाँति देव लो।

> यहाँ 'कुम्दन् पर्य' अर्थात् 'कौरतोको देखो' इन शब्दोंका प्रयोग करके भगवान्नं यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेनान जितने छोग है, प्राय: सभी तुम्हारे वंशके तथा आसीय खजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देल हो।' भगवान्के इसा संकेतने अर्जुनके अन्त:-करणमें छिपे हुए कुट्म्बस्तेहको प्रकट कर दिया। अर्जुनकं मनम बन्धुस्तेह्मे उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करनेके लिये ये शब्द मानो बीजरूप हो गये। मार्ट्स होता है कि अर्जुनको निमित्त बनाकर लोककल्याण करनेके छिये खयं भगवान्ने ही इन शब्दोंके द्वारा उनके हृदयमे ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, जिसमे उन्होने युद्ध करनेसे इन्कार कर दिया और उसके फलखरूप साक्षात भगवान्के मुखारविन्दमे त्रिलंकपावन दिन्य गीतामृतकी ऐसी परम मधुर धारा बह निकली, जो अनन्त कालतक अनन्त जीवोंका परम कन्याण करती रहेगी।

सम्बन्ध-भगषान् श्रीकृष्णकी आज्ञा सनकर अर्जुनने वया किया ? अव उसे बतलाते हैं---

## तत्रापरयित्थतान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सर्खीस्तथा ॥ २६॥ श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरि ।

इसके बाद पृथापुत्र अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित ताऊ चाचोंको, दादों-परदादोंको, गुरुओं को, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको तथा मित्रोंको, ससुरोंको और सुहृदोंको भी देखा ॥ २६ ॥ २७ वेंका पूर्वार्थ ॥

प्रभ-इस डेढ़ क्लोकका स्पर्शकरण की जिये। उत्तर-भगवान्की आज्ञा पाकर अर्जुनने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त खजनोंको देखा। उनमे भूरिश्रवा आदि पिताके भाई, पितातुत्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और बाह्लीक आदि पितामह-प्रपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित्, कुन्तिभोज

और शत्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविन्ध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयोंके पुत्र थे। लक्ष्मण आदिके पुत्र थे, जो सम्बन्धमें अर्जुनके पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत-मे मित्र और सावा थे। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे। और बिना ही किसी हेतुके उसका कल्याण चाहनेवाले बहुत-से सुदृद् थे।

सम्बन्ध-इस प्रकार सबको देखनेके बाद अर्जुनने क्या किया ? अब उसे बतलाते हैं-

तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् ॥ २७ ॥ कृपया परयाविष्टो विषीद्विदमववीत् ।

उन उपस्थित सम्पूर्ण वन्धुऑको देखकर वे कुन्तीपुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन वाले ॥ २७ वंका उत्तरार्ध और २८ वंका पूर्वार्ध ॥

प्रश्न-'उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओं'मे किनका छक्ष्य है ?

उत्तर—पूर्वके डढ़ श्टोकम अर्जुन अपने 'पिता-पितामहादि बहुत-से पुरुपोंकी बात कह चुके हैं; उनके सिवा जिनका सम्बन्ध रूपट नहीं बता आये है, ऐसे धृष्टचुम्न, शिखण्डी और सुरूथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्यान्य जो अनेकों प्रकारके सम्बन्धोंने युक्त खजन दोनों ओरकी सेनामे हैं—'उपस्थित सम्पूर्ण बन्धुओं'से सञ्जय उन समीका छक्ष्य कराते हैं।

प्रश्न-अर्जुन अत्यन्त करुणामे युक्त हो गया, इसका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर--अर्जुनने जब चारों ओर अपने उपर्युक्त खजन-समुदायको देवा और यह सोचा कि इस युद्धमें इन सबका संहार हो जायगा, तब बन्धुस्नेहके कारण उनका हृदय काँप उठा और उसमे युद्धके विपरीत एक प्रकारकी करुणाजनित कायरताका भाव प्रबल रूपसे जागृत हो गया। यही 'अत्यन्त करुणा' हैं जिसको सञ्जयने 'परया कृपया' कहा है और इस कायरताके आवेशमे अर्जुन अपने क्षत्रियांचित वीर स्वभावको भूलकर अत्यन्त मोहित हो गये, यही उनका उस 'करुणासे युक्त हो जाना है।'

प्रश्न-'इदम्' पदसे अर्जुनके कौन-से वचन समझने चाहिये ?

उत्तर-'इदम्' पदका प्रयोग अगले श्लोकसे लेकर छियाछीसवें श्लोकतक अर्जुनने जो-जो बातें कही है, उन सभीके लिये किया गया है।

सम्बन्ध--- बन्धुरनहके कारण अर्जुनकी कैसी स्थिति हुई, अब ढाई श्लोकोमें अर्जुन खयं उसका वर्णन करते है---

### अर्जुन उवाच

## दृष्ट्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥ सीद्गन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुप्यति । वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

अर्जुन वोले हे रूष्ण ! युद्धक्षेत्रमें डटे हुए युद्धके अभिलापी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेर शरीरमें कम्प एवं रोमाश्च हो रहा है ॥ २८ वेंका उत्तरार्ध २९ ॥

प्रश्न-अर्जुनके इस कथनका क्या भाव है ? उत्तर-यहाँ अर्जुनका यह भाव है कि इस महायुद्धका महान् भयङ्कर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे-सम्बन्धी तथा आर्त्माय-स्वजन, जो इस समय मेरी आँगोंके

सामने हैं, मौतके मुँहमे चले जायँगे। इस बातको सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदयमें इतना भय**ङ्कर** दाह और मथ उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीरकी ऐसी दुग्वस्था हो रही है।

उत्तर-अर्जुनका गाण्डीव धनुप दिव्य था । उसका

आकार तालके समान था ( महा० उद्योग० १६१ )।

गाण्डीवका परिचय देते हुए बृहुबलाके रूपमें खुयं अर्जुनने

उत्तरकुमारमे कहा था-- 'यह अर्जुनका जगव्यसिद्ध धनुष

है। यह खर्णमें मंद्रा हुआ, सब शबोंमें उत्तम और लाख

आयुर्धोंके समान शक्तिमान् है। इसी धनुपमे अर्जुनने देवता

और मन्प्योंपर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र, रंग-विर्गे,

अञ्चत, कोमल और विशाल धनुपका देवता, दानव और

### गाण्डीवं स्रंमते हस्तात्त्वक्चेव परिद्द्यते। न च शक्नांम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥३०॥

हाथसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है, इसलिये में खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं हूँ ॥ ३० ॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है ?

उसे कैंमे मिला था ?

उत्तर-करुणाजनित कायरतामे अर्जुनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गयी है, उमीका वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि भीरे सारे अङ्ग अत्यन्त शिथिए हो गये है, हाथ ऐसे शक्तिश्च हो रहे हैं कि उनसे गाण्डीय धनुपको चढ़ाकर वाण चलाना तो दूर रहा, में उसको पकड़े भी नहीं रह सकता, वह हाथसे छूटा जा रहा है। युद्धके भार्ता पिरणामकी चिन्ताने मेरे मनम इतनी जलन पेटा कर दी है कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीयण मानसिक पीड़ाके कारण मेरा मन किसी बातपर थण-भर भी स्थिर नहीं हो रहा है। तथा इसके पिरणाम-ख़रूप मेरा मिस्तिष्क भी यूमने लगा है, ऐसा माल्म होता है कि मै अभी-अभी मुर्चिश्वत होकर गिर पड़ेगा।

त कारण मरे। चमड़ी भी जल रही है और भीषण गन्धवेनि दीर्घकालतक आराधन किया है, इस परम दिव्य सक पीड़ाके कारण मेरा मन किसी बातपर धण- धनुपको ब्रह्माजीने एक हजार वर्ष, प्रजापितने पाँच सी किसर नहीं हो रहा है। तथा इसके परिणाम- त्रांन वर्ष, इन्द्रने पचासी वर्ष, चन्द्रमाने पाँच सी वर्ष और मिस्तिष्क भी घूमने लगा है, ऐसा माल्यम वरुणदेवने मी वर्षतक रक्षा था।' (महा० विराट० है कि मै अभी-अभी मृष्टिलत होकर गिर पड़ूँगा।' ४३) यह अर्जुनको जाण्डववन जलानेके समय अग्नि-प्रक्र-अर्जुनका गाण्डीवधनुष कैसा था : और वह देवने वरुणसे दिलाया था (महा० आदि० २२५)।

सम्बन्ध---अपनी विषादयुक्त स्थितिका वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारोके अनुसार युद्धका अनीचित्य सिद्ध करते हैं---

#### विपरीतानि केशव । निमित्तानि पइयामि <del>-</del>ਚ श्रेयोऽनुपरयामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

हे केशव! मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तथा युद्धमें खजन-समुदायको मारकर कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥

प्रश्न-मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ, इसका क्या भाव है ?

उत्तर-किसी भी कियाके भावी परिणामकी सूचना देनेवाले शकुनादि चिह्नोंको लक्षण कहा जाता है, श्लोकमें 'निमित्तानि' पद इन्हीं छक्षणोंके छिये आया है। अर्जन रुक्षणोंको विपरीत वतराकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमयम प्रहण होना, धरतीका काँप उठना और आकाशसे नक्षत्रोंका गिरना आदि बुरे शक्नोंसे भी यहां प्रतीत होता है कि इस युद्धका परिणाम अच्छा नहीं होगा । इसलिये मेरी समझसे युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है।

प्रभ-युद्धमें खजन-सनुदायको मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अर्जनके कथनका भाव यह है कि युद्धमें अपने संगे-सम्बन्धियोंके मारनेसे किसी प्रकारका भी हित होनेकी सम्भावना नहीं हैं: क्योंकि प्रथम तो आत्मीय खजनोंके मारनेसे चित्तमें पश्चात्तापजनित क्षोम होगा, दूसरे उनके अभावमें जीवन दु:खमय हो जायगा और तीमरे उनके मारनेमे महान पाप होगा। इन दक्षियोंसे न इस लोकमें हित होगा और न परलोकमें ही। अतएव मेरे विचारमे युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

सम्बन्ध-अर्जुनने यह कहा कि स्वजनोंको मारनेस किसी प्रकारका भी हित होनेकी सम्भावना नहीं है; अब फिर वे उसीकी पृष्टि करते हैं---

### न काङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२॥

हे कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुर्खोंको ही । हे गोविन्द ! हमें ऐसे राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी क्या लाभ है ? ॥ ३२ ॥

प्रश्न-अर्जुनके इस कथनका स्पष्टीकरण कीजिये । भी नहीं चाहता । मुझे तो यही प्रतीत होता है कि

इनके मारनेपर हमें इस लोक और परलोकमें संताप ही होगा, फिर किसलिये युद्ध किया जाय और इन्हें मारा

उत्तर-अर्जुन अपने चित्तकी स्थितिका चित्र ग्वींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण ! इन आत्मीय खजनोंको जाय ? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगोंसे ? मेरी समझ-मारनेपर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा से तो इन्हें मारकर जीनेंग भी कोई लाभ नहीं है।

सम्बन्ध-अय अर्जुन स्वजनवधरे मिलनेवाले राज्य-भोगादिको न चाहनेका कारण दिखलाते हैं---

### येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३॥

हमें जिनके लिये राज्य, भाग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवनकी आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े हैं ॥ ३३ ॥

गी॰ त॰ वि॰ ७--

प्रश्न-अर्जुनके इस कथनका क्या तात्पर्य है ? अपने लिये तो राज्य, भोग और सुम्वादिकी आत्रस्यकता ही नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि न तो इनमें स्थायी आनन्द ही है और न ये ख़यं ही नित्य हैं।

मैं तो इन भाई-बन्धु आदि खजनोंके लिये ही राज्यादिकी उत्तर--यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझको इच्छा करता था, परन्तु मै देखता हूँ कि ये सब युद्धमें प्राण देनेके लिये तैयार खड़े हैं। यदि इन सबकी मृत्य हो गयी तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि किस काम आवेंगे ? इसलिये किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है।

सम्बन्ध-इस प्रकार युद्धका अनौचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्धमें मरनेके लिये तैयार होकर आये **इ**ए स्वजन-समुदायमें कौन-कौन हैं, उनका संक्षेपमें वर्णन करते है--

### आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ।

मातुलाः श्रशुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३ ४ ॥

गुरुजन, ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी सम्बन्धी लोग हैं ॥ ३४ ॥

कहना चाहते हैं ?

उत्तर-आचार्य, ताऊ, चाचे आदि मम्बन्धियोंकी बात तो संक्षेपमें पहले कही जा चुकी हैं। यहाँ 'स्याला:' शब्द में धृष्ट्यम्न, शिखण्डी और सुरथ आदिका तथा भ्सम्बन्धिनः से राज्य-माग तो दःखके ही कारण होंगे ।

प्रश्न-अर्जुन इन सम्बन्धियोंके नाम लेकर क्या जयद्रथादिका स्मरण कराकर वे यह कहना चाहते हैं कि संसारमें मनुष्य अपने प्यारे सम्बन्धियोंके ही लिये तो भोगोंका संप्रह किया करता है; जब ये ही सब मारे जायँगे, तव गज्य-भागोंकी प्राप्तिमे होगा ही क्या ? एमे

सम्बन्ध-सेनामें उपस्थित शर्बारोके साथ अपना सम्बन्ध वतलाकर अव अर्जन किसी भी हेत्से इन्हें मारनेमें अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं--

### हन्तुमिच्छामि झतोऽपि एतान्न मधुसूदन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५॥

ह मधुसुदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सबका मारना नहीं चाहता; फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ? ॥ ३५ ॥

प्रश्न-अर्जुनने यह क्योंकर कहा कि मुझ मारनेपर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता; क्योंकि दोनों सेनाओं-में स्थित सम्बन्धियोंमें जो अर्जुनके पक्षके थे, उनके द्वारा तो अर्जुनके मारे जानेकी कोई करपना ही नहीं हो सकर्ता ?

उत्तर-इसीलिये अर्जुनने 'व्नतः' और 'अपि' शब्दोंका प्रयोग किया है । उनका यह भाव है कि मेरे पक्षवालोंकी तो कोई बात ही नहीं हैं: परन्तु जो विपक्षमें स्थित सम्बन्धी हैं, वे भी जब मैं युद्धसे निवृत्त हो जाऊँगा, तब सम्भवतः मुझे मारनेकी इच्छा नहीं

करेंगे। क्योंकि वे सब राज्यके लीभमे ही युद्ध करनेको तैयार हुए हैं: जब हमलींग युद्धमें निवृत्त होकर राज्यकी आकाङ्का ही छोड़ देंगे तब तो मारनेका कोई कारण ही नहीं रह जायगा । परन्तु कदाचित् इतनेपर भी उनमेसे कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारनेकी चेष्टा करनेवालोंको भी मैं नहीं मास्हँगा ।

प्रश्न-तीनों लोकोंके राज्यके लिये भी नहीं, फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ! इस कथनका क्या नात्वर्य है ८

उत्तर-इसमे अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि

पृथ्वीके राज्य और सुर्खोकी तो बात ही कौन-सी राज्य मिलता हो तो उसके लिये भी मैं इन है, इनके मारनेपर कहीं त्रिलोकीका निष्कण्टक आचार्यादि आर्त्माय खजनोंको नहीं मारना चाहता।

सम्बन्ध—यहाँ यदि यह पूछा जाय कि आप त्रिलोकीके राज्यके लिये भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते। तो इसपर अर्जुन अपने सम्बन्धियोंको मारनेमें लाभका अभाव और पापकी सम्भावना बतलाकर अपनी बातको पुष्ट करते हैं—

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६॥

हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोंको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥

प्रश्न-धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ! इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—अर्जुन कहते हैं कि विपक्षमें स्थित इन धृतराष्ट्र-पुत्रोंको और उनके माथियोंको मारनेसे इस लोक और परलोकमे हमारी कुछ भी इप्टिसिंद्ध नहीं होगी और जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे । अतण्व किनी दृष्टिमें भी मैं इनको मारना नहीं चाहता ।

प्रभ-स्मृतिकारोंने तो स्पष्ट शब्दोंमे कहा है---आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् । नाततायिवघे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । (मनु०८।३५०-५१)

'अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायी-को बिना विचारे ही मार डालना चाहिये। आततायीके मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोष नहीं होता।'

वसिष्ठस्मृतिमें आततायीके रुक्षण इस प्रकार बतलाये गये हैं—

> अग्निदो गरदश्चेय शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहर्ता च पडेते ह्याततायिनः ॥ (३।१९)

'आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमे शख लेकर मारनेको उद्यत, धन हरण करनेवाला, जमीन छीननेवाला और खीका हरण करनेवाला—ये छहों ही आततायी हैं।' दुर्योधनादिमें आततायीके उपर्युक्त लक्षण पूरे पाये जाते हैं । लाक्षा-भवनमें आग लगाकर उन्होंने पाण्डवोंकों जलानेकी चेष्टा की थी, भीमसेनके भोजनमें त्रिप मिला दिया था, हाथमें शख लेकर मारनेको तैयार थे ही । जूएमे छल करके पाण्डवोंका समस्त धन और सम्पूर्ण राज्य हर लिखा था। अन्यायपूर्वक द्रोपदींको सभामें लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हरकर ले गया था। इस अवस्थाने अर्जुनने यह कैंमे कहा कि इन आततायियों-को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा?

उत्तर-इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्मृतिकारोंके मतमें आततायियोंका वध करना दोप नहीं माना गया है। और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधनादि आततायी भी थे। परन्तु किन्हीं स्मृतिकारने एक विशेष बात यह कहीं हैं—

'स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम् ।' 'जो अपने कुलका नाश करता है, वह सबसे बढ़कर पार्पा है।'

इन वाक्योंको सामान्य आज्ञाकी अपेक्षा कहीं बलवान् समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि 'धृतराष्ट्रके पुत्र आततायी होनेपर भी जब हमारे कुटुम्बी हैं, तब इनको मारनेमें तो हमें पाप ही होगा; और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्थामे मैं इन्हें मारना नहीं चाहता।' अर्जुनने इस अध्यायके अन्ततक इसी बातका स्वधीकरण किया है। सम्बन्ध-स्वजनोंको मारना सब प्रकारसे हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं-तस्माञ्चाही वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् ।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥

अतएव हे माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं। क्योंकि अपने ही कुद्रम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ? ॥ ३७ ॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है ? यही निश्चय होता है कि दुर्योधनादि बन्धुओंको उत्तर-इस स्रोकमें 'तस्मात्'पदका प्रयोग करके अर्जुन मारना हमारे ठिये सर्वथा अनुचित है। कुट्म्बको यह कह रहे हैं कि 'मेरी जैसी स्थित हो रही है भारकर हमे इस लोक या परलोकमें किसी तरहका और युद्ध न करनेके पक्षमे मैने अबतक जो कुछ कहा भी कोई सुख मिले, ऐसी जरा भी सम्भावना नहीं है तथा मेरे विचारमें जो वातें आ रही हैं, उन सबसे है। अतुलब मैं युद्ध नहीं करना चाहता।

सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कट्टम्य-नाअसं होनेवाला दोप तो दोनोंक लिये समान ही है: फिर यदि इस दोषपर विचार करके दुर्योधनादि युद्धसे नही हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो ? अर्जुन दो श्लोकोंमें इस प्रश्नका उत्तर देते है-

> परयन्ति लोभोपहतचेतसः । यद्यप्येते न कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८॥ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् । प्रपश्यद्धिर्जनार्दन ॥ ३९॥ दोषं कुलक्षयकृतं

यद्यपि लोभसे श्रष्टिचत्त हुए ये लोग कुलके नाशसे उत्पन्न दोपको और मित्रोंसे विरोध करनेमें पापको नहीं देखते, तो भी ह जनार्दन ! कुलके नाशसे उत्पन्न दोपको जाननेवाल हमलोगीको इस पापसे हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये ? ॥ ३८-३९ ॥

प्रश्न-इन दोनों क्लोकोंका स्पष्ट भाव क्या है ? अवस्य ही द्योंधनादिका यह कार्य अत्यन्त ही अनुचित है, परन्तु उनके लिये ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है; क्योंकि छोभने उनके अन्त:करणके विवेकको नष्ट-म्रष्ट कर दिया है। इसलिये न तो वे यह देख पाते हैं कि कुलके नाशसे कैसे-कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं और न

उन्हें यही सूझ पड़ना है कि दोनों सेनाओंमें एकत्रित उत्तर-यहाँ अर्जुनके कथनका यह भाव है कि. बन्ध-बान्धवो और मित्रोंका परस्पर वैर करके एक-दुसरेको मारना कितना भयङ्कर पाप है। पर हमछोग — जो उनकी भाँति छोममे अन्धे नहीं हो रहे हैं और कुलनाशमें होनेवाले दोषको भलीभाँति जानते हैं-जान-वृज्ञकर घोर पापमं क्यों प्रवृत्त हों ! हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिये।

सम्बन्ध-कुलके नाशसे कीन-कीन-से दोप उत्वन होते हैं, इसपर अर्जुन कहते हैं-

कुलधर्माः सनातनाः । क्लक्षये प्रणइयन्ति धर्मे नष्टे कुछं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्यत् ॥ ४० ॥

## कुलके नारासे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्मके नारा हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें पाप भी बहुत फैल जाता है ॥ ४० ॥

प्रश्न-'सनातन कुल्धर्म' किन धर्मोंको कहते हैं— और कुलके नारासे उन धर्मोंका नारा कैंमे हो जाता है ?

उत्तर-अपने-अपने कुलमें परम्परासे चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएँ हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुलके की-पुरुषोंने अधर्मका प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल-मर्यादाओंको 'सनातन कुलधर्म' कहते हैं। कुलके नाशसे, जब इन कुल-धर्मोंके जाननेवाले और उनको बनाये रखनेवाले वड़े-बूढ़े लोगोंका अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए वालकों और स्वियोंमं ये धर्म स्वामाविक ही नहीं रह सकते।

श्रभ-धर्मका नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुळने पाप भी बहुत फेळ जाता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पाँच हेतु ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्य अधर्ममें वचता है और धर्मको सुरक्षित रखनेमें समर्थ होता है-ईश्वरका भय, शास्त्रका शासन, कुलमर्यादाओं के

ट्टरनेका डर, राज्यका कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिएकी आशङ्का । इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होनेपर भी वे श्रद्धापर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजाके लिये ही प्रधानतया होते हैं; जिनके हाथोंमें अधिकार होता है, वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिएकी आशङ्का अधिकतर व्यक्तिगत रूपमें हुआ करती है। एक कुल-मर्यादा ही ऐसी वस्तु है, जिसका सम्बन्ध सारे कुटुम्बके साथ रहता हैं। जिस समाज या कुलन परम्परामें चली आती हुई शुन और श्रेष्ठ मर्यादाएँ नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल विना लगामके मतवाले घोड़ोंके समान यथेच्छाचारी हो जाता है । यथेच्छाचार किसी भी नियमको सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्यको सर्वथा उच्छृङ्खल वना देता है । जिस समाजके मनुष्योंन इस प्रकारकी उन्लुङ्खलता आ जाती है, उस समाज या कुलमें स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है।

सम्बन्ध-इस प्रकार जब समस्त कुलमें पाप फेल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं-

### अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । स्त्रीषु दुष्टासु वार्णोय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥

हे रूप्ण ! पापके अधिक वढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियाँ अत्यन्त दृषित हो जाती हैं और हे वार्णीय ! स्त्रियोंके दृषित हो जानेपर वर्णसङ्कर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥

प्रश्न-इस स्लोकका क्या तालर्घ है ?

उत्तर-कुल-धर्मके नाश हो जानेमे जब कुलके स्नी-पुरुष उच्हृङ्खल हो जाते हैं, तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएँ अधर्मयुक्त होने लगती हैं; इसमे पाप अत्यन्त बढ़कर सारे समाजमें फील जाता है, सर्वत्र पाप छा जानेमे समाजके स्नी-पुरुषोंकी दिएमें किसी भी मर्याटाका कुछ भी मून्य नहीं रह जाता और उसका पालन करना तो दृर रहा, वे उनको जाननेकी भी चेएा नहीं करते; और कोई उन्हें वतलाता है तो उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्थामें पित्रत्र सती-धर्मका, जो समाज-धर्मकी रक्षाका आधार हैं, अभाव हो जाता है। सतीत्वका महत्त्व खोकर पित्रत्र कुलकी स्त्रियाँ घृणित व्यभिचार-दोषमे दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णोंके परपुरुपोंके साथ संयोग होता है। माता और पिताक भिन्न-भिन्न वर्णोंके होनेसे जो सन्तान उत्पन्न होती है, वह वर्णसङ्कर होती है। इस प्रकार सहज ही कुलकी परम्परागत पित्रता विल्कुल नष्ट हो जाती है।

सम्बन्ध-वर्णसङ्कर सन्तानके उत्पन्न होनंसे क्या-क्या हानियाँ होती हैं, अर्जुन अब उन्हें वतलाते हैं....

## सङ्करो नरकायैव कुलन्नानां कुलस्य च।

### पतन्ति पितरा ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ ४२॥

वर्णसङ्कर कुछघातियोंको और कुछको नरकमें छे जानेके छिये ही होता है। छुप्त हुई विण्ड और जलकी कियावाले अर्थात् थाद्ध और तर्पणसे वश्चित इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त होते हैं ॥४२॥

प्रश्न-'कुल्घाती' किनको कहा गया है और इस स्रोकमें 'कुल्स्य' पदके साथ 'च' अन्ययका प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है !

उत्तर—'कुलघाती' उनको कहा गया है, जो युद्धादिमे अपने कुलका संहार करते हैं और 'कुलस्य' पदके साथ 'च' अव्ययका प्रयोग करके यह सृचित किया गया हैं कि वर्णसङ्कर सन्तान केवल उन कुलघातियोंको ही नरक पहुँचानेमे कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुलको भी नरकमें ले जानेवाली होती हैं।

प्रश्न—'लुप्त हुई पिण्ड और जलकी कियावाले इनके पितरलोग भी अधोगतिको प्राप्त हो जाते हैं' इसका क्या भाव हैं !

उत्तर-श्राद्धमें जो पिण्डदान किया जाता है और और जल नहीं मिलता तब उनव सम्बन्ध-वर्णसङ्करकारक दोधोंसे क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं—

पितरोंके निमित्त ब्राह्मण-भोजनादि कराया जाता है वह 'पिण्डिकिया' है और तर्पणमें जो जलाञ्चलि दी जाती है वह 'उदकिवा' है; इन दोनोंके समाहारको 'पिण्डोदकिक्या' कहते हैं । इन्हींका नाम श्राद्ध-तर्पण हैं । शास्त्र और कुल-मर्यादाको जानने-माननेवाले लोग श्राद्ध-तर्पण किया करते हैं । परन्तु कुल्घातियोंके कुलमे धर्मके नष्ट हो जानेसे जो वर्णसङ्कर उत्पन्न होने हैं, वे अधर्मसे उत्पन्न और अधर्माभिभूत होनेसे प्रथम तो श्राद्ध-तर्पणादि कियाओंको जानते ही नहीं, कोई वतलाता भी हैं तो श्रद्धा न रहनेसे करते नहीं और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र-विधिके अनुसार उनका अधिकार न होनेसे वह पितरोंको मिलती नहीं । इस प्रकार जब पितरोंको सन्तानके द्वारा पिण्ड और जल नहीं भिलता तब उनका पतन हो जाता है ।

दांषेरेतेः कुल्रघानां वर्णसङ्करकारकैः।

उत्साचन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

इन वर्णसङ्करकारक दोर्पोसे कुलघातियोंके सनातन कुल-धर्म और जाति-धर्म नए हो जाते हैं ॥४३॥

प्रश्न-'इन वर्णसङ्करकारक दोषों' से किन दोषों-की बात कहीं गर्वा है ?

उत्तर—उपर्युक्त पढोंसे उन दोपोंकी बात कही गयी है जो वर्णसङ्करकी उत्पत्तिमें कारण है। वे दोष हैं— (१) कुलका नाश, (२) कुलके नाशमे कुल्धर्मका नाश तथा (३) पापोंकी वृद्धि और (४) पापोंकी वृद्धिमें कुलिक्सियोंका व्यभिचारादि दोपोंसे दृषित होना। इन्हीं चार दोषोंसे वर्णसङ्करकी उत्पत्ति होती है।

प्रश्न-'सनातन कुलधर्म' और 'जातिधर्म' मे क्या अन्तर है तथा उपर्युक्त दोषोंसे इनका नाशकैमे होता है ! उत्तर—वंशपरम्परागत सदाचारकी मर्यादाओंका नाम 'सनातन कुल्डधर्म' है । चालीसवें श्लोकमें इनके साथ 'सनातनाः' विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ 'शास्त्रताः' विशेषणका प्रयोग किया गया है । वेदशास्त्रोक्त 'वर्णधर्म' नाम 'जातिधर्म' है । कुल्लकी श्रेष्ठ मर्यादाओंक जानने और चलानेवाले बड़े-बूढ़ोंका अभाव होनेसे जब 'कुल्डधर्म' नप्ट हो जाते हैं और वर्णसङ्करताकारक दोष बढ़ जाते है, तब 'जातिधर्म' भी नप्ट हो जाता है । क्योंकि वर्णतरके संयोगसे उत्पन्न सङ्कर सन्तानमे वर्ण-धर्म नहीं रह सकता । इसी प्रकार वर्णसङ्करकारक दोषोंसे इन धर्मोंका नाश होता है ।

सम्बन्ध-'कुल-धर्म' और 'जाति-धर्म' के नाशसे क्या हानि है ? अब इसपर कहते हैं---

## उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥

हे जनार्दन ! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्योंका अनिश्चित कालतक नरकमें वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं ॥ ४४ ॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है ! कुम्भीपाक और रोख आदि नरकोंमे गिरकर भाँति-भाँतिकी उत्तर-यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके 'कुळ-धर्म' भीषण यम-यातनाएँ सहनी पड़ती है-ऐसा हमलोग और 'जाति-धर्म' नष्ट हो गये हैं, उन सर्वथा अधर्ममं परम्परामे सुनते आये है । अतएव कुळनाशकी चेष्टा कभी फँसे हुए लोगोंको पापोंके फळख़रूप दीर्घकाल्यक नहीं करनी चाहिये ।

सम्बन्ध-इस प्रकार स्वजन-वधंस होनेबाले महान् अनर्थका वर्णन करके अब अर्जुन युद्धके उद्योगरूप अपने क्रत्यपर शोक प्रकट करते हैं---

## अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् । यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः॥ ४५॥

हा ! शोक ! हमलोग बुद्धिमान् होकर भी महान् पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य और सुखके लोभसे सजनोंको मारनेके लिये उद्यत हो गये हैं ॥ ४५ ॥

प्रश्न-हमलोग महान् पाप करनेको तैयार हो प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान् गये है—इस वाक्यके साथ 'अहो' और 'वत' इन पापका निश्चय कर चुके हैं। यह अध्यन्त ही दोनों अन्यय पदोंका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? आश्चर्य और शोककी बात है।

उत्तर—'अहों' अध्यय यहाँ आश्चर्यका द्योतक प्रश्न—जो गड्य और सुलके लोभसे खजनोंको मारनेके हैं और 'बत' पद महान् शोकका ! इन दोनोंका प्रयोग लिये उद्यत हो गये है, इस कथनका क्या भाव है ! करके उपर्युक्त वाक्यके द्वारा अर्जुन यह भाव दिख्यलाते उत्तर—इसमे अर्जुनने यह भाव दिख्याय है कि है कि हमलोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान् माने जाते हमलोगोंका राज्य और सुलके लोभसे इस प्रकार तैयार हैं और जिनके लिये ऐसे पापकर्ममे प्रवृत्त होना किसी हो जाना बड़ी भारी गलती है ।

सम्बन्ध-इस प्रकार पश्चात्ताप करनेके बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनात है-

### यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥ ४६॥

यदि मुझ दास्त्ररहित एवं सामना न करनेवालेको दास्त्र हाथमें लिये हुए धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डार्ले तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥

प्रश्न-इस स्त्रोकका क्या भाव है ? युद्धकी घोषणा होनेपर भी जब मैं शस्त्रोंका त्याग उत्तर-अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार कर दूँगा और उन लोगोंकी किसी भी कियाका प्रतिकार नहीं कहुँगा, तब सम्भवतः वे भी युद्ध नहीं सगे-सम्बन्धी और आत्मीय जनोंकी रक्षा करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनोंकी रक्षा हो जायगी। परन्तु यदि कदाचित वे ऐसा न करके मुझे शस्त्रहीन और युद्धमे निवृत्त जानकर मार भी डालें तो वह मृत्यु भी मेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारक होगी । क्योंकि इससे एक तो मैं कुलघातरूप भयानक पापसे बच जाऊँगा; दूसरे, अपने

जायगी; और तीसरे, कुलरक्षाजनित महान् पुण्यकर्म-से परमपदकी प्राप्ति भी मेरे लिये आसान हो जायगी। अर्जुन अपने प्रतिकाररहित उपर्युक्त प्रकारके मरणसे कुलकी रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं । इसीलिये उन्होंने वैसे मरणको अत्यन्त कल्याणकारक (क्षेमतरम् ) बतलाया है।

सम्बन्ध-भगवान् श्रीकृष्णसे इतनी बात कहनेके बाद अर्जुनने क्या किया, इस जिज्ञासापर अर्जुनकी स्थिति बतलाते हुए सञ्जय कहते हैं-

सञ्जय उवाच

### एवमक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत्। सञ्चरं चापं शोकसंविद्यमानसः॥ ४७ ॥

सञ्जय बोले-रणभूमिमें शोकसे उद्वित्र मनवाला अर्जुन इस प्रकार कहकर, वाणसहित धनुषको त्यागकर रथके विज्ञले भागमें बैठ गया ॥ ४७ ॥

भागमें चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकारकी चिन्ताओंमें प्रश्न-इस श्लोकमें सञ्जयके कथनका क्या भाव इब गये। उनके मनमं कुलनाश और उससे होनेवाले 台人

भयानक पाप और पापफलोंके भीषण चित्र आने उत्तर-यहाँ सञ्जय कह रहे हैं कि विपादमम्न अर्जुनने भगवानुसे इतनी बातें कहकर वाणसहित गाण्डीव लगे । उनके मुखमण्डलपर विपार छा गया और नेत्र धनुषको उतारकर नीचे रख दिया और रथकं पिछले शोकाकुल हो गये !

ॐ तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासुर्यानपत्स् बह्मविद्यायां योगज्ञास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्न-संवादेऽर्जनविपादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिपर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गयी है, इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है । 'ॐ तत्सत्' भगवान्के पत्रित्र नाम हैं ( १७। २३ ), खयं श्रीभगवान्के द्वारा गायी जानेके कारण इसका नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता' है, इसमें उपनिपदोंका सार्वस्व संगृहीत है और यह खयं भी उपनिषद् है, इसमे इसको 'उपनिषद्' कहा गया है, निर्मुण-निराकार परमात्माके परमतत्त्वका साक्षात्कार करानेवाली होनेके कारण इसका नाम 'ब्रह्मविद्या' है और जिस कर्मयोगका योगके नामसे वर्णन हुआ है, उस निष्कामभावपूर्ण कर्मयोगका तत्त्व बतलानेवाली होनेसे इसका नाम 'योगशास्त्र' है । यह साक्षात् परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्ण और भक्तवर अर्जुनका संवाद् है और इसके प्रत्येक अध्यायमें परमात्माको प्राप्त करानेवाले योगका वर्णन है, इसीसे इसके लिये 'श्रीकृष्णार्जनसंबादे .....योगे नाम' कहा गया है ।

### 🗳 श्रीपरमात्मने नर्मः

## द्वितीयोऽध्यायः

इस अध्यायमें शरणागत अर्जुनद्वारा अपने शोककी निवृत्तिका ऐकान्तिक उपाय पूछे जानेपर पहले-पहल भगवान्ने तीसवें श्लोकतक आत्मतत्त्वका वर्णन किया है। सांख्ययोगके साधनमें आत्मतत्त्वका श्रवण, मनन और निदिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्यायमें तीसवें श्लोकके वाद खधर्मका वर्णन करके कर्मयोगका खरूप भी समझाया गया है, परन्तु उपदेशका आरम्भ सांख्ययोगसे ही हुआ है और आत्मतत्त्वका वर्णन अन्य अध्यायोंकी अपेक्षा इसमें अधिक विस्तारपूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्यायका नाम 'सांख्ययोग' रक्खा गया है।

इस अध्यायके पहले क्लोकमें सञ्जयने अर्जुनके विषादका वर्णन किया है तथा दूसरे अध्यायका संक्षेप और तीसरेनें भगवान श्रीकृष्णने अर्जुनके मोह और कायरतायुक्त विपादकी निन्दा करते हुए उन्हें युद्धके लिये उत्साहित किया है; चौथे और पाँचवेंमें अर्जुनने भीष्म-द्रोण आदि पूज्य गुरुजनोंको मारने-की अपेक्षा मिक्षालके द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है । छठेमें युद्ध करने या न करनेके त्रिपयमें संशय करके तथा सातवेमें मोह और कायरताके दोपका वर्णन करते हुए भगवानके शरण होकर उनमे कल्याणप्रद उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की है और आठवेंमें त्रिलोकीके निष्कण्टक राज्यको भी शोकनिवृत्तिमें कारण न मानकर वैराग्यका भाव प्रदर्शित किया है । उसके बाद नवें और दसवेंमें सञ्जयने अर्जनके युद्ध न करनेके लिये कहकर चुप हो रहने और उसपर भगवानुके मुस्कराकर बोलनेकी बात कही है। तदनन्तर स्थारहवेंसे भगवानुने उपदेशका आरम्भ करके बारहवें और तेरहवेंमें आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका निरूपण करते हुए चौदहवेंमें समस्त भागाको अनित्य बतलाकर सुख-दृ:खादि द्वन्द्वींको सहन करनेके लिये कहा है और पंद्रहवेंमें उस महनश्राख्ताको मोक्षप्राप्तिने हेत् बतलाया है। सोलहवेमें सत् और असतका लक्षण कहकर सतरहवेंमें 'सत्' और अठारहवं ने असत् वस्तुका खरूप बतलाते हुए अर्जुनको युद्ध करनेकी आज्ञा दी है। उनीसुवें ने आत्माको मरने या मारनेवाला समझनेवालोंको अज्ञानी बतलाकर बीसवेंमें जन्मादि छः विकारोंसे रहित आत्मख-रूपका निरूपण करते हुए इर्कासबेंम यह सिद्ध किया है कि आत्मतत्त्वका ज्ञाता किसीको भी मारने या मरबानेबाला नहीं बनता । तदनन्तर बाईमर्वेम मनुष्यके कपड़े बदलनेका उदाहरण देते हुए शरीरान्तरप्राप्तिका तत्त्व समझाकर तेईसबेसे पर्चासबेतक आत्मतत्त्वको अच्छेब, अदाद्य, अक्लेब और अशोष्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाण, अचल, सुनातन, अन्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार बतलाकर उसके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। छब्बीसवें और सत्ताईमवेन आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी और अट्टाईसवेंने शरीरोंकी अनित्यताके कारण भी शोक करना अनुचित बतलाया है । उन्तीसवेंमें आत्मतत्त्वके द्रया, वक्ता और श्रोताकी दुर्लभताका प्रतिपादन करते हुए तीसबेंमें आत्मतन्त्र सर्वथा अवध्य होनेके कारण किसी भी प्राणीके छिये शोक करनेको अनुचित सिद्ध किया है। इकतीसवेमे छत्तीसवें स्टोकतक क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्धको अर्जुनका खधर्म बतलाकर उसका त्याग करना सब प्रकारमे अनुचित सिद्ध करते हुए सैंतीसर्वेन युद्धको इस लोक और परलोक दोनोंने लाभप्रद बतलाकर अर्जुनको युद्धके लिये तैयार होनेकी आज्ञा दी है। अड़तीसर्वेमे समत्वको युद्धादि कमोंमें पापसे निर्लित रहनेका उपाय बतलाकर उनुचालीसुवमं कर्मबन्धनको काटनेवाली कर्मयोगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना की है। चाळीसवेंमें कर्मयोगकी महिमा बतलाकर इकतालीसवेंमें निश्चयात्मिका बुद्धिका और अन्यवसायी सकाम पुरुषोंकी

बुद्धियोंका भेद निरूपण करते हुए विया शिसवेंसे चौवालीसवेंतक खर्गपरायण सकाम मनुष्योंके खभावका वर्णन किया है। पैंतालीसवेंमें अर्जुनको निष्काम, निर्द्रन्द्व, नित्यसत्त्वस्थ, योगक्षेमको न चाहनेवाला और आत्मसंयमी होनेके लिये कहकर छियालीसवेंमें ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणके लिये वेरोक्त कर्मफलरूप सुख्योगको अप्रयोजनीय बतलाकर सैंतालीसवेंमें सूत्ररूपसे कर्मयोगका खरूप बतलाया है। अङ्तालीसवेंने योगकी परिभाषा समस्त्र बतलाकर उन्चासवेंनं सम-बुद्धिकी अपेक्षा सकाम कर्मोंको अत्यन्त तुच्छ और फल चाहनेवालोंको अत्यन्त दीन बतलाया है। पचासवें और इक्यावनवें में समबुद्धियुक्त कर्मयोगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगमें लग जानेकी आज्ञा दी है और सममावका फल अनामय पदकी प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद बावनवें और तिरपनवेंमें भगवान्ने वैरायपूर्वक बुद्धिके शुद्ध, खच्छ और निश्चल हो जानेपर परमात्माकी प्राप्ति बतलायी है। चौवनवेंमें अर्जुनने स्थिरबुद्धि पुरुपके विपयमें चार प्रस्त किये हैं तथा पचपनवेंमें पहले प्रश्नका, छप्पनवें तथा सत्तावनवेंमें दूसरेका तथा अट्ठावनवेंमें तीसरे प्रश्नका सूत्ररूपसे उत्तर देते हुए भगवान् श्रीकृष्णने पचपनवेंसे अट्टावनवेंतक समस्त कामनाओंका अभाव, बाब साधनों-की अपेक्षा न रखकर अन्तरात्मामें ही सदा सन्तुष्ट रहना, दु:खोंमे उद्विग्न न होना, सुम्बोंमें स्पृहा न करना, राग, भय और क्रोधका सर्वथा अधाव, शुभाशुभकी प्राप्तिने हर्ष-शोक और राग-देवका न होना तथा समस्त इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर अपने वशने रखना आदि, स्थिरबुद्धि पुरुषके छक्षणोंका वर्णन किया है। उनस्टवेंमें इन्द्रियों-द्वारा विषयोंका प्रहण न करनेसे विषयोंकी निवृत्ति हो जानेपर भी संगकी निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो परमात्मदर्शनसे होती है- यह बात कहकर, साठवेंने इन्द्रियोंकी प्रवछताका निरूपण किया है। इकसठवेंन मन और इन्द्रियोंके संयमपूर्वक भगवत्परायण होनेके लिये कहकर इन्द्रियविजयी पुरुपकी प्रशंसा की है। वासठवे और तिरसठवेंने विषयचिन्तनसे पतनका क्रम बतलाकर चौंसठवें और पैंसठवेन राग-द्वेषये रहित होकर कर्म करनेवालेको प्रसादकी प्राप्ति, उसमे समस्त दुःखोंका नाश और शीघ ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जानेकी बात कही है। तदनन्तर छाछठवेंमें अयुक्त पुरुषके लिये श्रेष्ठ बुद्धि, भगविचन्तन, शान्ति और सुखका अभाव दिख्लाकर सङ्सठवेंमें वायु और नौकाके दशन्तसे मनके संयोगसे इन्द्रियको बुद्धिका हरण करनेवार्छ वतलाते हुए अङ्सठवेंमें यह बात सिद्ध की है कि जिसकी इन्द्रियाँ वशने हैं, वही वास्तवने स्थिरबुद्धि है। उसके बाद उनहत्तरवेंमें साधारण मनुष्योंके छिये ब्रह्मानन्दको रात्रिके समान और तत्त्वको जाननेवाले योगीके लिये विषयसुखको रात्रिके समान बतलाकर सत्तरवेंमें समुद्रके दृष्टान्तमे ज्ञानी महापुरुपकी महिमा की गयी है और इकहत्तरवेंमें समस्त कामना, स्पृहा, ममता और अहङ्कारसे रहित होकर विचरनेवाले पुरुषको परम शान्तिकी प्राप्ति बतलाकर बहत्तरवें श्लोकमें उस ब्राह्मी स्थितिका माहात्म्य वर्णन करते हुए अध्यायका उपसंहार किया है। सम्बन्ध-पहले अध्यायमें गीतोक उपदेशकी प्रप्तावनाके रूपमें दोनों सेनाओं के महारिथयोंका और उनकी

सम्बन्ध-पहले अध्यायमे गीतील उपदेशकी प्रप्तावनाके रूपमें दोनों सेनाओं के महारिधयोंका और उनकी शक्कांचितका वर्णन करके अर्जुनका रथ दोनों सेनाओं के बीचमें खड़ा करनेकी बात कही गयी; उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजनसमुदायको देखकर शोक और मोहके कारण युद्धसे अर्जुनके निवृत्त हो जानेकी और शक्ष-अस्त्रोंको छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जानेकी बात कहकर उस अध्यायकी समाप्ति की गयी। ऐसी स्थितिमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे नया बात कही और किस प्रकार उसे युद्धके लिये पुनः तैयार किया; यह सब बतलानेकी आवश्यकता होनेपर सञ्जय अर्जुनकी स्थितिका वर्णन करते हुए इसरे अध्यायका आरम्म करते हैं—

सञ्जय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः॥१॥

### सञ्जय बोले—उस प्रकार करुणासे व्याप्त और आँसुओंसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोंवाले शोकयुक्त उस अर्जुनके प्रति भगवान् मधुसूद्दनने यह वचन कहा ॥ १॥

प्रश्न-'तम्' पर यहाँ किसका वाचक है एवं उसके साथ 'तथा ऋपयाविष्टम्', 'अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्' और 'विषीदन्तम्'-इन तीन विशेषणोंके प्रयोगकाक्या भाव है ?

उत्तर-पहले अध्यायके अन्तमें जिनके शोकमग्न होकर बैठ जानेकी बात कही गयी है, उन अर्जुनका बाचक यहाँ 'तम्' पर है और उसके साथ उपर्युक्त विशेषणोंका प्रयोग करके उनकी स्थितिका वर्णन किया गया है। अभिग्राय यह है कि पहले अध्यायमें जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बन्धुस्तेहजनित करुणायुक्त कायरताके भावमे जो व्यास हैं, जिनके नेत्र आँसुओंमे पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बन्धु-बान्धवोंके नाशकी आशङ्कामे एवं उन्हें मारनेमें भयानक पाप होनेके भयमे शोकने निमान हो रहे हैं, ऐसे अर्जुनमे भगवान बोले। प्रश्न-यहाँ 'मधुसूदन' नामके प्रयोगका और 'वाक्यम्' के साथ 'इदम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—भगवान्के 'मधुसूदन' नामका प्रयोग करके तथा 'वाक्यम्' के साथ 'इदम्' विशेषग देकर सञ्जयने धृतगष्ट्को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान् श्रीकृष्णने पहले देवताओंपर अत्याचार करने-वाले 'मधु' नामक दैत्यको मारा था, इस कारण इनका नाम 'मधुसूदन' पड़ा; वे ही भगवान् युद्धसे मुँह मोड़े हुए अर्जुनको ऐसे (आगे कहे जानेवाले) वचनोंद्वारा युद्धके ल्ये उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्थामें आपके पुत्रोंकी जीन कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियोंका विनाश करना भगवान्का काम है; अत्तर्व अपने पुत्रोंको समझाकर अब भी आपक समि

### श्रीभगवानुवाच

### कुतस्त्वा करमलिमदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २॥

श्रीभगवान वाल-हे अर्जुन ! तुझं इस असमयमें यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोद्वारा आचरित है, न स्वर्गको देनेवाला है और न कीर्तिको करनेवाला ही है ॥ २॥

प्रश्न-'इइम्' विशेषणके सिहित 'कस्मलम्' पद किसका वाचक हैं ? तथा 'तुझे इस असमयेन यह मोह किस हेतुमें प्राप्त हुआ' इस वाक्एका क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर—'इदम्' विशेषगके सहित 'कश्मलम्' पद यहाँ अर्जुनके मोहजनित शोक और कातरताका वाचक है तथा उपर्युक्त वाक्यसे भगवात्ने अर्जुनको डाँटते हुए उनसे आश्चर्यके साथ यह पूछा है कि इस विषमस्थलने अर्थात् कायरता और विषादके लिये सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थलीने और ठीक युद्धारम्भके अवसरपर, बड़े-बड़े महारिधयोंको सहज ही पराजित कर देनेवाले तुम-सरीखे श्रूरवीरमें, जिसकी जरा भी सम्भावना न थी, ऐसा यह मोह (कातरभाव) कहाँमे आ गया ?

प्रश्न-उपर्युक्त भोह' (कातरभाव ) को अनार्यजुष्ट', अखर्ग्य' और 'अर्कार्तिकर' कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमे भगवान्ने अपने उपर्युक्त आश्चर्यको सहेतुक बतलाया है । अभिप्राय यह है कि तुम

<sup>\*</sup> स्मरण रहे कि ये बाते सञ्जयने घृतराष्ट्रसे दम दिनतक युद्ध हो जानेके पश्चात् कही थीं; अतः 'अब भी सन्धि कर लें' इसका यह अभिपाय समझना चाहिये कि रोध बचे हुए कुटुम्बकी रक्षाके लिये अब दस दिनके बाद भी आपको सन्धि कर लेनी चाहिये, इसं में बुद्धिमत्ता है।

जिस भावमे व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगोंकी ही। ऐसी पुरुषोंद्वारा सेवित है, न खर्म देनेवाला है और न अवस्थामें बुद्धिमान् होते हुए भी तुमने इस मोहकों कीर्ति ही फैलानेवाला है। इससे न तो मोक्षकी सिद्धि (कातरभावको) कैंपे खीकार कर लिया !

## क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥

इसिलये हे अर्जुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती । हे परन्तप ! हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको त्याग कर युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ३॥

प्रश्न-'पार्थ' सम्बोधनके सहित नपुंसकताको मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती---इन दोनों वाक्योंका क्या भाव है ?

उत्तर-कुन्तीका दूसरा नाम पृथा था । कुन्ती वीरमाता थीं । जब भगवान् श्रीकृष्ण दून बनकर कौरव-पाण्डवोंकी सन्धि करानेके छिये हस्तिनापुर गये और अपनी बुआ कुन्तीमें मिले, उस समय कुन्तीने श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनको वीरतापूर्ण सन्देश भेजा था, उसमें विद्वार और उनके पुत्र सञ्जयका उदाहरण देकर अर्जुनको युद्धके छिये उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको 'पार्थ' नामसे सम्बोबित करके भाता कुन्तीके उस क्षत्रियोचित सन्देशकी स्मृति दिलाने हुए उपर्युक्त दोनों वाक्योंद्वारा यह सूचिन किया है कि तुम बीर जननीके बीर पुत्र हो, तुम्हारे अंदर इस प्रकारकी कायरताका सञ्चार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान-मे-महान महारिश्योंके हृदयोंको कँपा देनेवाला तुम्हारा अनुल शौर्य ! और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति !--- जिसमें शरीरके रोंगटे खड़े हैं, बदन काँप रहा है, गार्ण्डाय गिरा जा रहा है और चित्त विषाद- मन्न होकर श्रमित हो रहा है ! ऐसी कायरता और भीरुता नुम्हारे योग्य कटापि नहीं हैं।

प्रश्न-यहाँ 'परन्तप' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर—जो अपने रात्रुओंको ताप पहुँचानेवाला हो, उमे प्यन्तप' कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुनको प्यन्तप' नामसे सम्बोधित करनेका यह भाव है कि तुम रात्रुओंको ताप पहुँचानेवाले प्रसिद्ध हो। निवातकवचादि असीम शक्तिशाली दानवोंको अनायास ही प्रगजित कर देनेवाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभावके विपरीत इस कापुरुपोचित कायरताको स्वीकारकर उन्टे शत्रुओं-को प्रसन्न केंमे कर रहे हो !

प्रश्न-'श्रुद्रम्'विशेषणके सहित 'हृदयदौर्वन्यम्' पद किस भावका वाचक है / और उसे त्याग कर युद्धके लिये खड़ा होनेके लिये कहनेका क्या भाव है /

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि तुम्हारे-जैसे बीर पुरुषके अन्तःकरणमे रणमीर कायर प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाली, श्रुजनोंके द्वारा सर्वथा त्याच्य, इस तुन्छ दुर्बल्ताका प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतिष्व तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्धके लिये डटकर खड़े हो जाओ।

सम्बन्ध—भगवान्के इस प्रकार कहनेपर गुरुजनोंके साथ किये जानेवाले युद्धको अनुचित सिद्ध करते हुए दो श्लोकोंमें अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं—

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संरूये द्रोणं च मधुसूदन । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीबरिसूदन ॥ ४ ॥

अर्जुन वोले हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें किस प्रकार बाणोंसे भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध लड़ गा ? क्योंकि हे अरिस्ट्न ! वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४॥

प्रश्न-इस क्लोकमें 'अस्सिदन' और 'मधुसुदन' इन दो सम्बोधनोंके सहित 'कथम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर-मधु नामके दैत्यको मारनेके कारण भगवान श्रीकृष्णको मधुसूदन कहते हैं और वैरियोंका नाश करनेके कारण वे अरिसूदन कहळाते हैं। इन दोनों नामोंसे सम्बोधित करते हुए इस इलोकमें 'कथम्' पदका प्रयोग करके अर्जुनने आश्चर्यका भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादिके साथ युद्ध करनेके लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो दैत्य हैं और न शत्र ही हैं, वर वे तो

मेरे पूजनीय गुरुजन हैं; फिर अपने खाभाविक गुणोंके विरुद्ध आप मुझे गुरुजनोंके साथ युद्ध करनेके लिये कैसे कह रहे हैं। यह घोर पापकर्म मैं कैसे कर सकूँगा ? प्रश्न-'इषुभिः' पदका क्या भाव है ?

उत्तर-'इप्' कहते हैं वाणको । यहाँ 'इप्रभि:' पदका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनोंके प्रति वाणीसे हलके वचनोंका प्रयोग भी महान पातक वतलाया गया है, उनपर तीक्ष्ण बाणोंका प्रहार करके में उनसे एड़ कैसे सकूँगा। आप मुझे इस घोर पापाचारमें क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं ?

## गुरूनहत्वा हि महानुभावाञ्छ्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्॥ ५ ॥

इसिलये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर मैं इस लोकमें भिक्षाका अन्न भी खाना कल्याण-कारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस छोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा ॥ ५ ॥

प्रश्न-'महानुभावान्' विशेषणके सहित 'गुरून्' पद यहाँ किनका बाचक है ?

उत्तर-दुर्योधनकी सेनामे जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुनके आचार्य तथा बाह्नाक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका मात्र बहुत ही उदार और महान् था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुपोंका वाचक 'महानुभावान्' विशेषणसहित 'गृह्यन्' पर है ।

प्रश्न-यहाँ 'मैक्यम्' के साथ 'अपि' परका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है ?

उत्तर-इसका यह भाव है कि यद्यपि क्षत्रियोंके लिये भिक्षाके अन्नसे शरीर-निर्वाह करना निन्ध है, तथापि गुरुजनोंका संहार करके राज्य भोगनेकी अपेक्षा तो वह निन्ध कर्म भी कहीं अच्छा है।

प्रश्न-'भोगान'के साथ 'रुधिरप्रदिग्धान' 'अर्थकामान्' विशेषण देनेका तथा 'एव' अन्ययके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने पह भाव दिखलाया है कि

जिन गुरुजनोंको मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या ! न तो मुक्ति ही होगी और न धर्मकी सिद्धि ही; केवल इसी लोकमे अर्थ और काम-रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों-के जीवनके सामने कुछ भी नहीं है। और वे भी गुरु जनोंकी हत्याके फलखरूप होनेके कारण एक प्रकारसे उनके रक्तमे सने हुए ही होंगे, अतएव ऐसे भोगोंको प्राप्त करनेके लिये गुरुजनोंका वध करना कदापि उचित नहीं है।

प्रश्न-'अर्थकामान्' पदको यदि 'गुरून्'का विशेषण मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर-यदि 'गुरून्'के साथ 'महानुभावान्' विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था; किन्तु एक ही इलोकमे जिन गुरुजनोंको अर्जुन पहले 'महानुभाव' कहते हैं, उन्हींको पीछेमे 'अर्थकामान्' धनके लोभी बतलावें, ऐसी कल्पना उचित नहीं माछूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसीछिये 'अर्थकामान्'

पदको 'गुरुन्'का विशेषण नहीं माना गया है।

सम्बन्ध-इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देनेपर भी जब अर्जुनको सन्तोष नहीं हुआ और अपने निश्चयमें शङ्का उत्पन्न हो गयी, तब वे फिर कहने लगे-

## न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः श्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना और न करना—इन दोनोंमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ हैं। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकावलेमें खड़े हैं ॥ ६ ॥

कौन-सा श्रेष्ठ है ! यह हम नहीं जानते ! इस वाक्यका कि जीत हमारी होगी या उनकी ! क्या भाव है ?

उत्तर-इसमे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिये क्या करना श्रेष्ठ है--युद्ध करना या युद्धका त्याग करना—इस वातका भी हम निर्णय नहीं कर सकते; क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रियका धर्म माना गया है और उसके फलख़रूप होनेवाले कलनाशको महान् दोप भी वतलाया गया है।

प्रभ-'हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे' इस वाक्य-का क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्षमे हम यही मान लें कि युद्ध

प्रथ—'हमारे लिये युद्ध करना या न करना इनमें करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बातका भी पता नहीं

प्रश्न-(जिनको मार्कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र मुकाबलेमें खड़े हैं? इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान छे कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता; क्योंकि जिनको मारका हम जीना भी नहीं चाहत, वे ही द्यीधनादि हमारे भाई मरनेके लिये हमारे सामने खड़े हैं। अतुण्य यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी, इसपे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि हमारे छियं क्या करना उचित है ?

सम्बन्ध —इस प्रकार कर्तव्यका निर्णय करनेमें अपनी असमर्थना प्रकट करनेके बाद अब अर्जुन भगवान्की भरण यहण करके अपना निश्चित कर्तच्य चतलानेके लिये उनसे प्रार्थना करते हैं-

## कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमृढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

इसलिये कायरतारूप दोपसे उपहत हुए स्वभाववाटा तथा धर्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ में आपसे पृछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥

उसमें 'उपहतस्वभाव' कहा है, इसका क्या ताल्पर्य है ! और भोगादिके न्यायसङ्गत और उपयुक्त अवसरोंपर भी होता है--

१—जिसके पास पर्याप्त धन है, परन्तु जिसकी

प्रश्न-कार्पण्यदोष क्या है और अर्जुनने जो अपनेको धनमें इतनी प्रवल आसक्ति और लोभ है कि जो दान उत्तर-'कृपण' शब्द विभिन्न अर्थीमें व्यवहृत एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंज्सको कपग कहते हैं।

२-मनुष्यजीवनका शास्त्रसम्मत और संतजनानुमोदित

प्रधान लक्ष्य है 'भगवान् के तत्त्वको जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना' जो मनुष्य इस लक्ष्यको भुलाकर विषय-भोगों ही अपना जीवन खो देता है, उस 'मूर्जि' को भी कृपण कहते हैं । श्रुति कहती है —

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मान्छोकात्प्रेति स कृपणः ।

(बृह्० ३०३।८।१०)

'हे गार्गि ! इस अविनाशी परमात्माको विना जाने ही जो भी कोई इस लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण है।' भगवान्ने भी भोगैश्वर्यमें आसक्त फलकी वासनावाले मनुष्योंको 'कृपण' कहा है ('कृपणाः फलहेतवः'—२ । ४९)।

३-सामान्यतः दीनस्रभावका वाचक नी 'कृपण' शब्द है।

यहाँ अर्जुनमें जो 'कार्पण्य' है, यह न तो लोभजनित कंज्सी है और न भोगामक्तिरूप कृपणता ही है। क्योंकि अर्जुन खभावमें ही अत्यन्त उदार, दानी एवं इन्द्रियविजयी पुरुष हैं। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दोंमें कहने हैं कि 'मुझे अपने लिये विजय, राज्य या सुखर्का आकाङ्का नहीं है; जिनके लिये वे कर्नुण, अपेक्षित है, वे सब आत्मीय-जन तो यहाँ मरनेके लिये खड़े हैं। इस पृथ्वीकी तो बात ही क्या है, मैं तीनों लोकोंके राज्यके लिये मा दुर्यीचनादिको नहीं मारना चाहता। (१। ३२—३५) समस्त भूमण्डलका निष्कण्डक राज्य और देवताओंका आधिपत्य भी मुझे शोकरहित नहीं कर सकते (२।८)।' जो इतना त्याग करनेको तैयार है, वह कंज्स या भोगासक्त नहीं हो सकता। दूसरे, यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकरण-के भी सर्वथा विरुद्ध है।

यहाँ अर्जुनका यह कार्पण्य एक प्रकारका दैन्य ही है, जो करुणायुक्त कायरता और शोकके रूपमें प्रकट हो रहा है । सञ्जयने प्रथम क्लोकवें अर्जुनके लिये 'कृपयाविष्टम्' पदका प्रयोग करके इस करुणाजनित कायरताका ही निर्देश किया है । तीसरे क्लोकमें खयं श्रीमगवान्ने भी 'क्लैब्यम्' पदका प्रयोग करके इसीकी प्रष्टि की है । अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन-

का यह कार्पण्य बन्धुनाशकी आशङ्कामे उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है।

अर्जुन आर्रा क्षत्रिय हैं, खाभाविक ही श्र्वार हैं; उनके लिये कायरता दोप ही है, चाहे वह किमी भी कारणमें उत्पन्न हो । इसीमें अर्जुन इमें 'कार्पण्य-दोप' कहते हैं।

इस कार्पण्यदोपसे अर्जुनका अतुल्जनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रमादिमें सम्पन्न क्षत्रिय-स्वभाव नष्ट-सा हो गया है; इसीमें उनके अङ्ग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अङ्ग काँप रहे है, शरीरमें जलन-सी हो रही हैं और मन भ्रमित-सा हो रहा है। करुगायुक्त कायरताके आवेशमें अर्जुन अपनेने इन स्वभावित्रस्द लक्षणोंको देखकर कहते हैं कि भैं कार्पण्यदोपमें उपहतस्वभाव हो गया हूँ।

प्रश्न-अर्जुनने अपनेको ध्वर्मसम्मृहचेताः क्यों कहा ? जत्तर-धर्म-अधर्म या कर्तव्य-अकर्तव्यका यथार्थ निर्णय करनेमें जिसका अन्तःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो, उसे ध्वर्मसम्मृहचेताः कहते हैं। अर्जुनका चित्त इस समय भयानक धर्ममङ्करमें पड़ा है, वे एक ओर प्रजापालन, क्षात्रधर्म, खलसंरक्षण आदिकी दृष्टिमे युद्धको धर्म समझकर उसने लगना उचित समझते है और दृस्ती ओर उनके चित्तकी वर्तमान कार्यथ्यपृत्ति युद्धके नाना प्रकारके भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवासकी ओर प्रवृत्त करना चाहती हैं। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धिको किसी निर्णयपर पहुँचने ही नहीं देता, इसीसे अपनेको किङ्कर्तव्यविमृह पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। प्रश्न-भिक्षतं श्रेयः से क्या ताह्यर्य है !

उत्तर-कीरवोंकी भाष्म-द्रोग-कर्गादि विश्वविख्यात अजेय श्रूर्वारोंमे संरक्षित अपनी सेनासे कहीं बड़ी सेनाको देखकर अर्जुन डर गये हों और युद्धमैं अपने विजयकी सम्भावनासे सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करनेमें है या न करनेमें, इस उद्देश्यसे 'श्रेयः' शब्दका प्रयोग करके जय-पराजयके सम्बन्धमें श्री-भगवान्से एक निश्चित निर्णय पूछते हों, ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्तमें बन्धु-स्नेह जाग उठा है। और बन्धुनाशजनित एक बहुत बड़ेपापकी सम्भावना हो गयी है, जिसे वे अपने परम कल्याणमें महान् प्रति-बन्धक समझते हैं और दूसरी ओर मनमें यह भावना भी आ रही है कि क्षत्रियधर्मसम्मत युद्धका जो मैं त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कन्याणमें बाधक हो जाय, ऐसी बात तो नहीं है। इसीमे वे 'निश्चित श्रेय' की बात पूछते हैं। उनका यह 'निश्चित श्रेय' जय-पराजयसे सम्बन्ध नहीं रखता, इसका छक्ष्य भगवद्मातिरूप परम कन्याण है। अर्जुन यह कहते हैं कि भगवन् ! मैं कर्तव्यका निर्णय करनेमें असमर्थ हूँ। आप ही निश्चितरूपसे बतछाइये—मेरे परम कन्याणका साधन कीन-सा है!

प्रश्न-मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शरणागतको आप शिक्षा दीजिये---इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णके प्रिय सखा थे। आध्यात्मिक तत्त्वकी बात दूसरी हो सकती है, परन्तु व्यवहारमं अर्जुनके साथ भगवान्का प्राय: सभी स्थलोंमें बराबरीका ही सम्बन्ध था। खाने, पीने, सोने और जाने-आनेम सभी जगह भगवान् उनके साथ समान बर्ताव करते थे । और मगवान्के श्रेष्ठत्वके प्रति मनमें श्रद्धा और सम्मान होनेपर भी अर्जुन उनके साथ बराबरीका ही व्यवहार करते थे। आज अर्जुनको अपनी ऐसी शोचनीय दशा देखकर यह अनुभव हुआ कि मैं वस्तृत: इनसे बरावरी करनेयोग्य नहीं हूँ। बरावर्रामें सुलाह मिलती है, उपदेश नहीं मिलता; प्रेरणा होती है, बलपूर्वक अनुशासन नहीं होता । मेरा काम आज सलाह और प्रेरणासे नहीं चलता। मुझे तो गुरुकी आवश्यकता है जो उपदेश करे और बल्पूर्वक अनुशासन करके श्रेयके मार्गपर लगा दे तथा मेरे शोक-मोहको सर्वथा नष्ट करके मुझे परम कल्याणकी प्राप्ति करवा दे । और श्रीकृष्णसे बढ़कर गुरु मुझे कौन मिछ सकता है। परन्त गुरुकी उपदेशामृतधारा तभी बरसनी है, जब शिष्य-रूपी क्षेत्र उसे प्रहण करनेके लिये प्रस्तुत होता है। इसीलिये अर्जुन कहते हैं-- 'भगवन् ! मैं आपका शिष्य हूँ।'

शिष्योंके कई प्रकार होते हैं। जो शिष्य उपदेश तो गुरुसे प्रहण करते हैं परन्त अपने पुरुषार्थका अहङ्कार रखते हैं; या अपने सदूरुको छोड़कर दूसरोंपर भरोसा रखते हैं, वे गुरुकृपाका यथार्थ लाभ नहीं उठा सकते । अर्जुन इसीलिये शिष्यत्वके साथ ही अपनेमें अनन्यशरणत्वकी भावना करके कहते हैं कि भगवन ! मैं केवल शिष्य ही नहीं हूँ, आपके शरण भी हूँ । 'प्रपन्न' शब्दका भावार्थ है--भगवानुको अत्यन्त समर्थ और परमश्रेष्ठ समझकर उनके प्रति अपनेको समर्पण कर देना । इसीका नाम 'शरणागति', 'आत्मनिक्षेप' या 'आत्म-समर्पण' है। भगवान् सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, अनन्त गुणोंके अपार समुद्र, सर्वाधिपति, ऐश्वर्य-माधुर्य, धर्म, शौर्य, ज्ञान, वैराग्य आदिके अनन्त आकर, क्लेश, कर्म, संशय और भ्रमादिका सर्वथा नाश करनेवाले परम प्रेमी, परम सहद, परम आत्मीय, परम गुरु और परम महेश्वर हैं---ऐसा विश्वास करके अपनेको सर्वथा निराश्रय, निरवलम्ब, निर्बुद्धि, निर्बल और निःसत्त्व मानकर उन्होंके आश्रय, अवलम्ब, ज्ञान, राक्ति, सत्त और अनुलर्नाय शर्णागत-वस्तलताका दृढ और अनन्य भरोसा करके अपनेको सब प्रकारसे सदाके लिये उन्होंके चरणोंपर न्योछावर कर देना और निर्निमेष नेत्रोसे उनके मनोनयनाभिराम मुखचन्द्रकी और निहारते रहनेकी तथा जड कठपुतलीकी भाँति नित्य-निरन्तर उनके सङ्केतपर नाचते रहनेकी एकमात्र लालसासे उनका अनन्यचिन्तन करना ही भगवानके प्रपन्न होना है। अर्जुन चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार भगवानुके शरण हो जाऊँ और इसी भावनासे भावित होकर वे कहते हैं--भगवन् ! मै आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिये ।' 'ते' और 'त्वामू' पदोंका प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं। अर्जुनकी यह शरणागतिकी सर्वेत्तिम और सन्ची भावना जब अठारहर्वे अध्यायके पैंसठवें और छाछठवें इलोकोंमें भगवानुके सर्वगृह्यतम उपदेशके प्रभावसे सच्ची शरणागति-के रूपमें परिणत हो जायगी और अर्जुन जब अपनेको उनके कथनानुसार चलनेके लिये तैयार कर सकेंगे.

तभी गीताका उपदेश समाप्त हो जायगा । बस्तुतः उपदेशके उपक्रमका बीज है और 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' इसी स्त्रोकमे गीताकी साधनाका आरम्भ होता है, यही स्त्रोकमें ही इस साधनाकी सिद्धि है, वही उपसंहार है। सम्बन्ध-इस प्रकार शिक्षा देनेके लिये भगवान्से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थनाका हेतु बतलाते

ह ! अपने विचारों को प्रकट करते हैं---

### न हि प्रपरयामि ममापनुदाद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

क्योंकि भूमिमें निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न राज्यको और देवताओंके खामीपनेको प्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥

प्रश्न-इस श्लोकमें अर्जनके कथनका क्या भाव है ! उत्तर-पूर्वश्लोकमें अर्जुनने मगवान्ये शिक्षा देनेके लिये प्रार्थना की है, इसलिये वहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करनेके लिये कहा है; किन्तु उस युद्धका अधिक-मे-अधिक फल विजय प्राप्त होनेपर इस लोकमें पृथ्वीका निष्कण्टक

राज्य पा लेना है और विचार करनेपर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वीके राज्यकी तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओंका आधिपत्य भी मिल जाय तो वह भी मेरे इस इन्द्रियोंको सुखा देनेवाले शोकको दर करनेमें समर्थ नहीं है। अतएव मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बनलाइये जो मेरी इन्द्रियोंको सुखानेवाले शोकको दर करके मुझे सदाके लिये सुखी बना दे।

सम्बन्ध-इसके बाद अर्जुनने क्या किया, यह बतलाया जाता है-

सजय उवाच

### एवमुक्त्वा हषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।

न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

सञ्जय वाले —हे राजन ! निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्रीगं।विन्द भगवान्से 'युद्ध नहीं कहूँगा' यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥ ९ ॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या अभिप्राय है ?

प्रकृत 'गोविन्द' शब्दका क्या अर्थ है !

उत्तर-इम श्लोकमें मञ्जयने वृतगष्ट्रमे यह कहा युद्ध नहीं करूँगा' चप हो गये।

उत्तर-'गोभिर्वे इवाक्यैर्विद्यते लभ्यते इति गोविन्दः' है कि उपर्युक्त प्रकारमे भगवान्कं शरण होकर इस ब्युत्पत्तिके अनुसार वेद-वार्णाके **द्वारा भगवान्के** शिक्षा देनेके लिये उनसे प्रार्थना करके और अपने स्वरूपकी उपलिध होती है, इसलिये उनका नाम भोविन्द विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि भी है। गीताने भी कहा है-- वेदेश्व सर्वैरहमेव वेद्य: (१५।१५)-'सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य मैं ही हूँ।'

सम्बन्ध--इस प्रकार अर्जुनके चुप हो जानेपर भगवान् श्रीकृष्णने क्या किया, इस जिज्ञासापर सञ्जय कहते हैं-

तम्वाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥

हे भरतवंशी भृतराष्ट्र! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए उस अर्जुनको हँसते हुए-से यह बचन बोले॥ १०॥

प्रश्न-'उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम्' विशेषणके सिहत 'तम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—इसमे सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि जिन अर्जुनने पहले बड़े साहसके साथ अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमे खड़ा करनेके लिये भगवान्से कहा था, वे ही अब दोनों सेनाओंमें स्थित खजनसमुदायको देखते ही मोहके कारण व्याकुल हो रहे हैं; उन्हीं अर्जुनमे भगवान् कहने लगे।

पश्न—'हँसते हुए-मे यह वचन बोले' इस वाक्यका क्या भाव है ? उत्तर—इस वाक्यसे सञ्जय इस बातका दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान्ने क्या कहा और किस भावसे कहा । अभिप्राय यह है कि 'अर्जुन उपर्युक्त प्रकारसे रार्त्वीरता प्रकट करनेकी जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे रारण होकर शिक्षा देनेके लिये प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुननेके पहले ही युद्ध न करनेकी घोषणा भी कर देते हैं—यह इनकी कैसी गलती है!' इस भावसे मन-ही-मन हँसते हुए भगवान् (जिनका वर्णन आगे किया जाता है, वे वचन) बोले।

सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारसं चिन्नामग्न अर्जुनने जब भगवान्के शरण होकर अपने महान् शोककी निष्ट्रिति-का उपाय पृद्धा और यह कहा कि इस लोक और परलोकका राज्यसुख इस शोककी निष्ट्रितिका उपाय नहीं है, तब अर्जुनको अधिकारी समझकर उसके शोक और मोहको सदाके लिये नष्ट करनेके उद्देश्यसे भगवान् पहले निष्य और अनिष्य वस्तुके विवेचनपूर्वक, सांख्ययोगकी दृष्टिसं भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करने हुए सांख्यनिष्ठाका वर्णन करते हैं—

### श्रीमगवानुवाच

### अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

श्रीमगवान् वोले—हं अर्जुन ! तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और पण्डितों के-से वचनोंको कहता है: परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं। उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११ ॥

प्रश्न—अर्जुनकं कौन-मे बचनोंको छक्ष्य करके भगवान्ने यह बात कही है जिनका शोक नहीं करना चाहिये, उनके छिये तुम शोक कर रहे हो !

उत्तर—दांनों सेनाओंन अपने चाचा, ताऊ, बन्धु, बान्वव और आचार्य आदिको देखते ही उनके नाशकी आशङ्काने विपाद करते हुए अर्जुनने जो प्रथम अध्यायके अट्ठाईसवें, उनतीसवें और तीसवें स्ठोकोंने अपनी स्थितिका वर्णन किया है, पैतालीसवें स्ठोकनें युद्धके लिये तैयार होनेकी कियापर शोक प्रकट किया है और सैतालीसवें स्ठोकनें जो सञ्जयने उनकी स्थितिका वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यहाँ मगवान्ने यह बात कही है कि फिनको लिये शोक नहीं करना चाडिये, उनके लिये तुम

शांक कर रहे हो ।' यहांसे भगवान्के उपदेशका उपक्रम होता है, जिसका उपसंहार १८। ६६ में हुआ है। प्रश्न -अर्जुनके कीन-में बचनोंको छक्ष्य करके भगवान्ने यह कहा है कि तम पण्डितों-सर्राखी बातें कह रहे हो ?

उत्तर—पहले अध्यायमें इकतीसवें से चौवालीसवें और दूसरे अध्यायमें चौथेसे छठे रलोकतक अर्जुनने कुलके नारासे उत्पन्न होनेवाले महान् पापका वर्णन करते हुए अहङ्कार-पूर्वक दुर्योधनादिकी नीचता और अपनी धर्मज्ञताकी बातें कहकर अनेकों प्रकारकी युक्तियोंसे युद्धका अनौचित्य सिद्ध किया है; उन्हीं सब वचनोंको लक्ष्य करके भगवान्ने यह कहा है कि तुम पण्डितों-सरीखी बातें कह रहे हो। प्रश्न—'गतासून' और 'अगतासून' किनका बाचक है तथा 'उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं करते' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिनके प्राण चले गये हों, उनको 'गतासु' और जिनके प्राण न गये हों, उनको 'अगतासु' कहते हैं। 'उनके लिये पण्डितजन शोक नहीं करते' इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोकमें गये हुए पितरोंके लिये चिन्ता कर रहे हो कि युद्धके परिणाममें हमारे कुलका नाश हो जाने-पर वर्णसंकरता फैल जानेसे हमारे पितरलोग नरकमें गिर जायँगे इत्यादि। तथा सामने खड़े हुए बन्धु-बान्धर्वोंके लिये भी चिन्ता कर रहे हो कि इन सबके

बिना हम राज्य और भोगोंको लेकर ही क्या करेंगे। कुलका संहार हो जानेसे स्त्रियाँ श्रष्ट हो जायँगी इत्यादि। इस प्रकारकी चिन्ता पण्डित लोग नहीं करते। क्योंकि पण्डितोंकी दृष्टिमें एक सिन्चिदानन्द्रधन ब्रह्म ही नित्य और सत् वस्तु है, उसमे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है, वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश हो नहीं सकता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीरका संयोग-वियोग व्यावहारिक दृष्टिमें अनिवार्य होते हुए भी वास्तवमें स्वाकी भाँति कल्पिन है, किर वे किसके लिये शोक करें और क्यों करें। किन्तु तुम शोक कर रहे हो, इसलिये जान पड़ता है तुम पण्डित नहीं हो, केवल पण्डितोंकी-सी बातें ही कर रहे हो।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनसे यह बात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनोंक िये शोक करना उचित नहीं है, उनके लिये तुम शोक कर रहे हो। इसपर यह जाननेकी इच्छा होती है कि उनके लिये शोक करना किस कारणसे उचित नहीं है। अतः पहले भगवान् आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके आत्म-दृष्टिसे उनके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं—

#### न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥१२॥

न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे। और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे॥ १२॥

प्रश्न—इस श्लोकमें भगवान्के कथनका क्या या तुम्हारा-हमारा कभी किसी भी कालमें अभाव अभिप्राय है ? नहीं है । वर्तमान शरीरोंकी उत्पत्तिके पहले भी

उत्तर—इसमें भगवान्ने आत्मरूपसे सबकी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरोंके नाशसे नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम आत्माका नाश नहीं होता; अतएव नाशकी आशङ्कासे जिनके नाशकी आशङ्का कर रहे हो, उन सबका इन सबके लिये शोक करना उचित नहीं है।

सम्बन्ध — इस प्रकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारताका प्रतिपादन करते हुए आत्माके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं — -

## देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।

तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३॥

जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती हैं, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती हैं; उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥ १३ ॥ प्रश्न-इस श्लोकमें मगवान्के कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इसमें आत्माको विकारी मानकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाते-आते समय उसे कष्ट होनेकी आशङ्कासे जो अज्ञानीजन शोक किया करते हैं, उसको भगवान्ने अनुचित बतलाया है । वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएँ वास्तवमें आत्माकी नहीं होतीं, स्थूलशरीरकी होती हैं और आत्मामें उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना-आना भी वास्तवमें आत्माका नहीं होता, सूक्ष्मशरीरका ही होता है और उसका आरोप आत्मामें किया जाता है । अतएव इस तत्त्वको न जाननेवाले अज्ञानीजन ही देहान्तरकी प्राप्तिमें शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते; क्योंकि उनकी दिश्में आत्माका शरीरमे कोई सम्बन्ध नहीं है । इसल्ये तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है ।

सम्बन्ध — पूर्व श्लोकों में भगवान्ने आत्माकी नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके रिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया; उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी वन्धु-बान्धवादि-के साथ होनेवाले संयोग-वियोगादिसे सुख-दुःखादिका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक हुए विना कैसे रह सकता है ? इसपर भगवान् सब प्रकारके संयोग-वियोगादिको अनित्य बतलाकर उनको सहन करनेकी आज्ञा देते हैं —

#### मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्त्र भारत ॥ १ ४ ॥

हे कुन्तीपुत्र ! सर्दी, गर्मी और सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-विनादाद्यील और अनित्य हैं, इसलिये हे भारत ! उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥

प्रभ-'मात्रास्पर्शाः' पद यहाँ किनका वाचक है ?

उत्तर-जिनके द्वारा किसी वस्तुका माप किया जाय-उसके खरूपका ज्ञान प्राप्त किया जाय, उमे भात्रा' कहते हैं; अतः 'मात्रा'मे यहाँ अन्तःकरण-सहित सभी इन्द्रियोंका लक्ष्य है। और स्पर्श कहते है सम्बन्ध या संयोगको। अन्तःकरणसहित इन्द्रियोंका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि उनके विषयोंके साथ जो सम्बन्ध है, उसीको यहाँ 'मात्रास्पर्शाः' पदसे न्यक्त किया गया है।

प्रश्न—उन सबको 'शीतोष्णसुखदुःखदाः' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—शीत-उष्ण और सुग्व-दुःख शब्द यहाँ सभी द्वन्दोंके उपलक्षण हैं। अतः विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धोंको 'शीतोष्णसुखदुःखदाः' कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इन्द्रियोंके साथ संयोग होनेपर शीत-उष्ण, राग-द्वेष, हर्ष-शोक, सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि समस्त द्वन्द्वोंको उत्पन्न करनेवाले हैं। उनमें नित्यत्व-बुद्धि होनेसे ही नाना प्रकारके विकारोंकी उत्पत्ति होती है, अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संगमे तुम्हें किसी प्रकार भी विकारयुक्त नहीं होना चाहिये।

प्रश्न-इन्द्रियोंके साथ विषयोंके संयोगोंको उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य कहकर अर्जुनको उन्हें सहन करनेकी आज्ञा देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-ऐसी आज्ञा देकर भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि सुग्व-दृःग्व देनेवाले जो इन्द्रियोंके विषयोंके साथ संयोग हैं, वे क्षणभङ्गर और अनित्य है, इसलिये उनमें वास्तविक सुग्वमा लेश भी नहीं है । अतः तुम उनको सहन करो अर्थात् उनको अनित्य समझकर उनके आने-जानेमें राग-द्वेष और हर्ष-शोक मत करो । बन्धु-बान्धवोंका संयोग भी इसीमें आ जाता है । क्योंकि अन्तः करण और इन्द्रियोंके द्वारा ही अन्य विषयोंकी भाँति उनके साथ संयोग-वियोग होता है । अतः यहाँ सभी प्रकारके संयोग-वियोगोंके परिणामखरूप सुग्व-दुःखोंको सहन करनेके लिये भगवान्का कहना है—यह बात समझ लेनी चाहिये।

सम्बन्ध-इन सबको सहन करनेसे क्या लाभ होगा ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-

## यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्धभ।

#### समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥

क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५ ॥

प्रश्न-यहाँ 'हि'का क्या अभिप्राय है ?

1

उत्तर—'हि' यहाँ हेतुके अर्थमें है। अभिप्राय यह है कि इन्द्रियोंके साथ विषयोंके संयोगोंको किसलिये सहन करना चाहिये, यह बात इस स्ठोकमें बतलायी जाती है।

प्रभ-'पुरुषर्पभ' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर—'ऋषभ' श्रेष्टका वाचक है। अतः पुरुषोंम जो अधिक श्र्वीर एवं वल्यान् हो, उसे 'पुरुषपंभ' कहते हैं। यहाँ अर्जुनको 'पुरुषपंभ' नामसे सम्बोधित करके भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि तुम वड़े श्र्वीर हो, सहनशीलता तुम्हारा खामाविक गुण है, अतः तुम सहजहीमें इन सबको सहन कर सकते हो।

प्रश्न- 'धीरम्' पद किसका वाचक है !

उत्तर-'धीरम्' पद अधिकांशमे परमात्माको प्राप्त पुरुषका ही वाचक होता है, पर कहीं-कहीं परमात्माकी प्राप्तिके पात्रको भी 'धीर' कह दिया जाता है। अतः यहाँ 'धीरम्' पद सांख्ययोगके साधनमे परिपक्क स्थितिपर पहुँचे हुए साधकका वाचक है।

प्रश्न-'समदुःखसुखम्' विशेषणका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमे भगवान्ने धीर पुरुषका लक्षण बतलाया है कि जिस पुरुषके लिये सम्ब और दु:म्ब सम हो गये हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वन्द्वोंमें भेदबुद्धि नहीं रही है, नहीं 'धीर' है और वहीं इनको सहन करनेमें ममर्थ है।

प्रभ-'एते' पद किनका वाचक है और 'न व्यथयन्ति'का क्या भाव है ?

उत्तर-विषयों के माथ इन्द्रियों के जो संयोग हैं, जिनके ित्यं पूर्वश्लोक में 'मात्रास्पर्शाः' पदका प्रयोग किया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ 'एते' पद है। और 'न व्यथयन्ति' में यह भाव दिखलाया है कि विषयों के संयोग-वियोग में राग-देष और हर्ष-शोक न करने का अभ्यास करते-करते जब साधककी ऐसी स्थिति हो जाती है कि किसी भी इन्द्रियका किसी भी भोगके साथ संयोग किसी प्रकार उसे व्याकुल नहीं कर सकता, उसमें किसी तरहका विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, तब यह समझना चाहिये कि यह 'धीर' और सुख-दु:खमें समभाववाला हो गया है।

प्रश्न-'वह मोक्षके योग्य होता है' इसका क्या भाव है?

उत्तर-इसमे भगवान्ने यह दिख्लाया है कि
उपर्युक्त समभाववाला पुरुष मोक्षका – परमात्माकी प्राप्ति-का पात्र वन जाता है और उसे शीघ्र ही अपरोक्षभाव-से परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

सम्बन्ध—चारहवें और तेरहवें इलोकों में भगवान्ने आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका प्रतिपादन किया नथा चौदहवें इलोकमें इन्द्रियोंक साथ विषयोंकं संयोगोंको अनित्य बतलाया, किन्तु आत्मा वयों नित्य हैं और ये संयोग क्यों अनित्य हैं ! इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया; अन्तव्य इस खोकमें भगवान् नित्य और अनित्य वस्तुके विवेचनकी रीति बतलानेके लिये दोनोंके लक्षण बतलाते हैं —

> नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्दीभिः ॥ १६॥

असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अमाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्व-काकी पुरुषोंद्वारा देखा गया है ॥ १६॥ प्रश्न-'असतः' पद यहाँ किसका वाचक है और 'उसकी सत्ता नहीं है' इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-'असतः' पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इन्द्रिय और इन्द्रियोंके विषयोंसिहत समस्त जडवर्गका बाचक है। और 'उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है' इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस कालमें प्रतीत होता है, उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा; अतएव जिस समय प्रतीत होता है, उस समय भी वास्तवमें नहीं है। इसिलिये यदि तुम भीष्मादि खजनोंके शरीरोंके या अन्य किसी जड बस्तुके नाशकी आशङ्कामे शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है।

प्रश्न-'सतः' पद यहाँ किसका वाचक है और 'उसका अभाव नहीं है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'सतः' पद यहाँ परमात्मतत्त्वका वाचक है, जो सर्वव्यापी है और नित्य है। 'उसका अभाव नहीं है' इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्तसे परिवर्तन या

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें जिस 'सत्' तत्त्वकं लिये यह कहा गया कि 'उसका अभाव नहीं है', वह 'सत्' तस्व क्या है--इस जिज्ञासापर कहते हैं-

> अविनाशि तु तद्विष्टि येन सर्विमिदं ततम् । विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्—स्दयवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥

प्रश्न-'सर्वम्' के सहित 'इरम्' पर यहाँ किसका वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है, उसे अविनाशी कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय, मन, भोगोंकी सामग्री और भोग-स्थान आदि समस्त जडवर्गका वाचक यहाँ 'सर्वम्'के सिहत 'इदम्' पद है। वह सम्पूर्ण जडवर्ग चेतन परमात्मतत्त्वसे व्याप्त है। उस परमात्मतत्त्वको अविनाशी कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्वश्लोकमें जिस 'सत्' तत्त्वका मैंने लक्षण किया है तथा तत्व- अभाव नहीं होता। वह सदा एकरस, अखण्ड और निर्विकार रहता है। इसलिये यदि तुम आत्मरूपसे भीष्मादिके नाशकी आशङ्का करके शोक करते हो, तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है।

प्रश्न-'अनयोः' विशेषणके सहित 'उभयोः' पद किनका वाचक है और तत्त्वदर्शी ज्ञानी पुरुषोंद्वारा उनका तत्त्व देखा जाना क्या है ?

उत्तर-'अनयोः' विशेषणके सहित 'उभयोः' पद उपर्युक्त 'असत्' और 'सत्' दोनोंका वाचक है तथा तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषोंद्वारा उन दोनोंका विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तुका परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत है—अर्थात् असत् वस्तुका विद्यमान रहना सम्भव नहीं और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्थामें किसी भी निमित्तसे नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत् है—अर्थात् सत्का कभी अभाव होता ही नहीं— यही तत्त्वदर्शी पुरुषोंद्वारा उन दोनोंका तत्त्व देखा जाना है।

ज्ञानियोंने जिस तत्त्वको 'सत्' निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाशी नामसे कहा गया है।

प्रश्न-इस अविनाशीका विनाश करनेमे कोई भी समर्थ नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह दिख्ळाया है कि आकाश-से बादळके सदश इस परमात्मतत्त्वके द्वारा अन्य सब जडवर्ग व्याप्त होनेके कारण उनमेंसे कोई भी इस परमात्म-तत्त्वका नाश नहीं कर सकता; अतएव सदा-सर्वदा बिद्यमान रहनेवाळा होनेसे यही एकमात्र 'सत्' तत्त्व है। सम्बन्ध-इस प्रकार 'सत्' तत्त्वकी व्याख्या हो जानेके अनन्तर पूर्वोक्त 'असत्' वस्तु क्या है, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

> अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥१८॥

इस नारारहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके ये सव रारीर नारावान् कहे गये हैं। इसिलिये हे भरतवंशी अर्जुन ! तू युद्ध कर ॥ १८॥

प्रश्न—'इमे' के सहित 'देहा:' पर यहाँ किनका वाचक है ! और उन सबको 'अन्तवन्तः' कहनेका क्या अभिप्राय है!

उत्तर—'इमें' के सहित 'देहा:' पर यहाँ समस्त शरीरोंका बाचक हैं और असत्की व्याख्या करनेके लिये उनको 'अन्तवन्तः' कहा है। अभिप्राय यह है कि अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित समस्त शरीर नाशवान् हैं। जैसे खप्तके शरीर और समस्त जगत् बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना ही हुए अज्ञान-से प्रतीत हो रहे हैं; बास्तवमें इनकी सत्ता नहीं हैं। इसलिये इनका नाश होना अवश्यम्भावी है, अत्तप्व इनके लिये शोक करना व्यर्थ है।

प्रभ-यहाँ 'देहाः' पदमे बहुवचनका और 'शरीरिणः' पदमें एकवचनका प्रयोग किसलिये किया गया है ?

उत्तर—इस प्रयोगमे भगवान्नं यह दिखळाया है कि समस्त शर्रारोंमें एक ही आत्मा है। शर्रारोंके भेदसे अज्ञानके कारण आत्माम भेट प्रतीत होता है, वास्तवमे भेद नहीं है।

पश्च-'शर्रार्रणः' पर यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ 'नित्यस्य', 'अनाशिनः' और 'अप्रमेयस्य' विशेषण देनेका तथा शर्रारोंके साथ उसका सम्बन्ध दिखळानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-पूर्वश्लोकमे जिस 'सत्' तस्वसे समस्त जड-वर्गको व्याप्त यतलाया हैं, उसी तस्वका वाचक यहाँ 'शरीरिणः' पद है तथा इन तीनों विशेषणोंका प्रयोग उस 'सत्' तखके साथ इसकी एकता करनेके लिये ही किया है एवं इसे 'शरीरी' कहकर तथा शरीरोंके साथ इसका सम्बन्ध दिखलाकर आत्मा और परमात्माकी एकताका प्रतिपादन किया गया है । अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टिमें जो भिन्न-भिन्न शरीरोंको धारण करनेवाले, उनसे सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न-भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न-भिन्न नहीं हैं, सब एक ही चेतन तत्त्व हैं; जैसे निद्राके समय खप्नकी सृष्टिमें एक पुरुषके सिवा कोई वस्तु नहीं होती, खप्नका समस्त नानात्व निद्राजनित होता है, वोसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञानजनित हैं, ज्ञानके अनन्तर कोई नानात्व नहीं रहता ।

प्रश्न-हेनुवाचक 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके युद्धके लिये आज्ञा देनेका यहाँ क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-हेनुवाचक 'तस्मात्' पदकं सिंहत युद्धके लिये आज्ञा देकर भगवान्नं यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शर्रार नाशवान् हैं, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता नहीं, तब युद्धमें किञ्चिन्मात्र भी शोकका कोई कारण नहीं है। अत्व अब तुमको युद्धमें किसी तरहकी आनाकानी नहीं करनी चाहिये।

सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें भगवान्ने आत्माकी नित्यता और निर्विकारताका प्रतिपादन करके अर्जुनको युद्धके लिये आज्ञा दी, किन्तु अर्जुनने जो यह बात कही थी कि 'मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे सुझे मार डालें तो वह मेरे लिये क्षेमतर होगा' उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोकों में आत्माको मरने या मारनेवाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं—

## य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥\*

जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९ ॥

उत्तर-स्थूलशरीरसे सूक्ष्मशरीरके वियोगको 'मरना' इसीलिये पहले 'अन्तवन्तः' 'इमे देहाः' कहा गया । इसी तरह मन-बुद्धिके सहित जिस स्थूलशरीरकी

प्रश्न-यदि आत्मा न मरता है और न किसीको कियामे किसी दृसरे स्थूलशरीरके प्राणींका वियोग होता मारता है, तो मरने और मारनेवाटा फिर कौन है ? है, उसे 'मारनेवाटा' कहते हैं । अत: मारनेवाटा भी शरीर ही है, आत्मा नहीं किन्तु शरीरके धर्मीको कहते हैं, अतएव मरनेवाला स्थुलशरीर है; अपनेमें अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्माको मारनेवाला (कर्ता) मान लेते हैं (३।२७), इसींढिये उनको उन कर्मींका फल भोगना पड़ता है।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें यह कहा कि आत्मा किसीके द्वारा नहीं मारा जाता; इसपर यह जिज्ञासा होती 🕏 कि आत्मा किसीके द्वारा नहीं मारा जाता: इसमें क्या कारण है े इसके उत्तरमें भगवान् आत्मामें सब प्रकारके विकारोंका अमाव बतलाते हुए उसके स्वरूपका प्रतिपादन करते हैं।

#### न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥

यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ॥ २०॥

प्रश्न-'न जायते म्रियते'--इन दोनों क्रियापटोंका क्या भाव है !

उत्तर-इनसे भगवानने आत्मामे उत्पत्ति और विनाश-रूप आदि-अन्तके दो विकारोंका अभाव वतलाकर उत्पत्ति आदि छहों विकारोंका अभाव सिद्ध किया है और इसके बाद प्रत्येक विकारका अभाव दिख्लानेक लिये अलग-अलग शब्दोंका भी प्रयोग किया है।

**प्रश्न**—उत्पत्ति आदि छ: विकार कौन-से हैं और इस श्लोकमें किन-किन शब्दोंद्वारा आत्मामें उनका अभाव सिद्ध किया है ?

उत्तर-१ उत्पत्ति (जन्मना), २ अस्तित्व (उत्पन्न होकर सत्तावाळा होना ), ३ वृद्धि ( बढ़ना ), ४ विपरिणाम

( म्हपान्तरको प्राप्त होना ),५अपक्षय (क्षय होना या घटना) और ६ विनाश ( मर जाना )-ये छ: विकार हैं। इनमेसे आत्माको 'अज.' ( अजन्मा ) कहकर उसमे 'उत्पत्ति' रूप विकारका अभाव बतलाया है। 'अयं भूत्वा भूयः न भविता' अर्थात् यह जन्म लेकर फिर सत्तावाला नहीं होता, बलिक स्वभावमे ही सत् है —यह कहकर अस्तित्व रूप विकारका , 'पुराणः' ( चिरकार्छान और सदा एकरस रहनेवाला ) कहकर 'वृद्धि' रूप विकारका, 'शाश्वतः' ( सदा एकरूपमें स्थित ) कहका विपरिणामका, 'नित्य:' (अखण्ड सत्तावाला) कहकर 'क्षय'का और 'शर्रारे हन्यमाने न हन्यते' ( शर्रारके नाशमे इसका नाश नहीं होता )-यह कहकर 'विनाश'का अभाव दिखलाया है।

अ इन्ता चेन्मन्यते इन्त्र इतदचेन्मन्यते इतम्। उभौ तौ न विजानीतो नाव 💢 इन्ति न इन्यते ॥ (उच्च कठ०१।२।१९)

सम्बन्ध-उद्यासर्वे श्लोकमें भगवान्ने यह बात कही कि आत्मा न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है; उसके अनुसार बीमर्वे श्लोकमें उसे विकाररहित बतलाकर इस बातका प्रतिपादन किया कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अय अगले श्लोकमें यह बतलाते हैं कि वह किसीको मारता क्यों नहीं ?

# वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थे कं घातयति हन्ति कम्॥ २१॥

हे पृथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है ? ॥ २१ ॥

प्रश्न-इस श्लोकमें भगवान्के कथनका क्या वि अभिप्राय है ?

उत्तर—इसमें भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि जो उसके ज्ञानमें पुरुष आत्मखरूपको यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्त्वका और न मारा भलीमाँति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, मरवाता है; अ अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैमे किसको मारता है सब कुछ अज्ञा और कैसे किसको मरवाता है ? अर्थात् मन, बुद्धि और हैं। अतः वि इन्दियों के सहित स्थूल शरीरके द्वारा दूसरे शरीरका नाश नहीं बनता।

किये जानेमें वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसीको मार रहा हूँ या दूसरेके द्वारा किसीको मरवा रहा हूँ ? क्योंकि उसके ज्ञानमें सर्वत्र एक ही आत्मतत्त्व है, जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसीको मारता है और न मरवाता है; अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञानमें ही आत्मामे अध्यारोपित हैं, वास्तवमें नहीं हैं। अतः किसीके लिये भी किसी प्रकार शोक करना नहीं वनता।

सम्बन्ध-यहाँ यह शक्का होती है कि आतमा नित्य और अविनाशी है-उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिये शोक करना नहीं वन सकता और शरीर नाशवान् हे-उसका नाश होना अवश्यम्भावी है, अतः उसके लिये भी शोक करना नहीं बनता--यह सर्वथा ठीक है। किन्तु आत्माका जो एक शरीरसे सम्बन्ध छूटकर दूसरे शरीरसे सम्बन्ध होता है, उसमें उसे अत्यन्त कष्ट होता है; अतः उसके लिये शोक करना कैसे अनुचित है ? इसपर कहते हैं--

#### वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

प्रश्न-पुराने वस्नोंके त्याग और नवीन वस्नके धारण करनेमें मनुष्यको सुख होता है, किन्तु पुराने शरीरके त्याग और नये शरीरके प्रहणमें तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरणकी सार्थकता यहाँ कैमे हो सकती है!

उत्तर-पुराने शरीरके त्याग और नये शरीरके प्रहणमें अज्ञानीको ही दुःख होता है, विवेकीको नहीं। माता बालकके पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नये पहनाती है तो वह रोता है; परन्तु माता उसके

रोनेकी परवा न करके उसके हितके लिये कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीवके हितार्थ उसके रोनेकी कुछ भी परवा न करके उसके देहको बदल देते हैं। अतएव यह उदाहरण उचित ही है।

प्रश्न—भगवान्ने यहाँ शरीरोंके साथ 'जीर्णानि' पदका प्रयोग किया है; परन्तु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होनेपर (शरीर पुराना होनेपर) ही मनुष्यकी मृत्यु हो। नयी उम्रके जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं। इसिटिये भी यह उदाहरण युक्तियुक्त नहीं जैंचता ?

उत्तर-यहाँ 'जीर्णानि' पदसे अरुसी या सौ वर्षकी आयुसे तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युत्रा या बाल, जिस किसी अवस्थामें प्राणी मरता है, वही उसकी आयु समझी जाती है और आयुकी समाप्तिका नाम ही जीर्णा-वस्था है। अत्रुव यह उदाहरण सर्वथा युक्तिसङ्गत है।

प्रश्न-यहाँ 'वासांमि' और 'शरीराणि' दोनों ही पद बहुवचनान्त हैं। कपड़ा वदल्दनेवाला मनुष्य तो एक साथ भी तीन-चार पुराने बस्न त्यागकर नये धारण कर सकता है; परन्तु देही यानी जीवाला तो एक ही पुराने शरीरको छोड़कर दूसरे एक ही नये शरीरको प्राप्त होता है। एक साथ बहुत-से शरीरोका त्याग या प्रहण युक्तिसे सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीरके लिये बहुवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है!

उत्तर—(क) जीवात्मा अवतक न जाने कितने शर्गर छोड़ चुका है और कितने नये थारण कर चुका है तथा भविष्यमें भी जबतक उसे तत्त्वज्ञान न होगा तवतक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीगेंका त्याग और नये शर्गगेंको धारण करता रहेगा। इसल्यि बहुबचनका प्रयोग किया गया है।

(ख) स्थूल, सूक्ष्म और कारणभेद्रसे द्यार तीन हैं। जब जीवात्मा इस द्यारिको छोड़का दूसरे जारान जाता है तब ये तीनों ही द्यार वदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार ही उसका खभाव (प्रकृति) वदलता जाता है। सत्, रज, तम तीनों गुणमयी व्यष्टिप्रकृति ही यहाँ कारण-द्यार है, इसीको खभाव कहते हैं। प्रायः खभावके अनुसार ही अन्तकालमे सङ्कल्प होता है और सङ्कल्पके अनुसार ही स्कृतकालमे सङ्कल्प होता है और सङ्कल्पके अनुसार ही स्कृतकालमे इस द्यारिमे निकलकर सूक्ष्मके अनुसार ही स्थूलद्यारीरको प्राप्त होता है। इसल्विये स्थूल, सूक्ष्म और कारणभेदमे तीनों द्यारीके परिवर्तन होनेके कारण भी बहुवचनका प्रयोग युक्तियुक्त ही है। प्रश्न-आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता<sup>†</sup> फिर देहीके इसरे शरीरमें जानेकी बात कैमे कही गयी ?

उत्तर-वास्तवमें आत्मा अचल और अक्रिय होनेके कारण, उसका किसी भी हालतमें गमनागमन नहीं होता; पर जैसे घड़ेको एक मकानमें दूसरे मकानमें ले जानेके समय उसके भीतरके आकाशका अर्थात् घटाकाशका भी घटके सम्बन्धमें गमनागमन-सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म-शगिरका गमनागमन होनेसे उसके सम्बन्धमें आत्मामें भी गमनागमनकी प्रतीति होती है। अत्रण्य लोगोंको समझाने-के लिये आत्माम गमनागमनकी औपचारिक कन्पना की जाती है। यहाँ उहीं। शब्द देहाभिमानी चेतनका बाचक है, अत्रण्य देहके सम्बन्धमें उसमें भी गमनागमन होता-सा प्रतीत होता है। इसलिये देहीके अन्य शरीरोंम जानेकी बात कहीं गयी।

प्रश्न-वस्त्रोंके लिये भृह्णाति तथा शर्गाके लिये भंगाति कहा है। एक ही क्रियासे काम चल जाता, फिर दो तरहका प्रयोग क्यों किया गया ?

उत्तर-भग्रह्मानि'का मुख्य अर्थ भ्रहण करना' है और भ्रमेयानि' का मुख्य अर्थ भ्रमन करना' है । बन्न प्रहण किये जाते हैं, इमलिये यहाँ भ्राह्मानि' क्रिया दी गयी है और शर्गरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाना प्रतीत होता है, इसलिये भ्रमेयानि' कहा गया है ।

प्रश्न- 'नरः' और 'देही'—इन दो पदोंका प्रयोग क्यों किया गया, एकपे भी काम चल सकता था !

उत्तर—'नरः' पद मनुष्यमात्रका वाचक है और 'देही' पद समस्त जीवसमुदायका । अतः दोनों ही सार्थक हैं: क्योंकि वस्त्रका ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं । किन्तु एक शरीरसे दूसरे शरीरमें गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवोंका होता है, इसिटिये वस्त्रोंके साथ 'नरः' का तथा शरीरके साथ 'देही' का प्रयोग किया गया है ।

सम्बन्ध-इम प्रकार एक शरीरसे दूसरे शरीरके पात होनेमें शोक करना अनुचित्र सिद्ध करके, अब भगवान् आत्माका स्वरूप दुर्विज्ञेय होनेके कारण पुनः तीन श्लोकोंद्वारा प्रकारान्तरसे उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारताका प्रतिपादन करते हुं! उसके विनाशकी आशङ्कारंग शोक करना अनुचित भिद्ध करते हैं—

#### नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापा न शाषयति मारुतः॥२३॥

इस आत्माको रास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता ॥ २३ ॥

प्रश्न-इस स्लोकका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-अर्जुन शख-अखोंद्वाग अपने गुरुजन और भाई-बन्धुओंके नाश होनेकी आशङ्कामे शोक कर रहे थे; अतएव उनके शोकको दूर करनेके लिये भगवान्ने इस श्लोकमें पृथ्वी आदि चारों भूतोंको आत्माका नाश करनेमें असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्माका नित्यत्व और निग-कारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रोंके द्वारा शरीरको काटनेपर भी आत्मा नहीं कटना, अम्यखद्वारा शरीरको जला डालनेपर भी आत्मा नहीं जलता, वरुणाखमे शरीर गला दिया जानेपर भी आत्मा नहीं गलता और वायव्याखके द्वारा शरीरको सुखा दिया जानेपर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है; अतएव किसी भी अख-शखादि पृथ्वीतत्त्वद्वारा या वायु, अग्नि और जल्के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता।

#### अच्छेचोऽयमदाह्योऽयमक्लेचोऽशाष्य एव च।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४॥

क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य हैं; यह आत्मा अदाह्य, अक्केद्य और निःसन्देह अशोष्य हैं। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला और सनातन है ॥ २४ ॥

प्रश्न-पूर्वश्लोकमे यह बात कह दी गयी थी कि शस्त्रादिके द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकताः फिर इस श्लोकमे उसे दुबारा अच्छेद्य, अदाब, अक्लेद्य और अशोष्य कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इसमें भगवान्ने आत्मतत्त्वका शस्त्रादिद्वारा नाश न हो सकनेमें कारणका प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कठनेवाळी, जळनेवाळी, गळनेवाळी और सूखनेवाळी वस्तु नहीं है। वह अखण्ड, अध्यक्त, एकरस और निर्विकार है; इसळिये उसका नाश करनेमें शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं हैं।

प्रश्न-अच्छेद्यादि शब्दोंसे आत्माका नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहनेका स्या अभिप्राय है !

उत्तर-अच्छेयादि शब्दोंसे जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है वह तो आकाशमे भी सिद्ध हो सकता है; क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतोंका कारण और उन सबमें व्याप्त होनेसे न तो पृथ्वी-तत्त्वसे बने हुए शिक्षोद्वाग काटा जा सकता है, न अग्निद्वाग जलाया जा सकता है, न जल्मे गलाया जा सकता है और न वायुसे सुवाया ही जा सकता है। आत्माका अविनाशित्व उसमें अत्यन्त विलक्षण है—इसी बातको सिद्ध करनेके लिये उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलयमे उसका नाश हो जाता है और आत्माका कभी नाश नहीं होता, इसिलिये वह नित्य है। आकाश सर्वश्यापी नहीं है, केवल अपने कार्यमात्रमें व्याप्त है और आत्मा सर्वश्यापी है। आकाश सनातन, सदाये रहनेवाला, अनादि नहीं है और आत्मा सनातन—अनादि है। इस प्रकार उपर्युक्त शब्दोंद्वारा आकाशमें आत्मार्का अत्यन्त विलक्षणता दिखलार्यां गयी है।

प्रश्न—अभ्माको स्थाणु और अचल कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमे आत्मामे चलना और हिलना दोनों

जगहसे दूसरी जगह जाना 'चलना' है। इन दोनों भी स्थान उससे खाली नहीं है।

कियाओंका अभाव दिखलाया है। एक ही स्थानमें कियाओंका ही आत्मामें अभाव है। वह न हिलता है स्थित रहते हुए कॉपते रहना 'हिलना' है और एक और न चलता ही है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई

#### अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते

#### नानुशोचितुमईसि ॥ २५॥ विदित्वैनं तस्मादेवं

यह आत्मा अन्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन ! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात् तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥ २५ ॥

प्रश्न-आत्माको 'अव्यक्त' और 'अचिन्त्य' कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-आत्मा किसी भी इन्द्रियके द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिये उसे 'अत्यक्त' कहते हैं और वह मनका भी विषय नहीं है, इसलिये उसे 'अचिन्त्य' कहा गया है।

प्रश्न-आत्माको 'अविकार्य' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-आत्माको 'अविकार्य' कहकर अञ्चक्त प्रकृतिसे उसकी विलक्षणताका प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इन्द्रियाँ और अन्त:-करण प्रकृतिके कार्य हैं, वे अपनी कारणरूपा प्रकृतिको विषय नहीं कर सकते, इसिलये प्रकृति भी अव्यक्त और अचिन्त्य है; किन्तु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है और आत्मामे कभी किसी भी अवस्थामें विकार नहीं होता । अतएव प्रकृतिसे आत्मा अत्यन्त विलक्षण है ।

प्रथ-इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारमे जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसमे यह भाव दिखलाया है कि आत्माको उपर्युक्त प्रकारमे नित्य, सर्वमत अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार जान लेनेके बाद उसके लिये शोक करना नहीं बन सकता ।

सम्बन्ध--उपर्युक्त श्लोकोंमें भगवान्ने आत्माको अजन्मा और अविनाशी वतलाकर उसके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया; अब दां श्लोकोंद्वारा आत्माको औपचारिकरूपसं जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी उसके लिये शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं—

#### अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हिस ॥ २६॥

किन्तु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाळा तथा सदा मरनेवाळा मानता हो, तो भी हे महाबाहो ! तु इस प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६ ॥

प्रश्न-'अथ' और 'च' दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थमे हैं ? और इनके सहित 'इसको तु सदा जन्मनेवाला और सदा मरनेवाटा मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं हैं इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'अथ' और 'च' दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक खीकृतिके बोधक हैं। इनके सहित उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तवमें आत्मा जन्मने और मरनेवाला नहीं है-यही

बात यथार्थ है, तो भी, यदि तुम इस आत्माको सदा जन्मनेवाला अर्थात् प्रत्येक शरीरके संयोगमें प्रवाहरूपसे सदा जन्मनेवाला मानते हो तथा सदा मरनेवाला अर्थात् प्रत्येक शरीरके वियोगमें प्रवाहरूपसे सदा मरनेवाळा मानते हो तो इस मान्यताके अनुसार भी तुम्हें उसके लिये इस प्रकार (जिसका वर्णन पहले अध्यायके अट्टाईसवेंसे सैंतालीसवें स्लोकतक किया गया है ) शोक करना नहीं चाहिये।

#### जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। शोचित्रमर्हिस ॥ २७ ॥ तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं

क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमें तु शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २७ ॥

प्रश्न-'हि' का यहाँ क्या अभिप्राय है ? उत्तर-'हि' हेतुके अर्थमें है । पूर्वश्लोकमें जिस मान्यताके अनुसार भगवान्नं शोक करना अनुचित

बतलाया है, उसी मान्यताके अनुसार युक्तिपूर्वक

उस बातको इस श्लोकमें सिद्ध करने है।

प्रश्न-जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है-यह बात तो ठीक है; क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बातको सभी जानत हैं। परन्तु यह वात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है; क्योंकि जो मुक्त हो जाता है, उसका पनर्जन्म नहीं होता—यह प्रसिद्ध है ( ४ । ९; ५ । १७; ८ । १५, १६, २१ इत्यादि ) ?

उत्तर-यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धान्तकी बात नहीं कह रहे हैं, भगवानुका यह कथन तो उन अज्ञानियोंकी दृष्टिसे है जो आत्माका जन्मना-मरना नित्य मानते हैं।

सम्बन्ध-पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्माको नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने-मरने-वाला मानते हैं, उन दोनोंक मतसे ही आत्माक लिये शोक करना नहीं यनता-यह बात सिद्ध की गयी। अब अगले श्लोकमें यह सिद्ध करते है कि प्राणियोंक शरीरोंको उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता-

व्यक्तमध्यानि भारत्। अव्यक्तादीनि भूतानि अञ्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ २८॥

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट हैं: फिर ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है ? ॥ २८ ॥

'व्यक्तमध्यानि'—इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-'भूतानि' पद यहाँ प्राणिमात्रका वाचक है। उनके साथ 'अव्यक्तादीनि' विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदिमे अर्थात जन्मसे पहले इनका

उनके मतानसार जो मरणधर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है; क्योंकि उस मान्यतामें किसीकी मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धान्तमें मुक्ति मानी गयी है, उसमें आत्माको जन्मने-मरनेवाला भी नहीं माना गया है, जन्मना-मरना सब अज्ञानजनित ही है।

प्रश्न-'तस्मात्' पदका क्या अभिप्राय है ! तथा 'अपरिहार्ये अर्थे'का क्या भाव है और उसके लिये शोक करना अनुचित क्यों है !

उत्तर-'नस्मात्' पद हेतुवाचक है । इसका प्रयोग करके 'अपरिहार्ये अर्थे' से यह दिखलाया है कि उपर्यक्त मान्यताके अनुसार आत्माका जन्म और मृत्यु निश्चित होनेके कारण वह बात अनिवार्य है। उसमें उलट-फोर होना असम्भव है; ऐसी स्थितिमें निरुपाय बातके लिये शोक करना नहीं बनता । अतएव इस दृष्टिमे र्भा तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है।

प्रश्न-'मूतानि' पद यहाँ किनका वाचक है ? वर्तमान स्थ्र छशरीरोंसे सम्बन्ध नहीं था; 'अव्यक्त-उनके साथ 'अत्यक्तार्रानि', 'अव्यक्तनिधनानि' और निधनानि' से यह भाव दिखलाया है कि अन्तमे अर्थात् मरनेके बाद भी स्थूल शरीरोंमें इनका सम्बन्ध नहीं रहेगा और 'व्यक्तमध्यानि' से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त बीचकी अवस्थामें ही ये व्यक्त हैं अर्थात् इनका शरीरोंके साथ सम्बन्ध है।

प्रश्न-ऐसी स्थितिनेक्या शोक करना है, इस वास्यका क्या भाव है (

उत्तर-इसमे भगवान्ने यह दिखलाया है कि जैसे खप्तकी सृष्टि खप्तकालमे पहले या पीछे नहीं है, केवल खप्तकालमें ही मनुष्यका उसके साथ सम्बन्ध-सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरोंके साथ केवल बीचकी अवस्थामें ही सम्बन्ध होता है, नित्य सम्बन्ध नहीं है उनके लिये क्या शोक करना है? महाभारत-खीपर्वके दूसरे अध्यायमें विदुर् जीने भी यहीं बात इस प्रकार कही है--अदर्शनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः।

नैते तव न तेपां त्वं तत्र का परिदेवना ॥ १३ ॥

अर्थात् जिनको तुम अपने मान रहे हो, ये सब अदर्शनसे आये हुए थे यानी जन्मसे पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शनको प्राप्त हो गये। अतः वास्तवमें न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो; फिर इस विषयमें शोक कैसा !

सम्बन्ध-आत्मतत्त्व अत्यन्त दुर्बोध होनेकं कारण उसे समझानेके लिये भगवान्ने उपर्युक्त क्षो**कोंद्वारा** मिन-भिन प्रकारसे उसके स्वरूपका वर्णन किया; अब अगले क्षोकमें उस आत्मतत्त्वके दर्शन, वर्णन और श्रवणकी अलीकिकता और दुर्लभताका निरूपण करते हैं—-

#### आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः । आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥\*

कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी माँति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्त्वका आश्चर्यकी माँति वर्णन करता है तथा दृसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी माँति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता ॥ २९ ॥

प्रश्न-'कोई एक हां इसे आश्चर्यका भाँति देखता है' इस क्षयनका क्या भाव है ?

उत्तर—इसमे भगवान्ने यह दिग्वलाया है कि आत्मा अश्चर्यमय है, इमिलये उसे देवनेवाला समार्ग कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्यकी भाँति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओंको मन, बुद्धि और इिंद्रयोंके द्वारा इदंबुद्धिसे देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है; आत्माका देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मास भिन्न किसीकी सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपनेको देखता है। उस दर्शनमे द्वष्टा, दृश्य और दर्शनकी त्रिपुर्श नहीं रहती; इसिल्ये वह देखना आश्चर्यकी भाँति है।

प्रश्न-भ्वेमे ही कोई आश्चर्यकी माँति इसका वर्णन करता है। इस वाक्यका क्या भाव है!

उत्तर—इसमे भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि आत्मसाक्षात् कर चुकतेवाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुप दूसरोंको समझानेके लिये आत्माकं स्वस्त्रपका वर्णन नहीं कर सकत । जो महापुरुष परमात्मतत्त्वको भलीभाँति जानने-वाले और वेदशास्त्रके ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्माका वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य-की भाँति होता है । अर्थात् जैसे किसीको समझानेके लिये लीकिक वस्तुकं स्वस्त्रपका वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता; उसका वर्णन अलांकिक और अस्तुत होता है ।

इसी क्लोकमं मिलता-जुलता कटोपनिपद्का मन्त्र इस प्रकार है—
 श्रवणायापि बहुमियों न लभ्यः शृखनतोऽपि बहवो यं न विद्युः ।
 आश्रयों वक्ता कुशलोऽस्य लन्धाऽऽश्रयों ज्ञाना कुशलानुशिष्टः ॥ (१।२।७)

ंजों ( आत्मतत्त्व ) बहुतोको मुननेके लिये भी नहीं मिलता और बहुत-मे मुननेवाले भी जिमे नहीं जान पाते, उस आत्माका वर्णन करनेवाला कोई आश्चर्यमय पुरुष ही होता है। उसे प्राप्त करनेवाला निपुण पुरुष भी कोई एक ही होता है तथा उसका जाता भी कोई कुशल आचार्यद्वारा उपदिष्ट आश्चर्यमय पुरुष ही होता है।

जितने भी उदाहरणोंने आत्मतत्त्व समझाया जाता है, उनमेंने कोई भी उदाहरण पूर्णक्रपमे आत्मतत्त्वको समझानेवाला नहीं है। उसके किसी एक अंशको ही उदाहरणोंद्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्माके सदश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, इस अवस्थाने कोई भी उदाहरण पूर्णक्रपसे कैंमे लागू हो सकता है! तथापि विधिमुख और निषेधमुख आदि बहुत-मे आश्चर्यमय मंकेतोंद्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते है, यही उनका आश्चर्यकी भौति वर्णन करना है। वास्तवमे आत्मा वाणी-का अविषय होनेके कारण स्पष्ट शब्दोंने वाणीद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता।

प्रश्न-'दृसग इसको आश्चर्यकी माँति सुनता है' इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्माके वर्णनको सुननंत्राटा महाचारी शुद्धचित्त श्रद्धानु आस्तिक पुरुप भी कोई विरत्या ही होता है और उसका सुनना भी आश्चर्यकी भाँति है। अर्थात् जिन पदार्थोंको वह पहले सत्य, मुख्यूप और रमणीय समझता था तथा जिन शरीरादिको अपना खरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नाशवान्, दु:खरूप और जड़ तथा आत्माको उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है; क्योंकि वह तत्त्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लैकिक वस्तुमे उसकी समानता नहीं होती, इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है। तथा वह उस तत्त्वको तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध-सा हो जाता है, उसकी वृत्तियाँ दूसरी ओर नहीं जातीं—यही उसका आश्चर्यकी भाँति सुनना है।

प्रश्न—'कोई-कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता' इस वाक्यका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इसमे भगवान्नं यह भाव दिग्वलाया है कि जिसके अन्तःकरणेन पूर्ण श्रद्धा और आस्तिकभाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती— ऐसा मनुष्य इस आत्मतत्त्वको सुनकर भी मंशय और विपरीत भावनाके कारण इसके ख्रष्टपको यथार्थ नहीं समझ सकता; अत्रण्य इस आत्मतत्त्वका समझना अनिधकारीके लिये बड़ा ही दुर्लभ है।

प्रश्न-'आश्वर्यवत्' पद यहाँ आत्माका विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुननेवालोंका अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना-इन कियाओंका !

उत्तर—'आश्चर्यवत्' पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओंका विशेषण हैं; क्रियाविशेषण होनेसे उसका भाव कर्ता और कर्मने अपने-आप ही आ जाता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार आत्मतत्त्वकं दर्शन,वर्णन और श्रवणकी अलौकिकता और दुर्लग्वाका प्रतिपादन करकं अब, आत्मा नित्य ही अवध्य हैं; अतः किमी भी प्राणीके लिये शोक करना उचित नहीं है'—यह बनलाते हुए भगवान् सांख्ययोगकं प्रकरणका उपसंहार करते हैं—

#### देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि॥३०॥

हं अर्जुन ! यह आत्मा सबके रारीरोंमें सदा ही अवध्य हैं। इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू रोोक करनेको योग्य नहीं है ॥ ३० ॥

प्रश्न-ध्यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही अवध्य है' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमें भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया कि समस्त प्राणियोंके जितने भी शर्गर हैं, उन

समस्त शर्गरोंने एक ही आत्मा है। शरीरोंक भेदमें अज्ञानके कारण आत्मान भेद प्रतीत होता है, वास्तवमें भेद नहीं है। और वह आत्मा भदा ही अबध्य है, उसका कभी किसी भी साधनमें कोई भी नाश नहीं कर सकता।

करनेको योग्य नहीं है' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमें हेतुवाचक 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकरणमें यह बात भलीभाँति सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा-सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करनेमें

प्रभ-'इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये त् शोक कोई भी समर्थ नहीं है; अतः तुम्हें किसी भी प्राणी-के लिये शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि जब उसका नारा किसी भी कालमें किसी भी साधनसे हो ही नहीं सकता, तब उसके लिये शोक करनेका अवकाश ही कहाँ है ? अतएव तुम्हें किसीके भी नाशकी आशह्कासे शोक न करके युद्धके छिये तैयार हो जाना चाहिये।

सम्बन्ध-यहाँतक भगवान्ने सांख्ययोगके अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्माके एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदिका प्रतिपादन करके तथा शरीरींकी विनाशशील वतलाकर आत्माके या शरीरोंके लिये अथवा शरीर और आत्माके वियोगके लिये शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसङ्गवश आत्माको जन्मने-मरनेवाला माननेपर भी शोक करनेके अनीचित्यका प्रतिपादन किया और अर्जुनको युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी। अब सात श्लोकोंद्वारा क्षात्रधर्मके अनुमार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हैं—

# स्वधर्ममपि चावेध्य न विकम्पित्मईसि । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य नहीं है यानी तुझे भय नहीं करना चाहिय । क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है ॥ ३१ ॥

प्रश्न-यहाँ 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिखलाया है कि आत्माको नित्य और शरीरोंको अनित्य समझ लेनेके बाद शोक करना या युद्धादिसे भयभीत होना उचित नहीं है, यह बात तो मैने तुमको समझा ही दी है; उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्णधर्मकी ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये, क्योंकि युद्धसे विमुख न होना क्षत्रियका स्वाभाविक धर्म है (१८। ४३)।

प्रश्न-'हि' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'हि' पद यहाँ हेतुवाचक है। अभिप्राय यह है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिये, इसुकी पुटि उत्तरार्वमें की जाती है।

प्रश्न-'क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धमे बढ़कर दूसग कोई श्रेय नहीं है' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि जिस युद्धका आरम्भ अनीति या छोभके कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता हो किन्तु जो धर्मसंगत हो, कर्तत्र्यरूपमे प्राप्त हो और न्यायानुकुल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रियके लिये अन्य समस्त धर्मोंकी अपेक्षा अधिक कन्याणकारक है। क्षत्रियके छिये उसमे बद्धकर दूसरा कोई कन्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्ममय युद्ध करनेवाला क्षत्रिय अनायास ही इच्छानसार स्वर्ग या मोक्षको प्राप्त कर सकता है।

स्वर्गद्वारमपावृतम् । चोपपन्नं यहच्छया सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

हे पार्थ ! अपने-आप प्राप्त हुए और खुळे हुए स्वर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान् क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ ३२ ॥

प्रश्न—'पार्थ' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर—यहाँ अर्जुनको 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करके
भगवान्, उनकी माता कुन्तीने हस्तिनापुरमे आते
समय जो सन्देश कहलाया था, उसकी पुनः स्मृति दिलाते
हैं। उस समय कुन्तीने भगवान्से कहा था—

एतद्भनक्षयो बाच्यो नित्योद्युक्तो हृकोदरः । यद्ये क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः ॥ (महा० उद्योग० १३७ । ९-१०)

अर्थात् 'धनञ्जय अर्जुनसे और सदा कमर कसे तैयार रहनेवाले भीमसे तुम यह वात कहना कि जिस कार्यके लिये क्षत्रिय-माता पुत्र उत्पन्न करता है, अब उसका समय सामने आ गया है।'

प्रश्न-यहाँ 'युद्धम्' के साथ 'यदच्छयोपपन्नम्' विशेषण देकर उसे 'अपावृतम् स्वर्गद्वारम्' कहनेका क्या भाव है ? उत्तर-'यदच्छयोपपन्नम्' विशेषण देकर यह भाव दिख्लाया है कि तुमने यह युद्ध जान-बृझकर खड़ा नहीं किया है । तुमलोगोने तो मन्त्रि करनेकी बहुत चेष्टा की, किन्तु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहरके रूपमें रक्खा हुआ राज्य बिना युद्धके वापस लौटा देनेको दुर्योधन राजी नहीं हुआ—उसने स्पष्ट कह दिया कि सूईकी नोक टिके इतनी जमीन भी मैं पाण्डवोंको नहीं दूँगा\* (महा० उद्योग० १२७। २५), तब तुमलोगोंको बाध्य होकर युद्धका आयोजन करना पड़ा; अतः यह युद्ध तुम्हारे लिये 'यहच्छयोपपन्नम्' अर्थात् बिना इच्छा किये अपने-आप प्राप्त है। तथा 'अपानृतम् स्वर्गद्वारम्' विशेषण देकर यह दिखलाया है कि यह खुला हुआ स्वर्गका द्वार है, ऐसे धर्मयुद्धमें मरनेवाला मनुष्य सीधा स्वर्गमें जाता है, उसके मार्गमें कोई भी गेक-टोक नहीं कर सकता।

प्रश्न-ध्स प्रकारके युद्धको भाग्यवान् क्षत्रिय छोग ही पाने हैं? इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध, जो कि अपने-आप कर्तव्य-रूपसे प्राप्त हुआ है और ख़ुला हुआ स्वर्गद्वार है, हरेक क्षत्रियको नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियोंको ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास ही मिल गया है, अतएव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार धर्ममय युद्ध करनेमें लाम दिखलानेके बाद अब उसे न करनेमें हानि दिखलाते **हु**ए भगवान् अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हैं—

# अथ चेत्त्विममं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यिस । ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥

किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो खधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा॥ ३३॥

प्रश्न-- 'अथ' पदका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'अथ' पद यहाँ पक्षान्तरमें है। अभिप्राय यह है कि अब प्रकारान्तरसे युद्धकी कर्तन्यता सिद्ध की जाती है।

प्रश्न-'संग्रामम्'के साथ 'इमम्' और 'धर्म्यम्'-इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके यह कहनेका क्या अभिप्राय है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ? उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्जाया है कि यह युद्ध धर्ममय होनेके कारण अवश्यक र्तव्य है, यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गयी; इसपर भी यदि तुम किसी कारणमे युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा 'ख्वधर्मका त्याग' होगा और निवातकवचादि दानवोंके साथ युद्धमें विजय पानेके कारण तथा भगवान् शिवजीके साथ युद्ध करनेके कारण तुम्हारी जो मंसारमें यड़ी भारी कीर्ति छायी है, वह

यात्रद्धि तीक्ष्णया सूच्या विध्येदम्रेण केशव । तावद्य्यपरित्याज्यं भूमेर्नः पाण्डवान्प्रति ॥

भी नष्ट हो जायगी। इसके सिवा कर्तव्यका त्याग करनेके भयमे युद्धका त्याग कर रहे हो और भयभीत हां रहे हो, कारण तुम्हें पाप भी होगा ही; अतएव तुम जो पापके यह सर्वथा अनुचित है।

## अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् । सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद्तिरिच्यते ॥ ३४ ॥

तथा सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली अपकीर्तिका भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है ॥ ३४ ॥

प्रश्न—यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग करके यह कहनेका क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली अपकीर्ति करेंगे!

उत्तर –यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग करके इस वाक्यसे भगवान्ने यह दिखलाया है कि केवल स्ववर्म और कीर्तिका नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा, इतना ही नहीं; साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्यादि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार-से निन्दा भी करेंगे। और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाय; वह अनन्त कालतक वनी रहेगी अतएव तुम्हारे लिये युद्धका त्याग सर्वथा अनुचित है।

प्रश्न-भाननीय पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे

भी बढ़कर है' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ते यह दिखळाया है कि यदि कदाचित् तुम यह मानते होओ कि अकीर्ति होनेमें हमारी क्या हानि है ! तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है । जो पुरुष संसारमें प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत छोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुषके लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर दु:खदायिनी हुआ करती है । अतएव जब वैसी अकीर्ति होगी तब तुम उसे सहन न कर सकोगे; क्योंकि तुम संसारमें बड़े श्र्वीर और श्रेष्ठ पुरुषके नामसे विख्यात हो, खर्गमे लेकर पातालतक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है ।

#### भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यप्ति लाघवम् ॥ ३५ ॥

और जिनकी दृष्टिमें तू पहले वहुत सम्मानित होकर अब लघुताको प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे ॥ ३५ ॥

प्रश्न-जिनकी दृष्टिमें 'त् बहुत सम्मानित होकर छुप्रताको प्राप्त होगा' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्नं यह भाव दिखळाया है कि भीष्म, दोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्यिक और धृष्टद्युम्नादि महार्थागण, जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आये हैं, तुम्हें बड़ा भारी शूर्त्वार, महान् योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं, युद्धका त्याग करनेसे तुम उनकी दृष्टिमें गिर जाओगे— वे तुमको कायर समझने ळगेंगे। प्रश्न—'महारथीलोग तुझ भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मार्नेगे' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—इस वाक्यसे भगवान्ने महारिथयोंकी दिखें अर्जुनके गिर जानेका ही स्पर्धिकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महार्थिछोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजनसमुदायपर दया करके या युद्धको पाप समझकर उसका पित्याग कर रहे हैं; वे तो यहीं समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचानेके लिये युद्धका त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थितिमें युद्ध न करना तुम्हारे लिये किसी तरह भी उचित नहीं है।

#### अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तरतव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६॥

तेरे वैरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे; उससे अधिक दुःख और क्या होगा ? ॥ ३६ ॥

पश्च—चौंतीसवें स्ठोकमें यह बात कह ही दी थी कि सभी प्राणी तुम्हारी निन्दा करेंगे; फिर यहाँ यह कहनेमें क्या विशेषता है कि तुम्हारे शत्रुलोग तुम्हारे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए तुम्हें बहुत-से न कहनेयोग्य वचन भी कहेंगे ?

उत्तर—चौतीसर्वे स्ठोकमें सर्वसाधारणके द्वारा सदा की जानेवाली निन्दाका वर्णन है और यहाँ दुर्योधनादि शत्रुओंद्वारा मुँहपर कहे जानेवाले निन्दायुक्त दुर्वचनोंकी बात है। वह निन्दा तो वेवल माननीय पुरुषोंके लिये ही अधिक दुःखदायिनी होती है, सबके लिये नहीं। किन्तु अपने मुँहपर शत्रुओके दुर्वचनोंको सुनकर तो साधारण मनुष्यको भी भयङ्कर दुःख होता है। इसलिये भगवानुका कहना है कि केवल जगत्में तुम्हारी निन्दा होगी और तुम्हें जो अबतक बड़ा श्रुरवीर मानते थे वे कायर समझने लगेंगे, इतनी ही बात नहीं है; किन्तु उनमेंसे जो पुम्हारा अहित चाहनेवाले हैं, तुम्हारी हानिसे जिनको हर्ष होता है, वे तुम्हारे वैरी दुर्योधनादि तुम्हारे बल,पराक्रम और युद्धकौशल आदिकी निन्दा करते हुए तुमपर भाँति-भाँति-के असद्य बाग्वाणोंकी वर्षा भी करेंगे, वे कहेंगे—अर्जुन किस दिनका वीर है, वह तो जन्मका ही नपुंसक है। उसके गाण्डीव धनुषको और उसके पौरुषको धिकार है!

प्रश्न—'उसमे अधिक दुःख और क्या होगा' इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने उपर्युक्त घटनाके परिणामको महान् दु:खमय सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि इससे बढ़कर दु:ख तुम्हारे लिये और क्या होगा; अतएव अभी तुम जो युद्धके त्यागमें सुख समझ रहे हो और युद्ध करनेमें दु:ख मान रहे हो, यह तुम्हारी मूल है। युद्धका त्याग करनेमें ही तुम्हारे लिये सबसे अधिक दु:ख है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त बहुत-से हेतुओंको दिखलाकर युद्ध न करनेमें अनेक प्रकारकी हानियोंका वर्णन करनेके बाद अब भगवान युद्ध करनेमें दोनों तरहसे लाम दिखलात हुए अर्जुनको युद्धके लिये तैयार होनेकी आज्ञा देते हैं—

### हतो वा प्राप्स्यिस स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् । तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३ ७ ॥

या तो तू युद्धमें मारा जाकर खर्गको प्राप्त होगा अथवा संप्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा । इस कारण हे अर्जुन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा ॥ ३७ ॥

प्रश्न-इस रलोकका क्या भाव है !

उत्तर—छठे श्लोकमें अर्जुनने यह बात कहीं थी कि मेरे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना तथा युद्धमें हमारी विजय होगी या हमारे शत्रुओंकी, इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता; उसका उत्तर देने हुए भगवान् इस वान्यसे युद्ध करते-करते मारा जानेमें अथवा विजय प्राप्त कर लेनेमें— दोनोम ही लाम दिखलाकर अर्जुनके लिये युद्धका श्रेष्ठत्व सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि युद्धमें तुम्हारे शत्रुओंकी जीत हां गयी और तुम मारे गये तो भी अच्छी वात है, क्योंकि युद्धमें प्राणत्याग करनेसे तुम्हें खर्ग मिलेगा और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वीका राज्यसुख भोगोगे; अतएव दोनो ही दृष्टियोंसे तुम्हारे लिये तो युद्ध करना ही सब प्रकारसे श्रेष्ठ है। इसलिये तुम युद्धके लिये कमर कसकर नैयार हो जाओ।

सम्बन्ध—उपर्युक्त श्लोकमें भगवान्ने युद्धका फल राज्यसुख या स्वर्गकी प्राप्तितक बतलाया; किन्तु अर्जुनने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोकके राज्यकी तो बात ही क्या हैं, मै तो त्रिलोकीके राज्यके लिये भी अपने कुलका नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्यसुख और स्वर्गकी इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिये, यह बात अगले श्लोकमें बतलायी जाती है—

### सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥३८॥

जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःख समान समझकर, उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जाः इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥

प्रश्न-जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान समझना क्या है ?

उत्तर—युद्धमें होनेवाले जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दु:खमें किसी तरहकी भेदबुद्धिका न होना अर्थात् उनके कारण मनमें राग-द्वेष या हर्ष-शोक आदि किसी प्रकारके विकारोंका न होना ही उन सबको समान समझना है।

प्रश्न—उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस वाक्यसे भगत्रान्ने यह भाव दिखलाया है कि यदि तुमको राज्यसुख और खर्गकी इच्छा नहीं है तो युद्धमें होनेवाले विषमभावका सर्वथा त्याग करके उपर्युक्त प्रकारसे युद्धके प्रत्येक परिणाममें सम होकर उसके बाद तुम्हें युद्ध करना चाहिये। ऐसा युद्ध सदा रहनेवाली परम शान्तिको देनेवाला है।

प्रश्न-'इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा' इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर—इस वाक्यसे भगवान्ने अर्जुनके उन वचनों-का उत्तर दिया है जिनमें अर्जुनने युद्धमें खजन-वधको महान् पापकर्म बतलाया है और ऐसा बतलाकर युद्ध न करना ही उचित मिद्ध किया है (१। ३६, ३९, ४५)। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे युद्ध करनेपर तुम्हें किसी प्रकारका किश्चिन्मात्र भी पाप नहीं छगेगा अर्थात् त् शुभाश्चम कर्मबन्धनरूप पापसे भी सर्वथा मुक्त हो जायगा।

सम्बन्ध — यहाँ तक भगवान्ने सांख्ययोगके सिद्धान्तसे तथा क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्धका ऑक्तिय सिद्ध करके अर्जुनको समतापूर्वक युद्ध करनेके लिये आज्ञा दी; अत्र कर्मयोगके सिद्धान्तसे युद्धका ऑक्तिय बतलानेके लिये कर्मयोगके वर्णनकी प्रस्तावना करते हैं—

#### एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु । बुद्ध-चा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

हे पार्थ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके विषयमें कही गयी और अब तू इसको कर्मयोगके विषयमें सुन—जिस बुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मीके वन्धनको भळीभाँति त्याग देगा यानी सर्वधा नष्ट कर डालेगा ॥ ३९ ॥

प्रश्न-यहाँ 'एषा' विशेषणके सहित 'बुद्धिः'पद किस बुद्धिका वाचक है और 'यह बुद्धि तेरे छिये झानयोगके विषयमें कही गयी' इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको जिस सम-भावसे युक्त होकर युद्ध करनेके लिये कहा है, उसी समताका वाचक यहाँ 'एषा' पदके सहित 'बुद्धिः' पद है; क्योंकि 'एषा' पद अस्यन्त निकटवर्ती वस्तुका लक्ष्य करानेवाला है। अतएव इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञानयोगके साधनसे यह सब भाव किस प्रकार प्राप्त होता है, ज्ञानयोगीको आत्माका यथार्थ खरूप विवेकद्वारा समझकर किस प्रकार समभावसे युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित विहित कर्म करने चाहिये— ये सब बाते ग्यारहवें श्लांकसे लेकर तीसवें श्लोकतक बतला दी गर्या।

प्रश्न-स्यारहवें श्लोकसे तीसवें श्लोकतकके प्रकरणमें इस समभावका वर्णन किस प्रकार किया गया है !

उत्तर-आत्माके यथार्थ खरूपको न जाननेके कारण ही मनुष्यका समस्त पदार्थामें विषमभाव हो रहा है। जब आत्माके यथार्थ स्वरूपको समझ लेनेपर उसकी दृष्टिमें आत्मा और परमात्माका भेद नहीं रहता और एक सचिदानन्दघन ब्रह्ममे भिन्न किमीकी मत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसीमें भेदबुद्धि हो ही कैसे सकती हैं। इसीलिये भगवान्ने एकादश श्लोकमें मर्ने और जीवित रहनेमें भ्रममूलक इस विपमभाव या भेदबुद्धिके कारण होनेवाले शोकको सर्वथा अनुचित वतलाकर उस शांकमे रहित होनेके लिये सङ्केत किया, बारहवें और तेरहवें श्लोकोंमें आत्माके नित्यत्व और असङ्गत्वका पादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियोंके मरनेमें और जीवित रहनेमें जो भेद प्रतीत होता है, यह अज्ञानजनित है, आत्मज्ञानी धीर पुरुषोंमे यह भेदबृद्धि नहीं रहती; क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य है । तदनन्तर शीत-उष्ण, सुख-दु:ख आदि द्वन्द्वोके द्वारा भेदबुद्धि उत्पन्न करनेवाले शब्दादि समस्त विषय-संयोगों-को अनित्य बतलाकर अर्जुनको उन्हें सहन करनेके लिये-उनमें सम रहनेके लिये कहा (२।१४) और सुख-दु:खादिको सम समझनेत्राल पुरुषकी प्रशंसा करके उसे परमात्माकी प्राप्तिका पात्र बतलाया (२।१५)। इसके बाद सत्यासत्य वस्तुका निर्णय करके अर्जुनको युद्धके लिये आज्ञा देकर (२।१६-१८) अगले श्लोकोंमें आत्माको मरने-मारनेवाला माननेवालोंको अज्ञानी बतलाकर आत्माके निर्विकारत्व, अकर्तृत्व और नित्यत्वका

प्रतिपादन करते हुए यह बात मिद्र कर दी कि शर्रारोंके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता; इसिल्ये इस मरने और जीनेमें विषमभाव करके तुम्हें किसी भी प्राणीके लिये किश्चिन्मात्र भी शोक करना उचित नहीं है (२।१९–३०)। इस प्रकार उक्त प्रकरणमें सत्य और असत्य पदार्थोंके विवेचनद्वारा आत्माके यथार्थ खरूप-को जाननेसे होनेवाली समताका प्रतिपादन किया गया है।

प्रश्न—'इमाम्' पद किस बुद्धिका वाचक है और अब त् इसको योगके विषयमें सुन, इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर—'इमाम्' पद भी उसी पूर्वश्लोकमें वर्णित सम-भावरूप बुद्धिका बाचक है। अतः उपर्युक्त बाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि वहीं समभाव कमेयोगके साधनमें किस प्रकार होता है, कमेयोगीकों किस प्रकार समभाव रखना चाहिये और उस समताका क्या फल है—ये सब बातें मै अब अगले श्लोकमे तुम्हें बतलाना आरम्भ करता हूँ; अतएव तु उन्हें सुननेके लिये साबधान हो जा।

प्रश्न—यदि यही बात है तो इकतीसवेंसे सैंतीसवें स्रोकतकका प्रकरण किसलिये हैं !

उत्तर—वह प्रकरण अर्जुनको यह समझानेके लिये हैं कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा खर्धम है. उसका त्याग तुम्हारे लिये सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लामप्रद है। और अड़तीसवें श्लोकमें यह बात समझायी गयी है कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्तिसे करना चाहिये जिससे वह बन्धनका हेतु न बन सके। इसीलिये ज्ञानयोग और कर्मयोग—इन दोनो ही साधनोंमें सममावसे युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है। और इस श्लोकमें उस समभावका दोनों प्रकारके साधनोंके साथ देहली-दीपकन्यायसे सम्बन्ध दिखलाया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'कर्मबन्धम्' पदका क्या अर्थ है और उपर्युक्त समबुद्धिमे उसका नाश कर देना क्या है !

उत्तर—जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए शुभाशुभ कर्मोके संस्कारोंसे यह जीव बँधा है तथा इस मनुष्यशरीरमें पुनः अहंता, ममता, आसिक्त और कामनासे नये-नये कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्माको बार-बार नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रमें घुमानेके हेतुभूत जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए ग्रुभाग्रुभ कर्मोंके सिक्कित संस्कार-समुदायका वाचक 'कर्मबन्धम्' पद हैं । कर्मयोग-की विधिमे समस्त कर्माम ममता, आसिक्त और फलेन्छा-का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धिमे सम होकर यानं। राग-द्वेष और हर्ष-शोक आदि विकारोंसे रहित होकर जो इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए तथा वर्तमानमें किये जानेवाले समस्त कर्मोंमें फल उत्पन्न करने-की शक्तिको नष्ट कर देना—उन कर्मोंको भूने हुए बीज-की भाँति कर देना है—यही समबुद्धिसे कर्मबन्धनको सर्वथा नष्ट कर डालना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्मयोगकं वर्णनकी प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्त्व बतलाते हैं-

#### नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ ४०॥

इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् वीजका नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है। बल्कि इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-मृत्युरूप महान् भयसे रक्षा कर लेता है ॥ ४०॥

शक्ष-इस कर्रयोगमें आरम्भका नाश नहीं है---इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि यदि मनुष्य इस कर्मयोगके साधनका आरम्भ करके उसके पूर्ण होनेके पहले बीचम ही त्याग कर दे तो जिस प्रकार किसी खेती करनेवाले मनुष्यके खेतमे बीज बोकर उसकी रक्षा न करनेसे या उसमे जल न सींचनेसे वे बीज नए हो जाते हैं उस प्रकार इस कर्मयोगके आरम्भका नाश नहीं होता, इसके संस्कार साधकके अन्तःकरणमें स्थित हो जाते हैं आर वे साधकको दूसरे जन्ममें जबरदस्ती पुनः साधनमें लगा देते हैं (६। ४३-४४)। इसका विनाश नहीं होता, इसीलिये भगवान्ने कर्मयोगको सत् कहा है (१७।२७)।

प्रश्न—इसमें प्रत्यवाय यानी उल्टा फलरूप दोष भी नहीं हैं—इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि जहाँ कामनायुक्त कर्म होता है, वहीं उसके अच्छे-बुरे फलकी सम्भावना होती हैं; इसमें कामनाका सर्वथा अभाव है, इसल्यि इसमें प्रत्यवाय अर्थात् विपरीत फल्ल भी नहीं होता । सकामभावसे देव, पितृ, मनुष्य आदिकी सेवामें किसी कारणवश तृटि हो जाने-पर उनके रुष्ट होनेसे साधकका अनिष्ट भी हो सकता

है; किन्तु खार्थरहित यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि कर्मीके पालनमें त्रुटि रहनेपर भी उसका विपरीत फलरूप अनिष्ट नहीं होता। अथवा जैसे रोगनाशके लिये सेवन की हुई ओषधि अनुकूल न पड्नेसे रोगका नाश करनेवाली न होकर रोगको बढ़ानेवाली हो जाती है, उस प्रकार इस कर्मयोगके साधनका विपरीत परिणाम नहीं होता (६।४०)। अर्थात् यदि वह पूर्ण न होने-के कारण इस जन्ममें साधकको परमपदकी प्राप्ति न करा सके तो भी उसके पालन करनेवाले मनुष्यकों न तो पूर्वकृत पापींके फलखरूप या इस जन्ममें होनेबाले आनुषङ्गिक हिंसादिके फलस्वरूप तिर्यक्योनि या नरकोंका ही भोग करना पड़ता है और न अपने पूर्वकृत शुभ कर्माके फलरूप इस लाक या परलोकके सुखभागसे बिन्नत ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानोंके उत्तम लांकोंको ही प्राप्त होता है और वहाँ बहुत कालतक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानोंके घर-में जनम लेता है अथवा योगीकुलमें जन्म लेता है और पहलेको अभ्याससे पुनः उस साधनमें प्रवृत्त हो जाता है। (६।४१ से ४४)

प्रश्न-'प्रत्यवायों न विद्यते' का अर्थ कर्मयोगमें विद्न-बाधा—रुकावट नहीं आती, ऐसा ले लिया जाय तो क्या आपत्ति हैं ? उत्तर—पूर्वजन्मके पापके कारण विषयभोगोंका एवं प्रमादी, विषयी और नास्तिक पुरुषोंका संग होनेसे साधनमें विष्न-बाधा—रुकावट तो आ सकती है; किन्तु निष्काम कर्मका परिणाम बुरा नहीं होता। इसल्यिये विपरीत फळरूप दोष नहीं होता, यही अर्थ लेना ठीक है।

प्रभ-'अस्य' विशेषणके सहित 'धर्मस्य' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-पूर्वश्लोकमें 'योग' के नामसे जिसका वर्णन किया गया है, उसी कर्मयोगका वाचक हैं।

प्रश्न-कर्मयोग किसको कहते हैं ?

उत्तर-शास्त्रविहित उत्तम कियाका नाम 'कर्म' है और समभावका नाम 'योग' है (२।४८); अतः ममता-आसक्ति, काम-क्रोध और लोभ-मोह आदिसे रहित होकर जो समतापूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मांका आचरण करना है, वही कर्मयोग है । इमीको समत्वयोग, बुद्धियोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म और मत्कर्म भी कहते हैं ।

प्रश्न—'इस 'कर्मयोग' रूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन महान् भयसे रक्षा कर लेता है'इस वाक्यका क्या अभिप्राय है'.

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह कर्मयोगका साधन यदि अपनी पूर्ण सीमातक पहुँच जाता है, तब तो वह मनुष्यको उसी क्षण परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति करा देता है। अतः इसके पूर्ण साधनके महत्त्वका तो कहना ही क्या है, पर यदि मनुष्य इसका कुछ आंशिक साधन कर लेता है अर्थात् समत्वकी अटल स्थिति न होकर यदि मनुष्यके द्वारा थोड़ेन्से भा कर्तव्य-कर्मका आचरण समभावसे हो जाता है और वह थोड़ा-सा भी समभाव यदि अन्तकालमें स्थिर हो जाता है, तब तो उसी समय मनुष्यको निर्वाणब्रह्मकी प्राप्ति करा देता है (२।७२); नहीं तो वह जन्मान्तरमे साधकको पुनः साधनमें प्रवृत्त करके परम गतिकी प्राप्ति करा देता है (६।४१-४५)। इस प्रकार यथासमय उसका अवस्य उद्धार कर देता है। सकामभावसे हजारों वर्षीतक किये दुए बड़े-से-बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थसेवन और वत,

उपवास आदि कर्म भी मनुष्यका संसारसे उद्घार नहीं कर सकते और समभावसे किये हुए शास्त्रविहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिन्प आदि छोटे-से-छोटे जीविकाके कर्म भी भावपूर्ण होनेपर क्षणमात्रमें संसारमे उद्धार करनेवाले बन जाते हैं। क्योंकि कल्याण-साधनमें 'कर्म' की अपेक्षा 'भाव' की ही प्रधानता है।

प्रश्न-जब कि यह कर्मयोगका थोड़ा-सा साधन चृद्धिको प्राप्त होनेपर ही महान् भयमे रक्षा करता है, तब फिर थोड़ेका क्या महत्त्व रहा !

उत्तर—निष्कामभावका परिणाम संसारमे उद्घार करना है। अतएव वह अपने परिणामको सिद्ध किये विना न तो नए होता है और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है, अन्तमें साधकको पूर्ण निष्काम वनाकर उसका उद्घार कर ही देना है—यही उसका महस्व है।

प्रश्न-यदि कर्मयोगका थोड़ा-सा साधन भी महान् भयसे रक्षा करनेवाला है, तब उसका पूर्ण माधन करनेकी क्या आवश्यकता है !

उत्तर—थोड़ा-सा साधन भी रक्षा करनेत्राला तो है— इसमें कोई सन्देह नहीं, पर उसमें समयका नियम नहीं है; पता नहीं, वह इस जन्ममे उद्धार करे या जन्मान्तरमें; क्योंकि वह थोड़ा-सा साधन कमशः वृद्धिको प्राप्त होकर पूर्ण होनेपर हो उद्धार करेगा । अतएव शीघ्र कल्याण चाहनेवाले प्रयत्नशील मनुष्योंको तो तत्परता और उत्साहके साथ पूर्णरूपमें ही समत्व प्राप्त करनेकी चेटा करनी चाहिये।

प्रश्न—महान् भय किसे कहते हैं और उससे रक्षा करना क्या है ?

उत्तर-- जीवोको सबमे अधिक भय मृत्युसे होता है; अतः अनन्त कालतक पुन:-पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान् भय है। इसी जन्म-मृत्युरूप महान् भयको भगवान्नं आगे चलकर मृत्युसंमारसागरके नामसे कहा है (१२।७)। जैसे समुद्रमें अनन्त लहरें होती हैं उसी प्रकार इस संसारसमुद्रमें भी जन्म-मृत्यु-की अनन्त लहरें उठती और शान्त होती रहती हैं। समुद्रकी लहरे तो चाहे गिन भी ली जा सकती हों, पर जबतक परमात्माके तत्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता कर देना--सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छुड़ाकर इस प्रपञ्चसे तबतक कितनी बार मरना पड़ेगा ? इसकी गणना कोई सर्वथा अतीत सिच्चदानन्दघन ब्रह्मसे मिला देना ही भी नहीं कर सकता । ऐसे इस मृत्युरूप संसारस दूसे पार महान् भयसे रक्षा करना है ।

सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मयोगका महत्त्व बतलाकर अब उसके आचरणकी विधि बतलानेके लिये पहले उस कर्मयोगमें परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगीकी निश्चयात्मिका स्थायी समबुद्धि है, उसका और कर्मयोगमें बाधक जो सकाम मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न बुद्धियाँ हैं, उनका भेद बनलाते हैं-

#### व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।

बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥ बहशाखा ह्यनन्ताश्च

हे अर्जुन ! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती हैः किन्तु अस्थिर विचारवाले विवेक-हीन सकाम मनुष्योंकी वृद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदोंवाली और अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥

प्रश्न-'च्यवसायात्मिका' विशेषणके सहित 'बुद्धिः' पद यहाँ किस बुद्धिका वाचक है और वह एक ही है-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धिका खरूप है, उन्चालीसवें रलोकमें जिस बुद्धिमे युक्त होनेका पल कर्मबन्धनमें मुक्त होना बतलाया है, उस स्थायी समभावरूप निश्चयात्मिका बुद्धिका वाचक यहाँ 'व्यवसायात्मिका' त्रिशेषणके सहित 'बुद्धिः' पद हैं; क्योंकि इस प्रकरणमें जगह-जगह इसी अर्थमें 'वुद्धि' शब्दका प्रयोग हुआ है तथा 'वह बुद्धि एक ही हैं' यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल-मात्र एक सचिदानन्द परमात्माका हा निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्तिके उपायोको इसके निश्चयमें स्थान नहीं मिलता । इसीको स्थिरबुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं।

प्रश्न-'अञ्यवसायिनाम्' पट् कैमे मनुष्योंका वाचक है और उनकी बुद्धियोंको बहुत भेदोंवाला और अनन्त बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिनमे उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जीनत विषमभावके कारण जिनका अन्तः करण मोहित हो रहा है, उन तित्रेकहीन भोगासक्त मनुष्योंका वाचक 'अव्यवमायिनाम्' पद है । उनकी बुद्धियोंको बहुत भेडोंबाली और अनन्त बतलाकर यह दिख्लाया गया है कि सकामभावसे यज्ञादि कर्म करनेवाले मनुष्योके भिन्न-भिन्न उद्देश्य रहते हैं; कोई एक किमी मांगकी प्राप्तिके लिये किसी प्रकारका कर्म करता है, तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगोकी प्राप्तिके छिये दूसरे ही प्रकारका कर्म करता है। इसके सिवा वे किसा एक उद्देश्यसे किये जानेवाल कर्ममें भी अनेक प्रकारके भौगोंकी कामना किया करते है और संसारक समस्त पदार्थोंमे और घटनाओंमें उनका विपमभाव रहता है। किसीको प्रिय समझते हैं। किसीको अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थको किसी अंशमें प्रिय समझते हैं । और किसा अंशमें अप्रिय समझते **हैं** । इस प्रकार संसारके समस्त पदार्थामं, व्यक्तियोंमं और घटनाओंम उनकी अनेक प्रकारमे विपमबुद्धि रहती है और उसके अनन्त भेद होते हैं।

सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मयोगीके लिये अवस्य घारण वस्नेयोग्य निश्चयारिमका बुद्धिका और त्याग करनेयोग्य सकाम मनुष्योंकी वृद्धियोंका स्वरूप वतलाकर अब तीन श्लोकोंमें सकामभावको त्याज्य बतलानेके लिये सकाम मनुष्योंके स्वभाव, सिद्धान्त और आचार-व्यवहारका वर्णन करते हैं---

> पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥ वेदवादरताः

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

है अर्जुन ! जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धिमें खर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो खर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है—ऐसा कहनेवाले हैं— वे अविवेकीजन इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहा करते हैं जो कि जन्मरूप कर्मफल देनेवाली एवं भोग तथा ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी बहुत-सी कियाओंका वर्णन करनेवाली है उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुर्योकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ॥ ४२-४३-४४॥

प्रश्न-'कामात्मानः' पदका क्या अर्थ है !

उत्तर-यहाँ 'काम' शब्द भोगोंका वाचक है; उन भोगोंमें अत्यन्त आसक्त होकर उनका चिन्तन करते-करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछ अपने मनुष्यत्वको सर्वथा भूले रहते हैं—ऐमे भोगासक्त मनुष्यांका वाचक 'कामात्मान:' पद है।

*पश्च*-'वेदवादरताः' का क्या अर्थ है :

उत्तर-वेदोंमें इस लोक और परलेकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये बहुत प्रकारके भिन्न-भिन्न काम्य कर्गीका विधान किया गया है और उन कमींके भिन्न-भिन्न फल बतलाये गये हैं: वेदके उन वचनोंमे और उनके द्वारा बतलाये हुए फलरूप भोगोंमें जिनकी अत्यन्त आसक्ति है, उन मनुष्योंका वाचक यहाँ 'वेदवादरताः' पद है। वेदोंमें जो संसारमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाले और परमात्माके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखनेवाले मनुष्योंका वाचक यहाँ 'वेदवादरता:' पद नहीं है: क्योंकि जो उन वचनोंमें प्रीति रखनेवाले और उनको समझनेवाले हैं, वे यह नहीं कहते कि 'स्वर्गप्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है-इससे बदकर कुछ है ही नहीं।' अतएव यहाँ 'वेदवादरताः' पद उन्हीं मनुष्योंका वाचक है जो इस रहस्यको नहीं जानते कि समस्त वेदोंका वास्तविक अभिप्राय परमात्माके खरूपका प्रतिपादन करना है, वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य

एक परमेश्वर ही हैं (१५।१५) और इस रहस्यकों न समझनेके कारण ही जो वेदोक्त सकाम कमेंमिं और उनके फलमें आसक्त हो रहे हैं।

प्रश्न-'स्वर्गपगः' पदका क्या अर्थ है :

उत्तर-जो स्वर्गको ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धिमें स्वर्गसे बढ़कर कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्माकी प्राप्तिके साधनों-से विमुख रहते हैं, उनका वाचक 'स्वर्गपराः' पद है।

प्रश्न—यहाँ 'नान्यदस्तीति वादिनः' इस विशेषणका क्या भाव है ?

उत्तर—जो अविवेकीजन भोगोंमें ही रचे-पचे रहते हैं, उनकी दृष्टिमें स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोकके सुख और स्वर्गीदि परलोकके सुखोंके अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं, जिसकी प्राप्तिके लिये चेटा को जाय । स्वर्गकी प्राप्तिको ही वे सर्वोपिर परम ध्येय मानते हैं और वेदोंका तात्पर्य भी वे इसीमें समझते हैं; अतएव वे इसी सिद्धान्तका कथन एवं प्रचार भी करते हैं । यही भाव 'नान्यदस्तीति वादिनः' इस विशेषणसे व्यक्त किया गया है ।

प्रश्न—ऐसे मनुष्योंको 'अविपश्चितः' विवेकहीन कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-उनको विवेकर्दान कहकर भगवान्ने यह भाव

दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तुका विवेचन करके अपने कर्तन्यका निश्चय करते तो इस प्रकार भोगोंमें नहीं फँसते। अतएव मनुष्यको विवेकपूर्वक अपने कर्तन्यका निश्चय करना चाहिये।

प्रश्न—'वाचम्' के साथ 'इमाम्,' 'याम्' और 'पुष्पिताम्' विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर—'इमाम्' और 'याम्' विशेषणों में यह भाव दिखलाया गया है कि वे अपनेको पण्डित माननेवाले मनुष्य जो दूसरोंको ऐसा कहा करते हैं कि खर्गके भोगों में बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं। तथा जनमहूप कर्मफल देनेवाली जिस वेदवाणीका वे वर्णन करते हैं, वहीं वाणी उनके और उनका उपदेश सुननेवालोंके चित्तका अपहरण करने-वाली होती है तथा 'पुष्पिताम्' विशेषणसे यह भाव दिखलाया है कि उस वाणीमें यद्यपि वास्तवमे विशेष महत्त्व नहीं है, वह नाशवान् भोगोंके नाममात्र क्षणिक सुखका ही वर्णन करती है तथापि वह टेसूके फ़लकी भाँति ऊपरमे बड़ी रमणीय और सुन्दर होती है, इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभनमें पड़ जाते हैं ?

प्रश्न-यहाँ व्यवसायात्मिका 'विशेषणके सहित 'बुद्धिः' पद किसका वाचक है और समाधिका अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणीद्वारा हरा गया है एवं जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इकतालीसवें रलोकमें जिसके लक्षण बतलाये गये हैं, उसी निश्चयात्मिका बुद्धिका वाचक यहाँ 'ब्यवसा-यात्मिका' विशेषणके सहित 'बुद्धिः' पद है। 'समाधीयते अस्मिन् बुद्धिः इति समाधिः' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार यहाँ समाधिका अर्थ परमात्मा किया गया है। तथा उपर्युक्त वाक्यसे यहाँ यह भाव दिग्वलाया है कि उन मनुष्योंका चित्त भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त रहनेके कारण हर समय अत्यन्त चञ्चल रहता है और वे अत्यन्त स्वार्थपरायण होते हैं; अत्तप्त्र उनकी परमात्मामें अटल और स्थिर निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती।

सम्बन्ध-इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त सकाम मनुष्योंमें निश्चयात्मिका बुद्धिकं न होनेकी बात कहकर अब कर्मयोगका उपदेश देनेके उद्देश्यसे पहले भगवान् अर्जुनको उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्यमें आसिक्तिसं रहित होकर समभावसे सम्पन्न होनेके लिये कहते हैं—

# त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्धनद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्॥ ४५॥

हे अर्जुन ! वेद उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हर्प-शोकादि द्वन्द्वोंसे रहित, नित्यवस्तु परमात्मामें स्थित, योगक्षेमको न चाहनेवाला और स्वाधीन अन्तःकरणवाला हो ॥ ४५ ॥

प्रश्न-'त्रैगुण्यविषयाः' पदका क्या अर्थ है और वेदों-को 'त्रैगुण्यविषयाः' कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके कार्य-को 'त्रैगुण्य' कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्य-मय पदार्थों और उनको प्राप्तिके उपायभूत समस्त कर्मोंका वाचक यहाँ 'त्रैगुण्य' शब्द है; उन सक्का अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसहित जिनमें वर्णन हो, उनको 'त्रैगुण्य-विषयाः' कहते हैं। यहाँ वेदोंको 'त्रैगुण्यविषयाः' बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदोंमें कर्मकाण्डका वर्णन अधिक होनेके कारण वेद 'त्रैगुण्यविषय' हैं।

प्रश्न-'निस्त्रैगुण्य' होना क्या है ?

उत्तर—तीनों गुणोंके कार्यरूप इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंने तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मोंने ममता, आसक्ति और कामनासे सर्वथा रहित हो जाना ही 'निस्त्रैगुण्य' होना है। यहाँ खरूपसे समस्त कर्मोंका त्याग कर देना निस्त्रैगुण्य होना नहीं है; क्योंकि खरूपसे समस्त कर्मीका और समस्त विषयोंका त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता (३।५); यह शरीर भी तो तीनों गुणोंका ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसल्यि यही समझना चाहिये कि शरीरमें और उसके द्वारा किये जानेवाले कर्मोमें और उनके फल्रूप समस्त भोगोंमें अहंता, ममता, आसक्ति और कामनासे रहित होना ही यहाँ निस्नैगुण्य अर्थात् नीनों गुणोंके कार्यसे रहित होना है।

प्रश्न-'द्वन्द्व' किनको कहते हैं और उनसे रहित होना क्या है !

उत्तर—सुख-दुःख, लाम-हानि, कीर्ति-अकीर्ति, मान-अपमान और अनुकूल-प्रतिकूल आदि परस्परिवरीकी युग्म पदार्थोंका नाम द्वन्द्व हैं और इन सबके संयोग-वियोगमें सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना अर्थात् हर्ष-शोक, राग-द्वेष आदिसे रहित रहना ही इनसे रहित होना है।

प्रश्न—'नित्यसत्त्व'क्या है और उसमेस्थित होना क्या है' उत्तर—सिचदानन्द्रघन परमात्मा ही नित्यसत्त्व—सत्य वस्तु हैं; अत्तर्व नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष पमेश्वर-कं खरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करते हुए उनमें अटलमावसे स्थित रहना ही नित्य वस्तुमें स्थित होना हैं।

प्रश्न--'नित्यसत्त्वस्थः' का अर्थ यदि निरन्तर सत्त्व-गुणमें स्थित होना मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर—ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें हानिकी कोई बात नहीं है; किन्तु उपर्युक्त अर्थम और भी अच्छा भाव है; क्योंकि कर्मयोगका अन्तिम परिणाम समस्त गुर्णोसे अतीत होकर परमात्माको प्राप्त कर लेना कहा गया है।

प्रश्न—'योगक्षेम' किसको कहते हैं और अर्जुनको निर्योगक्षेम होनेके लिये कहनेका क्या भाव है !

उत्तर—अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिको योग कहते हैं और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है; सांसारिक भोगोंकी कामनाका त्याग कर देनेके वाद भी शरीरनिर्वाहके छिये मनुष्यकी योगक्षेममे वासना ग्हा करती है, अतएव उस वासनाका भी सर्वथा त्याग करानेके छिये यहाँ अर्जुनको 'निर्योगक्षेम' होनेको कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्तिसे सर्वथा रहित हो जाओ, किसी भी वस्तुकी प्राप्ति या रक्षाको चाहनेवाले मत बनो।

प्रश्न--'आत्मवान्' किसको कहते हैं और अर्जुनको 'आत्मवान्' होनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर -इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरण और शरीरका वाचक यहाँ 'आत्मा' पद है। मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ जब-तक मनुष्यके वशमें नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बनं रहते हैं, तबतक वह 'आत्मवान्' नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इन्द्रियों को भलीभाँति वशमे कर लिया है, उसको 'आत्मवान्' यानी 'आत्मवाला' कहना चाहिये। जिसके मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ वशमे किये हुए नहीं हैं, उसको 'समत्वयोग' का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है और जिसके मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ वशमे हैं, वह साधन करनेसे सहजमें ही समत्वयोग-को पा सकता है। इसलिये भगवान्ने यहाँ अर्जुनको 'आत्मवान्' होनेके लिये कहा है।

सम्बन्ध -पूर्वश्लोकमें अर्जुनको यह बात कही गयी कि सब वेद तीनों गुणोंके कार्यका प्रतिपादन करने -बाले हैं और तुम तीनों गुणोंके कार्यका समन्त मोगोंमें और उनके साधनोंमें आसक्तिरहित हो जाओ। अब उमके फलस्वरूप बह्मज्ञानका महत्त्व बतलाते हैं—

> यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु बाह्मणस्य विजानतः॥ ४६॥

सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मको तस्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६ ॥ प्रश्न—इस स्ठोकमें जलाशयके दशन्तसे क्या बात कही गयी है ?

उत्तर—इस स्रोकमें जलाशयका दृष्टान्त देकर भगवान्ने ज्ञानी महात्माओंके आत्यन्तिक नृप्तिका वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्यको अमृतके समान खादु और गुणकारी अथाह जलसे भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जलके लिये (वापी, कूप, तडागादि) छोटे-छोटे जलाशयोंसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी जलविषयक सारी आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगोंमें ममता, आसक्तिका त्याग करके सिचदानन्द्घन प्रमात्मा-को जान लेता है, जिसको प्रमानन्दके समुद्र पूर्णब्रह्म प्रमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, उसको आनन्दकी प्राप्तिके लिये वेदोक्त कमोंक फलरूप भोगोंसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्णकाम और नित्यतृप्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थितिकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको वेदोक्त कर्मीके फलरूप भोगोंमें ममता, आसक्ति ष्ठीर कामनाका सर्वथा त्याग करके पूर्णतया 'निस्त्रैगुण्य' हो जाना चाहिये।

प्रश्न—सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें मनुष्यको जितने जलका प्रयोजन होता है, उतना जल वह ले लेता है, इसी प्रकार ब्रह्मको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजनके अनुसार वेदोंके अंशको ले लेता है—ऐसा अर्थ माननेमें क्या आपत्ति है?

उत्तर-ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें कोई हानिकी बात नहीं है, किन्तु उपर्युक्त अर्थका भाव और भी सुन्दर है, क्योंकि ब्रह्मको प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुषका संसारमें कोई भी प्रयोजन नहीं रहता (३।१८)।

सम्बन्ध—इस प्रकार समबुद्धिरूप कर्मयोगका और उसके फलका महत्त्व बतलाकर अब दो श्लोकोंमें भगवान कर्मयोगका स्वरूप वतलाते हु<sup>त्</sup> अर्जुनको कर्मयोगमें स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहते हैं—

#### कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ ४७॥

तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें कभी नहीं। इसलिये तू कर्मोंके फलका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ॥ ४७ ॥

प्रभ—'कर्मणि' पद यहाँ किन कर्मोंका वाचक है और 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है', इस कथनसे क्या भाव दिखलाया गया है !

उत्तर—वर्ण, आश्रम, खमाव और परिस्थितिके अनु-सार जिस मनुष्यके लिये जो कर्म विहित हैं, उनका बाचक यहाँ 'कर्मणि' पद हैं। शास्त्रनिषद्ध पापकमोंका बाचक 'कर्मणि' पद नहीं हैं; क्योंकि पापकमोंमें मनुष्यका अधिकार नहीं है, उनमें तो वह राग-द्रेषके वशमें होकर प्रवृत्त हो जाता है, यह उसकी अनिधकार चेष्टा है। इसीलिये वैसे कर्म करनेवालोंको नरकादिमें दुःख भुगताकर दण्ड दिया जाता है। यहाँ 'तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है' यह कहकर भगवान्ने ये भाव दिखलाये हैं—

(१) इस मनुष्यशरीरमें ही जीवको नवीन कर्म

करनेकी खतन्त्रता दी जाती हैं; अतः यदि वह अपने अधिकारके अनुसार परमेश्वरकी आज्ञाका पालन करता रहे और उन कमेंिंगे तथा उनके फलमे आसिक्तका सर्वथा त्याग करके उन कमेंको परमात्माकी प्राप्तिका साधन बना ले तो वह सहजमें ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है। तुम्हें इस समय मनुष्यशर्रार प्राप्त है, अतः तुम्हारा कमेंिंगे अधिकार है; इसलिये तुम्हें इस अधिकारका सदुपयोग करना चाहिये।

(२) मनुष्यका कर्म करनेमें ही अधिकार है, उनका खरूपतः त्याग करनेमें वह स्वतन्त्र नहीं है; यदि वह अहंकारपूर्वक हठसे कर्मोके स्वरूपतः त्यागकी चेडा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता (३।५), क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती

कर्मों लगा देता है (३।३३;१८।५९,६०)। ऐसी परिस्थितिमें उसके द्वारा उस अधिकारका दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मोंके त्यागसे उसे शास्त्राज्ञाके त्यागका भी दण्ड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य-कर्म अवश्य करते रहना चाहिये, उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये।

(३) जैसे सरकारके द्वारा लोगोंको आत्मरक्षाके लिये या प्रजाकी रक्षाके लिये अपने पास नाना प्रकारके शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करनेका अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोगके नियम भी उनको बतला दिये जाते हैं, उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकारका दुरुपयोग करता है, तो उसे दण्ड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है, वैसे ही जीवको जन्म-मृत्युरूप संसारबन्धनसे मुक्त होनेके लिये और दूसरोंका हित करनेके लिये मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित यह मनुष्यशरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करनेका अधिकार दिया गया है । अतः जो इस अधिकारका सदुपयोग करता है वह तो कर्मबन्धनसे छटकर परम-पदको प्राप्त हो जाता है और जो दुरुपयोग करता है वह दण्डका भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है अर्थात् उसे पुनः सुकर-कूकरादि योनियोंमें दकेल दिया जाता है । इस रहस्यको समझकर मनुष्यको इस अधिकारका सद्पयोग करना चाहिये।

प्रश्न-कमोंके फलोंमें तरा कभी अधिकार नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कमोंका फल प्राप्त करनेमें कभी किसी प्रकार भी खतन्त्र नहीं हैं; उसके कौन-से कर्मका क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्ममें और किस प्रकार प्राप्त होगा ? इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छानुसार समयपर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही

है। बहुत मनुष्य नाना प्रकारके भोगोंको भोगना चाहते हैं, पर इसके लिये सुयोग मिलना उनके हाथकी बात नहीं है। अनेक तरहके संयोग-वियोग वे नहीं चाहते, पर बलात्कारसे हो जाते हैं; कमेंकि फलका विधान करना सर्वथा विधाताके अधीन है; मनुष्यका उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवस्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानोंके साङ्गोपाङ्ग पूर्ण होनेपर उनके फल प्राप्त होनेका निश्चित विधान है और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं; परन्तु उनका यह त्रिहित फल भी कर्म-कर्ताके अधीन नहीं है, देवताके ही अधीन है। इसलिये इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तुकी, धनैश्वर्यकी, मान-बड़ाई या प्रतिष्ठाकी अथवा खर्ग आदि लोकोंकी मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकारमे अज्ञान ही है। साथ ही ये सब अत्यन्त ही तुच्छ तथा अल्पकालस्थायी अनित्य पदार्थ हैं. अतएव तुमको तो किसी भी फलकी कामना नहीं करनी चाहिये।

प्रश्न-तो क्या मुक्तिकी कामना भी नहीं करनी चाहिये?

उत्तर—मुक्तिकी कामना शुभेच्छा होनेके कारण मुक्तिमें सहायक है; यद्यपि इस इच्छाका भी न होना उत्तम है, परन्तु भगवान्के तत्त्व और मर्मको यथार्थरूपसे जाने बिना इस इच्छासे रहित होकर और ईश्वराज्ञाके पालनको कर्तव्य समझकर हेतुरहित कर्मोंका आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतएव मुक्तिकी कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्तिकी इच्छा न रखनेसे शीघ्र मुक्तिकी प्राप्ति होगी, इस प्रकारका भाव भी छिपी हुई मुक्तिकी इच्छा ही है।

प्रश्न-'कर्मफलका हेतु बनना' क्या है ? और अर्जुनको कर्मफलका हेतु न बननेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा किये हुए शास्त्रविहित कर्मोंमे और उनके फलमें ममता, आसिक, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्मफलका हेतु बनना है; क्योंकि जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे कर्मों-में और उनके फलमें आसक्त होता है उसीको उन कर्मोंका फल मिलता है; कर्मोंमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देनेवालेको नहीं (१८।१२)। अतः अर्जुनको कर्मफलका हेतु न बननेके लिये कहकर भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि परम शान्तिकी प्राप्तिके लिये तुम अपने कर्तव्यकमींका अनुष्टान ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके करो।

प्रश्न उपर्युक्त प्रकारसे ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके कर्म करनेवाळा मनुष्य क्या पापकमेंकि फळका भी हेत् नहीं बनता ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाला मनुष्य किसी प्रकारके भी कमेंकि फलका हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कमेंकि फल देनेकी शक्ति-का अभाव हो जाता है; क्योंकि पापकमेंकि प्रशृत्तिका हेतु आसक्ति ही है; अतः आसक्ति, ममता और कामनाका सर्वथा अभाव हो जानेके बाद नवीन पाप तो उससे वनते नहीं और पहलेके किये हुए पाप ममता, आसक्ति-रहित कमेंकि प्रभावसे भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पापकमेंकि फलका हेतु नहीं बनता और शुभ कमेंकि फलका वह त्याग कर देता है, इस कारण उनके भी फलका हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करनेवाले मनुष्यके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं (४। २३) और वह अनामय पदको प्राप्त हो जाता है (२। ५१)।

प्रश्न-तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्तिन हो, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्रविहित कमोंसे विपरीत निषद्ध कमोंका आचरण करना कमीधिकारका दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार जिसके लिये जो अवश्यकर्तन्य है, उसका न करना भी उस अधिकारका दुरुपयोग करना है। विहित कमोंका त्याग किसी प्रकार भी न्यायसङ्गत नहीं है। अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है (१८१७) और शारिरिक क्लेशके भयसे त्याग करना राजस त्याग है (१८१८)। विहित कमोंका अनुष्ठान बिना किये मनुष्य कमयोगकी सिद्धिको भी नहीं पा सकता (३।४) अतः नुम्हारी किसी भी कारणसे विहित कमोंका अनुष्ठान न करनेमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये।

मम्बन्ध-उपर्युक्त श्लोकमें यह बात कही गयी कि तुमको न तो कमींक फलका हेतु बनना चाहिये और न कर्म न करनेमे ही आसक्त होना चाहिये अर्थात् कमींका त्याग भी नहीं करना चाहिये । इसपर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किम प्रकार कर्म करना चाहिये ? इसलिये भगवान् कहते हैं—

> योगस्थः कुरु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । सिद्धचसिद्धचोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

हे धन अय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्यकर्मीको कर, समत्व ही योग कहलाता है ॥ ४८ ॥

प्रश्न—सिद्धि और असिद्धिमें सम होनेपर आसित्तका त्याग तो उसमें आ ही जाता है; फिर यहाँ अर्जुनको आसित्तका त्याग करनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-इस श्लोकम भगवान्ने कर्मयोगके आचरण-की प्रक्रिया बतलायी है। कर्मयोगका साधक जब कर्मोंमें और उनके फलमें आसक्तिका त्याग कर देता है, तब उसमें राग देखका और उनसे होनेवाले हर्ष-शोकादिका अभाव हो जाता है। ऐसा होनेसे ही वह सिद्धि और असिद्धिमें सम रह सकता है। इन दोर्षोंके रहते सिद्धि और असिद्धिम सम नहीं रहा जा सकता। तथा सिद्धि और असिद्धिम अर्थात् किये जानेवाले कर्मके पूर्ण होने और न होनेमें तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाममें सम रहनेकी चेष्टा रखनेसे अन्तमे राग-द्वेष आदिका अभाव होता है। इस प्रकार आसक्तिके त्यागका और समताका परस्पर विनष्ठ सम्बन्ध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरेके सहायक हैं; इसिलिये भगवान्ने यहाँ आसिक्तका त्याग करकं और सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके लिये कहा है।

प्रश्न—जब समलका ही नाम योग है, तब सिद्धि और असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही योगमें स्थित होनेकी बात आ जाती है; फिर योगमें स्थित होनेके लिये अलग कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमे समता रखते-रखते ही मनुष्यकी समभावमें अटल स्थिति होती है और समभावका स्थिर हो जाना ही कर्मयोगकी अवधि है। अत: यहाँ योगमें स्थित होकर कर्म करनेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धिमें ही समन्व रखनेसे काम नहीं चलेगा, प्रत्येक कियाके करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थमें, कर्म-में या उसके फलमें अथवा किसी भी प्राणीमें विषमभाव न रखकर नित्य समभावमें स्थित रहना चाहिये।

प्रश्न—'समस्त्र ही योग कहलाता है' इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान्ने 'योग' पटका पारिभाषिक अर्थ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि यहाँ योग समता-का नाम है और किसी भी साधनके द्वारा समत्वको प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतएव तुमको कर्मयोगी बनने-के लिये समभावमें स्थित होकर कर्म करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्मयोगकी प्रक्रिया बतलाकर अब सकामभावकी निन्दा और समभावरूप बुद्धियोगका महत्त्व प्रकट करते हुए भगवान् अर्जुनको उसका आश्रय लेनेक लिये आज्ञा देते हैं—

> दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय । बुद्धौ शरणमन्त्रिच्छ ऋपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त ही निम्न श्रेणीका है। इसलिय है धन अय ! तू समबुद्धिमें ही रक्षाका उपाय दूँढ़ अर्थात् बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फलके हेतु बनने-वाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥

प्रश्न-'बुद्धियोगात्' पद यहाँ किस योगका वाचक है ? कर्मयोगका या ज्ञानयोगका ?

उत्तर-जिसमें ममता, आसिक्त और कामनाका त्याग करके समबुद्धिपूर्वक कर्नव्य-क्रमोंका अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्मयोगका वाचक यहाँ 'बुद्धियोगात' पर हैं। क्योंकि उन्चालीसवें स्लोकमें 'योगे तियमं शृगु' अर्थात् अब तुम मुझसे इस बुद्धिको योगमें सुनो, यह कहकर भगवान्ने कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया है, इस कारण यहाँ 'बुद्धियोगात्' पदका अर्थ 'ज्ञानयोग' माननेकी गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस स्लोकमें फल चाहनेवालोंको कृपण बतलाया गया है और अगले स्लोकमें बुद्धियुक्त पुरुषकी प्रशंसा करके अर्जुनको कर्मयोगके लिये आज्ञा दी गयी है और यह कहा गया है कि बुद्धियुक्त मनुष्य कर्मफलका त्याग करके 'अनामय

पद' को प्राप्त हो जाता है (२।५१); इस कारण भी यहाँ 'बुद्धियोगात्' पदका प्रकरणितरुद्ध 'ज्ञानयोग' अर्थ मानना नहीं बन सकता। क्योंकि ज्ञानयोगीके लिये यह कहना नहीं बनता कि वह कर्मफलका त्याग करके अनामय पदको प्राप्त होता है; वह तो अपनेको कर्मका कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिये फल्स्यागकी बात ही कहाँ रह जाती है ?

प्रश्न-बुद्धियोगकी अपेक्षा सकाम कर्मको अत्यन्त ही निम्नश्रेणीका बतलानेका क्या भाव है तथा यहाँ 'कर्म' पद-का अर्थ निपिद्ध कर्म मान लिया जाय तो क्या आपत्ति हैं ?

उत्तर-समस्त कर्मोंको बुद्धियोगकी अपेक्षा अत्यन्त नीचा बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि मकाम कर्मोंका फल नागवान् क्षणिक सुग्वकी प्राप्ति है और कर्मयोगका फल परमात्माकी प्राप्ति है। अतः दोनोंमें दिन और रातकी भाँति महान् अन्तर है। यहाँ कर्म पदका अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान् दु:खोंकी, प्राप्ति है। इसलिये उनकी तुलना बुद्धियोगका महत्त्व दिखलानेके लिये नहीं की जा सकती।

प्रश्न—'बुद्धौ' पद किसका वाचक है और अर्जुनको उसका आश्रय लेनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिस समबुद्धिका प्रकरण चल रहा है, उसीका वाचक यहाँ 'बुद्धी' पद है; उसका आश्रय लेनेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते और हरेक कर्म करते समय तुम निरन्तर समभावमें स्थित रहनेकी चेटा करते रहो, यही कल्याणप्राप्तिका सुगम उपाय है।

प्रश्न—कर्मफलके हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भात दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मोंमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामना करके कर्मफलप्राप्तिके कारण वन जाते हैं, वे दीन हैं अर्थात् दयाके पात्र हैं; इसलिये तुमको वैसा नहीं बनना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनको समताका आश्रय लेनेकी आज्ञा देकर अब दो श्लोकोंमें उस समतारूप बुद्धिसे युक्त महापुरुषोंकी प्रशंसा करते हुए भगवान् अर्जुनको कर्मयोगका अनुष्ठान करनेकी पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाने हैं—

#### बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोंशलम्॥ ५०॥

समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमें त्याग देता है अर्थात् उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योगमें लग जाः यह समत्वरूप योग ही कर्मोंमें कुशलना है अर्थात् कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है॥ ५०॥

प्रश्न-'समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमें त्याग देता है' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म-जन्मान्तरमें और इस जन्ममें किये हुए जितने भी पुण्य-कर्म और पापकर्म संस्काररूपसे अन्तःकरणमें सिव्वत रहते हैं, उन समस्त कमोंको समबुद्धिसे युक्त कर्मयोगी इसी लोकमें त्याग देता है—अर्थात् इस वर्तमान जन्ममें ही वह उन समस्त कमोंसे मुक्त हो जाता है। उसका उन कमोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये उसके कर्म पुनर्जन्मरूप फल नहीं दे सकते। क्योंकि निःखार्थ-भावसे केवल लोकहितार्थ किये हुए कमोंसे उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं (४।२३)। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पापकर्मका भी त्याग हो जाता है; क्योंकि पापकर्म तो उसके द्वारा खरूपसे ही छूट जाते

हैं और शास्त्रविहित पुण्यकमोंमें फलासक्तिका त्याग होनेसे वे कर्म 'अकर्म' बन जाते हैं ( १ । २० ), अतण्य उनका भी एक प्रकारने त्याग हो हो गया ।

प्रश्न-इसमे त् समत्वरूप योगमें लग जा, इस कथन-का क्या भाव है ?

उत्तर-इसमे यह भाव दिख्लाया गया है कि समबुद्धिये युक्त हुआ योगी जीवन्नुक्त हो जाता है, इसिलिये तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिये।

१४-यह समन्त्ररूप योग ही कर्मोमें कुशलता है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमे यह दिग्वलाया गया है कि कर्म खाभाविक ही मनुष्यको बन्धनमें डालनेवाले होते हैं और बिना कर्म किये कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ-न-कुछ उसे करना ही पड़ता है; ऐसी परिस्थितिमें कर्मोंसे छूटने-की सबसे अच्छी युक्ति समक्ष्योग है। इस समबुद्धिसे युक्त होकर कर्म करनेवाला मनुष्य इसके प्रभावसे उनके हैं। साधनकालमें समबुद्धिसे कर्म करनेकी चेटा की जाती बन्धनमें नहीं आता। इसलिये कर्मीमें 'योग' ही कुशलता है और सिद्धावस्थामें समत्वमें पूर्ण स्थिति होती है।

## कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥५१॥

क्योंकि समबुद्धिसे युक्त श्रानीजन कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागकर जनमरूप वन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१ ॥

प्रश्न-- 'हि' पदका क्या भाव है ?

उत्तर-'हि' पद हेतुबाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि-पूर्वक कमीका करना किस कारणये कुशलता है, वह बात इस इलोकमें बतलायी जाती है।

प्रश्न—'मुद्भियुक्ताः' पद किनका वाचक है और उनको 'मनीपिणः' कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—जो पूर्वोक्त समबुद्धिमे युक्त हैं अर्थात् जिनमें सममावर्का अठळ स्थिति हो गर्या है, ऐसे कर्मयोगियोंका बाचक यहाँ 'बुद्धियुक्ताः' पद है । उनको 'मनीपिगः' कहकर यह भाव दिख्लाया गया है कि जो इस प्रकार सममावि युक्त होकर अपने मनुष्य-जन्मको सफल कर लेते है, वे ही वास्तवमें बुद्धिमान् और ज्ञानी हैंं जो साक्षात् मृक्तिके द्वाररूप इस मनुष्यश्ररीरको पाकर भी भोगोंने फँसे रहते हैं, वे बुद्धिमान् नहीं हैं (५।२२)।

प्रश्न– उन बुद्धियुक्त मनुष्योंका कमेंग्नि उत्पन्न होनेत्राले फलको त्यागकर जन्मरूप बन्यनसे मुक्त हो जाना क्या है !

उत्तर-समतारूप योगके प्रभावसे उनका जो जन्म-जन्मान्तर्ने और इस जन्ममें किये हुए समस्त कमींके फलसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर बार-बार जन्मने और मरनेके चक्र ने सदाके लिये छूट जाना है, यही उनका कमोंसे उत्पन्न होनेवाले फलका त्याग करके जन्म-बन्धनसे मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणोंके कार्यरूप सांसारिक पदार्थोंने आसक्ति ही पुनर्जन्मका हेनु है (१३।२१), उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है; इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता।

प्रश्न-ऐसे पुरुषोंका निर्विकार (अनामय) परम पदको प्राप्त हो जाना क्या है !

उत्तर-जहाँ राग-देप आदि कछेशोंका, शुभाशुभ कर्मी-का, हर्ष-शोकादि विकारोंका और समस्त दोपोंका सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृतिक कार्यसे सर्वथा अतीत है, जो भगवान्से सर्वथा अनिज मगवान्का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं छोठते, उस परम धामका वाचक 'अनामय पद' है । अतः भगवान्के परमधामको प्राप्त हो जाना, सिच्चानन्दवन निर्गुण निराकार या सगुण-साकार परमात्माको प्राप्त हो जाना, परम गतिको प्राप्त हो जाना या अमृतत्कको प्राप्त हो जाना —यह सब एक ही बात है। वास्तवमें कोई भेद नहीं है, साधकोंकी मान्यताका ही भेद है।

सम्दन्ध—भगवान्ने कर्मयोगके आचरणद्वारा अनामय पदकी प्राप्ति बतटायोः इसपर अर्जुनको य**ह** जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पदकी प्राप्ति मुझे कव और कैसे होगी ? इसके लिये भगवान् दो श्र्टोकोंमें कहते हैं——

# यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥

जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको भलीभाँति पार कर जायगी, उस समय तू सुने हुए और सुननेमें थानेवाले इस लोक और परलोकसम्बन्धी सभी भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा ॥ ५२ ॥

गी० त० वि० १३-

प्रभ-'मोहकलिल' क्या है ? और बुद्धिका उसको भलीभाँति पार कर जाना किसे कहते हैं ?

उत्तर—खजन-बान्धवोंके वधकी आशङ्कासे स्नेहवश अर्जुनके हृदयमें जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'कश्मल' बतलाया गया है, यहाँ 'मोहकालिल' से उसीका लक्ष्य है। और इसी 'मोह-कालिल' के कारण अर्जुन 'धर्मसम्पूडचेताः' होकर अपना कर्तन्य निश्चय करनेमें असमर्थ हो गये थे। यह 'मोहकालिल' एक प्रकारका आवरणयुक्त 'मल' दोष है, जो बुद्धिको निश्चयभूमितक न पहुँचने देकर अपनेमें ही फँसाये रखता है।

सत्सङ्गसे उत्पन्न विवेकद्वारा नित्य-अनित्य और कर्तव्य-अकर्तव्यका निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामनाके त्यागपूर्वक भगवत्परायण होकर निष्कामभावसे कर्म करते रहनेसे इस आवरणयुक्त मलदोषका जो सर्वथा नाश हो जाना है,यही बुद्धिका मोहरूपी कलिलको पार कर जाना है।

प्रश्न-'श्रुत' और 'श्रोतन्य'—इन दोनों शब्दोंसे
किनका लक्ष्य है ? और उनसे वैराग्यको प्राप्त होना
क्या है ?

उत्तर-इस लोक और परलोकके जितने भी
भोगेश्वर्यादि आजतक देखने, सुनने और अनुभवमें आ चुके
हैं उनका नाम 'श्रुत' है और भविष्यमें जो देखे,
सुने और अनुभव किये जा सकते हैं उन्हें 'श्रोतत्र्य'
कहते हैं। उन सबको दुःखके हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसिक्तका सर्वथा अभाव हो जाना है,
यही उनसे वैराग्यको प्राप्त होना है। भगवान् कहते
हैं कि मोहके नाश होनेपर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक्
प्रकारमे खाभाविक स्थितिमें पहुँच जायगी, तब तुम्हें
इस लोक और परलोकके समम्त क्षणिक पदार्थोंसे
यथार्थ वैराग्य हो जायगा।

#### श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥५३॥

भाँति-भाँतिके वचनोंको सुननेसे विचितित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मामें अचल और स्थिर ठहर जायगी, तब तु योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात् तेरा परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३ ॥

प्रभ-'श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धि' का क्या खरूप है !

उत्तर-इस लोक और परलोकके भोगैश्वर्य और उनकी
प्राप्तिके साधनोंके सम्बन्धमें भाँति-भाँतिके वचनोंको
सुननेसे बुद्धिने विश्विसता आ जाती है; इसके कारण वह
एक निश्चयपर निश्चलरूपसे नहीं टिक सकती, अभी एक
बातको अच्छी समझती है, तो कुछ ही समय बाद दूसरी
बातको अच्छी मानने लगती है । ऐसी विश्विस और
अनिश्चयामिका बुद्धिको यहाँ 'श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धि'
कहा गया है । यह बुद्धिका विश्वेपदोष है ।

प्रश्न-उसका परमात्मामें अचल और स्थिर ठहर जाना क्या है !

उत्तर—मोहरूप दलदलसे पार हो जानेके कारण इस लोक और परलोककं भोगोंसे सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि-का जो विक्षेपदोषसे सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मामें ही स्थायीम्हपने निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मामें अचल और स्थिर ठहर जाना है।

प्रश्न-उस समय 'योग'का प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर-यहाँ भोग' शब्द परमात्माके साथ नित्य और पूर्ण संयोगका वाचक है । क्योंकि यह मल, विक्षेप और आवरणरोपने रहित विवेक-वैगम्यसम्पन्न और परमात्मा-में निश्चलहरूपमे स्थित बुद्धिका फल है तथा इसके बाद ही अर्जुनने परमात्माको प्राप्त स्थितप्रज्ञ पुरुपोंके लक्षण पूछे हैं इससे भी यही सिद्ध होता है ।

प्रश्न-पचासवें क्लोकमें तो योगका अर्थ समत्व किया गया है और यहाँ उसे परमात्माकी प्राप्तिका वाचक माना गया है; इसका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर-वहाँ योगरूपी साधनके लिये चेष्टा करनेकी बात कही गयी है, और यहाँ 'स्थिरबुद्धि' होनेके बाद फल्रूपमें प्राप्त होनेवाले योगकी बात है । इसीसे यहाँ 'योग' शब्दको परमात्माकी प्राप्तिका वाचक माना गया है। गीतामें 'योग' और 'योगी' शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणोंके अनुसार प्रसङ्गानुकूल विभिन्न अर्थोमें आये हैं।

#### योग

- (१) कर्मयोग—अ०६। ३—यहाँ योगमें आरूद होनेकी इच्छावालेके लिये कर्म कर्तन्य बताये गये हैं। इस कारण योग शब्द कर्मयोगका वाचक है।
- (२) ध्यानयोग—अ०६। १९—वायुरहित स्थानमें स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरताका वर्णन होनेके कारण यहाँ 'योग' शब्द ध्यानयोगका वाचक है।
- (३) समत्वयोग—अ०२। ४८—योगमें स्थित होकर, आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समबुद्धि होकर कमेंकि करनेकी आज्ञा होनेसे यहाँ 'योग' शब्द समत्वयोगका वाचक है।
- (४) भगवरप्रभावक्षप योग अ०९।५ इसमें आश्चर्य-जनक प्रभाव दिखलानेका वर्णन होनेसे यह शक्ति अथवा प्रभावका वाचक है।
- (५) भक्तियोग—अ०१४।२६—निरन्तर अन्यभिचार-रूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यहाँ 'योग' शब्द भक्तियोगका वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट 'भक्तियोग' शब्दका उल्लेख ही हुआ है।
- (६) अष्टाङ्गयोग—अ०४।२८—यहाँ 'योग' शब्दका अर्थ 'सांख्ययोग' अथवा 'कर्मयोग' नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द ब्यापक हैं। यहाँ यज्ञके नामसे जिन साधनोंका वर्गन है वे सभी इन दोनों योगोंके अन्तर्गत आ जाते हैं इसलिये 'योग' शब्दका अर्थ 'अष्टाङ्गयोग' ही लेना ठीक माद्यम होता है।
- (७) सांख्ययोग---अ० १३।२४-इसमें सांख्ययोगके

विशेषणके रूपमें आने से यह सांख्ययोगका वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसङ्गानुसार समझ लेना चाहिये।

#### योगी

- (१) ईश्वर—अ० १०। १७—भगवान् श्रीकृष्णका सम्बोधन होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द ईश्वरका वाचक है।
- (२) आत्मज्ञानी—अ०६।३२—अपने समान सबको देखनेका वर्णन होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द आत्म-ज्ञानीका वाचक है।
- (३) सिद्ध भक्त—अ० १२। १४-परमात्मामें मन, बुद्धिको अर्पित बताये जानेके कारण तथा 'मद्भक्त' का विशेषण होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द सिद्ध भक्तका वाचक है।
- (४) कर्मयोगी—अ० ५। ११—आसक्तिको त्यागकर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करनेका कथन होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द कर्मयोगीका वाचक है।
- (५) सांख्ययोगी—अ०५।२४—अभेदरूपसे ब्रह्मकी प्राप्ति इसका फल होनेके कारण यह सांख्य-योगीका वाचक है।
- (६) भक्तियोगी—अ०८। १४—अनन्यचित्तसे नित्य-निरन्तर भगवान्के स्मरणका उल्लेख होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द भक्तियोगीका वाचक है।
- (७) साधकयोगी—अ० ६ । ४५-प्रय**त्नसे परमग**ति मिलनेका उल्लेब होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द साधकयोगीका वाचक है।
- (८) ध्यानयोगी—अ०६। १०—एकान्त स्थानमें स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मामें लगानेकी प्रेरणा होनेसे यहाँ भ्योगीश शब्द ध्यानयोगीका वाचक है।
- (९) सकामकर्मी—अ०८।२५—वापस छौटनेका उल्लेख होनेसे यहाँ 'योगी' शब्द सकामकर्मीका वाचक है।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकोंमें भगवान्ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदलको सर्वथा पार कर जायगी तथा तुम इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंसे क्रिक हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मामें निश्चल उहर जायगी, तय तुम परमात्माको प्राप्त हो जाओगे। इसपर परमात्माको प्राप्त स्थितप्रज्ञ सिद्धयोगिकै लक्षण और भाषरण जाननेकी इच्छासे अर्जुन पूछते हैं—

अर्जुन उवाच

# स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः किं प्रभाषत किमासीत व्रजेत किम् ॥ ५४॥

अर्जुन वार्ट—हे केशव ! समाधिमें स्थित परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरबुद्धि पुरुषका क्या लक्षण है ? वह स्थिरवुद्धि पुरुप कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है ? ॥ ५४ ॥

प्रभ-यहाँ 'केशव' सम्बोधनका क्या भाव है ? उत्तर-क, अ, ईश और य-इन चारोंके मिलनेसे 'केशव' पर बनता है । अतः क-ब्रह्मा, अ-विष्णु, ईश-शिव, ये तीनों जिसके ब-वपु अर्थात् स्वरूप हों, उसको केशव कहते हैं । यहाँ अर्जुन भगवान्को 'केशव' नाम-से सम्बोधित करके यह भाव दिख्यत्रते हैं कि आप समस्त जगत्के सृजन, संरक्षण और संहार करनेवाले, सर्वशक्तिमान् साक्षात् सर्वज़ परमेश्वर हैं; अतः आप ही मेरे प्रश्लोका यथार्थ उत्तर दे सकते हैं ।

प्रश्न-'स्थितप्रज्ञस्व' पदके साथ 'समाधिस्थस्य' विशेषणके प्रयोगका क्या नाव है !

उत्तर- पूर्वश्लोकने भगवान्ने अर्जुनमे यह बात कहीं थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधिम अर्थात् परमात्मामे अचल भावसे ठहर जायगी, तब तुम योगको प्राप्त होओगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान् से उस सिद्ध पुरुषके उक्षण जानना चाहते हैं, जो परमात्माको प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्माने सदाके लिये अचल और स्थिर हो गयी है। यही भाव स्पट करनेके लिये 'स्थितप्रज्ञस्य'के साथ 'समाधिस्थस्य' विशेषणका प्रयोग किया गया है।

श्रभ-उपर्युक्त अवस्था परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुपकी अक्रिय-अवस्था माननी चाहिये अथवा सिक्रय-अवस्था ?

उत्तर-दोनों ही अवस्थाएँ माननी चाहिये; अर्जुनने भी यहाँ दोनोंकी ही वातें पूर्छा हैं-'कि प्रभावेत' और 'कि बजेत' से सिक्रयकी और 'किमासीत'से अकियकी ।

पश्च-'भाषा' शब्दका अर्थ 'बाणी' न करके 'लक्षण'
कैसे किया !

उत्तर-स्थिरबुद्धि पुरुपकी वाणीके विषयमें 'किं प्रभापत' अर्थात् वह कैंमे बोळता है-इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है, इस कारण यहाँ 'भाषा' राज्यका अर्थ 'वाणी' न करके 'भाष्यते कथ्यते अनया इति भाषा'— जिसके द्वारा वस्तुका खरूप वतलाया जाय, उस लक्षण-का नाम 'भाषा' है-इस न्युत्पत्तिके अनुसार 'भाषा' का अर्थ 'लक्षण' किया गया है; प्रचलित भाषामें भी 'परिभाषा' राज्य लक्षणका ही पर्याय हैं। उसी अर्थने यहाँ 'भाषा' प्रका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोलता है ? कैसे बेठता है ? कैसे चलता है ? इन प्रश्नोंमें क्या साधारण बोलने, बेंठने और चलनेकी बात है या और कुछ विशेषता है ?

उत्तर-परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुषकी सभी वातों में विशेषता होती है; अत्रण्य उसका साधारण बोलना, बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। किन्तु यहाँ साधारण बोलने, बैठने और चलनेकी बात नहीं है; यहाँ बोलनेमे ताल्पर्य है-उसके वचन मनके किन भावों से भावित होते हैं ? बेठनेसे ताल्पर्य है-ज्यवहाररहित काल्में उसकी कैसी अवस्था होती है ? और चलनेसे ताल्पर्य है-उसके आचरण कैसे होते हैं ?

सम्बन्ध-पूर्वरलोक वे अर्जुनने परमात्माको प्राप्त हुए सिद्ध योगीके विषयमें चार बातें पृष्टी हैं; इन चारों बातोंका उत्तर भगवान्ने अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त दिया है, बीचमें प्रसङ्गवश दूसरी बातें भी कही हैं। इस अभारों रहोकों अर्जुनके पहले प्रश्नका उत्तर संक्षेपमें देते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

### प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येबात्मना तुष्टः स्थितप्रजस्तदोच्यते ॥ ५५॥

थीभगवान् षेछि —हे अर्धुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को मलीभाँति त्याग देता है और आत्मास आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है। उस कालमें बह स्थितप्रक्ष कहा जाता है॥ ५५॥

प्रश्न-'सर्वान्' विशेषणके सहित'कामान्' पद किनका बाचक है ? और उनका मळीमाँति त्याग कर देना क्या है ?

उत्तर-इस लोक या परलोकके किसी भी पदार्थके संयोग या वियोगकी जो किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारकी मन्द या तीव कामनाएँ मनुष्यके अन्तः करणमे हुआ करती हैं, उन सबका बाचक यहाँ 'सर्वान्' विशेषणके सहित 'कामान्' पद है। इनके बासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सबसे सदाके लिये सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है।

प्रभ-वासना, मृहा, इच्छा और तृष्णाने क्या अन्तर है?
उत्तर-हारीर, खी, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि
अनुकूल पदार्थिके वन रहनेकी और प्रतिकृल पदार्थिके नष्ट
हो जानेकी जो राग-देपजनित मृक्ष्म कामना है, जिसका
स्वरूप विकसित नहीं होता उमे 'वासना' कहते हैं। किसी
अनुकृल वस्तुके अभावका बीध होनेपर जो चित्तनें ऐसा भाव
होता है कि अमुक वस्तुकी आवस्यकता है, उसके बिना काम
नहीं चलेगा-इस अपेक्षाष्ट्रप कामनाका नाम 'स्पृहा' हैं।
यह कामनाका वासनाकी अपेक्षा विकसितक्तप है। जिस
अनुकूल वस्तुका अभाव होता है उसके मिलनेकी और
प्रतिकृलके विनाशको या न मिलनेकी प्रकट कामनाका
नाम 'इच्छा' है; यह कामनाका पूर्ण विकसितक्तप है और
र्क्षा, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो
उनके अधिकाधिक बढ़नेकी इच्छा है, उसको 'तृष्णा'
कहते हैं। यह कामनाका बहुत स्थूल रूप है।

प्रश्न-यहाँ 'कामान्' के साथ 'मनोगतान्' विशेषण देनेका क्या भाव है ?

उत्तर- इससे यह भाव दिखळाया गया है कि कामनाका वासस्थान मन है (३। ४०); अतएव दुद्धिके साथ-साथ जब मन परमात्मामें अटल स्थिर हो जाता है, तब इन सबका सर्वथा अभाव हो जाता है। इसिल्ये यह समझना चाहिये कि जबतक साधकके मनमें रहनेवाली कामनाओंका सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, तबतक उसकी दुद्धि स्थिर नहीं है।

प्रश्न-आत्मासे आत्मामें ही सन्तृष्ट रहना क्या है ? उत्तर-अन्तःकरणमें स्थित समस्त कामनाओंका सर्वधा अमाव हो जानेके बाद समस्त दश्य-जगत्मे सर्वधा अतीत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध परमात्माके यथार्य स्रक्षपको प्रत्यक्ष करके जो उसीमें नित्य तृप्त हो जाना है—यही आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहना है। तीसरे अध्यायके सतरहवे स्रोकमें भी महापुरुषके वक्षणोंने आत्मामें ही तृप्ति और आत्मामें ही सन्तुष्ट रहनेकी वात कही गयी है।

प्रश्न-उस समय वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, इस कथनका क्या भाव है!

उत्तर-इससे यह भाव दिखळाया गया है कि कर्मयोगका साधन करते-करते जब योगीकी उपर्युक्त स्थिति हो जाय, तब समझना चाहिये कि उसकी बुद्धि परमात्मामें अउल स्थित हो गयी है अर्थात् वह योगी परमात्माको प्राप्त हो चुका है।

सम्बन्ध—स्थितप्रज्ञके विषयमें अर्जुनने चार चातें पूछी हैं, उनमेंसे पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बादके तीनो प्रश्नोंका उसमे अन्तर्भाव हो जाता है। इस दृष्टिसे तो अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त उस एक ही प्रश्नका उत्तर है; पर अन्य तीन प्रश्नोंका मेद समझनेके िये ऐसा समझना चाहिये कि अब दो श्लोकोंमें 'स्थित-प्रज्ञ कैसे बोलता है' इस दूसरे प्रश्नका उत्तर दिया जाता है—

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः वीतरागभयकोधः सुखेषु विगतस्पृहः । स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्वेग नहीं होता, सुर्खोकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है ॥ ५६ ॥

प्रभ-दु:खेषु अनुद्धिग्नमनाः' का क्या भाव है ? उत्तर-इससे स्थिरबुद्धि मनुष्यके अन्तःकरणमें उद्देग-का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बद्धि परमात्माके खरूपमें अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषको साधारण दु:खोंकी तो बात ही क्या है, भारी-से-भारी दु:ख भी उस स्थितिसे विचलित नहीं कर सकते (६।२२)। शखोंद्वारा शरीर-का काटा जाना, अत्यन्त दुःसह सरदी गरमी, वर्षा और बिजली आदिसे होनेवाली शारीरिक पीड़ा, अति उक्कट रोगजनित व्यथा, प्रियसे भी प्रिय वस्तुका आकस्मिक वियोग, बिना ही कारण संसारमें महान् अपमान एवं तिर-स्कार और निन्दादिका हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान् दु:खोंके कारण हैं, वे सब एक साय उप-स्थित होकर भी उसके मनमें किञ्चिनमात्र भी उद्देग नहीं उत्पन्न कर सकते । इस कारण उसके वचनोंमें भी सर्वदा उद्देगका अभाव होता है; यदि लोकसंप्रहके लिये उसके द्वारा शरीर या वाणीसे कहीं उद्देनका भाव दिखलाया जाय तो वह वास्तवमें उद्गेग नहीं है।

प्रश्न-'सुखेषु विगतस्पृहः' का क्या भाव है ?

उत्तर-इससे स्थिरबुद्धि मनुष्यकं अन्तःकरणमें स्पृहा-म्हा दोषका सर्वथा अभाव दिख्ळाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह दुःख और सुख दोनोंमें सदा ही सम रहता है (१२।१३; १४।२४), जिस प्रकार बड़े-से-बड़ा दुःख उसे अपनी स्थितिसे विचित्रत नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े-से-बड़ा सुख भी उसके अन्तःकरणमें किश्चिन्मात्र भी स्पृहाका भाव नहीं उत्पन्न कर सकता; इस कारण उसकी वाणीमें स्पृहाके दोषका सर्वथा अभाव होता है। यदि छोकसंग्रहके छिये उसके द्वारा शरीर या वागीसे कहीं स्पृहा- का भाव दिखलाया जाय तो वह वास्तवमें स्पृहा नहीं है। श्रभ-'वीतरागभयकोधः' का क्या भाव है ?

उत्तर-इससेस्थिरबुद्धि योगीके अन्त:करणऔरवाणीमें आसक्ति, भय और कोधका सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थितिमें किसी भी घटनासे उसके अन्तःकरणमें न तो किसी प्रकारकी आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकारका जरा भी भय हो सकता है और न कोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसक्ति, भय और क्रोधके भावोंसे रहित शान्त और सरल होती है। लोकसंप्रहके लिये उसके शरीर या वाणीकी कियाद्वारा आसक्ति, भय या क्रोधका भाव दिखलाया जा सकता है; पर बास्तवमें उसके मन या वाणीमें किसी तरहका कोई विकार नहीं रहता। केवल वाणीको उपर्युक्त समस्त विकारोंसे रहित करके बोलना तो किसी भी धैर्ययुक्त बुद्धि-मान पुरुषके लिये भी सम्भव हैं; पर उसके अन्त.करणमें विकार हुए बिना नहीं रह सकते, इस कारण यहाँ भगतानने 'स्थिरबुद्धि पुरुष कैमे बोलता है?' इस प्रभके उत्तरमें उसकी वाणीकी ऊपरी किया न बतलाकर उसके मनके भावोंका वर्गन किया है। अतः इसमे यह समझना चाहिये कि स्थिर-बुद्धि योगीकी वाणी भी वास्तवमें उसके अन्तःकरणके अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है।

प्रश्न-ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिग्वलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त योगी ही वास्तवमें भीनि' अर्थात् वाणीका संयम करनेवाला है और वही स्थिरबुद्धि है; जिसके अन्तः करण और इन्द्रियोंमें विकार भरे हैं, वह वाणीका संयमी होनेपर भी स्थिरबुद्धि नहीं हो सकता।

### यः सर्वत्रानभिरनेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५७॥

जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥

प्रश्न-'सर्वत्र अनभिस्तेहः' का क्या भाव है ?

उत्तर—इससे स्थिरबुद्धि योगीमें अभिस्नेहका अर्थात् ममतापूर्वक होनेवाली सांसारिक आसक्तिका सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुम्बवालोंमें ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन-रात उनमें मोहित हुए रहते हैं तथा उनके हरेक बचनमें उस मोहयुक्त स्नेहके भाव टफ्कते रहते हैं, स्थिरबुद्धि योगी-में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणीमें ममता और आसक्तियुक्त प्रेम नहीं रहता। इसलिये उसकी वाणी भी ममता और आसक्तिके दोषसे सर्वथा रहित, शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम-क्रोध आदि सारे विकारोंकी मूल है। इसलिये आसक्तिके अभावसे अन्य सारे विकारोंका अभाव समझ लेना चाहिये।

प्रश्न-'शुभाशुभम्' पद किसका वाचक है तथा उसके साथ 'तत्' पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखळाया है ?

उत्तर-जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं, उन्होंका वाचक यहाँ 'ग्रुभाग्रुभम' पर है। वास्तवमें स्थिरबुद्धि योगीका संसारकी किसी भी वस्तुमें अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता; केवल व्यावहारिक दिखे जो उसके मन, इन्द्रिय और शरीरके अनुकूल दिखलायी देती हो उसे ग्रुभ और जो प्रतिकूल दिखलायी देती हो उसे अग्रुभ बतलानेके लिये यहाँ 'ग्रुमा-ग्रुभम' पर दिया गया है। इसके साथ 'तत्' परका दो बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएँ अनन्त हैं; उनमेंसे जिस-जिस वस्तुके साथ उस योगीका संयोग होता है उस-उसके संयोगमें उसका कैसा भाव रहता है—यही यहाँ बतलाया गया है।

प्रभ-'न अभिनन्दति'का क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शुभाशुभ वस्तुओं में किसी भी शुभ अर्थात् अनुकूल वस्तु-का संयोग होनेपर साधारण मनुष्योंके अन्तःकरणमें बड़ा हर्प होता है, अतएव वे हर्प में मान होकर वाणीद्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तुकी स्तृति किया करते हैं; किन्तु स्थिरबुद्धि योगीका अत्यन्त अनुकूल वस्तु-के साथ संयोग होनेपर भी उसके अन्तःकरणमें किश्चिन्मात्र भी हर्पका विकार नहीं होता (५।२०)। इस कारण उसकी बाणी भी हर्पके विकार सर्वथा शून्य होती है, वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणीकी हर्पगर्भित स्तृति नहीं करता। यदि उसके शरीर या वाणीद्वारा लोकसंप्रहके लिये कोई हर्पका भाव प्रकट किया जाता है या स्तृति की जाती है तो वह हर्पका विकार नहीं है।

प्रश्न- 'न द्वेष्टि' का क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तुकी प्राप्तिनें साधारण मनुष्योंको बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकृल वस्तुके प्राप्त होनेपर वे उससे देष करते हैं, उनके अन्त: करणमें बड़ा क्षोभ होता है, वे उस वस्तुकी देषभरी निन्दा किया करते हैं; पर स्थिरबुद्धि योगीका अत्यन्त प्रतिकृलवस्तुके साथ संयोग होनेपर भी उसके अन्त:-करणमें किश्चिन्मात्र भी देषभाव नहीं उत्पन्न होता । उस वस्तुके संयोगसे किसी प्रकारका जरा-सा भी उद्देग या विकार नहीं होता । उसका अन्त:करण हरेक वस्तुकी प्राप्तिमें सम, शान्त और निर्विकार रहता है (५ । २ ० )। इस कारण वह किसी भी प्रतिकृल वस्तु या प्राणीकी देषपूर्ण निन्दा नहीं करता । ऐसे महापुरुषकी वाणीद्वारा यदि लोकसंप्रहके लिये किसी प्राणी या वस्तुको कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निन्दा की जाती है तो वह वास्तवमें निन्दा नहीं है, क्योंकि उसका किसीमें देषभाव नहीं है।

प्रश्न-उसकी बुद्धि स्थिर है--इस कथनका क्या भाव है!

उत्तर-इसमे यह भाव दिख्ळाया गया है कि जो महाः पुरुष उपर्यक्त लक्षणोंसे सम्पन्न हों, जिनके अन्तः करण और इन्द्रियोंमें किसी भी वस्तु या प्राणीके संयोग-वियोगेंपे किसी भी घटनामे किसी प्रकारका तिक भी विकार कभी न होता हो, उनको स्थिर्बुद्धि योगी समझना चाहिये।

प्रश्न-इन दो स्ठोकों में बोलनेकी बात तो स्पष्टरूपसे कहीं नहीं आयी हैं; फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें 'वह कैसे बोलता है ?' इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ? उत्तर—यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलनेकी बात नहीं है। केवल वाणीकी बात हो, तब तो कोई भी दम्भी या पाखण्डी मनुष्य भी रटकर अच्छी-से-अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थमें मनके भावों-की प्रधानता है। इन दो खोकोंमें बतलाये हुए मानसिक भावोंके अनुसार, इन भावोंसे भावित जो वाणी होती है उसी-से भगवान्का ताल्पर्य है। इसीलिये इनमें वाणीकी स्पष्ट बात न कहकर मानसिक भावोंकी बात कही गयी है।

सम्बन्ध-'स्थिरबुद्धिशाटा योगी कैसे बोलता है ?' इस दूमरे प्रश्नका उत्तर समाप्त करके अब भगवान् 'वह कैसे बैठता है ?' इस तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि स्थितप्रज्ञ पुरुपकी इन्द्रियोंका सर्वधा उसके क्यामें हो जाना और आसक्तिसे रहित होकर अपने-अपने विषयोसे उपरत हो जाना ही स्थितप्रज्ञ पुरुषका बैठना है—

# यदा संहरते चायं कूमें।ऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५८॥

और कछुआ सब ओरसे अपने अङ्गोंको जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ( ऐसा समझना चाहिये )॥ ५८॥

प्रश्न-कलुएकी भाँति इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारमे हुटा रहेना क्या है ?

उत्तर-जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अङ्गोंको सव-ओरमे सङ्कृचिन करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि कालमें जो वशमें की हुई समस्त इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको इन्द्रियोंके समस्त भोगोंसे हटा लेना है, किसी भी इन्द्रियको किसी भी भोगकी ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इन्द्रियोंमें मन और बुद्धिको विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना है-यही कछुण्को भाँति इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे हटा लेना है। अपरमे इन्द्रियोंके स्थानोंको बंद करके स्थूल विषयोंसे इन्द्रियोंको हटा लेनेपर भी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ विषयों-की ओर दौड़ती रहती हैं, इसी कारण साधारण मनुष्य खममें और मनोराज्यों इन्द्रियोंद्वास सूक्ष्म विषयोंका उपमोग करता

रहता है; यहाँ 'सर्वशः' पदका प्रयोग करके इस प्रकारके विषयोपभोगसे भी इन्द्रियोंको सर्वथा हटा छेनेकी बात कर्हा गयी है ।

प्रश्न—उसकी बुद्धि स्थिर हैं - इस कथनका क्या भाव है? उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखलाया है कि जिसकी इन्द्रियों सब प्रकारसे ऐसी बशन की हुई है कि उनमे मन और बुद्धिको विपयोंकी ओर आकर्षित करनेकी जरा मी शक्ति नहीं रह गयी है और इस प्रकारमे बशने की हुई अपनी इन्द्रियोंको जो सर्वथा विपयोंसे हुटा लेता है, उसीकी बुद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इन्द्रियों बशमें नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती; क्योंकि इन्द्रियाँ मन और बुद्धिको बलात्कारसे विषय-सेननमें लगा देती हैं।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें तिसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए स्थितप्रक्षक बैठनेका प्रकार बतलाकर अब उसमें होनेबाली शङ्काओंका समाधान करनेक लिये अन्य प्रकारसे किये जानेबाले इन्द्रियसंयमकी अपेक्षा स्थितप्रक्षके इन्द्रियसंयमकी विलक्षणता दिक्लाते हैं—

# विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥ ५९॥

इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रश्न पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ॥ ५९ ॥

प्रश्न-यहाँ 'निराहारस्य' विशेषणके सहित 'देहिनः' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—संसारमें जो भो जनका परित्याग कर देता है, उसे 'निराहार' कहते हैं; परन्तु यहाँ 'निराहारस्य' पदका प्रयोग इस अर्थमें नहीं है, क्योंकि यहाँ 'निरायाः' पदमें बहुवचनका प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जानेकी वात कहीं गयी है। भोजनके त्यागसे तो केवल जिह्ना-इन्द्रियके विषयको ही निवृत्ति होती है; शब्द, स्पर्श, रूप और गन्यकी निवृत्ति नहीं होती। अतः यह समझना चाहिये कि जिस इन्द्रियका जो विषय है, वही उसका आहार है — इस दृष्टिसे जो सभी इन्द्रियोंके द्वारा समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्यका वाचक यहाँ 'निरा-हारस्य' विशेषणके सहित 'देहिनः' पद है।

प्रश्न-ऐसे मनुष्यके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु उनमे रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिख्छाया गया है कि विषयोंका परित्याग कर देनेवाळा अज्ञानी भी ऊपरसे तो कछु की भाँति अपनी इन्द्रियोंको विषयोंमे हटा सकता है; किन्तु उसकी उन विषयोंमें आसक्ति बनी रहती है, आसक्तिका नाश नहीं होता। इस कारण उसकी इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ विषयोंकी ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अन्तः करणको स्थिर नहीं होने देतीं। निम्नलिखित उदाहरणोंसे यह बात ठीक समझमें आ सकती है।

रोगया मृत्युके भयसे अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषयका या अधिक विषयोंका त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषयका परित्याग करता है तब उस विषयकी निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयोंका त्याग करनेसे समस्त विपयोंकी निवृत्ति भी हो सकती है; परन्तु वह निवृत्ति हठ, भय या अन्य किसी कारणसे आसक्ति रहते ही होती है, ऐसी निवृत्तिसे वस्तुत: आसक्तिकी निवृत्ति नहीं हो सकती !

दम्भी मनुष्य लोगोंको दिखलानेके लिये किसी समय जब बाहरसे दसों इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंका परित्याग कर देता है तब ऊपरसे तो विषयोंकी निवृत्ति हो जाती है, परन्तु आसक्ति रहनेके कारण मनके द्वारा वह इन्द्रियों-के विषयोंका चिन्तन करता रहता है (३।६); अतः उसकी आसक्ति पूर्ववत् ही बनी रहती है।

भीतिक सुखोंकी कामनावाल मनुष्य अणिमादि सिद्धियों-की प्राप्तिके लिये या अन्य किसी प्रकारके विषय-सुखकी प्राप्तिके लिये ध्यानकालमे या समाधि-अवस्थामें दसों इन्द्रियों-के विषयोंका ऊपरसे भी त्याग कर देता है और मनसे भी उनका चिन्तन नहीं करता तो भी उन भोगोंने उसकी आसिक बनी रहती है, आसक्तिका नाश नहीं होता।

इस प्रकार खरूपसे विषयोंका परित्याग कर देनेपर विषय तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती।

प्रभ-यहाँ 'रस' का अर्थ आखादन अथवा मनके द्वारा उपभोग मानकर 'उसका रस निवृत्त नहीं होता' इस वाक्यका अर्थ यदि यह मान लिया जाय कि ऐसा पुरुष खरूउसे विषयोंका त्यागी होकर भी मनसे उनके उपभोगका आनन्द लेता रहता है, तो क्या आपत्ति है ?

उत्तर-उपर्युक्त वाक्यका ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है; किन्तु इस प्रकार मनके द्वारा विषयोंका आखादन विषयों-में आसक्ति होनेपर ही होता है, अतः'रस'का अर्थ'आसक्ति' लेनेसे यह बात उसके अन्तर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मनके द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा-के साक्षात्कारसे पूर्व हठ, विवेक एवं विचारके द्वारा भी रोका जा सकता है; परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर तो उसके मूळ आसक्तिका भी नाश हो जाता है और इसीम परमात्माके साक्षात्कारकी चरितार्थता है, विषयोंका मनसे उपभोग हटानेमें नहीं। अतः 'रस' का अर्थ जो ऊपर किया गया है, वही ठीक है।

प्रश्न-'अस्य' पद किसका वाचक है और 'इसकी आसिक्त भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—'अस्य' पद, यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्थितप्रज्ञ योगीका वाचक है तथा उपर्युक्त कथनसे यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थितप्रज्ञ योगीको परमानन्द-के समुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थमें जरा भी आसक्ति नहीं रहती। क्योंकि आसक्तिका कारण अविद्या है,\* उस अविद्याका परमात्माके साक्षात्कार होनेपर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्योंको मोहवश इन्द्रियोंके भोगोंमें सुखर्का प्रतीति हो रही है, इसी कारण उनकी उन भोगोंमें आसक्ति है; पर वास्तवमें भोगोंमें सुखका लेश भी नहीं है। उनमें जो कुछ सुख प्रतीत हो रहा है, वह भी उस परम आनन्दस्वरूप परमात्माके आनन्दके किसी अंशका आभासमात्र ही है । जैसे अँधेरी रातमें चमकनेवाले नक्षत्रोंमें जिस प्रकाशकी प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्यके ही प्रकाशका आभास है और सूर्यके उदय हो जानेपर उनका प्रकाश छत हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थोंमें प्रतीत होनेवाला सुख आनन्दमय परमात्माके आनन्दका ही आभास है; अतः जिस मनुष्यको उस परम आनन्दस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, उसको इन भोगोंमें सुखकी प्रतीति ही नहीं होती (२।६९) और न उनमें उसकी किञ्चिन्मात्र भी आसिक ही रहती है।

क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत, अलैकिक, दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होनेपर इतनी तल्लीनता, मुख्यता और तन्मयता होती है कि अपना मारा आपा ही मिट जाता है; फिर किसी दूसरी वस्तुका चिन्तन कौन करे ? इसीलिये परमात्माके साक्षात्कारसे आसक्तिके सर्वथा निवृत्त होनेकी बात कही गयी है ।

इस प्रकार आसक्ति न रहनेके कारण स्थितप्रज्ञके मंयमने केवल विषयोंकी ही निवृत्ति नहीं होती, मृलसहित आसक्ति-का भी सर्वथा अभाव हो जाता है; यह उसकी विशेषता है।

सम्बन्ध — आसक्तिका नाश और इन्ट्रियसंयम नहीं होनेसे क्या हानि है ? इसपर कहते हैं —

# यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥६०॥

हे अर्जुन ! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमधनस्वभाववाली इन्द्रियाँ यह करते हुए बुद्धिमान् पुरुषके मनको भी वलात्कारसे हर लेती हैं ॥ ६० ॥

प्रश्न—'हि' पदका यहाँ क्या भाव है ! उत्तर—'हि'पद यहाँ देहली-दीपकन्यायमे इस श्लोकका पूर्वश्लोकसे तथा अगले श्लोकके साथ भी सम्बन्ध बनलाना है ।

पिछले श्लोकमें यह बात कहीं गयी कि विषयोंका केवल खरूपसे त्याग करनेवाले पुरुषके विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता। इसपर यह जिज्ञासा हो

<sup>#</sup> अविद्यास्मितारागद्वेपाभिनिदेशाः बलेशाः । ( योग० २ । ३ )

अज्ञान, चिज्ञडमन्यि यानी जड और चेतन ही एकता सं प्रतीत होना, आसक्ति, द्रेष और मरण भय—इन पाँचोंकी क्लेश' संज्ञा है।

अविद्या क्षेत्रमुक्तरेषाम् """। (योग ०२।४)
उपर्युक्त पाँचोंमें पिछले चारोंका कारण अविद्या है अर्थात् अविद्यासे ही राग-द्रेषादिकी उत्पत्ति होती है।

सकती है कि रागके निवृत्त न होनेसे क्या हानि है। इसके े उत्तरमें इस श्लोकनें यह बात कहीं गयी है कि जबतक मनुष्यकी विषयों में आसक्ति बनी रहती है, तबतक उस आसक्तिके कारण उसकी इन्द्रियाँ उसे बलात्कारमे विषयों में प्रवृत्त कर देती हैं; अत्वव उसकी मनसहित बुद्धि परमात्माके खरूपमें स्थिर नहीं हो पाती और चूँकि इन्द्रियाँ इस प्रकार बलात्कारसे मनुष्यके मनको हर लेती हैं, इसीलिये अगले श्लोकमें भगवान् कहते हैं कि इन सब इन्द्रियों को बशनें करके मनुष्यको समाहितचित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यानमें स्थित होना चाहिये। इस प्रकार कि पदसे पिछले और अगले दोनों श्लोकोंकों साथ इस श्लोकका सम्बन्ध बतलाया गया है।

प्रथ--'इन्द्रियाणि' पदके साथ 'प्रमार्थानि' विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर--'प्रमार्थानि' त्रिशेषणका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जवतक मनुष्यकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हो जाती और जवतक उसकी इन्द्रियोंके विषयों में आसिक रहती है, तवतक इन्द्रियाँ मनुष्यके मनको बार-बार विषय-सुष्यका प्रलोमन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मन्यन ही करती रहती हैं।

प्रश्न-यहाँ 'यततः' और 'विपश्चितः'—इन दोनों विशेषणोंके सहित 'पुरुपस्य' पद किस मनुष्यका वाचक है और 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—जो पुरुष शास्त्रोंके श्रवग-मननसे और विवेक-विचारसे विपयोंके दोगोंको जान लेता है और उनमे इन्द्रियोंको हटानेका यह भी करता रहता है, किन्तु जिसकी विषया-सिक्तिका नाश नहीं हो सका है, इसी कारण जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं है ऐसे बुद्धिमान् यह्नशील साधकका बाचक यहाँ ध्यतः' और 'विपश्चितः'— इन दोनों विशेषणोंके सहित 'पुरुपस्य' पद हैं; इनके सिहत 'अपि' पदका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रमथनशील इन्द्रियाँ विपयासक्तिके कारण ऐसे बुद्धिमान् विवेकी यह्नशील मनुष्यके मनको भी बलाकारसे विपयोंने प्रवृत्त कर देती हैं, तब साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या है। अतण्व स्थितप्रइ-अवस्था प्राप्त करनेकी इन्द्र्योंको अपने वश्नेष करनेका विशेष प्रयक्त करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार इन्द्रियसंयमकी अवश्यकताका प्रतिपादन करके अब भगषान् साधकका कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इन्द्रियसंयमको स्थितप्रज्ञ-अवस्थाका हेतु बतलाते हे—

### तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ६१॥

इसिलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंको वदामें करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यानमें बैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ वदामें होती हैं उसीकी बुद्धि स्थिर हो जाती है ॥ ६१ ॥

प्रश्न-यहाँ इन्द्रियोंके साथ 'सर्वाणि' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—समन्त इन्द्रियोंको वशमें करनेकी आवश्यकता दिखळानेके ठिये 'सर्वाणि' विशेषण दिया गया है, क्योंकि वशमेंनकी हुई एक इन्द्रिय भी मनुष्यके मन-बुद्धिको विचितित करके साधनमें विष्न उपस्थित कर देती है (२१६७)। अतएव परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवाले पुरुषको सम्पूर्ण इन्द्रियोंको ही मलीमोंति वशमें करना चाहिये। प्रश्न-'समाहितचित्त' और 'भगवत्परायण' होकर ध्यानमे बैठनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-इन्डियोंका संयम हो जानेपर भी यदि मन वशमें नहीं होता तो मनके द्वारा विषय-चिन्तन होकर सायकका पतन हो जाता है और मन-बुद्धिके छिये परमात्माका आधार न रहनेसे वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहितचित्त और भगवत्परायण होकर परमात्माके ध्यानमे बैठनेके लिये कहा गया है। छठे अध्यायके ध्यानयोगके प्रसङ्गमें भी यही बात कही गदी है (६।१४)। इस प्रकार मन और इन्द्रियोंको बरामें करके परमात्माके ध्यानमें लगे हुए मनुष्यकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

प्रभ-जिसकी इन्दियाँ वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो जाती है--इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—श्लोकके पूर्वार्द्धमें इन्द्रियोंको वशमें करके तथा संयतचित्त और भगवल्परायण होकर ध्यानमें बैठनेके लिये कहा गया, उसी कथनके हेतुरूपसे इस उत्तरार्द्रका प्रयोग हुआ है। अतः इसका यह भाव समझना चाहिये कि ममता, न्र आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके मन और इन्द्रियोंको संयमित कर बुद्धिको परमात्माके खरूपमें स्थिर करना चाहिये, क्योंकि जिसके मनसहित इन्द्रियौं वशमें की हुई होती हैं, उसी साधककी बुद्धि स्थिर होती है; जिसके मनसहित इन्द्रियौं वशमें नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। अतः मन और इन्द्रियोंको वशमें करना साधकके लिये परम आवश्यक है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे मनसहित इन्द्रियोंको वशमें न करनेसे और भगवत्परायण न होनेसे क्या हानि है ? यह बात अब दो श्लोकोंमें बतलायी जाती है—

> ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेपूपजायते । सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विष्न पड़नेसे कोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥

प्रश्न—विषयोंका चिन्तन करनेवाले मनुष्यकी उनमे आसक्ति उत्पन्न हो जाती हैं—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर इससे यह भाव दिख्ळाया गया है कि जिस मनुष्यकी भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वशमें नहीं है और जो परमात्माका चिन्तन नहीं करता, ऐसे मनुष्यका परमात्मामे प्रेम और उनका आश्रय न रहनेके कारण उसके मनद्वारा इन्द्रियोंके विपयोंका चिन्तन होता रहता है। इस प्रकार विपयोंका चिन्तन करने-करते उन विपयों से उसकी अत्यन्त आसक्ति हो जानी है। तब फिर उसके हाथकी बात नहीं रहनी, उसका मन विचलित हो जाता है।

प्रश्न-विषयोंके चिन्तनसे क्या सभी पुरुषोंके मनमें आसक्ति उत्पन्त हो जाती है।

उत्तर-जिन पुरुपोंको परमात्माकी प्राप्ति हो गर्या

है उनके लिये तो विषयचिष्तनसे आसक्ति होनेका कोई प्रश्न ही नहीं रहता। पर दृष्ट्वा निवर्तते से मगवान् ऐसे पुरुषोंने आसक्तिका अत्यन्तामाव बतला चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभीके मनोंने न्यूनाधिकरूपमें आसक्ति उद्यन्त हो सकर्ता है।

प्रथ-आमक्तिमे कामनाका उत्पन्न होना क्या है ? और कामनामे कोधका उत्पन्न होना क्या है !

उत्तर-विषयोंका चिन्तन करते-करते जब मनुष्यकी उनमें अत्यन्त आमिक्त हो जाती है, उस समय उसके मनमें नाना प्रकारके भोग प्राप्त करनेकी प्रवछ इच्छा जाप्रत् हो उठती है; यही आमिक्तमे कामनाका उत्पन्न होना है तथा उस कामनामें किसी प्रकारका विन्न उपस्थित होनेपर जो उस विन्नके कारणमें द्वेपबुद्धि होकर कोध उत्पन्न हो जाता है यही कामनामें कोधका उत्पन्न होना है।

कोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रमः । स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ क्रोधसे अत्यन्त मृदमाव उत्पन्न हो जाता है, मृदभावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात् शानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है ॥ ६३ ॥

प्रश्न-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त मृद्रभावका क्या खरूप है ?

उत्तर—जिस समय मनुष्यके अन्तःकरणमें कोयकी वृत्ति जाप्रत् होती है, उस समय उसके अन्तःकरणमें विवेकशक्तिका अत्यन्त अभाव हो जाता है। वह कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोच सकता; कोयके वश होकर जिस कार्यमें प्रवृत्त होता है, उसके परिणामका उसको कुछ भी खयाल नहीं रहता। यही कोयमे उत्यन सम्मोह-का अर्थात् अत्यन्त मृदभावका खरूप है।

प्रश्न-सम्मोहसे उत्पन्न होनेवाले 'स्मृतिविश्रम' का क्या ख़रूप है !

उत्तर-जब क्रोधके कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें मृद्धभाव बढ़ जाता है तब उसकी स्मरणशक्ति स्रमित हो जाती है, उसे यह ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्यके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ! मुझे क्या करना चाहिये ! क्या न करना चाहिये ! मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करनेका निश्चय किया था और अब क्या कर रहा हूँ ? इसलिये पहले सोची-विचारी हुई बार्तोको वह काममें नहीं ला सकता, उसकी स्मृति छिन्न-भिन्न हो जाती है। यही सम्मोहसे उत्पन्न हुए स्मृति-विश्नमका खरूप है।

प्रभ—स्मृतिविश्वममे बुद्धिका नष्ट हो जाना और उस बुद्धिनाशमे मनुष्यका अपनी स्थितिसे गिर जाना क्या है ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे स्मृतिमें विश्वम होनेसे अन्तः-करणमें किसी कर्तव्य-अकर्तव्यका निश्चय करनेकी शिक्तका न रहना ही बुद्धिका नष्ट हो जाना है। ऐसा होनेसे मनुष्य अपने कर्तव्यका त्याग कर अकर्तव्यमें प्रवृत्त हो जाता है— उसके व्यवहारमें कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रति-हिंसा, दीनता, जडता और मृदता आदि दोष आ जाते हैं, अतण्य उसका पतन हो जाता है, यह शीघ्र हो अपनी पहलेकी स्थितिमे नीचे गिर जाता है, और मरनेके बाद नाना प्रकारकी नीच योनियों या नरकमें पड़ता है; यही बुद्धिनाशमे उसका अपनी स्थितिसे गिर जाना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार मनसिंहत इन्द्रियोंको वशमें न करनेवाले मनुष्यके पतनका क्रम बतलाकर अब भगवान् 'स्थितप्रज्ञ योगी कैसं चलता हं' इस चौथे प्रश्नका उत्तर आरम्भ करते हुए पहले दो श्लोकोंमें जिसके मन और इन्द्रियाँ वशमें होते हैं,ऐसे साधकद्वारा विपयोंमें विचरण किये जानेका प्रकार और उसका फल बतलाते हैं—

### रागद्वेषवियुक्तैस्तु आत्मवस्यैर्विधेयात्मा

# विषयानिन्द्रियेश्वरन् ।

### प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४॥

परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाटा साधक अपने वदामें की हुई, राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

प्रश्न-'तु' पदका क्या भाव है ?

उत्तर-पूर्वश्लोकोंमें जिसके मन, इन्द्रिय वशमें नहीं हैं, ऐसे त्रिपयी मनुष्यकी अवनतिका वर्णन किया गया और अब दो श्लोकोंमें उसमे विलक्षण जिसके मन, इन्द्रिय वशमें किये हुए हैं, ऐसे विस्क्त साधककी उर्त्रतिका वर्णन किया जाता है। इस भेदका द्योतक यहाँ 'तु' पद है। प्रश्न-पिवधेयातमा' पद कैसे साधकका वाचक है?

इत्तर-जिसका अन्तःकरण मुखीमाँति वशमें किया

उत्तर—साधारण मनुयोंकी इन्द्रियाँ खतन्त्र होती हैं, उनके बशमें नहीं होतीं; उन इन्द्रियोंमें राग-द्रेष भरे रहते हैं। इस कारण उन इन्द्रियोंके वश होकर भोगोंको भोगनेवाला मनुष्य उचित-अनुचितका विचार न करके जिस किसी प्रकारसे भोग-सामग्रियोंके संग्रह करने और भोगनेकी चेष्टा

हुआ है, ऐमे साधकका बाचक यहाँ 'विषेयात्मा' पद है। पश-ऐसे साधकका अपने वशमें की हुई राग-देशसे

रहित इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें विचरण करना क्या है ?

करता है और उन भोगोंमें राग-द्वेष करके सुखी-दुखी होता रहता है;उसे आध्यात्मिक सुखका अनुभव नहीं होता; किन्तु उपर्युक्त साथककी इन्द्रियाँ उसके वशमें होती हैं और उनमे राग-द्वेषका अभाव होता है—इस कारण वह अपने वर्ग, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार योग्यतारे प्राप्त हुए भोगोंपें बिना राग-द्वेषके विचरण करता है; उसका देखना-सुनना, खाना-पीना, उठना-बैठना, बोलना-वतलाना, चलना-फिरना और सोना-जागना आदि समस्त इन्द्रियोंके व्यवहार नियमित और शास्त्रविहित होते हैं; उसकी सभी क्रियाओं में राग-द्वेष, काम-क्रोच और लोम आदि विकारोंका अभाव होता है। यहां उसका अपने वशमें की हुई राग-द्वेषरहित इन्द्रियोंद्वारा विषयों ने विचरण करना है।

प्रश्न—पहले उनसट्यें श्लोकने यह कहा जा चुका है। कि परमात्माका साक्षात्कार हुए बिना रागका नाश नहीं होता और यहाँ राग-द्वेपरहित होकर विपयोंने विचरण करने-से प्रसादको प्राप्त होकर स्थिरबुद्धि होनेकी बात कही गयी है। यहाँ के इस कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्माकी प्राप्तिसे पूर्व भी राग-द्वेषका नाश सम्भव है। अत्वव इन दोनों कथनों में जो विरोध प्रतीत होता है, उसका समन्त्रय कैसे होता है?

उत्तर—दोनोंमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ उनसटवें छोकमें तो राग-देपका अत्यन्त अभाव वताया गया है और यहाँ राग-देपकित इन्द्रियोंद्वारा विषयमेवनकी बात कहकर राग-देपके मर्वथा अभावकी साधना बतायी गर्या है। तीसरे अध्यायके चाळीसवें छोकनें इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इन तीनोंको ही कामका अविष्ठान बताया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियोंमें राग-देप न रहनेपर भी मन या बुद्धिमें सूक्ष्मरूपमें राग-द्रेप रह सकते हैं। परन्तु उनसटवें छोकमें 'अस्य' पदका प्रयोग करके स्थिग्बुद्धि पुरुपनें राग-द्रेपका सर्वथा अभाव बताया गया है। वहाँ केवल इन्द्रियोंमें ही राग-द्रेपको अभावकी बात नहीं है।

प्रश्न-इन्द्रियोंसे विपयोंका संयोग न होने देना यानी बाहरसे विपयोंका त्याग, इन्द्रियोंका संयम और इन्द्रियोंका राग-द्रेषमे रहित हो जाना—इन र्तानोंमें श्रेष्ठ और श्यवत्-प्राप्तिमें विशेष सहायक कौन है ! उत्तर-तीनों ही मगवान्की प्राप्तिमें सहायक हैं, किन्तु इनमें वाह्य विषय-त्यागकी अपेक्षा इन्द्रियसंयम और इन्द्रिय-संयमकी अपेक्षा इन्द्रियोंका राग-द्वेपये रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है ।

यद्यपि बाह्य विषयोंका त्यागभी भगवान्की प्राप्तिने सहायक है, परन्तु जबतक इन्द्रियोंका संयम और रागद्वेषका त्याग न हो तबतक केवल बाह्य विषयोंके त्यागसे विषयोंकी पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषयका त्याग किये विना इन्द्रियसंयम हो ही नहीं सकता । क्योंकि भगवान्की पूजा, सेवा, जप और विवेक-वैराग्य आदि दृसरे लपायोंने सहज ही इन्द्रियमंयम हो जाता है एवं इन्द्रियसंयम हो जानेपर अनायास ही विषयोंका त्याग किया जा सकता है । इन्द्रियाँ जिसके बराने हैं, वह चाहे जब, चाहे जिस विषयका त्याग कर सकता है । इसिल्ये वाद्य विषयत्यागकी अपेक्षा इन्द्रिय-संयम श्रेष्ट हैं।

इस प्रकार इन्द्रियसंयम भी भगवत्प्राप्तिमें सहायक है; परन्तु इन्द्रियों के राग-द्रेपका त्याग हुए बिना केवल इन्द्रिय-संयमने विपयों की पूर्णत्या निवृत्ति हो कर वास्तवमें परमात्मा-की प्राप्ति नहीं होती और ऐसी बात भी नहीं है कि बाब विपय-वाग तथा इन्द्रियसंयम हुए बिना इन्द्रियों के राग-द्रेपका त्याग हो ही न सकता हो। सत्संग, खाध्याय और विचार-द्वारा सांसारिक भोगोंका अनित्यताका भान होनेषे तथा ईश्वरक्तपा और भजन-ध्यान आदि मे राग-द्रेपका नाझ हो सकता है और जिसके इन्द्रियों के राग-द्रेपका नाझ हो गया है उसके लिये बाह्य विपयों का त्याग और इन्द्रियसंयम अनायास अपने-आप ही होता है। जिसका इन्द्रियोंके विपयों के राग-द्रेप नहीं है, वह पुरुप यदि बाह्य स्प्रमे विपयों का त्याग न करे तो विपयों मे विचरण करता हुआ ही परमात्माको प्राप्त कर सकता है; इसल्ये इन्द्रियों का राग-द्रेप थे रहित होना विपयों के त्याग और इन्द्रियसंयमसे भी श्रेष्ठ है।

प्रश्न-'प्रसादम्' पद यहाँ किसका वाचक है ? उत्तर-वशनें की हुई इन्द्रियोंद्वारा बिना राग-द्वेषके व्यवहार करनेमे साधकका अन्त:करण शुद्ध और खब्छ हो जाता है, इस कारण उसमें आध्यातिमक सुख और शान्तिका अनुभव होता है (१८। २७); उस सुख और शान्तिका वाचक यहाँ 'प्रसादम्' पद है। इस सुख और शान्तिके हेतु-रूप अन्तः करगकी पवित्रताको और भगवान्के अर्पग की हुई वस्तु अन्तः करणको पवित्र करनेवाळी होती है, इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं; परन्तु अगले छोक्र वे उपर्युक्त पुरुषके लिये 'प्रसन्नचेतसः' पदका प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ 'प्रसादम्' पदका अर्थ अन्तः करणकी आध्यात्मिक प्रसन्नता मानना ही ठीक मान्द्रम होता है।

# प्रसादे सर्वेदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त-वाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीमाँति स्थिर हो जाती है ॥६५॥

प्रथ्न-अन्तः करणकी प्रसन्नतासे सारे दुःखोंका अभाव कैमे हो जाता है ?

उत्तर-पापोंके कारण ही मनुष्योंको दुःख होता है; और कर्मयोगके सायनसे पापोंका नाश होकर अन्तःकरण विश्वद्व हो जाता है तथा श्रुद्ध अन्तःकरणमे ही उपर्युक्त सात्त्विक प्रसन्नता होती है। इसिन्ये सात्त्विक प्रसन्नतामे सारे दुःखोंका अभाव वतन्त्राना न्यायसङ्गत ही है (१८। ३६-३७)।

प्रथ-'सर्वदुःग्वानाम्' पर किनका वाचक है और उनका अभाव हो जाना क्या है ?

उत्तर-अनुकृत्य पदार्थिक वियोग और प्रतिकृत्य पदार्थिक संयोगसे जो आध्यात्मिक, आधिर्देविक और आधि मौतिक नाना प्रकारके दुःख सांसारिक मनुष्योंको प्राप्त होते हैं, उन सबका बाचक यहाँ 'दुःखानाम्' पद है। उपर्युक्त साधकको आध्यात्मिक सात्त्विक प्रसन्नताका अनुभव हो जानेके बाद उसे किसी भी बस्तुके संयोग-वियोगसे किञ्चिनमात्र भी दुःख नहीं होता। यह सदा आनन्दमें मग्न रहता है। यही सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाना है।

प्रश्न-प्रसन्नचित्तवाले योगीकी बुद्धि शीव्र ही सब ओर-से हटकर भलीभाँति परमात्नां ने स्थिर हो जाती है—-इस कथनका क्या भाव है ! उत्तर—इसमे यह भाव दिखलाया है कि अन्तः करणके पिवत्र हो जानेपर जब साधकको आध्यात्मिक प्रसन्तता प्राप्त हो जाती है, तब उसका मन क्षणभर भी उस सुख और शान्ति-का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अन्तः करणकी वृत्तियाँ सब ओरमे हट जाती है और उसकी बुद्धि शीष्ठ ही परमात्माके खुरूपने स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चयमें एक सिबदानन्द्रधन परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु नहीं रहती।

प्रश्न-अर्जुनका प्रभ स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुषके विषयमेथा। इस श्लोकने साधकका वर्णन है, क्योंकि इसका फल प्रसाद-की प्राप्तिकेद्वारा शीव ही बुद्धिका स्थिर होना वतलाया गया है। अत्वत्व अर्जुनके चीथे प्रभक्त उत्तर इस श्लोकसे कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर-ययि अर्जुनका प्रभ साधकके सम्बन्धमें नहीं है, परन्तु अर्जुन साधक है और भगवान् उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं। अत्वि साधककी बात कहकर अन्तर्ने इकहत्तर्ने भगवान्ने पहले साधककी बात कहकर अन्तर्ने इकहत्तर्ने छोकप उसका भिद्धने उपनंहार कर दिया है। अर्जुनके प्रभका पूरा उत्तर तो उस उपनंहार ने ही है, उसकी भूमिका-का आरम्भ इन्हीं छोके से हो जाता है। अत्वि अर्जुनके चौथे प्रश्नका उत्तर यहींसे आरम्भ होता है, ऐसा ही मानना उचित है।

सम्बन्ध—इस प्रकार मन और इन्द्रियोंको वशमें करके अनासक्तभाषसे इन्द्रियोंद्वारा व्यवहार करनेवाले साधकको सुख्य शान्ति और स्थितप्रज्ञ-अवस्था प्राप्त होनेकी बात कहकर अब दो श्लोकोंद्वारा इससे वि.रीत जिसके मन-इन्द्रिय जीते हुए नहीं हैं, ऐसे विषयासक्त मगुष्यमें सुख-शान्तिका अभाव दिखलाकर विषयोंके सक्तसे उसकी बुद्धिके विचलित हो जानेका प्रकार बतलाते हैं—

### नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकना है ? ॥ ६६ ॥

प्रश्न-'अयुक्तस्य'पद यहाँ कैसे मनुष्यका वाचक है ? उक्तर-जिसके मन और इन्द्रिय वशमें किये हुए नहीं हैं, एवं जिसकी इन्द्रियोंके भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी मनुष्यका वाचक यहाँ 'अयुक्तस्य' पद है।

प्रश्न-अयुक्तमें बुद्धि नहीं होती--इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखळाया गयाहै किइकताळी सवें स्रोकमें वर्णित निश्चयात्मिका बुद्धि 'उसमें नहीं होती; नाना प्रकारके भोगोंकी आसक्ति और कामनाके कारण उसका मन विश्विस रहता है, इस कारण वह अपने कर्नव्यका निश्चय करके प्रमात्माके खरूपमें बुद्धिको स्थिर नहीं कर सकता।

प्रश्न-अयुक्तके अन्तः करणमें भावना भी नहीं होती—-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलायाहै कि मन और इन्द्रियों-के अधीन रहनेवाले विषयासक्त मनुष्यमे धनिश्चयात्मिका बुद्धि' नहीं होती, इसमें तो कहना ही क्या है; उसमें भावना-भी नहीं होती। अर्थात् परमात्माके खुद्धपमें बुद्धिका स्थिर होना तो दूर रहा, विषयोंमें आसक्ति होनेके कारण वह परमात्मखरूपका चिन्तन भी नहीं कर सकता, उसका मन निरन्तर त्रिपयोंमें ही रमण करता रहता है।

प्रश्न-भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिछंती, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि परम आनन्द और शान्तिके समुद्र परमात्माका चिन्तन न होनेके कारण अयुक्त मनुष्यका चित्त निरन्तर विक्षिप्त रहता है; उसमें राग-द्वेप, काम-कोध और लोभ-ईर्ष्या आदिके कारण हर समय जलन और न्याकुलता बनी रहती है। अतल्व उसको शान्ति नहीं मिलती।

प्रश्न—शान्तिरहित मनुष्यको सुख कॅमे मिल सकता है !——इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्तमें शान्तिका प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्थामें किसी भी उपायमें मनुष्यको सचा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इन्द्रियोके संयोगमें तथा निद्रा, आलस्य और प्रमादमें भ्रममे जो सुखकी प्रतीति होती है, वह वास्तवने सुख नहीं है, वह तो दु:खका हेतु होनेमे वस्तुत: दु:ख ही है।

# इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥

क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु हर लेती है, वैसे ही विपयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अग्रुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर लेती हैं॥ ६७॥

प्रश्न-'हि' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि अयुक्त मनुष्य-में निश्चल बुद्धि, भावना, शान्ति और सुख नहीं होते; उसी बातको स्पष्ट करनेके लिये उन सबके न होनेका कारण इस स्रोकमें बतलाया गया है——इसी भावका द्योतक हेतुवाचक 'हि' पद है।

प्रश्न—जलमें चलनेवाली नौका और वायुका दृष्टान्त देकर यहाँ क्या बात कही गयी है ?

उत्तर-दार्शन्तमें नौकाके स्थानमें बुद्धि है, वायुके स्थानमें जिसके साथ मन रहता है, वह इन्द्रिय है, जलाशय-के स्थानमें संसाररूप समद्र है और जलके स्थानमें शब्दादि समस्त विषयोंका समुदाय है। जलमें अपने गन्तव्य स्थानकी ओर जाती हुई नौकाको प्रबल ग्रायु दो प्रकारसे विचलित करती है-या तो उसे पथश्रष्ट करके जलकी भीषण तरङ्गें-में भटकाती है या अगाध जलमे डुवो देती है; किन्तु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायुकी क्रियाको अपने अनुकलवना लेता है तो फिर वह बायु उस नौकाको पथन्नष्ट नहीं कर सकर्ता, बन्कि उसे गन्तन्य स्थानपर पहुँचानेम सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन-इन्द्रिय क्शमें नहीं हैं, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धिको परमात्माके खरूपने निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इन्द्रियों उसके मनको आकर्षित करके उसकी बुद्धिको दो प्रकारसे विचलित करती है। इन्द्रियोंका बुद्धिरूप नौकाको परमात्मासे हटाकर नाना प्रकारके मीगोंकी प्राप्तिका उपाय मोचनेने लगा देना, उमे भीषण तरङ्गोने भटकाना है और पापोने प्रवृत्त करके उसका अधःपतन करा देना, उसे इयो देना है। परन्तु जिसके मन और इन्द्रिय वशन रहते हैं उसकी बुद्धिको वे विचलित नहीं करते वरं बुद्धिरूप नौकाको परमात्माके पास पहुँचानेम सहायता करते हैं। चौसठवे और पैसठवें श्लोकोंन यही बात कहीं गयी है।

प्रभ—सब इन्द्रियोंद्वारा बुद्धिकं विचलित किये जानेकी बात न कहकर एक इन्द्रियकं द्वारा ही बुद्धिका विचलित किया जाना कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसमे इन्द्रियोका प्रवस्ता दिख्लायी गयी है। अभिप्राय यह है कि सब इन्द्रियाँ मिलकर मनुष्यकी बुद्धि-को विचलित कर दें, इसमे तो कहना ही क्या है; जिस इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय बुद्धिको विषयमें फँसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्णेन्द्रियके वश होकर मृग,स्पर्शेन्द्रियके वश होकर हाथा, चक्षु-इन्द्रियके वश होकर पतङ्ग, रसना-इन्द्रियके वश होकर मछली और घाणेन्द्रियके वशमें होकर भ्रमर—इस प्रकार केवल एक-एक इन्द्रियके वशमें होनेके कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्यकी बुद्धि भी एक-एक इन्द्रियके द्वारा ही विचलित की जा सकती है।

प्रश्न-यहाँ 'यत्' और 'तत्' का सम्बन्ध 'मन' के साथ क्यों न माना जाय !

उत्तर—यहाँ 'इन्द्रियाणाम' पदमें निर्धारण पष्ठी है, अतः इन्द्रियोमसे जिस एक इन्द्रियंक साथ मन रहता है, उसींक साथ 'यत्' पदका सम्बन्ध मानना उचित है। और 'यत्' 'तत्' का नित्य सम्बन्ध है, अतः 'तत्'का सम्बन्ध भी इन्द्रियंक साथ ही होगा। 'अनु विधीयते'में 'अनु' उपसर्ग नहीं, कर्मप्रवचनीयमंज्ञक अव्यय है, अतः उसके योगमें 'यत्' में द्वितीया विभक्ति हुई है और कर्म-कर्नुप्रक्रियाके अनुसार 'विधीयते' का कर्ममृत 'मनः' पद ही कर्ताके रूपमें प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोकमें 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके इन्द्रियोंको वशमें करने-वालेकी बुद्धि स्थिर बतलायी गर्या है, इसलिये भी यहाँ 'यत्' और 'तत्' पदोका इन्द्रियंक साथ ही सम्बन्ध मानना अधिक युक्तिसङ्गत माल्यम होता है।

प्रश्न-अकेटा मन या अकेटी इन्द्रिय बुद्धिके हरण करनेमें समर्थ है या नहीं ?

उत्तर-मनके साथ हुए बिना अकेटी इन्द्रिय बुद्धिको नहीं हर सकती; हाँ, मन इन्द्रियोंके विना अकेटा भी बुद्धिको हर सकता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार अयुक्त पुरुषकी बुद्धिक विचलित होनेका प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थितप्रज्ञ-अवस्थाकी प्राप्तिमें सब प्रकार से इन्द्रियसंयमकी विशेष आवश्यकता। सिद्ध करते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अवस्थाका वर्णन करते हैं—

### तस्माचस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६८॥

इसलियं हे महावाहां ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥

गीं तर वि १५--

प्रभ-'तस्मात्' पदका क्या भाव है !

उत्तर-पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि जिसके मन और इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उस विषयासक्त मनुष्यकी इन्द्रियाँ उसके मनको विषयोंमें आकर्षित करके बुद्धिको विचितित कर देती हैं, स्थिर नहीं रहने देतीं। इसिलिये मन और इन्द्रियोंको अवश्य वशमें करना चाहिये, यह भाव दिखानेके लिये यहाँ 'तस्मात्' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'महाबाहो' सम्बोधनका क्या भाव है !

उत्तर—जिसकी भुजाएँ लंबी, मजबूत और बलिष्ट हों, उसे 'महाबाहु' कहते हैं। यह सम्बोधन श्र्वीरताका द्योतक है। यहाँ इस सम्बोधनका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े श्र्वीर हो, अतएव इन्द्रियों और मनको वशमें कर लेना तुम्हारे लिये कोई बड़ी बात नहीं है।

प्रश्न-इन्द्रियोंके विषयोंमे इन्द्रियोको सर्वप्रकारमे 'निगृहीत' कर लेना क्या है !

उत्तर-श्रोत्रादि समस्त इन्द्रियोके जितने भी शब्दादि विषय हैं, उन विषयों में बिना किसी रुकावटके प्रवृत्त हो जाना इन्द्रियोंका स्त्रभाव है; क्योंकि अनादिकालमे जीव इन इन्द्रियोके द्वारा विषयोंको भोगता आया है, इस कारण इन्द्रियोंकी उनम आसक्ति हो गयी है। इन्द्रियोंकी इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको सर्वथा रोक देना, उनके विपयलोखप स्वभावको परिवर्तित कर देना, उनमे विषयासक्तिका असव कर देना और मन-बुद्धिकां विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना —यही उनको उनके विषयोंमे सर्वथा निगृहीत कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ वशमें की हुई होती है, वह पुरुष जब ध्यानकालमें इन्द्रियोंकी क्रियाओंका त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इन्द्रिय न तो किसी भी विषयको ग्रहण कर सकर्ता है और न अपनी सूक्ष्म वृत्तियों-द्वारा मनमें विक्षंप ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय व मनमें तद्रप-सी हो जाती हैं और ब्युत्थानकालमें जब बह देखना-सुनना आदि इन्द्रियोंकी क्रिया करता रहता है, उस समय वे विना आसक्तिके नियमित रूपसे यथायोग्य शब्दादि विषयोंका प्रहण करती हैं। किसी भी विषयम उसके मनको आकर्षित नहीं कर सकतीं वरं मनका ही अनुसरण करती

हैं। स्थितप्रज्ञ पुरुष लोकमंग्रहके लिये जिस इन्द्रियके द्वारा जितने समयतक जिस शास्त्रसम्मत विषयका ग्रहण करना उचित समझता है, वही इन्द्रिय उतने ही समयतक उसी विषयका ग्रहण करती है; उसके विपरीत कोई भी इन्द्रिय किसी भी विषयको ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इन्द्रियोंपर पूर्ण आधिपत्य कर लेना है, उसकी खतन्त्रताको सर्वथा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेना है—यही इन्द्रियोंके विषयोंने इन्द्रियोंको सब प्रकारसे निगृहीत कर लेना है।

प्रभ-अठावनवें स्ठोकका और इस स्ठोकका उत्तरार्द्ध एक ही है; फिर वहाँ पूर्वार्द्धमें 'संहरते' और इस स्ठोकमें 'निगृहीनानि' पदका प्रयोग करके दोनोंमें क्या अन्तर दिखाया गया है ?

उत्तर-अठावनवें श्लोकमे भगवान 'किमासीत'-'कॅमेबैठता है', इस तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषकी अकिय-अवस्थाका वर्णन कर रहे है; इसीलिये वहाँ कछुण्का दशन्त देकर'संहरते'पदसे 'विषयों-से हटा छेना'कड़ा है। बाह्यरूपमे इन्द्रियोंको विषयोंसे हटा लेना तो साधारण मनुष्यके द्वारा भी वन सकता है; परन्तु वहाँके हुटा लेनेने विलक्षणता है,क्योंकि वह स्थितप्रज्ञ पुरुष-का लक्षण है: अतरव आमक्तिरहित मन और इन्द्रियोंका मंयम भी इस हटा छेनेके साथ ही है और यहाँ भगवान स्थितप्रज्ञकी खाभाविक अवस्थाका वर्णन करते हैं, इसीलिये यहाँ 'निगृहीतानि' पद आया है। विषयोंकी आसक्तिमे रहित होनेपर ही सब ओरसे मन-इन्द्रियोंका ऐसा निग्रह होता है। 'नि' उपमर्ग और 'सर्वशः' विशेषणसे भी यही सिद्ध होता है। अतः दोनोंका वास्तविक स्थितिमें कोई अन्तर न होनेपर भी वहाँ अक्रिय-अवस्थाका वर्णन है और यहाँ सब समयकी साधारण अवस्थाका, यही दोनोंमें अन्तर है।

प्रश्न—उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथनका क्या भाव है? उत्तर—इसमे यह भाव दिख्ळाया गया है कि जिसकी मनसहित समस्त इन्द्रियाँ उपर्युक्त प्रकारसे वशमें की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है; जिसके मन और इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। सम्बन्ध-इस प्रकार मन और इन्द्रियोंके मंयम न करनेमें हानि और संयम करनेमें लाभ दिख्लाकर तथा स्थितपञ्च-अवस्था प्राप्त करनेके लिये राग-द्वेपके त्यागपूर्वक मनसिंहत इन्द्रियोंके संयमकी विशेष आवश्यकताका प्रतिपादन करके स्थितपञ्च पुरुषकी अवस्थाका वर्णन किया। अय साधारण विषयासक्त मनुष्योंमें और मन-इन्द्रियोंका संयम करके परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरबुद्धि संयमी महापुरुपमें क्या अन्तर है, इस यातको रात और दिनके दृष्टान्तसे समझाते हुए उनकी स्वामाविक भ्यितिका वर्णन करते हैं—

### या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भृतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ ६९॥

सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य शानसरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रश्न योगी जागता है और जिस नादावान् सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान हैं॥ ६९॥

प्रभ-यहाँ 'संयमी' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—जो मन और इन्द्रियोंको वशमें करके परमात्मा-को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरणने स्थितप्रज्ञके नाम-से वर्णन हुआ है, उसीका वाचक यहाँ 'मंयमी' पर है; क्योंकि उत्तरार्द्धने उसीके लिये 'पश्यतः' परका प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ 'ज्ञानी' होता है।

प्रश्न-यहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रिके समान क्या है और उसमें स्थितप्रज्ञ योगीका जागना क्या है !

उत्तर—अज्ञानी और ज्ञानियोंके अनुभवंग रात और दिनके सहश अत्यन्त विष्ठक्षणता है, यह भाव दिख्लाने के लिये रात्रिके रूपकर्म साधारण अज्ञानी मनुष्योंकी और ज्ञानीकी स्थितिका वर्णन किया गया है। इसलिये यहाँ रात्रिका अर्थ सूर्यास्तके बाद होनेवाळी रात्रि नहीं हैं, किन्तु जैसे प्रकाशसे पूर्ण दिनको उल्ट अपने नेत्रदोपसे अन्यकारमय देखता है, वेमे ही अनादिसिद्ध अज्ञानके परदेमे अन्तः करणरूप नेत्रोंकी विवेक-विज्ञानरूप प्रकाशनशक्तिके आवृत रहनेके कारण अविवेकी मनुत्य स्वयंप्रकाश नित्यवोध परमानन्दमय परमात्माको नहीं देख पाते। उस परमात्माकी प्राप्तिरूप सूर्यके प्रकाशित होनेमे जो परम शान्ति और नित्य आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव होता है वह वास्तवमे दिनकी माँति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्माके गुण, प्रभाव, रहस्य और तत्वको न जाननेवाले अज्ञानियोंके लिये रात्रि है यानी रात्रिके समान है, क्योंकि वे उस ओरसे सर्वदा सोये हुए हैं,

उनको उस परमानन्दका कुछ पता ही नहीं है,यह परमात्मा-की प्राप्ति ही यहाँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रि हैं, यही रात्रि परमात्माको प्राप्त संयमी पुरुषके लिये दिनके समान है। स्थितप्रज्ञ पुरुषका जो उस सिन्दिशनन्दघनपरमात्माके खरूप-को प्रत्यक्ष करके निरन्तर उसीमे स्थित रहना है यही उसका उम सम्पूर्ण प्राणियोंकी रात्रिमें जागना है।

प्रश्न-सम्पूर्ण प्राणियोंका जागना क्या है ? और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये रात्रिके समान कैंसे हैं ?

उत्तर -यद्यपि इस लोक और परलेक में जितने भी भीग हैं, सब नाशवान, क्षणिक, अनित्य और दु:खरूप हैं, तथापि अनादिसिद्ध अन्वकारमय अज्ञानके कारण विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुखरूप मानते हैं: उनकी दृष्टिम विषय-भोगमे बद्धकर और कोई सुख ही नहीं है; इस प्रकार भोगोंमें आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करनेकी चेष्टामें लगे रहना और उनकी प्राप्तिनें आनन्दका अनुभव करना, यही उन सम्पूर्ण प्राणियोंका उनमें जागना है। यह इन्द्रिय और विषयोंके संयोग-में तथा प्रमाद, आलस्य और निद्दामें उत्पन्न मुख रात्रिकी भाँति अज्ञानस्थप अन्यकारमय होनेके कारण वास्तवमें रात्रि हीं हों, तो भी अज्ञानी प्राणी इसीको दिन समझकर इसमें वैसे हीं जाग रहे हैं जैसे कोई नींदमें सोया हुआ मनुष्य सप्तके दश्योंको देखता हुआ स्वप्नमें समझता है कि मैं जाग रहा हूँ। किन्तु परमात्मतस्वको जाननेवाले ज्ञानीके अनुभवमें जैसे नहीं रहता; वैसे ही एक सचिदानन्द्रधन परमात्मासे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रहती, वह ज्ञानी इस दश्य

खप्तसे जगे हुए मनुष्यका खप्तके जगत्से कुछ भी सम्बन्ध जगत्के स्थानमे इसके अधिष्ठानरूप परमात्मतत्त्रको ही देखता है, अतएव उसके लिये समस्त सांसारिक भोग और विषयानन्द रात्रिके समान है ।

सम्बन्ध-इस प्रकार रात्रिके रूपकमे ज्ञानी और अज्ञानियोंकी स्थितिका भेद दिखलाकर अब समुद्रकी उपमासे यह भाव दिख्लाते हैं कि ज्ञानी परम शान्तिको प्राप्त होता है और भोगोंकी कामनावाला अज्ञानी मनुष्य शान्तिको प्राप्त नहीं होता-

#### आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥ ७०॥

जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल व्रतिष्ठाबाले, समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रक्ष पुरुपमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वहीं पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है, भागोंको चाहनवाटा नहीं ॥ ७० ॥

प्रश्न-स्थितप्रज्ञ ज्ञानीके साथ समद्रकी उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है ?

उत्तर-किसी भी जह वस्तकी उपमा देकर स्थितप्रज्ञ पुरुषको वास्तविक स्थितिका पूर्णतया वर्णन करना सुम्भव नहीं है; तथापि उपमादाग उस स्थितिके किसी अंशका ळस्य कराया जा सकता है। अतः समृद्रकी उपमाने यह भाव समझना चाहिये कि जिस प्रकार समुद्र 'आपूर्यमाणम्' यानी अथाह जलसे परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ अनन्त आनन्दमे परिपूर्ग हैं; जैसे समुद्रको जलकी आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुपको भी किसी सांसारिक युग्व-भोगकां तनिकमात्र भी आवश्यकता नहीं हैं, वह सर्वथा आप्तकाम है । जिस प्रकार सनुदर्का स्थिति अचल है, भारी-मे-भारी आँधी-तूमान आनेपर या नाना प्रकारसे नदियोंके जलप्रवाह उसने प्रविट होनेपर भी वह अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, मर्यादाका त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्माके खरूपमे स्थित योगीकी स्थिति भी सर्वया अचल होती है, बड़े-मे-बड़े सांसारिक सुल-दु:खोंका संयोग-वियोग होनेपर भी उसकी स्थितिम जरा भी अन्तर नहीं पड़ता, वह सिचदानन्द्रवन परमात्मान नित्य-निरन्तर अटल और एकरस स्थित रहता है।

प्रश्न-'सर्वे'विशेषगके सहित 'कामा. 'पद यहाँ किनका वाचक है और उनका समुद्रमें जलोंकी भाँति स्थितप्रज्ञमें समा जाना क्या है ?

उत्तर-यहाँ 'सर्वे' विश्वपणके सहित 'कामा:' पद 'काम्यन्त इति कामा:' अर्थात् जिनके लिये कामना की जाय उनका नाम काम होता है -इस व्युत्पत्तिके अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंका वाचक है, इन्छाओंका वाचक नहां । क्योंकि स्थितप्रज्ञ परुपंन कामनाओंका तो सर्वथा अभाव ही हो जाता है, फिर उनका उसने प्रवेश कैसे बन सकता है ! अतुष्य जैसे समद्रको जलकी आवश्यकता न रहनेपर भी अनेक नद्-निध्योंक जलप्रवाह उसमे प्रवेश करते रहते हैं, परन्त नदी और सरीवरोंकी भौति न तो समदमें वाढ़ आती है और न वह अपनी स्थितिये विचलित होकर मर्यादाका ही त्याग करता है, सारे-के-सारे जल्प्रवाह उसमें विना किसी प्रकारकी विकृति उत्पन्न किये ही विजीन हो जाते हैं, वैमे ही स्थितप्रज्ञ परुपको किसी भी मांसारिक भोग-की किञ्चित्मात्र भी आवश्यकता न रहनेपर भी। उसे प्रारब्वके अनुसार नाना प्रकारके भोग प्राप्त होत रहते हैं-अर्थात् उसके मन,बुद्धि और इन्द्रियोंके साथ प्रारन्थके अनुसार नाना प्रकारके अनुकृष्ठ और प्रतिकृष्ठ विषयोंका संयोग होता रहता है । परन्तु वे भोग उनमें हुर्प-शाका, राग-द्वेष, काम-क्रोब, होन-मोह, मय और उद्देग या अन्य किसी प्रकारका कोई भी विकार उत्पन्न करके उमे उसकी अटल स्थितिसे या शास्त्रमर्याशमे विचिछित नहीं कर सकते, उनके संयोगसे उसकी स्थितिमें कभी किञ्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं पड़ता, वे बिना किसी प्रकारका क्षोभ उत्पन्न किये ही उसके प्रमानन्द-

मय ख़रूपमे तदूप होकर त्रिलीन हो जाते हैं—यही उनका समुद्रमें जलोंकी भाँति स्थितप्रज्ञमें समा जाना है।

प्रश्न-वर्हा परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नर्हा,--इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इसमे यह दिख्लाया गया है कि जो उपर्युक्त प्रकारमे आप्तकाम है, जिसको किसी मी भोगकी जरा भी आवस्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भीग प्रारब्धके अनुसार अपने-आप आ-आकर विद्यान हो जाते हैं और जो ख़यं किसी भोगकी कामना नहीं करता, वही परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंकी कामनावाला मनुष्य कभी शान्तिको नहीं प्राप्त होता; क्योंकि उसका चित्त निरन्तर नाना प्रकारकी भोग-कामनाओंमे विक्षिप्त रहता है; और जहाँ विक्षेप है, वहाँ शान्ति कैमे रह सकती है ! वहाँ तो पद-पद्मर चिन्ता, जलन और शोक ही निवास करते हैं।

प्रश्न- अटावनवेसे लेका इस श्लोकतक अर्जुनके तीसरे प्रभक्त ही उत्तर माना जाय तो क्या आपित है, क्योंकि इस श्लोकन समुद्रकी माँति अचल रहनेका उदा-हरण दिया गया है ?

सम्बन्ध--'न्धितप्रज्ञ केंसे चलता है ?' अर्जुनका यह चीथा प्रश्न परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके विषयमें ही था; किन्तु यह प्रश्न आचरणिविषयक होनेक कारण उसके उत्तरमे स्रोक चौसटवेंसे यहाँतक किस प्रकार आचरण करनेवाला मनुष्य शीघ न्थितप्रज्ञ बन सकता है, कीन नहीं बन सकता और जब मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो जाता है उस समय उसको कैथी स्थिति होनी है——ये सब बातें बतलायी गयीं। अब उस चौथे प्रश्नका स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थितप्रज्ञ पुरुषके आचरणका प्रकार बनलाते हैं——

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, अहङ्काररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही ज्ञान्तिको प्राप्त होता है अर्थान् वह ज्ञान्तिको प्राप्त है ॥ ७१ ॥

प्रश्न- 'सर्वात्'विशेषगके सहित 'कामान्' पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है !

उत्तर-इस लोक और परलोकक समस्त भोगोंकी सब प्रकारकी कामनाओंका बाचक यहाँ 'सर्वान्' विशेषणके सिंहत 'कामान्' पद है। इन सब प्रकारके भोगोंकी समस्त कामनाओंसे सदाके लिये सर्वथा रहित हो जाना ही इनका स्याग कर देना है। ारहित, अहङ्काररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता ग्राप्त है ॥ ७१ ॥

यहाँ 'कामान्' पद शब्दादि विपयोंका वाचक नहीं है,
क्योंकि इसमें अर्जुनके चोथे प्रश्नका उत्तर दिया जाता है
और स्थितप्रज्ञ पुरुप किस प्रकार आचरण करता है यह बात
बतलायी जाती है; अत: यदि यहाँ 'कामान्' पदका अर्थ
शब्दादि विषय मान लिया जाय तो उनका सर्वथा त्याग
करके विचरना नहीं बन सकता।

पश्च-'निरहङ्कारः', 'निर्ममः' और 'निःस्पृहः'---

उत्तर-तीसरे प्रश्नका उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता, तीसरे प्रश्नका उत्तर अठावनवें स्रोकसे आरम्भ करके इकसठवें श्लोकमे समाप्त कर दिया गया है; इसीलिये उसमें 'आसीत' पर आया है। इसके बाद प्रसङ्गवश वासठ और निरसठवें श्लोकों में विषय-चिन्तनमे आसक्ति आदिके द्वारा अधःपतन दिख्याकर चौँसठ्यें श्लोकमे चौथे प्रभका उत्तर आरम्भ करते हैं। 'चरन्' पदमे यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिलसिलेमें नौकाके दशन्तमे विषयासक्त अयुक्त पुरुष-की विचरती हुई इन्द्रियों ममे किसी एक इन्द्रियके द्वारा बुद्धिके हरण किये जानेकी बात आयी है। इसमें भी 'चरताम्' पद आया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोकन 'सर्वे कामा: प्रविशन्ति पदोंसे यह कहा गया है कि सम्पूर्ण मोग उसमें प्रवेश करते हैं। अकिय-अवस्थानें तो प्रवेशके सब द्वार ही वंद है, क्योंकि वहाँ इन्द्रियाँ विषयोंके संसर्गमे रहित हैं। यहाँ इन्द्रियोंका व्यवहार है, इसीलिये भोगोंका उसमें प्रवेश सम्भव है । उसकी परमात्माके खरूपमें 'अचल' स्थिति हैं, परन्त ब्यवहारमं वह अक्रिय नहीं है । अत रव यहाँ चौथे प्रश्नका उत्तर मानना ही युक्तियुक्त है।

इन तीनों पदोंके अलग-अलग क्या मात्र हैं तथा ऐसा होकर विचरना क्या है /

उत्तर—मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सहित शरीरमें जो साधारण अज्ञानी मनुष्योंका आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीरको ही अपना खरूप मानते हैं, अपनेको शरीरसे भिन्न नहीं समझते, अत्तप्त्र शरीरके सुख-दु:खये ही सुखी-दुखी होत है, उस देहाभिमानका नाम अहङ्कार है; उससे सर्त्रथा रहित हो जाना - यही भनिरहङ्कार' अर्थात् अहङ्काररहित हो जाना है।

मन, बुद्धि और इन्द्रियोंक सहित शर्रारमे, उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले स्त्री, पुत्र, भाई और वन्धु-बान्धवोंमें तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थोंमें, अपने द्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें और उन कर्मोंके फलरूप समस्त भोगोंम साधारण मनुष्योंका ममत्व रहता है अर्थात् इन सबको वे अपना समझते हैं; इसी भावका नाम भमता' है और इसमें सर्वथा रहित हो जाना ही भिर्मभ अर्थात् ममतारहित हो जाना है।

किसी अनुकूल वस्तुका अनाव होनेपर मनने जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तुकी आवश्यकता है, उसके बिना काम न चलेगा, इस अपेक्षाका नाम स्पृहा है और इस अपेक्षामें सर्वथा रहित हो जाना ही 'निःस्पृह' अर्थात् स्पृहारहित होना है। स्पृहा कामनाका सृक्ष्म स्वरूप है, इस कारण समस्त कामनाओंके त्यागमें इसके त्यागको अलग वतलाया है।

इस प्रकार अहङ्कार, ममता और स्पृहामे रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिके अनुसार केवल लोकसंप्रहकेलिये इन्द्रियोंके विषयोंने विचरना अर्थात् देलना-सुनना, खाना-पीना, सोना-जागना आदि समस्त शाख-विहित चेष्टा करना ही समस्त कामनाओंका त्याग करके अहङ्कार,ममता और स्पृहामे रहित होकर विचरण करना है।

प्रश्न-यहाँ 'निःस्पृहः' पदका अर्थ आसक्तिरहित मान लिया जाय तो क्या अपत्ति है ८

उत्तर—स्रृहा आसिककाहीकार्यहै,इनल्यियहाँ स्रृहा-का अर्थ आसिकि माननेने कोई दोष तो नहीं है;परन्तुःस्पृहाः शब्दकाअर्थ वस्तुतः स्र्समकामना है, आसिक्त नहीं।अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामनाका ही मूक्म खरूप मानना चाहिये।

प्रश्न-कामना और स्पृहासे रहित बतलानेके बाद फिर 'निर्ममः' और 'निरहङ्कारः' कहनेसे क्या प्रयोजन है?

उत्तर-यहाँ पूर्ण शान्तिको प्राप्त मिद्ध पुरुषका वर्णन है। इसीलिये उसे निष्काम और नि:स्पृहके साथ ही निर्मम और निरहङ्कार भी वतलाया गया है। क्योंकि अधिकांशमें निष्काम और नि:स्पृह होनेपर भी यदि किसी पुरुषमें ममता और अहङ्कार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है। और जो मन्ष्य निष्काम, नि:स्पृह एवं निर्मम होनेपर भी अहङ्कार-रहित नहीं है, वह भी सिद्ध नहीं है। अहङ्कारके नारासे ही सबका नाश है। जबतक कारणरूप अहङ्कार बना है तब-तक कामना, स्पृहा और ममता भी किसी-न-किसी रूपमें रह ही सकती है और जबतक किञ्चित् भी कामना, स्पृहा, ममता और अहङ्कार हैं तबतक पूर्ण शान्तिकी प्राप्ति नहीं होती। यहाँ भ्यान्तिम् अधिगन्छिति वाक्यसे भी पूर्ण शान्तिकी ही बात सिद्ध होती है । इस प्रकारकी पूर्ण और नित्य शान्ति ममता और अहङ्कारके रहते कभी प्राप्त नहीं होती। इसलिये निष्काम और नि:स्पृह कहनेके बाद भी निर्मम और निरहङ्कार कहना उचित ही है।

प्रश्न-ऐमा माननेसे तो एक भीरहङ्कार शब्द ही पर्याप्त था; किर निष्काम, तिःस्रृह और निर्मम कहनेकी क्यों आवश्यकता हुई !

उत्तर-यह ठीक है कि निरहङ्कार होनेपर कामना, स्पृहा ओर ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहङ्कार ही सबका मृत्र कारण है। कारणके अभावमें कार्यका अभाव अपने-आप ही सिद्ध है। तथापि स्पष्टकृपमें समझानेके लिये इन शब्दोंका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न -वह गानितको प्राप्त है इस कथनका क्या भाव है ' उत्तर-इस श्लोकमे परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके विचरनेकी विधि वतलाकर अर्जुनके स्थितप्रज्ञविषयक चौथे प्रश्नका उत्तर दिया गया है। अतः उपर्युक्त कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकारसेविषयों मेविचरनेवाला पुरुष ही परम शान्तिसक्ष्रप परमक्ष परमात्माको प्राप्त स्थितप्रज्ञ है। सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके चारों प्रश्नोंका उत्तर देनेके अनन्तर अब स्थितप्रज्ञ पुरुषकी स्थितिका महत्त्व बतलाते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं—

# एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्मति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि .ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

हे अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति हैं; इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२ ॥

प्रश्न-'एषा' और 'ब्राह्मां'-इन दोनों विशेषणोंके सहित 'स्थिति:' पद किस स्थितिका वाचक हैं और उसको प्राप्त होना क्या हैं!

उत्तर—जो ब्रह्मविषयक स्थिति हो, उसे 'ब्राह्मा स्थिति' कहते हैं और जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक 'एषा' पद है; इसलिये यहाँ अर्जुनके पूछनेपर पचपनवें क्षोकसे यहाँतक स्थितप्रज्ञ पुरुपकी जिस स्थितिका जगह-जगह वर्णन किया गया है, जो ब्रह्मको प्राप्त महापुरुषकी स्थिति है, उसीका वाचक 'एषा' और 'ब्राह्मी' विश्वपणके सहित 'स्थिति:' पद है। तथा उपर्युक्त प्रकारमे अहङ्कार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामनामे रहित होकर सर्वथा निर्वकार और निश्चलभावमे सचिदानन्द्यन परमात्माके स्वस्त्रपमें नित्य-निरन्तर निमन्न रहना ही उम स्थितिको प्राप्त होना है।

प्रश्न-इस स्थितिको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता-इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इसमें यह भात दिख्लाया गया है कि ब्रह्म क्या है ? ईश्वर क्या है ? संसार क्या है ? माया क्या है ? इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है ? मै कौन हूँ ? कहाँ में आया हूँ ? मेरा क्या कर्तव्य है ? और क्या कर रहा हूँ ?—आदि विपयोंका यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है; यह मोह जीवको अनादि-कालसे है, इसीके कारण यह इस संसारचक्रमे चूम रहा है। पर जब अहंता, ममता, आसक्ति और कामनामें रहित होकर मनुष्य उपर्युक्त ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त कर लेता है, तत्र उसका यह अनादिसिद्ध मोह समूल नप्ट हो जाता है, अतएव फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती।

प्रश्न—अन्तकालमें भी इस स्थितिमें स्थित होकर योगी ब्रह्मानन्द्रको प्राप्त हो जाता है—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इस कथनमे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य जीवित अवस्थाम ही इस स्थितिको प्राप्त कर लेता है, उसके विपयम तो कहना ही क्या है, वह तो ब्रह्मानन्दको प्राप्त जीवन्मुक्त है ही; पर जो साधन करते-करते या अकम्मात् मरणकालमे भी इस ब्राह्मी स्थितिमे स्थित हो जाता है अर्थात् अहङ्कार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामनामे रहित होकर अचलमायमे परमात्माके खक्त्यमे स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न-जो साधक कर्मयोगमे श्रद्धा रखनेवाला है और उसका मन यदि किसी कारणवरा मृत्युकालमें समभावमें स्थिर नहीं रहा तो उसकी क्या गति होगी /

उत्तर—मृत्युकालमें रहनेवाला समभाव तो साधकका उद्धार तत्काल ही कर देता है, परन्तु मृत्युकालमे यदि समता-मे मन विचलित हो जाय तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता; वह योगश्रप्टकी गतिको प्राप्त होता है और समभावके संस्कार उमे वलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं (६। ४०—४४) और फिर वह परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

The state of the s

ॐ नत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीतास्पिनिषत्सु बद्घविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संबादे सांरूययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

# तृतीयोऽध्यायः

इस अध्यायमें नाना प्रकारके हेनुओंसे विहित कमींकी अवश्यकर्तव्यता सिद्ध की गयी है तथा प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित कमींकी अवश्यकर्तव्यता सिद्ध की गयी है तथा प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने वर्ण-आश्रमके लिये विहित कमी किस प्रकार करने चाहिये, क्यों करने चाहिये, उनके न करनेमें क्याहानि है, करनेमें क्यालाम है, कौन-से कर्म बन्धनकारक हैं और कौन-से मुक्तिमें सहायक हैं— इत्यादि बातें भलीभौंति समझायी गयी हैं। इस प्रकार इस अध्यायमें कर्मयोगका विषय अन्यान्य अध्यायोंकी अपेक्षा अधिक और विस्तारपूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विपयोंका समावेश बहुत ही कम हुआ है, जो कुछ हुआ है, वह भी बहुत ही संक्षेपमें हुआ है: इसलिये इस अध्यायका नाम 'कर्मयोग' रक्खा गया हैं।

इस अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकोंने भगवानके अभिप्रायको न समझनेके कारण अर्जुनने भगवान्को मानो उछाहना देते हुए उनसे अपना ऐकान्तिक श्रेयः-साधन वतछानेके छिये प्रार्थना की है और उसका उत्तर देते हुए भगवानने तीसरेम दो निष्ठाओंका वर्णन करके चौथेम किमी भी निष्ठान खरूपमे कर्मीका त्याग आवश्यक नहीं है, ऐसा सिद्ध किया है। पाँचवेमें क्षणमात्रके लिये भी कमीका सर्वथा त्याग असम्भव वतलाकर, छठमें केवल ऊपरमे इन्द्रियोंकी क्रिया न करनेवाले विषयचिन्तक मनुष्यको भिथ्याचारी वतलाया है और सातवे न मनमे इन्द्रियोंका संयम करके इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्तभावसे कर्म करनेवालेकी प्रशंसाकी है। आठवे और नवेम कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्माका करना श्रेष्ठ बनलाया है तथा कमींके बिना शरीरनिर्वाहको असम्भव बनलाकर नि:स्वार्थ और अनामक्तमावसे विहित कर्म करनेकी आज्ञा दी है। दसवेंसे बारहवेंनक प्रजापतिकी आज्ञा होनेके कारण कमीकी अवश्यकर्तव्यता सिद्ध करते हुए तेरहवेंसे यज्ञशि र अञ्चर्मे सब पापोंका विनाश होना और यज्ञ न करनेवालोंको पार्धा बतलाया है। चौदहवें और पंदहवें में सृष्टि-चक्रका वर्णन करके सर्वत्यापी परमेश्वरको यज्ञरूप साधनमे नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है। सोलहबेने उस स्टि-चक्रके अनुसार न बरतनेत्रालेकी निन्दा की है। सतरहवें और अठारहवें आत्मिनष्ठ ज्ञानी महात्मा प्रस्पेक लिये कर्नव्यका अभाव वतलाकर कर्म करने और न करनेमें उसके प्रयोजनका अभाव बतलाया है और उन्नीसबेंने उपर्यक्त हेतओं से कर्म करना आवश्यकसिद्ध करके एवं निष्काम कर्मका फल परमारमांकी प्राप्ति बतलाकर अर्जुनको अनामक्तमावसे कर्म करनेकी आजा दी है। तदनन्तर बीसबेमे जनकादिको कमाँमे सिद्धि प्राप्त होनेका प्रमाण देकर एव लोकसंग्रहके लिये भी कर्म करना आवश्यक बतलाकर छोकसंग्रहकी सार्थकता सिद्ध की है । इकीसबेने श्रेष्ट प्रस्पके आचरण और उपदेशके अनुसार लोग चलते हैं, ऐसा कहकर बाईसवेंसे चौबीसवेंतक भगवानुने स्वयं अपना दशन्त देते हुए कर्म करनेसे छाभ और न करनेसे हानि वतलायी हैं। पचीसवें और छब्बीसवेंमें ज्ञानी पुरुषके लिये भी लोकसंग्रहार्थ खयं कर्म करना और दसरों में करवाना उचित वतलाकर सत्ताईसवें और अट्टाईसवेंमें कर्मासक्त जनसमुदायकी अपेक्षा सांख्ययोगीकी विरुक्षणताका प्रतिपादन करते हुए उन्तीसवेंमें ज्ञानीके लिये सावारण मनुष्योंको विचलित न करनेकी बात कही गयी है । तीसबैंने अर्जुनको आशा, ममता और सन्तापका सर्वथा त्याग करके भगवदर्पणबुद्धिसे युद्ध करनेकी आज्ञा देकर इकतीसवेंमें उस सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाले श्रद्धालु पुरुषोंका मुक्त होना और वक्तीसवेंमें उसके अनुसार न चलनेवाले दोषदर्शियोंका पतन होना वतलाया है। उसके बाद तैंतीसवेंने प्रकृतिके अनुसार खरूपसे क्रिया न करनेने समस्त मनुष्योंकी असमर्थता सिद्ध करने हुए चौतीसवेंने राग-द्वेषके बशमें न होनेकी ग्रेरणा की है और पैंतीसबेंमें परवर्मकी अपेक्षा खधर्मको कत्याणकारक एवं परधर्मको भयावह बतलाया है। छत्तीसर्वेमें अर्जुनके यह पूछनेपर कि 'बळात्कारमे मनुष्यको पापमें प्रवृत्त कोन करता है', सैंतीसर्वेमें कामरूप बैरीको समस्त पापाचरणका मूल कारण बतलाया है और अड़तीसबेंसे इकतालीसबेंतक उस कामको अग्निकी भौति दुष्पूर और ज्ञानका आवरण करनेवाला महान् रात्रु बतलाकर एवं उसके निवासस्थानोंका वर्णन करके इन्द्रिय-संयम-पूर्वक उसका नाश करनेके लिये कहा है। फिर बियालीसवेंमें इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे आत्माको अतिशय श्रेष्ठ बतलाकर तैंतालीसवेंमें बुद्धिके द्वारा मनका संयम करके कामको मारनेकी आज्ञा देते हुए अध्यायकी समाप्ति की है।

सम्बन्ध — दूसरे अध्यायमें भगवान्ने 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्' (२।११) से लेकर 'देही नित्यमवध्योऽ-यम्' (२।३०) तक आत्मतत्त्वका निरूपण करते हुए सांख्ययोगका प्रतिपादन किया और 'बुद्धियोंगे त्विमां शृणु' (२।३९) से लेकर 'तदा योगमवाप्यसि' (२।५३) तक समबुद्धिरूप कर्मयोगका वर्णन किया। इसके पश्चात् चौवनवें क्षोकसे अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त अर्जुनके पूछनेपर भगवान्ने समबुद्धिरूप कर्मयोगके द्वारा परमेश्वरक्तं प्राप्त हुए स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुषके लक्षण, आचरण और महत्त्वका प्रतिपादन किया। वहाँ कर्मयोगकी महिमा कहते हुए भगवान्ने सैंतालीसवें और अड़तालीसवें इलोकोंमें कर्मयोगका स्वरूप वतलाकर अर्जुनको कर्म करनेके लिये कहा, उन्चासवेंमें समबुद्धिरूप कर्मयोगकी अपेक्षा सकाम कर्मका स्थान बहुत ही नीचा वतलाया, पचासवेंमें समबुद्धिरूक पुरुषकी प्रगंसा करके अर्जुनको कर्मयोगमें लगनेके लिये कहा, इक्यावनवेंमें समबुद्धिरुक्त ज्ञानी पुरुषको अनामय पदकी प्राप्ति बतलायी। इस प्रसङ्गको सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके 'बुद्धि' शब्दका अर्थ 'ज्ञान' मान लेनेसे उन्हें प्रम हो गया, भगवान्के वचनोंमें 'कर्म' की अपेक्षा 'ज्ञान'की प्रगंसा प्रतीत होने लगी, एवं वे वचन उनको स्पष्ट न दिखायी देकर मिले हुए-से जान पड़ने लगे। अतएव भगवान्से उनका स्पष्टीकरण करवानेकी और अपने लिये निश्चित श्रेयःसाधन जाननेकी इच्छासे अर्जुन पृछते हैं—

### अर्जुन उवाच

### ज्यायसी चंत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥

अर्जुन बोले हे जनार्दन ! यदि आपको कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केराव ! मुझं भयद्भर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? ॥ १ ॥

प्रश्न-कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा इससे पूर्व भगवान्ने कहाँ कहा है ? यदि नहीं कहा, तो अर्जुनके प्रश्नका आधार क्या है ?

उत्तर—भगवान्ने तो कहीं नहीं कहा, किन्तु अर्जुन-ने भगवान्के वचनोंका मर्म और तत्त्व न समझनेके कारण 'दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय'से यह वात समझ ठी कि भगवान् 'बुद्धियोग'से ज्ञानका ठक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञानकी अपेक्षा कर्मोंको अत्यन्त तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुतः वहाँ 'बुद्धियोग' शब्दका अर्थ 'ज्ञान' नहीं हैं; 'बुद्धियोग' वहाँ समबुद्धिसे होनेवाले 'कर्मयोग'का वाचक है और 'कर्म' शब्द सकाम कर्मोंका । क्योंकि उसी स्लोक-में भगवान्ने फल चाहनेवालोंको 'कृपणाः फलहेतवः' कहकर अत्यन्त दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मों- को तुच्छ बतलाकर 'बुद्धौ शरणमन्त्रिच्छ'से समबुद्धिरूप कर्मयोगका आश्रय ग्रहण करनेके लिये आदेश दिया है; परन्तु अर्जुनने इस तत्त्वको नहीं समझा, इसीमे उनके मनमें उपर्युक्त ग्रश्नकी अवतारणा हुई।

प्रभ-'बुद्धि' शब्दका अर्थ यहाँ भी पूर्वकी भाँति समबुद्धिरूप कर्मयोग क्यों न लिया जाय ?

उत्तर-यहाँ तो अर्जुनका प्रश्न है। वे भगवान्के यथार्थ तात्पर्यको न समझकर 'बुद्धि' शब्दका अर्थ 'ज्ञान' ही समझे हुए हैं और इसलिये वे उपर्युक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धिका अर्थ समबुद्धिरूप कर्मयोग समझ लेते तो इस प्रकार-के प्रश्नका कोई आधार ही नहीं रहता। अर्जुनने 'बुद्धि'का अर्थ 'ज्ञान' मान रक्ता है, अतएव यहाँ अर्जुनकी मान्यताके अनुसार 'बुद्धि' शब्दका अर्थ 'ज्ञान' ठीक ही किया गया है। प्रश्न-मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—भगवान्के अभिप्रायको न समझनेके कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कमींको भगवान्ने अत्यन्त तुच्छ बतलाया है, उन्हीं कमींमें ('तस्मायुध्यस्व भारत'—इसलिये तृ युद्ध कर, 'कमण्येवाधिकारस्ते'—तेरा कमीं ही अधिकार है, 'योगस्थः कुरु कमीणि'—योगमें स्थित होकर कम कर—इत्यादि विधिवाक्योंमे) मुझे प्रवृत्त करते हैं । इसीलिये वे उपर्युक्त वाक्यमे भगवान्को मानो उलाहना-सा देते हुए, पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्धस्वप भयानक पाप-कमीं क्यों लगा रहे हैं (

प्रश्न-यहाँ 'जनार्दन' और 'केशव' नामसे भगवान्-को अर्जुनने क्यां सम्बोधित किया ?

# व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

आप मिले हुए-से वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो मोद्दित कर रहे हैं। इसलिये उस एक वातको निश्चित करके कहिये जिससे में कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ ॥ २ ॥

प्रश्न--आप मिले हुए-से वचनोंद्वारा मेरी बुद्धिको मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—जिन वचनोंमें कोई सायन निश्चित करके स्पष्टस्पमें नहीं वतलाया गया हो, जिनमें कई तरहकी वातोंका सम्मिश्रण हो, उनका नाम 'न्यामिश्र'— भिले हुए वचन' है। ऐसे वचनोंसे श्रोतार्का बुद्धि किसी एक निश्चयपर न पहुँचकर मोहित हो जाती है। भगवान्के वचनोंका तार्प्य न समझनेके कारण अर्जुनको भी भगवान्के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे; क्योंकि 'बुद्धियोगर्का अपेक्षा कर्म अत्यन्त निकृष्ट है, तू बुद्धिका ही आश्रय प्रहण कर' (२।४९) इस कथनसे तो अर्जुनने समझा कि भगवान् ज्ञानकी प्रशंसा और कर्मोंकी निन्दा करते हैं और मुझे ज्ञानका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं तथा 'बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य-पापेंको यहां छोड़ देता है' (२।५०) इस कथनसे यह समझा कि पुण्य-पापत्वप समस्त कर्मोंका खक्रपमे त्याग करनेवालेको भगवान् 'बुद्धियुक्त' कहते हैं । इसके विपरीत 'तेग कर्मों अधिकार है' (२।४०) 'त् योगमें

उत्तर—'सर्वैर्जनैरर्धते याच्यते खाभिलिषतसिद्धये इति जनार्दनः' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार सब लोग जिनसे अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये याचना करते हैं, उनका नाम 'जनार्दन' होता है तथा 'क'—ब्रह्मा, 'अ'—विष्णु और 'ईश'—महेश, ये तीनों जिनके 'व'—वपु अर्थात् स्वरूप हैं, उनको 'केशव' कहते हैं। भगवान्को इन नामोंमे सम्बोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं कि 'मैं आपके शरणागत हूँ—मेरा क्या कर्तव्य है, यह बतलानेके लिये मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ (२।७) और अब मा कर रहा हूँ; क्योंकि आप साक्षात् परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करनेवाले शरणागत जनको अपना निश्चित सिद्धान्त अवश्य वतलानेकी कृपा कीजिये।'

स्थित होकर कर्म कर' (२ | ४८ ) इन वाक्योंसे अर्जनने यह बात समझी कि भगवान् मुझे कर्मोंमें नियुक्त कर रहे हैं; इसके सिवा 'निस्नुंगुण्यो भव' 'आत्मवान् भव' (२ । ४५) आदि वाक्योमे कर्मका त्याग और 'तस्माद्यध्यस्व भारत' (२।१८), 'ततो युद्धाय युज्यस्व' (२।३८) 'तस्मा-द्योगाय युज्यस्व' (२ । ५० ) आदि वचनोंसे उन्होंने कर्मकी प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपर्युक्त वचनोंमे उन्हें विरोध दिखायी दिया । इसिलये उपर्युक्त वाक्यमें उन्होंने दो बार 'इव' पदका प्रयोग करके यह भाव दिख्ळाया है कि यद्यपि वास्तवमें आप मुझे रुपट और अलग-अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं तथा आप मेरे परम प्रिय और हितेषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं वर मेरे मोहका नाश करनेके लिये ही उपदेश दे रहे हैं; किन्तु अपनी अज्ञताके कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए-से वचन कहकर मेरी बुद्धिको मोहमें डाल रहे हैं। प्रथ-यदि अर्जनको दूसरे अध्यायके उनुचासवें और

पचासर्वे श्लोकोंको सुनते ही उपर्युक्त भ्रम हो गया था तो तिरपनवें श्लोकमें उस प्रकरणके समाप्त होते ही उन्होंने अपने भ्रमनिवारणके लिये भगवान्से पृछ क्यों नहीं लिया? बीचमें इतना व्यवधान क्यों पड़ने दिया?

उत्तर—यह ठीक है कि अर्जुनको वहीं शङ्का हो गयी थीं, इसलिये चौवनवें श्लोकमें ही उन्हें इस विषयमें पूछ लेना चाहिये था; किन्तु तिरपनवें श्लोकमें जब भगवान्ने यह कहा कि 'जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदलमें तर जायगी और परमात्माके खरूपमें स्थिर हो जायगी तब तुम परमात्मामें मंयोग-रूप योगको प्राप्त होओगे', तब उमे सुनकर अर्जुन-के मनमे परमात्माको प्राप्त स्थिरबुद्धियुक्त पुरुपके लक्षण और आचरण जाननेकी प्रबल इच्छा जाग उठी। इस कारण उन्होंने अपनी इस पहली शङ्काको मनमें रखकर पहले स्थितप्रज्ञके विषयमें प्रक्ष कर दिये और उनका उक्तर मिउने ही इस शङ्काको भगवान्के सामने रख दिया। यदि व पहले इस प्रसङ्गको छेड़ देने तो स्थितप्रज्ञसम्बन्धी वातोंमें इसमें भी अधिक व्यवधान पड़ जाता।

यश्च—उस एक बातको निश्चित करके कहिये, जिससे मैं कल्याणको प्राप्त हो जाऊँ--इस बाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इममें अर्जुन यह भाव दिखलाने है कि अवतक

आपने मुझे जितना उपदेश दिया है, उसमें विगेध प्रतीत होनेसे मैं अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर सका हूँ। मेंग समझमें यह बात नहीं आयी है कि आप मुझे युद्धके लिये आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कमोंका त्याग कर देनेके लिये ;यिंद् युद्ध करनेके लिये कहते हैं तो किस प्रकार करनेके लिये कहते हैं और यदि कमोंका त्याग करनेके लिये कहते हैं तो उनका त्याग करनेके बाद फिर क्या करनेको आज्ञा देते हैं। इसलिये आप सब प्रकार में सोच-समझकर मेरे वर्तव्यका निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिये कि जिसका पालन करनेसे में कल्याणको प्राप्त हो जाउँ।

प्रश्न-यहाँ 'श्रेयः' पटका अर्थ 'कन्याण' करनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पहाँ श्रेय:प्राप्तिमे अर्जुनका तार्य्य इस लोक या परलोकके भोगोंकी प्राप्ति नहीं है,क्योंकि भूमिका निष्कर्यक राज्य और देवोंका आधिपत्य मेरे शोकको दूर नहीं कर मकते' (२ । ८) यह बात तो उन्होंने पहले ही कह दी थीं । अत्पन्न श्रेय:प्राप्तिमे उनका अभिप्राय शोक-मोहका मर्वथा नाश करके शास्त्रती शान्ति और नित्यानन्द्र प्रश्नाक्त्रनेवाली नित्यवस्तुकी प्राप्तिमे है, इसालिये यहां भ्रेय: पदका अर्थ क्तन्याण' किया गया है ।

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके पृछनेपर भगवान् उनका निश्चित कर्तव्य भक्तिप्रधान कर्मयोग वनसानेके उद्देश्यस पहले उनके प्रश्नका उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन 'व्यामिश्र' अर्थात 'मिले हुए' नहीं है , यर मर्विधा स्पष्ट और अलग अलग हैं---

<mark>ત્રીમનવાનુવા</mark> વ

### लांकेऽस्मिन्द्विवधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम॥३॥

श्रीमगवान् वोले ेहं निष्पाप ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पहले कहीं गयी है। उनमेंसे सांख्ययोगियोंकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कर्मयोगसे होती है ॥ ३॥

प्रश्न-'अस्मिन् लोके' पद किस लोकका वाचक हैं ?

'द्विविधा' विशेषण देनेका क्या भाव है ?

उत्तर—'अस्मिन् लोके' पद इस मनुष्यलोकका वाचक है, क्योंकि ज्ञानयोग और कर्मयोग इन दोनों साधनोंक मनुष्यका ही अधिकार है।

प्रश्न-'निष्ठा' पदका क्या अर्थ है और उसके साथ

उत्तर-'निष्टा' पदका अर्थ 'स्थिति' है। उसके साथ 'द्विविधा' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि प्रधानतामें साधनकी स्थितिके दों भेद होते हैं—एक स्थितिमें तो मनुष्य आत्मा और परमात्माका अभेद मानकर अपनेको ब्रह्मसे अभिन्न समझता है; और दूसरीमें परमेश्वर-को सर्वशक्तिमान्, सम्पूर्ण जगत्के कर्ता, हर्ता, खामी तथा अपनेको उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है।

प्रकृतिसे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं (३।२८), मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाछी समस्त कियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे सर्वथा रहित हो जाना; किसी भी कियामें या उसके फलमें किञ्चिन्मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और कामनाका न रहना तथा सिच्दानन्द-वन ब्रह्मसे अपनेको अभिन्न समझकर निरन्तर परमात्माके खरूपमें स्थित हो जाना अर्थात् ब्रह्मभूत (ब्रह्मसरूप) बन जाना (५।२४;६।२७)—यह पहली निष्ठा है।इसका नाम ज्ञाननिष्ठा है।इस स्थितिको प्राप्त हो जानेपर योगी हर्प, शोक और कामनासे अर्तात हो जाता है, उसकी सर्वत्र समदिष्ट हो जाती है (१८।५४); उस समय वह सम्पूर्ण जगत्को आत्मामें खप्तवत्र कल्पित देखता है और आत्माको सम्पूर्ण जगत्को च्याप्त देखता है (६।२९)। इस निष्ठा या स्थितिका फल परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान है।

वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यके लिये जिन कर्मीका शास्त्रमें विधान है-जिनका अनुष्ठान करना मनुष्यके लिये अवश्यकर्तन्य माना गया है-उन शास्त्रविहित स्वाभाविक कर्मांका न्यायपूर्वक,अपना कर्त-व्य समझकर अनुष्ठान करना; उन कर्मों में और उनके फलम ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके प्रत्येक क्रमेंकी सिद्धि और असिद्धिमें तथा उसके फलमें सदाही सम महना (२।४७-४८) एवं इन्द्रियोंके भोगोंमें और कर्मोंमें आसक्त न होकर समस्त संकल्पोंका त्याग करके योगारूढ़ हो जाना (६। ४)- यह कर्मयोगकी निष्ठा है। तथा परमेश्वरको सर्वशक्तिमान् , सर्वाधार, सर्वत्यापी, सबके सुहद् और सबके ग्रंग्क समझकर और अपनेको सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान्के समर्पण करना (३। ३०;९।२७-२८), उनकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावें, वैसे ही समस्त कर्म करना; उन कमोंमें या उनके फलमें किञ्चिन्मात्र भी ममता.

आसक्ति या कामना न रखना; भगवान्के प्रत्येक विधानमें सदा ही सन्तुष्ट रहना तथा निरन्तर उनके नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते रहना (१०।९; १२।६; १८।५७)—यह भक्तिप्रधान कर्मयोगकी निष्ठा है। उपर्युक्त कर्मयोगकी स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषमें राग-द्रेष और काम-क्रोधादि अवगुणोंका सर्वथा अभाव होकर उसकी सबमें समता हो जाती है, क्योंकि वह सबके हृदयमें अपने खामीको स्थित देखता है (१५।१५;१८।६१) और सम्पूर्ण जगतको भगवान्का ही खरूप समझता है (०।७-१२;९।१६—१९)।इस स्थितिका फल भगवान्को प्राप्त हो जाना है।

प्रश्न—दो प्रकारकी निष्ठाएँ मेरेद्वारा पहले कही गयी हैं। इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इसमे भगवानुने यह भाव दिख्लाया है कि ये दो प्रकारकी निष्ठाएँ मैंने आज तुम्हें नयी नहीं बतलायी हैं, सृष्टि-के आदिकालमें और उसके बाद भिन्न-भिन्न अवनारोंमें मैं इन दोनों निष्टाओंका सक्तप अलग-अलग बतला चुका हूँ।वैसे ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमे लेकर तीसर्वे श्लोकतक अद्वितीय आत्माके खरूपका प्रतिपादन करते हुए सांख्ययोगकी दृष्टिमे युद्ध करनेके लिये कहा है(२) १८) और उन्चालीसूत्रं स्रोक्षे योगविषयक बुद्धिका वर्णन करनेकी प्रस्तावना करके चालीमवेंसे तिरपनवें स्ठोकतक फलसहित कर्मयोगका वर्णन करते हुए योगमें स्थित होक। युद्धादि कर्तव्यकर्म करनेके लिये कहा है(२। ४७ ५०); तथा दोनोंका विभाग करनेके लिये उनचालीसवें श्लोकम स्पष्टरूपमे यह भी कह दिया है कि इसके पूर्व मैंन सांख्यविषयक उपदेश दिया है और अब योगविषयक उपदेश कहता हूँ इसलिये मेरा कहना 'व्यामिश्र' अर्थात् 'मिला हुआ' नहीं है ।

प्रश्न-'अनघ' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर—जो पापरहित हो, उसे 'अनघ'कह ते हैं। अर्जुन-को 'अनघ' नामसे सम्बोधित करके भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि जो पापयुक्त या पापपरायण मनुष्य है, वह तो इनमेंसे किसी भी निष्ठाको नहीं पा सकता; पर तुम पाप- रहित हो, अतः तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिये मैंने तुमको यह विषय सुनाया है।

प्रश्न—सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियों-की कर्मयोगसे होती है, इस कथनका क्या भाव है?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि उन दोनों प्रकारकी निष्ठाओं में से जो सांख्ययोगियों की निष्ठा है, वह तो झानयोगका साधन करते-करते देहाभिमानका सर्वथा नाश होनेपर सिद्ध होती है और जो कर्मयोगियों की निष्ठा है, वह कर्मयोगका साधन करते-करते कर्मों और उनके फलमं ममता, आसक्ति और कामनाका अभाव होकर सिद्धि-असिद्धिमं समत्व होनेपर होती हैं। उपर्युक्त इन दोनों निष्ठाओं के अधिकारी पूर्वसंस्कार श्रद्धा और रुचिके अनुसार, अलग-अलग होते हैं और ये दोनों निष्ठाणुँ स्वतन्त्र हैं।

प्रश्न-यदि कोई मनुष्य ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनोंका एक साथ सम्पादन करे, तो उसकी कौन-सी निष्ठा होती है ?

उत्तर—ये दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं, अतः एक ही मनुष्य एक कालमें दोनोंका साधन नहीं कर सकता; क्योंकि सांख्ययोगके साधनमें आत्मा और परमात्मामें अभेद समझकर परमात्माके निर्गुण-निराकार सिच्चदानन्दधन रूपका चिन्तन किया जाता है और कर्मयोगमें फलासक्तिके त्यागपूर्वक कर्म करते हुए भगवान्को सर्वन्यापी, सर्वशक्तिमान् और सर्वेश्वर समझकर उनके नाम, गुण, प्रभाव और ख्वरूपका उपाय्य-उपासकभावमे चिन्तन किया जाता है। इसलिये दोनोंका अनुष्टान एक साथ एक कालमें एक ही मनुष्यके द्वारा नहीं किया जा सकता।

सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें भगवान्ने जो यह बात कही है कि सांख्यनिष्ठा ज्ञानयोगके साधनसे होती है और योगनिष्ठा कर्मयोगके साधनसे होती है, उसी बातको सिद्ध करनेके लिये अब यह दिखलाते हैं कि कर्तव्यकर्मीका स्वरूपतः त्याग किमी भी निष्ठाका हेत नहीं है—

# न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽरनुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

मनुष्य न तो कर्मोंका आरम्भ किये विना निष्कर्मताको यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और न कर्मोंके केवल त्यागमात्रसे सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

प्रश्न यहाँ 'नंष्कर्म्यम्' पद किसका वाचक हे और मनुष्य कर्मीका आरम्भ किये विना निष्कर्मताको प्राप्त नहीं होता, इस कथनका क्या मात्र है :

उत्तर कर्मयोगकी जी परिपक्क स्थिति है——जिसका वर्णन पूर्वक्षोककी ज्याल्यामें योगनिष्ठाके नाममे किया गया है, उसीका वाचक यहाँ 'नैक्कर्यम्' पद है। इस स्थितिको प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनमे सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसके कर्म बन्धनके हेनु नहीं होते (४। २२, ४१); इस कारण उस स्थितिको 'नैष्कर्म्य' अर्थात् 'निष्कर्मता' कहते हैं। यह स्थिति मनुष्यको निष्कामभावसे कर्तव्यकर्मीका आचरण करनेसे ही मिलती है, बिना कर्म किये नहीं मिल सकती। इसलिये कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका उपाय कर्तव्यकर्मीका त्याग कर देना नहीं है, बिल्क उनको

निष्काममावसे करते रहना ही है -यही भाव दिख्यानेके लिये कहा गया है कि भनुष्य कमेका आरम्भ किये विना निष्कर्मताको नहीं प्राप्त होता।

प्रश्न-कर्मयोगका स्वरूप तो कर्म करना ही है, उसमें कर्मीका आरम्भ न करनेकी शङ्का नहीं होतीः किर कर्मीका आरम्भ किये बिना 'निष्कर्मता' नहीं मिलती, यह कहनेकी क्या आवश्यकता थीं!

उत्तर—भगवान् अर्जुनको कर्मोमं फल और आसिक्तका त्याग करनेके लिये कहते हैं और उसका फल कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाना बतलाते हैं (२ | ५१); इस कारण वह यह समझ सकता है कि यदि मैं कर्म न कर्ल तो अपने-आप ही उनके वन्धनसे मुक्त हो जाऊँगा, फिर कर्म करनेकी जरूरत ही क्या है। इस अमकी निवृत्तिके लिये पहले कर्मथोगका प्रकरण आरम्भ करते समय भी भगवान्ने कहा है कि 'माते सङ्गोऽस्वकर्मणि' अर्थात् तेरी कर्मन करनेमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये। तथा छठे अध्यायमें भी कहा है कि 'आरुरुक्षु मुनिके लिये कर्म करना ही योगारूढ होनेका उपाय है'(६१३) इसलिये शारीरिक परिश्रमके भयसे या अन्य किसी प्रकारकी आसक्तिये मनुष्यमें जो अप्रवृत्तिका दोप आ जाता है, उसे कर्मयोगमें बाधक बनलानेके लिये ही भगवान्ने ऐसा कहा है।

प्रश्न—यहाँ 'सिद्धिम्' पद किसका वाचक है और कर्मी-कं केवल त्यागमात्रमे सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती, इस कथन-का क्या भाव है !

उत्तर—जो ज्ञानयोगर्का सिद्धि यानी परिपक्क स्थिति है, जिसका वर्णन पूर्वश्लोककी व्याख्यामें 'ज्ञाननिष्ठा' के नाममें किया गया है तथा जिसका फल तस्वज्ञानकी प्राप्ति है, उसका बाचक यहाँ 'मिद्धिम पट है। इस स्थितिपर पहुंचकर साधक ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टिम आत्मा और परमात्माका किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं रहता, वह न्वयं ब्रह्मसूप हो जाता है: इसल्यि इस स्थितिको 'सिद्धि' कहते हैं। यह ज्ञानयोगरूप सिद्धि अपने वर्णाश्रमके अनुसार करनेयोग्य कमेंमें कर्तापनका अभिमान त्यागकर तथा समस्त भोगोंन ममता, आसक्ति और कामनामे रहित होकर निरन्तर अभिन्नभावमे परमात्माक न्वस्त्पक चिन्तन करनेये ही सिद्ध होती है, कमींका स्वस्त्पमे त्याग कर देनेमात्रमे नहीं सिद्धती; क्योंकि अहंता, ममता और आमक्तिका नाश हुण बिना मनुष्यकी अभिन्नभावमे परमात्मामे स्थिर स्थिति नहीं हो

सकती। बल्कि मन, बुद्धि और शरीरद्वारा होनेवाली किसी भी कियाका अपनेको कर्ता न समझकर उनका द्रष्टा—साक्षी रहनेमें (१४।९.) उपर्युक्त स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिये मांख्ययोगीको भी वर्णाश्रमोचित कमींका खरूपसे त्याग करनेकी चेटा न करके उनमें कर्तापन, ममता, आसिक्त और कामनाये रहित हो जाना चाहिये—यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि केवल कमोंके त्याग-मात्रसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती।

प्रश्न-'अनारम्भात्' और 'संत्यसनात्'—इन दोनों पदोंका एक ही अभिप्राय है या भिन्न-भिन्न ? यदि भिन्न-भिन्न है तो दोनोंमें क्या भेद है ?

उत्तर—यहाँ सगवान्ते दोनों पदोंका प्रयोग मिन्न-भिन्न अभिप्रायम किया है। क्योंकि 'अनारम्भात्' पदमे तो कर्म-योगीकं लिये विहित कर्मोंके न करनेको योगिनष्ठाकी प्राप्तिंग वायक वत्त्यया है। कित्नु 'संत्यमनात' पदमे मांस्ययोगी के लिये कर्मोंका स्वरूपमे त्याग कर देना मांस्यनिष्ठाकी प्राप्तिंग वायक नहीं बत्त्यया गया, केवल यही वात कही। गयी है कि उमीमे उसे मिद्धि नहीं मिल्ती, मिद्धिकी प्राप्तिंक लिये उसे कर्तापनका लाग करके मिच्दानत्द्यन अहमे अभेदभावमें स्थित होना आवश्यक है। अत्रुप्त उसके लिये कर्मोंका स्वरूपतः त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी। त्याग ही प्रधान है और कर्मयोगीके लिये स्वरूपने कर्मोंका त्यागन करना विवेय हैं --यही दोनों पदोंके मार्वोमें मेट है।

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्मयोगीके लिये कर्नव्यक्रमें के न करनेको योगनिष्ठाकी प्राप्तिमें वाधक और सांख्य योगीक लिये सिद्धिकी प्राप्तिमें केवल स्थरूपसे बाहरी कमों के त्यागको गोण वतलाकर, अब अर्जुनको कर्तव्य-कर्मोंमें प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे भित्र-भित्र हेत्आंसे कर्म करनेकी आवश्यकता सिद्ध करनेके लिये पहले कर्मोन, सर्वथा त्यागको अशक्य वतलाते हैं—

> न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ ५॥

निःसन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें अणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता; क्योंकि सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणोंद्वारा परवश हुआ कर्म करनेके लिये वाष्य किया जाता है ॥ ५ ॥

प्रश्न-कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, इस वास्यका क्या भाव है ! उत्तर-इसमे भगवान्ने यह भाव दिश्वलाया है कि उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन करना, खप्त देखना, ध्यान करना और समाधिस्थ होना— ये सब-के-सब कर्मके अन्तर्गत हैं। इसलिये जबतक शरीर रहता है, तबतक मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुसार कुछ-न-कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य क्षणभर भी कभी खरूपये कर्मोंका त्याग नहीं कर मकता। अतः उनमें कर्तापनका त्याग कर देना या ममता, आमिक्त और फलेच्छा-का त्याग कर देना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है।

प्रश्न-यहाँ 'कश्चित्' पदमें गुणातीत ज्ञानी पुरुप भी सम्मिलित है या नहीं !

उत्तर—गुणातीत ज्ञानी पुरुपका गुणोंसे या उनके कार्यमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; अतः वह गुणोंके वहाने हो कर कर्म करता है, यह कहना नहीं वन सकता। इमिष्टिये गुणातीत ज्ञानी पुरुप 'किश्वत' पदके अन्तर्गत नहीं आता। तथापि मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिका मङ्घातम्बप जो उसका शरीर लोगोंकी दृष्टिमें वर्तमान है, उसके द्वारा उसके और लोगोंके प्रारम्भानुसार नाममात्रके कर्म तो होते ही हैं; किन्तु कर्तापनका अभाव होनेके कारण वे कर्म वास्तवमें कर्म नहीं हैं। हाँ, उसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिके मङ्घातको 'कश्चित्त'के अन्तर्गत मान लेनेने कोई आपित्त नहीं हैं; क्योंकि वह गुणोंका कार्य होनेसे गुणोंसे अतीत नहीं हैं, बिक्त उस शरीरसे सर्वथा अतीत हो जाना ही ज्ञानीका गुणातीत हो जाना है।

प्रश्न-'सर्वः'पद किनका वाचक है; और उनका गुणों-

के वरामें होकर कर्म करनेके लिये बाध्य होना क्या है ?

उत्तर—'सर्वः' पद समस्त प्राणियोंका वाचक होते हुए भी यहाँ उसे खास तौरपर मनुष्यसमुदायका वाचक समझना चाहिये;क्योंकि कर्मोंने मनुष्यका ही अधिकार है। और पूर्व-जन्मोंके किये हुए कर्मोंके संस्कारजनित खभावके परवश होकर जो कर्मोंने प्रवृत्त होना है, यही गुणोंके वश होकर कर्म करनेके लिये बाध्य होना है।

प्रश्न-'गुणैः' पदके साथ 'प्रकृतिजैः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—सांख्यशास्त्रमें गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति माना गया है, परन्तु भगवान्के मतमें तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं—इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही भगवान्ने यहाँ 'गुणैः' पदके साथ 'प्रकृतिजैः' विशेषण दिया है। इसी तरह कहीं 'प्रकृतिसम्भवान्' (१३। १९), कहीं 'प्रकृतिजान्' (१३। २१), कहीं 'प्रकृतिजान्' (१३। २१), कहीं 'प्रकृतिजान्' (१८। ४०) विशेषण देकर अन्यत्र भी जगह-जगह गुणोंको प्रकृतिका कार्य बतलाया है।

प्रश्न-यहाँ 'प्रकृति' शब्द किसका वाचक हैं !

उत्तर—समस्त गुर्गो और विकारोंके समुदायरूप इस जड दश्य-जगत्की कारणभूता जो भगवान्की अनादिसिद्ध मृल प्रकृति है—जिसको अन्यक्त, अन्याकृत और महह्रह्म भी कहते है—उसीका वाचक यहाँ 'प्रकृति' शब्द है ।

सम्तन्ध—पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्न किये विना नहीं रहता। इसपर यह शङ्का होती है कि इन्द्रियोंकी कियाओंको हठसे रोककर भी तो मनुष्य कमेंका त्याग कर सकता है। अतः उत्तरसे इन्द्रियोंकी कियाओंका त्याग कर देना कमोंका त्याग नहीं है, यह भाव दिखलानेके लिये भगवान् कहते हैं—

### कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

जो मृहबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हठपूर्वक ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विपयोंका चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात् दम्मी कहा जाता है ॥ ६ ॥

प्रश्न- यहाँ 'कर्मेन्द्रियाणि' पद किन इन्द्रियोंका याचक है और उनका हठपूर्वक रोकना क्या है ' उत्तर—यहाँ 'कर्मेन्द्रियाणि' पदका पारिभाषिक अर्थ नहीं है; इसलिये जिनके द्वारा मनुष्य बाहरकी क्रिया करता

है अर्थात शब्दादि विषयोंको महण करता है, उन श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, रसना और घ्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा--इन दसों इन्द्रियोंका वाचक है; क्योंकि गीतामें श्रोत्रादि पाँच इन्द्रियोंके लिये कहीं भी 'ज्ञानेन्द्रिय' शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है। इसके सिवा यहाँ कर्मेन्द्रियोंका अर्थ केवल वाणी आदि पाँच इन्द्रियाँ मान लेनेमे श्रोत्र और नेत्र आदि इन्द्रियोंको रोकनेकी बान शेप रह जाती है और उसके रह जानेसे मिथ्याचारीका स्वींग भी पूरा नहीं बनता; तथा वाणी आदि इन्द्रियोंको गेककर श्रोत्रादि इन्द्रियोंके द्वाग वह क्या करना है, यह बात भी यहाँ बनलानी आवश्यक हो जाती है। किन्तु मगवानुने वैसी कोई बात नहीं कही है; एवं अगले स्रोक्तमें भी कर्मेन्द्रियोद्वाग कर्मयोगका आचरण करनेके लिये कहा है, परन्त केवल वाणी आदि कर्मेन्द्रियों-द्वारा कर्मयोगका आचरण नहीं हो सकता । उसमें सभी इन्द्रियोंकी आवश्यकता है। इसिलये यहाँ 'कर्मेन्द्रियाणि' पदको जिनके द्वारा कर्म किये जायँ ऐसी सभी इन्द्रियोंका वाचक मानना ठीक है और हठसे सुनना, देखना आदि क्रियाओंको रोक देना ही उनको हटपूर्वक रोकना है।

प्रश्न-यदि कोई साधक भगवान्का ध्यान करनेके िल्ये या इन्द्रियोंको वरामें करनेके लिये हठमे इन्द्रियोंको विषयोंसे रोकनेकी चेष्टा करना है और उस समय उसका मन वरामें न होनेके कारण उसके द्वारा विषयोंका चिन्तन होता है, तो क्या वह भी मिध्याचारी है !

उत्तर-वह मिध्याचारी नहीं है, वह तो माधक है;

क्योंकि मिथ्याचारीकी भाँति मनसे विषयोंका चिन्तन करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह तो मनको भी रोकना ही चाहता है; पर आदत, आसक्ति और संस्काखश उसका मन जबरदस्ती विषयोंकी ओर चला जाता है। अतः उसमें उसका कोई दोष नहीं है, आरम्भकालमें ऐसा होना खाभाविक है।

प्रश्न-यहाँ 'संयम्य' पदका अर्थ 'त्रशमें कर छेना' मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर—इन्द्रियोंको वशमें कर लेनेवाटा मिध्याचारी नहीं होता, क्योंकि इन्द्रियोंको वशमें कर लेना तो योगका अङ्ग है। इसलिये यहाँ 'संयम्य' का अर्थ जो ऊपर किया गया है, वही ठीक है।

प्रश्न-'इन्द्रियार्थान्' पद किनका वाचक हैं ?

उत्तर-दसों इन्द्रियोंके शब्दादि समस्त विषयोंका वाचक यहाँ 'इन्द्रियार्थान्' पद है । अध्याय पाँच स्त्रोक नवेंमें भी इसी अर्थमें 'इन्द्रियार्थेयु' पदका प्रयोग हुआ है ।

प्रश्न-वह मिथ्याचारी कहलाता है, इस क्यनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह दिख्लाया गया है कि उपर्युक्त प्रकारमे इन्द्रियोंको रोकनेवाला मनुष्य मछलियोंको धोखा देनेक लिये स्थिरभावमे खड़े रहनेवाले कपर्टा बगुलेकी माँति बाहरमे दूसरा ही भाव दिख्लाता है और मनमे दूसरा ही भाव रखता है; अत: उसका आचरण मिथ्या होनेसे वह मिथ्याचारी हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार केवल ऊपरसं इन्द्रियोंको विषयोंसे हटा लेनेको मिथ्याचार वतलाकर, अब आसक्तिका त्याग करके इन्द्रियोंद्वारा निष्कामभावसे कर्तव्यकर्म करनेवाले योगीकी प्रशंसा करते हैं—

> यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

किन्तु दे अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको बशमें करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियोंद्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, सही श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तु' पदका क्या भाव है ! योगीकी विलक्षणता व जत्तर-जपरसे कर्मीका त्याग करनेवालेकी अपेक्षा प्रयोग किया गया है । स्वरूपसे कर्म करने रहकर इन्दियोंको नशमें रम्बनेवाले प्रश्न-यहाँ 'इन्

योगीकी विलक्षणता बतलानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रभ-यहाँ 'इन्द्रियाणि' और 'कर्मेन्द्रियै:'---

इन दोनों पदोंसे कौन-सी इन्द्रियोंका प्रहण है ?

उत्तर—यहाँ दोनों ही पद समस्त इन्द्रियोंके वाचक हैं। क्योंकि न तो केवल पाँच इन्द्रियोंको वशमें करनेसे इन्द्रियों-का वशमें करना ही सिद्ध होता है और न केवल पाँच इन्द्रियोंसे कर्मयोगका अनुष्ठान ही हो सकता है; क्योंकि देखना, सुनना आदिके बिना कर्मयोगका अनुष्ठान सम्भव नहीं। इसलिये उपर्युक्त दोनों पदोंसे सभी इन्द्रियोंका प्रहण है। इस अध्यायके इकतालीसचें इलोकमें भी भगवान्ने 'इन्द्रियाणि' पदके साथ 'नियम्य' पदका प्रयोग करके सभी इन्द्रियोंको वशमें करनेकी बात कही है।

प्रश्न—यहाँ 'नियम्य' पदका अर्थ 'वशमें करना' न लेकर 'रोकना' लिया जाय तो क्या आपत्ति है !

उत्तर-'रोकना' अर्थ यहाँ नहीं बन सकता; क्योंकि इन्द्रियोंको रोक लेनेपर फिर उनमे कर्मयोगका आचरण नहीं किया जा सकता।

प्रश्न-समस्त इन्द्रियोंद्वाग कर्मयोगका आचरण करना क्या है !

उत्तर—समस्त विहित कर्मीमें तथा उनके फलरूप इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें राग-द्वेषका त्याग करके एवं सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर, वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि विषयोंका ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन-देनरूप व्यापार और सेवा एवं खाना-पीना, सोना-जागना, चलना-फिरना, उठना-बैठना आदि समस्त इन्द्रियोंके कर्म शास्त्रविधिके अनुसार करते रहना है, यही समस्त इन्द्रियोंसे कर्मयोगका आचरण करना है। दूसरे अध्यायके चौंसठवें श्लोकमें इसीका फल प्रसादकी प्राप्ति और समस्त दु:खोंका नाश बतलाया गया है।

प्रश्न-'स विशिष्यते' का क्या भाव है ? क्या यहाँ कर्मयोगीको पूर्वश्लोकमें वर्णित मिथ्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ बनलाया गया है ?

उत्तर—'स विशिष्यते' से यहाँ कर्मयोगीको समस्त साधारण मनुष्योंसे श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गयी है। यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगीको पूर्ववर्णित केवल मिध्याचारीकी अपेक्षा ही श्रेष्ठ वतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्वरलोकमें वर्णित मिध्याचारी तो आसुरी सम्पदावाला दम्भी है। उसकी अपेक्षा तो सकामभावसे विहित कर्म करनेवाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है; फिर देवी सम्पदायुक्त कर्मयोगीको मिध्याचारीकी अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्याकी अपेक्षा सती स्रीको श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्याकी अपेक्षा सती स्रीको श्रेष्ठ बतलानेकी भाँति कर्म-योगीकी स्तुतिमें निन्दा करनेके समान है। अतः यहाँ यही मानना ठीक है कि 'स विशिष्यते' से कर्मयोगीको सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गयी है।

सम्बन्ध—अर्जुनने जो यह पृछाथा कि आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं, उसके उत्तरमें ऊपरसे कर्मोका त्याग करनेवाले मिथ्याचारीकी निन्दा और कर्मयोगीकी प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हैं—

# नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध-चेदकर्मणः ॥ ८ ॥

तू शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म करः क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा॥ ८॥

प्रश्न-'नियतम्' विशेषणके सिंहत 'कर्म' पद किस कर्मका वाचक है और उसे करनेके लिये आज्ञा देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-वर्ण, आश्रम, खमाव और परिस्थितिकी अपेक्षा-मे जिस मनुष्यके लिये जो कर्म शास्त्रमें कर्तव्य बतलाये गये हैं, उन सभी शास्त्रविहित स्वधर्मरूप कर्तव्यकर्मीका वाचक यहाँ 'नियतम्' विशेषणकं सहित 'कर्म' पद हैं; उसे करनेके लिये आज्ञा देकर भगवान्ने अर्जुनके उस श्रमको दूर किया है, जिसके कारण उन्होंने भगवान्के वचनोंको मिले हुए समझ-कर अपना निश्चित कर्तव्य बतलानेके लिये कहा था।

अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासाके अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतला रहा हूँ। उपर्युक्त कारणोंसे किसी प्रकार भी तुम्हारे लिये कमींका खरूपसे त्याग करना हितकर नहीं है, अत: तुम्हें शास्त्रविहित कर्तन्यकर्मरूप खर्धमका अवस्थमेव पालन करना चाहिये। युद्ध करना तुम्हारा खर्धम है; इसलिये वह देखनेमे हिंसात्मक और क्र्रतापूर्ण होनेपर भी वास्त्रवमें तुम्हारे लिये थीर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम-भावसे किये जानेपर वह कल्याणका ही हेतु है। इसलिये तुम संशय छोड़कर युद्ध करनेके लिये खड़े हो जाओ।

प्रश्न-कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने अर्जुनके उस भ्रमका निराकरण किया है; जिसके कारण उन्होंने यह समझ ठिया था कि भगवान्के मतमें कर्म करनेकी अपेक्षा उनका न करना श्रेष्ठ है। अभिग्राय यह है कि कर्तव्यकर्म करनेसे मनुष्यका अन्तः करण शुद्ध होता है और उसके पापोंका प्रायिश्वत्त होता है तथा कर्तन्यकर्मीका त्याग करनेसे वह पापका भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमादमें फँसकर अधोगतिको प्राप्त होता है (१४।१८); अतः कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना सर्वथा श्रेष्ठ हैं। सकामभावसे या प्रायिश्वत्तरूपसे भी कर्तन्यकर्मीका करना न करनेकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है; फिर उनका निष्कामभावसे करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है ?

प्रश्न-कर्म न करनेसे तेरा शरीरनिर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ते यह भाव दिखलाया है कि सर्वथा कर्मोंका खरूपसे त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता, शरीरिनर्वाहके लिये उसे कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता है; ऐसी स्थितिमें विहित कर्मका त्याग करनेसे मनुष्यका पतन होना खाभाविक है। इसल्यि कर्म न करने-की अपेक्षा सब प्रकारसे कर्म करना ही उत्तम है।

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्रविहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बन्धनके हेतु माने गये हैं; फिर कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे हैं ? इसपर कहते हैं—

### यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥९॥

यक्षके निमित्त किये जानेवाले कमौंसे अतिरिक्त दूसरे कमौंमें लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय कमौंसे वँधना है। इसलिये हे अर्जुन ! तृ आसकिसे रहित होकर उस यक्षके निमित्त ही भलीभाँति कर्तन्य कर्म कर॥९॥

प्रश्न-यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कमों मे अतिरिक्त दूसरे कमों में लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय कमोंद्वारा वैंधना है; इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यसे भगवान्ने यह नाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्यके कर्नव्यक्तप यक्की परस्परा सुरक्षित रखनेके लिये ही अनासक्तभावसे किये जाते हैं, किसी फलकी कामनाये नहीं किये जाते, वे शास्त्रविहित कर्म बन्धनकारक नहीं होते; बल्कि उन कर्मीये मनुष्यका अन्तः करण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्माको प्राप्त हो जाता है। किन्तु ऐसे लोकोपकारक कर्मीके अतिरिक्त जितने भी पुण्य-पापक्तप कर्म हैं, वे सब पुनर्जन्मके हेतु होनेसे बाँधनेवाले हैं। मनुष्य खार्षबृद्धिये जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगनेके लिये उसे कर्मानुसार नाना योनियोंमं जन्म लेना पड़ता है; और बार-बार जन्मना-मरना ही बन्धन है, इसलिये सकाम कर्मोंमें या पाप-कर्मोंमें लगा हुआ मनुष्य उन कर्मोंद्वारा बँधता है। अनएब मनुष्यको कर्मबन्धन से मुक्त होनेके लिये निष्कामभावसे केवल कर्तव्यपालनकी बुद्धिसे ही शास्त्रविहित कर्म करना चाहिये।

प्रश्न—'अयं छोकः' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-मनुष्योंका ही कर्म करनेमें अधिकार है तथा मनुष्ययोनिमें किये हुए कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही दूसरी योनियाँ मिलती हैं, उनमें पुण्य-पापरूप नये कर्म नहीं बनते। इस कारण अन्य योनियोंमें किये हुए कर्म बाँधनेत्राले नहीं होते, केवल मनुष्ययोनिमें किये हुए ही कर्म बन्धनके हेतु होते हैं—यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ 'अयं लोकः' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-तू आसक्तिसे रहित होकर यज्ञके निमित्त भली-भौति कर्तव्यकर्मकर, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इसमे भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि अनासक्त भावसे यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्म मनुष्यको बाँधनेवाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करनेवाले मनुष्यके पूर्वसिक्षित समस्त पाप-पुण्य भी विलीन हो जाते हैं (४। २३); इसल्ये तुम ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके कैवल शास्त्रविहित कर्तत्र्यकमोंकी परम्परा सुरक्षित रखनेके उद्देश्यसे निष्कामभावसे समस्त कमोंका उत्साह-पूर्वक मलीमोंति आचरण करो।

प्रश्न—उपर्युक्त वाक्यमें 'मुक्तसङ्गः' विशेषणके प्रयोग-का क्या भाव है ?

उत्तर-'मुक्तसङ्गः'विशेषणमें कमों में और उनके फलमें ममता और आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेके लिये कहा गया है। अभिप्राय यह है कि कर्मफलका त्याग करनेके साथ-साथ कर्मों में और उनके फलमें ममता और आसक्तिका भी त्याग करना चाहिये।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें भगवान्ने यह बात कही कि यज्ञके निमित्त कर्म करनेवाला मनुष्य कमोंसे नहीं बंधता; इसिलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिये और उसके लिये कर्म करनेवाला मनुष्य कैसे नहीं वंधता। अत्यव इन वातोंको समझानेके लिये भगवान बनाजीके वचनोंका प्रमाण देकर कहते हैं——

### सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुकः॥ १०॥

वाक्यका क्या भाव है ?

प्रजापित ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसहित प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस यज्ञके ब्रारा वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १०॥

प्रश्न-'सहयज्ञाः' विशेषणके सहित 'प्रजाः' पद यहाँ किनका वाचक है और 'अनेन' पद किसका वाचक है '

उत्तर—जिनका यज्ञमें अर्थात् वर्णाश्रमोचित शास्त-विहित यज्ञ,दान, तप और सेवा आदि कर्मोसे सिद्ध होनेवाले न्वधर्मके पालनमें अधिकार हैं;पूर्वस्त्रोक्षे 'अयम्' विशेषणके महित 'लोक' पदमे जिनका वर्णन किया गया है—उन समस्त मनुष्योंका वाचक यहाँ 'सहयज्ञाः' विशेषणके सहित 'प्रजाः' पद है और उनके लिये वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिकं भेदमे भिन्न-भिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इन्द्रिय-संयम, अध्ययन-अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य और सेवा आदि कर्तन्यकर्मोसे सिद्ध होनेवाला जो म्बर्धमरूप यज्ञ है—उसका बाचक यहाँ 'अनेन' पद है।
प्रश्न-तुमलोग इस यज्ञके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ और
यह यज्ञ तमलोगोंको इन्छित भोग प्रदान करनेवाला हो। इस

उत्तर-इसमें नगवान् प्रजापितने मनुष्यांकां। आशिवांद् दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि तुमलोगोंके लिये मैंने इस स्वधर्मरूप यज्ञकी रचना कर दी हैं; इसका साङ्गोपाङ्ग पालन करनेमें तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुमलोग वर्तमान स्थितिमें उपर उठ जाओगे और यह यज्ञ इस लोकमें भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं-की पूर्ति करता रहेगा।

### देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः॥११॥

तुमलोग इस यक्षके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें। इस प्रकार निःसार्थभावसे एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जामोगे ॥ ११ ॥ प्रश्न-'अनेन' पद यहाँ किसका वाचक है और उसके द्वारा देवताओंको उन्नत करना क्या है ?

उत्तर—'अनेन' पद जिसका प्रकरण चल रहा है, उस खर्भम्रूप यज्ञका ही वाचक है; किन्तु यहाँ जिस यज्ञमें वेद-मन्त्रोंद्वारा देवताओंको हविष्य दिया जाता है, उसको उप-लक्षण बनाकर खर्भपालनक्ष्य यज्ञकी अवस्यकर्तन्यताका प्रतिपादन किया गया है; इसलिये उपलक्षणक्षपसे इसे हवनक्ष्य यज्ञका वाचक समझना चाहिये और उस हवनक्ष्य यज्ञके द्वारा देवताओंको हवि पहुँचाकर पृष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करना ही उनको उनत करना है, ऐसा समझना चाहिये। एवं यह वर्णन उपलक्षणके रूपमें होनेके कारण यज्ञका अर्थ खर्भम समझनर अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार कर्तन्यपालनके द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत-प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियोंको सुग्व पहुँचाना, उनकी उन्नित करना भी इसीके अन्तर्गत समझना चाहिये।

प्रश्न—वे देवतालोग नुमलोगोंकी उन्नति करें, इस कथनका क्या भाव हैं ?

उत्तर-इस कथनमे यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञके द्वारा देवताओंको पृष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुमलोगोंकी आवश्यकताओंको पूर्ण करके तुम-लोगोंको उन्नत करना देवताओंका भी कर्तन्य है। इसलिये उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तन्यका पालन करते रहें।

प्रभ—निःखार्थभावसे एक-दूसरेकी उन्नति करते हुए तुमलोग परम कन्याणको प्राप्त हो जाओगे, इस क्यनका क्या भाव है :

उत्तर—इस कथनसे ब्रह्माजीने यह भाव दिख्लाया है कि इस प्रकार अपने-अपने खार्थका त्याग करके एक-दूसरेको उन्नत बनानेके लिये अपने कर्तन्यका पालन करनेथे तुमलोग इस सांसारिक उन्नतिके साथ-साथ परमकल्यागरूप मोक्षको भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओंके लिये तो ब्रह्माजीका यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुमलोगोंकी सेवा,पूजा,यज्ञादि न करें तो भी तुम कर्तन्य समझकर उनकी उन्नति करो और मनुष्योंके प्रति यह आदेश हैं कि देवताओंकी की उन्नति और पुष्टिके लिये ही खार्थत्यागपूर्वक देवताओंकी सेवा, पूजा, यज्ञादि कर्म करो। इसके मिवा अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पश्च,पक्षी, कीट,पतङ्ग आदिको भी नि:स्वार्थ-भावमे स्वधर्मपालनके द्वारा सुख पहुँचाओं।

# इष्टान्भोगान्हि वो देवा दाम्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२॥

यक्षकं द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना माँगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष उनको विना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर ही है ॥ १२॥

प्रश्न--यज्ञकं द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको इच्छित भाग निश्चय ही देते रहेंगे, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों-को अपने कर्तव्यका पालन करते रहना चाहिये; फिर तुम-लोगोंसे यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवतालोग तुमको सदा-सर्वदा सुखभोग और जीवननिर्वाहके लिये आक्स्यक पदार्थ देते रहेंगे, इसमें सन्देहकी बात नहीं है; क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्यपालन करनेके लिये बाध्य हैं। प्रश्न-उनके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो मनुष्य उनको बिना दिये ही भोगता है, वह चोर ही है—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—यहाँतक प्रजापितके वचनोंका अनुवाद कर अब भगवान् उपर्युक्त वाक्यमे यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्माजीके उपदेशानुसार वे देवतालोग सृष्टिके आदिकालमे मनुष्योंको सुख पहुँचानेके लिये—उनकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके निमित्त पशु, पक्षी, औषध, बृक्ष, तृण आदिके सहित सक्ती पृष्टि कर रहे हैं और अन्न, जल, पृष्प, फल, धातु आदि मनुष्योपयोगी समस्त वस्तुएँ मनुष्योंको दे रहे हैं; जो मनुष्य उन सब वस्तुओंको उन देवताओंका ऋण चुकाये बिना—उनका न्यायोचित खत्व उन्हें अर्पण किये बिना ख्रयं अपने काममें लाता है, वह वैमे ही कृतष्न और चोर होता है, जैसे कोई स्नेहशील माना-पितादिसे पाला-पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करनेसे एवं उनके मरनेके बार श्राझ-तर्पण आदि न करनेसे, किसीके द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करनेसे अथवा कोई दत्तक पुत्र पिताके द्वारा प्राप्त सम्पत्तिका उपभोग करके माना-पिताकी सेवा न करनेसे कृतक और चोर होता है।

प्रश्न-जब कि देवतालोग मनुष्योंद्वारा मन्तुय किये जानेपर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं तो फिर उनसे पाये हुए भोगोंको यदि मनुष्य उन्हें वापस न भी दे तो वह चोर कैसे हैं ! उत्तर—सृष्टिकं आरम्भकालमे ही मनुष्य यज्ञके द्वारा देवताओंको बढ़ाते आये हैं और देवतालोग मनुष्योंको इंग् भोग प्रदान करते आये हैं। यह परम्परा सृष्टिके आरम्भसे ही चल्ली आती है। इस परम्परागत आदान-प्रदानमें जिन मनुष्योंने पहले यज्ञादिके द्वारा देवताओंको बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं, वे तो चोर नहीं हैं; परन्तु दूसरे मनुष्योंके द्वारा बढ़ाये हुए देवताओंमे इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिये यज्ञादि नहीं करता, उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्यके द्वारा पृष्ट की हुई गौका दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है कि गौओंकी सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ तो वह चोर समझा जाता है—वंसे ही दूसरे मनुष्योंके द्वारा बढ़ाये हुए देवताओंसे भोग प्राप्त करके उनको बिना दिये भोगनेवाला मनुष्य भी चोर माना जाता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार बह्माजीक वचनींका प्रमाण देकर भगवान्ने यज्ञादि कर्मोकी कर्तव्यताका प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करनेवालेको चोर बतलाकर उसकी निन्दा की; अब उन कर्तव्यकमौंका आचरण करनेवाले पुरुषोंकी प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीरपोपणके लिये ही कर्म करनेवाले पापियो-की निन्दा करते हैं——

### यज्ञिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥१३॥

यक्ससे बचे हुए अन्नको खानवाल क्षेष्ठ पुरुष सब पापींसे मुक्त हो जाते हैं । और जो पापीलांग अपना दार्गारपापण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥

*प्रभ* •यज्ञशिष्टाशिनः 'पर् किन मन्ष्योका वाचक है :

उत्तर-यहाँ भ्यज्ञ' शब्दकं द्वारा प्रधानकृप ने पञ्चमहा-यज्ञका लक्ष्य कराते हुए भगवान् उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मां-की बात कहते हैं जो क्रियाओं से सम्पादित होते हैं। सृष्टिकार्यके सुचारुक् पसे सुबालनमें और सृष्टिके जीवोंका भलीमौति भरण-पोपण होनेमें पाँच श्रेणीक प्राणियोंका परस्पर सम्बन्ध है—देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। इन पाँचोंके सहयोग में ही सुबकी पृष्टि होती है। देवता समस्त संसारको इट भाग देत हैं, ऋषि-महार्ष सबको ज्ञान देते हैं, पितरलोग सन्तानका मरण-पोषण करते और हित चाहते हैं, मनुष्य कर्मांके द्वारा सबको सेवा कर ते है और पशु, पक्षी, हुकादि सबके सुखके साधनरूपमें अपनेको समर्पित किये रहते हैं। इन पाँचोंने योग्यता, अधिकार और साधनसम्पन होनेके कारण सबको पुष्टिका दायिल मनुष्यपर है। इसीसे मनुष्य शास्त्रीय कर्मोंके द्वारा सबकी मेवा करता है। पञ्चमहायज्ञसे यहाँ लोकसेवारूप शास्त्रीय सत्कर्म हं। विवक्षित हैं। \*मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमाबे, उसमे

<sup>#</sup> पाठो होमश्चातिधीनां सपर्या तर्पणं घलिः । अमी पञ्च महायज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामकाः ॥ सत्-शास्त्रोंका पाठ (ब्रह्मयक्रथा ऋषियक् ), इवन (देवयज्ञ ), अति**थियोंकी** सेवा (मनुष्ययज्ञ ), श्राङ और तर्पण (पिनृ

इन सबका भाग समझे; क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोगसे ही कमाता-खाता है। इसीलिये जो यज्ञ करनेके बाद बचे हुए अनको अर्थात इन सबको उनका प्राप्य भाग देकर उससे बचे द्रुए अनको खाता है, उसीको शास्त्रकार अमृताशी ( अमृत खानेवाला ) बतलाते हैं। जो ऐसा नहीं करता, दूसरोंका खत्व मारकर केवल अपने लिये ही कमाता-खाता है, वह पाप खाता है। विभिन्न क्रियाओसे उपार्जित अन्नका भोजन उसके पकनेपर ही होता है और उस अनकी अग्निमें आहुति दिये बिना दैवयन्न और बलि-वैश्वदेव सिद्ध नहीं होते,इसिलये यहाँ हवन और बलिवैश्वदेव-को प्रधानता दी गयी है। परन्त केवल हवन बलिवैश्वदेव-रूप कर्मसे ही पश्चमहायज्ञोंकी पूर्ति नहीं हो जाती । यज्ञ-में बचे हुए अन्नको खानेवाला वास्तवमें वही है, जो सबको अपनी कमाईका हिस्सा यथायोग्य देकर फिर बचे इएको खयं काममं लाता है। ऐसे खार्थत्यागी कर्मयोगी-का वाचक यहाँ 'यज्ञशिष्टाशिन:' पद है ।

प्रश्न—'सन्तः'पद यहाँ साधर्कोका वाचक है या सिद्धोंका ? उत्तर—साधकोंका वाचक है; क्योंकि सिद्ध पुरुपोंमें पाप नहीं होते और यहाँ पापोंसे छूटनेकी बात कही गया है ? प्रश्न—क्या 'सन्तः' पदका प्रयोग सिद्ध पुरुपोंके लिये नहीं हो सकता ? और क्या सिद्ध पुरुप यज्ञ नहीं करते ? उत्तर—सिद्ध पुरुष तो संत हैं ही, परन्तु इस प्रकरणमें

संत पदका अर्थ 'नि:म्वार्थभावसे कर्म करनेवाले साधक'हैं। और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं; परन्तु वे पापोंसे छूटनेके लिये नहीं, वरं स्वाभाविक ही लोकसंग्रहार्थ करते हैं।

प्रश्न-यहाँ सब पापोंसे मुक्त होनेका क्या भाव लेना चाहिये ?

उत्तर-मनुष्यकं पूर्व पापोंका सम्बय है, वर्तमानमें जीवननिर्वाहके लिये किये जानेवाले वैध अर्थोपार्जनमें भी मनुष्यसे आनुपङ्गिक पाप बनते हैं। 'सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाम्निरिवाद्यताः' (१८।४८) के न्यायमे हवन, प्रजा-पालन, युद्ध, खेती, व्यापार और शिव्प आदि प्रत्येक जीवन- धारणके कार्यमें कुछ-न-कुछ हिंसा होती ही है। गृहस्थके घरमें भी प्रतिदिन चूल्हे, चक्की, झाड़ू, ओखली और जल रखनेके स्थानमें हिंसा होती है। \*इसके सिन्ना प्रमाद आदिके कारण अन्यान्य प्रकारसे भी अनेकों पाप बनते रहते हैं। जो पुरुष नि:स्वार्थभावसे केवल लोकसेवाकी दृष्टिको सामने रखकर सब जीवोंको सुख पहुँचानेके लिये ही पञ्च-महायज्ञादि करता है और इसीमें जीवनधारणकी उपयोगिता मानकर अपने न्यायोपार्जित धनसे यथाशक्ति यथायोग्य सबकी सेवारूप यज्ञ करके उससे बचे-खुचे अनको केवल उनके सेवार्थ जीवनधारण करनेके लिये ही प्रसादरूपसे प्रहण करता है, वह सत्पुरुष भूत और वर्तमानके सब पापोंसे छुठकर सनातन ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है (४। ३१); इसीलिये ऐसे साधकको संत कहा गया है। अनः यहाँ सब पापोंसे मुक्त होनेका यही भाव समझना चाहिये।

घरमें होनेवाले नित्यके पाँच पापींगे तो वह सकाम पुरुष भी छूट जाता है जो अपने सुखोपमोगकी प्राप्तिके लिये शास्त्र-विधिके अनुसार कर्म करता है और प्रायश्चित्तरूप नित्य हवन, बलिवेश्वदेव आदि कर्म करके सबका खत्व उन्हें दे देता है; पर यहाँ कर्ताके लिये 'सन्तः 'पद और 'किन्बिपेः' के साथ 'सर्व' विशेषण आनेसे यही समझना चाहिये कि इस प्रकार निष्काममावसे पञ्चमहायज्ञादिका अनुष्टान करनेवाल। संत पुरुष तो सूत एवं वर्तमानके सभी पापोंसे छूट जाता है।

प्रश्न-जो अपने शरीरपोषणके लिये ही पकाते-खात है, उन्हें पापी और उनके भो जनको पाप क्यों वतलाया गया ?

उत्तर-यहाँ पकाने-खानेकं उपलक्ष्यसे इन्द्रियोंकं द्वारा भोगे जानेवाले समस्त भोगोंकी बात कही गयी है। जो पुरुष इन भोगोंका उपार्जन और इनका यज्ञावशिष्ट उपभोग निष्कामभावसे केवल लोकसेवाकं लिये करता है, वह तो उपर्युक्त प्रकारसे पावोंसे छूट जाता है; और जो केवल सकाम-भावसे सवका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगोंका उपभोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परन्तु जो पुरुष केवल अपने ही सुलके लिये—अपने ही शरीर और इन्द्रियों-

यज्ञ ), प्राणीमात्रके लिये आहार देकर उनकी सेवा करना ( भूतयज्ञ )—ये पाँच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ आदि नामींसे प्रतिद्ध हैं।

\* कण्डनी पेघणी कुछी उदकुम्भी च मार्जनी । पञ्च सूना गृहस्थस्य वर्तन्तेऽहरहः सदा ॥

के पोषणके लिये भोगोंका उपार्जन करता है और अपने ही अनका यथायोग्य न्याय्य भाग ही देता है। इसलिये उसका लिये उन्हें भोगता है, वह पुरुष पापमे पाप उपार्जन करता है और गापका ही उपभोग करता है; क्योंकि न तो उसकी क्रियाएँ यज्ञार्थ होती हैं और न वह अपने उपार्जनमेंसे सबको

उपार्जन और उपभोग दोनों ही पापमय होनेके कारण उसे पापी और उसके भोगोंको पाप कहा गया है (मनु०३। ११८ ) 1\*

सम्बन्ध-यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करनेसे क्या हानि है ? इसपर सृष्टिचकको सुरक्षित रम्बनेकं लियं यज्ञकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हैं--

> अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादुन्नसंभवः । पर्जन्यो यज्ञाद्भवति कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ यज्ञ: ब्रह्मोद्धवं ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । ब्रह्म नित्यं प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ यज्ञे

सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होने हैं, अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, वृष्टि यन्नसे होती है और यन्न विहित कमौंसे उत्पन्न होनेवाटा है। कर्मसमुदायको तु वेदसे उत्पन्नऔर वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यक्षमें प्रतिष्ठित है ॥ १४-१५ ॥

प्रभ-'अन्न' शब्दका क्या अर्थ है और समस्त प्राणी अन्नमे उत्पन्न होते हैं; इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर-यहाँ 'अन्न' शब्द ब्यापक अर्थमे हैं। इसलियं इसका अर्थ केवल गेहूँ, चना आदि अनाजमात्र ही नहीं है; किन्तु जिन भिन्न-भिन्न आहार करनेयोग्य स्थूल और सुक्म पदार्थों में भिन्न-भिन्न प्राणियोंके शरीर आदिकी पृष्टि होती है उन समस्त खाद्य पदार्थोका वाचक यहाँ 'अन्न' शब्द है । अतः समस्त प्राणी अन्नमे उत्पन्न होते हैं-इस वान्यका यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और बीर्य आदि बनते हैं। उस रज-बीर्य आदिके संयोगसे ही भिन्न-भिन्न प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्तिके बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थामे ही होता है: इसलिये मब प्रकारसे प्राणियोंकी उत्पत्ति, बृद्धि और पोपणका हेत अन ही है। श्रुतिमें भी कहा है--अन्नाद्भयेव खिन्वमानि भूतानि जायन्ते अन्तेन जातानि जीवन्ति (तै० उ० ३। २ ) अर्थात् ये सब प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होने हैं और उत्पन्न होकर अन्नमे ही जीते हैं।

प्रश्न-अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिमे होती है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि संसारमें स्थूछ और सूक्ष्म जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन सबकी उत्पत्तिम जल ही प्रधान कारण है; क्योंकि स्थूल या सुक्ष्मरूपसे जल-का सम्बन्ध सभी जगह रहता है और जलका आधार वृष्टि हीं है।

प्रश्न-वृष्टि यज्ञमे होती है; यह कहनेका क्या भाव है ? उत्तर-सृटिमें जितने भी जीव हैं, उन सबमें मनुष्य ही एसा है जिसपर सब जीवोंके भरण-पाषण और संरक्षणका दायित्व है । मनुष्य अपने इस दायित्वको समझकर मन, वाणी, शरीरसे समस्त जीवोंके जीवनधारणादिरूप हितके लिये जो क्रियाएँ करता है। उन क्रियाओं से सम्पादित होनेवाले सत्कर्मको यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञमें हवन, दान, तप और जीविका आदि सभी कर्तव्यकर्मीका समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें हवनकी प्रधानता होनेसे शास्त्रोंमें ऐसा कहा गया है कि अग्निमें आहुति देनेपर वृष्टि होती है और उस वृष्टिसे अनकी उत्पत्तिके द्वारा प्रजाकी उत्पत्ति होती है, किन्तु 'यज्ञ' शब्दसे यहाँ केवल हवन ही वित्रक्षित नहीं है। लोकोपकारार्थ होनेवाली क्रियाओंसे सम्पादित सत्कर्ममात्रका नाम यज्ञ है। 'वृष्टि यज्ञमे होती है' इस वाक्यका यह भाव समझना

अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् । जो मनुष्य अपने ही लिये भोजन पकाता है, वह केवल पापको ही खाता है।

चाहिये कि मनुष्योंके द्वारा किये हुए कर्तन्य-पालनरूप यज्ञ-से ही वृष्टि होती है। हम कह सकते हैं कि अमुक देशमें यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यों होती है। इसका उत्तर यह है कि वहाँ मी किसी-न-किसी रूपमें लोकोपकारार्थ सर्क्षम होते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टिके आरम्भ-से ही यज्ञ होते रहे हैं। उन यज्ञोंके फल्खरूप वहाँ वृष्टि होती है और जबतक पूर्वार्जित यज्ञसमृह सिब्बत रहेगा—उसकी समाप्ति नहीं होगी—तबतक वृष्टि होती रहेगीः परन्तु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह सञ्चय घीरे-घीरे समाप्त हो जायगा और उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फल्खरूप सृष्टिके जीवोंका शरीरधारण और भरण-पोषण कठिन हो जायगा, इसल्ये कर्तन्यपालनरूप यज्ञ मनुष्यको अवस्य करना चाहिये।

प्रश्न-यज्ञ विहित कर्मसे उत्पन्न होता है। इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमें यह भाव दिख्छाया गया है कि भिन्न-भिन्न मनुष्पोंके छिये उनके वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके भेदमें जो नाना प्रकारके यज्ञ शास्त्रमें बतल्यये गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय या शरीरकी कियाद्वारा ही सम्पादित होते हैं। विना शास्त्रविहित क्रियाके किसी भी यज्ञकी सिद्धि नहीं। होती। चौथे अध्यायके वत्तीसवें इलोकमें इसी भावको स्पष्ट किया गया है।

प्रश्न--'ब्रह्मेद्भवम्'पटमें 'ब्रह्म'शब्दका क्या अर्थ है और कर्मको उसमें उत्पन्न होनेवाला वतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर - गीताम 'ब्रह्म' इच्द्रका प्रयोग प्रकरणानुमार 'प्रमात्मा,'(८।३,२४) 'प्रकृति'(१४।३,४), 'ब्रह्मा' (८।१७;११।३७), 'बेट' (४।३२;१७।२४) और 'ब्राह्मण' (१८।४२) — इन सबके अर्थम हुआ है। यहाँ कमोंकी उत्पत्तिका प्रकरण है और विहित कमोंका ज्ञान मनुष्यको वेद या वेदानुकृष्ट शास्त्रोंमें ही होता है। इसिटिय यहाँ 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ वेद समझना चाहिये। इसके सिवाइम ब्रह्मको अक्षरमे उत्पन्न बतलाया गया है, इमलिये भी ब्रह्मका अर्थ वेद मानना ही ठीक है; क्योंकि प्रमात्मा तो स्वयं अक्षर है और प्रकृति अनाटि है, अतः उनको अक्षरमे उत्पन्न कहना नहीं बनता और ब्रह्मा तथा ब्रह्मका यहाँ प्रकरण नहीं है।

कमोंको वेदसे उत्पन्न बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया है कि किस मनुष्यके लिये कौन-सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है— यह बात वेद और शाक्षोंद्वारा समझकर जो विधिवत् क्रियाएँ की जाती हैं, उन्हींसे यज्ञ सम्पादित होता हे और ऐसी क्रियाएँ वेदसे या वेदानुकूल शाक्षोंसे ही जानी जाती हैं। अतः यज्ञ सम्पादन करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको अपने कर्तव्यका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

प्रश्न- वेदको अक्षरमे उत्पन्न होनेवाला कहनेका क्या अभिप्राय है, क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं ?

उत्तर-परब्रह्म परमेश्वर नित्य हैं, इस कारण उनका विधानरूप वेद भी नित्य है-इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। अतः यहाँ वेदको परमेश्वरमे उत्पन्न बतलानेका यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछेसे उत्पन्न हुआ है, किन्तु यह अभिप्राय है कि सृष्टिके आदिकालमें परमेश्वरमें वेद प्रकट होता है और प्रलयकालमें उन्होंमें विलीन हो जाता है। वेद अपीरुपेय है अपीत् किसी पुरुषका बनाया हुआ शाख नहीं है। यह भाव दिखलानेके लिये ही यहाँ वेदको अक्षरसे यानी अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न होनेवाला बतलाया गया है। अत्यन्न इस कथनसे वेदकी अनादिता ही सिद्ध की गयी है। इसी मावसे सतरहवें अध्यायके तई मवें इलोकसे भी वेदको परमात्मासे उत्पन्न बतलाया गया है।

प्रश्न--भवंगतम्' विशेषणकं सहित भ्रह्म' पद यहाँ किसका बाचक है और हेतुवाचक 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके उमे यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—मर्वगतम्' विशेषणके सहित 'ब्रह्म' पद यहाँ मर्वव्यापी,मर्वशक्तिमान्,मर्वाधार परमेश्वरका वाचक है और 'तस्मात्' पटके प्रयोगपूर्वक उस परमेश्वरको यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित वतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त यज्ञोंकी विधि जिस वेदम वतलायी गयी है, वह वेद भगवान्-की वाणी है। अतल्व उसमें बतलायी हुई विधिमे किये जाने-वाल यज्ञमें समस्त यज्ञोंके अधिष्ठाता सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही ख्यं विराजमान रहते हैं, अर्थात् यज्ञ साक्षात् परमेश्वरकी 'मृतिं' है। इसल्ये प्रत्येक मनुष्यको भगवत्प्राप्तिके लिये भगवान् के आज्ञानुमार अपने-अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये।

सम्बन्ध —इस प्रकार सृष्टिचकको स्थिति यज्ञपर निर्भर बतलाकर और परमात्माको यज्ञमें प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञरूप स्वधर्मके पालनकी अवश्यकर्तव्यता सिद्ध करनेके लिये उस सृष्टिचकके अनुकूल न चलनेवालेकी यानी अपना कर्तव्य-पालन न करनेवालेकी निन्दा करते हैं —

### एवं प्रवर्तितं चकं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥१६॥

हे पार्थ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात् अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है ॥ १६ ॥

प्रश्न--यहाँ 'चक्रम्' पद किसका वाचक है और उसके साथ 'एवं प्रवर्तितम्' विशेषण देनेका क्या भाव है तथा उसके अनुकूछ बरतना क्या है !

उत्तर -चौदहर्वे श्लोकके वर्णनानुसार 'चक्रम्'पद यहाँ सृष्टि-परम्पराका वाचक है; क्योंकि मनुष्यके द्वारा की जाने-वाली शास्त्रविहित कियाओंसे यज्ञ होता है, यज्ञसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न होता है, अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुन: उन प्राणियोंके ही अन्तर्गत मनुष्यके द्वारा किये हुए कमोंसे यज्ञ और यज्ञसे वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टिपरम्परा सदाये नककी भाँति चली आ रही है। यहीं भाव दिखलाने-के लिये 'चक्रम्' पदके साथ 'एवं प्रवर्तितम्' विशेषण दिया गया है। अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यका जो खधर्म है, जिसके पालन करने-का उसपर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्यका साक्धानीके साथ पालन करना ही उस चक्रके अनुसार चलना है। अतएव आसिक्त और कामनाका त्याग करके केवल इस स्रष्टि-चक्रकी सुन्यवस्था बनाये रखनेके लिये ही जो योगी अपने कर्तव्यका अनुष्ठान करता है, जिसमें किञ्चिनमात्र भी अपने खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, वह उस स्वधर्मरूप यज्ञमें प्रतिष्ठित परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है।

ग्रश्न—इस सृष्टिचक्रके अनुकूलन बरतनेवाले मनुष्यको 'इन्द्रियाराम' और 'अघायु' कहनेका तथा उसके जीवनको व्यर्थ बतलानेका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-अपने कर्तव्यका पालन न करना ही उपर्युक्त सृष्टिचकके अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्यको भूलकर जो मनुष्य विषयोंमें आसक्त होकर निरन्तर इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें ही रमण करता है, जिस किसी प्रकारसे भोगोंके द्वारा इन्द्रियोंको तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है; उसे 'इन्द्रियाराम' कहा गया है।

इस प्रकार अपने कर्तन्यका त्याग कर देनेवाळा मनुष्य भोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है, अपने खार्थमें रत रहनेके कारण वह दूसरेके हित-अहितकी कुछ भी परवा नहीं करता—जिससे दूसरोंपर बुरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टिकी व्यवस्थामें किन उपस्थित हो जाता है। ऐसा होनेसे समस्त प्रजाको दुःख पहुँचता है। अतएव अपने कर्तव्यका पालन न करके सृष्टिमें दुर्व्यवस्था उत्पन्न करनेवाळा मनुष्य बड़े भारी दोषका भागी होता है तथा वह अपना खार्थ सिद्ध करनेक लिये जीवनभर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्यका संप्रह करता रहता है, इसलिये उसे 'अधायु' कहा गया है।

वह मनुष्य जीवनके प्रधान छन्न्यसे—संसारमें अपने कर्तन्यपालनके द्वारा सब जीवोंको सुख पहुँचाते हुए प्रम कल्याणख्दूप प्रमेश्वरको प्राप्त कर लेना इस उद्देश्यमे— सर्वथा बिन्नत रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्यजीवन-को विषयभोगोंमें रत रहकर ब्यर्थ खोता रहता है; इसलिये उसके जीवनको व्यर्थ बतलाया गया है।

सम्बन्ध—यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकारसे सृष्टि-चक्रके अनुसार चलनेका दायित्व किस श्रेणीके मनुष्योंपर है ? इसपर परमात्माको प्राप्त सिद्ध महापुरुषके सिना इस सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी मनुष्योंपर अपने-अपने कर्तव्यपालनका दायित्व है—यह भाव दिखलानेके लिये दो श्लोकोंमें ज्ञानी महापुरुषके लिये कर्तव्यका अभाव और उसका हेत बतलाते हैं—

### यस्त्वात्मरितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥१७॥

परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही सन्तुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्नव्य नहीं है ॥ १७॥

प्रभ-'तु' पदका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-पूर्व खोकों ने जिनके लिये खधर्मपालन अवस्य-कर्तव्य वतलाया गया है एवं खधर्मपालन न करनेमे जिनको 'अघायु' कहकर जिनके जीवनको ल्यर्थ वतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों ने विलक्षण शास्त्रके शासनमे ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषोंको अलग करके उनकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग किया गया है।

यक्ष—'आत्मरित:', 'आत्मतृप्त:' और 'आत्मिन एव संतुष्ट:'—इन तीनो विशेषणोंक महित 'यः' पद किम मनुष्यका वाचक है तथा उसे 'मानवः' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—3पर्युक्त विशेषणों ने सहित यः 'पद यहाँ सिच्चिदा-नन्दधन पूर्णब्रह्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुपका बाचक हैं और उसे 'मानवः' कहकर यह भाव दिख्लाया है कि हरेक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिम मनुष्यमात्रका अधिकार है।

प्रश्न—•एव' अन्ययके सहित 'आत्मरतिः' विशेषणका क्या भाव है ?

उत्तर—इस विश्वपणिन यह भाव दिखलाया है कि परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषकी दृष्टिमें यह सम्पूर्ण जगत् स्वप्न-से जगे हुए मनुष्यक लिये स्वप्नको सृष्टिकी भाँति हो जाता है। अतः उसकी किसी भी सांसारक बस्तुमें कि खिन्मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी बस्तुमें रमण नहीं करता, केवलमात्र एक परमात्मामें ही अभिन्नभावये उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन-बुद्धि संसारमें रमण नहीं करते। उनके द्वारा केवल परमात्माके स्वष्ट्यका ही निश्चय और चिन्तन स्वाभाविकस्वयसे होता रहता है। यही उसका आत्मामें रमण करना है।

प्रश्न- आत्मतृप्तः विशेषणका क्या भाव है !

उत्तर—इसमे यह भाव दिख्लाया है कि प्रमात्माकी प्राप्त पुरुष पूर्णकाम हो जाता है, उसके लिये कोई भी वस्तु प्राप्त करनेयोग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसारिक वस्तुकी उसे किश्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह प्रमात्माके न्वरूपमें अनन्यभावसे स्थित होकर सदाके लिये तृत हो जाता है।

प्रश्न-'आत्मनि एव मंतुरः' विश्वपणका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिख्ळाया है कि प्रमात्माको प्राप्त पुरुष नित्य-निर्न्तर प्रमात्मामें ही सन्तृष्ट रहता है, संसारका कोई बड़े-से-बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता. उसे किभी भी हेतुसे या किसी भी घटनासे किज्ञिन्मात्र भी असन्तोप नहीं हो सकता, संसारकी किमी भी बस्तुस उमका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता,वह मदाके लिये हर्ष-शोकादि विकारोस सर्वथा अतीत होकर सिबदानन्द्यन प्रमात्मामें निरन्तर सन्तुष्ट रहता है।

प्रश्न-उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है, इस क्यनका क्या मात्र है !

उत्तर-इस कथनमें यह भाव दिख्ळाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणोतन युक्त महापुरुष परमातमाको प्राप्त है, अनल्ब उसके समस्त कर्नच्य समाप्त हो चुके हैं, वह कृत-कृत्य हो गया है; क्योंकि मनुष्यके लियं जितना भी कर्नच्य-का वित्रान किया गया है, उस सबका उद्देश्य केवलमात्र एक परम कन्याणलक्ष्य परमात्माको प्राप्त करना है; अतल्ब वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया, उसके लिये कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्नच्यकी समाप्ति हो जाती है।

प्रश्न-तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता ?

उत्तर-ज्ञानीका मन-इन्द्रियोंसहित शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इस कारण वह वास्तवमें कुछ भी नहीं करता; तथापि लोकदृष्टिमें उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा पूर्वके अभ्याससे प्रारब्धके अनुसार शास्त्रानुकूलकर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और कामनासे मर्नथा रहित होनेके कारण परम पित्रत्र और दूसरों-के लिये आदर्श होते हैं, ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ऐसे पुरुषपर शास्त्रका कोई शासन नहीं है।

### नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभृतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥१८॥

उस महापुरुपका इस विश्वमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है । तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किञ्चिन्मात्र भी खार्यका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १८ ॥

प्रश्न-उस महापुरुपका कर्म करनेसे या न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पूर्वश्लोकमें जो यह बात कही गयी है कि ज्ञानी
पुरुपको कोई कर्तन्य नहीं रहता, उसी बातको पुष्टकरनेके
लिये इस अक्यमें उसके लिये कर्तन्यके अभावका हेतु बतलाते
हैं। अभिप्राय यह है कि वह महापुरुप निरन्तर परमात्माके
स्वस्त्रपमें सन्तृत्र रहता है, इस कारण न तो उसे किसी भी
कर्मक द्वारा कोई लीकिक या पारलीकिक प्रयोजन सिद्ध करना
होप रहता हैं। और न इसी प्रकार कर्मीक त्यागद्वारा ही कोई
प्रयोजन सिद्ध करना होप रहता है; क्योंकि उसकी समस्त
आवश्यकताएँ समाप्त हो चुकी है, अब उसे कुछ भी प्राप्त करना
होप नहीं रहा है। इस कारण उसके लिये न तो कर्माका करना
विध्य है और न उनका न करना ही विध्य है, वह शास्त्रके
शासनसे सब्या मुक्त है। यदि उसके मन, इन्द्रियोके सवात-रूप शरीरद्वारा कर्म किये जाते हैं तो उसे शास्त्र उन कर्माका
त्याग करनेके लिये वाध्य नहीं करता और यदि नहीं किये जाते
तो उसे शास्त्र कर्म करनेक लिये भी बाध्य नहीं करता।

अति व ज्ञानीके लिये यह माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान होनेके बाद भी जीवन्मिक्तिका सुम्ब भागनेके लिये ज्ञानीको कमंकि त्यागया अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है;क्योंकि ज्ञान होनेके अनन्तर मन और इन्द्रियोंके आरामक्ष तुच्छ सुखि उमका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता, वह मदाके लिये नित्यानन्दमें मग्न हो जाता है एवं ख्वयं आनन्दरूप बन जाता है। अतः जो किसी सुख-विशेषकी प्राप्तिके लिये अपना 'प्रहण' या 'त्याग' रूप कर्तव्य शेप मानता है, वह बास्तवमें ज्ञानी नहीं है, किन्तु किसी स्थितिविशेषको ही ज्ञानकी प्राप्ति समझकर अपनेको ज्ञानी माननेवाळा है। मतरहवें श्लोकमें वतलाये हुए लक्षणोमे युक्त ज्ञानीमें ऐसी मान्यताक लिये स्थान नहीं है। इसी बातको सिद्ध करनेके लिये मगवान्ने उत्तर गीतामें भी कहा है—

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। न चास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न म तत्त्ववित्॥ (१।२२)

अर्थात् जो योगी ज्ञानम्बप अमृतमे तृप्त और कृतकृत्य हो गया है, उसके लिये कुछ भी कर्तत्र्य नहीं है। यदि कुछ कर्तत्र्य है तो वह तत्त्वज्ञानी नहीं है।

प्रश्न-सम्पूर्ण प्राणियोंमं भी इसका किञ्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर--इमले भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि ज्ञानीका जैसे कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, बेसे ही उसका स्थावर-जङ्गम किसी प्राणीसे भी किश्चिन्मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय यह है कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नट नहीं हो गया है एवं जो परमात्माकी प्रापिके लिये साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख-भोगके लिये कुछ भी नहीं चाहता तो भी शर्रारानिशंहके लिये किसी-न-किमी रूपमे उसका अन्य प्राणियोंने कुछ-न-कुछ स्थार्थका सम्बन्ध रहता है। अत्यव उसके लिये शास्त्रके आज्ञानुसार कर्माका प्रहण-स्थाग करना कर्तव्य है। किन्तु सिच्चरान-इ परमात्माको प्राप्त ज्ञानीका शर्रारमें अभिमान न रहनेके कारण उसे जीवनकी भी परवा नहीं रहती ? ऐसी स्थितिमें उसके शर्रारका निर्वाह प्रारच्या-नुमार अपने-आप होता रहता है। अत्यव उसका किसी भी प्राणीसे किसी प्रकारके खार्थका सम्बन्ध नहीं रहता; और इसीलिये उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है।

प्रश्न-ऐसी स्थितिमें उसके द्वारा कर्म क्यों किये जाते हैं ?

उत्तर—कर्म किये नहीं जाते, प्रारन्थानुसार लोकदृष्टिसे उसके द्वारा लोकसंग्रहके लिये कर्म होते हैं; वास्तवमें उसका उन कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। इसीलिये उन कर्मोंको 'कर्म' ही नहीं माना गया है।

सम्बन्ध—यहाँतक भगवान्ने बहुत-से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जबतक मनुष्यको परम श्रेयरूप परमात्माकी प्राप्ति न हो जाय, तबतक उसके लिये स्वधर्मका पालन करना अर्थान् अपने वर्णाश्रमके अनुसार विहित कर्मोंका अनुष्ठान निःस्वार्थभावसे करना अवश्यकर्तव्य है और परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके लिये किसी प्रकारका कर्तव्य न रहनेपर भी उसके मन-इन्द्रियोंद्वारा लोकसंग्रहके लिये प्रारच्धानुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णनका लक्ष्य कराते हुए भगवान् अर्जुनको अनासक्तभावसे कर्तव्य-कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हैं—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन्कर्म परमामोति पूरुषः॥१९॥

इसिलिये तू निरन्तर आसिकिसे रहित होकर सदा कर्तव्यकर्मको भलीभाँति करता रह। क्योंकि आसिकिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥

प्रश्न-'तस्मात्' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—'तस्मात्' पद यहाँ पिछले श्लोकोंसे सम्बन्ध बतलाता है; इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यहाँतकके वर्णनमें मैंने जिन-जिन कारणोंसे खधर्मपालन करनेकी परमावश्यकता सिद्ध की है उन सब बातोंपर विचार करनेसे यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकारमें खधर्मका पालन करनेमें ही तुम्हारा हित है। इसलिये तुम्हें अपने वर्णधर्मके अनुसार कर्म करना ही चाहिये।

प्रश्न-'असक्तः' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—'असक्तः' पदमे भगवान् अर्जुनको समस्त कर्मों में और उनके फल्रूप समस्त भोगों में आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेके लिये कहते हैं। आसक्तिका त्याग कहने में कामनाका त्याग उसके अन्तर्गत ही आ गया, क्योंकि आसक्तिसे ही कामना उत्पन्न होती हैं (२।६२)। इसलिये यहाँ फलेच्छाका त्याग अलग नहीं बतलाया गया।

प्रश्न-'सततम्' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—भगवान् पहले यह बात कह आये हैं कि कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता (३। ५); इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरन्तर कुछ-न-कुछ करता ही रहता है। इसलिये यहाँ 'सनतम्' पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम सदा-सर्वदा वितने भी कर्म करो, उन समस्त कर्मोंमें और उनके फलमें आसक्तिमें रहित होकर उनकों करो, किसी समय कोई भी कर्म आसक्तिपूर्वक न करों।

प्रश्न-'कर्म' पदके साथ 'कार्यम्' विशेषण देनेका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि तुम्हारे लियेवर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार जो कर्म कर्तत्र्य हैं, वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिये, परधर्मके कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या काम्यकर्म नहीं करने चाहिये!

प्रश्न-'समाचर' कियाका क्या भाव है ?

उत्तर—'आचर' क्रियां साथ 'सम्' उपसर्गका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि उन कर्मोंका तुम सावधानीके साथ विधिपूर्वक यथायोग्य आचरण करों। ऐसा न करके असावधानी रखनेसे उन कर्मोंमें त्रुटि रह सकती है और उसके कारण तुम्हें परम श्रेय-की प्राप्तिमें विलम्ब हो सकता है।

प्रश्न—आसक्तिसे रहित होकर कर्म करनेवाला पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है, इस कपनका क्या भाव है? बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे आसक्ति-का त्याग करके कर्तञ्यकर्मीका आचरण करनेवाला मनुष्य

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने उपर्युक्त कर्मयोगका फल कर्मबन्धनसे मुक्त होकर परमक्ष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है, इस कर्मयोगका इतना महत्त्व है। इसलिये तुम्हें समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकारमे ही करने चाहिये।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकमें भगवान् ने जो यह बात कही कि आसक्तिसे रहित होकर कर्प करनेवाला मनुष्य परमात्मा-को प्राप्त हो जाता है, उसी बातको पुष्ट करनेके लिये जनकादिका प्रमाण देकर पुनः अर्जुनके लिये कर्म करना उचित बतलाते हैं---

#### संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । संपश्यन्कर्तुमहिस ॥ २० ॥ लोकसंग्रहमेवापि

जनकादि क्षानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसिछिये तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही योग्य है अर्थात् तुझे कर्म करना ही उचित है ॥ २० ॥

प्रभ-'जनकादयः' पदमे किन पुरुपोंका सङ्केत किया गया है और वे लोग भी 'कमेंकि द्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे, ' इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-भगवानुके उपदेशकालतक राजा जनककी भाँति ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही कर्म करनेवाले अश्वपति, इस्ताक,प्रहाद,अम्बरीष आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सबका सङ्केत 'जनकादयः' पदमे किया गया है। पूर्व क्षोक में जो यह बात कही गयी कि आसक्तिसे रहित मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है, उसीको प्रमाणद्वारा सिद्ध करनेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि पूर्वकालमें जनकादि प्रधान-प्रधान महापुरुष भी आसक्तिरहित कर्मीके द्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। अभिप्राय यह है कि आ जतक बहुत-से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके कर्मयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं; यह कोई नयी बात नहीं है । अतः यह परमात्माकी प्राप्तिका खतन्त्र और निश्चित मार्ग है, इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है।

प्रश्न-परमात्माकी प्राप्ति तो तत्त्वज्ञानमे होती है, फिर यहाँ आसक्तिरहित कमींको परमात्माकी प्राप्तिमें द्वार बतलाने-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-आसक्तिरहित कर्मोद्वारा जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्माकी कृपासे तत्त्वज्ञान अपने- आप मिल जाता है ( ४ | ३८ ), तथा कर्मयोगयुक्त मुनि तत्काल ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है (५।६)। इसलिये यहाँ आसक्तिरहित कमोंको परमात्माकी प्राप्तिमें द्वार बतलाया गया है।

प्रश्न- 'लोकसंप्रह'किसे कहते हैं तथा यहाँ लोकसंप्रह-को देखते हुए कर्म करना उचित बतलानेका क्या अभिप्राय है

उत्तर-सृष्टि-सञ्चालनको सुरक्षित बनाये रखना, उसकी व्यवस्थामें किसी प्रकारकी अङ्चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोकसंग्रह कहलाता है। अर्थात् समस्त प्राणियोंके भरण-पोषण और रक्षणका दायित्व मनुष्यपर है; अतः अपने वर्ण,आश्रम, स्वभाव और परिस्थितिके अनुसार कर्तव्यकर्मीका भलीभाँति आचरण करके जो दूसरे लोगोंको अपने आदर्शके द्वारा दुर्गुण-दुराचारमे हटाकर खधर्ममें लगाये रावना है-यही लोकसंग्रह है।

यहाँ अर्जुनको लोकसंप्रहकी ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि कन्याण चाहनेवाले मनुष्यको परम श्रेयरूप परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये तो आसक्तिमे रहित होकर कर्म करना उचित है ही इसके सिवा लोकसंग्रहके लिये भी मनुष्यको कर्म करते रहना उचित है;इसलिये तुम्हें लोकसंग्रहको देखकर अर्थात् यदि मैं कर्म न कर्लेंगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्यका त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टिमें विद्वव हो जायगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जायगी;

अतः सृष्टिकी सुत्र्यवस्था बनाये रखनेके लिये मुझे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये, यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित हैं, उसका त्याग करना तुम्हारे लिये किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

प्रश्न—लोकसंग्रहार्थ कर्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी पुरुष-द्वारा ही हो सकते है या साधक भी कर सकता है ?

उत्तर—ज्ञानींके लिये अपना कोई कर्तत्र्य नहीं होता, इसमे उसके तो मभी कर्म लोकसंग्रहार्थ ही होते हैं; परन्तु ज्ञानींको आदर्श मानकर साधक भी लोकसंग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवस्थ ही वह पूर्णक्ष्पसे नहीं कर सकता; क्यों-कि जबतक अज्ञानकी पूर्णत्या निवृत्ति नहीं हो जाती, तब-तक किसी-न-किसी अंशेन स्वार्थ बना ही रहता है। और जबतक स्वार्थका तनिक भी सम्बन्ध है, तबतक पूर्णक्ष्पये केवल लोकसंग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। प्रश्न-जब ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य नहीं है और उसकी दृष्टिमें कर्मका कोई महत्त्व ही नहीं है, तब उसका लोकसंप्रहार्थ कर्म करना केवल लोगोंको दिखलानेके लिये ही होता होगा ?

उत्तर-- झानीके लिये कोई कर्तच्य न होनेपर भी वह जो कुछ कर्म करता है, केवल लोगोंको दिखलानेके लिये नहीं करता। मनमें कर्मका कोई महत्त्व न हो और केवल ऊपरमे लोगोंको दिखलाने मरके लिये किया जाय, वह तो एक प्रकार-का दम्भ है। झानीमें दम्भ रह नहीं सकता। अत्व वह जो कुछ करता है, लोकसंग्रहार्य आवश्यक और महत्त्वपूर्ण समझ-कर ही करता है; उसमे न दिखा ऊपन है, न आसक्ति है, न कामना है और न अहङ्कार ही है। झानीके कर्म किस भावमे होते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता; इसीमे उसके कर्मीमें अत्यन्त विलक्षणता मानी जाती है।

सम्बन्ध — पृत्रं श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको लोकसंब्रहकी ओर देखते हुन् कमोंका करना उचित वतलाया; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करनेसे किस प्रकार लोकसंब्रह होता है? अतः यही बात समझानेकं लिये कहते हैं —

### यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरं जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते ॥ २१ ॥

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्यसमुदाय उसीक अनुसार वस्तने लग जाता है ॥ २१ ॥

प्रश्न-यहाँ 'श्रेष्टः' पट किस मनुष्यका वाचक है :

उत्तर—जो संसारने अच्छे गुण और आचरणोंके कारण धर्मात्मा विस्यात हो गया है, जगत्के अधिकांश लोग जिस-पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं- ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानीका बाचक यहाँ 'श्रेष्ठः' पद हैं।

प्रश्न-श्रेष्ट पुरुष जो-जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी उन-उन कर्मोको ही किया करते हैं, इस वाक्यका क्या भावहै?

उत्तर—इस वाक्यमे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि उपर्युक्त महान्मा यदि अपने वर्ण-आश्रमके धर्मों का भलीमोंति अनुष्ठान करता है तो दृसरे लोग भी उसकी देखादेखी अपने-अपने वर्णाश्रमके धर्मोका पालन करनेमें श्रद्धापूर्वक लगे रहते हैं; इससे सृष्टिकी व्यवस्था सुचारुह्प ये चलती रहती है, किसी प्रकारकी यावा नहीं आती। किन्तु यदि कोई धर्मासा बार्ग महात्मा पुरुप अपने वर्गाश्रमके धर्मोका त्याग कर देता है तो लोगों पर्मा यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तवने कमीं में कुछ नहीं रक्या है; यदि कमों ने ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुप उन सबको क्यों छोड़तें—ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुपकी देखा-देखी अपने वर्ण-आश्रमके लिये बिहित नियम और धर्मोकात्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने में संसारमें बड़ी गड़बड़ मच जाती है और सारी ब्यवस्था टूट जाती है। अत्तव्व महात्मा पुरुषको लोकसंग्रहकी ओर ध्यान र वत हुए अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार सावधानी के साथ यथायोग्य समस्त कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये, कर्मोकी अबहेलना या त्याग नहीं करना चाहिये। प्रश्न---वह जो कुछ प्रमाण कर देता है. मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाताहै---इस वाक्यका क्याभावहै?

उत्तर—इसमें भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि श्रेष्ठ
पुरुष खयं आचरण करके और लोगोंको शिक्षा देकर जिस
बातको प्रामाणिक कर देता है अर्थात् लोगोंको अन्त:करणमें
विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्यको इस
प्रकार करना चाहिये और अमुक कर्म इम प्रकार नहीं करना
चाहिये, उसीके अनुसार माधारण मनुष्य चेष्ठा करने लग
जाते हैं। इमल्यि माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुपको सुण्किी
व्यवस्था ठीक रूवनेके उद्देश्यरे बड़ी सावधानीके माथ ख्यं
कर्म करते हुए लोगोंको शिक्षा देकर उनको अपने-अपने
कर्तव्येव नियुक्त करना चाहिये और इस बातका पूरा ध्यान
रूवना चाहिये कि उसके उपवेश या आचरणोंसे संसारकी
व्यवस्था सुरक्षित रूवनेवाले किसी। भी वर्ण-आश्रमके धर्मकी

या मानवधर्मकी प्रम्पराको किञ्चित्मात्र भी धका न पहुँचे अर्थात् उन कर्मीमें लोगोंकी श्रद्धा और रुचि कम न हो जाय।

प्रश्न—जब श्रेष्ट महापुरुषके आचरणोंका सब छोग अनुकरण करने हैं, तब यह कहनेकी आवश्यकता क्यों हुई कि वह जो कुछ 'प्रमाण' कर देता है, लोग उसीके अनुसार बरतते हैं ?

उत्तर—संसारमें सब लोगोंके कर्तव्य एक-से नहीं होते। देश, समाज और अपने-अपने वर्णाश्रम, समय एवं स्थितिके अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुपके लिये यह सम्भव नहीं कि वह सबके योग्य कर्मा-को अलग-अलग स्वयं आचग्ण करके वतलावे। इसलिये श्रेष्ठ महापुरुप जिन-जिन वैदिक और लोकिक कियाओंको वचनोंने भी प्रमाणित कर देता है, उसीके अनुसार लोग बगतने लगते हैं। इसीसे वैमा कहा गया है।

सम्बन्ध-इस प्रकार श्रेष्ट महापुरुपोकं आचरणोंको लोकसंग्रहमें हेतु बतलाकर अब भगवान् तीन श्लोकोंमें अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रमकं अनुमार विहित कमोंके करनेकी अवश्यकर्तव्यताका प्रतिपादन करते हैं—

### न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि॥२२॥

हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयांग्य वस्तु अप्राप्त हैं। तो भी में कर्ममें ही वरतता हूँ ॥ २२ ॥

प्रश्-अर्जुनको भार्थ' शब्दमे मम्बोधित करनेका क्या भाव है ?

उत्तर-कुन्तं के दो नाम थे- 'पृथा' और 'कुन्ती' । बाल्यावस्थामें जबतक वे अपने पिता श्रमेनके यहाँ रहीं तब-तक उनका नाम 'पृथा' था और जब वे राजा कुन्तिमोजके यहाँ गोद चर्टा गर्था तब पे उनका नाम 'कुन्तं।' पड़ा । माताके इन नामोके सम्बन्धये ही अर्जुनको पार्थ और कौन्तेय कहा जाता है । यहां मगबान् अर्जुनको कर्मन प्रवृत्त करते हुए परम स्नेह और आर्मायताके सूचक 'पार्थ' नामये सम्बोधित करके मानो यह कह रहे है कि 'मेरेप्यारे भैया! मै तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बतत्य रहा हूँ जो किसी अंशमें भी निम्न श्रेणी-की हो; तुम मेरे अपने भाई हो, मै तुमसे वहीं कहता हूँ जो मैं स्वयं करता हैं और जो तुम्हारे लिये परम श्रेयस्कर है ।' प्रश्न-तीनों लोकोंमं मेरा कुछ भी कर्तन्य नहीं है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इसमें यह भाव दिन्नलाया गया है कि मनुष्यका सम्बन्ध तो केवल इसी लोकाने हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष —इन चार पुरुपार्थोंकी सिद्धिके लिये उसके कर्तन्यका विधान इस लोकामें होता है; किन्तु में साधारण मनुष्य नहीं है, खर्य ही सबके कर्तन्यका विधान करनेवाला साक्षात् परमेश्वर हूँ। अतः खर्ग, मृत्युलोक और पाताल इन तीनो ही लोकोंने सदा स्थित हूँ। मेरे लिये किमी लोकमें कोई भी कर्तन्य शेष नहीं है।

प्रश्न—मुझे इन तीनों लोकोंमें कोई भी प्राप्त करने-योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ? उत्तर—इस कथनसे भगवानुने यह भाव दिखलाया है कि इस लोककी तो बात ही क्या है, तीनों लोकोंमें कहीं भी ऐसी कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु नहीं है, जो मुझे प्राप्त न हो; क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्णकाम और सबकी रचना करनेवाला हूँ।

प्रश्न-तो भी मैं कमोंमें ही बस्तता हूँ इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है और मेरे लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है तो भी लोकसंग्रहकी ओर देखकर मैं सब लोगोंपर दया करके कमों में ही लगा हुआ हूँ, कमोंका त्याग नहीं करता। इसलिये किसी मनुष्यको ऐसा समझकर कमों-का त्याग नहीं कर देना चाहिये कि यदि मेरी भोगों में आसिक नहीं है और मुझे कमों के फल्रूप में किसी वस्तुकी आवश्यकता ही नहीं है तो मैं कमें किसलिये करूँ, या मुझे परमपदकी प्राप्ति हो चुकी है तब फिर कमें करनेकी क्या जरूरत है। क्योंकि अन्य किसी कारणसे कमें करनेकी आवश्यकता न रहनेपर भी मनुष्यको लोकसंग्रहकी दृष्टिमें कमें करना चाहिये।

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥२३॥

क्योंकि हे पार्थ ! यदि कदाचित् मैं सावधान होकर कर्मोंमें न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जायः क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ॥ २३ ॥

प्रश्न-है ' पदका यहाँ क्या भाव है !

उत्तर-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने जो यह बात कही कि मेरे लिये सर्वथा कर्तव्यका अभाव होनेपर भी मैं कर्म करता हूँ, इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिये कर्तव्य ही नहीं है तो फिर आप किसलिये कर्म करते हैं। अतः दो श्लोकोंमें भगवान् अपने कर्मका हेनु बनलाते हैं इसी बातका धोतक यहाँ 'हि' पद है।

प्रश्न--'यदि' और 'जातु'--इन दोनों पदोंके प्रयोग-का क्या भाव है ?

उत्तर—इनका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा अवतार धर्मकी स्थापनाके लिये होता है, इस कारण मैं कभी किसी भी कालमें सावधानीके साथ माङ्गो-पाङ्ग समस्त कमींका अनुष्ठान न करूँ यानी उनकी अवहेलना कर दूँ—यह सम्भव नहीं है; तो भी अपने कमींका हेतु समझानेके लिये यह बात कही जाती है कि ध्यदि मैं कदाचित् सावधानीके साथ कमोंमें न बरतुँ तो बड़ी भारी हानि हो जाय; क्योंकि सम्पूर्ण जगत्का कर्ता, हर्ता और सञ्चालक एवं मर्यादापुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असावधानी करने लगूँ तो सृष्टिचक्रमे बड़ी भारी गड़बड़ी मच जाय।'

प्रश्न-मनुष्य सब प्रकारमे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमें भगवान्नं यह भाव दिख्लाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत-से मर्यादापुरुपोत्तम समझते हैं, इस कारण जिस कर्मको मैं जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी उसे उसी प्रकार करते हैं अर्थात् मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थितिमें यदि मैं कर्तव्यकर्मीकी अवहेलना करने लगूँ, उनमे सावधानीके साथ विधिपूर्वक न बरतूँ तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जायँ और ऐसा करके खार्थ और परमार्थ दोनोंसे बिद्धत रह जायँ। अतएव लोगोंको कर्म करनेकी रीति सिखलानेके लिये मैं समस्त कर्मों स्वयं बड़ी सावधानीके साथ विधिवत् बरतता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता।

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यों कर्म चेदहम्। सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥ इसिलये यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायँ और मैं सङ्करताका करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला वनुँ॥ २४॥

प्रभ-यहाँ भ्यदि मैं कर्म न करूँ यह कहनेकी क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि पूर्वश्लोकमें यह बात कह ही दी गयी थी कि भ्यदि में सावधान होकर कर्मोंमें न बरतूँ इसलिये इस पुनरुक्तिका क्या भाव है !

उत्तर—पूर्वश्लोकमं भ्यदि मैं सावधान होकर कर्मोंमें न बरतूँ 'इस वाक्यांशसे तो सावधानीके साथ विधिपूर्वक कर्म न करनेसे होनेवाटी हानिका निरूपण किया गया है और इस श्लोकमें भ्यदि में कर्म न करूँ 'इस वाक्यांशमें कर्मोंके न करनेसे यानी उनका ध्याग कर देनेसे होनेवाटी हानि बतटायी गर्या है । इसटिय यह पुनरुक्ति नहीं है । डोनों श्लोकोंने अटग-अटग दो बातें कहीं गर्या हैं ।

प्रश्न-यदि मै कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायँ, इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर—इसमे भगवान्नं यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं कर्तव्यक्तमांका त्याग कर दूँ तो उन शास्त्रविहित कर्मी-को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी उनका परित्याग कर देंगे और राग-देखक वश होकर एवं प्रकृतिके प्रवाहमें पड़कर मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे तथा एक-दूसरेका अनुकरण करके सब-के-सब खार्थपरायण, भ्रष्टाचारी और उच्छृङ्खल हो जायँगे। ऐसा होनेमे वे सांसारिक भोगोंन आसक्त होकर अपने-अपने खार्थकी सिद्धिके लिये एक-दूसरेकी हानिकी परवा न करके अन्याय-पूर्वक शास्त्रविरुद्ध लोकनाशक पापकर्म करने लगेंगे। इसके फलखरूप उनका मनुष्य-जन्म श्रष्ट हो जायगा और मरनेके बाद उनको नीच योनियोंने या नरकोंन गिरना पड़ेगा।

प्रश्न-में सङ्करताका करनेवाला होऊँ, इस कथनका क्या भाव है :

उत्तर-यहाँ 'सङ्करस्य' पदसे सभी प्रकारकी सङ्करता विवक्षित है । वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, स्वभाव, देश, काल, राष्ट्र और परिस्थितिकी अपेक्षा से सब मनुष्यों के अपने-अपने पृथक्-पृथक् पालनीय धर्म होते हैं; शास्त्र-विधिका त्याग करके नियमपूर्वक अपने-अपने धर्मका पालन न करने से सारी व्यवस्था विगड़ जाती है और सबके धर्मों में सङ्करता आ जाती है अर्थात् उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने-अपने कर्तव्य में भ्रष्ट हो कर बुरी स्थितिमें पहुँच जाते हैं-जिससे उनके धर्म, कर्म और जातिका नाश होकर प्रायः मनु यत्य ही नष्ट हो जाता है। अतः यहाँ भगवान् यह भाव दिन्वत्यते हैं कि यदि में शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंका त्याग कर दूँ तो फलतः अपने आदर्शके द्वारा इन लोगोंने शास्त्रीय कर्मोंका त्याग कर वाकर इनमें धर्मनाशक सङ्करता उत्पन्न करनेमें मुझको कारण बनना पड़े।

प्रश्न—इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बन्दूँ, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-जिस समय कर्नव्यम्नष्ट हो जानेसे लोगोंने सब प्रकारकी सङ्करता फैठ जाती है, उस समय मनुष्य भोग-परायण और खार्थान्ध होकर भिन्न-भिन्न साधनोंसे एक दूसरेका नाश करने लग जाते हैं, अपने अत्यन्त क्षद्र और क्षणिक सुलोपभोगके लिये दसरोंका नाश कर डालनेमें जरा भी नहीं हिचकते । इस प्रकार अत्याचार बढ़ जानेपर उसीके साथ-साथ नयी-नयी देवी विपत्तियाँ भी आने लगती हैं-जिनके कारण सभी प्राणियोंके लिये आवश्यक खान-पान और जीवनधारणकी सुविधाएँ प्रायः नष्ट हो जाती हैं; चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल-प्रलय, अकाल, अग्नि-कोप, भूकम्प और उन्कापात आदि उत्पात होने लगते हैं। इसमे समस्त प्रजाका विनाश हो जाता है। अतः भगवान्-ने भीं समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनूँ' इस वाक्यमे यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं शास्त्रविहित कर्तव्यकर्मीका त्याग कर दूँ तो मुझं उपर्युक्त प्रकारमे लोगोंको उच्छङ्खल बनाकर समस्त प्रजाका नाश करनेमें निमित्त बनना पड़े ।

सम्बन्ध—इस प्रकार तीन श्लोकों में कमौंको सावधानीके साथ न करने और उनका त्याग करनेके कारण होने-वाले परिणामका अपने उदाहरणसे वर्णन करके, लोकसंग्रहकी दृष्टिसे सबके लिये विहित कमोंकी अवस्थकर्तव्यताका प्रतिपादन करनेके अनन्तर अब भगवान् उपर्युक्त लोकसंग्रहकी दृष्टिसे ज्ञानीको कर्म करनेके लिये प्रेरणा करते हैं—

गी० त० वि० १९-

# सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ २५॥

हे भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान् भी लोकसंब्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे ॥ २५॥

प्रश्न-यहाँ कर्माण पद किन कर्मोका वाचक है ? उत्तर-अपने-अपने वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार शास्त्रविहित कर्न्च्यकर्मोका वाचक यहाँ कर्मणि पड है; क्योंकि भगवान् अज्ञानियोंको उन कर्मोमें लगाये र वनका आदेश देते हैं एवं ज्ञानीको भी उन्हींकी भाँति कर्म करनेके लिये प्रेरणा करते है, अतण्व इनमे निपिद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म सम्मिलित नहीं है ।

प्रश्न—'कर्मणि सक्तः' विशेषणके सहित 'अविद्वांसः' पद् यहाँ किस श्रेणीके अज्ञानियोंका वाचक हैं :

उत्तर-उपर्युक्त विशेषणके सहित 'अत्रिद्वांसः' पद यहाँ शास्त्रोंम, शास्त्रविहित कमैंमिं और उनके फल्में श्रद्धा, प्रेम और आसक्ति रखनेवाले तथा शास्त्रविहित कर्मोका विधि-पूर्वक अपने-अपने अधिकारके अनुसार अनुष्टान करनेवाले सकाम कर्मठ मनु योंका वाचक है । इनमें कर्मविपयक आमिक्त रहनेकं कारण ये न तो कल्याणकं साधक शब साखिक कर्मयोगी पुरुपोंकी श्रेणीमें आ सकते हैं और न श्रद्धापूर्वक शास्त्रविहित कमोका आचरण करनेवाले होनेके कारण आसुरी, राक्षसी। और मोहिनी प्रकृतिवाले पापाचारी तामसी ही माने जा सकते हैं। अतर्व इन छोगोंको उन सत्त्वगुणिमश्रित राजस स्वभाववाले मनुष्योंकी श्रेणीम ही समझना चाहिये। जिनका वर्णन दूसरे अध्यायमे वियालीसर्वे-से चौबार्ळासवें श्रोकतक अविपश्चितः' पदसे, सातवें अध्यायमें बासवेले तेईसवें स्रोकतक अन्यमेषसाम् पदमे और नवें अध्यायम बीस, इक्सास, तेईस और चौबीसबें श्लोकों-में अन्यदेवता मक्ताः पदमे किया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'यथा' और 'तथा'-इन दोनों पदोंका प्रयोग करके भगवान्ने क्या भाव दिख्लाया है !

उत्तर—खाभाविक स्नेह, आमक्तिऔर भविष्यमें उससे सुख मिळनेकी आशा होनेके कारण माता अपने पुत्रका जिस प्रकार सची हार्दिक लगन, उत्साह और तत्यरताके साथ लालन-पालन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता; इसी तरह जिस मनुष्यकी कमीं और उनसे प्राप्त होनेवाले भोगों में खाभाविक आसक्ति होती है और उनका विधान करनेवाले शाखों में जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सची लगनमे श्रद्धा और विधिपूर्वक शाखविहित कमोंको साङ्गोपाङ्ग करता है, उस प्रकार जिनकी शाखों में श्रद्धा और शाखविहित कमों में प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुष्य नहीं कर सकते। अत्यव यहाँ ध्यथा और प्तथा का प्रयोग करके भगवान् यह भाव दिख्लाने हैं कि अहंता, ममता, आमक्ति और कामनाका सर्वथा अभाव होनेपर भी ज्ञानी महात्माओंको केवल लोक-संग्रहके लिये कमीसक्त मनुष्योंकी भाँति ही शाखविहित कमींका विधिपूर्वक साङ्गो-पाङ्ग अनुग्रान करना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'विद्वान्'का अर्थ तत्त्वज्ञानी न मानकर शास्त्रज्ञानी मान लिया जाय तो क्या हानि हैं !

उत्तर—'विद्वान्'के साथ 'अमक्तः' विशेषणका प्रयोग है, इस कारण इसका अर्थ केवल शास्त्रज्ञानी ही नहीं माना जा सकता; क्योंकि शास्त्रज्ञानमात्रमे कोई मनुष्य आसक्तिरहित नहीं हो जाता।

प्रश्न-'लोकसंप्रहं चिकीर्षु.' पदसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानीमें भी इच्छा रहती है; क्या यह बात ठीक है?

उत्तर-हाँ, रहती हैं; परन्तु यह अत्यन्त ही विलक्षण होती है। सर्वथा इच्छारहित पुरुपमें होनेवार्टी इच्छाका क्या खरूप होता है,यह समझाया नहीं जा सकता;इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी यह इच्छा साधारण मनुष्योंको कर्म-तत्पर बनाये रखनेके लिये कहनेमात्रकी ही होती है। ऐसी इच्छा तो भगवान्में भी रहती है। वास्तवमें तो यह इच्छा इच्छा ही नहीं है. अतएव यहाँ 'लोकसंप्रहं चिकीर्षः'से यह भाव टिष्टिसे ज्ञानीके द्वारा केवल लोकहितार्थ उचित चेटा होती समझना चाहिये कि कहीं उसकी देखा-देखी दूसरे लोग है; सिद्धान्तनः इसके अनिरिक्त उसके कमीका कोई दूसरा अपने कर्तव्यकमींका त्याग करके नष्ट-भ्रष्ट न हो जायँ, इस

उद्देश्य नहीं रहता।

#### बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६॥

परमात्माके खरूपमें अटल स्थित हुए बानी पुरुषको चाहिये कि वह शास्त्रविहित कर्मोंमें आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम अर्थात् कर्मोंमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे । किन्तु खयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भलीमाँति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे ॥ २६ ॥

प्रश्न-'युक्तः' विशेषणके महित 'विद्वान्'पद किमका वाचक है ?

उत्तर-पूर्वेश्लोकमं वर्णित परमात्माके म्बरूपमें अटल स्थित आसक्तिरहित तत्त्वज्ञानीका वाचक यहाँ 'यक्तः' विशेषणके सहित 'विद्वान' पद है।

प्रभ—शास्त्रविहित कमें(में आमक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?क्या ऐसे मनुष्यको तत्त्वज्ञानका या कर्मयोगका उपदेश नहीं देना चाहिये !

उत्तर-किमीकी बुद्धिन संशय या द्विधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतुण्व कर्मासक्त मनुष्योंकी जो उन कर्मोंमें, कर्मविधायक शास्त्रोंमें और अदृष्ट भोगोंने आस्तिकबृद्धि है। उस बृद्धिको विचलित करके उनके मनमें कमों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यहाँ भगवान् ज्ञानीको कर्मासक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करनेके लिये कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्योंको निष्काम कर्मका और तत्त्वज्ञानका उपदेश देते समय ज्ञानीको इस बातका पूरा खयाल रखना चाहिये कि उसके किसी आचार-व्यवहार और उपदेशमे उनके अन्तः करणमें कर्तव्यकर्मों के या शास्त्रादिके प्रति किसी प्रकारकी अश्रद्धा या संशय उत्पन न हो जाय; क्योंकि ऐसा हो जानेसे वे जो कुछ शास्त्रविहित कर्मीका श्रद्धापूर्वक स्कामभावसे अनुष्ठान कर रहे है, उसका भी जानके या निष्काम भावके नामपर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नतिके बदले उनका वर्तमान स्थितिसे भी पतन हो

जायगा । अतएव भगवान्के कहनेका यहाँ यह भाव नहीं है कि अज्ञानियोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश नहीं देना चाहिये या निष्कामभावका तत्त्व नहीं समझाना चाहिये: उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियोंके मनमे न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिये कि तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये या तत्त्वज्ञान प्राप्त होनेके बाद कर्म अनावस्थक है, न यहीं भाव पैदा होने देना चाहिये कि फलकी इच्छा न हो तो कर्म करनेकी जरूरत हीं क्या है और न इसी भ्रममे रहने देना चाहिये कि फलामिक-पूर्वक सकामभावमे कर्म करके म्वर्गप्राप्त कर छेना ही बड़े-से-बड़ा पुरुपार्थ है, इसमे बढ़कर मन्ध्यका और कोई कर्तव्य ही नहीं है । बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशोंद्वारा उनके अन्तः करणये आसक्ति और कामनाके भावोंको हटाते हुए उनको पूर्ववत् श्रद्धापूर्वक कर्म करनेमं लगाये रत्वना चाहिये।

प्रश्न-कर्मासक्त अज्ञानी तो पहलेपे कर्मान लगे हुए रहते ही हैं; फिर यहाँ इस कथनका क्या अभिप्राय है कि विदान खयं कर्मोका भर्लाभाँति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे ?

उत्तर—अज्ञानी लोग श्रद्धापूर्वक कर्मोम लगे रहते हैं, यह ठीक है: परत्तु जब उनको तत्त्वज्ञानकी या फलासिकके त्यागकी बात कही जाती है, तब उन बातोंका भाव ठीक-ठीक न समझनेके कारण वे भ्रममे समझ लेते है कि तत्वज्ञान-की प्राप्तिके लिये या फलासक्ति न रहनेपर कर्म करनेकी कोई आवस्यकता नहीं है,कर्मोंका दर्जा नीचा है।इस कारण कर्मी-के त्यागमें उनकी रुचि बढ़ने लगती है और अन्तमें वे मोहबश

विहित कमोंका त्याग करके आलस्य और प्रमादके वशहों जाते हैं। इसलिये भगवान् उपर्युक्त वाक्यसे ज्ञानीके लिये यह बात कहते हैं कि उसको खयं अनासक्त भावसे कमोंका साङ्गोपाङ्ग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिये, जिससे किसीकी विहित कर्मों कभी अश्रद्धा और अरुचि न हो सके और वे निष्कामभावसे या कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर कर्मोंका विधिपूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य-जन्मको सफल बना सकें।

सम्यन्ध—इस प्रकार दो श्लोकों में ज्ञानीके लिये लोकसंप्रहको लक्ष्यमें रखते हुए शास्त्रविहित कर्म करनेकी प्रेरणा करके अब दो श्लोकों में कर्मासक्त जनसमुदायकी अपेक्षा सांख्ययोगीकी विलक्षणताका प्रतिपादन करते हैं—

# प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कारिवमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥२७॥

वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुर्णोद्वारा किये जाते हैं तो भी जिसका अन्तःकरण अहङ्कारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अक्षानी 'मैं कर्ता हूँ' ऐसा मानता है ॥ २७ ॥

प्रश्न—सम्पूर्ण कर्म मबप्र क्षारमे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-प्रकृतिसे उत्पन्न सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण ही बुद्धि,अहंकार,मन, आकाशादि पाँच सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्रादि दस इन्द्रियाँ और शब्दादि पाँच विषय--इन तेईस तत्त्रोंके रूपमें परिणत होते हैं। ये सब-के-सब प्रकृतिके गुण हैं तथा इनमसे अन्तः करण और इन्द्रियोंका विषयोंको प्रहण करना--अर्थात् बुद्धिका किसीविषयमें निश्चयकरना, मनका किसी विषयको मनन करनाः कानका शब्द सुनना, त्वचाका किसी वस्तुको स्पर्श करनाः आँग्वोंका किसी रूपको देग्वनाः जिह्नाका किसी रमको आखादन करना, प्राणका किसी गन्धको मुँघना, वाणीका शब्द उचारण करना, हाथका किसी वस्तुको ग्रहण करना, पैरोंका गमन करना, गुदा और उपस्थका मल-मुत्र त्याग करना-कर्म हैं। इसलिये उपर्युक्त वाक्यमे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि संमारमे जिस प्रकारमें और जो कुछ भी क्रिया होती है, वह सब प्रकारसे उपर्युक्त गुणोंके द्वारा ही की जाती है, निर्गुण-निराकार आत्माका उनसे वस्तुतः कुछ सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न-'अहंकारविम्हात्मा' केंमे मनुष्यका वाचक है ? उत्तर-प्रकृतिके कार्यकृप उपर्युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महामृत, इन्द्रियाँ और विषय-इन तेईस तन्त्रोंके संघातरूप इार्रारमें जो अहंता है—उसमें जो दृढ़ आत्मभाव है, उसका नाम अहंकार है। इस अनादिमिद्ध अहंकारके सम्बन्धसे जिसका अन्तःकरण अत्यन्त मोहित हो रहा है, जिसकी विवेकशक्ति छुम हो रही है एवं इसी कारण जो आत्म-अनात्म वस्तुका यथार्थ विवेचन करके अपनेको शर्गरसे भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्माका मनातन अंश नहीं समझता—ऐसे अज्ञानी मनुष्यका वाचक यहाँ अहंकारविम्हात्मा' पद है। इसिलिये यह ध्यान रहे कि आसक्तिरहित विवेकशील कर्म-योगका साधन करनेवाले साधकका वाचक अहंकार-विमुहारमा' पद नहीं हैं;क्योंकि उसका अन्तःकरण अहंकार-मे मोहित नहीं हैं, बिल्क वह तो अहंकारका नाश करनेकी चेष्टामें लगा हुआ है।

प्रश्न-उपर्युक्त अज्ञानी मनुष्य में कर्ता हूँ ऐसा मान ठेता है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इस कथनमे यह भाव दिख्लाया गया है कि वास्तवमे आत्माका कमेंकि सम्बन्ध न होनंपर मां अज्ञानी मनुष्य तेईस तत्त्वींके इस सङ्घातमे आत्माभिमान करके उस-के द्वारा किये जानेवाले कमोंसे अपना सम्बन्ध स्थापन करके अपनेको उन कमोंका कर्ता मान लेता है—अर्थात् में निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, में सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकारसे हरेक क्रिया-को अपनेद्वारा की हुई समझता है। इसी कारण उसका कमोंसे बन्धन होता है और उसको उन कमोंका फल भोगनेके लिये बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रमें घूमना पड़ना है।

# तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥२८॥

परन्तु हे महाबाहो ! गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्वको जाननेवाला शानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता ॥ २८॥

प्रश्न—'तु' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—सत्ताईसर्वे श्लोकमें वर्णित अज्ञानीकी स्थितिसे ज्ञानयोगीकी स्थितिका अत्यन्त भेद है, यह दिख्ळानेके लिये 'तु' पदका प्रयोग किया गया है |

प्रश्न-गुणविभाग और कर्मविभाग क्या है तथा उन दोनोंके तत्त्वको जानना क्या है !

उत्तर—सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुणोंके कार्यक्षप जो तेईस तत्त्व हैं. जिनका वर्णन पूर्वक्लोकर्का व्याख्यामें किया गया है, उन तेईम तत्त्वोंका समुदाय ही गुणविभाग है। ध्यान रहे कि अन्त: करणके जो सात्त्विक, राजस और तामस भाव हैं. जिनके सम्बन्धमे कमेंकि मान्त्रिक, राजस और तामस- एसे तीन भेद माने जाते हैं और जिनके सम्बन्धसे अमुक मनुष्य सान्त्रिक हैं, अज्ञुक राजस और तामस है— ऐसा कहा जाता है, व गुणवृत्त्त्याँ भी गुणविभागके ही अन्तर्गत हैं।

उपर्युक्त गुणविभागमें जो भिन्न-भिन्न कियाएँ की जाती। हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोककी व्याख्यामें किया जा चुका है, जिन कियाओंमें कर्तृत्वाभिमान एवं आसिक्त होनेसे मनुष्य-का बन्धन होता है, उन समस्त कियाओंका समृह ही कर्म-विभाग है। उपर्युक्त गुणविभाग और कर्मविभाग सब प्रकृति-का ही विस्तार है। अतएव ये सभी जड, क्षणिक, नाशवान् और विकारशील हैं, मायामय हैं, खप्नकी भाँति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुणविभाग और कर्मविभागसे आत्मा सर्वथा अलग है, आत्माका इनमे जरा भी सम्बन्ध नहीं है; वह सर्वथा निर्गुण निराकार, निर्विकार, नित्य शुद्ध, मुक्त और ज्ञानखरूप है—इस तत्त्वको भलीभौति समझ लेना ही 'गुणविभाग' और 'कर्मविभाग'के तत्त्वको जानना है।

प्रश्न-'गुणितमाग' और 'कर्मित्रमाग' के तत्क्को जानने-वाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आमक्त नहीं होता इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकारमे गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्रकों जाननेवाला सांख्ययांगी मन. बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली हरेक कियामें यही समझता है कि गुणोंके कार्यरूप अपने-अपने विपयोंमें बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं हैं। इस कारण वह किसी भी कर्ममें या कर्मफलरूप भागोंमें आसक्त नहीं होता अर्थात् किसी भी कर्मसे या उसके फलमे अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड, विकारी और नाशवान् तथा अपनेको सदा-सर्वदा नित्य गुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा असङ्ग समझता है। पाँचवें अध्यायके आठवें और नवे श्लांकोंमें और चौदहवें अध्यायके उन्नीसर्वे श्लांकों भी यहीं बात कहीं गर्यी है।

सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मासक्त मनुष्योंकी और सांख्ययोगीकी स्थितिका भेद बतलाकर अब आत्मतत्त्वको पूर्णतया समझानेवाले महापुरुपके लिये यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योको विचलित न करें—

> प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्स्नविदो मन्दानकृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥

प्रकृतिके गुणोंसे अन्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणोंमें और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं. उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्दबुद्धि अश्रानियोंको पूर्णतया जाननेवाला श्रानी विचलित न करे ॥ २९ ॥ प्रश्न--'प्रकृते: गुणसम्मृदाः' यह विशेषण किस श्रेणीके मनुष्योंका छक्ष्य कराता है तथा वे गुणों और कर्मोंमें आसक्त रहते हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—पचीसवें और छब्बीसवें श्लोकों में जिन कर्मा-सक्त अज्ञानियोंकी बात कही गयी है, यहाँ 'प्रकृतेः गुण-सम्मूढाः' पद उन्हीं इस लोक और परलोकके भोगोंकी कामनासे श्रद्धा और आसक्तिपूर्वक कर्मोमें लगे हुए सत्त्व-मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्योंका लक्ष्य करानेवाला हैं;क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाले जो शुद्ध सात्त्रिक मनुष्य हैं, वे प्रकृतिके गुणोंसे मोहित नहीं हैं और जो निषिद्ध कर्म करनेवाले तामसी मनुष्य हैं, उनकी शासोंमें श्रद्धा न रहनेके कारण उनका न तो विहित कर्मोंमें प्रेम है और न वे विहित कर्म करते ही हैं। इसलिये उन तामसी मनुष्योंको कर्मोंसे विचलित न करनेके लिये कहना नहीं बनता, बल्कि उनसे तो शास्त्रोंमें श्रद्धा करवाकर निषिद्ध कर्म छुड़वाने और विहित कर्म करवानेकी आवश्यकता होती है।

तथा वे सकाम मनुष्य गुणों में और कमों में आसक्त रहते हैं—इस कथनसे यह भाव दिख्छाया गया है कि गुणों से मोहित रहने के कारण उन छोगों को प्रकृतिमें अतीत सुखका कुछ भी ज्ञान नहीं हैं, वे सांसारिक भोगों को हां सबसे बढ़कर सुखदायक समझते हैं, इसी छिये वे गुणों के कार्य-रूप भोगों में और उन भोगों की प्राप्तिक उपायभूत कमों में ही छगे रहते हैं, वे उन गुणों के बन्धन से छूटने की इच्छा या चेष्टा करते ही नहीं।

प्रश्न—'तान्' पदके सहित 'अकृत्स्नविदः'और'मन्दान्' पदसे क्या भाव दिखलाया गया है ? उत्तर—इन तीनों पदोंसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त श्रेणीके सकाम मनुष्य यथार्थ तत्त्वके न समझनेपर भी शाखोक्त कमोंमें और उनके पलमें श्रद्धा रखनेवाले होनेके कारण किसी अंशमें तो समझते ही हैं;इसलिये अधर्मको धर्म और धर्मको अधर्म मानकर मनमाना आचरण करनेवाले तामसी पुरुषोंसे वे बहुत अच्छे हैं। वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं हैं,अल्पबुद्धिवाले हैं;इसीलिये उनके कमींका फल परमात्मा-की प्राप्ति न होकर नाशवानु भोगोंकी प्राप्ति ही होता है।

प्रश्न-'ऋत्स्नवित्' पद किसका वाचक है और वह उन अज्ञानियोंको विचलित न करे, इम कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-पूर्वोक्त प्रकारसे गुणविभाग और कर्मविभागके तत्त्वको पूर्णतया समझकर परमात्माके खरूपको पूर्णतया यथार्थ जान लेनेवाले ज्ञानी महापुरुपका वाचक यहाँ 'कृत्स्न-वितु' पद है। और वह उन अज्ञानियोंको विचलित न करे-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि कर्मोंमें लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्योंको 'कर्म अत्यन्त ही परिश्रम-साध्य हैं,कर्मामें रक्षा ही क्या है,यह जगत् मिथ्या है,कर्म-मात्र ही बन्धनके हेत् हैं' ऐसा उपदेश देकर शास्त्रविहित कमोंसे हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा करनेसे उनके पतनकी सम्भावना है इसलिये शास्त्रविहित कमेंमि, उनका विचान करनेवाले शास्त्रोंमें और उनके फलमे उन लोगोंक विश्वासको स्थिर रखते द्वण ही उन्हें यथार्थ तत्त्व समझाना चाहिये।साथ ही उन्हें ममता आमुक्ति और फलेन्छाका त्याग करके श्रद्धा. धेर्य और उत्साहपूर्वक सात्त्रिक कर्म(१८1२३)या सात्त्रिक त्याग (१८।९)करनेकी रीति बतलानी चाहिये, जिससे वे अनायास ही उस तत्त्वको मर्छाभाँति समझ सके ।

सम्बन्ध—अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार भगवान्ने उसे एक निश्चित कत्याणकारक साधन वतलानेके उद्देश्यसे चौथे श्लोकसे लेकर यहाँनक यह बात सिद्ध की कि मनुष्य किसी भी स्थितिमें क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और पिरिस्थितिके अनुरूप विदित कमें करते ही रहना चाहिये। इस वातको सिद्ध करनेके लिये पूर्व श्लोकों में भगवान्ने कमशः निम्नलिखित बातें कही हैं—

- १-कर्म किये बिना नैप्कर्म्यसिद्धिरूप कर्मनिष्टा नहीं मिलती (३१४)।
- २-कमोंका त्याग कर देनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती ( ३ । ४ )।
- ३-एक क्षणके लिये भी मनुष्य सर्वथा कर्म किये विना नहीं रह सकता (३१५)।

```
४-बाहरसे कमींका त्याग करके मनसे विपयोंका चिन्तन करते रहना मिथ्याचार है ( २ । ६ )।
```

५-मन-इन्द्रियोंको वशमें करके निष्कामभावसे कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है ( रू । ७ )।

६-कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है ( ३ । ८ )।

७-बिना कर्म किये शरीरनिर्वाह भी नहीं हो सकता (३।८)।

८-यज्ञके लिये किये जानेवाले कर्म वन्धन करनेवाले नहीं, बल्कि मुक्तिके कारण हैं (३।९)।

९—कर्प करनेके लिय प्रजापितकी आज्ञा है,और निःस्वार्थभावसे उसका पालन करनेसे श्रेयकी प्राप्ति होती है ( ३।१०,११)।

१०-कर्तथ्यका पालन किये बिना भोगोंका उपभोग करनेवाला चोर है (३।१२)।

११ –कर्तव्य-पालन करके यज्ञशंषसं शरीरनिर्वाहके लिये भोजनादि करनेवाला सब पापोंसे छूट जाता है (२।१२)।

१२—जो यज्ञादि न करके केवल शरीरपालनके लिये भोजन पकाता है, वह पापी है ( ३ । १३ )।

१३—कर्तव्य-कर्मकं त्यागद्वारा सृष्टिचकमं वाधा पहुँचानेवालं मनुष्यका जीवन व्यर्थ और पापमय है ( ३ । १६ )।

१४--अनासक्तभावसं कर्म करनेसं परमात्माकी प्राप्ति होती हे (३ । १९ )।

१५-पूर्वकालमें जनकादिने भी कर्मोद्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी ( ३ । २० )।

१६ –दसंर मनुष्य श्रेष्ठ महापुरु का अनुकरण करते हैं , इसलिये श्रेष्ठ महापुरुषको कर्म करना चाहिये ( ३।२१)।

१७-भगवान्को कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो भी वे लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हैं (३।२२)।

१८-ज्ञानीक लिये कोई कर्नव्य नहीं है, तो भी उसे लोकसंयहके लिये कर्न करना चाहिये ( ३ । २५ )।

१९—ज्ञानीको स्वयं विहित कमेंका त्याग करके या कमेत्यागका उपदेश देकर किसी प्रकार भी छोगोंको कर्तव्यकर्मसे विचितित न करना चाहिये वरं स्वयं कर्म करना और दूसरोंसे करवाना चाहियं (३।२६)।

२०—ज्ञानी महापुरुपको उचित *है कि विहित कमोंका स्वरूपतः* त्याग करनेका उपदेश देकर कमीसक्त मनुष्योंको विचलित न करं ( **३**।२९ )।

इस प्रकार कर्पांकी अवश्यकर्नव्यताका प्रतिपादन करके अब भगवान् अर्जुनकी दूसरे श्लांकमें की हुई प्रार्थनाके अनुसार उसे परम कल्याणकी प्राप्तिका ऐकान्तिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्धके लिये आज्ञा देते हैं——

### मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः॥३०॥

मुझ अन्तर्यामी परमात्मामें छगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और सन्तापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३० ॥

प्रश्न-'अध्यात्मचेतसा' पदमें 'चेतम्' शब्द किस चित्तका वाचक है और 'उसके द्वारा समस्त कर्मोंको भगवान्में अर्पण करना' क्या है !

जत्तर—सर्वान्तर्यामी परमेश्वरके गुण, प्रभाव और खरूपको समझकर उनपर विश्वास करनेवाले और निरन्तर सर्वत्र उनका चिन्तन करते रहनेवाले चित्तका वाचक यहाँ 'चेतस्' शब्द है। इस प्रकारके चित्तसे जो भगवान्को सर्व-शक्तिमान्, सर्वाधार, सर्वत्थापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितेषी, परम प्रिय, परम सुहृद् और परम दयालु समझकर, अपने अन्तः करण और इन्द्रियोंसहित शरीरको, उनके द्वारा किये जानेवाले कर्मीको और जगत्के समस्त पदार्थीको भगवान्के जानकर उन सबमें ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझमें कुछ भी करने-की शक्ति नहीं है, भगवान् ही सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरेद्वारा अपने इच्छानुसार यथायोग्य समस्त कर्म करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्तमात्र हूँ—इस प्रकार अपने-को सर्वथा भगवान्के अधीन समझकर भगवान्के आज्ञा-नुसार उन्हींके लिये उन्हींकी प्रेरणामे जैसे वे करावें वैसे ही समस्त कर्मींको कठपुतलीकी भाँति करते रहना, उन कर्मों-से या उनके फलसे किसी प्रकारका भी अपना मानसिक सम्बन्ध न रखकर सब कुछ भगवान्का समझना यही 'अध्यात्मिचित्तसे समस्त कर्मोंको भगवान्में समर्पण कर देना' है। इसी प्रकार भगवान्में समस्त कर्मोंका त्याग करनेकी बात बारहवें अध्यायके छठे क्लोकने तथा अठारहवें अध्यायके सत्तावनवें और छाछठवें क्लोकोमें भी कहीं गयी है।

प्रश्न—उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्म भगवान्मे अर्पण कर देनेपर आशा, ममता और सन्तापका तो अपने-आप ही नाश हो जाता है; फिर यहाँ आशा, ममता और सन्तापसे रहित होकर युद्ध करनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—भगवान्में अध्यात्मचित्तमे समस्त कर्म समर्पण कर देनेपर आशा, ममता और सन्ताप नहीं रहते—इसी भाव-को स्पटकरनेके लिये यहाँ भगवान्ने अर्जुनको आशा, ममता और सन्तापमे रहित होकर युद्ध करनेके लिये कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्मोंका भार मुझपर छोड़कर सब प्रकारमे आशा-ममता, राग-द्वेष और हर्ष-शोक आदि विकारों मे रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञाके अनुसार युद्ध करो। इसलिये यह समझना चाहिये कि कर्म करते समय या उनका फल्ट भोगने समय जवतक सायककी उन कर्मों या भोगोंने ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उसके अन्तः करणने राग-द्वेष, हर्प-शोक आदि विकार होते हैं, तवतक उसके समस्त कर्म भगवान्के समर्पित नहीं हुए हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनको उनके कल्याणका निश्चित साधन वतलाते हुए भगवान उन्हें युद्ध करनेकी आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करनेके फलका वर्णन करते हैं —

#### ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥३१॥

जो कोई मनुष्य दोपदृष्टिस रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मनका सदा अनुसरण करने हैं, वे भी सम्पूर्ण कर्मोंसे छूट जाते हैं ॥ ३१ ॥

प्रश्न-यहाँ 'ये' के सहित 'मानवा:' पटके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-इसके प्रयोगमें भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि यह साधन किमी एक जातिविशेष या व्यक्तिविशेष-के लिये ही सीमित नहीं हैं। इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाजका मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मीको उपर्युक्त प्रकारमें मुझने समर्पण करके इस साधनका अनुष्टान कर सकता है।

प्रश्न-'श्रद्धावन्तः' और 'अनसूयन्तः'---इन दोनों पदोंका क्या भाव है ?

उत्तर—इन पदोंके प्रयोगसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिन मनुष्योंकी मुझमें दोषदिष्ट है, जो मुझे साक्षात् परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं और जिनका मुझपर विश्वास नहीं है, वे इस साधनके अधिकारी नहीं हैं। इस साधनका अनुग्रान वे ही मनुष्य कर सकते हैं जो मुझने कभी किसी प्रकारकी दोषदृष्टि नहीं करते और सदा श्रद्धा-भक्ति रखने है। अतएव इस साधनका अनुग्रान करनेकी इच्छावालेको उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न हो जाना चाहिये। इनके बिना इस साधनका अनुग्रान करना तो दूर रहा, इसे समझना भी कठिन है।

प्रश्न-'नित्यम्' पद भातम्'का विशेषण **है या** 'अनुतिष्ठन्ति'का ?

उत्तर-भगवान्का मत तो नित्य है ही, अतः उसका

विशेषण मान लेनेमें भी कोई हानिकी बात नहीं हैं; पर यहाँ उसे 'अनुतिष्ठन्ति' कियाका विशेषण मानना अधिक उपयोगी माछम होता है । अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त साधकको समस्त कर्म सदाके लिये भगवान्में समर्पित करके अपनी सारी कियाएँ उसी भावसे करनी चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग करके 'वे भी सम्पूर्ण

कमोंसे छूट जाते हैं' इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान्ने अर्जुनका यह भाव दिख्लाया है कि जब इस साधनके द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कमाँमे मुक्त हो जाते हैं अर्थात् जन्म-मरणरूप कर्मबन्धनमे सदाके लिये मुक्त होकर परम कल्याणखरूप मुझ परमात्माका प्राप्त हो जाते हैं, तब तुम्हारे लिये तो कहना ही क्या है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान् अपने उपर्युक्त मतका अनुष्ठान करनेका फल बतलाकर अय उसके अनुसार न चलनेमें हानि बतलाते हैं—

#### ये त्वेतदभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥

परन्तु जो मनुष्य मुझमें दोषारोषण करते हुए मेरे इस मनके अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खोंको तू सम्पूर्ण झानोंमें मोहित और नष्ट हुए ही समझ ॥ ३२ ॥

प्रश्न-'तु' पटका क्या भाव है !

उत्तर-पूर्वश्लोकमे वर्णित साधकोंसे अत्यन्त विपरीत चरुनेवाले मनुष्योंकी गति इस श्लोकमे बतलायी जाती है, इसी भावका द्योतक यहाँ 'तु' पद है।

प्रश्न-भगवान्मे दोषागेषण करते हुए भगवान्के मतके अनुसार न वरतना क्या है ?

उत्तर-भगवान्को माधारण मनुष्य ममझकर उनमें ऐसी भावना करना या दूसरों में ऐसा कहना कि 'ये अपनी पूजा करानेके लिये इम प्रकारका उपदेश देते हैं: ममस्त कमें इनके अर्पण कर देने में ही मनुष्य कर्मबन्धन में मुक्त हो जाता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता' आदि-आदि—यह भगवान् में दोषारोपण करना है। और ऐसा समझकर भगवान्के कथना-नुसार ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग न करना, कर्मी-को परमेधरके अर्पण न करके अपनी इच्छाके अनुसार कर्मी-में बरतना और शास्त्रविहित कर्तव्यकर्मीका त्याग कर देना—यही भगवान् में दोषारोपण करते हुए उनके मतके अनुसार न चळना है।

प्रश्न-'अचेतसः' पद किस श्रेणीके मनुष्योंका वाचक है और उनको सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित तथा नष्ट हुए समझनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-जिनके मन दोषोंने भरे हैं, जिनमे विवेकका अभाव है और जिनका चित्त वशम नहीं है, ऐसे मूर्व, तामसी मनुष्योंका वाचक 'अचेतसः' पद है। उनको सम्पूर्ण ज्ञानोंने मोहित और नष्ट हुए समझनेके लिये कहनेका यह भाव है कि ऐसे मनुष्योंकी बुद्धि विपर्रात हो जाती है, वे लौकिक और पारलैकिक सब प्रकारके सुख-साधनोंको विपर्रात ही समझने लगते हैं; इसी कारण वे विपर्रात आचरणोंन प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलखख्प उनका इस लोक और परलोकमें पतन हो जाता है, वे अपनी वर्तमान स्थितिये भी अष्ट हो जाते हैं और मरनेके बाद उनको अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये सूकर-कूकरादि नीच योनियोंने जन्म लेना पड़ता है या घोर नरकोंने पड़कर भयानक यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं।

सम्बन्ध ---पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि भगवान्के मतंक अनुसार न चलनेवाला नष्ट हो जाता है, इसपर यह जिज्ञाया होती है कि यदि कोई भगवान्के मतंक अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मोका सर्वथा त्याग कर दें तो क्या हानि हैं ? इसपर कहते हैं---

> सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञीनवानिष । प्रकृतिं यान्ति भृतानि निम्रहः किं करिष्यति ॥ ३३॥

सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात् अपने स्वभावके परवश हुए कर्म करते हैं। शानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसीका हठ क्या करेगा ॥ ३३ ॥

कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियोंका जल जो खामाविक ही समुद्रकी ओर बहुता है, उसके प्रवाहकां हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी-अपनी प्रकृतिके अधीन होकर प्रकृतिके प्रवाहमें पड़े हुए प्रकृतिकी ओर जा रहे हैं; इसलिये कोई भी मनुष्य हठपूर्वक सर्वथा कमीका त्याग नहीं कर सकता । हाँ, जिस तरह नदीके प्रवाहको एक ओरमे दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्यका परिवर्तन करके उस प्रवाहकी चालको बदल सकता है यानी राग-द्रंपका त्याग करके उन कमींको परमात्माकी प्राप्तिमं सहायक बना सकता है।

प्रश्न-'प्रकृति' शब्दका यहाँ क्या अर्थ है ! उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमे किये हुए कर्मोंके संस्कार जो खमानके रूपमे प्रकट होते हैं, उस खमानका नाम 'प्रकृति' है ।

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानवान्' राब्द किसका वाचक है ! उत्तर-परमात्माके यथार्थ तत्त्वको जाननेवाले भगवत-प्राप्त महापुरुपका वाचक यहाँ 'ज्ञानवान्' पद है।

प्रभ-'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-'अपि' पदके प्रयोगमे यह भाव दिग्वलाया है कि जव समस्त गुर्गोमे अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, तब जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृतिके अधीन हो रहे हैं, वे प्रकृतिके प्रवाहको हठपूर्वक कैसे रोक सकते हैं ?

प्रश्न-क्या परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोंके खमाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं ?

उत्तर-अवस्य ही सबके म्वभाव भिन्न-भिन्न होते हैं, पूर्व साधन और प्रारम्धके भेट्ने स्वभावमें भेद होना अनिवार्य है।

प्रश्न-क्या ज्ञानीका भी पूर्वार्जित कमोंके संस्काररूप स्वभावसे कोई सम्बन्ध रहता है ? यदि नहीं रहता तो इस

प्रश्न-सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं इस कथनका क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है :

> उत्तर-ज्ञानीका वस्तुतः न तो कर्म-संस्कारोंसे किसी प्रकारका कोई सम्बन्ध रहता है और न वह किसी प्रकारकी कोई क्रिया ह्यं करता है। किन्तु उसके अन्तः करणमें पूर्वार्जित प्रारम्बके संस्कार रहते हैं और उसीके अनुसार उसके बुद्धि, मन और इन्द्रियोद्वारा प्रारब्य-भोग और लोक-संग्रहके लिये बिना ही कर्ताके क्रियाएँ हुआ करता हैं; उन्हीं क्रियाओंका लोकदृष्टिसे ज्ञानीम अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेटा करता है। ज्ञानीकी क्रियाएँ बिना कर्तापनके होनेसे राग-दंप और अहंता-ममतासे सर्वथा शून्य होती हैं; अतएव वे चंद्रामात्र हैं, उनकी संज्ञा 'कर्म' नहीं है-यही भाव दिल्लानेक लिये यहाँ 'चेष्टते' क्रियाका प्रयोग किया गया है।

> प्रश्न-ज्ञानीके अन्तः करणम राग-देव और हर्प-शोकादि विकार होते ही नहां या उनमे उसका सम्बन्ध नहां रहता 🔧 यदि उसका अन्त:करणके साथ सम्बन्ध न रहनेकं कारण उस अन्तः करणेव विकार नहीं होते तो शम, दम, तितिश्चा, दया, मन्तोष आदि सद्गुण भा उसम नहां होने चाहिये ?

> उत्तर—ज्ञानीका जब अन्तःकरणसे ही सम्बन्ध नही रहता तब उसमें होनेवाले विकारोंसे या सद्गुणोंसे सम्बन्ध कसे रह सकता है ! किन्तु उसका अन्तः करण मा अत्यन्त पवित्र हो जाता है: निरन्तर परमात्माकं खारूपका चिन्तन करते-करते जब अन्तः कर्णन मल, विक्षेप और आवरण---इन तानों दोषोंका सर्वथा अभाव हो। जाता है, तभा साधकको परमात्माकी प्राप्ति होती है । इस कारण उस अन्त करणमें अविद्यामुलक अहंता, ममता गग-द्वेप, हर्ष-शोक, दम्भ-कपट, काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि विकार नहीं रह सकते: इनका उसमें सर्वथा अभाव हो जाता है। अत एव ज्ञानी महात्मा पुरुषके उस अत्यन्त निर्मल और पुरम पृत्रित्र अन्त:करणमे केवल समता, सन्तोप, दया, क्षमा, नि:म्यूहता, गान्ति आदि सद्गुणोंकी स्वाभाविक स्फुरणा होती है और उन्हींके

अनुसार लोकसंग्रहके लिये उनके मन, इन्द्रिय और शरीर-द्वारा शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं। दुर्गुण और दुराचारों-का उसमें अत्यन्त अभाव हो जाता है।

प्रश्न-इतिहास और पुराणोंकी कथाओं में ऐसे बहुत-से प्रसङ्ग आते हैं, जिनमें ज्ञानी सिद्ध महापुरुषोंके अन्तः-करणमें भी काम-क्रोधादि दुर्गुणोंका प्रादुर्भाव और इन्द्रियों-द्वारा उनके अनुसार क्रियाओंका होना सिद्ध होता है; उस विषयम क्या समझना चाहिये ?

उत्तर-उदाहरणकी अपेक्षा विधि-वाक्य बलवान है और विधि-वाक्यमें भी निषंधपरक वाक्य अधिक बळवान् है, इसके सिवा इतिहास-पराणोंकी कथाओंमें जो उदाहरण मिलते हैं उनका रहस्य ठीक-ठीक समझमें आना कठिन भी है। इसलिये यही मानना उचित है कि यदि किसीके अन्त:-करणमें सचम्च काम-क्रोधादि दुर्गुणोंका प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार किया हुई हो तब तो वह भगवद्याप्त ज्ञानी महात्मा ही नहीं है: क्योंकि शास्त्रोंमें कहीं भी ऐसे विधिवाक्य नहीं मिलते जिनके ब्लपर ज्ञानी महात्मामें काम-कोधादि अवगुणांका होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके निपंधकी बात जगह-जगह आयी है। गीतामें भी जहाँ-जहाँ महापुरुषोंके उक्षण बतलाये गये हैं, उनमें गग-द्वेष और काम-क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारोंका सर्वथा अभाव दिखलाया गया है (५।२६,२८;१२।१७)। हाँ,यदि लोक-संप्रहके लिये आवश्यक होनेपर उन्होंने खाँगर्का भाँति ्सी चेष्टा की हो तो उसकी गणना अवस्य ही दोषोंमे नहीं है।

प्रश्न—फिर इसमे किसीका हठ क्या करेगा ! इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यहीं भाव दिखळाया है कि कोई भी मनुष्य हठपूर्वक क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रह सकता (३१५), प्रकृति उससे जबरन् कर्म करा लेगी (१८।५९) ६०); अतः मनुष्यको विहित कर्मका त्याग करके कर्म-बन्धनसे छूटनेका आग्रह न रत्यकर खभावित्यत कर्म करते हुए ही कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय करना चाहिये। उसीमें मनुष्य सफल हो सकता है, विहित कर्मोंके त्यागमे तो बह स्वेच्छाचारी होकर उलटा पहलेसे भी अधिक कर्मबन्धनमें जकड़ा जाता है और उसका पतन हो जाता है।

प्रश्न-यदि सबको प्रकृतिके अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं, मनुष्यकी कुछ मां स्वतन्त्रता नहीं है तो फिर विधिनिपेधात्मक शास्त्रका क्या उपयोग है ! स्वभावके अनुसार मनुष्यको शुभाशुभ कर्म करने ही पड़ेंगे और उन्हींके अनुसार उसकी प्रकृति वनती जायगी, ऐसी अवस्थामें मनुष्यका उत्थान कैसे हो सकता है !

उत्तर-शास्त्रविरुद्ध असुत् कर्म होते हैं राग-द्वेषादिके कारण और शास्त्रविहित सत्कर्मीके आचरणमे श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुण प्रधान कारण हैं। राग-द्वेष, काम-क्रोधादि दुर्गुणोंका त्याग करनेमे और श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुणोंको जाप्रत् करके उन्हें बढ़ानेम मनुष्य खतनत्र है। अतप्व दुर्गुणोंका त्याग करके मगवान्म और शास्त्रोंम श्रद्धा-मक्ति रखते हुए भगत्रान्की प्रसन्नताके लिये कर्मीका आचरण करना चाहिये। इस आदर्शको सामने रवकर कर्म करनेवाले मनुष्य-के द्वारा निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं, वे भी मक्तिप्रद ही होते है, बन्धनकारक नहीं। अभिप्राय यह है कि कमींको रोकनेंग मनुष्य खतन्त्र नहीं है, उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे; परन्तु सद्गुणोंका आश्रय लेकर अपनी प्रकृति-का सुवार करनेमें सभा स्वतन्त्र है। ज्या-ज्या प्रकृतिमे सुधार होगा त्यों-ही-त्यों क्रियाएँ अपने-आप ही विशुद्ध होती चली जायँगी। अतुएव भगवानुकी शुरुण होकर अपने स्वभावका सुधार करना चाहिय । इसीमे उत्थान हो सकता है ।

### इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ॥३४॥

सम्बन्ध—इस प्रकार सबको प्रकृतिके अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्मबन्धनसं छूटनेकं लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर कहते हैं— इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमें विझ करनेवाले महान् शत्रु हैं॥ ३४॥

प्रश्न-यहाँ 'अर्थे' पदमे सम्बन्ध रखनेवाले 'इन्द्रियस्य' पदको दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है!

उत्तर—श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और अन्त:करण—इन सबका प्रहण करनेके लिये एवं उनमेंसे प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें अलग-अलग राग-द्रेषकी स्थिति दिग्वलानेके लिये यहाँ 'अर्थे' पदसे सम्बन्ध रखनेवाले 'इन्द्रियम्य' पदका दो बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अन्त:करणके सिहत समस्त इन्द्रियोंके जितने भी भिन्न-भिन्न विषय हैं, जिनके साथ इन्द्रियोंका संयोग-वियोग होता रहता है। उन सभी विषयोंमें राग और द्वेष दोनों ही अलग-अलग छिपे रहते हैं।

प्रभ-यहाँ यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि 'इन्द्रियके अर्थमें इन्द्रियके राग-द्रेष छिपे रहते हैं', तो क्या हानि है ?

उत्तर—ऐसी क्रिप्ट कल्पना कर लेनेपर भी इस अर्थसे भाव ठीक नहीं निकलता। क्योंकि इन्द्रियाँ भी अनेक हैं और उनके विषय भी अनेक हैं; फिर एक ही इन्द्रियके विषयमें एक ही इन्द्रियके राग-द्रेष स्थित हैं, यह कहना कैमे सार्थक हो सकता है ! इसलिये 'इन्द्रियम्य-इन्द्रियम्य' अर्थात् 'सर्वे-न्द्रियाणाम्'—इस प्रकार प्रयोग मानकर ऊपर बतलाया हुआ अर्थ मानना ही ठीक मालूम होता है।

प्रश्न-प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेष दोनों कैसे छिपे हुए हैं और उनके वशमें न होना क्या है ?

उत्तर—जिस वस्तु, प्राणी या घटनामे मनुष्यको सुखकी प्रतीति होती है, जो उसके अनुकृत होता है, उसमें उसकी आमिक्त हो जाता है—इमाको 'राग'कहत है और जिसमें उसे दुःखकी प्रतीति होता है, जो उसके प्रतिकृत होता है, उसमें उसका देष हो जाता है। वास्तवमें किसी भी वस्तुमें सुख और दुःख नहीं है, मनुष्यकी भावनाके अनुसार एक ही वस्तु किसीको सुखप्रद प्रतीत होती है और किसीको दुःखप्रद। तथा एक ही मनुष्यको जो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत होती है, वही दूसरे समय दुःखप्रद प्रतीत होने लग जाती है। अतएव प्रत्येक इन्दियके विषयमें राग-देष छिपे हुए हैं यानी सभी वस्तुओं में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं; क्योंकि जब-जब मनुष्यका उनके साथ संयोग-वियोग होता है, तब-तब राग-द्वेषका प्रादुर्भाव होता देखा जाता है।

अतएव शास्त्रविहित कर्तन्यकर्मांका आचरण करते हुए मन और इन्द्रियोंके साथ विषयोंका संयोग-वियोग होते समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया या घटनामें प्रिय और अप्रियक्तां भावना न करके, सिद्धि-असिद्धि, जय-पराजय और लाभ-हानि आदिमें समभावसे युक्त रहना, तनिक भी हर्ष-शोक न करना—यही राग-द्रेषके वशमें न होना है। क्योंकि राग-द्रेषके वशमें होनेसे ही मनुष्यकी सबमें विषम बुद्धि होकर अन्तःकरणमें हर्ष-शांकादि विकार हुआ करते हैं। अतः मनुष्यको परमेश्वरकी शरण प्रहण करके इन राग-द्रेषोंने सर्वथा अतीत हो जाना चाहिये।

प्रश्न-राग और द्वेष-ये दोनों मनुष्यके कल्याणमार्गमें विष्न करनेवाले महान् रात्रु कैमे हैं !

उत्तर—मनुष्य अज्ञानवश राग-द्रेष—इन दोनोंके वश होकर विनाशशील भोगोंको सुख्के हेनु समझकर कल्याण-मार्गसे श्रष्ट हो जाता है। राग-द्रेष साधकको घोखा देकर विषयोंमें फँसा लेते हैं और उसके कल्याणमार्गमें विष्ठ उपस्थित करके मनुष्य जीवनरूप अमृल्य धनको छुट लेते हैं। इस कारण वह मनुष्य जनमके परम फलमे विद्यत रह जाता है और राग-द्रेषके वश होकर विषयभोगोंके लिये स्वधर्मका त्याग, परधर्मका ग्रहण या नाना प्रकारके निषद्ध कर्मोंका आचरण करता है; इसके फल्स्बरूप मरनेके बाद भी उसकी दुर्गित होती है। इमीलिये इनको परिपर्न्था यानी सत्-मार्गमें विष्न करनेवाले शत्र बत्लाथा गया है।

प्रश्न—ये राग-द्वेष माधकके कल्याणमार्गमें किस प्रकार बाधा डालने हैं !

उत्तर-जिस प्रकार अपने निश्चित स्थानपर जानेके लिये राष्ट्र चलनेवाले किसी मुसाफिरको मार्गमें त्रिष्न करनेवाले खुटेरोंसे भेंट हो जाय और वे मित्रताका-सा भाव दिखलाकर और उसके साथी गाड़ीवान आदिसे मिळकर उनके द्वारा उसकी विवेकशक्तिमें भ्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या सुखोंका प्रखोभन देकर अपनी बातोंमें फँसा लें और उसे अपने गन्तन्य स्थानकी ओर न जाने देकर उसके विपरीत जंगलमें ले जायें और उसका सर्वस्व छटकर उसे गहरे गड्डे-में गिरा दें, उसी प्रकार ये राग-देव कल्याणमार्गमें चलनेवाले

साधकसे मेंट करके मित्रताका भाव दिख्ळ कर उसके मन और इन्द्रियों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी विवेकशक्ति-को नए करके तथा उसे सांसारिक विषयभौगोंके सुख़का प्रलोभन देकर पापाचारमें प्रवृत्त कर देते हैं। इससे उसका साधनकम नए हो जाता है और पापोंके फल्ख़्रूप उसे घोर नरकोंमें पड़कर भयानक दु:खोंका उपभोग करना होता है।

सम्बन्ध-यहाँ अर्जुनके मनमें यह वात आ सकती है कि मैं यह युद्धरूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्तिसे अपना निर्वाह करता हुआ शान्तिमय कमोंमें लगा रहूँ तो सहज ही राग-द्वेपसे छूट सकता हूँ, फिर आप मुझे युद्ध करनेके लिये आज़ा क्यों दे रहे हैं ! इसपर भगवान् कहते हैं—

> श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥३५॥

अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ॥ ३५॥

प्रश्न-भु-अनुष्ठितात्' विशेषणके सहित 'पर्ध्वर्मात्' पद किस धर्मका वाचक है और उसकी अपेक्षा गुण-रहित स्वधर्मको अति उत्तम बतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमें परधर्म और खधर्मकी तुलना करते समय परधर्मके साथ तो 'स-अनुष्ठित' विशेषण दिया गया है और खधर्मके साथ 'विगुण' विशेषण दिया गया है। अतः प्रत्येक विशेषणका विरोधीभाव उनके साथ अधिक समझ लेना चाहिये अर्थात् परधर्मको तो सद्गण-सम्पन्न और 'सु-अनुष्टित' समझना चाहिये तथा खधर्मको विगुण और अनुष्ठानकी कमीरूप दोषयुक्त समझ लेना चाहिये। साथमें यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि वेश्य और क्षत्रिय आदि-की अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष धर्मीमें अहिंसादि सङ्गुणोंकी बहुलता है, गृहस्थकी अपेक्षा संन्यास-आश्रमके धर्मोमें सद्भुणोंकी बहुलता है, इसी प्रकार शृद्धकी अपेक्षा वैश्य और क्षत्रियके कर्म अधिक गुणयुक्त हैं। अतः ऐमा समझनेसे यहाँ यह भाव निकलता है कि जो कर्म गुणयुक्त हों और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करने-बालेके लिये विहितन हों, दूसरोंके लिये ही विहित हों वैसे कमींका वाचक यहाँ 'खनुष्ठितात्' विशेषणके सहित 'पर-धर्मातः पद है। उस परधर्मकी अपेक्षा गुगरहित खधर्मको अति उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे

देखनेमें कुष्य और गुणहीन होनेपर भी स्नांके लिये अपने पतिका सेवन करना ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखनेमें सद्गुणोंसे हीन होनेपर तथा अनुष्ठानमें अङ्गवेगुण्य हो जाने-पर भी जिसके लिये जो कर्म विहित है, वही उसके लिये कल्याणप्रद है,फिर जो खर्यर्म-सर्वगुणसम्पन्न है और जिसका साङ्गोपाङ्ग पाठन किया जाता है. उसके विषयमें तो कहना ही क्या है /

प्रश्न-'खधर्मः' पट् किस् धर्मका वाचक है ?

उत्तर—वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो कर्म शाखने नियत कर दिये हैं उसके लिये वही खर्चम हैं। अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि निपिद्ध कर्म तो किसीके भी खर्मम नहीं हैं। और काम्यकर्म भी किसीके लिये अवश्य कर्तव्य नहीं हैं, और काम्यकर्म भी किसीके लिये अवश्य कर्तव्य नहीं हैं। इनके सिवा जिस वर्ण या आश्रमके जो विशेष धर्म बतलाये गये हैं, जिनमें एकके मिबा दूसरे वर्ण-आश्रमवालोंका अधिकार नहीं है, वे उन-उन वर्ण-आश्रमवालोंके पृथक-पृथक खर्म हैं, जिन क्मोंमें द्विजमात्रका अधिकार बतलाया गया है, वे वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म द्विजोंके लिये खर्म हैं और जिनमें सभी वर्ण-आश्रमोंके ली-

पुरुषोंका अधिकार है, वे ईश्वरकी भक्ति, सत्य-भाषण, माता-पिताकी सेवा, मन-इन्द्रियोंका संयम,ब्रह्मचर्यपालन, अहिंसा, अस्तेय, मन्तोष, दया, दान, क्षमा, पवित्रता और विनय आदि सामान्य धर्म सबके खर्थम हैं।

प्रश्न-जिस मनुष्यसमुदायमे वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं है और जो विदिक सनातनधर्मको नहीं मानते, उनके छिये स्वधर्म और परधर्मकी व्यवस्था कैसे हो सकती है?

उत्तर-वास्तवमे तो वर्णाश्रमकी व्यवस्था समस्त मनुष्य-समुदायम होनी चाहिये और वैदिक मनातनधर्म भी सभी मनुष्योंक लिये मान्य हांना चाहिये । अतः जिस मनुष्य-समुदायमे वर्ण-आश्रमकी व्यवस्था नहीं है, उनके लिये खधर्म और परधर्मका निर्णय करना कठिन है; तथापि इस समय धर्मसङ्कृट उपस्थित हो रहा है और गीतामें मनस्थमात्रके लिये उद्भारका मार्ग वतत्थ्या गया है। इस आशयसे ेसा माना जा सकता है कि जिस मनुष्यका जिस जाति या समुदायमें जन्म होता है, जिन माता-पिताके रज-र्वार्यमे उसका शरीर बनता है, जन्ममे लेकर कर्तत्र्य समझनेकी योग्यता आनेतक जैसे संस्कारोंमें उसका पालन-पोपण होता है तथा पूर्वजन्मके जैसे कर्म-संस्कार होते हैं. उसीके अनुकल उसका खभाव बनता है और उस खुभावके अनुमार ही जीविकाके कमेंमि उसकी खाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अत: जिस मनुष्य-समुदायमें वर्णाश्रमकी व्यवस्था नहीं है। उसमें उनके खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षामे जिसके लिये जो विहित कर्म है अर्थात् उनकी इस लांक और परलांककी उन्नतिके लिये किसी महापुरुषके द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गये हैं, अच्छी नीयतसे कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है, जो किसी भी दूसरेके धर्म और हितमे बाधक नहीं हैं तथा मन्ष्यमात्रके लिये जो सामान्यधर्म माने गये हैं, वही उसका स्वर्म है आर उससे विपरीत जो दूसरोंके छिये बिहित है और उसके लिये बिहित नहीं है, वह परधर्म है ।

प्रश्न-- 'ल्रंधर्मः' पटके साथ 'विगुणः' विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—'विगुणः' पट गुणोंकी कमीका द्यांतक है। क्षत्रियका स्वधर्म युद्ध करना दुष्टोंको दण्ड देना आदि है, उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोंकी कमी माळूम होती है। इसी तरह वैश्यके 'कृषि' आदि कमों में भी हिंसा आदि दोषोंकी बहुलता है, इस कारण ब्राह्मणोंके शान्तिमय कमोंकी अपेक्षा वे विगुण यानी गुणहीन हैं एवं शृद्धके कर्म वैश्यों और क्षत्रियोंकी अपेक्षा भी निम्नश्रेणीके हैं। इसके सिवा उन कमोंके पालनमें किसी अङ्गका छूट जाना अनुष्ठानकी कमी है। उपर्युक्त प्रकारमे खध्ममें गुणोंकी और अनुष्ठानकी कमी रहनेपर भी वह परधर्मकी अपेक्षा कल्याण-प्रद है, यही भाव दिख्ळानेके लिये खध्ममें 'के साथ 'विगुणः' विशेषण दिया गया हैं।

प्रश्न-अपने धर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे यह दिखलाया गया है कि यदि स्वधर्म-पालनमें किसी तरहकी आपत्ति न आवे और जीवनभर मनुष्य उसका पालन कर ले तो उसे अपने भावानुसार स्वर्गकी या मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है, इसमे तो कहना ही क्या है; किसी प्रकारकी आपत्ति आनेपर वह अपने धर्ममे न डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाय तो वह मरण भी उसके लिये कल्याण करनेवाला हो जाता है। इतिहासों और पुराणोंमें ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं. जिनमें स्वधर्म-पालनके लिये मरनेवालोंका एवं मरणपर्यन्त कए स्वीकार करनेवालोंका कल्याण होनेकी वात कही गयी हैं।

राजा दिलीपने क्षात्रधर्मका पालन करते हुए एक गौके बदले अपना शरीर सिंहको समर्पित करके अभीष्ट प्राप्त किया; राजा शिबिने शरणागतरक्षारूप स्वधर्मका पालन करनेके लिये एक कबृतरके बदलेमें अपने शरीरका मांस बाजको देकर मरना स्वीकार किया और उससे उनके अभीष्टकी सिद्धि हुई; प्रह्मादने भगबद्धक्तिरूप स्वधर्मका पालन करनेके लिये अनेकों प्रकारके मृत्युके साधनोंको महर्ष स्वीकार किया और इसमे उनका परम कल्याण हो गया। इसी प्रकारके और भी बहुतमे उदाहरण मिलते हैं। महाभारतमें कहा गया हैं—

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद् धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेताः। नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥ (स्वर्गारोहण०५।६३) अर्थात् 'मनुध्यको किर्मा भी ममय कामसे, भयमे, छोभ-से या जीवनरक्षाके छिये भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य है, तथा जीव नित्य है और जीवनका हेतु अनित्य है।

इस्रिक्टिये मरण-सङ्कट उपस्थित होनेपर भी मनुष्यको चाहिये कि वह हैँसते-हँसते मृत्युको वरण कर ले पर स्वधर्म-का त्याग किसी भी हालतमे न करे। इसीमे उसका सब प्रकारमे कन्याण है।

प्रश्न—दूसरेका धर्म भय देनेवाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इसमे यह दिखळाया है कि दूसरेके धर्मका पालन यदि सुखपूर्वक होता हो ता भी वह भय देनेबाळा है। उदाहरणार्थ — सुद्र और वैस्य यदि अपनेसे उच्च वर्णवाळोके धर्मका पालन करने लगे तो उच्च वर्णीमे अपनी पूजा कराने के कारण और उनकी वृत्तिच्छेद करने के दोषक कारण वे पापक भागा बन जाते हैं और फलतः उनको नरक भोगना पड़ता है, इसी प्रकार ब्राह्मण-क्षित्रिय यदि अपने में हीन वर्णवालों के धर्मका अवलम्बन कर लें तो उनका उम वर्णमे पतन हो जाता है एवं बिना आपत्तिकालक दूमरों की वृत्तिमें निर्वाह करने पर दूसरों की वृत्तिच्छेद के पापका भी फल उन्हें भोगना पड़ता है। इसी तरह आश्रम-धर्म तथा अन्य मब धर्मी के विषयमें समझ लेना चाहिये। अत्य किसी भी मनुष्यको अपने कल्याणके लिये परधर्मके ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरेका धर्म देखने में चाहे कितना हो गुणसम्पन्न क्यों न हो, वह जिसका धर्म है, उसी के लिये है; दूसरेक लिये तो वह भय देने वाला हो है, कल्याणकारक नहीं।\*

सम्बन्ध-मनुष्यका स्वधर्म पालन करनेमें ही कल्याण हैं. परधर्मका सेवन और निपिद्धकर्मोका आचरण करनेमे सब प्रकारसे हानि है। इस बातको भलीमाँति समझ लेनेके बाद भी मनुष्य अपने इच्छा, विचार और धर्मक विरुद्ध प्रधानारमें किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं—इस बातक जाननेको इच्छास प्रजुन पूछते हैं—

अर्जुन उवाच

#### अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पृरुषः। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः॥३६॥

अर्जुन बोर्ट -हे कृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य खयं न चाहता हुआ भी वटात्कारसे ठगाँव हुएकी माँति किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ॥ ३६ ॥

युश इस स्त्रांकमे अर्जुनके प्रथका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भगवान्ने पहले यह बात कही था कि यब करनेवाले बुद्धिमान् मनुष्यके मनको भी इन्द्रियों बलात्कारमे विचलित कर देती हैं (२।६०)। व्यवहारमे भी देखा जाता है कि बुद्धिमान्, विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्षमें और अनुमानसे पापोंका बुरा परिणाम देखकर विचारद्वारा उनमें प्रवृत्त होना ठीक नहीं समझता, अतः वह इच्छापूर्वक पापकर्म नहीं करता; तथापि बलात्कारसे उसके द्वारा रोगीसे कुपथ्य-सेवन-की माँति पाप-कर्म बन जाते हैं। इसलिये उपर्युक्त प्रश्नके द्वारा अर्जुन भगवान्से इस बातका निर्णय कराना चाहते हैं कि इस मनुष्यको बलात्कारसे पापोंने लगानेवाला कौन है ? क्या खयं परमेश्वर ही लोगोंको पापोंने नियुक्त करते हैं, जिसके कारण वे उनसे हुट नहीं सकते, अथवा प्रास्व्यके कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते हैं, अथवा इसका कोई दूसरा ही कारण है ?

मनुम्मृतिमें भी यही बात कही है—

वरं स्वधमी विशुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः। परधर्मेण जीवन् हि सद्यः पतित जातितः॥ ( १० । ९७ )

<sup>्</sup>गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, परन्तु भलीभाँति पालन किया हुआ पर धर्म श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि दूसरेके धर्मसे जीवन धारण करनेवाला मनुष्य जातिसे तुरंत ही पतिन हो जाता है ।

सम्बन्ध--इस प्रकार अर्जुनके पृछनेपर भगवान् श्रीकृष्ण कहनं लग--

#### श्रीभगवानुवाच

#### काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विन्द्रचेनमिह वैरिणम्॥३७॥

श्रीमगवान् वोले—रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही कीध है, यह वहुत खानेवाला अर्थात् भोगोंसे कमी न अद्यानवाला और वड़ा पापी है, इसको ही तुम इस विषयमें वैरी जान ॥ ३७ ॥

प्रभ—'कामः' और 'क्रोचः'—इन दोनों पदोंके साथ-साथ दो बार 'एषः' पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा 'रजो-गुणसमुद्भवः' विशेषणका सम्बन्ध किस पदके साथ है ?

उत्तर—चौतीसवें दलोकमे यह बात कही गयी थी कि प्रत्येक इन्द्रियोके विपयोंमे रहनेवाले राग और द्वेष ही इस मनुष्यको लुटनेवाले डाक्स् हैं; उन्हीं दोनोके स्थूल रूप काम-क्रोध हैं—यह भाव दिखलानेक लिये तथा इन दोनोंमें भी 'काम' प्रधान है, क्योंकि यह रागका स्थूल रूप है और इसीसे 'क्रोध' की उत्पत्ति होती हैं (२ | ६२ )—यह दिखलाने-के लिये 'कामः' और 'क्रोधः' इन दोनों पदोंके साथ 'एषः' पदका प्रयोग किया गया है। कामकी उत्पत्ति रागसे होती हैं, इस कारण 'रजोगुणसमुद्भवः' विशेषण 'कामः' पदसे ही सम्बन्ध रखता है।

प्रश्न-यदि 'काम' और 'क्रांघ' दोनों ही मनुष्यके शत्रु हैं तो फिर भगवान्ने पहले दोनोंके नाम लेकर फिर अकेल कामको ही शत्रु समझनेंक लिये केंसे कहा !

उत्तर—पहलं बतलाया जा चुका है कि कामसे ही कोध-की उत्पत्ति होती है। अतः कामके नाशके साथ ही उसका नाश अपने-आप ही हो जाता है। इसलिये भगवान्ने इस प्रकरणमे इसके बाद केवल काम' का ही नाम लिया है। परन्तु कोई यह न समझ ले कि पापोंका हेतु केवल काम ही है, क्रोधका उनमे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; इसलिये प्रकरण-के आरम्भमें कामके साथ क्रोधको भी गिना दिया है।

प्रभ—कामकी उत्पत्ति रजोगुणमे होती है या रागसे? उत्तर—रजोगुणमे रागकी दृद्धि होती है और रागसे रजोगुणकी। अतः इन दोनोंका एक ही ख़रूप माना गया हैं (१४।७)। इसल्यें कामकी उत्पत्तिकें दोनों ही कारण हैं। प्रश्न—कामको 'महारानः' यानी बहुत खानेवाला कहने-का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इसमे यह दिखलाया है कि यह काम भागोंकों भोगते-भोगते कभी तृप्त नहीं होता। जैसे घृत और ईंधनसे अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने ही अधिक भोग भोगता है, उतनी ही अधिक उसकी भोग-तृष्णा बढ़ती जाती है। इसिलिये मनुष्यको यह कभी न समझना चाहिये कि भोगोंका प्रलोभन देकर मैं साम और दाननीतिमे कामरूप वैरीपर विजय प्राप्त कर खूँगा, इसके लिये तो दण्डनीतिका ही प्रयोग करना चाहिये।

प्रश्न-कामको 'महापाप्मा' यानी बड़ा पार्पा कहनेका क्या भाव है !

उत्तर-इसने यह भाव दिख्लाया गया है कि सारे अनथाँका कारण यह काम ही है। मनुष्यको विना इच्छा पापोंमें नियुक्त करनेवाला न तो प्रारच्य है और न ईश्वर ही है, यह काम ही इस मनुष्यको नाना प्रकारके भोगोंने आसक्त करके उसे बलाकारसे पापोंमें प्रवृत्त कराता है; इसलिये यह महान् पापी है।

प्रश्न-इसीको त् इस विषयमें वैरी जान, उस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिख्लाया गया है कि जो हमें जबरदस्ती ऐसी स्थितिमें ले जाय कि जिसका परिणाम महान् दु:ख या मृत्यु हो, उसको अपना शत्रु समझना चाहिये और यथासम्भव शीव-से-शीव उसकी नाश कर डालना चाहिये। यह 'काम'मनुष्यको उसकी इच्छाके बिना ही जबरदस्ती पा-पोंमें लगाकर उसे जन्म-मरणरूप और नरक-मोगरूप महान् दुःखोंका भागी बनाता है । अतः कल्याण-मार्गमें इसीको सकते हैं और प्रारब्ध पूर्वकृत कमीके भोगका नाम है, उसमें अपना महान् रात्रु समझना चाहिये। ईश्वर तो परम दयाछ किसीको पापोमें प्रवृत्त करनेकी राक्ति नहीं है। अत:पापोमें और प्राणियोंके सुद्धद् हैं, वे किसीको पापोंमें केसे नियुक्त कर प्रवृत्त करनेवाला वेरी दूसरा कोई नहीं है, यह 'काम' ही है।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकपें समस्त अनर्थोका मूल और इस मनुष्यको बिना इच्छाके पापोंमें लगानेवाला वैरी कामको बतलाया। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्यको किस प्रकार पापोंमें प्रवृत्त करता है। अतः अवतीन श्लोकों-द्वारा यह समझाते हैं कि यह मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित करके उसे अंधा वनाकर पापोंके गड्डमें ढकेल देता है—

# धूमेनावियते वह्निर्यथादशों मलेन यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८॥

जिस प्रकार धूएँसे अग्नि और मैलसे दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहना है ॥ ३८ ॥

प्रश्न-धुआँ, मल और जेर-इन तीनोंके दशन्तमे कामके द्वारा ज्ञानको आवृत वतलाकर यहाँ क्या भाव दिखळाया गया है ?

उत्तर-इसमें यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, विक्षेप और आवरण —इन तीनों दोषोंके रूपमें परिणत होकर मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित किये रहता है। यहाँ धूएँके स्थानमें विक्षेप' को समझना चाहिये। जिस प्रकार धुआँ चञ्चल होते हुए भी अग्निको दक्ष लेता है, उसी प्रकार 'विक्षेप' चञ्चल होते हुए भी ज्ञानको दके रहता है; क्योंकि बिता एकाप्रताके अन्तः करणमें ज्ञानशक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रहती हैं। मैलके स्थानमें भल' दोपको समझना चाहिये। जैसे दर्पणपर मेंल जम जानेसे उसमें प्रति-विम्ब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापोंके द्वारा अन्तः करणके अत्यन्त मलिन हो जानेपर उसमें बस्तु या कर्तव्यका यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता । एवं जेरके स्थानमें आवरण ? को समझना चाहिये। जैमे जेरमे गर्भ सर्वथा आच्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी दिखलायी नहीं देता, वैसे ही

आवरणमे ज्ञान सर्वथा दका रहता है। जिसका अन्त:करण अज्ञानमें मोहित रहता है वह मनुष्य निद्रा और आल्रस्यादिके सुखमें फॅमकर किमी प्रकारका विचार करनेमें प्रबृत्त ही नहीं होता।

यह काम ही मनुष्यके अन्तःकरणमें नाना प्रकारके मोगोंकी तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षिप्त बनाता है, यहीं मनुष्य-से नाना प्रकारके पाप करवाकर अन्तःकरणमें मलडोषकी वृद्धि करता है और यही उसकी निद्रा, आलम्य और अकर्मण्यतामं सुख-बुद्धि करवाकर उसे सर्वथा विवेकशून्य बना देता है । इसीलिय यहाँ इसको तीनों प्रकारसे ज्ञानका आच्छादन करनेवाला वतलाया गया है।

प्रश्न-यहाँ भ्तेन' पदका अर्थ काम और भड़दम्' पदका अर्थ ज्ञान किम आधारपर किया गया है ?

उत्तर–इसके पहले श्लोकमें कामको वैरी समझनेके छिये कहा है और अगले श्लोकमें भगवान्ने ख़यं काममे ज्ञानको आवृत बतलाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि इस स्टोकमे 'तेन' सर्वनाम 'काम'का और 'इदम्' सर्वनाम 'ज्ञान' का वाचक है। इसी आधारपर दोनों पदोंका उपर्युक्त अर्थ किया गया है!

सम्बन्ध---पूर्व श्लोकमें 'तेन' पद 'काम' का, और 'इदम्' पद 'ज्ञान' का वाचक है-इस बातको स्पष्ट करते हुए उस कामको अग्निकी भाँति कभी पूर्ण न होनेवाला वतलाते है ——

> ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो िनत्यवेरिणा । आवृतं कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥३९॥ कामरूपेण

और हे अर्जुन ! इस अग्निके समान कभी न पूर्ण होनेवाले कामरूप शानियोंके नित्य वैरीके द्वारा मजुष्यका श्लान ढका हुआ है ॥ ३९ ॥

प्रश्न--'अनलेन' और 'दुष्प्रेण' विशेषणोंका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'बस, और कुछ भी नहीं चाहिये' ऐसे तृतिके भावका वाचक 'अलम्' अव्यय है; इसका जिनमें अभाव हो, उसे 'अनल' कहते हैं। अग्निमें चाहे जितना घृत और ईंवन क्यों न डाला जाय, उसकी तृति कभी नहीं होती; इसीलिये अग्निका नाम 'अनल' है। जो किसी प्रकार पूर्ण न हो, उसे 'दुष्पूर' कहते हैं। अतः यहाँ उपर्युक्त विशेषगोंका प्रयांग करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह 'काम' भी अग्निकी भाँति 'अनल' और 'दुष्पूर' है। मनुष्य जैने-जैसे विषयों-को भोगता है, वेसे-ही-वेप अग्निको भाँति उराका काम' बढ़ता रहता है, उसकी तृति नहीं होती। राजा यथातिने बढ़त-से भोगोंको भोगनेके बाद अन्तमें कहा थ।—

न जानु कामः कामानामुपनोगेन शास्यति ।
हिविषा कृष्णवर्तेव भूय एवानिवर्धते ॥
(श्रीमद्भा० ९ । १९ । १४)

'विषयोंके उपमागने 'काम' कभी द्यान्त नहीं होता, बल्कि घृतसे अग्निकी भाँति और अधिक ही बढ़ता जाता है।'

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानिनः' पर किन ज्ञानियोंका वाचक है और कामको उनका 'नित्य वैरी' वतलानेका क्या भाव है !

उत्तर—यहाँ 'ज्ञानिनः' पद यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिक िये साधन करनेवाले विवेकशील साधकोंका वाचक है। यह कामकृष शत्रु उन साधकोंके अन्त करणमें विवेक, वैराग्य और निष्कामभावको स्थिर नहीं होने देता, उनके साधनमें बाधा उपस्थित करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों-का 'नित्य वैरी' बतलाया गया है। वास्तवमें तो यह काम सभी-को अधागतिमें ले जानेवाला होने के कारण सभीका वैरी है; परन्तु अविवेकी मनुष्य विषयोंको भोगते समय भोगोंमें सुख-बुद्धि होने के कारण अममे इसे मित्रके सहश समझते हैं और इसके तस्वको जाननेवाले विवेकियोंको यह प्रत्यक्ष ही हानि-कर दीखता है। इसीलिये इसको अविवेकियोंको नृत्य वैरी न बतलाकर ज्ञानियोंका नित्य वैरी बतलाया गया है।

प्रश्न-दहाँ 'कामरूपेण' पद किस कामका वाचक है ?

उत्तर-जो काम दुर्गुणोंकी श्रेणीमे गिना जाता है,जिसका त्याग करनेके लिये गीतामें जगह-जगह कहा गया है (२। ७१; ६।२४), सोल्रहवें अध्यायमें जिसको नरकका द्वार बतलाया गया है (१६।२१), उस सांसारिक विषय-भोगों-की कामनाराप कामका वाचक यहाँ कामक्ष्पेण' पद है। भगवानुसे मिलनेकी, उनका सजन-ध्यान करनेकी अथवा सात्त्रिक कर्माके अनुष्ठान करनेकी जो शुभ इच्छा है। उसका नाम काम नहीं है; वह तो मनुष्यके कल्याणमें हेतु है और इस् विषय-मार्गोकी कामनारूप कामका नाश करनेवाली है। वह साधककी शत्र केंने हो सकता है ! इमिलये गीतामें क्ताम' शब्दका अर्थ सांमारिक इप्रानिष्ट मोगोंके संयोग-त्रियोगकी कामना या मोग्य १दार्थ ही समझना चाहिये। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिये कि चीतीनवे इलोकमे या अन्यत्र कहां जो राग, 'या गङ्क' शब्द आये है, वे भी भगवद-वित्रयक अनुगगक वाचक नहीं हैं, कामोत्पादक भोगा-सक्तिके ही याचक हैं।

प्रश्न-'ज्ञानम्' पद किम ज्ञानका वाचक है और इसको कामके द्वारा ढका हुआ बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहाँ 'ज्ञानम्' पद परमात्माके यथार्थ ज्ञानका वाचक है और उसको कामके द्वाराहका हुआ वतलाकर यह भाविद्यल्ल या है कि जैसे जेरसे आहृत रहनेपर भी बल्लक उस जेरको चीरकर उसके बाहर निकलनेमें समर्थ होता है और अग्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना आवरण करनेवाले धूएँका नाश कर देता है, उसी प्रकार जिस समय किसी संत महापुरुषके या शास्त्रों के उपदेशसे परमात्माके तत्त्वका ज्ञान जामत् हो जाता है, उस समय वह कामसे आहृत होनेपर भी कामका नाश करके खयं प्रकाशित हो उठता है। अतः काम उसको आहृत करनेवाला होनेपर भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा सर्वथा बळ्हीन ही है। सम्बन्ध—इस प्रकार कामके द्वारा ज्ञानको आवृत वतलाकर अब उसे मारनेका उपाय वतलानेके उद्देश्यसे उसके वासस्थान और उसके द्वारा जीवात्माके मोहित किये जानेका प्रकार बतलाते हैं—

> इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमात्रत्य देहिनम् ॥ ४ • ॥

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि—ये सब इसके वासस्थान कहें जाते हैं । यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा ही क्षानको आच्छादिन करके जीवात्माको मोहिन करना है ॥ ४०॥

प्रश्न-'इन्द्रिय, मन और बुद्धि— ये मव इम 'काम'के वासस्थान कहे जाते हैं' इम कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनमे यह भाव दिखलाया है कि मन, बुद्धि और इन्द्रिय मनुष्यके वराम न रहनेके कारण उनपर यह 'काम' अपना अधिकार जमाये रखता है। अतः कच्याण चाहनेवाल मनुष्यको अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियों मेमे इस कामक्ष्प वेरी-को शीव्र ही निकाल देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिये; नहीं तो यह घरमे घुये हुए शब्की भाँति मनुष्यजीवनकार अम्लय धनको नष्ट कर देशा।

प्रश्न-यह 'काम' मनः बुद्धि और इन्द्रिगेंके द्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है। इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर- इससे यह भाव दिख्ळाया गया है कि यह भाम' मनुष्यके मन,बुद्धि और इन्द्रियोमें प्रविष्ट होकर सकी विवेक-शक्तिको नष्ट कर देता है और मोगोमें सुख दि ख्टाकर उसे पापोमें प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्यका अवःपतन हो जाता है। इसलिये शीव ही सचेत हो जाना चाहिये।

यह बात एक किपत दशन्तके द्वारा समझापी जाती है । चेतनसिंह नामक एक राजा थे। उनके प्रयान मन्त्रीका नाम था ज्ञानसागर। प्रयान मन्त्रीके अधीनस्थ एक सहकारी मन्त्री था, उसका नाम था चञ्चलिमेंह। राजा अपने मन्त्री और सहकारी मन्त्रीसिंहित अपनी राजधानी मध्यपुरीने रहते थे। राज्य दस जिलोंने बँटा हुआ था और प्रत्येक जिलेने एक जिला-धीश अधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्म-प्रवण और सुशील थे। उनके राज्यमें सभी सुखी थे। राज्य दिनोंदिन उनत हो रहा था। एक समय उनके राज्यमें जग-मोहन नामक एक ठगोंका सरदार आया। वह बड़ा ही कुचकी

और जालमाज था। अंदर कपटक्य जहरसे भरा होनेपर भी उसकी बोर्छ। बहुत मीठी थी। वह जिसमे बात करता, उसी-को मोह लेता। वह आया एक व्यापार्गके वेजने और उसने जिलार्थ। शों में मिलकर उनमें राज्य मर्ग अपना व्यापार चलाने-की अनुमति माँगी । जिलाचीशोंको काफी लाउच दिया। वे लालचमें तो आ गये, परनत अपने अफ्सरोंकी अनुमति बिना कुछ कर नहीं सकते थे। जाउँमा ज व्यापारी जगमोहन-की साराहरे वे सब भिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मन्त्री च ब्रल्डिसह के पास ले गये; उम ज्यापारीने उसको खूब प्रलोभन दिया, फलत: चब्रल्लिंड मी जगमीहनकी मीठी-मीठी बातोंमें फँस गया। चञ्चलमिंह उसे अपने उच्च अधिकारी ज्ञानमागरके पाम के गया । ज्ञानमागर था ते। बुद्धिमानः परन्त वह कुछ द्वेट हृद्यका था, ठीक मीमांसा करके किसी निश्चयपर नहीं पहुँचता था। इसीसे वह अपने महकारी चञ्चलसिंह और दमों जिलाबीको बातोंमें आ जाया करता था। वे इससे अनुचित लाम मा उठाने थे। आज चम्रलमिंह और जिलावीशोंकी वातोपर विश्वास करके वह भी ठम व्यापारीके जालमें फँस गया । उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया, पर कहा कि महाराजा चेतनसिंहजीकी मंत्र्री बिना मारे राज्यके लिये लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आखिर ठग व्यापारीकी सला-हमे वह उमेराजाके पाम लेगया । ठग वड़ा चत्र था। उसने राजाको बड़-बड़े प्रलोमन दिये। राजा भी लोभमे आ गये और उन्होंने जगमोहनको अपने राज्यमें सर्वत्र अवाय व्यापार चलाने और कोठियाँ खोलनेका अनुमति दे दी। जगमोहनने जिला-अफमरों तथा दोनों मन्त्रियोंको कुछ दे-लेकर सन्तुष्ट कर लिया और सारे राज्यमें अपना जाल फैला दिया। जब सर्वत्र उसका प्रभाव फैल गया, तब तो वह बिना बाधा प्रजाको छटने छगा । जिलावीश्रींसहित दोनों मन्त्री लालचमें पड़े हुए थे ही, राजाको भी छुटका हिस्सा देकर उसने अपने वशनें कर िया। और छल-कौशल और मीठी-मीठी चिकती-चुपड़ी बातोंमें राजाको तथा विषयलोलुप सब अफसरोंको कुमार्गगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन अकर्मण्य और दुर्ब्यसनप्रिय बना दिया और चुपके-चुपके तेजीके साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्यपर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजाका सर्वल छुटकर अन्तमें उन्हें पकड़कर नजरकेंद कर दिया।

यह दृष्टान्त है, इसका स्पर्धाकरण इस प्रकार समझना चाहिये। राजा चेतनसिंह 'जीवातमा' है, प्रधान मन्त्री ज्ञान-सागर 'चुद्धि' है, सहकारी मन्त्री च ब्रळसिंह 'मन' है, मच्यपुरी राजधानी 'हृद्य' है। दसों जिलाधीश 'दस इन्द्रियाँ' हैं, दस जिले इन्द्रियोंके 'दस स्थान' हैं, ठगोंका सरदार जगमोहन 'काम' है। विषय-मोगोंके सुखका प्रलोभन ही सबको लालच देना है। विषय-मोगोंमें फँसाकर जीवात्मा-को सच्चे सुखके मार्गमें श्रष्ट कर देना ही उसे छूटना है और उसके ज्ञानको आवृत करके सूर्वथा मोहित कर देना और मनुष्यजीवनके परम लाभमे बिद्धत रहनेको बाध्य कर डालना ही नजर-कैंद्र करना है।

अभिप्राय यह है कि यह कल्याणिवरोधी दुर्जय शत्रु काम इन्द्रिय, मन और बुद्धिको विषयभोगरूप मिथ्या सुखका प्रलोभन देकर उन स्वयर अपना अधिकार जमाकर मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा विषयसुखरूप लोभमे जीवात्मा-के ज्ञानको दक्कर उमे मोहमय संसारक्षप केंद्रखानेमें डाल देता है। और प्रमात्माकी प्राप्तिक्षप वास्तविक धनमे बिद्धित करके उसके अमृन्य मनुष्यजीवनका नाश कर डालता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार कामरूप वैरीके अत्याचारका और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है, उन वासस्थानोंका परिचय कराकर, अब भगवान् उस कामरूप वैरीको मारनेकी युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं—

#### तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ । पाप्मानं प्रजिह ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥ ४१॥

इसिलिये हे अर्जुन ! तू पहले इन्द्रियोंको वशमें करके इस ज्ञान और विज्ञानका नाश करनेवाले महान् पापी कामको अवस्य ही बलपूर्वक मार डाल ॥ ४१ ॥

प्रश्न—'तस्मात्' और'आडो'—-इन दोनों पदोंका प्रयोग करके इन्द्रियोंको वरामें करनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—'तस्मात्' पद हेतुबाचक है इसके महित 'आदौ' पदका प्रयोग करके इन्द्रियोंको वशने करनेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिन्यलाया है कि 'काम'ही समम्त अनथें। का मूल है और यह पहले इन्द्रियों में प्रविध होकर उनके द्वारा मन-बुद्धिको मोहित करके जीवात्माको मोहित करता है; इसके निवासस्थान मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ हैं; इसलिये पहले इन्द्रियोंपर अपना अधिकार करके इस कामरूप शत्रुको अवश्य मार डालना चाहिये। इसके वामस्थानोंको रोक लेने में ही इस कामरूप शत्रुको मारने ही सुगमता होगी। अतएव पहले इन्द्रियोंको और फिर मनको रोकना चाहिये।

**प्रश्न-इन्द्रियोंको किस उपायसे वशमें करमा चाहिये** ?

उत्तर—अभ्याम और वैराग्य इन दो उपायों में इन्द्रियाँ वशमें हो सकती है—ये ही दो उपाय मनको वशमें करनेके लिये वतलाये गये हैं (६।३५)। विषय और इन्द्रियों के संयोगमें होनेवाले राजम सुलको (१८।३८) तथा निद्रा, आलम्य और प्रमाद जिनत तामस सुलको (१८।३९) वास्तवमें क्षणिक, नाशवान् और दुः वरूप समझकर इस लोक और परमात्माके नाम, रूप, गुण, चित्र आदिके अवण, कीर्तन, मनन आदिने और निः खार्थ भावमें लोकसेवाके कार्यों में इन्द्रियोंको लगाना एवं चारण-शक्तिके द्वारा उनकी कियाओंको शास्त्रके अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेष्णचारिताका दोप पैदा न होने देनेकी चेष्टा करना

अन्यास है। इन दोनों ही उपायोंसे इन्द्रियोंको और मनको बशमें किया जा सकता है।

प्रश्न—ज्ञान और विज्ञान—इन दोनों शब्दोंका यहाँ क्या अर्थ है और कामको इनका नाश करनेत्राला बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—भगवान् के निर्गुण-निराकार तत्त्वके प्रमाव, माहात्म्य और रहस्यमे युक्त यथार्थ ज्ञानको ज्ञान तथा सगुण-निराकार और दिव्य साकार तत्त्वके ठीळा, रहस्य, गुण, महत्त्व और प्रभावसे युक्त यथार्थ ज्ञानको विज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान और विज्ञानकी यथार्थ प्राप्तिके छिये हृदय-में जो आकाङ्क्षा उत्पन्न होती है, उसको यह महान् कामरूप शत्रु अपनी मोहिनीशक्तिके द्वारा नित्य-निर-तर द्वाता रहता है अर्थात् उस आकाङ्क्षाकी जागृतिसे उत्पन्न ज्ञान-विज्ञान-के साधनों में बाधा पहुँचाता रहता है, इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते, इसीलिये कामको उनका नाश करनेवाला बतलाया गया है। 'नाश' शब्दके दो अर्थ होते हैं—एक तो अप्रकट कर देना और दूमरा वस्तुका अभाव कर देना; यहाँ अप्रकट कर देनेके अर्थमें ही 'नाश' शब्दका प्रयोग हुआ है, क्योंकि पूर्वश्लोकोंमें भी ज्ञानको कामसे आवृत ( ढका हुआ) बतलाया गया है। ज्ञान और विज्ञानको समूल नष्ट करनेकी तो काममें शक्ति नहीं है, क्योंकि कामकी उत्पत्ति अज्ञानसे हुई है,अतः ज्ञान-विज्ञानके एक बार प्रकट हो जाने-पर तो अज्ञानका ही समूल नाश हो जाता है, फिर तो ज्ञान-विज्ञानके नाशका कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता।

सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें इन्द्रियोंको वशमें करके कामरूप शत्रुको मारनेके लिये कहा गया। इसपर यह शङ्का होती है कि जब इन्द्रिय, मन और बुद्धिपर कामका अधिकार है और उनके द्वारा कामने जीवात्माको मोहित कर रक्षा है तो ऐसी स्थितिमें वह इन्द्रियोंको वशमें करके कामको कैसे मार सकता है। इस शङ्काको दूर करनेके लिये भगवान् आत्माक यथार्थस्वरूपका लक्ष्य कराते हुए आत्मवलकी स्मृति कराते हैं—

### इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२॥

इन्द्रियोंको स्थूल शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सुक्ष्म कहते हैं; इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है वह आत्मा है ॥ ४२ ॥

प्रश्न—इन्द्रियोंको स्थृत शरीरसे पर कहते हैं, यह बात किस आधारपर मानी जा सकती है !

उत्तर—कठोपनिषद्में शरीरको स्थ और इन्द्रियोंको घोड़े बतलाया हैं (१।३।३,४);रथकी अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और चेतन हैं एवं रथको अपनी इच्छानुमार ले जा सकते हैं। इसी तरह इन्द्रियाँ ही स्थूल देहको चाहे जहाँ ले जाती हैं, अतः उससे बलवान् और चेतन हैं। स्थूल शरीर देखनेमें आता है, इन्द्रियाँ देखनेमें नहीं आतीं; इसलिये वेइससे सूक्ष्म भी हैं।

इसके सिवास्थूल शरीरकी अपेक्षा इन्द्रियोंको श्रेष्ठता, सूक्ष्मता और बलवत्ता प्रत्यक्ष भी देखनेमें आती है ।

प्रश्न-कठोपनिषद् (१।३।१०-११) में कहा है

कि इन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थ पर हैं, अर्थोंकी अपेक्षा मन पर है, मनसे चुद्धि पर है, बुद्धिसे महत्तत्व पर है, समष्टि-बुद्धिस्त्र महत्तत्वमे अन्यक्त पर है और अन्यक्तमे पुरुष पर है; इस पुरुषमे पर अर्थात् श्रेष्ठ और सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। यहीं सबकी अन्तिम सीमा है और यही परमगति है। परन्तु यहाँ भगवान्ने अर्थ, महत्तत्व और अन्यक्तको छोड़कर कहा है, इसका क्या अभिवाय है ?

उत्तर-भगवान्ने यहाँ इस प्रकरणका वर्णन साररूपमे किया है, इसिलये उन तीनोंकानाम नहीं लिया; क्योंकि कामको मारनेके लिये अर्थ, महत्तत्त्व और अन्यक्तकी श्रेष्ठता बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं, केवल आत्मा-का ही महत्त्व दिखलाना है। प्रभ-कठोपनिषद्में इन्द्रियोंकी अपेक्षा अर्थीको पर यानी श्रेष्ठ कैसे बतलाया ?

उत्तर—वहाँ 'अर्थ' शब्दका अभिप्राय पञ्चतन्मात्राएँ हैं । तन्मात्राएँ इन्द्रियों से सूक्ष्म हैं, इसिलये उनको पर कहना उचित ही है ।

प्रश्न-यहाँ भगवान्ने इन्द्रियोंकी अपेक्षा मनको और मनकी अपेक्षा बुद्धिको पर अर्थात् श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान् बतलाया है, किन्तु दृसरे अध्यायमें कहा है कि 'यह करने-वाले बुद्धिमान् पुरुपके मनको भी प्रमथन स्वभाववाली इन्द्रियाँ बलाकारसे हर लेती हैं' (२।६०) तथा यह भी कहा है कि 'विपयोमें विचरती हुई इन्द्रियोमेसे जिसके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय मनुष्यकी बुद्धिको हर लेती हैं' (२।६०) देन बचनोसे मनकी अपेक्षा इन्द्रियोंको प्रबलता सिद्ध होती है और बुद्धिकी अपेक्षा भी मनकी सहायतासे इन्द्रियोंकी प्रवलता सिद्ध होती है और बुद्धिकी अपेक्षा भी मनकी सहायतासे इन्द्रियोंकी प्रवलता सिद्ध होती है। इस प्रकार पूर्वापरमे विरोध-सा प्रतीत होता है, इसका समाधान करना चाहिये ?

उत्तर—कठोपनिषद्मे रथके दृष्णन्तसे यह विषय मर्चा-भाँति समझाया गया है; वहाँ कहा है कि आत्मा रथी है, दुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन छगाम है, इन्द्रियाँ शोड़े हैं और शब्दादि विषय ही मार्ग हैं।\* यद्यपि बास्तवमे रथीके

अधीन सार्थी, सार्थीके अधीन लगाम और लगामके अधीन घोड़ोंका होना ठीक ही है; तथापि जिसका बुद्धिरूप सारथी विवेकज्ञान से सर्वथाशूरय है, मनरूप लगाम जिसकी नियमा-नुमार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मारूप रथीके इन्दिय-रूप घोड़े उच्छुङ्खल होकर उसे दुध घोड़ोंकी भाँति बलात्कार-से उलटे (विषय) मार्गमें ले जाकर गड़ हेमें डाल देते हैं। 🕇 इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक बुद्धि, मन और इन्द्रियों-पर जीवात्माका आधिपत्य नहीं होता. वह अपने सामर्थ्यको भूलकर उनके अधान हुआ रहता है, तभीतक इन्द्रियाँ मन और वुद्धिको धांखा देकर सबको बलात्कारसे उलटे मार्गमें घसीटनी हैं अर्थात इन्द्रियाँ पहले मनको विषयसुखका प्रकांभन देकर उसे अपने अनुकृष्ठ बना लेती हैं, मन और इन्द्रियों मिलकर वृद्धिको अपने अनुकृलबना लेते हैं और ये सव मिलकर आत्माको भी अपने अधीन कर लेते हैं; परन्तु वास्तवमें तो इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन, मनकी अपेक्षाबुद्धि और सत्रकी अवेक्षा आत्मा ही बलतान् है; इस्रविये वहाँ (कठोपनिषद्मे)कहा है कि जिसका वृद्धिक्षप सारथी विवेक-शील है, मनस्य लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है, उसके इन्द्रियस्य बोड़े भी श्रेष्ट बोड़ोकी भौति वरामें होते हैं तथा ऐसे मनः बृद्धि और इन्द्रियोंबाला पवित्रात्मा मनुष्य उस परमपदको पाता है, जहाँ जाकर वह वापम नहीं

आत्मानः रिथनं विद्धि दारीरः रथमेव तु । बुद्धि तु सार्ग्यं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥
 इन्द्रियाणि हपानाहुर्विषयाः स्तेषु गैःचरान् । आत्मेन्द्रियमनीयुक्तं भोक्तंत्याहुर्मनीपिणः ॥
 (कटोपनिषद् १ । ३ । ३ ४ )

ंत् आत्माको स्थी और दारीस्को स्थ जान तथा। बुद्धिको मारथी और मनको लगाम समझ । विवेकी पुरुष इन्द्रियो-को घोड़ बतलाते हैं और विपयोको उनके मार्ग कहते हैं तथा शरीर, इन्डिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोका' कहते हैं।'

† यस्त्विक्जानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा मदा । तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टाश्चा इव सारथेः ॥ यस्त्विक्जानवान् भवत्यमनस्कः सदाद्यचिः । न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ (कटोपनिपद्१ । ३ । ५, ७ )

'िकन्तु जो बुदिरूप मारथी सर्वदा अविवेकी और असंयत चित्तसे युक्त होता है। उसके अधीन इन्द्रियाँ वैसे ही नहीं रहतीं। जैसे सारथीके अधीन दुष्ट घोड़े।' और जो (बुद्धिरूप सारथी ) विज्ञानवान् नहीं है। जिसका मन निग्रहीत नहीं है और जो सदा अपवित्र है। वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता वरं यह संसारको ही प्राप्त होता है।'

ठौटता \* । गीता में भी जीते हुए मन, बुद्धि और इन्द्रियों से युक्त अपने आत्माको मित्र और बिना जीते हुए मन, बुद्धि और इन्द्रियों वालेको अपने शत्रुके समान बतलाया है (६।६) । अतः बिना जीती हुई इन्द्रियाँ वास्तवमें मन-बुद्धिकी अपेक्षा निर्बल होती हुई भी प्रबल हुई रहती हैं, इस आशयसे दूसरे अध्यायका कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलायी गयी है । अत्र स्व पूर्वापरमें कोई विरोध नहीं है ।

प्रश्न-यहाँ 'परतः' पदका अर्थ 'अत्यन्त पर' किया गया है; इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर - कठोपनिपद्में जहाँ यह विषय आया है, वहाँ बुद्धिसे पर महत्तत्वको, उससे पर अन्यक्तको और अन्यक्ति से भी पर पुरुषको बतलाया गया है तथा यह भा कहा गया है कि यही पराकाष्ट्रा है—परत्वका अन्तिम अवधि है, इससे पर कुळ भी नहीं है। † उसी श्रुतिके भावको स्पर्ट दिखलानेके लिये यहाँ 'परतः' का अत्यन्त 'पर' अर्थ किया गया है। आत्मा सवका आधार, कारण, प्रकाशक और प्रेरक तथा सूक्ष्म, न्यापक, श्रेष्ठ और बलवान् होनेके कारण उसे 'अत्यन्त पर' कहना उचित ही है।

प्रश्न—यहाँ 'काम' का प्रकरण चल रहा है । अगले खंकमें भी कामको मारनेके लिये भगवान् कहते हैं । अतः इस खंकमें आया हुआ 'सः' कामका वाचक मान लिया जाय तो क्या हानि है !

उत्तर-यहाँ कामको मारनेका प्रकरण अवस्य है, परन्तु उसे श्रेष्ठ बतलानेका प्रकरण नहीं है। उसे मारनेकी शक्ति आत्मामे मौजूद है। मनुष्य यदि अपने आत्म-बलको समझ जाय तो बहु बुद्धि, मन और इन्द्रियोंपर सहज ही अपना पूर्ण अधिकार स्थापन करके कामको मार सकता है, इस बातको समझानेके लिये इस स्लोककी प्रवृत्ति हुई है। यदि इन्द्रिय, मन और बुद्धिये 'काम' को अत्यन्त श्रेष्ठ माना जायना तो उनके द्वारा कामको मारनेक लिये कहना ही अमङ्गत होगा। इसके सिवा 'सः' पदका अर्थ काम मानना कठोपनिपद्के वर्णनमे भी विरुद्ध पड़ेगा। अतः यहाँ 'सः' पद कामका बाचक नहीं है, किन्तु दृसरे अध्यायमें जिसका लक्ष्य करके कहा है कि रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते' (२। ५९) उस परतत्वका अर्थात् नित्य शुद्ध-बुद्धख्रूप परमात्माका ही बाचक है।

सम्बन्ध-अब भगवान् पूर्वश्लोकके वर्णनानुसार आत्माको सर्वश्रेष्ठ समझकर कामरूल वैरीको मारनेके लिये आज्ञा देते हैं :—

यम्तु विज्ञानवान् भवित युक्तेन मनमा सदा । तम्बेन्द्रियाणि वश्यानि सदश्या इव सार्थः ॥
 यम्तु विज्ञानवान् भवित समनम्कः सदा छुन्तिः । स तु तत्यद्माप्नोति यस्माद्भूया न जायते ॥
 (कटोपनिपद् १ । ३ । ६, ८ )

्परन्तु जो बुद्धिरूपी मारथी विवेक्झील ( कुझल ) तथा सदा मजाहितन्तित्त है उत्तरे अधीन इन्द्रियाँ वैसे ही रहती है। जैसे सारथीके अधीन उत्तम शिक्षित थोड़े ।'

'तथा जो विज्ञानवान् है, नियहीत मनवाला है और सदा पवित्र रहता है, वह उस पदको प्राप्त कर लेता है, जहाँसे फिर वह उत्पन्न नहीं होता यानी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता।'

† इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्था अर्थेम्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान् परः ॥ महनः परमन्यक्तमन्यकात्पुरुपः परः । पुरुपान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ (कटोपनिपद् १ । ३ । १०-११)

्इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके अर्थ ( शब्द, रपर्श, रूप, रस और गन्धरूप तन्मात्राएँ ) पर ( श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान्) हैं, अथंसि मन पर है, मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसे भी महान् आत्मा (महत्तन्व समष्टि-बुद्धि) पर है। महत्तन्वसे अव्यक्त (मृल प्रकृति) पर है और अव्यक्तसे पुरुप पर है। पुरुपसे पर और कुछ नहीं है, वहीं पराकाष्ठा ( अन्तिम अविधि ) है और वहीं परम गति है।

#### एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

इस प्रकार बुद्धिसे पर अर्थात् सूक्ष्म, बलवान् और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके हे महाबाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल ॥ ४३ ॥

प्रश्न-यहाँ बुद्धिसे पर आत्माको समझकर कामको मारनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—मनुष्योंका ज्ञान अनादिकाछसे अज्ञानद्वारा आवृत हो रहा है; इस कारण वे अपने आत्मखरूपको भूले हुए हैं, खयं सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी शक्तिको भूलेकर कामरूप वैरीके वशमें हो रहे हैं। लोकप्रसिद्धिसे और शास्त्रोंद्वारा सुनकर भी लोग आत्माको वास्त्रवमें सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते; यदि आत्मखरूपको भर्लामांति समझ लें तो रागरूप कामका सहज ही नाश हो जाय। अतप्त्र आत्मखरूपको समझना ही इसे मारनेका प्रधान उपाय है। इसीलिये भगवान्ने आत्माको बुद्धिसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ समझकर कामको मारनेके लिये कहा है। आत्मतत्त्र बहुत ही गृद्ध है। महापुरुपोंद्वारा समझाये जानेपर कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य ही इसे समझ सकता है। कठोपनिपद्मे कहा है कि भ्रत्य भूतोंक अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनक प्रथक्ष नहीं होता, केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुप ही अत्यन्त तीक्ष्ण आर सूक्ष्म बुद्धिद्वारा इसे प्रत्यक्ष कर सकते है। '\*

प्रश्न-यहाँ 'आत्मानम्' का अर्थ मन और 'आत्मना' का अर्थ 'बुद्धि' किस कारणमे किया गया है !

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय, मन, युद्धि और जीय—इन सभीका वाचक आत्मा है। उनमें से सर्वप्रथम इन्द्रियोको वशमें करनेके लिये इकतालैं सिवें स्लोकमें कहा जा चुका है। शरीर इन्द्रियोंके अन्तर्गत आ ही गया, जीवात्मा खयं वशमें करनेवाला है। अब बचे मन और युद्धि, युद्धिको मनसे बलवान् कहा है; अत: इसके द्वारा मनको वशमें किया जा सकता है। इसीलिये 'आत्मानम्'का अर्थ 'मन' और 'आत्मना'का अर्थ 'बुद्धि' किया गया है।

प्रश्न-बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करनेकी क्या रीति हैं !

उत्तर—भगवान्ने छठे अध्यायमें मनको वशमें करनेके छिये अभ्यास और वराग्य—ये दो उपाय बतलाये हैं (६। ३५)। प्रत्येक इन्द्रियंक विषयमें मनुष्यका खाभाविक राग-द्वेष रहता है, विषयोंक साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध हाते समय जव-जव राग-द्वेषका अवसर आवे तब-तव बड़ी सावधानीके साथ बुद्धिसे विचार करते हुए राग-द्वेषके वशमें न होनेकी चेष्टा रखनेमे शने:-शने: राग-द्वेष कम होते चले जाते हैं। यहाँ बुद्धिसे विचार कर इन्द्रियोंक मोगोंमें दुःग्व और दोषोंका बार-बार दर्शन कराकर मनकी उनमें अरुचि उत्पन्न कराना वराग्य है और व्यवहारकालमें खार्थक त्यागकी और ध्यानके समय मनको परमेश्वरके चिन्तनमें लगानकी चेटा रखना और मनको भोगोकी प्रवृत्ति से हटाकर परमेश्वरके चिन्तनमें बार-बार नियुक्त करना अन्यास है।

प्रश्न-जब कि आत्मा खयं सबसे प्रबल है तब बुद्धिके द्वारा मनको वशमे करके कामको मारनेके लिये भगवान्ने कैसे कहा है ! आत्मा खयं ही कामक्ष्य महान् वैरीको मार सकता है ।

उत्तर—अवस्य ही आत्मामें अनन्त बल है, वह कामकों मार सकता है। वस्तृत: उसीक बलको पाकर सब बलवान् और क्रियाशील होते हैं; परन्तु वह अपने महान् बलको मूल रहा है और जैसे प्रवल शक्तिशाली सम्राट् अज्ञानवश अपने बलको मूलकर अपनी अपेक्षा सर्वथा बलहीन क्षुद्र नौकर-

एप सर्वेपु भूतेषु गृदोत्मा न प्रकाशते । इश्यते व्यययया सुद्भाग स्थमदार्थिनः ।।
 (कटोपनिषद् १ । ३ । १२ )

चाकरोंके अधीन होकर उनकी हाँ-में-हाँ मिला देता है, वैसे ही आत्मा भी अपनेको बुद्धि,मन और इन्द्रियोंके अधीन मान-कर उनके कामप्रेरित उच्छा छतापूर्ण मनमाने कार्योंमें मुक अनुमति दे रहा है। इसीसे उन बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके अन्दर छिपा हुआ काम जीवात्माको विषयोंका प्रलोभन देकर उसे संसारमें फँसाता रहता है। यदि आत्मा अपने खरूपको समझकर, अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और इन्द्रियोंको रोक ले. उन्हें मनमाना कार्य करनेकी अनुमति न दे और चं,रकी तरह बसे हुए कामको निकाल बाहर करनेके लिये बलपूर्वक आज्ञा दे दे, ता न बुद्धि, मन और इन्दियोंकी शक्ति है कि वे कुछ कर सकों और न काममें ही सामर्थ्य है कि वह क्षणभरके छिये भी वहाँ टिक सके। सचमुच यह आश्चर्य हीं हैं कि आत्मामें ही मत्ता, स्कृतिं और शक्ति पाकर, उसीके बलमें बलवान होकर ये सब उसीको दवाये हुए हैं और मन-मानी कर रहे हैं। अतुख्य यह आवश्यक है कि आत्मा अपने स्वन्यपको और अपनी शक्तिको पहचानकर बुद्धि, मन और इन्द्रियोंको वशमें करे। काम इन्हींमें बसता है और ये उच्छङ्खल हो रहे हैं। इनको वशमें कर लेनेपर काम सहज ही मर सकता है। कामको मारनेका वस्तृतः अक्रिय आत्माके लिये यही तरीका है। इसीलिये बुद्धि के द्वारा मनको वशमें करके कामको मारनेके छिये कहा गया है।

प्रश्न—कामरूप वैरीको दुर्जय बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-वस्तुत: काममें कोई वल नहीं है। यह आत्माके

बलसे बलतान् हुए बुद्धि, मन और इन्द्रियोंमें रहनेके लिये जगह पा जानेके कारण ही उनके बलसे बलतान् हो गया है तथा जबतक बुद्धि, मन और इन्द्रिय अपने वशमें नहीं हो जाते, तबतक उनके द्वारा आत्माका बल कामको प्राप्त होता रहता है। इसीलिये काम अत्यन्त प्रबल माना जाता है और इसीलिये उसे 'दुर्जय' कहा गया है; परन्तु कामका यह दुर्जयत्व तमीतक है जबतक आत्मा अपने खख्लाको पहचान-कर बुद्धि, मन और इन्द्रियको अपने वशमें न कर ले।

प्रश्न-यहाँ 'महाबाहो' सम्बोधन किस अभिप्रायसे दिया गया है ?

उत्तर—'महाबाहु' शब्द बड़ी भुजावाले बलवान्का वाचक है और यह शौर्यस्चक शब्द है। मगवान् श्रीकृष्ण कामको 'दुर्जय' वतलाकर उसे मारनेकी आज्ञा देते हुए अर्जुनको 'महावाहों' नामसे सम्बोधित कर आत्माके अनन्त बलकी याद दिला रहे हैं और साथ ही यह भी सूचित कर रहे हैं कि 'समस्त अनन्ताचिन्त्य-दिव्यशिक्तयोका अनन्त भाण्डार मे,—जिसकी शक्तिका क्षुद्र-सा अंश पाकर देवता और लंकपाल समस्त विश्वका सञ्चालन करते हैं और जिसकी शक्तिक करोड़वें कलांश-भागको पाकर जीव अनन्त शक्ति-बाला वन सकता है —वह खयं में जब तुम्हें कामको मारनेम समर्थ शक्तिसम्पन्न मानकर आज्ञा दे रहा हूँ, तब काम कितना ही दुर्जय और दुर्धर्प वैर्रा क्यों न हो, तुम बड़ी आसानीमे उसे मारकर उसपर विजय प्राप्त कर सकते हो।' इसी अभिप्रायसे यह सम्बोधन दिया गया है।

#### ----

ॐ तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीतास्पनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृण्णार्जुन-संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥



#### श्रीपरमास्मने नमः

# चतुर्थोऽध्यायः

यहाँ 'ज्ञान' शब्द परमार्थ-ज्ञान अर्थात् तत्त्वज्ञानका, 'कर्म' शब्द कर्मयांग अर्थात् योगमार्गका और 'संन्यास' शब्द सांख्ययांग अर्थात् ज्ञानमार्गका वाचक है; विवेकज्ञान और शास्त्रज्ञान भी 'ज्ञान' शब्दके अन्तर्गत हैं । इस चौथे अध्यायमें भगवान् ने अपने अवतिरत होने के रहस्य और तत्त्रके सहित कर्मयोग तथा संन्यासयोगका और इन सबके फळस्वरूप जो परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन किया है; इसिल्ये इस अध्यायका नाम 'ज्ञानकर्मसंन्यासयोग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकोंमें कर्भयांगकी परम्परा बतलाकर तीसरेमें उसकी प्रशंसा की गयी अध्यायका संक्षेप हैं। चौथेमें अर्जुनने भगवान्से जन्मविषयक प्रश्न किया है, इसपर भगवान्ने पाँचवेंमें अपने और अर्जुन-के बहुत जन्म होनेकी बात और उन सबकों में जानता हूं तू नहीं जानता यह बात कहकर छठे, सातवें और आठवेंमे अपने अवतारके तस्त्र रहस्य, समय और निमित्तोंका वर्णन किया है। नवें और दस्तवेंमें भगवान्के जनम-कर्मीको दिव्य समझनेका और भगवानुके आश्रित होनेका फल भगवानुका प्राप्ति बतलाया गया है । ग्यारहवेमें भगवानुने अपना भजन करनेवालेको उसी प्रकार भजनेकी बात कहां है। बारहवेंमे अन्य देवताओंका उपासनाका छीकिक फल शंध प्राप्त होनेका वर्णन किया है। तेरहवें और चौदहवेमे भगवान्ने अपनेको समस्त जगत्का कर्ता होते हुए भा अकर्ता समझनेक छिये कहकर अपने कर्मी-की दिन्यता और उसके जाननेका फल कमोंसे न वैंबना बतलाते हुए पंद्रहवेंसे भूतकालीन सुमुक्षुओंका उदाहरण देकर अर्जुनको निष्कामभावसे कर्म करनेकी आज्ञा दी है। सोछहवेंसे अठारहचेतक कर्मीका रहस्य बतळानेकी प्रतिज्ञा करके कर्मीके तत्त्वको दर्विज्ञेय और उसे जानना आवश्यक बतलाकर कर्ममे अकर्म और अकर्ममं कर्म देखनेवालेकी प्रशंसा की है और उर्जासवेंमें तेईसवेंतक कर्ममें अकर्म और अकर्मने कर्म दर्शन करनेवाल महापुरुषों के और साधकोंक मिन्न-भिन्न लक्षण और आचरणोंका वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है। चौबीसवेसे तासवेतक ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और अभेददर्शनरूप यज्ञ आदि यज्ञोंका वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओंको यज्ञवेत्ता और निष्पाप बतलाया है तथा इकर्नासवेंमे उन यज्ञोंसे बचे हुए अमृतका अनुभव करनेवालेको सनातन ब्रह्मका प्राप्ति होनेको ओर यह न करनेवालके लिये दोनों लेकोमें सुख न होने-की बात कही गयी है। बत्तीसवेंमें उपर्युक्त प्रकारके सभी यज्ञोंका क्रियाद्वारा सम्पादित होनेयांग्य वतलाकर तैतीसवेंमें द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको उत्तम बतलाया है। चोतासर्वे और पैतासर्वमें अर्जुनको ज्ञानी महात्माओके पास जाकर तत्त्वज्ञान सीखनेकी बात कहकर तत्त्वज्ञानकी प्रशंसा की है। छत्तीसबें में ज्ञाननीकाद्वारा पापसमुद्रसे पार होना बतलाया है। सैतीसबेंमें ज्ञानको अग्निकी माँति कमीको भस्म करनेत्राला वतलाकर, अङ्तीसबेंमें ज्ञानकी महान् पवित्रता-का वर्णन करते हुए शुद्धान्तः करण कर्मयोगीको अपने-आप तत्त्वज्ञानके मिलनेकी बात कही है। उन् चार्लासवेंमें श्रद्धादि गुणोंसे युक्त पुरुषको ज्ञानप्राप्तिका अधिकारी और ज्ञानका फल परम शान्ति बतलाकर चालीसबेंमें अब और अश्रद्धाञ्ज संशयात्मा पुरुपकी निन्दा करते हुए इकताळीसवेमें संशयरिहत कर्मयोगीके कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी बात कही है आर वियाजीसवेंमें अर्जुनको ज्ञानखङ्गदारा अज्ञानजनित संशयका सर्वया नाश करके कर्मयोगमें डटे रहनेके लिये आज्ञा देते हुए युद्ध करनेकी प्रेरणा करके इस अध्यायका उपसंहार किया है।

सम्बन्ध—तीसरे अध्यायके चौथे श्लोकते लेकर उन्तीसर्वे श्लोकतक भगवान्ते बहुत प्रकारसे विहित कमैंके आचरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन करके तीसर्वे श्लोकमें अर्जुनको भक्तिप्रधान कर्नयोगकी विधिसे ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके भगवर्र्पणबुद्धिसे कर्मकरनेकी आज्ञा दी। उसके बाद इकतीसर्वेसे पैतीसर्वे श्लोकतक उस सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेवालोकी प्रशंसा और न करनेवालोंकी निन्दा करके राग-द्वेषके वश्में न होनेके लिये कहते हुए स्वधर्मपालनपर जार दिया। फिर छत्तीसवें श्लोकमें अर्जुनके पृछ्नेपर सैतीसवेंसे अध्यायसमाप्ति-पर्यन्त कामको सारे अन्थोंका हेतु वतलाकर बुद्धिके द्वारा इन्द्रियों और मनको वश्में करके उसे मारनेकी आज्ञा दी; परन्तु कर्मयोगका तत्त्व वड़ा ही गहन है, इसिलये अब भगवान् पुनः उसके सम्बन्धमें बहुत-सी बातें बतलानेके उद्देश्यसे उसीका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले तीन श्लोकोंमें उस कर्मयोगकी परम्परा वतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

### इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽववीत् ॥ १ ॥

थीभगवान वोलं—मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था, सूर्यने अपने पुत्र वैवखत मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १॥

प्रश्न-यहाँ 'इमम्' विशेषणके सिंहत 'योगम्' पद किस योगका वाचक है-कर्मयोगका या सांख्ययोगका !

उत्तर-दूसरे अध्यायके उन्चालीसवें श्लोकमें कर्मयोग-का वर्णन आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान्ने उस अध्यायके अन्ततक कर्मयोगका भलंभाँति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्यायमें अर्जुनके पूजनेपर कर्म करनेकी आवश्यकतामें बहुत-सी युक्तियाँ वतलाकर तीसवें श्लोकमें उन्हें भक्तिमहित कर्मयोगके अनुसार युद्ध करनेक लिये आज्ञा दी और इस कर्मयोगमें मनको वशमें करना बहुत आवश्यक समझकर अध्यायके अन्तमें भी बुद्धिद्वारा मनको वशमें करके कामक्य शत्रको मारनेके लिये कहा।

इसमे माद्रम होता है कि तीसरे अध्यायके अन्ततक प्रायः कर्मयोगका ही अङ्ग-प्रत्यङ्गोमहित प्रतिपादन किया गया है और 'इमम्' पद जिसका प्रकरण चल रहा हो। उसीका बाचक होना चाहिये। अतएव यह समझना चाहिये कि यहाँ 'इमम्' विशेषणके महित 'योगम्' पद 'कर्मयोग' का ही बाचक है।

इसके सिवा इस योगकी परम्परा बतलाते हुए भगवान्ने यहाँ जिन 'सूर्य' और 'मनु' आदिके नाम गिनाये हैं, वे सब गृहस्थ और कर्मयोगी ही हैं तथा आगे इस अध्यायके पंद्रहवें स्रोकमें भूतकालीन मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर भी भगवान्-ने अर्जुनको कर्म करनेके लिये आज्ञा दी है, इससे भी यहाँ 'इमम्' विशेषणके सहित 'योगम्' पदको कर्मयोगका ही वाचक मानना उपयुक्त माळूम होता है।

प्रश्न-तीसरे अध्यायके अन्तमें भगवान्ने 'आत्मानम् आत्मना संस्तम्य'—आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध करके —इस कथनसे मानो समाधिस्थ होनेके लिये कहा है और 'युज समाधी'के अनुसार योग'शब्दका अर्थ भी समाधि होता ही हैं; अतः यहाँ योगका अर्थ मन-इन्द्रियोंका संयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाय तो क्या हानि हैं ?

उत्तर—वहाँ भगवान् ने आत्माके द्वारा आत्माको निरुद्ध करके अर्थात् बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके कामरूप दूर्जय शत्रुका नाश करनेके लिये आज्ञा दी है। कर्मयोगमें निष्काम भाव ही मुख्य है, वह कामका नाश करनेसे ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इन्द्रियोंको वशमें करना कर्मयोगीके लिये परमावस्यक माना गया है (२।६४)। अत्वावबुद्धिके द्वारा मन-इन्द्रियोंको वशमे करना और काम-को मारना—ये सब कर्मयोगके ही अङ्ग हैं और उपर्युक्त प्रथम प्रभक्ते उत्तरके अनुसार वहाँ भगवान्का कहना कर्मयोगका साधन करनेके लिये ही है, इसलिये यहाँ योगका अर्थ हठयोग या समाधियोग न मानकर कर्मयोग ही मानना चाहिये।

प्रश्न-इस योगको मैंने सूर्यमे कहा था, सूर्यने मनुसे कहा और मनुने इक्ष्ताकुसे कहा—यहाँ इस वातके कहनेका क्या उद्देश्य है ?

उत्तर—माल्रम होता है कि इस योगकी परम्परा बतलाने-के लिये एवं यह योग सबसे प्रथम इस लोकमें क्षत्रियोंको प्राप्त हुआ था—-यह दिखलाने तथा कर्मयोगकी अनादिता सिद्ध करनेके लिये ही भगवान्ने ऐसा कहा है।

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥२॥

हे परन्तप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जानाः किन्तु उसके बाद वह योग बहुत कालसे इस पृथ्वीलोकमें लुप्तप्राय हो गया ॥ २ ॥

प्रश्न-इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियों-ने जाना, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरेसे शिक्षा पाकर कई पीढ़ियोंतक श्रेष्ठ राजालोग इस कर्मयोगका आचरण करते रहे; उस समय इसका रहस्य समझने-में बहुत ही सुगमता थी, परन्तु अब वह बात नहीं रही।

प्रश्न-'राजर्षि' किसको कहते हैं ?

उत्तर-जोराजा भी हो और ऋषि भी हो अर्थात् जो राजा होकर वेदमन्त्रोंके अर्थका तन्त्र जाननेवाळा हो, उसे 'राजर्षि' कहते हैं।

प्रश्न-इस योगको राजर्पियोंने जाना, इस कथनका क्या यह अभिप्राय है कि दूसरोंने उसे नहीं जाना ?

उत्तर—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरोंके जानने-का निपंच नहीं किया गया है। हाँ, इतना अवस्य है कि कर्मयोगका तत्त्व समझनेमें राजर्पियोंकी प्रधानता मानी गयी है; इसीमें इतिहासोंमें यह बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्मयोगका तत्त्व राजर्पियोंमें सीखा करते थे। अत्रप्व यहाँ भगवान्के कहनेका यही अभिद्राय मालूम होता है कि राजा-लोग पहलेहीमें इस कर्मयोगका अनुष्ठान करते आये हैं और तुम भी राजवंशमें उत्पन्न हो, इसल्ये तुम्हारा भी इसीमें अधिकार है और यही तुम्हारे लिये सुगम भी होगा।

प्रश्न—बहुत कालमे वह योग इस लोकमें प्राय: नष्ट हो गया, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इसमे भगत्रान्ने यह दिखळाया है कि जवतक वह परम्परा चलनी रही तवतक तो कर्मयोगका इस पृथ्वी-छोकमें प्रचार रहा । उसके बाद ज्यों-ज्यों लोगोंमें भोगोंकी आसक्ति बढ़ने लगी त्यों-ही-त्यों कर्मयोगके अधिकारियोंकी संख्या घटती गयी; इस प्रकार हास होते-होते अन्तमें कर्म-ये गकी वह कल्यागमयी परम्परा नए हो गयी; इमलिये उसके तत्त्वको समझनेवाले और धारण करनेवाले लोगोंका इस लोक-में बहुत काल पहलेमें ही प्राय: अभाव-सा हो गया है।

प्रश्न—पहले श्लोकमें तो 'योगम्'के साथ 'अत्र्ययम्' विशेषण देकर इस योगको अविनाशी बतलाया और यहाँ कहते हैं कि वह नए हो गया? इस परस्परिवरोधी कथनका क्या अर्थ है? यदि वह अविनाशी है, तो उसका नाश नहीं होना चाहिये और यदि नाश होता है, तो वह अविनाशी कैसे?

उत्तर-परमात्माकी प्राप्तिके साधनरूप कर्मयोगः जान-योग, भक्तियोग आदि जितने भी साधन हैं--सभी नित्य हैं: इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य हैं. तब उनकी प्राप्तिके लिये उन्हींके द्वारा निश्चित किये हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते । जब-जब जगत्का प्रादुर्भाव होता है। तब-तब भगवानुके समस्त नियम भी माथ-ही-साथ प्रकट हो जाते हैं और जब जगतका प्रलय होता है, उस समय नियमोंका भी तिरोभाव हो जाता है; परन्त उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्मयोगकी अनादिता सिद्ध करनेके लिये पूर्व क्षेकि कमें उसे अविनाशी कहा गया है। अत्एव इस श्लोकमें जो यह बात कही गयी कि वह योग बहुत कालमे नष्टहो गया है--इसका यही अभिप्राय समझना चाहिये कि बहुत समयसे इस पृथ्वीलोकमें उसका तत्त्व समझनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंका अभाव-सा हो गया है, इस कारण वह अप्रकाशित हो गया है, उसका इस छोकमें तिरोभाव हो गया है, यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है, क्योंकि सत् वस्तका कभी अभाव नहीं होता; सृष्टिके आदिनें पूर्वश्लोकके कथनानुसार

भगवान्से इसका प्रादुर्भाव होता है; फिर बीचमें विभिन्न कारणोंसे कभी उसका अप्रकाश होता है तथा कभी प्रकाश और विकास ! यों होते-होते प्रलयके समय वह अखिल

जगत्के सहित भगवान्में ही विलीन हो जाता है। इसीको नष्ट या अदृश्य होना कहते हैं; वास्तवमें वह अविनाशी है, अतएव उसका कभी अभाव नहीं होता।

# स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥३॥

तू मेरा भक्त और प्रिय सम्बा है, इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात् गुप्त रखनेयोग्य विषय है ॥ ३ ॥

प्रश्न-त्रु मेरा भक्त और सला है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमें भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि तुम मेरे चिरकालके अनुगत भक्त और प्रिय सखा हो; अतर्व तुम्हारे सामने अखनत रहम्यकी बात भी प्रकट कर दी जाती है,हरेक मनुष्यके मामने रहस्यकी बात प्रकट नहीं की जाती।

प्रश्न-वहीं यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। इस वास्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इम वाक्यमें 'सः एव' और 'पुरातनः'--इन पदोंके प्रयोगसे इस योगकी अनादिता सिद्ध की गयी हैं; 'ते' पदसे अर्जुनके अधिकारका निरूपण किया गया है और 'अय' पदसे इस योगके उपदेशका अवतर बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस योगकों मैंने पहले सूर्य से कहा था और जिसकी परम्परा अनादिकालसे चली आती है, उसी पुरातन योगकों आज इस युद्धक्षेत्रमें तुम्हें अत्यन्त व्याकुल और शरणागत जानकर शोककी निश्चित्रपूर्वक कन्याणकी प्राप्ति कराने के लिये मैने तुमसे कहा है। शरणागतिके साथ- साथ अन्तस्तळको व्याकुळताभरी जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना है जो मनुष्यको परम अधिकारी बना देती हैं। तुमने आज अपने इस अधिकारको सचमुच सिद्ध कर दिया (२।७); ऐसा पहले कभी नहीं किया था। इसीसे मैंने इस समय तुम्हारे सामने यह रहस्य खोला है।

प्रश्न-यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि यह योग सब प्रकारके दुःखोंसे और बन्धनोंसे छुड़ाकर परमानन्द-खरूप मुझ परमेश्वरको सुगमतापूर्वक प्राप्त करा देनेवाला है, इसलिये अत्यन्त ही उत्तम और बहुत ही गोपनीय है; इसके सिवा इसका यह भाव भी है कि अपनेको सूर्यादिके प्रति इस योगका उपदेश करनेवाला बतलाकर और वही योग मैंने तुझसे कहा है, तू मेरा भक्त है यह कहकर मैंने जो अपना ईश्वरभाव प्रकट किया है, यह बड़ी रहम्यकी बात है । अतः अनिधकारीके सामने यह कदािप प्रकट नहीं करना चाहिये।

सम्बन्ध – उभ्रयुक्त वर्णनसं मनुष्यको स्वामाविक ही यह शङ्का हो सकती है किभगवान् श्रीऋषा तो अभी द्वापर-युगमें प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव, मनु एवं इक्ष्वाकु बहुत पह ठे हो चुके हैं; तब इन्होंने इस योगका उभदेश सूर्यके प्रति कैसे दिया ? अतएब इसके समाधानके साथ ही भगवान्के अवतार-तत्त्वको भलो प्रकार समझनेकी इच्छासे अर्जुन पृछते हैं —

अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥४॥

अर्जुन बोले--आपका जन्म तो अर्वाचीन--अभी हालका है और सूर्यका जन्म वहुत पुराना है अर्थात् कल्पके आदिमें हो चुका थाः तव मैं इस बातको कैसे समझूँ कि आपहीने कल्पके आदिमें सूर्यसे यह योग कहा था ? प्रश्न-इस स्रोकमें अर्जुनके प्रभक्ता क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यद्यपि अर्जुन इस बातको पहलेहीसे जानते थे
कि श्रीकृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं बन्कि दिव्य मानव-रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान् पूर्णब्रह्म परमात्मा ही हैं, क्योंकि उन्होंने राजस्य यज्ञके समय भीष्मजीसे भगवान्की महिमा सुनी थी (महा० सभा० ३८।२३,२९) और अन्य ऋषियोंसे भी इस विषयकी बहुत बातें सुन रक्खी थीं। इसीसे वनमें उन्होंने खयं भगवान्से उनके महत्त्वकी चर्चा की थी (महा० वन० १२।११—४३)। इसके सिवा शिशुपाल आदिके वध करनेमें और अन्यान्य घटनाओंमें भगवानका

अद्भुत प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। तथापि भगवान्के मुखसे उनके अवतारका रहस्य सुननेकी और सर्व-साधारणके मनमें होनेवाळी शङ्काओंको दूर करानेकी इच्छासे यहाँ अर्जुनका प्रश्न है। अर्जुनके पूछनेका भाव यह है कि आपका जन्म हालमें कुछ ही वर्षों पूर्व श्रीवसुदेव जीके घर हुआ है, इस बातको प्रायः सभी जानते हैं और सूर्यकी उत्पत्ति सृष्टिके आदिमें अदितिके गर्मसे हुई थी; ऐसी स्थितिमें इसका रहस्य समझे बिना यह असम्भव-सी बात कैसे मानी जा सकती है कि आपने यह योग सृष्टिके आदिमें सूर्यसे कहा था। जिससे सूर्यके द्वारा इसकी परम्परा चली; अत्त वृत्व कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाकर कृतार्थ कीजिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके पृछनेपर अपने अवतार-तत्त्वका रहस्य समझानेके लिये अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए भगवान् कहते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

### बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तत्र चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥

श्रीभगवान् वोले--हे परन्तप अर्जुन ! मेर और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन सबको तू नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूँ ॥ ५ ॥

प्रश्न—मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इसमें भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि मैं और तुम अर्भा हुए हैं, पहले नहीं थे—ऐसी वात नहीं है। हमलोग अनादि और नित्य हैं। मेरा नित्य ख़रूप तो है ही: उसके अतिरिक्त में मत्त्य, कच्छप, वराह, नृमिह और वामन आदि अनेक ख़पोंमें पहले प्रकट हो चुका हूँ। मेरा यह वसुदेवके घरमें होनेवाला प्राकट्य अर्वाचीन होनेपर भी इसके पहले होनेवाले अपने विविध ख़पोंमें मैंने असंख्य पुरुषोंको अनेक प्रकारके उपदेश दिये हैं। इसलिये मैंने जो यह वात कही है कि यह योग पहले सूर्यमें मैंने ही कहा था, इसमें तुम्हें कोई आक्ष्य और असम्भावना नहीं माननी चाहिये; इसका यही अभिप्राय समझना चाहिये कि कल्पके आदिमें मैंने नारायणरूपसे सूर्यको यह योग कहा था। प्रश्न—उन सबको त् नहीं जानताः किन्तु मैं जानताः हुँ—इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इस कथनमें भगवान्ने अपनी सर्वज्ञताका और जीवोंकी अल्पज्ञताका दिग्दर्शन कराया है। भाव यह है कि मैंने किन-किन कारणोंसे किन-किन रूपोंमें प्रकट होकर किस-किस समय क्या-क्या ठीठाएँ की हैं, उन सबको तुम सर्वज्ञ न होनेके कारण नहीं जानते; तुम्हें मेरे और अपने पूर्व-जन्मोंकी स्मृति नहीं है, इसी कारण तुम इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। किन्तु मुझसे जगत्की कोई भी घटना छिपी नहीं है; भूत, वर्तमान और भविष्य सभी मेरे छिये वर्तमान हैं। मैं सभी जीवोंको और उनकी सब बातों-को भठीभाँति जानता हूँ (७। २६), क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ; अतः जो यह कह रहा हूँ कि मैंने ही कल्पके आदिमें इस योग-का उपदेश सूर्यको दिया था, इस विषयमें तुम्हें कि ख्रिन्मात्र भी सन्देह नहीं करना चाहिये।

सम्बन्ध—भगवान्के मुखसे यह बात सुनकर कि अवतक मेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, यह जाननेकी इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्ममें तथा अन्य लोगोंके जन्ममें क्या मेद हैं। अतएव इस बातको समझानेके लिये भगवान् अपने जन्मका तत्त्व बतलाते हैं—

### अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भृतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥

में अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ ॥ ६ ॥

प्रश्न-'अजः' 'अव्ययात्मा' और 'सूतानामीश्वरः'-इन पदोंके साथ 'अपि' और 'सन्' का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखळाया गया है !

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिख्लाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ-वास्तवमे मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं माधारण व्यक्तिकी भाँति जन्मता और त्रिनष्ट होता-सा प्रतीत होता हूँ; इसी तरह समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी एक माधारण व्यक्ति-सा ही प्रतीत होता हूँ। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार-तत्त्वको न समझनेवाले लाग जब मैं मल्य, कच्छप, वराह और मनुष्यादि रूपमे प्रकट होता हूँ, तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं और जब मै अन्तर्धान हो जाता हूँ, उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं तथा जब मै उस रूपमें दिन्य लीला करता हूँ, तब मुझं अपने-जेसा ही साधारण ब्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं (९ 1११)। वे बेचारे इस बातकां नहीं समझ पाते कि य सर्वशाक्तिमान् सर्वेश्वर, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाव साक्षात् पूर्णब्रह्म परमात्मा ही जगत्का कल्याण करनेक लिये इस रूपमें प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं; क्योंकि मैं उस समय अपनी योगमायाके परदेमें छिपा रहता हूँ (७।२५)।

श्रन-यहाँ 'खाम्' विशेषणके सिहत 'प्रकृतिम्' पद किसका तथा 'आत्ममायया' किसका वाचक है और इन दोनोंमें क्या भेद है ?

उत्तर—भगवान्की शक्तिरूपा जो म्लप्रकृति है,जिस-का वर्णन नवम अध्यायके सातवें और आठवें स्रोकोंमें किया गया है और जिसे चोदहवें अध्यायमें 'महद्रक्ष' कहा गया है, उसी 'मूछप्रकृति' का वाचक यहाँ 'खाम्' विशेषणके सहित 'प्रकृतिम्' पद है। तथा भगवान् अपनी जिस योगशक्तिसे समस्त जगत्को धारण किये हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति-से वे नाना प्रकारके रूप धारण करके लोगोंके सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छिपे रहनेके कारण लोग उनको पहचान नहीं सकते तथा सातवें अध्यायके पर्चासवें खोकमें जिसको योगमायाके नामसे कहा है—उसका वाचक यहाँ 'आत्म-मायया' पद है। 'मुलप्रकृति'को अपने अर्धान करके अपनी योगशक्तिके द्वारा ही भगवान् अवर्ताणं होते हैं।

म्लप्रकृति संसारको उत्पन्न करनेवाली है, और भगवान्-की यह योगमाया उनकी अत्यन्त प्रभावशालिनी, ऐश्वर्यमयी शक्ति है। यही इन दोनोंका भेद है।

प्रश्न-में अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योग-मायासे प्रकट होता हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इसमे भगवान्ने साधारण जीवोसे अपने जन्म-की विलक्षणता दिखलायी है। अभिप्राय यह है कि जैसे जीव प्रकृतिके वशमें होकर अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोंम जन्म धारण करते हैं और सुख-दुःख भागकरते हैं, उस प्रकारका मेरा जन्म नहीं है। मै अपनी प्रकृतिका अधिष्ठाता होकर खर्य ही अपनी योगमायासे समय-समयपर दिन्य लीला करनेके लिये यथावश्यक रूप धारण किया करता हूं; मेरा वह जन्म खतन्त्र और दिन्य होता है, जीवोंकी भाँति कर्मवश नहीं होता।

प्रश्न-साधारण जीवोंके जन्मने मरनेमें और भगवान्के प्रकट और अन्तर्धान होनेमें क्या अन्तर हैं !

उत्तर-साधारण जीवोंके जन्म और मृत्यु उनके कमींके

अनुसार होते हैं, उनके इच्छानुसार नहीं होते। उनको माता-के गर्भमें रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्मके समय वे माताकी योनिसे शरीरसहित निकलते हैं। उसके बाद शनै:-शनै: वृद्धिको प्राप्त होकर उस शरीरका नाश होनेपर मर जाते हैं । पुनः कर्मानुसार दूसरी यानिमें जन्म धारण करते हैं । किन्तु भगवानुका प्रकट और अन्तर्धान होना इससे अत्यन्त विलक्षण है और वह उनकी इच्छापर निर्भर है; वे चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे जिस रूपमें प्रकट और अन्तर्धान हो सकते हैं; एक क्षणमें छोटेसे बड़े बन जाते हैं और बड़ेसे छोटे बन जाते हैं एवं इच्छानुसार रूपका परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति में बँधे नहीं हैं, प्रकृति ही उनकी इन्छाका अनुगमन करती है। इसलिये जैसे ग्यारहवें अध्यायमें अर्जुनकी प्रार्थनापर भगवान्ने पहले विश्वरूप धारण कर लिया, फिर उसे छिपाकर वे चतुर्भुजरूपसे प्रकट हो गये, उसके बाद मनुष्यरूप हो गये — इसमें जैसे एक रूपसे प्रकट होना और दूसरे रूपको छिपा लेना, जन्मना-मरना नहीं है-3सी प्रकार भगवानका किसी भी रूपमें प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना-मरना नहीं है, केवल लीलामात्र है।

प्रश्न-भगवान् श्रीकृष्णका जन्म तो माता देवकीके गर्भसे साधारण मनुष्योंकी भाँति ही हुआ होगा, फिर छोगोंके जन्ममें और भगवान्के प्रकट होनेमें क्या भेद रहा ?

उत्तर—ऐसी बात नहीं है। श्रीमद्भागवतका वह प्रकरण देखनेसे इस शङ्काका अपने-आप ही समाधान हो जायगा। वहाँ बतलाया गया है कि उस समय माता देवकीने अपने सम्मुख शङ्का, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए चतुर्भु ज दिव्य देवरूपसे प्रकट भगवान्को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकीकी प्रार्थनासे भगवान्ने शिशुरूप धारण किया। अतः उनका जन्म साधारण मनुष्योंकी माँति माता देवकीके गर्भमे नहीं हुआ, वे अपने-आप ही प्रकट हुए थे। जन्मधारणकी लीला कर्तनेके लिये ऐसा भाव दिखलाया गया था मानो साधारण मनुष्योंकी माँति भगवान् दस महीनो-तक माता देवकीके गर्भमें रहे और समयपर उनका जन्म हुआ।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्कं मुखसे उनके जन्मका तत्त्व सुननेपर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस-किस समय और किन-किन कारणोंसे इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इसपर भगवान् दो छोकोमें अपने अवतारके अवसर, हेत और उद्देश्य वतछाते हैं—

### यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भत्रति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥७॥

हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही में अपने रूपको रचत। हूँ अर्थात् साकाररूपसे लोगोंके सम्मुख प्रकट होता हूँ ॥ ७ ॥

प्रश्न-'यदा' पदका दो बार प्रयोग करके क्या भाव दिखळाया गया है ? उत्तर-भगवान्के अवतारका कोई निश्चित समय नहीं होता कि अनुक युगमें, अनुक वर्षमें, अनुक महीनेमें और

उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौिककम् । शङ्कचकगदापद्मश्रिया जुष्टं चतुर्भुजम् ॥
 इत्युक्त्वाऽऽसीद्विरिस्तृष्णीं भगवानात्ममायया । पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो वसूव प्राकृतः शिद्यः ॥

( श्रीमद्भा॰ १० । ३ । ३०,४७ )

ंहे विश्वान्मन् ! शङ्काः चकाः गदा और पद्मकी शोभासे युक्त इस चार मुजाओंवाले अपने अलौकिक-—दिन्यरूपको अब छिपा लीजिये।

्रेसा कहकर भगवान् श्रीहरि चुप हो गये और माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायांन तत्काल एक साधारण बालक-से हो गये। अमुक दिन भगवान् प्रकट होंगे; तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युगमें कितनी बार किस रूपमें भगवान् प्रकट होंगे। इसी बातको स्पष्ट करनेके छिये यहाँ 'यदा' पदका दो बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि धर्मकी हानि और अधर्मकी चृद्धिके कारण जब जिस समय भगवान् अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं, तभी प्रकट हो जाते हैं।

प्रश्न—वह धर्मकी हानि और पापकी वृद्धि किस प्रकारकी होती है, जिसके होनेपर भगवान् अवतार धारण करते हैं ?

उत्तर—िकस प्रकारकी धर्म-हानि और पाप-दृद्धि होनेपर भगवान् अवतार ग्रहण करते हैं, उसका खरूप वास्तवमें भगवान् ही जानते हैं; मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता। पर अनुमानसे ऐसा माना जा सकता है कि ऋषि-कल्प, धार्मिक, ईश्वरप्रमा, सदाचारी पुरुषों तथा निरपरार्धा, निर्बलप्राणियोंपर बल्यान् और दुराचारी मनुष्योंका अव्याचार बद्ध जाना तथा उसके कारण लोगोंमें सद्गुण और सदाचार-का अत्यन्त हास हांकर दुर्गुण और दुराचारका अधिक फैल जाना ही धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धिका खद्धप है।सत्य-युगमें हिरण्यकशिपुके शासनमें जब दुर्गुण और दुराचारोंकी वृद्धि हो गयी,निरपराधी लोग सताये जाने लगे, लोगोंके ध्यान, जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दानादि शुभ कर्म एवं उपासना बलात्कारसे बंद कर दिये गये,देवताओंको मार-पीटकर उनके स्थानोंसे निकाल दिया, प्रह्लाद-जंसे भक्तको बिना अपराध नाना प्रकारके कष्ट दिये गये, उसी समय भगवान्ने नृसिंह-रूप धारण किया था और भक्त प्रह्लादका उद्धार करके धर्मकी स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारोंमें भी पाया जाता है।

### परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥८॥

साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके छिये, पाप-कर्म करनेवाछोंका विनादा करनेके छिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके छिये में युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८ ॥

प्रश्न—'साधु' राब्द यहाँ केंसे मनुष्योंका वाचक है और उनका परित्राण या उद्धार करना क्या है !

उत्तर - जां पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि समस्त सामान्य धर्मोंका तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्यापन, प्रजापालन आदि अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मोंका मलीमौंति पालन करते हैं; दूसरोंका हित करना ही जिनका खभाव हैं; जो सद्गुणोंके भण्डार और सदाचारी है तथा श्रद्धा और प्रेम-पूर्वक भगवान् के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलादिक श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करनेवाले भक्त हैं---उनका वाचक यहाँ 'साधु' शब्द हैं। ऐसे पुरुषोंपर जो दुप्ट-दुराचारियोंके द्वारा भीषण अत्याचार किये जाते हैं--उन अत्याचारीसे उन्हें सर्वथा मुक्त कर देना, उनको उत्तम गति प्रदान करना, अपने दर्शन आदिसे उनके समस्त सिन्नत पापोंका समृत्न विनाश करके उनका परम कल्याण कर देना, अपनी दिव्य लीलाका विस्तार करके उनके श्रवण, मनन, चिन्तन और कीर्तन आदिके द्वारा सुगमतासे लोगोंके उद्धारका मार्ग खोल देना आदि सभी वानें साधु पुरुषोंका परित्राण अर्थात् उद्धार करनेके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न-यहाँ 'दुष्कृताम्' पद कैसे मनुष्योंका वाचक है और उनका विनाश करना क्या है ?

उत्तर—जो मनुष्य निरपराध, सदाचारी और भगवान् के भक्तोंपर अत्याचार करनेवाले हैं; जो झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुर्गुण और दुराचारोंके भण्डार हैं, जो नाना प्रकारसे अन्याय करके धनका संग्रह करनेवाले तथा नास्तिक हैं; भगवान् और वेद-शास्त्रोंका विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है—ऐसे आसुर स्वभाववाले दुष्ट पुरुषोंका वाचक यहाँ 'दुष्कृताम्' पद है। ऐसे दुष्ट प्रकृतिके दुराचारी मनुष्योंकी बुरी आदत झुड़ानेके लिये या उन्हें पापोंसे मुक्त करनेके लिये उनको किसी प्रकारका दण्ड देना, युद्धके द्वारा या अन्य किसी प्रकारसे उनका इस शरीरसे सम्बन्ध-विष्कृद करना या करा देना आदि सभी बातें उनका विनाश करनेके अन्तर्गत हैं।

प्रभ—भगवान् तो परम दयालु हैं; वे उन दुष्टोंको समझा-बुझाकर उनके खभावका सुधार क्यों नहीं कर देते, उनको इस प्रकारका दण्ड क्यों देते हैं ?

उत्तर-उनको दण्ड देने और मार डालनेमे ( आसुर शरीरसे उनका सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ) भी भगवान्की दया भरी है, क्योंकि उस दण्ड और मृत्युद्वारा भी भगवान् उनके पापोंका नाश ही करते हैं। भगवान्के दण्ड-विवानके सम्बन्धमें यह कभी न समझना चाहिये कि उससे भगवान्-की दयाञ्चतामें किसी प्रकारकी जरा-सी भी तुर्हि आती है। जैसे-अपने बचेके हाथ, पेर आदि किसी अङ्गरे फोड़ा हो जानेपर माता-पिता पहले औषधका प्रयोग करते हैं; पर जब यह माञ्चम हो जाता है कि अव औषधसे इसका सुधार न हांगा, देर करनेसे इसका जहर दूसरे अङ्गोंमें भी फैल जायगा, तब वे तुरंत ही अन्य अङ्गोंको बचानेके लिये उस दृषित हाथ-पर आदिका आपरेशन करवाते हैं और आवश्यकता होनेपर उसे कटवा भी दते हैं। इसी प्रकार भगवान् भी दुर्होंकी दुष्टता दर करनेके लिये पहले उनको नीतिके अनुसार दुर्योधनको समझानेकी भाँति समझानेकी चेटा करते हैं, दण्डका भय भी दिख्ळाते हैं; पर जब इससे काम नहीं चळता, उनकी दप्रता बढ़ती ही जाती है,तव उनको दण्ड देकर या मरवाकर उनके पापोंका फल भुगताते हैं अथवा जिनके पूर्वसञ्चित कर्म अच्छे होते हैं, किन्तु किसी विशेष निमित्तसे या कुसङ्गके कारण जो इस जन्ममें दुराचारी हो जाते हैं, उनको अपने ही हाथों मारकर भी मुक्त कर देते हैं। इन सभी क्रियाओं में भगवानकी दया भरी रहती है।

प्रश्न-धर्मकी स्थापना करना क्या है ?

उत्तर—स्वयं शास्त्रानुकूल आचरणकर, विभिन्न प्रकारमे धर्मका महत्त्व दिखलाकर और लोगोके हृदयोमें प्रवेश करने-वाली अप्रतिम प्रभावशालिनी वाणीके द्वारा उपदेश-आदेश देकर सबके अन्त:करणमें वेद, शास्त्र, परलोक, महापुरुष और मगवान्पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सहुगोंमें और सदाचारोंमें विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर छोगोंमें इन सबको दढ़तापूर्वक भर्छाभाँति धारण करा देना आदि सभी बातें धर्मकी स्थापनाके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न—साधुओंका परित्राण, दुष्टोंका संहार और धर्मकी स्थापना—इन तीनोंकी एक साथ आवश्यकता होनेपर ही भगवान्का अवतार होता है या किसी एक या दो निमित्तोंसे भी हो सकता है ?

उत्तर—ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होनेपर ही भगवान् अवतार धारण करें; किसी भी एक या दो उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये भी भगवान् अवतार धारण कर सकते हैं।

प्रश्न-भगवान् तो सर्वशक्तिमान् हैं, वे बिना अवतार लिये भी तो ये सब काम कर सकते हैं; फिर अवतारकी क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—यह बात सर्वथा ठीक है कि भगवान् बिना ही अवतार लिये अनायास ही मब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं ही; किन्तु लोगोंपर विशेष दया करके अपने दर्शन, स्पर्श और भापणादिक द्वारा सुगमतामें लोगोंको उद्धारका सुअवसर देनेके लिये एवं अपने प्रेमी भक्तोंको अपनी दिव्य लीलिदिका आस्वादन करानेके लिये भगवान् साकाररूपमे प्रकट होते हैं। उन अवतारोंने धारण किये हुए रूपका तथा उनके गुण,प्रभाव,नाम, माहात्स्य और दिव्य कर्मोंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार-समुद्रमें पार हो सकते हैं। यह काम बिना अवतारक नहीं हो सकता।

प्रश्न—मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिख्लाया है कि मैं प्रत्येक युगमें जब-जब युगधर्मकी अपेक्षा धर्मकी हानि अधिक हो जाती है तब-तब आवश्यकता-अनुसार बार-बार प्रकट होता हूँ; एक युगमें एक बार ही होता हूँ- -ऐसा कोई नियम नहीं है।

सम्बन्ध —-इस प्रकार भगवान् अपने दिव्य जन्मोंके अवसर, हेतु और उद्देश्यका वर्णन करके अब उन जन्मोंकी और उनमें किये जानेवाले कर्मोंकी दिव्यताको तत्त्वसे जाननेका फल बतलाते हैं—

### जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥९॥

हे अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात् निर्मल और अलैकिक हैं - इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है, वह दारीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

प्रश्न—भगत्रान्का जन्म दिन्य है, इस बातको तस्त्रसे समझना क्या है ?

उत्तर—सर्वशक्तिमान्, पूर्णब्रह्म परमेश्वर वास्तवमें जन्म और मृत्यमे सर्वथा अतीत हैं। उनका जन्म जीत्रोंकी भाँति नहीं है, वे अपने भक्तोंपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य र्छाछाओं के द्वारा उनके मनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिये, दर्शन, स्पर्श और भाषणादिके द्वारा उनको सुख पहुँचानेके लिये, संसारमें अपनी दिव्य कीर्ति फेलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरणद्वारा छांगोंके पापोंका नाश करने-के लिये तथा जगत्में पापाचारियोंका विनाश करके धर्मकी स्थापना करनेके लिये जन्म-धारणकी केवल लीलामात्र करते हैं। उनका वह जन्म निदंपि और अलैकिक है, जगतुका कन्याण करनेके छिये ही भगवान् इस प्रकार मनुष्यादिके रूपमे लोगोंक सामने प्रकट होते हैं; उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानोंसे बना हुआ नहीं होता-वह दिन्य, चिन्मय, प्रकाशमान,शुद्ध और अलैकिक होता है;उनके जन्ममें गुण और कर्म-संस्कार हेत् नहीं होते; वे मायाके वशमें होकर जन्म धारण नहीं करते, किन्तु अपनी प्रकृतिके अधिष्ठाता होकर योगशक्तिये मनुष्यादिकं क्यमे केवल लोगोंपर दया करके ही प्रकट होते हैं--इस बातको भलीभाँति समझ लेना अर्थात् इसमें किञ्चिन्मात्र भी असम्भावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकाररूपमें प्रकट भगवान्को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर, सर्वान्तर्यामी माक्षात् सचिदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा समझना भगवान्के जन्मको तत्त्वसे दिव्य समझना है। इस अध्यायके छठे स्रोकमें यहा बात समझायी गयी है। सातवें अध्यायके चौबीसवें और पर्चासवें श्लोकोंमें और नवें अध्यायके ग्यारहवें तथा बारहवें श्लोकोंमें इस तत्त्वको न समझकर भगवानको साधारण मनुष्य समझनेवालोंकी निन्दा

की गयी है एवं दसवें अध्यायके तीसरे स्रोकमें इस तस्वको समझनेवालेकी प्रशंसा की गयी है।

जो पुरुष इस प्रकार भगवान्के जन्मकी दिव्यताको तत्त्वसे समझ छेता है, उसके छिये भगवान्का एक क्षण-का वियोग भी असहा हो जाता है। भगवान्में परम श्रद्धा और अनन्यप्रेम होनेके कारण उसके द्वारा भगवान्का अनन्यचिन्तन होता रहता है।

प्रश्न-भगवान्के कर्म दिव्य हैं, इस बातको तत्त्वसे समझना क्या है ?

उत्तर-भगवान् सृष्टि-रचना और अवतार-छीलादि जितने भी कर्म करते हैं. उनमें उनका किञ्चिन्मात्र भी खार्थ-का सम्बन्ध नहीं है; केवल लोगोंपर अनुप्रह करनेके लिये ही वे मनुष्यादि अवतारोंमें नाना प्रकारके कर्म करते हैं (३। २२-२३ ) । भगवान अपनी प्रकृतिहारा ममस्त कर्म करते हुए भी उन कमोंके प्रति कर्नुत्वभाव न रहनेके कारण वास्तव-में न तो कुछ भी करते हैं और न उनके बन्धनमें पड़ते हैं; भगवानुकी उन कमींके फलमें किञ्चिनमात्र भी स्पृहा नहीं होती (४।१३-१४)। भगवान्के द्वारा जोकुछ भी चेया होती है, लोकहितार्थ ही होती है ( ४ / ८ ); उनके प्रत्येक कर्ममें लोगोंका हित भरा रहता है। वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों-के खामी होते हुए भी सर्वसाधारणके माथ अभिमानरहित दया और प्रेमपूर्ण समताका व्यवहार करते हैं (९ । २०); जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है, वे ख्यं उसे उसी प्रकार भजते हैं (४।११); अपने अनन्यभक्तोंका योग-क्षेम भगवान् खयं चळाते हैं (९। २२), उनको दिन्य ज्ञान प्रदान करते हैं (१०।१०-११) और मक्तिरूपी नौकापर बैठेहुए भक्तोंका संसारसमदसे शिव्रही उद्धार करनेके लिये खयं उनके कर्णधार बन जाते हैं (१२ । ७)। इस प्रकार भगवान्के समस्त कर्म आसक्ति, अहङ्कार और कामनादि दोषोंसे सर्वथा रहित निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगोंका कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और भक्ति आदिका जगत्में प्रचार करनेके लिये ही होते हैं; इन सब कर्मोंको करते हुए भी भगवान्का वास्तवमें उन कर्मोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत और अकर्ता हैं—इस बातको भलीभाँति समझ लेना, इसमें किश्वन्मात्र भी असम्भावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान्के कर्मोंको तस्वसे दिज्य समझना है।

इस प्रकार जान लेनेपर उस जाननेवालेके कर्म भी शुद्ध और अलैकिक हो जाने हैं—अर्थात् फिर वह भी सबके साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेमभाव-का बर्ताव करता है।

प्रश्न—भगवान्के जन्म और कर्म दोनोंकी दिव्यताको समझ ठेनेसे भगवान्की प्राप्ति होती है या इनमेंसे किसी एककी दिव्यताके ज्ञानसे भी हो जाती है ?

उत्तर—दोनोंमेंने किसी एकको दिव्यता जान लेनेसे ही भगवान्की प्राप्ति हो जाती है (४।१४;१०।३); फिर दोनोंकी दिव्यता समझ लेनेसे हो जाती है; इसमें तो कहना ही क्या है।

प्रश्न—इस प्रकार जाननेवाळा पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है——इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर —बह पुनर्जन्मको न प्राप्त होकर किस भावको प्राप्त होता है; उसकी कैसी स्थिति होती है—इस जिज्ञासार्का पूर्ति-के लिये भगवान्ने यह कहा है कि वह मुझको (भगवान्को) ही प्राप्त होता है। और जो भगवान्को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह सिद्धान्त ही है (८।१६)।

प्रश्न-यहाँ जन्म-कमोंकी दिन्यता जाननेवालेको शरीर-त्यागके बाद भगवान्की प्राप्ति होनेकी बात कही गयी; तो क्या उसे इसी जन्ममें भगवान् नहीं मिलते ?

उत्तर—इस जनममें नहीं मिलते, ऐसी बात नहीं है। वह भगवान्के जन्म-कमोंकी दिव्यताको जिस समय पूर्णतया समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान् प्रत्यक्ष मिल जाते हैं; पर मरनेके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान्के परम धामको चला जाता है—यह विशेष भाव दिखलानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि वह शरीरत्यागके बाद मुझे ही प्राप्त होता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्के जन्म और कमोंको तत्त्वसे दिव्य समझ लेनेका जो फल वतलाया गया है वह अनादिपरम्परासे चला आ रहा है—इस वातको स्पष्ट करनेकं लिये भगवान् कहते हैं—

> वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः॥१०॥

पहले भी, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से भक्त उपर्युक्त झानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे खरूपको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १० ॥

प्रश्न-भवीतरागभयकोधाः' पद कैसे पुरुषोंका वाचक है और यहाँ इस विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—आसक्तिका नाम राग है; किसी प्रकारके दुःख-की सम्भावनासे जो अन्तःकरणमें घवड़ाहट होती है, उस विकारका नाम 'भय' है; और अपना अपकार करनेवालेपर तथा नीतिविरुद्ध या अपने मनके विरुद्ध चर्ताव करनेवालेपर होनेवाले उत्तेजनापूर्ण भावका नाम 'क्रोध' है; इन तीनों विकारोंका जिन पुरुषोंमें सर्वथा अभाव हो गया हो, उनका वाचक 'वीतरागभयकांधाः' पद है । भगवान्के दिव्य जनम और कमींका तत्त्व समझ लेनेवाले मनुष्यका भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाता है, इसलिये भगवान्कां छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थमें जरा भी आसक्ति नहीं रहती; भगवान्का तत्त्व समझ लेनेसे उनको सर्वत्र भगवान्का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और सर्वत्र भगवद्बुद्धि हो जानेके कारण वे सदाके लिये सर्वथा निर्भय हो जाते हैं; उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों न करे, उसे वे भगवान्की इच्छासे ही हुआ समझते हैं और संसारकी समस्त घटनाओंको भगवान्की छीछा समझते हैं—अतएव किसी भी निमित्तसे उनके अन्तः करण-में क्रोधका विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान्के जन्म और कर्मांका तस्य जाननेवाले भक्तोंमें भगवान्की दयासे सब प्रकारके दुर्गुणोंका सर्वथा अभाव होता है, यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ भीतरागभयकोधाः विशेषणका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'मन्मयाः' का क्या भाव है ?

उत्तर—भगवान्में अनन्य प्रेम हो जानेके कारण जिनको सर्वत्र एक भगवान्-ही-भगवान् दीखने छग जाते हैं, उनका बाचक भन्मयाः पद है। इस विशेषणका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिख्छाया गया है कि जो भगवान्के जन्म और कर्मों को दिव्य समझकर भगवान्को पहचान छेते हैं उन ज्ञानी भक्तों का भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाता है; अतः वे निरन्तर भगवान्में तन्मय हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान्को ही देखते हैं।

प्रश्न-'मामुपाश्रिताः' का क्या भाव है ?

उत्तर—जो भगवान्की शरण ग्रहण कर लेते हैं, सर्वथा उनपर निर्भर हो जाते हैं, सदा उनमें ही सन्तुष्ट रहते हैं, जिनका अपने छिये कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता और जो सब कुछ भगवान्का समझकर उनकी आज्ञाका पालन करनेके उद्देश्यमे उनकी सेवाके रूपमें ही समस्त कर्म करते हैं—ऐसे पुरुषोंका वाचक 'मामुपाश्रिताः' पद है। इस विशेषणका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान्के ज्ञानी भक्त सब प्रकारसे उनके शरणापन्न होते हैं, वे सर्वधा उन्हींपर निर्भर रहते हैं, शरणागितके समस्त भावोंका उनमें पूर्ण विकास होता है।

प्रश्न—'ज्ञानतपसा' पदका अर्थ आत्मज्ञानरूप तप न मानकर भगवान्के जन्म-कर्मोंका ज्ञान माननेका क्या अभिप्राय है और उस ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवान्के खरूपको प्राप्त हो जाना क्या है ?

उत्तर—यहाँ सांख्ययोगका प्रसङ्ग नहीं है, भक्तिका प्रकरण है तथा पूर्वश्लोकमें भगवान्के जन्म-कमोंको दिव्य समझनेका प्रत्न भगवान्की प्राप्ति बतल्या गया है; उसीके प्रमाणमें यह श्लोक है। इस कारण यहाँ 'ज्ञानतपसा' पदमें ज्ञानका अर्थ आत्मज्ञान न मानकर भगवान्के जन्म-कमोंको दिव्य समझ लेनारूप ज्ञान ही माना गया है। इस ज्ञानरूप तपके प्रभावसे मनुष्यका भगवान्में अनन्य प्रेम हो जाता है, उसके समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं, अन्तः-करणमें सब प्रकारके दुर्गुणोंका सर्वथा अभाव हो जाता है और समस्त कर्म भगवान्से अलग नहीं होता, उसको भगवान् सदा ही प्रत्यक्ष रहते हैं—यही उन भक्तोंका ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर भगवान्के सरूपको प्राप्त हो जाना है।

सम्बन्ध—-पूर्वश्लोकोंमें भगवान्ने यह बात कही कि मेर जन्म और कर्मोको जो दिव्य समझ लेते हैं, उन अनन्यप्रेमी भक्तोंको मेरी प्राप्ति हो जाती है, इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उनको अ।प किस प्रकार और किस रूपमें मिलते हैं ? इसपर कहते हैं—

> ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥११॥

हे अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ: क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ॥ ११ ॥

प्रश्न—जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ—इस कथनका क्या अभिप्राय है? उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि मेरे भक्तोंके भजनके प्रकार भिन-भिन्न होते हैं। अपनी-अपनी भावनाके अनुसार भक्त मेरे पृथक्-पृथक् रूप मानते हैं और अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार मेरा भजन-स्मरण करते हैं,अतएव मैं भी उनको उनकी भावनाके अनुसार उन-उन रूपोंमें ही दर्शन देता हूँ। श्रीविष्णुरूपकी उपासना करने-

बालोंको श्रीविष्णुरूपमें, श्रीरामरूपकी उपासना करनेवालों-को श्रीरामरूपमें, श्रीकृष्णरूपकी उपासना करनेवालोंको श्रीकृष्णरूपमें, श्रीशिवरूपकी उपासना करनेत्रालोंको श्रीशिवरूपमें, देवीरूपकी उपासना करनेवालोंको देवीरूपमें और निराकार सर्वत्र्यापी रूपकी उपासना करनेवालोंको निराकार सर्वव्यापी रूपमें मिलता हूँ; इसी प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वामन आदि अन्यान्य रूपोंकी उपासना करते हैं- उनका उन-उन रूपोंमें दर्शन देकर उनका उद्धार कर देता हैं।इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस-जिस भावसे मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस-उस प्रकार और उस-उस भावका ही अनुमरण करता हूँ। जो मेरा चिन्तन करता है उसका मैं चिन्तन करता हूँ, जो मेरे छिये व्याकुछ होता है उसके छिये मैं भी व्याकुछ हो जाता हूँ, जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता मैं भी उसका वियोग नहीं सहन कर सकता। जो मझे अपना मर्वस अर्पण कर देता है मैं भी उसे अपना सर्वख अर्पण कर देता हूँ। जो ग्वाल-वालों-की भाँति मुझे अपना सखा मनाकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ मैं मित्रके-जैसा व्यवहार करता हूँ । जो नन्द-

यशोदाकी भाँति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं, उनके साथ पुत्रके-जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मिणीकी तरह पित समझकर भजनेवालोंके साथ पित-जैसा, हनुमान्की भाँति खामी समझकर भजनेवालोंके साथ खामी-जैसा और गोपियोंकी भाँति माधुर्यभावसे भजनेवालोंके साथ प्रियतम-जैसा बर्ताव करके मैं उनका कल्याण करता हूँ और उनको दिल्य लीला-रसका अनुमव कराता हूँ।

प्रश्न-मनुष्य सत्र प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि लोग मेरा अनुसरण करते हैं इसलिये यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्दका वर्ताव करूँगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा-देखी ऐसे ही निः खार्थभावये एक दूसरोंके साथ यथायांग्य प्रेम और सुहृदताका वर्ताव करेंगे। अत्रण्य इस नीतिका जगत्में प्रचार करनेके लिये भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जगत्में धर्मकी स्थापना करनेके लिये ही मैंने अवतार धारण किया है (४।८)।

सम्बन्ध-—यदि यह चात है, तो फिर छोग भगवान्कों न भजकर अन्य देवताओंकी उपासना क्यों करते हैं ? इसपर कहते हैं —

### काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥१२॥

इस मनुष्यलेकमें कर्मीके फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनको कर्मीसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीव्र मिल जानी हैं ॥ १२ ॥

प्रश्न-'इह मानुपं लांके' का क्या अभिपाय है ?

उत्तर -यज्ञादि कभौद्वारा इन्द्रादि देवनाओकी उपासना करनेका अधिकार मनुश्ययोतिमे ही है, अन्य योनियोंमें नहीं—यह भाव दिखळानेके लिये यहाँ इह' और भानुपंश के सहित 'छोके' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—कर्मोका फल चाहनेवाले लंग देवताओंका पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मोंगे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है—इस वाक्यका क्या भाव है ? उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिनकी सांसारिक मोगोंमें आसिक्त हैं; जो अपने किये हुए कमीका फल खी. पुत्र. धन, मकान या मान-बड़ाईके रूपमें प्राप्त करना चाहते हैं— उनका विवेक-ज्ञान नाना प्रकारकी भाग-वासनाओंसे ढका रहनेके कारण वे मेरी उपासना न करके कामना-पूर्तिके लिये इन्द्रादि देवताओंकी ही उपासना किया करते हैं (७।२०,२१,२२;९।२३,२४); क्योंकि उन देवताओंका पूजन करनेवालोंको उनके कमीका फल तुरंत मिल जाता है। देवताओंका यह खभाव है कि वे प्रायः इस बातको नहीं सो चते कि उपासककां अुक वस्तु देनेमें उसका वास्तविक हित है या नहीं; वे देखते है कर्मानुष्ठानकी विधिवत पूर्णता । साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान सिद्ध हांने-पर वे उसका फल,जां उनके अधिकारमें होता है और जां उस कर्मानुष्ठानके फल्रूपमें विहित है, दे ही देते हैं । किन्तु मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपने भक्तोंका वास्तविक हित-अहित सोचकर उनकी भक्तिके फल्रकी व्यवस्था करता हूँ । मेरे भक्त

यदि सकामभावसे भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामनाको पूर्ण करता हूँ जिसकी पूर्तिसे उनका विषयोंसे वैराग्य होकर मुझमें प्रम और विश्वास बढ़ता है। अतएव सांसारिक मनुष्यांको मेरी भक्तिका फल शीघ मिळता हुआ नहीं दीखता; आर इसीलिये वे मन्दवुद्धि मनुष्य कमींका फल शीघ प्राप्त करनेकी इच्छासे अन्य देवताओंका ही पूजन किया करते हैं।

सम्बन्ध—नर्वे स्लोकमें भगवान्के दिव्य जन्म और कमोंको तत्त्वसे जाननेका फल भगवान्की प्राप्ति वतलाया गया। उसके पूर्व भगवान्के जन्मकी दिव्यताका त्रिपय तो भलीमाँति समझाया गया, किन्तु भगवान्के कमोंकी दिव्यताका विषय स्वप्ट नहीं हुआ; इसलिये अब भगवान् दो स्लोकोंमें अपने सृष्टि-रचनादि कमोंमें कर्तापन, विषमता और स्वृहाका अभाव दिखलाकर उन कमोंकी दिव्यताका विषय समझाते हैं—

### चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्यवकर्तारमव्ययम्॥१३॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्र—इन चार वर्णोंका समूह, गुण और कर्मोंके विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस स्रष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तू वास्तवमें अकर्ता ही जान ॥ १३॥

प्रश्न—गुणकर्म क्या है और उसके विभागपूर्वक भगवान्-द्वारा चारों वर्णोंके समृहकी रचना की गयी है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अनादि कालसे जीवोंके जो जन्म-जन्मान्तरोंमें किये हुए कर्म हैं, जिनका पलमांग नहीं हो गया है, उन्हींके अनुसार उनमें यथायोग्य सत्त्व, रज आर तमोगुणकी न्यूनाधिकता होती है । भगवान् जब सृष्टि-रचनाके समय मनुष्योंका निर्माण करते हैं, तब उन-उन गुण और कमेंकि अनुसार उन्हें ब्राह्मणादि वणोंमें उत्पन्न करते हैं । अर्थात् जिनमें सत्त्वगुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्त्वमिश्रित रजांगुणकी अधिकता होती है उन्हें क्षत्रिय, जिनमे तमोमिश्रित रजांगुण अधिक होता है उन्हें बेश्य आर जो रजांमिश्रित तमः प्रधान होते हैं, उन्हें शृद्ध बनाते हैं । इस प्रकार रचे हुए वणोंके लिये उनके खभावके अनुसार पृथक्-पृथक् कमोंका विधान भी भगवान् ही कर देते हैं—अर्थात् ब्राह्मण शम-दमादि कमोंमें रत रहें, क्षत्रियमें शौर्यनेज आदि हों, वैश्य कृषि-गोरक्षामें लगें और श्रद्ध सेवापरायण

हों ऐसा कहा गया है (१८।४१—४४)। इस प्रकार गुणकर्मिवभागपूर्वक भगवान्के द्वारा चतुर्वर्णकी रचना होती है। यही व्यवस्था जगत्में बरावर चलती है। जबतक वर्णशुद्धि बनी रहती है, एक ही वर्णके स्नी-पुरुपोंके संयोगसे सन्तान उत्पन्न होती है, विभिन्न वर्णोंक स्नी-पुरुपोंके संयोगसे वर्णमे सङ्करता नहीं आती, तवतक इस व्यवस्थामे कोई गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी होनेपर भी वर्णव्यवस्था न्यनाधिकरूपमें रहती ही है।

यहाँ कर्म और उपासनाका प्रकरण है। उसमें केक्छ मनुष्योंका ही अधिकार है इसीलिये यहां मनुष्योंको उपलक्षण बनाकर कहा गया है। अत्रण्य यह भी समझ लेना चाहिये कि देव, पितर और तिर्यक् आदि दूसरी-दूसरी योनियोकी रचना भी भगवान् जीवोंक गुण और कर्मोंक अनुसार ही करते हैं। इसलिय इन साए-रचनादि कर्मोंम भगवान्की किञ्चित्मात्र भी विपमता नहीं है, यहां भाव दिखलानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि मेरे द्वारा चारों वर्णी-की रचना उनके गुण और कर्मीक विभागपूर्वक की गयी है। प्रश्न-ब्राह्मणादि वर्णोंका विभाग जन्मसे मानना चाहिये या कर्मसे ?

उत्तर-यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्णके अङ्ग होनेके कारण वर्णकी पूर्णता तो दोनोंसे ही होती है परन्तु प्रधानता जन्मकी है इसलिये जन्मसे ही ब्राह्मणादि वर्णीका विभाग मानना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंमें प्रधानता जन्म-की ही है। यदि माता-पिता एक वर्णके हों और किसी प्रकार-से भी जन्ममें सङ्करता न आवे तो सहज ही कर्ममें भी प्राय: सङ्करता नहीं आती। परन्तु सङ्गदोष, आहारदोष और दूषित शिक्षा-दीक्षादि कारणोंसे कर्ममें कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाय तो जन्मसे वर्ण माननेपर वर्णरक्षा हो सकती है। तथापि कर्मशुद्धिकी कम आवश्यकता नहीं है। कर्मके सर्वथा नष्ट हो जानेपर वर्णकी रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाहादि व्यवहारके छिये तो जन्मकी प्रधानता तथा कल्याणकी प्राप्तिमें कर्मकी प्रधानता माननी चाहिये; क्योंकि जातिसे ब्राह्मण होनेपर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणो-चित नहीं हैं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता तथा सामान्य धर्मके अनुसार शम-दमादिका पालन करनेवाला और अच्छे आचरणवाला राद भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञादि कर्म करता है और उससे अपनी जीविका चलाता है तो पापका भागी होता है।

प्रश्न—इस समय जब कि वर्णन्यवस्था नष्ट हो गयी है, तब जन्मसे वर्ण न मानकर मनुष्योंके आचरणोंके अनुसार ही उनके वर्ण मान छिये जायँ तो क्या हानि है ?

उत्तर-ऐसा मानना उचित नहीं है ! क्योंकि प्रथम तो वर्णव्यवस्थामें कुछ शिषिलता आनेपर भी वह नट नहीं हुई है, दूसरे जीवोंका कर्मफल मुगतानेके लिये ईश्वर ही उनके पूर्व-कर्मानुसार उन्हें विभिन्न वर्णोंमें उत्पन्न करते हैं । ईश्वरके विधानको बदलनेका मनुष्यमें अधिकार नहीं है । तीसरे आचरण देखकर वर्णकी कल्पना करना भी असम्भव ही है । एक ही माता-पितासे उत्पन्न बालकोंके आचरणोंमें बड़ी विभिन्नता देखी जाती है, एक ही मनुष्य दिनभरमें कभी बाह्यणका-सा तो कभी शृहका-सा कर्म करता है, ऐसी अवस्थामें वर्णका निश्चय कैमे हो सकेगा ! फिर ऐसा होनेपर नीचा कौन बनना चाहेगा ! खान-पान और विवाहादिमें

अङ्चनें पैदा होंगी, फलतः वर्णविप्तव हो जायगा और वर्ण-व्यवस्थाकी स्थितिमें बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जायगी। अतएव केवल कमेंसे वर्ण नहीं मानना चाहिये।

प्रश्न-चौदहवें अध्यायमें भगवान्ने सत्त्वगुणमें स्थित या सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मरनेवालोंको देवलोककी, राजस-खभाव या रजोगुणकी वृद्धिमें मरनेवालोंको मनुष्ययोनिकी एवं तमोगुणी स्त्रमावत्रालों या तमोगुणकी वृद्धिमें मरनेवालों-को तिर्यक्-योनिकी प्राप्ति बतलायी है; अतः यहाँ सत्त्व-प्रधानको ब्राह्मण, रजः प्रधानको क्षत्रिय आदि—इस प्रकार विभाग मान लेनेसे उस कथनके साथ विरोध आता है ?

उत्तर—बास्तवमें कोई विरोध नहीं है। राजस-खमाव-वालों और रजागुणकी बृद्धिमें मरनेवालोंको मनुष्ययोनिकी प्राप्ति होती है यह सत्य है। इससे मनुष्ययोनिकी रजोगुण-प्रधानता सूचित होती है परन्तु रजोगुणप्रधान मनुष्ययोनिमें सभी मनुष्य समान गुणवाले नहीं होते। उनमें गुणोंके अवान्तर मेद होते ही हैं और उसीके अनुसार जो सत्वगुण-प्रधान होता है उसका बाह्मणवर्णमें, सत्विमिश्रित रजःप्रधान-का क्षत्रियवर्णमें, तमोमिश्रित रजःप्रधानका वैश्यवर्णमें, रजो-मिश्रित तमःप्रधानका शृद्धवर्णमें और सत्त्व-रजके विकाससे रहित केवल तमःप्रधानका उससे भी निम्नकोटिकी योनियोंमें जन्म होता है।

प्रश्न—नवें अध्यायके दसवें श्लोकमें तो भगवान्ने अपनी प्रकृतिको समस्त जगत्की रचनेवाळी बतळाया है और यहाँ स्वयं अपनेको सृष्टिका रचयिता बतळाते हैं—इसमें जो विरोध प्रतीत होता है, उसका क्या समाधान है ?

उत्तर—इसमें कोई विरोध नहीं है। इस श्लोकमें केवल प्रकृतिको जगत्की रचना करनेवाली नहीं बतलाया है, अपित भगवान्की अध्यक्षतामें प्रकृति जगत्की रचना करती है—ऐसा कहा गया है। क्योंकि प्रकृति जड़ होनेके कारण उसमें भगवान्की सहायताके बिना गुणकर्मीका विभाग करने और सृष्टिके रचनेका सामर्थ्य ही नहीं है। अतएव गीतामें जहाँ प्रकृतिको रचनेवाली बतलाया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवान्के सकाशसे उनकी अध्यक्षतामें ही प्रकृति जगत्की रचना करती है। और जहाँ भगवान्को सृष्टिका रचियता बतळाया गया है, वहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवान् खयं नहीं रचते, अपनी प्रकृतिके द्वारा ही वे रचना करते हैं।

प्रश्न—जगत्के रचनादि कर्मोंका कर्ता होनेपर भी 'त् मुझे अकर्ता ही जान' इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान्के कमोंकी दिन्यताका भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान्का किमी भी कमेंमें राग-द्रेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कमोंसे सुर्वथा अतीत हैं, उनके सुकाशसे उनकी प्रकृति ही

> न मां कमीणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥ १४॥

ही होने हैं।

कर्मोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसिलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते—इस प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कर्मोंसे नहीं वँधता ॥ १४ ॥

प्रश्न—कमोंसे लिस होना क्या है ? तथा कमोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते—इस कथनसे भगवानुने क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर—कर्म करनेवाले मनुष्यमें ममता, आमक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहनेके कारण उमके द्वारा किये हुए कर्म संस्काररूपमें उसके अन्तः करणमें मिश्चित हो जाते हैं तथा उनके अनुसार उसे पुनर्जनमकी और सुख-दुः बोंकी प्राप्ति होती है—यही उसका उन कर्मोंने लिस होना है। यहाँ भगवान उपर्युक्त कथनसे यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मोंके फलरूप किसी भी भोगमें मेरी जरा भी स्पृहा नहीं है—अर्थात् मुझे किसी भी वस्तुकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है (३।२२)। मेरेद्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं —सव ममता, आमक्ति, फलेच्छा और कर्तापनके बिना केवल लोकहितार्थ ही होते हैं (१।८);मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिन्य हैं और इसीलिये वे मुझे लिस नहीं करते अर्थात् बन्धनमें नहीं डालने।

प्रश्न—उपर्युक्त प्रकारमे भगवान्को तत्त्वमे जानना क्या है और इभ प्रकारमे जाननेवाळा मनुष्य कमेरिमेक्यों नहीं बँधता?

समस्त कर्म करती है। इस कारण लोकव्यवहारमें भगवान

उन कमींके कर्ता माने जाते हैं; वास्तवमें भगवान सर्वथा

उदासीन हैं, कर्मोंसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (९।

९-१०)-यही भाव दिख्लानेके लिये भगवानुने यह बात

कही है। जब फलामिक और कर्तापनसे रहित होकर कर्म करनेवाले ज्ञानी भी कमींके कर्ता नहीं समझे जाते और उन

कमोंके फलमे उनका सम्बन्ध नहीं होता, तब फिर भगवान्-

की तो बात ही क्या है ? उनके कर्म तो सर्वथा अलैकिक

उत्तर- उपर्युक्त वर्णनके अनुसार जो यह समझ लेना है कि विश्व-रचनादि समस्त कर्म करने हुए भी भगवान् वास्तवमें अकर्ता ही हैं — उन कर्मों में उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; उनके कर्मोम विषमता लेशमात्र भी नहीं है; कर्मफलमें उनकी कि खिन्मात्र भी आमक्ति, ममता या कामना नहीं है, अतएव उनको वे कर्म बन्धनमें नहीं डाल सकते — यही भगवान्को उपर्युक्त प्रकार में तत्वतः जानना है। और इस प्रकार भगवान्के कर्मोंका रहस्य यथार्थरूपमें समझ लेनेवाले महात्माके कर्म भगवान्की ही मोंति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहङ्कारके बिना केवल लोकमंग्रहके लिये ही होते हैं; इसीलिये वह भी कर्मोंमें नहीं बँचता। अतएव यह समझना चाहिये कि जिन मनुष्योंकी कर्मोंमें और उनके फलोंमें कामना, ममता तथा आमक्ति है, वे वस्तुनः भगवान्के कर्मोकी दिव्यताको जानते ही नहीं।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान् अपने कमोंकी दिव्यता और उनका तत्त्व जाननेका महत्त्व वतलाकर, अब मुमुक्षु पुरुषोंके उदाहरणपूर्वक उसी प्रकार निष्कामभावसे कर्म करनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं——

> एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरिप मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्॥१५॥

# पूर्वकालके मुमुश्चओंने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किये हैं। इसलिये तू भी पूर्वजोंद्वारा सदासे किये जानेवाले कर्मोंको ही कर ॥ १५॥

प्रश्न—'मुमुक्षु'किसको कहते हैं तथा पूर्वकालके मुमुक्षु-ओंका उदाहरण देकर इस श्लोकमें क्या बात समझायी गयी है?

उत्तर--जो मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारबन्धनमे मुक्त होकर परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त करना चाहता है, जो सांसारिक भोगोंको दुःखमय और क्षणभङ्गर समझकर उनसे विरक्त हो गया है और जिसे इस लोक या परलोकके भोगोंकी इच्छा नहीं है—उमे 'मुनुक्षु' कहते हैं। अर्जुन भी मुमुक्षु थे, वे कर्मबन्धनके भयमे खधर्मरूप कर्तव्यकर्मका त्यागकरना चाहतेथे;अतएव भगवान्ने इसक्षोकमें पूर्वकालके मुमुक्षुओंका उदाहरण देकर यह बात समझायी है कि कर्मी-को छो इ देनेमात्रसे मनुष्य उनके बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता, इसी कारण पूर्वकाल के मुमुक्षुओंने भी मेरे कर्मोंकी दिव्यताका तत्त्व समझकर मेरी ही भाँति कर्मोंमें ममता, आसक्ति, फलेष्ट्या और अहङ्कारका त्याग करके निष्कामभावसे अपने-अपने वर्गाश्रमके अनुसार उनका आचरण ही किया है! अतएव तुम भी यदि कर्मवन्धन से मुक्त होना चाहने हो तो तुम्हें भी पूर्वज मुमुक्षुओंकी भाँति निष्कामभावये खधर्मक्रप कर्तव्य-कर्मका पालन करना ही। उचित है, उसका त्याग करना उचित नहीं।

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनको भगवान्ने निष्कामभावसं कर्म करनेकी आज्ञा दी। किन्तु कर्म-अकर्मका तत्त्व समझं बिना मनुष्य निष्कामभावसे कर्म नहीं कर सकता; इसिलिये अय भगवान् ममता, आमिक, फलेच्छा और अहंकारके विना किये जानेवाले दिव्य कपोंका तत्त्व भलीभाँति समझानेके लिये कर्पतत्त्वकी दुर्विजेयता और उसके जाननेका महत्त्व प्रकट करते हुए उसे कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं——

# किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्भ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥१६॥

कर्म क्या है ? और अकर्म क्या है ? इस प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसिलिये यह कर्मतत्त्व मैं तुझे भलीभाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभसे अर्थात् कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १६॥

प्रश्न-यहाँ 'कवयः'पद किन पुरुषोंका वाचक है और उनका कर्म-अकर्मके निर्णयमें मोहित हो जाना क्या है /तथा इस वाक्यमें 'अपि' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है /

उत्तर—यहाँ 'कायः' पद शाखों के जाननेवाले बुद्धिमान् पुरुषोंका वाचक है। शाखों में भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं से कर्मका तत्त्व समझाया गया है, उसे देख-सुनकर भी बुद्धिका इस प्रकार ठीक-ठीक निर्णय न कर पाना कि अ कुक भावने की हुई अमुक किया अथवा कियाका त्याग तो कर्म है तथा अनुक भावसे की हुई अनुक किया या उसका त्याग अकर्म है— यही उनका कर्म-अकर्म के निर्णयमें मोहित हो जाना है। इस वाक्यमें 'अपि' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जब बड़े-बड़े बुद्धिमान् भी इस विषयमें मोहित हो जाते हैं—ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते। तब साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? अतः कमींका तस्त्र बड़ा ही दुर्विज्ञेय है ।

प्रश्न-यहाँ जिस कर्मतत्त्वका वर्णन करनेकी भगवान्ने प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्यायमें कहाँ किया गया है ? उसको तत्त्वमें जानना क्या है ? और उसे जानकर कर्म-बन्धनसे प्रक्ति केंसे हो जाती है ?

उत्तर--उपर्युक्त कर्मतत्त्वका वर्णन इस अध्यायमें अठारहवेंमे बत्तीसवें स्लोकतक किया गया है; उस वर्णनसे इस बातको ठीक-ठीक समझ लेना कि किस भावसे किया हुआ कौन-सा कर्म या कर्मका त्याग मनुष्यके पुनर्जन्म-रूप बन्धनका हेनु बनता है और किस भावसे किया हुआ कौन-सा कर्म या कर्मका त्याग मनुष्यके पुनर्जन्मरूप बन्धन-का हेनु न बनकर मुक्तिका हेनु बनता है--यही उसे तत्त्वसे जानना है। इस तत्त्रकां समझ लेनेवाले मनुष्यद्वारा कोई भी ऐसा कर्म या कर्मका त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बन्धनका हेतु बन सके; उसके सभी कर्तव्य-कर्म ममता

आसक्ति, फलेच्छा और अहङ्कारके विना केक्स भगवदर्थ या लोकसंग्रहके लिये ही होते हैं। इस कारण उपर्युक्त कर्मतत्त्वको जानकर मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है।

सम्बन्ध—यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शास्त्रविहित करने योग्य कमोंका नाम कर्म है और कियाओंका स्वरूपसे त्याग कर देना ही अकर्म है—इसमें मोहित होनेकी कोन-सी वात है और इन्हें जानना क्या है ? किन्तु इतना जात लेनेमात्रसे ही वास्तविक कर्म-अकर्मका निर्णय नहीं हो सकता, कगोंक तत्त्वको भलीमाँति समझनेकी आवश्यकता है। इस भावको स्पष्ट करनेके लिये भगवान् कहते हैं—

### कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥१७॥

कर्मका खरूप भी जानना चाहिये और अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका खरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है ॥ १७॥

प्रश्न-कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये---इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इसमे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि साधारणतः मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंका नाम कर्म है; किन्तु इतना जान छेनेमात्रसे कर्मका खरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरणमें मावका भेद होनेसे उसके खरूपमें भेद हो जाता है। अतः किस भावसे, किस प्रकार की हुई कौन-सी क्रियाका नाम कर्म है! एवं किस स्थितिमें किय मनुष्यको कौन-सा शास्त्र-विहित कर्म किय प्रकार करना चाहिये—इस बातको शास्त्रके बाता तत्त्वज्ञ महापुरुप ही ठीक-ठीक जानते हैं। अतएव अपने अविकारक अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य-कर्मोको आचरणमें छोनेक छिये तत्त्ववेत्ता महापुरुपेद्वारा उन कर्मोंको समझना चाहिये और उनकी ग्ररणा और आज्ञा-के अनुसार उनका आचरण करना चाहिये।

प्रश्न-अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि साधारणतः मनुष्य यही समझते हैं कि मन,वाणी और शरीर-द्वारा की जानेवाळी कियाओंका खरूपसे त्याग कर देना ही अकर्म यानी कमोंसे रहित होना है; किन्तु इतना समझ लेने-मात्रसे अकर्मका वास्तविक खरूप नहीं जाना जा सकता; क्योंकि भावके भेदसे इस प्रकारका अकर्म भी कर्म या विकर्मके रूपमें बदल जाता है और जिसको लोग कर्म समझते हैं, वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अतः किस भावसे किस प्रकार की हुई कौन-सी किया या उसके त्यागका नाम अकर्म है एवं किस स्थितिमें किस मनुष्यको किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिये, इस बातको तत्त्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक-ठीक जान सकते हैं। अत्र व कर्मबन्धन में मुक्त होनेकी इच्छावाले मनुष्योंको उन महापुरुषोंसे इस अकर्मका खरूप भी भली-भौति समझकर उनके कथनानुसार साधन करना चाहिये।

प्रश्त-विकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये, इस कथन-का क्या भाव है !

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि साधारणतः झूठ,कपठ, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप-कर्मोंका नाम ही विकर्म है—यह प्रसिद्ध है; पर इतना जान लेनेमात्रमे विकर्मका खरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्रके तत्वका न जाननेवाले अज्ञानी पुण्यको भी पाप मान लेने हैं और पापको भी पुण्य मान लेने हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकारके भेदसे जो कर्म एकके लिये विहित होनेसे कर्तव्य (कर्म) है, वही दूसरेके लिये निषिद्ध होनेसे पाप (विकर्म) हो जाता है— जैसे सब वर्णोंकी सेवा करके जीविका चलाना शूद्धके लिये विहित कर्म है, किन्तु वही ब्रास्त्रणके लिये निषिद्ध कर्म है; जैसे दान लेकर, वेद पदाकर

और यह कराकर जीविका चलाना हाहाणके लिये कर्तव्य-कर्म है, किन्तु दूसरे वणोंके लिये पाप हं; जैसे गृहस्थके लिये न्यायोपार्जित द्रव्यसंग्रह करना और ऋतुकालमें खपत्नीगमन करना धर्म है, किन्तु संन्यासीके लिये काञ्चन और कामिनीका दर्शन-स्पर्श करना भी पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारणके लिये निषिद्ध हैं तथा अधिकारभेदसे जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके लिये निषिद्ध हैं—उन सबका त्याग करनेके लिये विकर्मके खरूपको भर्ला-भाँति समझना चाहिये। इसका खरूप भी तत्त्ववेत्ता महा-पुरुष ही ठीक-ठीक वतला सकते हैं। प्रश्न-कर्मकी गति गहन है, इस कथनका तथा 'हि' अञ्चयके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—'हि' अन्यय यहाँ हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके उपर्युक्त वाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि कर्मका तत्त्व वड़ा ही गहन है। कर्म क्या है ? अकर्म क्या है ? विकर्म क्या है?—इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर सकता; जो विद्या-बुद्धिकी दृष्टिसे पण्डित और बुद्धिमान् हैं, वे भी कभी-कभी इसके निर्णय करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। अतः कर्मके तत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले महापुरुषोंसे इसका तत्त्व समझना आवश्यक है।

सम्बन्ध--इस प्रकार श्रोताके अन्तःकरणमें रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये कर्मतत्त्वको गहन एवं उसका जानना आवश्यक वतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार भगवान् कर्मका तत्त्व समझाते हैं---

# कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥१८॥

जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें वुढिमान् है और वह योगी समस्त कर्मोंको करनेवाला है ॥ १८ ॥

प्रश्न—कर्ममें अकर्म देखना क्या है ! तथा इस प्रकार देखनेवाला मनुष्योंमें बुद्धिमान्, योगी और समस्त कर्म करने-वाला कैसे है !

उत्तर—लोकप्रसिद्धिमें मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शर्रास्के व्यापारमात्रका नाम कर्म है, उनमेंने जो शास्त्रविहित कर्तत्र्य-कर्म हैं उनको कर्म कहते हैं और शास्त्रनिषिद्ध पापकर्मीको विकर्म कहते हैं। शास्त्रनिषिद्ध पापकर्म सर्वथा त्याज्य हैं,इस-लिये उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गर्या।

अतः यहाँ जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म हैं, उनमें अकर्म देखना क्या है—इसी बातपर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविका और शरीर-निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं—उन सबमें आसिक्त, फलेच्छा, ममता और अहङ्कारका त्याग कर देनेसे वे इस लोक या परलोकमें सुख-दु:खादि फल भुगतानेके और पुनर्जन्मके हेतु नहीं बनते बन्कि मनुष्यके पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्मोंका नाश करके उसे संसार-बन्धनसे मुक्त करनेवाले होते हैं, इस रहस्यको समझ लेना ही कर्ममें अकर्म

देखना है। इस प्रकार कर्ममें अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेन्छा और ममताके त्यागपूर्वक ही विहित कर्मोका यथा-याग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिस नहीं होता. इसलिये वह मनुष्यों में बुद्धिमान् है; वह परमात्माको प्राप्त है इसलिये योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य रोप नहीं रहता—वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिये वह समस्त कर्मोंको करनेवाला है।

प्रश्न—अकर्ममें कर्म देखना क्या है ? तथा इस प्रकार देखनेवाला मनुष्योंमें बुद्धिमान्, योगी और समस्त कर्म करनेवाला कैसे है ?

उत्तर—छोकप्रसिद्धिमें मन, वाणी और शरीरके व्यापार-को त्याग देनेका ही नाम अकर्म है; यह त्यागरूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहङ्कारपूर्वक किया जानेपर पुनर्जन्मका हेनु बन जाता है; इतना ही नहीं, कर्तव्य-कर्मी-की अवहेलनासे या दम्भाचारके लिये किया जानेपर तो यह विकर्म (पाप) के रूपमें बदल जाता है—इस रहस्यको समझलेना ही अकर्ममें कर्म देखना है।इस रहस्यको समझने- वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्मका त्याग न तो शारिरिक कप्टके भयसे करता है, न राग-द्वेष अयवा मोहवश और न मान, बड़ाई, प्रतिष्टा या अन्य किसी फलकी प्राप्तिके लिये ही करता है। इसलिये वह न तो कभी अपने कर्तव्यसे गिरता है और न किसी प्रकारके त्यागमें ममता, आसक्ति, फलेच्छा या अहङ्कारका सम्बन्ध जोड़कर पुनर्जनमका ही भागी बनता है; इसीलिये वह मनुष्योमें बुद्धिमान् है। उसका परम पुरुप परमेश्वरसे संयोग हो चुका है, इसलिये वह योगी है और उसके लिये कोई भी कर्तन्य शेष नहीं रहता, इसलिये वह समस्त कर्म करनेवाला है।

प्रश्न—कर्ममे क्रियमाण,विकर्ममे विविध प्रकारके सिच्चित कर्म और अकर्ममे प्रारब्ध कर्म लेकर कर्ममें अकर्म दंखनेका यदि यह अर्थ किया जाय कि क्रियमाण कर्म करते समय यह देखे कि भविष्यमें यहीं कर्म प्रारब्ध कर्म (अकर्म) वनकर फल्टमोगके ख्रमें उपस्थित होंगे और अकर्मम कर्म देखनेका यह अर्थ किया जाय कि प्रारब्धरूप फल्टमोगके समय उन दुःखादि भोगोंको अपने पूर्वकृत क्रियमाण कर्मोंका ही फल समझे और इम प्रकार समझकर पापकर्मोंका त्याग करके शास्त्रविहित कर्मोंको करता रहे, तो क्या आपत्ति है ! क्योंकि सिञ्चित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मोंके ये ही तीन भेट प्रसिद्ध हैं !

उत्तर—ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है और बड़ी बुद्धिमानी है; किन्तु ऐसा अर्थ मान लेनेसे 'क्वयोऽप्यत्र मोहिताः', 'गहना कर्मणो गतिः', 'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे-ऽशुभात्','स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्','तमाहुःपण्डितं बुधाः', 'नव किञ्चित्करोति सः' आदि वचनोंकी सङ्गति नहीं बठती। अतण्व यह अर्थ किसी अंशमें लाभप्रद होनेपर भी प्रकरण-विरुद्ध है।

प्रश्न-कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाळा साधक भी मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है !

उत्तर-मुक्त पुरुषके जो खाभाविक लक्षण होते हैं, वे ही साधकके लिये साध्य होते हैं। अतएव मुक्त पुरुष तो खभावसे ही इस तत्त्वको जानता है और साधक उनके उपदेशद्वारा जानकर उस प्रकार साधन करनेसे मुक्त हो जाता है। इसीलिये भगवान्ने कहा है कि—'मैं तुझे वह कर्म-तत्त्व बतला जैंगा, जिसे जानकर त् कर्म-बन्धनसे छूट जायगा।'

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनका महत्त्व बतलाकर अब पाँच श्लोकोंमें भिन्न-भिन्न शैलीसे उपर्युक्त कर्पमें अकर्प और अकर्ममें कर्मदर्शनपूर्वक कर्म करनेवाले सिद्ध और साधक पुरुषोंकी असङ्गताका वर्णन करके उस विषयको स्पष्ट करते हैं—

# यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः।

ज्ञानाभिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥१६॥

जिसके सम्पूर्ण शास्त्रसम्मत कर्म विना कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुपको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥

प्रश्न-'समारम्भाः' पदका क्या अर्थ है और इसके साथ 'सर्वे' विशेषण जोडनेका यहाँ क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर –अपने-अपने वर्णाश्रम आंर परिस्थितिकी अपेक्षासे जिसके लिये जो यज्ञ, दान, तप तथा जीविका और शरीर-निर्वाहके योग्य शास्त्रसम्मत कर्तव्य कर्म हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'समारम्भाः'पद है। क्रियामात्रको आरम्भ कहते हैं;ज्ञानीके कर्म शास्त्रनिषद्ध या ब्यर्थ नहीं होते—यह भाव दिखलानेके लिये आरम्भ' के साथ 'सम्' उपसर्गका प्रयोग किया गया है तथा 'सर्वे' विशेषणसे यह भाव दिखलाया गया है कि साधनकालमें मनुष्यके समस्त कर्म बिना कामना और सङ्कल्पके नहीं होते, किसी-किसी कर्ममें कामना और सङ्कल्पका संयोग भी हो जाता है; पर साधन करते-करते जो सिद्ध हो गया है, उस महापुरुषके तो सभी कर्म कामना और सङ्कल्पसे रहित ही होते हैं; उसका कोई भी कर्म कामना और सङ्कल्पसे रहित ही होते हैं; उसका कोई भी कर्म कामना परन—'कामसङ्कल्पवर्जिताः' इस पदमें आये हुए 'काम' और 'सङ्कल्प' शब्दोंका क्या अर्थ है तथा इनमे रहित कर्म कौन-से हैं !

उत्तर—स्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग-सुख आदि इस लोक और परलांकके जितने भी विषय (पदार्थ) हैं, उनमेंने किसीकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छा करनेका नाम •काम' है तथा किसी विषयको ममता, अहंकार, राग-द्वेष एवं रमणीय-बुद्धिसे स्थरण करनेका नाम •सङ्कल्प' है। कामना सङ्कल्पका कार्य है और सङ्कल्प उसका कारण है। विषयोंका स्मरण करनेसे ही उनमे आसक्ति होकर कामनाकी उत्पत्ति होती हैं (२।६२)। जिन कर्मोमें किसी वस्तुके संयोग-वियोगकी किञ्चिन्मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहङ्कार और आसक्तिका सर्वथा अभाव है और जो केवल लोकसंग्रहके लिये चेटामात्र किये जाते हैं—वे सब कर्म काम और सङ्कल्पमे रहित हैं।

प्रश्न--उपर्युक्त पदमें आये हुए सङ्कल्प' शब्दका अर्थ यदि स्कुरणामात्र मान लिया जाय तो क्या हानि है !

उत्तर—कोई भी कर्म बिना स्फुरणाके नहीं हो सकता; पहले स्फुरणा होकर ही मन, वाणी और शरीरद्वारा कर्म किये जाते हैं। अन्य कर्मोकी तो बात ही क्या है, बिना स्फुरणाके तो खाना-पीना और चलना-फिरना आदि शरीरिनबोहके कर्म भी नहीं हो नकते; फिर इस श्लोकम समारम्भाः पदसे बतलाये हुए शास्त्रविहित कर्म कैसे हो सकते हैं (इस कारण यहाँ स्ह्रूज्य का अर्थ स्फुरणामात्र मानना उचित प्रतीत नहीं होता। प्रश्न—'ज्ञानाझिदग्धकर्माणम्' पदमें 'ज्ञानाझि' शब्द किसका वाचक है ? और उसके द्वारा कर्मीका दग्ध हो जाना क्या है ?

उत्तर—िकसी भी साधनके अनुष्ठानसे उत्पन्न परमात्मा-के यथार्थ ज्ञानका वाचक यहाँ 'ज्ञानाग्नि' राब्द है। जैसे अग्नि ईंधनको भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मोंको भस्म कर देता है (४। ३७)—इस प्रकार अग्निकी उपमा देनेके लिये उसे यहाँ 'ज्ञानाग्नि' नाम दिया गया है। जैसे अग्निद्वारा भुने हुए बीज केवल नाममात्रके ही बीज रह जाते हैं, उनमें अङ्कुरित होनेकी शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्निके द्वारा जो समस्त कर्मोमें फल उत्पन्न करनेकी शक्तिका सर्वथा नष्ट हो जाना है—यही उन कर्मोंका ज्ञान-रूप अग्निसे भस्म हो जाना है।

प्रश्न-यहाँ 'बुधाः' पद किनका वाचक है और उपर्युक्त प्रकारसे जो 'ज्ञानाग्निदम्धकर्मा' हो गया है, उसे वे 'पण्डित' कहते हैं —इस कथनका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर—'बुधाः' पद यहाँ तत्त्वज्ञानी महात्माओंका वाचक है और उपर्युक्त पुरुषको वे पण्डित कहते हैं— इस कथनसे उपर्युक्त सिद्ध योगीकी विशेष प्रशंसा की गयी है। अभिप्राय यह है कि कमोंमें ममता आसक्ति, अहङ्कार और उनसे अपना किसी प्रकारका कोई प्रयोजन न रहनेपर भी उनका खरूपतः त्याग न करके लंकसंग्रहके लिये समस्त शास्त्रविहित कमों-को विधिपूर्वक भर्लाभाँति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गर्भारता और बुद्धिमत्ताका काम है; इसलिये ज्ञानीलोग भी उसे पण्डित (तत्त्वज्ञानी महात्मा) कहते हैं।

### त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभित्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः॥२०॥

जो पुरुष समस्त कर्मोंमें और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्यतृत है, वह कर्मोंमें मलीमाँति वर्तता हुआ भी वास्तवमें कुछभी नहीं करता॥ २०॥

प्रश्न—समस्त कर्मीम और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करना क्या है ?

उत्तर-यज्ञ, दान और तप तथा जीविका और शरीर-निर्वाहके जितने भी शास्त्रविहित कर्म है, उनमें जो मनुष्यकी स्वाभाविक आसक्ति होती है—जिसके कारण वह उन कमोंको किये बिना नहीं रह सकता और कर्म करते समय उनमें इतना संख्या हो जाता है कि ईश्वरकी स्मृति या अन्य किसी प्रकार-का ज्ञानतक नहीं रहता—ऐसी आसक्तिसे सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी कर्ममें मनका तिनक भी आसक्त न होना— कर्मोंमें आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना है। और उन कर्मोंसे प्राप्त होनेवाले इस लोक या परलोकके जितने भी भोग हैं—उन सबमें जरा भी ममता, आसक्ति और कामनाका न रहना कर्मोंके फलमें आसक्तिका त्याग कर देना है।

प्रश्न–इस प्रकार आसक्तिका त्याग करके 'निराश्रय' और 'नित्यतप्र' हो जाना क्या है !

उत्तर—आसक्तिका सर्वथा त्याग करके शरीरमें अहङ्कार और ममतासे सर्वथा रहित हो जाना और किसी भी सांसारिक वस्तुके या मनुष्यके आश्रित न होना अर्थात् अमुक वस्तु या मनुष्यमे ही मेरा निर्वाह होता है, यही आधार है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता—इस प्रकारके भावोंका सर्वथा अभाव हो जाना ही 'निराश्रय' हो जाना है। ऐसा हो जाने पर मनुष्य-को किसी भी सांसारिक पदार्थकी किश्विन्मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, वह पूर्णकाम हो जाता है; उसे परमानन्दस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरन्तर आनन्दमें मग्न रहता है, उसकी स्थितिमें किसी भी घटनासे कभी जरा भी अन्तर नहीं पड़ता। यही उसका 'नित्यतृप्त' हो जाना है।

प्रश्न-'कर्मिण अभिप्रवृत्तः अपि न एव किञ्चित्करोति सः' इस वाक्यमें 'अभि' उपसर्गके तथा 'अपि' और 'एव' अन्ययोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अभि' उपसर्गमे यह बात दिखलायी गयी है कि ऐसा मनुष्य भी अपने वर्गाश्रमके अनुसार शाख़िविहित सब प्रकारके कर्म भलीभौति सावचानी और विवेकके सिहत विस्तारपूर्वक कर सकता है। अपि' अव्ययमे यह भाव दिखलाया गया है कि ममता, अहङ्कार और फलामित्तपुक्त मनुष्यतो कर्मोंका खम्बपमे त्याग करके भी कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता और यह नित्यत्म पुरुप समस्त कर्मोंको करता हुआ भी उनके बन्धनमें नहीं पड़ता। तथा एवं अव्ययमे यह भाव दिखलाया गया है कि उन कर्मोंसे उसका जरा भी सम्बन्ध नहीं रहता। अतः वह समस्त कर्म करता हुआ भी वास्तवमें अकर्ता ही बना रहता है।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि कर्ममें अकर्म ओर अकर्ममें कर्म दे बनेवाले मुक्त पुरुषके लिये उसके पूर्णकाम हो जानेके कारण कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता (३।१७); उसे किसी भी वस्तुकी किसी रूपमें भी आवश्यकता नहीं रहती। अत्र वह जो कुछ कर्म करता है या किसी कियासे उपरत हो जाता है, सब शास्त्र सम्मत और बिना आसक्तिके केवल लोकसंग्रहार्थ ही करता है; इसिल्ये उसके कर्म वास्तवमें 'कर्म' नहीं होते।

सम्बन्ध —उपर्युक्त श्लोकोंमें यह बात कही गयी कि ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहङ्कारके विना केवल लोकसंयहके लिये शास्त्रसम्मत यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुप वास्त्रवमें कुछ भी नहीं करता। इसलिये वह कर्मबन्धनमें नहीं पड़ता। इसपर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानीको आदर्श मानकर उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाले साधक तो नित्य-नैमित्तिक आदि कर्मोका त्याग नहीं करते, निष्कामणायसे सब प्रकारके शास्त्रविद्यित कर्नच्य-क्रमोंका अनुष्ठान करते रहते हैं—इस कारण वे किसी पापके भागी नहीं बनते; किन्तु जो साधक शास्त्रविद्यत यज्ञ-दानादि कर्मोका अनुष्ठान न करके केवल शरीरनिर्वाहमानके लिये आवश्यक शास्त्र-न्नान और खान-पान आदि कर्म ही करता है, वह तो गायका भागी होता होगा। ऐसी शङ्काकी निवृत्तिके लिये भगवान कहते हैं —

# निराशीर्यतिचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्तोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥

जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता ॥

प्रश्न--'निराशीः' ,'यतचित्तात्मा' और 'त्यक्तमर्त्रपरि- उत्तर -जिस मनु'यको कियी भी सांसारिक वस्तुकी कुछ प्रहः'--इन तीन विशेषणोंके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है ? भी आवश्यकता नहीं है, जो कियी भी कमेंये या मनुष्यसे किसी प्रकारके भोग-प्राप्तिकी किश्चिन्मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता; जिसने सब प्रकारकी इच्छा, कामना, वासना आदिका सर्वथा त्याग कर दिया है—उसे 'निराशीः' कहते हैं; जिसका अन्तःकरण और समस्त इन्द्रियोंसहित शरीर वशमें है—अर्थात् जिसके मन और इन्द्रिय राग-द्रेषसे रहित हो जानेके कारण उनपर शब्दादि विषयोंके सङ्गका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता और जिसका शरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वेसे ही रहता है—वह चाहे गृहस्थ हो या संन्यासी 'यतचित्तात्मा' है और जिसकी किसी भी वस्तुमें ममता नहीं है तथा जिसने समस्त भोगसामग्रियोंके संग्रहका भछीभाँतित्याग कर दिया है, वह संन्यासी तो सर्वथा स्यक्त सर्वपरिग्रह' है ही। इसके सिवा जो कोई दूसरे आश्रमवाला भी यदि उपर्युक्त प्रकारसेपरिग्रहका त्याग कर देनेवाला है तो वह भी 'स्यक्तसर्वपरिग्रह' है ।

इन तीनों विशेषणोंका प्रयोगकरके इस श्लोकमें यह भाव दिखळाया गया है कि जो इस प्रकार बाह्य वस्तुओं से सम्बन्ध न रखकर निरन्तर अन्तरात्मामें ही सन्तुष्ट रहता है, वह सांख्ययोगी यदि यज्ञ-दानादि कर्मोंका अनुष्टान न करके केवल शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि कर्म ही करता है, तो भी वह पापका भागी नहीं होता। क्योंकि उसका वह स्याग आसक्ति या फलकी इच्छासे अथवा अहङ्कारपूर्वक मोहसे किया हुआ नहीं है; वह तो आसक्ति, फलेच्छा और अहङ्कार-से रहित सर्वथा शास्त्रसम्मत त्याग है, अतएव सब प्रकारसे संसारका हित करनेवाटा है।

प्रश्न-यहाँ 'शारीरम्' और 'केवलम्' विशेषणों के सिहत 'कर्म' पद कौन-से कर्मोका वाचक है और 'किल्बिषम्' पद किसका वाचक है तथा उसको प्राप्त न होना क्या है ?

उत्तर—'शारीरम्'और'केवलम्'विशेषणोंके सहित'कर्म' पद यहाँ शांच-स्नान, खान-पान और शयन आदि केवल शर्रारिनिर्वाहमे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाओंका वाचक है तथा 'किन्विपम्' पद यहाँ यब्रदानादि विहित कर्मोंकेत्यागमे होनेवाले प्रत्यवाय—पापका तथा शरीरिनर्वाहके लिये की जानेवाली क्रियाओंमे होनेवाल अनिवार्य 'हिंसा' आदि पापोंका वाचक है। उपर्युक्त पुरुपको न तो यज्ञादि कर्मोंके अनुष्ठान न करनेथे होनेवाला प्रत्यवायम्हप पाप लगता है और न शरीर-निर्वाहके लिये की जानेवाली क्रियाओंमें होनेवाले पापोंसे ही उसका सम्बन्ध होता है; यही उसका 'किन्विप'को प्राप्त न होना है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गयी कि परमात्माको प्राप्त सिद्ध महापुरुषोंका तो कर्म करने या न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा ज्ञानयोगके साधकका घहण और त्याग शास्त्रसम्मत, आसक्तिरहित और ममता-रहित होता है; अतः वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए—मभी अवस्थाओं में कर्म बन्धनसे सर्वथा मुक्त हैं। अब भगवान् यह बात दिखलाते हैं कि कर्ममें अकर्मर्शनर्श्वक कर्म करनेवाला कर्मयोगी भी कर्मबन्धनमें नहीं पड़ता—

### यदच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥२२॥

जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थमें सदा सन्तुष्ट ग्हता है, जिसमें ईर्ष्याका सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि इन्होंसे सर्वथा अतीत हो गया है—ऐसा सिद्धि और असिद्धिमें सम रहने-वाळा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं वँधता ॥ २२॥

प्रश्न—'यदच्छालाम' क्या है और उसमें सन्तुष्ट रहना क्या है ?

उत्तर-अनिच्छासे या परेच्छासे प्रारब्धानुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थकी प्राप्ति होती है, वह 'यहच्छा-लाम' है; इस 'यहच्छालाम'में सदा ही आनन्द मानना, न किसी अनुकूछ पदार्थकी प्राप्ति होनेपर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़नेकी इच्छा करना; और न प्रतिक् उकी प्राप्तिमें द्वेप करना, उसके नष्ट हो जानेकी इच्छा करना—और दोनोंको ही प्रारम्भ या भगवान्का विधान समझकर निरन्तर शान्त और प्रसन्नचित्त रहना— यही 'यहच्छाछाभ'में सदा सन्तुष्ट रहना है।

प्रश्त-'विमत्सर:' का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किसिलिये किया गया है ?

उत्तर-विद्याः बुद्धि, धन, मान,बड़ाई या अन्य किसीभी वस्तु या गुणके मम्बन्धसे दूसरोंकी उन्नति देखकर जो ईर्ष्या (डाह) का भाव होता है-इस विकारका नाम मत्मरता है: उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया हो, वह 'विमत्सर' है। अपनेको विद्वान् और बुद्धिमान् समझनेवालोंमें भी ईर्ष्याका दोष छिपा रहता है; जिनमें मनुष्यका प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुट्म्बियोंके साथ भी ईर्ध्याका भाव हो जाता है। इसलिये 'विमत्सर:' विशेषणका प्रयोग करके यहाँ कर्म-योगीमें हर्ष-शोकादि विकारोंसे अलग ईर्ष्याके दोषका भी अभाव दिखलाया गया है।

प्रश्न-दन्द्रोंसे अनीत होना क्या है !

उत्तर-हर्प-शांक और राग-द्रेष आदि युग्म विकारींका नाम दन्द है; उनसे सम्बन्ध न रहना अर्थात् इस प्रकारके विकारोंका अन्तः करणमें न रहना ही उनमे अतीत हो जाना है।

परन-सिद्धि और असिद्धिका यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है ?

उत्तर-यज्ञ, दान और तप आदि किमी भी कर्तव्यकर्म-का निर्विप्ततासे पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि हैं; और किसी

सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त प्रकारसे किये हुए कर्म बन्धनके हैत, नहीं वनते, इतनी ही वात है या उनका और भी कुछ महत्त्व है। इसपर कहते हैं-

> ज्ञानावस्थितचेतसः । गतसङ्गस्य मुक्तस्य

जिसकी आसिक सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है — रेसे केवल यज्ञसाधादन के लिये कर्व करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म भलीमाँति विलीन हो जाते हैं ॥ २३ ॥

प्रश्न-आसक्तिका सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है, और 'गतसङ्गस्य' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-कर्मोंमें और उनके फल्रूप समस्त भोगोंमें तनिक भी आसक्ति या कामनाका न रहना, आसक्तिका सर्वथा नष्ट हो जाना है। इस प्रकार जिसकी आसक्तिका अभाव हो गया है, उस कर्मयांगाका बाचक यहाँ गतसङ्गस्य पद है। यही भाव कर्ममें और फलमें आसक्तिके त्यागसे तथा सिद्धि और असिद्धिके समत्वसे पूर्वश्लोकमें दिखलाया गया है।

प्रश्न-भूक्तस्य पदका क्या भाव है ?

उत्तर-जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके संघातरूप

है। इसी प्रकार जिस उद्देश्यसे कर्म किया जाता है, उस उदेश्यका पूर्ण हो जाना सिद्धि है और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकारको सिद्धि और असिद्धिमें भेदबुद्धिका न होना अर्थात् सिद्धिमें हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धिमें द्वेप और शोक आदि विकारोंका न होना, दोनोंमें एक-सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धिमें सम रहना है।

प्रकार विघ-वाधाके कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि

प्रश्न-ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बँधता, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-कर्म करनेमें मनुष्यका अधिकार है (२। ४७), क्योंकि यज्ञ (कर्म) सहित प्रजाकी रचना करके प्रजापतिने मनुष्योंको कर्म करनेकी आज्ञा दी है (३।१०); अतएव उसके अनुसार कर्म न करनेसे मनुष्य पापका भागी होता है (३।१६)। इसके सिवा मनुष्य कमीका सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता (३।५), अपनी प्रकृतिके अनुसार कुछ-न-कुछ कर्म सुभाको करने पड़ते हैं। अतएव इसका यह भाव समझना चाहिये कि जिस प्रकार केवल शरीरसम्बन्धी कर्मोंको करनेवाळा परिप्रहरहित सांख्ययोगी अन्य कर्मीका आचरण न करनेपर भी कर्म न करनेके पापसे लिस नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मीका अनुष्टान करके भी उनसे नहीं बँधता।

कर्म प्रविलीयते ॥ २३ ॥ यजायाचरतः समग्रं

गी० त० वि० २५--

शरीरमें जरा भी आत्माभिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो देहाभिमानसे सर्वथा मुक्त हो गया है—उस ज्ञानयोगीका जाचक यहाँ 'मुक्तस्य' पद है।

प्रश्न—'ज्ञानावस्थितचेतसः' पदका क्या भाव है ? उत्तर—'ज्ञानावस्थितचेतसः' पद भी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमें छगा रहता है, ऐसे ज्ञानयोगीका ही वाचक है ।

प्रश्न—'यज्ञाय आचरतः' इस पदमें 'यज्ञ' राब्द किसका बाचक है और उसके लिये कमींका आचरण करना क्या है :

उत्तर—अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यका जो शास्त्रदृष्टिसे तिहित कर्तव्य है, वहीं उसके लिये यज्ञ है। उस शास्त्रविहित यज्ञका मन्पादन करनेके उद्देश्यसे ही जो कर्मोंका करना है—अर्थात् किमी प्रकारके खार्यका सम्बन्ध न रखकर केवल लोकसंग्रहरूप यज्ञकी परम्परा सुरक्षित रखनेके लिये ही जो कर्मोंका आचरण करना है, वही यज्ञके लिये कर्मोंका आचरण करना है। तीसरे अध्यायके नवें स्रोकमें आया हुआ 'यज्ञार्थात्' विशेषणके सिंहत 'कर्मण:' पद भी ऐसे ही कर्मोंका वाचक है।

पश्च-'समप्रम्' विशेषणके सिंहत 'कर्म' पद यहाँ किन
कर्मोंका वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है ?

उत्तर—इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए जितने भी कर्म संस्काररूपसे मनुष्यके अन्तः करणमें सिद्धित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे नवीन कर्म किये जाते हैं, उन सबका बाचक यहाँ 'समग्रम्' विशेषणके सिहत 'कर्म' पद हैं; उन सबका अभाव हो जाना अर्थात् उनमें किसी प्रकारका बन्धन करनेकी शक्तिका न रहना ही उनका विलीन हों जाना हैं। इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे कर्म करनेवाले पुरुषके कर्म उसको बाँधनेवाले नहीं होते, इतना ही नहीं; किन्तु जैसे किसी धासकी हेरीमें आगमें जलाकर गिराया हुआ धास खयं भी जलकर नए हो जाना है और उस धासकी हेरीकों भी भस्म कर देता है—वेसे हीआमक्ति, फलेल्ला, ममता और अभिमान-के त्याग्वर अग्निमें जलाकर किये हुए कर्म पूर्वसृद्धित समस्त कर्मों किसी प्रकारका फल देनेकी शक्ति नहीं रहती।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकमे यह बात कही गयी कि यज्ञके लिये कर्म करनेवाले पुरुषके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्निमें हिवका हवन करना ही यज्ञ है और उसके सम्पादन करनेके लिये की जानेवाली किया ही यज्ञके लिये कर्म करना है, इतनी ही बात नहीं है; वर्ण, आश्रम, स्वभाव और पिरिस्थितिके अनुसार जिसका जो कर्तव्य है, वही उसके लिये यज्ञ है और उसका पालन करनेके लिये आवश्यक किया मोंका निःस्वार्थबुद्धिसे लोकसंग्रहार्थ करना ही उस यज्ञके लिये कर्म करना है—इसी भावको सुरपष्ट करनेके लिये अब भगवान् सात श्लोकोंमें भिन्न-भिन्न योगियोंद्वारा किये जानेवाले परमात्माकी प्राप्तिके साधनरूप शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंका विभिन्न यज्ञोंक नामसे वर्णन करते हैं—

### ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माम्रो ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

जिस यक्षमें अर्पण अर्थात् स्नुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ताके द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमें आहुति देनारूप किया भी ब्रह्म है—उस ब्रह्मकर्ममें स्थित रहनेवाले योगीद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है ॥ २४॥

प्रश्न—इस स्रोकमें यज्ञके रूपकसे क्या भाव दिखळाया गया है ?

उत्तर—इस श्लोकामें 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' (छान्दोग्य उ०

३। १४। १) के अनुमार सर्वत्र ब्रह्मदर्शन रूप साधनको यज्ञका रूप दिया गया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म और करण आदिके भेदमे भिन्न-भिन्न रूपमें प्रतीत होनेवाले समस्त पदार्थोंको ब्रह्मरूपसे देखनेका जो अभ्यास है—यह अभ्यासरूप कर्म भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन होनेके कारण यज्ञ ही है।

इस यज्ञमें खुवा, हिव हवन करनेवाळा और हवनरूप कियाएँ आदि भिन्न-भिन्न वस्तुएँ नहीं होतीं; उसकी दृष्टिमें सब कुछ ब्रह्म ही होता है। क्योंकि ऐसा यज्ञ करनेवाळा योगी जिन मन, बुद्धि आदिके द्वारा समस्त जगत्को ब्रह्म समझनेका अभ्यास करता है, वह उनको, अपनेको, इस अभ्यासरूप क्रियाको या अन्य किसी भी वस्तुको ब्रह्ममें भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्मरूप ही देखता है, इसिळ्ये उसकी उनमें किसी प्रकारकी भी भेदबुद्धि नहीं रहती।

प्रश्न—इस रूपकमें 'अर्पणम्' पदका अर्थ यदि हवन करनेकी क्रिया मान ली जाय तो क्या आपत्ति हैं !

उत्तर—'हृतम्' पद हवन करनेकी क्रियाका वाचक है। अत: 'अर्पणम्' पदका अर्थ भी क्रिया मान लेनेसे पुनरुक्तिका दोप आता है। नवें अध्यायके सोलहवें स्ट्रोकमें भी 'हृतम्'

सम्बन्ध—इस प्रकार ब्रह्मकर्मरूप यज्ञका वर्णन करके अब अगले स्लोकमें देवपूजनरूप यज्ञका और आत्मा-परमात्माके अमेददर्शनरूप यज्ञका वर्णन करते हैं——

प्रकार त्रक्षकमरूप यज्ञका वणन करक अव अग् ०० २०१कम द्वप् जनरूप इदर्शनस्त्र यज्ञका वर्गन करते हैं— दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

दूसर योगीजन देवताओं के पूजनरूप यक्षका ही भलीभाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मरूप अग्निमें अभेददर्शनरूप यक्षके द्वारा ही आत्मरूप यक्षका हवन किया करते हैं ॥ २५ ॥

यज

प्रश्न-यहाँ 'योगिनः' पद किन योगियोंका वाचक है और उसके साथ 'अपरे' विशेषणका प्रयोग किसलिये किया गया है !

ब्रह्माग्रावपरे

उत्तर--यहाँ भोगिनः 'पद ममता, आर्साक्त और फलेन्छा-का त्याग करके शास्त्रविहित यज्ञादि कर्म करनेवाले साधकों-का वाचक है तथा इन साधकोंको पूर्वश्चोकमें वर्णित ब्रह्मकर्म करनेवालोंसे अलग करनेके लिये यानी इनका साधन पूर्वोक्त साधनसे भिन्न है और दोनों साधनोंके अधिकारी भिन्न-भिन्न होते हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ 'योगिनः 'पदके साथ 'अपरे' विशेषणका प्रयोग किया गया है ।

*प्रश्न*-'दैवम्' विशेषणके सहित 'यज्ञम्'पद किस कर्म-

पदका ही अर्थ 'हवनकी किया' माना गया है। अत: जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाय, अर्प्यते अनेन—इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'अर्पणम्' पदका अर्थ जिसके द्वारा घृत आदि द्वव्य अग्निमें छोड़े जाते हैं, ऐसे स्नुवा आदि पात्र मानना ही उचित माछम पडता है।

प्रश्न-महाकर्ममें स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—निरन्तर सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि करते रहना, किसीको भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं समझना—यही ब्रह्मकर्ममें स्थित होना है तथा इस प्रकारके साधनका फल नि:सन्देह परब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति होती है, उपर्युक्त माधन करनेवाला योगी दूसरे फलका भागी नहीं होता—यही भाव दिखलानेके लिये ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है।

का वाचक है और उसका भलीभाँति अनुष्रान करना क्या है तथा इस श्लोकके पूर्वार्क्रमें भगवान्के क्यनका क्या अभिष्राय है !

यज्ञेनैवोपजुह्नति ॥ २५॥

उत्तर—ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र और वरुणादि जो शाख्रसम्मत देव हैं— उनके लिये हवन करना, उनकी पूजा करना, उनके मन्त्रका जप करना, उनके निमित्तसे दान देना और ब्राह्मण-मोजन करवाना आदि समस्त कर्मांका वाचक यहाँ 'दंवम्'विशेषणके सहित 'यञ्जम्' पद है और अपना कर्तत्र्य समझकर बिना ममता, आसक्ति और फलेच्छाके केवल परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे इन सब-का श्रद्धा-मक्तिपूर्वक शास्त्रविधिके अनुसार पूर्णतया अनुष्ठान करना ही दैवयज्ञका भलीभौँति अनुष्ठान करना है। इस छोकके पूर्वार्द्धमें भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो इस प्रकारसे देवापासना करते हैं, उनकी क्रिया भी यज्ञके लिये ही कर्म करनेके अन्तर्गत है।

प्रश्न-ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना क्या है ?

उत्तर—अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण शरीरकी उपाधिसे आत्मा और परमात्माका भेद अनादिकालसे प्रतीत हो रहा है; इस अज्ञानजनित भेद-प्रतीतिको ज्ञानाभ्यासद्वारा मिटा देना अर्थात् शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे सुने हुए तत्त्वज्ञानका निरन्तर मनन और निद्ध्यासन करते-करते नित्य विज्ञाना-नन्दघन, गुणातीत परब्रह्म परमात्मामें अभेदभावसे आत्माको एक कर देना—विलीन कर देना ही ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना है। इस प्रकारका यज्ञ करनेवाले ज्ञानयोगियोंकी दृष्टिमें एक निर्गुण-निराकार सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके सिवा अपनी या अन्य किसीकी भी किञ्चिन्मात्र मृत्ता

सम्बन्ध-इस प्रकार दैवयज्ञ और अभेददर्शनरूप यज्ञका और विषयहवनरूप यज्ञका वर्णन करते हैं---

नहीं रहती, इस त्रिगुणमय संसारसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। उनके लिये संसारका अत्यन्त अभाव हो जाता है।

प्रश्न-पूर्व श्लोकमें वर्णित ब्रह्मकर्मसे इस अभेददर्शनरूप यज्ञका क्या भेद है ?

उत्तर —दोनों ही साधन सांख्ययोगियोंद्वारा किये जाते हैं और दोनोंमें ही अग्निस्थानीय परम्रह्म परमात्मा है, इस कारण दांनोंकी एकता-सी प्रतीत होती है तथा दोनोंका फल अभिन्नभावसे सिच्चदानन्दघन महाकी प्राप्ति होनेके कारण वास्तवमें कोई भेद भी नहीं है, केवल साधनकी प्रणालीका भेद है; उसीको स्पष्ट करनेके लिये दोनोंका वर्णन अलग-अलग किया गया है। पूर्वश्लोकमें वर्णित साधनमें तो 'सर्व खिलवदं महा'(छान्दोग्य उ०३। १४। १) इस श्रुतिवाक्यके अनुसार सर्वत्र महाबुद्धि करनेका वर्णन है और उपर्युक्त साधनमें समस्त जगत्के सम्बन्धका अभाव करके आत्मा और परमात्मामें अभेददर्शनकी वात कही गयी है।

यज्ञका वर्णन करनेके अनन्तर अव इन्द्रियसंयमरूप

# श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमामिषु जुह्नति । शब्दादीन्त्रिषयानन्य इन्द्रियामिषु जुह्नति ॥ २६॥

अन्य योगीजन श्रोत्र अदि समस्त इन्द्रियोंको संयमक्ष्य अग्नियोंमें हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं ॥ २६॥

प्रश्न—संयमको अग्नि बतलानेका क्या भाव है और उसमें बहुवचनका प्रयोग किसलिये किया गया है !

उत्तर-इन्द्रियसंयमरूप साधनको यज्ञका रूप देनेके िख्ये यहाँ संयमको अग्नि बताया गया है और प्रत्येक इन्द्रियका संयम अलग-अलग होता है। इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उसमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-संयमरूप अग्नियोंमें श्रोत्र आदि इन्द्रियोंको हवन करना क्या है ?

उत्तर—दूसरे अध्यायमें कहा गया है कि इन्द्रियाँ बड़ी प्रमथनशील हैं, ये बलात्कारसे साधकके मनका डिगा देती हैं (२।६०); इसिलये समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें कर लेना—उनर्का खतन्त्रताको मिटा देना, उनमें मनको विचलित करनेकी शिक्त न रहने देना तथा उन्हें सांसारिक भोगोंमें प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियोंको संयमरूप अग्नियोंमें हवन करना है। तात्पर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिकाको वशमें करके प्रत्याहार करना—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि बाहर-भीतरके विषयोंसे विवेकपूर्वक उन्हें हटाकर उपरत होना ही श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका संयमरूप अग्नियोंमें हवन करना है। इसका सुस्पष्टभाव दूसरे अध्यायके अठावनवें श्लोकमें कछुएके दृष्टान्तसे बतलाया गया है।

प्रश्न-तीसरे अध्यायके छठे श्लोकमें जिस इन्द्रिय-संयमको मिध्याचार बतलाया गया है, उसमें और यहाँके इन्द्रियसंयममें क्या भेद है ?

उत्तर—वहाँ केवल इिन्द्रयोंको देखने-सुनने तथा खाने-पीने आदि वाह्य विपयोंसे रांक लेनेका ही संयम कहा गया है, इिन्द्रयोंको वशमें करनेका नहीं; क्योंकि वहाँ मनसे इिन्द्रयोंको विपयोंका चिन्तन करते रहनेकी बात स्पष्ट है। किन्तु यहाँ वैसी बात नहीं है, यहाँ इिन्द्रयोंको वशमें कर लेनेका नाम 'संयम' है। वशमें की हुई इिन्द्रयोंमें मनको विषयोंमें प्रवृत्त करनेकी शांक नहीं रहती। इसलिये जो इिन्द्रयोंको वशमें किये विना ही केवल दम्भाचारसे इिन्द्रयों-को विषयोंसे रांक रखता है, परन्तु मनये विषयोंका चिन्तन करता रहता है और जो परमात्माकी प्राप्ति करनेके लिये इिन्द्रयोंको वशमें कर लेता है, उसके मनसे विषयोंका चिन्तन नहीं होता; निरन्तर परमात्माका ही चिन्तन होता है। यही मिथ्याचारीक संयमका और यथार्थ संयमका भेद है।

प्रश्न-श्लोकक उत्तरार्धमें 'इन्द्रिय' शब्दके साथ 'अग्नि' शब्दका समास किसलिये किया गया है ' और 'इन्द्रियाग्निपु' पदमें बहुवचनके प्रयोगका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—आसक्ति रहित इन्द्रियोद्धारा निष्कामभावसे विषय-सेवनरूप साधनको यज्ञका रूप देनके लिये यहाँ 'इन्द्रिय' शब्दके साथ अग्नि' शब्दका समास किया गया है और प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा अनामक्तभावसे अलग-अलग विषयोंका सेवन किया जाता है, इस बातको स्पष्ट करनेक लिये उसमे बहु- वचनका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-राष्ट्रादि विषयोंको इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन करना क्या है ?

उत्तर-वशमें की हुई और राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियोंके द्वारा वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार योग्यतासे प्राप्त विषयोंका प्रहण करके उनको इन्द्रियोंमें विलीन कर देना (२।६४) अर्थात् उनका सेवन करते समय या दसरे समय अन्तःकरणमें या इन्द्रियोंमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न करनेकी शक्ति न रहने देना ही शब्दादि विषयोंको इन्द्रिय-रूप अग्नियोंमें हवन करना है। अभिप्राय यह है कि कानोंके द्वारा निन्दा और स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके अनुकुछ या प्रतिकृत शब्दोंको सुनते हुए, नेत्रोंके द्वारा अच्छे-बुरे दरयोंको देखते हुए, जिह्नाके द्वारा अनुकूछ और प्रतिकृछ रसकां प्रहण करते हुए- इसी प्रकार अन्य समस्त इन्द्रियोद्वारा भी प्रारब्धके अनुसार याग्यतासे प्राप्त समस्त विषयोंका अनासक्तभावसे सेवन करते हुए अन्तः करणमें समभाव रखना,भेदबुद्धि जनित राग-द्वेष और हर्प-शोकादि विकारोंका न होने देना-अर्थात् उन विषयोंमें जो मन और इन्द्रियोंको विक्षिप्त (विचलित ) करनेकी शक्ति है, उसका नाश करके उनको इन्द्रियोंमें विलीन करते रहना-यही शब्दादि विषयोंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन करना है। क्योंकि विषयोंमें आसिक्त, सुख और रमणीय बुद्धि न रहनेके कारण वे त्रिपयभाग साधकपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, वे खयं अग्निमें घासकी भाँति भस्म हो जाने हैं।

सम्बन्ध-अव आत्मसंयमयोगरूप यज्ञका वर्णन करते है-

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । आत्मसंयमयोगायो जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥

दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणींकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित आत्म-संयमयोगरूप अग्निमें हवन किया करते हैं ॥ २७ ॥

प्रश्न-यहाँ 'आत्मसंयमयोग' किस योगका वाचक है और उसके साथ 'अग्नि' शब्दका समास किसलिये किया गया है तथा 'ज्ञानदीपिते' विशेषणका क्या भाव है !

उत्तर-यहाँ 'आत्मसंयमयोग' समाधियोगका बाचक है।

उस समाधियांगको यज्ञका रूप देनेके लिये उसके साथ 'अग्नि' शब्दका समास किया गया है तथा सुषुप्तिसे समाधिकी भिन्नता दिखळानेके लिये—अर्थात् समाधि-अवस्थामें विवेक-विज्ञानकी जागृति रहती है, शून्यताका नाम समाधि नहीं है—यह भाव दिखलानेके और यज्ञके रूपकमें उस समाधि-योगको प्रज्वलित अग्निकी भांति ज्ञानसे प्रकाशित बतलानेके लिये 'ज्ञानदीपिते' विशेषणका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-उपर्युक्त समाधियोगका खरूप क्या है ? तथा उसमें इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और प्राणोंकी सम्पूर्ण-क्रियाओंको हवन करना क्या है ?

उत्तर-ध्यानयोग अर्थात् ध्येयमे मनका निरोध दो प्रकारसे होता है—एकमें तो प्राणोंका और इन्द्रियोंका निरोध करके उसके बाद मनका ध्येय वस्तुमें निरोध किया जाता है और दूसरेमें, पहले मनके द्वारा ध्येयका चिन्तन करते-करते ध्येयमें मनकी एकाप्रताख्य ध्यानावस्था होती है। तदमन्तर ध्यानकी गाढ़ स्थित होकर ध्येयमें मनका निरोध हो जाता है; यहां समाधि-अवस्था है। उस समय प्राणोंकी और इन्द्रियों-की सम्पूर्ण किया अपने-आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकारसे किये जानेवाले ध्यानयोगका वर्णन है। इसिक्टिये परमात्माके सगुण-साकार या निर्गुण-निराकार—किसी भी रूपमे अपनी-अपनी मान्यता और भावनाके अनुसार विधि-पूर्वक मनका निरोध कर देना ही समाधियोगका खरूप है।

इस प्रकार के प्यानयोगमें जो मनोनिग्रहपूर्वक इन्द्रियोंकी देखना, सुनना, सूँघना, स्वर्श करना, आखादन करना एवं प्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना-फिरना आदि तथा प्राणोंकी श्वास-प्रश्वास और हिलना-डुल्ना आदि समस्त कियाओंको विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है— यही आत्मसंयम-योगरूप अग्निमें इन्द्रियोंकी और प्राणोंकी समस्त कियाओंका हवन करना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार समाधियोगके साधनको यज्ञका रूप देकर अब अगले श्लोकमें द्रव्ययज्ञ, तपीयज्ञ, योगयज्ञ और स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका संक्षेपमें वर्णन करते हैं—

### द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा

योगयज्ञास्तथापरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च

यतयः

संशितव्रताः ॥ २८ ॥

कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यश करनेवाले हैं, कितने ही तपस्यारूप यश करनेवाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगरूप यश करनेवाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतोंसे युक्त यत्नदील पुरुष स्वाध्यायरूप शानयश्च करनेवाले हैं ॥ २८ ॥

प्रश्न-द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ किस क्रियाका वाचक है ! इसे करनेका अधिकार किनको है तथा यहाँ 'द्रव्ययज्ञा:' पदके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—अपने-अपने वर्णवर्मक अनुसार न्यायसे प्राप्त द्रव्यको ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके यथा-योग्यलोकसेवामें लगाना अर्थात् उपर्युक्त भावमे वावलां,कुएँ, तालाव, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनवाना; भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्योंकी यथावस्यक अन्न, वल्ल, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओद्वारा सेवा करना; विद्वान् तपखीं वेदपाठी सदाचारी ब्राह्मणोंको गौ, भूमि, वल्ल, आभूषण आदि पदार्थोंका यथायोग्य अपनी शक्तिके अनुसार दान करना—इसी तरह अन्य सब प्राणियों-को सुख पहुँचानेक उद्देयसे यथाशक्ति द्रव्यकाव्यय करना 'दृज्ययज्ञ' है। इस यज्ञके करनेका अधिकार केवल गृहस्थीं-को ही हैं; क्योंकि द्रव्यका संग्रह करके परांपकारमे उसके व्यय करनेका अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमोंमें नहीं है। यहाँ भगवान्ने 'द्रव्ययज्ञ' शब्दका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे लोकसेवा-में द्रव्य लगानेके लिये नि:स्वार्थभावसे कर्म करना भी यज्ञार्थ कर्म करनेके अन्तर्गत है।

प्रश्न—'तपोयज्ञ' किस कर्मको कहते हैं ! और इसमें किसका अधिकार है !

उत्तर-परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे अन्तःकरण और इन्द्रियोंको पवित्र करनेके लिये ममता,आसिक्त और फलेच्छा-के त्यागपूर्वक व्रत-उपवासादि करना; धर्मपाळनके लिये कष्ट सहन करना; मौन धारण करना; अग्नि और सूर्यके तेजको तथा बायुको सहन करना; एक बस्न या दो बस्नोंसे अधिकका त्याग कर देना; अन्नका त्याग कर देना, केवल फर या दूध खाकर ही शरीरका निर्वाह करना; वनवास करना आदि जो शास्त्रविधिके अनुसार तितिक्षासम्बन्धी कियाएँ हैं— उन सबका बाचक यहाँ त्यांयवः है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम- बालोंका तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रमवाले मनुष्य भी शास्त्रविधिके अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार सभी आश्रमवाले इसके अधिकारी हैं।

प्रश्न-यहाँ 'योगयज्ञ' शब्द किस कर्मका वाचक है तथा यहाँ 'योगयज्ञा: 'पदके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर-यहाँ वास्तवमें 'योगयज्ञ' किस कर्मका वाचक है, यह तो भगवान् ही जानते हैं;क्योंकि इसके विशेष छक्षण यहाँ नहीं बतलाये गये हैं। किन्तु अनुमानसे यह प्रतीत होता है कि चित्तवृत्ति-निरोधक्तप जो अष्टाङ्मयोग है सम्भवतः उसीका वाचक यहाँ 'योगयज्ञ' शब्द है। अत्वव् यहाँ 'योगयज्ञः' पदके प्रयोगका यह भाव समझना चाहिये कि बहुत-से साधक परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यमे आसक्ति, फलेच्छा और ममताका त्याग करके इस अध्यङ्गयोगक्तप यज्ञका ही अनुष्ठान किया करते हैं। उनका वह योगसाधनाक्तप कर्म भी यज्ञार्थ कर्मके अन्तर्गत है, अत्वव् उन लोगोके भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न--उपर्युक्त अष्टाङ्गयांगके आठ अङ्ग कौन-कौन-से हैं ?

उत्तर-पातञ्जलयोगदर्शनमें इनका वर्णन इस प्रकार आता है---

'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध-योऽष्टावङ्गानि ।' ( २ । २९ )

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये योगके आठ अङ्ग हैं। इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार— ये पाँच बहिरङ्ग और धारणा, ध्यान, समाधि—ये तीन अन्तरङ्ग साधन हैं।

'त्रयमेकत्र संयमः ।' (योग० ३ । ४ ) इन तीनोंके समुदायको 'नंयम' कहते हैं । 'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।' (योग० २ । ३० )

किसी भी प्राणीको किमी प्रकार किञ्चिन्मात्र कभी कष्ट न देना (अहिंसा); हितकी भावनासे कपटरहित प्रिय शब्दोंमें यथार्थभाषण (सत्य); किमी प्रकारसे भी किसीके खत्य—हकको न चुराना और न छीनना (अस्तेय); मन, वाणी आर शरीरमे सम्पूर्ण अवस्थाओंमें मदा-सर्वदा सब प्रकारके मेथुनोंका त्याग करना (ब्रह्मचर्य); और शरीरनिर्वाहके अतिरिक्त भोग्यसामग्रीका कभी मंग्रह न करना (अपरिग्रह)—इन पाँचोंका नाम यम है।

'शौचसन्तोषतपःस्त्राध्यायेश्वरप्रणिश्वानानि नियमाः।' (योग० २ | ३२)

सब प्रकारसे बाहर और मीतरकी पित्रता (शौच); प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख आदिके प्राप्त होनेपर सदा-सर्वदा सन्तुष्ट रहना (सन्तोष); एकादशी आदि वत-उपनास करना (तप); कल्याणप्रद शास्त्रोका अध्ययन तथा ईश्वर-के नाम और गुणोंका कार्तन (स्वाध्याय); सर्वस्व ईश्वरके अर्पण करके उनकी आज्ञाका पाठन करना (ईश्वर-प्रणिधान) –इन पाँचोंका नाम नियम है।

्स्थिरसुत्वमासनम् ।' (योग०२ । ४६) सुखपूर्वक स्थिरतामे बैठनेका नाम आसन् है । 'तस्मिन् सित श्वामप्रश्वासयोगीतिविच्छेद प्राणायामः ।' (योग०२ । ४९)

आसनके सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्वासकी गतिके रोकनेका नाम प्राणायाम है। बाहरी बायुका भीतर प्रवेश

<sup>\*</sup> आसन अनेकों प्रकारके हैं । उनमेंसे आत्मसंयम चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धामनः पद्मासन और म्वस्तिकासन— ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं । इनमेंसे कोई-सा भी आसन होः परन्तु मेरुदण्डः मस्तक और ग्रीवाको सीधा अवश्य रखना चाहिये और दृष्टि नासिकाग्रपर अथवा भृकुटीके मध्यभागमें रखनी चाहिये । आलस्य न मतावे तो आँखें मूँदकर भी बैट मकते हैं । जो पुरुष जिस आसनसे मृखपूर्षक द्रिषकालनक बैठ सके, उसके लिये वही आसन उत्तम है ।

करना श्वास है और भीतरकी वायुका बाहर निकलना प्रश्वास है; इन दोनोंके रोकनेका नाम प्राणायाम है।

'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ।' (योग०२। ५०)

देश, काल और संख्या (मात्रा) के सम्बन्धसे बाह्य, आम्यन्तर और स्तम्भवृत्तिवाले — ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सुरुम होते हैं।

भीतरके श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 'बाह्य कुम्भक' कहलाता है। इसकी विधि यह है—आठ प्रणव (ॐ) से रेचक करके सोल्हसे बाह्य कुम्भक करना और फिर चारसे पूरक करना—इस प्रकारसे रेचक-पूरकके सिहत बाहर कुम्भक करनेका नाम बाह्यचित प्राणायाम है।

बाहरके श्वासको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 'आभ्यन्तर कुम्भक' कहते हैं। इसकी विधि यह है कि चार प्रणवसे पूरक करके सोछहसे आभ्यन्तर कुम्भक करे, फिर आठसे रेचक करे। इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तरवृत्ति प्राणायाम है।

बाहर या भीतर. जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणोंके रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है। चार प्रणवसे पूरक करके आठसे रेचक करे; इस प्रकार पूरक-रेचक करते-करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणोंको रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है।

इनके और भी बहुत-से भेद हैं; जितनी संख्या और जितना काल प्रकों लगाया जाय, उतनी ही संख्या और उतना ही काल रेचक और कुम्भकमें भी लगा सकते हैं।

प्राणवायुके लिये नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके भीतरके भागतकका नाम 'आभ्यन्तर देश' है और नामा-पुटसे बाहर सोलह अङ्गुलतक 'बाहर्रा देश' है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नाभितक श्वासको खींचता है, वह सोलह अङ्गुलतक बाहर फेंके; जो हृदयतक अंदर खींचता है, वह बारह अङ्गुलतक बाहर फेंके; जो कण्ठतक श्वासको खींचता है, वह आठ अङ्गुल बाहर निकाल और जो नासिका-के अंदर ऊपरी अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है, वह चार अङ्गुल बाहरतक श्वास फेंके। इसमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर- उत्तरवालेको 'सूक्ष्म' और पूर्व-पूर्ववालेको 'दीर्घ' समझना चाहिये।

प्राणायाममें संख्या और काळका परस्वर घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण इनके नियममें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये ।

जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकण्ड समय छगा तो सोछह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार सेकण्ड और आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकण्ड समय छगना चाहिये। मन्त्रकी गणनाका नाम 'संख्या या मात्रा' है, उसमें लगनेवाले समयका नाम 'काल' है। यदि सुखपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर बतलाये काल और मात्राको दृनी तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्राकी अधिकता एवं न्यूनता-से भी प्राणायाम दीर्घ और सुक्ष्म होता है।

·बाह्याभ्यन्तरविषयाञ्चेर्पा चतुर्थः ।' (योग०२ । ५१)

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जो इन्द्रियोंके बाहरी विषय हैं और सङ्कल्प-विकल्पादि जो अन्तः करणके विषय हैं, उनके त्यागरे— उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात् विषयों-का चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी गतिका जो स्वतः ही अवरोध होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है।

पूर्वस्त्रमें बतलाये हुए प्राणायामों में प्राणोंके निरोधमें मनका संयम है और यहाँ मन और इन्द्रियोंके संयममें प्राणोंका संयम है। यहाँ प्राणोंके रुकनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है—जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं तथा काल और संख्याका भी विवान नहीं है।

'खविषयासम्प्रयोगे चित्तखरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।' (योग०२। ५४)

अपने-अपने त्रिपयोंके मंयोगमे रहित होनेपर इन्द्रियों-का चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। 'देशवन्धश्चित्तस्य धारणा।' (योग०३।१)

चित्तको किसी एक देशविशेषमें स्थिर करनेका नाम धारणा है। अर्थात् स्थूल-मूक्ष्म या बाद्य-आस्यन्तर-किसी एक ध्येय स्थानमें चित्तको बाँच देनाः स्थिर कर देना या लगा देना धारणा कहलाता है। यहाँ विषय परमेश्वरका है; इसलिये धारणा,ध्यान और समाधि परमेश्वरमें ही करने चाहिये।

'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ।' (योग० ३ । २ ) उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तुमें चित्तवृत्तिकी एकतानताका नाम ध्यान है । अर्थात् चित्तवृत्तिका गङ्गाके प्रवाहकी माँति या तैलधारावत् अविच्छिन्नरूपसे ध्येय वस्तुमे ही लगा रहना ध्यान कहलाता है ।

स्तदेवार्थमात्रनिर्मासं स्वस्तप्रशृत्यमिव समाधिः।' (योग०३।३)

जिस समय केवल ध्येय स्वस्त्यका ही मान होता है और अपने खरूपके भानका अमाय-सा रहता है, उस समय वह ध्यान ही समाधि हो जाता है। ध्यान करते-करते जब योगी-का चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येयमें तन्मय-सा वन जाता है, ध्येयसे भिन्न अपने-आपका भी ज्ञान उसे नहीं-सा रह जाता है प्रम स्थितिका नाम समाधि है।

ध्यानमे भ्याता, भ्यान, भ्येय - न्यह त्रिपुटा रहती है। समाधिमे केवल अर्थमात्र वस्तु—भ्येय वस्तु ही रहती है अर्थात् भ्याता, ध्यान, भ्येप तीनोकी एकता हो जाती है।

प्रथ—सत्ताईमवें श्रोकमे वतलाये हुण् आत्मसंयमयोग-रूप यजमें और इसमें क्या अन्तर हैं {

उत्तर -वहाँ धारणा-ध्यान-समाधिष्ट्य अन्तरङ्ग साधन-की प्रधानता है; यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार-की नहीं। ये सब अवन-आप ही उनमें आ जाते हैं। और यहाँ सभी साधनोंको कमसे करनेके दिये कहा गया है।

प्रश्न यहाँ भ्योग शब्दमें कर्मयोग और ज्ञानयोग न लेकर अष्टाङ्गयोग क्यों लिया गया !

उत्तर-भगवष्पाप्तिम साधन होनेक कारण यहाँ सभा यञ्च कर्मयोग और ज्ञानयोग इन दो निष्ठाओंके अन्तर्गत ही आ जाते हैं। इसल्विये यहाँ भ्योग' शब्दसे मुख्यतामे केवल ज्ञानयोग या कर्मयोग नहीं लिया जा सकता।

प्रश्न -'यतयः' पदका अर्थ चतुर्घाश्रमी संन्यामी न करके प्रयक्तजील पुरुष करनेका क्या अभिप्राय है ! उत्तर—स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका अनुष्ठान सभी आश्रम-त्रालेकर सकते हैं, इसलिये यहाँ भतयः पदका अर्थ प्रयक्त शील किया गया है। यह बात अवस्य है कि संन्यास-आश्रमम गृहस्थकी भाँति नित्य-नैमित्तिक और जीविका आदिके कर्म करना कर्तन्य नहीं है, इस कारण वे इसका अनुष्ठान अधिकतामे कर सकते हैं। पर उनमें भी जो यहशील होते हैं, वेहां ऐसा कर सकते हैं; अतः खतयः पदका यहाँ प्रयक्तशील अर्थ लेना हां ठीक माल्यम होता है। इसके सिवा ब्रह्मचर्याश्रममें भी खाध्यायकी प्रधानता है और खाध्यायरूप शानयञ्च करनेवालोंके लिये ही खतयः पदका प्रयोग हुआ है; इसलिये भी उसका अर्थ यहाँ संन्यासी नहीं किया गया।

यक्ष नमंशितव्रताः' पद्का क्या अर्थ है और इसको भ्यतयः' पटका विदेषण् न मानकर स्ठोकके पूर्वार्क्षमें उद्घिष्टित तपीयज्ञ करनेवालीमे भिन्न प्रकारके व्रत करनेवाले प्रस्पींका वाचक माननेमें क्या आपत्ति हैं ?

उत्तर-जिन्होंने अहिंगा अस्त अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिष्ठह आदि मदाचारका पालन करनेके नियम भर्त्रीमाँति पारणकर रक्खे हों तथा जो रागद्वेप और अभिमानादि दोपो-से रहित हो ऐपे पुरुषोंको अधितव्रताः 'कहते हैं। अधित-व्रताः 'पदमे 'यज्ञ' शब्द नहीं है. इस्लिये उसे भिन्न प्रकार-का ब्रतयज्ञ करनेवालोका बाचक न मानकर अयत्यः 'का विशेषण मानना ही उचित मालूम होता है।

प्रश्न-- स्वाध्यायज्ञानयज्ञ' किम कर्मका वाचक है और उसे 'स्वाध्याययज्ञ' न कहकर भ्याध्यायज्ञानयज्ञ' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-जिन शाखामें भगवान्के तत्वका, उनके गुण, प्रभाव और चिरत्रोका तथा उनके साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण खरूपका वर्णन हैं. —ऐसे शाखोंका अध्ययन करना, भगवान्की स्तुतिका पाठ करना, उनके नाम और गुणोंका कीर्तन करना तथा वेद और वेदाङ्गोका अध्ययन करना स्वाध्याय है। ऐसा स्वाध्याय अर्थज्ञानके सहित होनेसे तथा गमता, आमिन और फलेक्काके अभावपूर्वक किये जानेसे 'खाध्यायज्ञानयज्ञ' कहळाता है। इस पदमें खाध्यायके साथ खाध्यायरूप कर्म भी ज्ञानयज्ञ ही है इसिलये गीताके अध्ययन-'ज्ञान' शब्दका समास करके यह भाव दिखळाया है कि को भी भगवान् ने 'ज्ञानयज्ञ' नाम दिया है (१८।७०)। सम्बन्ध—इव्ययज्ञादि चार प्रकारके यज्ञोंका संक्षेपमें वर्णन करके अब दो श्लोकों में प्राणायामरूप यज्ञोंका वर्णन करते हुए सब प्रकारके यज्ञ करनेवाले साधकोंकी प्रशंसा करते हैं—

अपाने जुह्वित प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥ २९॥
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वित।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः॥ ३०॥

दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुप प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोंको प्राणोंमें ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यश्रोद्धारा पापोंका नाश कर देनेवाले और यश्रोंको जाननेवाले हैं॥ २९-३०॥

प्रश्न-यहाँ 'जुह्नति' क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—प्राणायामके साधनको यज्ञका रूप देनेके लिये 'जुहृति' क्रियाका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्राणायामरूप साधन करना भी यज्ञ ही है। अत्रण्य ममता, आसक्ति और फलेच्छाके त्यागपूर्वका, परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे प्राणायाम करना भी यज्ञार्थ कर्म होनेसे मनुष्यको कर्मयन्थनसे मुक्त वरनेवाला और परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है।

प्रश्न-अपानवासुमें प्राणवासुका हथन करना क्या है? उत्तर-योगका विषय बड़ा ही दुर्विज्ञेय और गहन है। इसे अनुभवी योगीलोग ही जानते हैं और वे ही भर्लाभाँति समझा सकते हैं। अत्रुव इस विषयमें जो कुछ निवेदन किया जाता है, वह शाखदृष्टिसे युक्तियोंद्वारा समझी हुई बात ही लिखी जाती है। शाखोंमें प्राणायामके बहुत-से भेद बतलाये गये हैं; उनमेमे किसको लक्ष्य बनाकर भगवान्का कहना है, यह बस्तुत: भगवान् ही जानते हैं। ध्यान रहे कि शाखोंमें अपानका स्थान गुदा और प्राणका स्थान हृदय बतलाया गया है। बाहरकी वायुका भीतर प्रवेश करना श्वास कहलाता है, इसीको अपानकी गति मानते हैं; क्योंकि अपानका स्थान अथ: है और बाहरकी वायुके भीतर प्रवेश करने समय उमकी गति शरीरमें नीचेकी और रहती है। इसी तरह भीतरकी वायुका शहर निकलना प्रश्वास कहलाता है, इसीको प्राणकी गति मानते हैं; क्योंकि प्राणका स्थान ऊपर है और भीतरकी वायुके नासिकाद्वारा बाहर निकलते समय उसकी गति शरीरमें ऊपरकी और होती है।

उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्ञमें अग्निस्थानीय अपानवायु है और हिवःस्थानीय प्राणवायु है। अत्वि यह समझना चाहिये कि जिसे पूरक प्राणायाम कहते हैं, वहीं यहाँ अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करना है। क्योंकि जब साधक पूरक प्राणायाम करता है तो बाहरकी बायुको नासिकाद्वारा शरीरमें छे जाता है; तब वह बाहरकी बायु हद्यमे स्थित प्राणवायुको माथ छेकर नामिमेंसे होती हुई अपानमें विर्छान हो जाती है। इस साधनमें वार-वार बाहरकी बायु को भीतर छे जाकर वहीं रोका जाता है। इस-छिये इसे आम्पन्तर कुम्भक भी कहते हैं।

प्रश्न-प्राणवायुमें अपानवायुको हवन करना क्या है ? उत्तर-इस दूसरे प्राणायामरूप यज्ञमें अग्निस्थानीय प्राणवायु है और हवि:स्थानीय अपानवायु है। अतः समझना चाहिये कि जिसे रेचक प्राणायाम कहते हैं बही यहाँ पर प्राण-वायुमें अपानवायुका हवन करना है। क्योंकि जब साधक रेचक प्राणायाम करना है तो वह भीतरकी वायुको नामिका- द्वारा शरीरसे बाहर निकालकर रोकता है; उस समय पहले हृदयमें स्थित प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती है और पीछेसे अपानवायु आकर उसमें विलीन होती है। इस साधन-में बार-बार भीतरकी वायुको बाहर निकालकर वहीं रोका जाता है, इस कारणसे इसे बाह्य कुम्मक भी कहते हैं। प्रश्न-'नियताहाराः' विशेषणका क्या अर्थ है ?

उत्तर—जो योगशास्त्रमें बतलाये हुए नियमोंके अनुमार प्राणायामके उपयुक्त सास्त्रिक (१७ | ८) और परिमित भोजन करनेवाले हैं अर्थात् न तो योगशास्त्रके नियमसे अधिक खाते हैं और न उपत्रास ही करते हैं, ऐमे पुरुषोंको 'नियताहाराः'कहते हैं;क्योंकि उपयुक्त आहार करनेवालेका ही योग सिद्ध होता है (६ |१७), अधिक भोजन करने-वालेका और सर्वथा भोजनका त्याग कर देनेवालेका योग मिद्ध नहीं होता (६ |१६) |

पश्च-भ्याणायामपरायणाः' विशेषणका क्या अर्थ है ?

तर -जो प्राणोके नियमन करनेमें अर्थात् वार-बार
प्राणोको रोकनेका अन्यास करनेमें तत्पर हों और इसीको
परमात्माको प्राप्तिका प्रधान साधन मानते हों, ऐसे
परुपोंको भ्याणायामपरायणाः' कहते हैं।

प्रश्न-यहां 'नियताहाराः' और 'प्राणाय।मपरायणाः' ईन दोनों विशेषणोंका सम्बन्ध तीनों प्रकारके प्राणायाम करनेवालोंसे न मानकर केवल प्राणोमें प्राणोंका हवन करने-वालोंके साथ माननेका क्या अभिप्राय है क्या दूसरे दोनों भावक नियताहारी और प्राणायामपरायण नहीं होते ?

उत्तर- उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्ञ करनेवाले सभी योगी नियताहारी और प्राणायामपरायण कहे जा सकते हैं। अतएव इन दोनों विशेषणोंका सम्बन्ध सबके साथ माननेमें भावतः कोई आपित्तकी बात नहीं है। परन्तु उपर्युक्त श्लोकोंमें दोनों ही विशेषण तीसरे साधकके ही समीप पड़ते हैं। इसकारण व्याख्यामें इन विशेषणोंका सम्बन्ध 'केवल कुम्भक' करनेवालोंसे ही माना गया है। किन्तु भावतः प्राणमें अपानका हवन करनेवाले और अपानमें प्राणका हवन करनेवाले साधकोंके साथ भी इन विशेषणोंका सम्बन्ध समझ सकते हैं। प्रश्न-तीसवें श्लोकों 'प्राण' शब्दमें बहुवचनका प्रयोग

क्यों किया गया है ? तथा प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणोंको प्राणोंमें हवन करना क्या है !

उत्तर-शरीरके भीतर रहनेवाली वायुके पाँच भेद माने जाते हैं--प्राण, अपान, समान, उदान और न्यान। इनमें प्राणका स्थान हृदय, अपानका गुदा, समानका नाभि, उदानका कण्ठ और व्यानका समस्त शरीर माना गया है। इन पाँचों वायुभेदोंको 'पञ्चप्राण' भी कहते हैं। अतरवयहाँ पाँचों वायुभेदोंको जीतकर इन सबका निरोध करनेके साधन-को यज्ञका रूप देनेके लिये प्राणशब्दमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है। इस साधनमें अग्नि और हवन करनेयांग्य द्रव्य दोनोंके स्थानमें प्राणोंको ही रक्खा गया है। इसलिये समझना चाहिये कि जिस प्राणायाममें प्राण और अपान—इन दोनों की गति रोक दी जाती है अर्थात्न न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किन्तु श्वास और प्रश्वासको बंद करके प्राण-अपान आदि समस्त वायुभेदोंको अपने-अपने स्थानोंम ही रोक दिया जाता है—वही यहाँ प्राण और अपानकी गति-को रोककर प्राणोंका प्राणोंमें हवन करना है। इस साधनमें न तो बाहरकी वायुको भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतरकी वायुको बाहर लाकर; अपने-अपने स्थानोंमें स्थित पञ्चवायुमेदोंको वहीं रोक दिया जाता है । इमलिये इसे 'केवल कुम्भक' कहते हैं।

प्रश्न-उपर्युक्त त्रिविध प्राणायामरूप यज्ञोमें जप करना आवश्यक है या नहीं ? यदि आवश्यक है तो प्रणव (ॐ) का ही जप करना चाहिये या किसी दूमरे नामका मी जप किया जा सकता है ?

उत्तर—प्रणत (ॐ) सिचिदानन्दघन पूर्णब्रह्म परमात्मा-का वाचक है (१७।२३); किसी भी उत्तम कियाके प्रारम्भमें इसका उच्चारण करना कर्तन्य माना गया है (१७। २४)। इसलिये इस प्रकरणमें जितने भी यशोंका वर्णन है, उन मभीमें भगवान्के नामका सम्बन्ध अवश्य जोड़ देना चाहिये।हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रणवके स्थानमें श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशिव आदि जिसनाममें जिसकी रुचि और श्रद्धा हो, उसी नामका प्रयोग किया जा सकता है । क्योंकि उस परब्रह्म परमात्माके सभी नामोंका फल श्रद्धाके अनुसार लाभप्रद होता है। यहाँ सभी साधनोंको यज्ञका रूप दिया गया है और बिना मन्त्रके यज्ञको तामस माना गया है (१७। १३); इसल्यि भी मन्त्रस्थानीय भगवनामका प्रयोग पर-मावश्यक है। उपर्युक्त प्राणायामरूप यज्ञोंमें एक, दो, तीन आदि संख्याके प्रयोगसे या चुटकीके प्रयोगसे मात्रा आदिका ज्ञान रक्खा जानेसे मन्त्रकी कभी रह जाती है; इसल्यि वह सास्विक यज्ञ नहीं होता। अतः यहीं समझना चाहिये कि प्राणायामरूप यज्ञमें नामका जप प्रमावश्यक है। साथ-माथ इस्रदेवताका ध्यान भी करते रहना चाहिये।

यश्र—उपर्युक्त सभी साधक यज्ञोद्वारा पापींका नाश कर देनेत्राले और यज्ञोंको जाननेत्राले हैं। इस कथनका क्या भाव है ! उत्तर—तेईस नें स्लोकमें जो यह बात कही गयी थी कि यक्के लिये कमोंका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषके समप्र कर्म विलीन हो जाते हैं, वहीं बात इस कथनसे स्पष्ट की गयी है। अभिप्राय यह है कि चौबीस नें स्लोकसे लेकर यहाँ तक जिन यक्च करनेवाले साधक पुरुषोंका वर्णन हुआ है, ने सभी ममता, आसक्ति और फलेन्छासे रहित होकर यज्ञार्थ उपर्युक्त साधनों-का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्वसिव्धत कर्मसंस्काररूप समस्त ग्रुमाग्रुम कर्माका नाश कर देनेवाले हैं; इसिल्ये ने यक्के तत्क्को जाननेवाले हैं। जो मनुष्य उपर्युक्त साधनोंमेंसे कितने ही साधनोंको सकामभावने किसी सांसारिक फलर्का प्राप्तिके लिये करते हैं, ने यथि न करनेवालोंमें बहुत अच्छे हैं परन्तु यज्ञके तत्क्को समझकर यज्ञार्थ कर्म करनेवाल नहीं है, अत्रव ने कर्मवन्यन में मुक्त नहीं होते।

सम्बन्धः —उस प्रकार यज्ञ करनेवालं साधकोकी प्रशंसा करके अब उन यज्ञोके करनेसं होनेवालं लाग और न करनेसं होनेवाली हानि दिखलाकर भगवान् उपर्युक्त प्रकारसे यज्ञ करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करो। है——

> यज्ञशिष्टामृतभुजां यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम॥३१॥

हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यक्क्से वचे हुए असृतका अनुभव करनेवाले योगीजन सनातन परवहा परमात्माकी प्राप्त होते हैं । और यक्ष न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है ? ॥ ३१ ॥

पदन- यहाँ यज्ञसे बचा हुआ अमृत क्या है और उसका अनुभव करना क्या है !

उत्तरः लोक प्रमिद्धिमे देवताओं के निमित्त अग्निमं धृतादि पदार्थोंका हवन करना यह है और उममे बचा हुआ हविष्याच है। यहाराष्ट्र अमृत है। इसी तरह रमृतिकाराने जिन पश्च-महायहारिका वर्णन किया है उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणिमात्रके लिये यथाशक्ति विधिपूर्वक अन्नका विभाग कर देनेके बाद बचे हुए अन्नको यहाराध् अमृत कहा है; किन्तु यहाँ भगवान् ने उपर्युक्त यहांके रूपक-में प्रमात्माकी प्राप्तिके जान, संयम, तप, योग, खाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे सार्थनोंका भी वर्णन किया है जिनमें अन्नका सम्बन्ध नहीं है। इसलिये यहाँ उपर्युक्त साथनोंका अनुष्ठान करने साथकोंका अन्तः करण शुद्ध होकर उसमे जो प्रसादकाय प्रसन्नताकी उपलब्धि होती है (२) ६४-६५: १८१२६-६७), वही यजसे बचा हुआ अमृत है; क्योंकि बध् अमृतखब्दय परमारमाकी प्राप्तिमें हेत् है तथा उस विशुद्ध भावसे उत्पन्न सुख्ये नित्यतृष्त रहना ही यहाँ उस अमृतका अनुभव करना है।

प्रश्न उपर्युक्त पर्मात्मप्रापिक साधनरूप यज्ञांका अनुष्टान करनेवाले पुरुषोंको सनातन परब्रह्मकी प्राप्ति इमी जन्ममें हो जाती है या जन्मान्तरमें होती है ?

उत्तर—यह उनके साधनकी स्थितिपर निर्भर है। जिसके साधनमें भावकी कमी नहीं होती, उसको तो इसी जन्ममें और बहुत ही शीत्र सनातन परब्रस्की प्राप्ति हो जाती है: जिसके साधनमें किसी प्रकारकी त्रृटि रह जाती है, उसको उसकमीकी प्रतिहोनेपर होती है, परन्तु उपर्युक्तसाधन न्ययं कभी नहीं होते, इनके साधकोंको परमात्माकी प्राप्तिरूप फल अवस्य मिलता है (६।४०)—यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ यह सामान्य बात कही है कि वे लोग मनातन परब्रह्म-को प्राप्त होते हैं।

प्रश्न-सनातन परब्रह्मकी प्राप्तिये मगुण ब्रह्मकी प्राप्ति मानी जाय या निर्गुणकी ?

उत्तर-सगुण ब्रह्म और निर्मुण ब्रह्म दो नहीं हैं, सिंबदा-निद्यन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्म हैं और वे ही निर्मुण ब्रह्म हैं। अपनी भावना और मान्यताके अनुसार साधकोंकी दृष्टिमें ही सगुण और निर्मुणका भेद हैं, वास्तवमें नहीं। सनातन पर-ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके बाद कोई भेद नहीं रहता।

प्रदेन--यहाँ -अयज्ञस्य पद किम मनुष्यका वाचक है और उमके लिये यह लोक भी सुखदायक नहीं हैं ,फिर परलोक तो कैसे मुखदायक हो सकता हैं - इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर - जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञामिसे या इनके सिवा जो और मी अनेक प्रकारके माधनम्हप यज्ञ शास्त्रोम वर्णित है. उनमेरे कोई-मा भी यज्ञ — किसी प्रकार भी नहीं करता उस भन् प्यजीवनके कार्वत्र्यका पालन न करनेवाले पुरुपका बाचक यहाँ 'अयज्ञम्य' पद हैं । उसको यह लाक भी सुखदायक नहीं हें. फिर परलोक नो कैसे सुखदायक हो सकता है---इस कथनमे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्यक्त साधनोंका अधिकार पाकर भी उनमें न लगनेके कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं स्वर्ग भी नहीं मिलता और मुक्तिके द्वारखप इस मनुष्यदारीरमें भी कभी द्यानित नहीं मिलती;क्यों।के प्रमार्थ-भाषनहीन मन्ष्य निय-निरन्तर नाता प्रकारकी चिन्ताओं-की जालासे जला करता है; फिर उसे दूसरी योनियोंने तां-नो केवल मोगयोनिमात्र हैं और जिनमे मच्चे सुखकी प्राप्ति-का कोई साधन ही नहीं है, शान्ति मिल ही कैसे सकती है ? मनुष्यशर्गरमे किये हुए अभाञ्चम कर्माका ही फल दूसरी यांनियोमे भागा जाता है। अत्वव जो इस मनुष्यश्रीरमें अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसे किसी भी योनिमें सम्ब नहीं मिल सकता ।

प्रश्न-इस लोकों शास्त्रविहित उत्तम कर्म न करनेवाली-को और शास्त्रविप्रीत कर्म करनेवालोंको भी स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्टा आदि इप्ट वस्तुओंकी प्राप्तिरूप सुखका मिलना तो देखा जाता है; फिर यह कहनेका क्या अभिप्राय है कि यज्ञ न करनेवालेको यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है ?

उत्तर-- उपर्युक्त इप्ट बस्तुओकी प्राप्तिरूप सुखका मिल्ना भी पूर्वकृत शास्त्रविहित कुभ कमेंका ही फल है, पापकमेंका ब नहीं। इस सुखको वर्तमान जन्मने किये हुए पापकमेंका था कुभ कमेंकि त्यागका फल कदापि नहीं समझना चाहिये। इसके मित्रा, उपर्युक्त सुखवास्त्रवमे सुखभी नहीं है। अत्वय्व भगवान्के कहनेका यहाँ यही अभिप्राय है कि सावनरिहत् मनुष्यको इस मनुष्यगरीयमें भी ( जो कि प्रमानन्द्खरूप प्रमान्मार्का प्राप्तिका द्वार है) उसकी मृर्वताके कारण साव्विक सुख या सच्चा सुख नहीं मिल्ता, वरं नाना प्रकारकी भोग-धासनाके कारण निरन्तर शोक और चिन्ताओंक मागरमे ही इवे रहना पड़ता है।

प्रश्न - पुत्रका माता-पितादिका सेवा करना स्त्रीका पित-की सेवा करना । शियका गुरुकी सेवा करना और इसी प्रकार शास्त्रविहित अन्यान्य शुम कर्मीका करना यज्ञार्थ कर्म करने-के अन्तर्गत है या नहीं और उनको करनेवाला सनातन ब्रह्म-को प्राप्त हो सकता है या नहीं ?

उत्तर-उपर्युक्त सभी कर्म खधर्मपालनके अन्तर्गत हैं, अत्विव जब खधर्मपालनक्य यज्ञकी परम्परा सुरक्षित रखनंक लिये प्रमिश्वरकी आज्ञा मानकर निःखार्थमावसे किये जानेवाले युद्ध और कृषि-वाणिज्यादिस्त्य कर्म भी यज्ञके अन्तर्गत हैं और उनको करनेवाला मतुष्य भी सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, तब माता-पितादि गुरु जनोंको, गुरुको और पतिको प्रमिश्वरकी मृति समझकर या उनमें परमात्माको ज्याप्त समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तज्य समझकर उन्हींको सुख पहुँचानेके लिये जो निःखार्थभावसे उनकी सेवा करना है और उससे मनुष्यको सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है — इसमें तो कहना ही क्या है !

प्रश्न-इस प्रकरणमें जो भिन्न-भिन्न यहांके नामसे भिन्न-

भिन्न प्रकारके साधन बतलाये गये हैं, वे ज्ञानयोगीके द्वारा किये जाने योग्य हैं या कर्मयोगीके द्वारा ?

उत्तर-चौबीसवें श्लोकमें जो 'ब्रह्मयज्ञ' और पचीसवें श्लोकके उत्तराद्धमें जो आत्मा-परमात्माका अभेददर्शनरूप यज्ञ बतलाया गया है,उन दोनोंका अनुष्ठान तो ज्ञानयोगी ही कर सकता है, कर्मयोगी नहीं कर सकता; क्योंकि उनमें साधक परमात्मासे भिन्न नहीं रहता। उनको छोड़कर शेष सभी यज्ञोंका अनुष्ठान ज्ञानयोगी और कर्मयोगी दोनों ही कर सकते हैं, उनमें दोनोंके लिये ही किसी प्रकारकी अड़चन नहीं है।

सम्बन्ध—सोलहवें श्लोकमें भगवान्ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्मतत्त्व बतलाऊँगा, जिसे जानकर तुम अशुभसे मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञाके अनुसार अठारहवें श्लोकसे यहाँतक उस कर्मतत्त्वका वर्णन करके अव उसका उपसंहार करते हैं—

### एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥३२॥

इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यह वदकी वाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं। उन सबको तू मन, इन्द्रिय और दारीरकी कियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले जान, इस प्रकार तत्त्वसे जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा तृ कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जायगा॥ ३२॥

प्रश्न—इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यह वेदकी वाणीमें विस्तारसे कहे गये हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि मैंने जो तुमको ये साधनरूप यज्ञ बतलाये हैं, इतने ही यज्ञ नहीं हैं, किन्तु इनके सिवा और भी प्रतीक उपासनादि बहुत प्रकारके यज्ञ यानी परमात्माकी प्राप्तिक साधन वेदमें बतलाये गये हैं; उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फलेच्छाके त्यागपूर्वक करनेवाले सभी साधक यज्ञके लिये ही। कर्म करनेवाले हैं। अतएव उपर्युक्त यज्ञोंको करनेवाले पुरुषों-की भाँति वे भी कर्मबन्धनमें न पड़कर मनातन परब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं।

प्रश्न-यहाँ यदि 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर भान लिया जाय और उसके अनुसार यञ्चांको वेदवाणीम विस्तृत न मानकर ब्रह्माके मुखमें या परमेश्वरके मुखमें विस्तृत भान लिया जाय तो क्या आपत्ति हैं ?क्योंकि 'प्रजापति ब्रह्मा-ने यञ्चसहित प्रजाको उत्पन्न किया, यह बात तीसरे अध्याय-के दसवें श्लोको रचना की गयी हैं और 'परमेश्वरके द्वारा ब्राह्मण, वेद और यञ्चोंकी रचना की गयी हैं यह बात सतरहवें अध्यायके नेईसवें श्लोकों कही गयी हैं !

उत्तर-प्रजापति ब्रह्माकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही होती

है; इस कारण ब्रह्मासे उत्पन्न होनेवाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञादिको ब्रह्मामे उत्पन्न बतलाना अथवा प्रमेश्वरसे उत्पन्न बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह मिन्न-मिन यज्ञी-का विस्तारपूर्वक वर्णन वेदोंने हैं और वेदोंका प्राकट्य ब्रह्माम हुआ है तथा ब्रह्माकी उत्पत्ति प्रमेश्वरसे; इस कारण यज्ञोंको प्रमेश्वरमे या ब्रह्माकी उत्पत्त वतलाना अथवा वेदोंसे उत्पन्न बतलाना भी एक ही बात है। किन्तु अन्यत्र यज्ञोंको वेदमे उत्पन्न बतलाया गया है (३ १ १ ५) और उनका बिस्तार-पूर्वक वर्णन भी वेदोंमें है; इसिलये ब्रह्म राब्दका अर्थ वेद मानकर जैमा अर्थ किया गया है, वहीं ठींक माल्यम होता है। प्रश्न-उन मबको त् मन, इन्द्रिय और शरीरकी किया-

द्वारा सम्पन्न होनेवाले जान --- इस कथनका क्या भाव है : उत्तर- इस कथनसे भगवान्ने कमेंकि सम्बन्धमें तीन बात समझनेक लिये कही हैं ---

(१) यहाँ जिन साधनरूप यज्ञोका वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्यकर्मरूप यज्ञ शास्त्रोंमें वतलाये गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा ही होते हैं। उनमेसे किसीका सम्बन्ध केवल मन-से है, किसीका मन और इन्द्रियोंसे एवं किसी-किसीका मन, इन्द्रिय और शरीर—इन सबसे है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है, जिसका इन तीनोंमेंसे किसीके साथ सम्बन्ध न हो ! इसिंख्ये साधकको चाहिये कि जिस साधनमें शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंकी कियाका या सङ्कल्प-विकल्प आदि मनकी कियाका त्याग किया जाता है, उस त्यागरूप साधनको भी कर्म ही समझे और उसे भी फल-कामना, आसक्ति तथा ममतासे रहित होकर ही करे; नहीं तो वह भी बन्धनका हेत् वन सकता है।

- (२) 'यज्ञ' नाममे कहे जानेवाले जितने भी शास्त्र-विहित कर्तन्यकर्म और परमात्माकी प्राप्तिके मिन्न-भिन्न साधन हैं, वे प्रकृतिके कार्यरूप मन, इन्द्रिय और शरीरकी कियाद्वारा ही होनेवाले हैं; आत्माका उनमे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इसलिये किसी भी कर्म या साधनमें ज्ञानयोगी-को कर्तापनका अभिमान नहीं करना चाहिये।
- (२) मनः इन्द्रिय और शरीरकी चेशरूप कर्मीके बिना परमारमाकी प्राप्ति या कर्मबन्धन से मुक्ति नहीं हो सकर्ती

(३।४); कर्मबन्धनसे छूटनेके जितने भी उपाय बतलाये गये हैं, वे सब मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा ही सिद्ध होते हैं। अतः परमात्माकी प्राप्ति और कर्मबन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छावाले मनुष्योंको ममता, अभिमान, फलेच्छा और आसक्तिके त्यागपूर्वक किसी-न-किमी साधनमें अवस्य ही तत्पर हो जाना चाहिये।

प्रश्न-इस प्रकार तत्त्वसे जानकर त् कर्मजन्धनसे सर्वधा मुक्त हो जायगा, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह बात कही है कि अठारहवें श्लोकसे यहाँतक मैंने जो तुमको कमोंका तत्त्व बतलाया है। उसके अनुमार समस्त यहोंको उपर्युक्त प्रकारमे भलीभाँति तत्त्वसे जानकर तुम कर्मबन्धनमे मुक्त हो जाओगे। क्योंकि इसतत्त्वको समझकर कर्म करनेवाले पुरुषके कर्म बन्धन-कारक नहीं होते, बन्कि पूर्वसिद्धत कर्मोंका भी नाश करके मुक्तिदायक हो जाते हैं।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकरणमे भगवान्ने कई प्रकारके यज्ञोंका वर्णन किया और यह वात भी कही कि इनके सिन। और भी बहुत-से यज्ञ वेद-शाखोमें वतलाये गये हैं; इसलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञोंमेंसे कोन-सा यज्ञ श्रेष्ठ हैं। इसपर भगवान् कहते हैं—

> श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानं परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

हे परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यक्षकी अपेक्षा झानयक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ है, तथा यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म शानमें समाप्त हो जाते हैं ॥ ३३ ॥

प्रश्न-यहाँ द्रव्यमय यज्ञ किस यज्ञका वाचक है आंर ज्ञानयज्ञ किस यज्ञका ? तथा द्रव्यमय यज्ञकी अवेक्सा ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ बतन्जनेका क्या अभित्राय है ?

उत्तर—जिस यज्ञमें द्रश्यकी अर्थात् सांसारिक वस्तुकी प्रधानता हो, उसे द्रश्यमय यज्ञ कहते हैं। अतः अग्निमे घृन, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चन्दन, कपूर, धूप और सुग्न्ययुक्त ओपधियाँ आदि हविका विधिपूर्वक हवन करना, दान देना; परोपकारके लिये कुँआ, बावली, तालाब,धर्मशाला आदि बनवाना, बलि-बेश्वदेव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेत्राले शास्त्रविहित शुमकर्म हैं—ने सुब द्रश्यमय यज्ञ के अन्तर्गत हैं। उपर्यक्त

साधनांमें इसका वर्णन देवयज्ञ, विषय-हवनरूप यज्ञ और द्रव्ययज्ञके नामसे हुआ है। इनसे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाले साधन हैं, वे सब ज्ञानयज्ञके अन्तर्गत हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठ वतलकार भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकारके अनुसार शास्त्रविहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण-भोजन, दान आदि शुभ कमीका अनुष्ठान न करके वेवल आत्मसंयम, शाजाध्ययन, तस्त्रविचार और योगसाधन आदि विवेक-विज्ञानसम्बन्धी शुभ कमीमेंसे किसी एकका भी अनुष्ठान करता है तो यह नहीं समझना चाहिये कि वह शुभ कमीका त्यागी है, बन्कि यही समझना चाहिये कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है: क्योंकि इत्ययन्न भी ममता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग कर ज्ञानपूर्वक किये जानेपर ही मुक्तिका हेनु होता है, नहीं तो उच्टा बन्धन-का हेनु बन जाता है और उपर्युक्त साधनोंमें लगे हुए मनुष्य तो खरूपमे भी विपयोंका त्याग करते हैं । उनके कार्योंमें हिंसादि दोधखख्पसे भी नहीं है—इसमे भी वे उत्तम हैं । यन्नार्थ ज्ञान (त्राचन्नान) की प्राप्तिमें मायकी प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओंके विस्तारकी नहीं । इसीलिये यहां ज्ञ्य मय यन्नकी अपेक्षा ज्ञानयनको श्रेष्ट बतल्या है ।

प्रश्न-यहाँ • अखिळम् १ और अर्थम् विशेषगके सहित •कम् १ पद किसका याचक है और •यायस्मात्र सम्पूर्ण कर्ण ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं १ इस् कथनका क्या अभिप्राय है १

उत्तर—उपयुक्त प्रकरणमें जितने प्रकारके साधनरूप कर्म बनलाये गये हैं तथा इनके गिया और भी जितने श्रम

कर्मरूप यज्ञ वेद-शाखों में वर्णित हैं (४।३२) उन सबका वाचक यहाँ 'अखिलम्' और 'मर्वम्' विशेषणों के सिंदत 'कर्म' पद है। अतः यात्रन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समास हो जाते हैं, इस कथनमे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनोंका वड़े-से-बड़ा फल प्रमात्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञानद्वारा प्रमात्मा-की प्राप्ति हो जाती है, इसे कुल भी प्राप्त होना शेप नहीं रहता।

यभ इस स्त्रोकमें आये हुए 'ज्ञानयज्ञ' और 'ज्ञान' इन ोनो शब्दोंका एक हो अर्थ है या अळग-अळग ?

उत्तर दोनोंका एक अर्थ नहीं है; 'श्लानयन्न' शब्द तो यथार्थ ज्ञानप्राधिक लिये किये ज्ञानेवाले विवेक, विचार और संयम-प्रचान गापनोंका वाचक है और 'ज्ञान' शब्द समस्त साधनोंके फल्क्स परमात्माक यथार्थ ज्ञान(तत्त्वज्ञान) का चाचक है। इस प्रकार दोनोंके अर्थमें भेट है।

सम्बन्ध—इस प्रकार झानयझकी और उसके फल्डम्प झानको प्रश्नमा करके अब नगवान् दो स्टोकोमें ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये अर्जनको आज्ञा देते हुं! उसकी प्राप्तिका मार्ग और उसका फल बतलाते हैं - -

# तिहुन्डि प्रणिपातेन पिग्पिश्नेन मेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनम्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४॥

उस ज्ञानको तृतस्यद्शीं शानियोंक पास जाकर समझ, उनको मळीमाँति दण्डवत् प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरळतापूर्वक प्रश्न करनेसे व परमात्मतस्वको मळीमाँति जाननेवाळ ज्ञानी महात्मा तुझे उस तस्वज्ञानका उपदेश करेंगे॥ ३४॥

प्रश्न-यह 'तत्' पद किसका वाचक है /

उत्तर-समस्त साथनोके फलस्य शिस तत्त्वज्ञानका पूर्व-स्त्रोकमें प्रशंसा की गयी है और जो परमाशाके खरूपका यथार्थ ज्ञान है, उसका बाचक यहाँ नत्तु' पद है ।

प्रक्न-उस ज्ञानको जाननेके लिये कहनेका क्या भाव है '

उत्तरः इससे मगयान्ते यह माव दिग्वलाया है कि परमास्माने यथार्थ तत्त्वका बिना जाने मनुष्य जन्ममरणरूप कर्मबन्धनसे नहीं हुट्ट सकता, अतः उसे अवस्य जान लेना चाहिये ।

प्रक्त-यहाँ तत्त्वदर्शा ज्ञानियोंसे ज्ञानको जाननेके रियो कहनेका क्या अभिग्राय है / उत्तर-भगवान्के द्वारा वार-बार परमात्मनस्वकी वात कही जानेपर भी उसे न समझनेसे अर्जुनमें श्रद्धाकी कुछ कमी सिद्ध होती है । अत्तर्व उनकी श्रद्धा बद्धानेके लिये अन्य ज्ञानियोंसे ज्ञान सीखनेके लिये कहकर उन्हें चेतावनी दी गयी है ।

प्रश्न 'प्रणिपात' किसको कहते हैं ?

उत्तर-श्रद्धा-मक्तिपूर्वक सरलतामे दण्डवत् प्रणाम करना 'प्रणिपात' कहलाता है !

प्रश्न--'सेवा' किसको कहते हैं !

उत्तर--श्रद्धा-भक्तिपूर्वक महापुरुषोंके पास निवास करना, उनकी आज्ञाका पालन करना, उनके मानसिक भावों- को समझकर हरेक प्रकारसे उनको सुख पहुँ चानेकी चेष्टा करना—ये सभी सेवाके अन्तर्गत हैं।

प्रक्न-'परिप्रक्न' किसको कहते हैं।

उत्तर—परमात्माके तत्वको जाननेकी इच्छासे श्रद्धा और भक्तिभावमे किसी बातको पूछना 'परिप्रश्त' है। अर्थात् मैं कौन हूँ 'माया क्या है 'परमात्माका क्या खरूप है 'मेरा और परमात्माका क्या सम्बन्ध है 'बन्धन क्या है 'मुक्ति क्या है ' और किस प्रकार साधन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती हैं '—इत्यादि अध्यात्मिष्ठियक समस्त बातोंको श्रद्धाः भक्ति और सरछतापूर्वक पूछना ही 'परिप्रश्न' है; तर्क और वितण्डासे प्रश्न करना 'परिप्रश्न' नहीं है।

प्रश्न-प्रणाम करनेये, सेवा करनेसे और सरलतापूर्वक प्रश्न करनेये, तत्त्वज्ञानी तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे-इस कथनका क्या अभिप्राय है ? क्या ज्ञानी जन इन सबके बिना ज्ञानका उपदेश नहीं करते ?

उत्तर—उपर्युक्त कथनसे भगवान् ने ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धाः भक्ति और सरलभावकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि श्रद्धा-भक्तिरहित मनुष्यको दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा प्रहण नहीं होता; इसी कारण महापुरुषों को प्रणाम, सेवा और आदर-सरकारकी कोई आवश्यकता न होनेपर भी, अभिमानपूर्वक, उद्ग्यतास, परीक्षाबुद्धिसे या कपरभावसे प्रश्न करनेवालेके सामने तस्वज्ञानसम्बन्धी बातें कहनेमें उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अत्रण्व जिसे तस्व- ज्ञान प्राप्त करना हो, उसे चाहिये कि श्रद्धा-भक्तिपूर्वक महा-पुरुषोंके पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करे. उनकी भर्ला-माँति सेवा करे और अवकारा देखकर उनसे परमात्माके तत्त्वकी बातें पूछे । ऐसा करनेसे जैसे बछड़ेको देखकर बात्सन्यभावमे गौके स्तनोंमें और बच्चेके लिये माके स्तनोंमें दूधका स्रोत बहने लग जाता है, विमे ही ज्ञानी पुरुषोंके अन्तः-करणमें उस अधिकारीको उपदेश करनेके लिये ज्ञानका समुद्र उमड़ आता है। इसलिये श्रुतिमें भी कहा है—

्तिब्रिज्ञानार्थं स गुरुमेशानिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् । ् मुण्डकोपनिषद् १ । २ । १२ ⟩

अर्थात् उस तत्त्वज्ञानको जाननेके छिये वह (जिज्ञासु-साधक) समित्रा—यथाराक्ति भेंट हाथमें छिये हुए निर्मि-मान होकर वेट-शास्त्रोंके जाता तत्त्वज्ञानी महात्मा पुरुपके पास जावे।

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानिनः' के साथ 'तत्वदर्शिनः' विशेषण देनेका और उसमें बहुवचनके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर - 'ज्ञानिनः' के माथ नत्त्वदर्शिनः' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि परमात्माके तत्त्वको भर्ळी-माँति जाननेवाले वेदवेत्ता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्त्वज्ञानका उपदेश दे सकते हैं. केवल शास्त्रके ज्ञाता या माधारण मनुष्य नहीं। तथा यहाँ बहुवचनका प्रयोग ज्ञानी महापुरुषको आदर देनेके लिये किया गया है, यह कहनेके लिये नहीं कि तुम्हें बहुत-मे तत्त्वज्ञानी मिलकर ज्ञानका उपदेश करेंगे।

### यज्ज्ञात्वा न पुनर्माहमेवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि॥३५॥

जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा है अर्जुन ! जिस झानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको निःरोपमायसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सिखदानन्द्यन परमात्मामें देखेगा ॥ ३५ ॥

प्रश्न-यहाँ भ्यत्' पद किसका वाचक है : उसको जानना क्या है : तथा भिर इस प्रकारमें मोहको नहीं प्राप्त होगा' इस कथनका क्या अभिप्राय है :

उत्तर--यहाँ 'यत्' पद पूर्वश्लांकमें वर्णित ज्ञानी महा-पुरुषोंद्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका वाचक हैं और उस उपदेशके अनुसार परमात्माके खरूपको मलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेना ही उस ज्ञानको जानना है। तथा 'फिर इस प्रकारसे मोहको नहीं प्राप्त होगा' इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस समय तुम जिस प्रकार मोहके वश होकर शोकपे निमग्न हो रहे हो (१।२८ -४७;२।६,८) महापुरुषोंद्वारा उपदिष्ट ज्ञानके अनुसार परमात्माका साक्षात् कर लेनके बाट पुनः तुम इस प्रकारके मोहको नहीं प्राप्त होओंगे। क्योंकि

जैसे रात्रिके समय सब जगह फैला हुआ अन्धकार सूर्योदय होनेके बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्माके खरूप-का यथार्थ ज्ञान हो जानेके बाद भी कौन हूँ ? संसार क्या है ? माया क्या है ? ब्रह्म क्या है ?? इत्यादि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फलत: शरीरको आत्मा समझकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले प्राणियोमें और पदार्थोमें ममता करना, शरीरकी उत्पत्ति-विनाशसे आत्माका जन्म-मरण समझकर उन सुत्रके संयोग-वियोगमें सुखी-दुखी होना तथा अन्य किसी भी निमित्तसे राग द्वेष और हर्ष-शोक करना आदि मोहजनित विकार जरा भी नहीं हो सकते। लैकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है और उसके अस्त होनेपर फिर अन्यकार हो जाता है; परन्तु यह ज्ञानसूर्य एक बार उदय होनेपर फिर कभी अस्त होता ही नहीं। परमात्माका यह तत्त्वज्ञान नित्य और अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता; इस कारण परमात्माका तत्त्वज्ञान होनेके बाद फिर मोहकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। श्रुति कहती है---

> यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूदिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ( ईशावास्योपनिषद ७ )

अर्थात् जिस समय तत्त्वज्ञानको प्राप्त हुए पुरुषके छिये समस्त प्राणी आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, उस समय उस एकत्वदर्शी पुरुषको कौन-मा शोक और कौन-सा मोह हो सकता है ! अर्थात् कुछ भी नहीं हो सकता।

यस्न—ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषमायसे आत्माके अन्तर्गत देखना क्या है !

उत्तर—महापुरुषोंसे परमात्माके तत्त्वज्ञानका उपदेश पाकर आत्माको सर्वत्र्यापी, अनन्तस्वरूप समझना तथा समस्त प्राणियोंमें भेद-बुद्धिका अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाना—अर्थात् जैमे स्वप्नमे जगा हुआ मनुष्य स्वप्नके जगत-को अपने अन्तर्गत रमृतिमात्र देखता है, वास्तवमें अपनेसे भिन्न अन्य किसीकी सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत्-को अपनेसे अभिन्न और अपने अन्तर्गत समझना सम्पूर्ण भूतोंको नि:शेषतासे आत्माके अन्तर्गत देखना है(६।२९)। इस प्रकार आत्मज्ञान होनेके साथ ही मनुष्यके शोक और मोहका सर्वथा अभाव हो जाता है।

प्रश्न-इस प्रकार आत्मदर्शन हो जानेके बाद सम्पूर्ण भूतोंको सिचदानन्दघन परमात्मामें देखना क्या है ?

उत्तर—सम्पूर्ण भूतोंको सिचदानन्दघन परमात्मामें देखन। पूर्वोक्त आत्मदर्शनरूप स्थितिका फल है; इसीको परमपदर्का प्राप्ति, निर्वाण-ब्रह्मकी प्राप्ति और परमात्मामें प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं। इस स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषका अहंभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है; उस समय उस योगीकी परमात्मामे पृथक् सत्ता नहीं रहती, केवल एक सचिदानन्दघन ब्रह्म ही रह जाता है। उसका समस्त भूतोंको परमात्मामें स्थित देखना भी शास्त्रदृष्टिसे कहनेमात्रको ही है; क्योंकि उसके लिये द्रश और दश्यका भेद ही नहीं रहता. तब कौन देखता है और किमका देखता है:यह स्थिति वाणीये सर्वया अतीन है, इसलिये वाणी-में इसका केवल सङ्केतमात्र किया जाता है, लोकदिमें उस ज्ञानीके जो मन, बुद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके भावी-को लेकर ही ऐसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियोंको मचिदानन्दघन ब्रह्ममें देखता है; क्योंकि वस्तृतः उसकी बुद्धिमें सम्पूर्ण जगत् जलमें वरफ, आकाशमे बाइल और स्वर्णमें आभूपणोंकी माँति ब्रह्मरूप ही हो जाता है, कोई मी पदार्थ या प्राणी ब्रह्ममे भिन्न नहीं रह जाता । छटे अध्यायके सत्ताईसर्वे ख्लोकमें जो योगीका 'ब्रह्मभूत' हो जाना तथा उन्तीसुवें इलोकमें योगयुक्तात्मा और सुवेत्र समदर्शी योगीका जो सब भूतोंको आत्मामें स्थित देखना और सब भूतोंमें आत्माको स्थित देखना चतलाया गय। है, वह तो यहाँ 'द्रश्यमि आत्मनिः से बतलायी हुई पहली स्थिति है और उस अध्यायके अट्टाईसर्वे क्लोकमें जो ब्रह्मसंस्पर्शकृप अत्यन्त सुखर्का प्राप्ति बतलायी गयी है, वह यहाँ अथ। मयि से बतलायी हुई उस पहली स्थितिकी फलरूपा दूमरी स्थिति है। अठारहवें अध्यायमे भी भगवान्ने ज्ञानयोगके वर्णनमें चौवनवें खोकमें योगीका ब्रह्मभूत होना बतलाया है और पचपनवेंमे ज्ञान-रूप पराभक्तिके द्वारा उसका परमात्मामें प्रविष्ट होना वतलाया है । वही बात यहाँ दिखलाया गया है ।

सम्बन्ध—इम प्रकार गरुजनोंमे तत्त्वज्ञान मीय्वनेकी विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका माहात्म्य बतलाते हैं—

#### अपि चेदिसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानष्ठवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि॥३६॥

यदि तू अन्य सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है। तो भी तू ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भलीभाँति तर जायगा ॥ ३६ ॥

प्रश्न-इस श्लोकमें 'चेत्' और 'अपि' पदोंका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है ?

उत्तर—इन पदोंक प्रयोगसे भगवान्ने अर्जुनको यह बतलाया है कि तुम वास्तवमें पापी नहीं हो, तुम तो देवी-सम्पदाके लक्षणोंसे युक्त (१६१५) तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो (४१३); तुम्हारे अंदर पाप कैमे रह सकते हैं। परन्तु इस ज्ञानका इतना प्रभाव और माहास्य है कि यदि तुम अधिक-मे-अधिक पापकर्मी होओं तो भी तम इस ज्ञानकृप नीकांके द्वारा उन समुद्रके समान अथाह पापोसे भी अनायास तर सकते हो। बड़े-मे-बड़े पाप भी तम्हें अटका नहीं सकते।

प्रश्न-विजयका अन्तः करण शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसा अत्यन्त पापाया मनुष्य तो इ नका अधिकारी भी नहीं माना जा सकताः तब फिर वह ज्ञाननीकाद्वारा पापाये केंसे तर जाता है ?

उत्तर--चित् और भाषे'---पदोंका प्रयोग होनंसे पहाँ इस शङ्काकी गुंजाइश नहीं हैं, क्योंकि मगवान्के कहनेका यहाँ यह भाव हे कि पापी ज्ञानका अधिकारी नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञानरूप नौकाका मिळना फठिन है; पर मेरी कृपामे या महापुरुषोंकी दयासे ---किसी भी कारणसे यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाय ता फिर बह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसका तत्काल ही पापीसे उद्धार हो जाता है।

पश्च-यहाँ पापोंसे तरनेका बात कहनेका क्या माव है, क्योंकि सकाममावसे किये हुए पृण्य कर्म भी ता भनुष्यको बाँधनेवाले हैं :

उत्तर—पुण्यकर्म भी सकामभावसे किये जानेपर बन्धन-के हेतु होते हैं; अतः समस्त कर्मबन्धनोंसे सर्वथा छूटनेपर ही समस्त पापोंसे तरा जाता है, यह ठीक ही है। किन्तु पुण्य-कर्मीका त्याग करनेमें तो मनुष्य खतन्त्र है ही, उनके फलका त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है; परन्तु झानके विना पापोंसे तर जाना उसके हाथकी बात नहीं है। इस-किये पापोंसे तरना कह देनेसे पुण्यक्तमींके बन्धनसे मुक्त होनेकी बात उसके अन्तर्गत ही आ जाती है।

प्रश्न ज्ञानस्त्य नौकाके द्वारा सम्पूर्ण पापमभूद्रमे मलीमौति तर जाना क्या है !

उत्तर-जिस प्रकार नौकामें बैठकर मनुष्य अगाध जल-राशिपर तैरता हुआ उसके पार चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञानमें स्थित होकर (ज्ञानके द्वारा) अपनेको सर्वथा संसारसे असङ्ग, निर्विकार, निस्य और अनन्त समझकर पहलेके अनेक जन्मेंमितथाइस जन्ममें किये हुए समस्त पापसमुदाय-को जो अतिक्रमण कर जाना है—-अर्थात् समस्त कर्म-बन्धनों में सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो जाना है, यही ज्ञानरूप नौकाके हारा सम्पूर्ण पापसमुदायमें मलीमौति तर जाना है।

प्रश्न-इम इलोकमें ग्वं पदका क्या माय है 🗧

उत्तर-- एव' पद यहाँ निश्चयके अर्थमें हैं। उसका मान यह हैं कि काठकी नौकामें बैठकर जलराशिपर तैरनेबाल। मनुष्य तो कदाचित् उम नौकाके टूट जानेसे या उसमें छेद हो जाने अथवा तुपान आनेसे नौकाके साथ-ही-साथ खर्य भी जलमें डूब सकता है। पर यह ज्ञानरूप नाका नित्य हैं। इसका अवलम्बन करनेवाला मनुष्य निःसन्देह पापोंसे तर जाता है, उसके पतनकी जग भी आशङ्का नहीं रहती।

सम्बन्ध — कोई भी दृष्टान्त परमार्थविषयको पूर्णरूपसं नही समझा सकता, उसके एक अंशको ही समझानिके ठिये उपयोगी होता है; अतएव पूर्वेश्लोकमें बतलाये हुए ज्ञानके महत्त्वको अग्निके दृष्टान्तमे पुनः स्पष्ट करते हैं

#### यथैधांसि

## समिद्रोऽमिर्भसासात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानामिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥३७॥

क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वित अग्नि ईंघनोंको भसमय कर देता है, वैसे ही झानरूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भसमय कर देता है ॥ ३७ ॥

प्रश्न—इस श्लोकमें अग्निका उपमा देते हुए ज्ञानरूप आग्निक द्वारा सम्पूर्ण कमोंका भस्ममय किया जाना बतलाकर क्या बात कही गयी है !

उत्तर-इससे यह बात समझायो गयी है कि जिस प्रकार प्रश्नित्त अग्नि समस्त काष्ट्रादि ईंचनके समुदायको भस्मरूप बनाकर उसे नष्टकर देता है, उसी प्रकार तत्त्वज्ञानरूप अग्नि जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं, उन सबको—अर्थात् उनके फेट्टूप सुख-दु: य भोगोके तथा उनके कारणरूप अवद्या और अहंता-ममता, गग-द्रेप आदि समस्त विकारोके सहित समस्त कर्मोंको नए कर देता है। श्रुतिमें भी कहा है

> भिष्यते हृदयश्रन्थिङ्ग्वियन्ते सर्वमंशयाः । श्वीयन्ते चाम्य कर्माणि तस्मिन्हस्त्रे परावरे ॥

> > । मण्डकोपनिषद् २ । २ । ८ )

अर्थात् उस परावर परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर हम जानीके जड-चेतनकी एकताख्य हृदयप्रस्थिका भेदन हो जाता है: बड देहादिमें जो अज्ञानमे आत्माभिमान हो रहा है. उसका तथा समम्त संशयोंका नाश हो जाता है: फिर परमात्माके खम्हपज्ञानके विषयमें किसी यकारका किश्चित्माय भी संशय या भ्रम नहीं रहता और समस्त कर्म प्रस्महित नुदृ हो जाते हैं।

इम् अध्यायके उन्नीमवै क्लोकमे 'ज्ञानाग्निदम्बक्षमीणम्'

विशेषणसे भी यही बात कही गयी है।

इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए समस्त कर्म संस्कार-रूपमें मनुष्यके अन्तः करणमें एकितित रहते हैं, उनका नाम 'सिक्कित' कर्म हैं। उनमें में जो वर्तमान जनमें फल देने के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं, उनका नाम श्रारच्य' कर्म हैं और वर्तमान समयमें किये जानेवाले कर्मोंको 'क्रियमाण' कहते हैं। उपर्युक्त तत्त्वज्ञानरूप अग्निके प्रकट होते ही समस्त पूर्वसिक्कित संस्कारोंका अभाव हो जाता है। मन, बुद्धि और शरीरसे आत्माको असङ्ग समझ लेनेके कारण उन मन, इन्द्रिय और शरीरादिके माथ प्रारच्यमोगोंका सम्बन्ध होते हुए भी उन भौगोंके कारण उनके अन्तः करणमें हर्प-शोक आदि विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिये नए हो जाते हैं और क्रियमाण कर्मोमें उसका कर्तृत्वामिमान तथा समता, आसिक्त और वासना न रहनेके कारण उनके संस्कार नहीं बनते; इसलिये वे कर्म वास्तवमें कर्म ही नहीं है।

इस प्रकार उसके समस्त कार्मिका नाम हो जाता है और जब कार्म ही नए हो जाते हैं, तब उनका फल ते। हो ही कार्म सकता है? और बिना साखत सस्कारोंके उसमे राग-देप तथा हर्प-शोक आदि विकारोकी पृत्तियों भी कैसे हो सकति हैं ? अवण्य उसके समस्त विकार और समस्त कार्यक भी कार्मिके साथ ही नए हो जाते हैं।

सम्बन्ध इस प्रकार चीतीसर्वे स्टोंकसे यहोतक तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा आदि करके तत्त्वज्ञानको प्राप्त करनेके लिये कहकर भगवानने उसके फलका वर्णन करते हुए उसका माहात्म्य वतलाया। इसकर यह जिज्ञासा होती हैं कि यह तत्त्वज्ञान जानी महापुरुषोंसे श्रवण करके विधिष्वंक मनन और निदिध्यासनादि ज्ञानयोगके साधनोंद्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है या इसकी प्राप्तिका कोई दूसरा मार्ग भी है; इसपर अगले श्लोकमें पुनः उस ज्ञानकी महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्मयोगके द्वारा भी वही ज्ञान अपने-आप प्राप्त होनेकी वात कहते हैं—

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यंत । तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मिन विन्दृति ॥ ३८॥

#### इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसन्देह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालसे कर्मयोगके द्वारा गुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है ॥ ३८॥

प्रश्त-इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसन्देह कुछ भी नहीं है, इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमे यह यहाँ भाव दिखलाया गया है कि इस जगत्में यज्ञ,दान,तप,मेवा-पूजा,वत-उपवास,प्राणायाम, शम-दम, संयम और जप-ध्यान आदि जितने भी साधन तथा गङ्गा, यमुना, त्रिवेणी आदि जितन भी तीर्थ मनुष्यंक पापोंका नारा करके उसे पवित्र करनेवाले हैं, उनमेसे कोई भी इस यथार्थ ज्ञानकी वराबरी नहीं कर सकताः क्योंकि वे मब इस तत्त्वज्ञानके साधन हैं और यह ज्ञान उन सबका फल ( साध्य) है; वे सब इस ज्ञानकी उत्पत्तिमें महायक होनेके कारण ही पवित्र माने गये हैं। इससे मनुष्य प्रमात्मांक यथार्थ खक्यको मलीमाँति जान लेता है: उसमें झुठ, कपट, चोर्रा, जारी आदि पापोंका, राग-देप, हर्प-शोक, अहंता-ममता आदि समस्त विकारोका और अज्ञानका सर्वथा अभाव हो जाने में बह परम पवित्र बन जाता है। उसके मन, इन्द्रिय और ारीर भी अत्यन्त पवित्र हो जाते हैं; इस कारण श्रद्धापूर्वक उम् महापुरुपका दुर्शन, स्पर्श, बन्दन, चिन्तन आदि करने-वाछ तथा उमके माथ वार्तालाप करनेवाले दूसरे मनुष्य भी प्रवित्र हो जाते हैं। इमुलिये संसारम परमात्माक तत्त्वज्ञानक समान पवित्र वस्तु दुसरी कुछ भी नहीं है ।

पर्व 'इह' परके प्रयोगका क्या मात्र है ?

त्र न्डह 'पदके प्रयोगमे यह भाव दिख्ळाया गया है कि.प्रकृतिके वार्यकृष इस जगत्मे ज्ञानके समान कुछभी नहीं है,सबने बढ़का पवित्र करनेका राज्ञान ही है। किनु जो इस प्रकृतिने सर्वथा अतीत-सर्वथ्यापी-सर्वशक्तिमान्, सर्वश्रेक-महेश्वर गुणीके अनुद्र सगुण-निर्मुण- साकार-निराकार-स्वकृष प्रमेश्वर इस प्रकृतिके अध्यक्ष है। जिनके ख़क्क्षका साक्षात् करनेवाला होनेसे ही ज्ञानकी पवित्रता है। वे सबके सुहद्, सर्वाधार परमात्मा तो परम प्रवित्र हैं; उनसे बढ़कर यहाँ ज्ञानको पित्रत्र नहीं बतलाया गया है। क्योंकि परमात्मा-के समान ही दूसरा कोई नहीं है तब उनसे बढ़कर कोई केसे हो सकता है ! इसीलिये अर्जुनने कहा भी है— 'परं ब्रह्म परं भाम पित्रत्रं परमं भवान्।' (१०११) अर्थात् आप परब्रह्म, परमधाम और परम पित्रत्र हैं तथा भीष्मजीने भी कहा है— प्रवित्राणां पित्रत्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। 'अर्थात् वे परमेश्वर पत्रित्र करनेवालोंने अतिशय पित्रत्र और कल्याणोंने भी परम कल्याणां सहस्य हैं (महा० अनु० १४९। १०)।

प्रश्न-ध्योगमंमिद्धः पदं किसका वाचक है और 'वह उम ज्ञानको अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है 'इम कथनका क्या अभिवाय है :

उत्तर–कितने ही कालनक कर्मयोगका आचरण करते-करते राग-द्वेपके नष्टहो जानेमे जिसका अन्त:करण ख़ब्छ हो गया है, जो कर्मयोगमें भर्छाभांति सिद्ध हो गया है; जिसके समस्त कर्म मनता, आमृक्ति और फलेब्लाके विना भगवान-की आज़ाके अनुसार भगवानुके ही छिये होते हैं -उसका वाचक यहां :योगसंमिद्धः 'पद् हैं । अत्र व इस प्रकार योगः मंसिद्ध पुरुष उस ज्ञानको अपने-आप आत्मामे पा लेत। है-इस त्राक्यमे यह भाव समझना चाहिय कि जिस समय उसका साधन अपनी मीमातक पहुँच जाता है, उसी धण प्रमेश्वर-के अनुप्रहमें उसके अन्तःकरणमें अपन-आप उस बानका प्रकाश है। जाता है । अभिग्राय यह है कि उस बानकी प्राप्ति के लिये उसे न तो कोई दूसरा साधन करना पड़ता है और न ज्ञान प्राप्त करने के लिये ज्ञानियों के पास निवास ही करना पड़ता है; विना किसी दूसरे प्रकारके साधन और महायता-के केवल कर्मयोगके साधनमें ही उसे वह ज्ञान मगवानकी क्रुपासे अपने-आप ही मिल जाता है।

सम्बन्ध -—इस प्रकार तस्वज्ञानकी महिमा कहते हुं? उसकी प्राप्तिके सांख्ययोग और कर्मयोग—दो उपाय बनलाकर अब भगवान उस ज्ञानकी प्राप्तिके पात्रका निरूपण करते हुं? उस ज्ञानका पल परम शानिकी प्राप्ति बनलाते हैं –

> श्रद्धाबाँह्यभते ज्ञानं तत्परः मंयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमिचरेणाधिगच्छति॥३९॥

जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धावान् मनुष्य क्षानको प्राप्त होता है तथा क्षानको प्राप्त होकर वह विना विलम्बके—तत्काल ही भगवत्प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९॥

प्रश्न-'श्रद्धावान्' पद कैसे मनुष्यका वाचक है और वह ज्ञानको प्राप्त होता है, इस कथनका क्या भाव है?

उत्तर-वेद, शास्त्र, ईश्वर और महापुरुषों के बचनों में तथा परस्रोक्षमें जो प्रत्यक्षकी भाँति विश्वास है एवं उन सबमें परम पूज्यता और उत्तमताकी भावना है—उसका नाम श्रद्धा है; और ऐसी श्रद्धा जिसमें हो, उसका वाचक श्रद्धावान 'पद है। अत: उपर्युक्त कथनका यहाँ यह भाव है कि ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर प्रणाम, सेवा और विनययुक्त प्रश्न आदिके द्वारा उनसे उपदेश प्राप्त करके ज्ञान-योगके साधनसेया कर्मयोगके साधनसे उस तत्त्वज्ञानको प्राप्त कर सकता है; श्रद्धारहित मनुष्य उम ज्ञानकी प्राप्तिका पात्र नहीं होता।

प्रश्न-त्रिना श्रद्धांक भी मनुष्य महापुरुषोंके पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न कर सकता है; किर ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धाको प्रभानता देनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—बिना श्रद्धांके उनकी परीक्षांक लिये, अपनी बिद्धत्ता दिखलानेके लिये और मान-प्रतिष्ठांके उद्देश्यसे या दम्भाचरणके लिये भी मनुष्य महात्माओंक पास जाकर प्रणाम, सेवा और प्रश्न तो कर सकता है, पर इससे उसकी ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि बिना श्रद्धांके किये हुए यज्ञ दान, तप आदि सभी साधनोंको व्यर्थ वतलाया गया है (१७।२८)। इसलिये ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। जितनी अधिक श्रद्धासे ज्ञानके साधनका अनुष्ठान किया जाता है, उतना ही अधिक शांच्र वह माधन ज्ञान प्रकट करनेमें समर्थ होता है।

यक्ष-ज्ञान-प्राप्तिमें यदि श्रद्धार्का प्रधानता है, तब फिर यहाँ श्रद्धावान्के साथ 'तत्पर:' विशेषण देनेकी क्या आवस्यकता थी (

उत्तर—साधनकी तत्परतामें भी श्रद्धा ही कारण है ओर तत्परता श्रद्धाकी कसीटी है। श्रद्धाकी कमीके कारण साधनमें अकर्मण्यता और आखस्य आदि दोप आ जाते हैं। इसमें अभ्यास तत्परताके साथ नहीं होता। श्रद्धाके तत्त्वकों न

जाननेवाले साधक लोग अपनी थोडी-सी श्रद्धाको भी बहुत मान लेते हैं; पर उससे कार्यकी सिद्धि नहीं होती, तब वै अपने साधनमें तत्परताकी श्रुटिकी ओर ध्यान न देकर यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा होनेपर भी भगक्याप्ति नहीं होती। किन्तु ऐसा समझना उनकी भूल है। वास्तवमें बात यह है कि साधनमें जितनी श्रदा होती है, उतनी ही तत्परता होती है। जैसे एक मनुष्यका धनमें प्रेम है, वह कोई न्यापार करता है। यदि उसको यह विश्वास होता है कि इस न्यापारमे मुझे धन मिलेगा, तो वह उस न्यापारमें इतना तत्पर हा जाता है कि वाना-पीना, भाना, आराम करना आदिके व्यतिक्रम होनेपर तथा शारीरिक केश होनेपर भी उसे उसमें कर नहीं मालूम होता; बल्कि धनकी रुद्धिसे उत्तरंत्तर उसके चित्तमें प्रसन्नता ही होती है। इसी प्रकार अन्य सभी धातोमें विश्वाससे ही तत्परता होती है। इसक्रिये परम शान्ति और परम आनन्ददायक, नित्य विज्ञानानन्दवन परमात्माकी प्राप्तिका माक्षात द्वार जो परमात्माके तत्त्वका ज्ञान है, उभमें और उसके साधनमें श्रद्धा होनेके आद साधनमें अतिशय तत्प्रभाका होना न्यामाविक ही है। यदि माधनमें तत्वरताका कमी है तो समझना चाहिये कि श्रद्धा-की अवस्य कमी है। इसी वातको जनानेके लिये 'श्रदावान' के साथ 'तत्परः' विशेषण दिया गया ।

पश्च-श्रद्धा और तत्परता दोनो होनेपर तो श्चानकी प्राप्ति होनेमें कोई शङ्का ही नहीं रहती,फिर श्रद्धात्रान्के साथ इसग विशेषण संयतेन्द्रियः' देनेकी क्या आवश्यकता थी.

उत्तर-इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्रद्धापूर्वक तीव अन्यास करने में पापोंका नाश एवं मंसारके विषयमोगोंमें वैराग्य होकर मनमहित इन्द्रियोंका मंयम हो जाता है और एकर परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है;किन्त इस बातक रहस्यकों न जाननेवाला साधक थोंड़-में अभ्यास-को ही तीव अभ्याम मान लेता है; उनमें कार्यकी मिद्धि होता नहीं, इसलिये वह निराश होकर उसको छोड़ बँठता है। अतएव माधकको सावधान करनेके लिये 'संयतेन्द्रियः' विशेषण देकर यह बात बतलायी गयी है कि जवतक इन्द्रिय और मन अपने काबूमें न आ जायँ तवतक श्रद्धापूर्वक कि बद्ध होकर उत्तरोत्तर तीव अभ्यास करते रहना चाहिये; क्योंकि श्रद्धापूर्वक तीव अभ्यासकी कसौटी इन्द्रियसंयम ही हैं। जितना ही श्रद्धापूर्ण तीव अभ्यास किया जाता है, उत्तरोत्तर उतना ही इन्द्रियोंका संयम होता जाता है। अतण्व इन्द्रिय-संयमकी जितनी कमी है, उतनी ही साधनमें कमी समझनी चाहिये और माधनमें जितनी कमी है, उतनी ही श्रद्धामें बृटि समझनी चाहिये—इसी बातको जनानेक लिये मंयतेन्द्रियः विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-ज्ञानको प्राप्त होकर वह विना विलम्बके— तस्काल ही भगवरप्राप्तिक्ष परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है व इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे सूर्योदय होनेके साथ ही उसी क्षण अन्ध्रकारका नाश होकर सब पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार परमात्माके तत्त्वका ज्ञान हानेपर उसी क्षण अज्ञानका नाश होकर परमात्माके खरूपकी प्राप्ति हो जाती है (५।१६)। अभिप्राय यह है कि अज्ञान और उसके कार्यकृप वासनाओंके सहित राग-द्वेष, हर्ष-शांक आदि विकारोंका तथा शुभाशुभ कर्मा-का अत्यन्त अभाव, परमात्माके तत्त्वका ज्ञान एवं परमात्मा-के खरूपकी प्राप्ति—ये सब एक ही कालमें होते हैं और विज्ञानानन्द्वन परमात्माकी साक्षात् प्राप्तिको ही यहाँ परम शान्तिके नामसे कहा गया है।

सम्बन्ध—इस प्रकार श्रद्धावान्को ज्ञानकी प्राप्ति और उस ज्ञानसे परम शान्तिकी प्राप्ति वतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन संशयात्माकी निन्दा करते हैं—

## अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

विवेक्हीन और श्रद्धारहित संशययुक्त मनुष्य परमार्थसे अवश्य श्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्यंक लिय न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है ॥ ४० ॥

पद्म - 'अइ: ' और 'अश्रद्धानः' इन दोनी विशेषणींके सिंहत 'संशयात्मा' पद कैसे मनुष्यका वाचक है और वह परमार्थमे अवस्य स्रष्ट हो जाता है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—जिसमें सत्य-असत्य और आत्म-अनात्मपदार्थी-का विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है, इम कारण जो कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका निर्णय नहीं कर सकता, ऐसे विवेक-ज्ञान-रहित मनुष्यका वाचक यहाँ 'अज्ञः' पद है; जिसकी ईश्वर और परलोकमें, उनकी प्राप्तिके उपाय बतलानेवाले शास्त्रोंमें, महापुरुषोंमें और उनके द्वारा बतलाये हुए साधनोंमें एवं उनके फलमें श्रद्धा नहीं है—उसका वाचक 'अश्रद्धधान!' पद है तथा ईश्वर और परलोकके विषयमें या अन्य किसी भी विषयमें जो कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता, प्रत्येक विपयमें संशययुक्त रहता है—उसका वाचक 'संशयातमा' पद है। जिम संशयात्मा मनुष्यमें उपर्श्वक अज्ञता और अश्रद्धालता य दांनो दोष हों, उसका वाचक यहाँ 'अज्ञः' और 'अश्रद्धानः' इन दोनों विशेषणोंके सहित 'संशयात्मा' पद है । 'बह परमार्थमें अवस्य श्रुट हो जाता है ।' इस कथनमें यह भाव दिखाया गया है कि वेद-शास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंको तथा उनके वतलाये हुए साधनोंको ठीक-ठीक न समझ सकतेके कारण तथा जां कुछ समझमें आवे उसपर भी विश्वास न होनेके कारण जिमका हरेक विषयमें संशय होता रहता है, जो किसी प्रकार भी अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर पाता, हर हालतमें संशययुक्त रहता है वह मनुष्य अपने मनुष्य-जीवनको व्यर्थ ही खो बैठता है, उससे हो सकनेवाले एरम लाभये सर्वया विश्वत रह जाता है । किन्तु जिसमें हरेक विषयको स्वयं विवेचन करनेकी शक्ति है और जिसकी वेदशास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंमें श्रद्धा है वह इस प्रकार नष्ट नहीं होता. वह उनकी महायतामें अर्जुनकी भौति अपने

संशयका सर्वथा नाश करके कर्नव्यपरायण हो सकता है और छतहत्य होकर मनुष्यजनमको सफल बना सकता है। तथा जिसमें खयं विवेचन करनेकी शक्ति नहीं है ऐसा अज्ञ मनुष्य भी यदि श्रद्धाल हो तो श्रद्धाके कारण महापुरुषोके कथनानुसार संशयरहित होकर साधनपरायण हो सकता है और उनकी हुपासे उसका भी कल्याण हो सकता है, (१३। २५) परन्तु जिस संशययुक्त पुरुषमें न विवेकशक्ति है और न श्रद्धा ही है उसके संशयके नाशवा कोई उपाय नहीं रह जाता इसलिये जबनक उसमें श्रद्धा या विवेक नहीं आ जाता, उसका अवस्य पतन हो जाता है।

प्रश्न-'संशययुक्त मनुष्यके लिये न यह लोक है ,न परलोक है और न सुख ही है' इस कथनका क्या भाव है ? उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखाया है कि संशययुक्त मनुष्य केवल परमार्थसे अ र हो जाता है इतनी ही बात नहीं है, जबतक मनुष्यमें संशय विद्यमान रहता है, वह उसका नाश नहीं कर लेता, तबतक वह न तो इस लोकमें यानी मनुष्यशरीरमें रहते हुए धन, ऐश्वर्य या यशकी प्राप्ति कर सकता है,न परलोकमें यानी मरनेके बाद स्वर्गादिकी प्राप्ति कर सकता है और न किसी प्रकारके सांसारिक सुम्बोंको ही भोग सकता है: क्योंकि जबतक मनुष्य किसी भी विषयमें संशय-युक्त रहता है, कोई निश्चय नहीं कर लेता, तबतक वह उस विषयमें सफलता नहीं पा सकता। अतः मनुष्यको श्रद्धा और विवेकदारा इस संशयका अवस्य ही नाश कर डालना चाहिये।

मम्बन्ध---इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धांके सिहत मंशयको ज्ञानशाभिमें वाधक बतलाकर, अब विवेक-द्वारा संशयका नाश करके कर्मयोगका अनुष्टान करनेमें अर्जुनका उत्माह उत्पन्न करनेके लिये मंशयरहित तथा वश्में किये हुए अन्तःकरणवाले कर्मयोगीकी प्रशंसा करते हैं---

#### योगसंन्यस्तकर्माणं

#### ज्ञानसंछिन्नमंशयम ।

#### आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥

हे धनंजय ! जिसने कमेयोगकी विधिसे समस्त कमौंका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने विवेकद्वारा समस्त संदायोंका नाद्या कर दिया है. ऐसे बदामें किये हुए अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं बाँधते ॥ ४१ ॥

प्रश्न—'योगसंन्यस्तकमाणम्' इस पदमे भ्योग' शब्दका अर्थ ज्ञानयोग मानकर इस पदका अर्थ ज्ञानयोगके द्वारा शास्त्रविहित समस्त कमेंका स्वरूपमे त्याग करनेवाला मान लिया जाय तो क्या आपत्ति हैं (

उत्तर-यहाँ ख्रुष्यसे क्रमें कि त्यागका प्रकरण नहीं है। इस खोकमें जो यह बात कहीं गयी है कि न्योगद्वारा क्रमें का मंन्यास करनेवाले मनुष्यकों क्रमें नहीं बाँचतें , इसी बातकों अगले खोकमें 'तस्मात्' पदसे आदर्श वतलाते हुए भगवान् ने अर्जुनको योगमें स्थित होकर युद्ध करनेके लिये आजा दी है। यदि इस खोकमें न्योगमंन्यस्तकर्माणम्' पदका ख्रुष्ट्यमें क्रमें का त्याग अर्थ भगवान् को अभिन्नेत होता तो भगवान् ऐसा नहीं कहते । इसलिये यहाँ न्योगमंन्यस्तकर्माणम्'का अर्थ खरूपसे कमें का त्याग कर देनेवाला न मानकर कर्मयोगके द्वारा समस्त कमें में और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके उन सबको परमात्मामें अर्पण कर देनेवालात्यागी है। ३०, ५।१० मानना ही उचित है; क्योंकि उक्त पटका अर्थ प्रकरणके अनुसार ऐसा ही जान पड़ता है।

प्रश्न-- ज्ञानसंछिन्नसंशयम् पदमे । ज्ञान शब्दका क्या अर्थ है : गीतामें 'ज्ञान' शब्द किन-किन श्लोकोंमें किन-किन अर्थोंम व्यवहृत हुआ है :

उत्तरः उपयुक्त पदमें 'ज्ञान' शब्द किसी भी वस्तुके स्वरूपका विवेचन करके तद्विषयक संशयका नाश कर देनेवाळी विवेकशक्तिका याचक है। 'ज्ञा अवबोधने' इस धात्वर्थके अनुसार ज्ञानका अर्थ 'जानना' है। अतः गीतामें प्रकरणके अनुसार 'ज्ञान' शब्द निम्नलिखित प्रकारसे भिन्न-भिन्न अर्थोंमें व्यवहृत हुआ है।

- (क) बारहवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें ज्ञानकी अपेक्षा ध्यानको और उससे भी कर्मफलके त्यागको श्रेष्ठ बतलाया है। इस कारण वहाँ ज्ञानका अर्थ शास्त्र और श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा होनेवाला विवेकज्ञान है।
- (ख) तेरहवें अध्यायके सतरहवें स्ठांकमें इयके वर्णन-में विशेषणके रूपमें 'ज्ञान' शब्द आया है। इस कारण वहाँ ज्ञानका अर्थ परमेश्वरका नित्यविज्ञानानन्द्यन खरूप ही है।
- (ग) अठारहवें अध्यायके बयाठीसवें स्ठोकमें ब्राह्मण-के स्वाभाविक कर्मोकी गणनामें 'ज्ञान' शब्द आया है, उसका अर्थ शास्त्रोंका अध्ययनाध्यापन माना गया है।
- (घ) इस अध्यायके छत्तीसवें से उन्तालीसवें श्लोक-तक आये हुए सभी 'ज्ञान' शब्दोंका अर्थ परमात्माका तत्व-ज्ञान हैं; क्योंकि उमको समस्त कर्मकलापको भस्म कर डालनेवाला, समस्त पापोंने तार देनेवाला, सबसे बढ़कर पवित्र, योगमिद्धिका फल और परमा शान्तिका कारण बतलाया है। इसी तरह पाँचवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें परमात्माके खरूपको माक्षात् करानेवाला और चौदहवें अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकोंमें ममस्त ज्ञानोंमें उत्तम बतलाया जानेके कारण 'ज्ञान'का अर्थ तत्त्वज्ञान है। दूसरी जगह भी प्रसङ्गमे ऐसा ही समझ लेना चाहिये।
- (ङ) अठारहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें नाना वस्तुओंको और जीवोंको भिन्न-भिन्न जाननेका द्वार होने-से 'ज्ञान' शब्दका अर्थ 'राजस ज्ञान' है ।
- (च) तेरहवें अध्यायके ग्यारहवें स्रोकमें तत्त्वज्ञानके साधनसमुदायका नाम 'ज्ञान' है ।
- (छ) तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'योग' शब्दके साय रहनेसे 'ज्ञान' शब्दका अर्थ ज्ञानयोग यानी सांख्ययोग है। इसी तरह दूसरी जगह भी प्रसङ्गानुसार 'ज्ञान' शब्द सांख्ययोगके अर्थमें आया है। और भी बहुत-से स्थल्ंपर

प्रसङ्गानुसार 'ज्ञान' शब्दका प्रयोग विभिन्न अर्थोंमें हुआ है, उसे वहाँ देखना चाहिये।

प्रश्न—'ज्ञानसंछिन्नसंशयम्' पदमें 'ज्ञान' शब्दका अर्थ यदि 'तत्त्वज्ञान' मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर—तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेपर समस्त संशयोंका समूल नाश होकर तत्काल ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, फिर परमात्माकी प्राप्तिके लिये किसी दूसरे साधनकी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये यहाँ ज्ञानका अर्थ तत्त्व-ज्ञान मानना टीक नहीं है; क्योंकि तत्त्वज्ञान कर्मयोगका फल है और इसके अगले श्लोकमें भगवान् अर्जुनको ज्ञानके द्वारा अज्ञानजनित संशयका नाश करके कर्मयोगमें स्थित होनेके लिये कहते हैं। इसलिये यहाँ जैसा अर्थ किया गया है, वही ठीक मान्द्रम होता है।

प्रश्न-विवेकज्ञानद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर देना क्या है ?

उत्तर—ईश्वर है या नहीं, है तो कैसा है, परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे हैं और कहाँ है, शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि ये सब आत्मा हैं या आत्मासे भिन्न हैं, जड़ हैं या चेतन, व्यापक हैं या एकदेशीय, कर्ता-भोक्ता जीवात्मा है या प्रकृति, आत्मा एक है या अनंक, यदि वह एक है तो कैसे है और अनेक है तो कैसे, जीव खतन्त्र है या परतन्त्र, यदि परतन्त्र है तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्म-बन्धन है हो तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्म-बन्धन है हो तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्म-बन्धन है हो तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्म-बन्धन है हो तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्म-बन्धन है हो तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्म-बन्धन है हो तो कैसे है और किसके परतन्त्र है, कर्मवा सांख्यपोगके अनुसार साधन करना ठीक है—इत्यादि जो अनेक प्रकारकी शङ्काएँ तर्कशील मनुष्योंके अन्त:करणमें उठा करती हैं, उन्हींका नाम संशय है।

इन समस्त राङ्काओंका विवेक्तज्ञानके द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना अर्थात् किसी भी विषयमें संराय-युक्त न रहना और अपने कर्तत्र्यको निर्धारित कर लेना, यही विवेकज्ञानद्वारा समस्त संशयोंका नाश कर देना है। प्रश्न-'आत्मवन्तम्' पदका यहाँ क्या भाव है ? उत्तर—आत्मशब्दवास्य इन्द्रियोंके सहित अन्तः करण-पर जिसका पूर्ण अधिकार है, अर्घात जिनके मन और इन्द्रिय वशमें किये हुए हैं —अपने काबूमें हैं, उस मनुष्य-के छिये यहाँ 'आत्मवन्तम्' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-उपर्युक्त विशेषणों युक्त पुरुषको कर्म नहीं

बाँधते, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त पुरुषके शास्त्रविहित कर्म ममता, आसक्ति और कामनासे सर्वथा रहित होते हैं; इस कारण उन कमोंमें बन्धन करनेकी शक्ति नहीं रहती।

सम्बन्ध-इस प्रकार कर्मयोगीकी प्रशंसा करके अब अर्जुनको कर्मयोगमें स्थित होकर युद्ध करनेकी आज्ञा देकर भगवान इस अध्यायका उपसंहार करते हैं-

#### तस्मादज्ञानसंभृतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

इसिटिये हे भरतवंशी अर्जुन ! तू हृदयमें स्थित इस अक्षानजनित अपने संशयका विवेकक्षानरूप तस्रवारद्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥४२॥

प्रश्न-'तस्मात्' पदका यहाँ क्या भाव है ?

उत्तर—हेनुवाचक 'तस्मात्' पदका प्रयाग करके भगवान्ने अर्जुनको कर्मयोगमें स्थित होनेके लिये उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्वश्लोकमें वर्णिन कर्मयोग-में स्थित मनुष्य कर्मबन्धनमे मुक्त हो जाता है, इसलिये तुम्हें बेसा ही बनना चाहिये।

प्रश्न-'भारत' सम्बोधनका क्या भाव है !

उत्तर—'भारत' सम्बोधनसे सम्बोधित करके भगवान् राजर्षिभरतका चरित्रयाद दिलाते हुर यह भाव दिखलाते हैं कि राजर्षि भरत बड़े भारी कर्मठ, साधनपरायण, उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हींके कुल्में उत्पन्न हुए हो; अतः तुम्हें भी उन्हींकी भाँति वीरता, धीरता और गम्भीरतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करनेमें तत्पर रहना चाहिये।

प्रश्न-'एनम्' पदके सहित 'मंशयम्' पद यहाँ किस संशयका वाचक हैं और उसके साथ 'अज्ञानसम्भूतम्' और 'हृस्थम्' इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव हैं ?

उत्तर—इकतार्छासर्वे श्लोकमें 'ज्ञानमंछिन्नसंशयम्' पद-में जिस संशयका उल्लेख हुआ है; तथा जिसका खरूप उसी -श्लोककी व्याख्यामें विस्तारपूर्वक बतल्यया गया है—उर्माका वाचक यहाँ 'एनम्' पदके सिहत 'संशयम्' पद है। उसके माथ 'अज्ञानसम्भृतम्' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस संशयका कारण अविवेक है। अतः विवेकद्वारा अविवेकका नाश होते ही उसके माथ-साथ मंशयका भी नाश हो जाता है। 'दृत्स्थम्' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि इसका स्थान दृदय यानी अन्तः करण है; अतः जिसका अन्तः करण अपने वशमें है, उसके लिये इसका नाश करना सहज है।

प्रश्न-अर्जुनको उस संशयका छेदन करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ? क्या अर्जुनके अन्तःकरण-मे भी ऐसा संशय था ?

उत्तर-पहले युद्धको उचित समझकर ही अर्जुन लड़ने-के लिये तैयार होकर रणभूमिमें आये थे और उन्होंने भगवान्-से दोनों सेनाओं के बीचमें अपना रथ खड़ा करनेको कहा था; फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने बन्धु-बान्धवोंको मरनेके लिये तैयार देखा तो मोहके कारण वे चिन्तामझ हो गये और युद्धको पापकर्म समझने लगे (१। २८-४७)। इसपर भगवान्के द्वारा युद्ध करनेके लिये कहे जानेपर भी (२।३) वे अपना कर्तव्य निश्चय न कर सके और किंकर्तव्यविमुद्ध होकर कहने लगे कि भी गुरुजनोंके साथ कैसे युद्ध कर सकूँगा (२१४); मेरे लिये क्या करना श्रेष्ठ है और इस युद्धमें किसकी विजय होगी, इसका कुछ भी पता नहीं है (२।६) तथा मेरेलिये जो कल्याणका साधन हो, वही आप मुझे बतलाइये, मेरा चित्त माहित हो रहा है (२ 1७)।' इससे यह बात स्पष्ट हो जानी है कि अर्जुनके अन्तः करणमें संशय विद्यमान था, उनकी विवेकशक्ति मोहके कारण कुछ दबी हुई थी; इसीसे व अपने कर्तव्यका निश्चय नहीं कर सकते थे। इसके सिवा छटे अध्यायमें अर्जुनने कहा है कि मेरे इस संशयका छेदन करनेमें आप हा ममर्थ हैं (६।३९) और गीताका उपदेश सुन चुकनके बाद कहा है कि अब मै सन्देहरहित हो गया हूँ (१८1७३) एवं भगवान्ने भी जगह-जगह (८।७; १२।८)अर्जुनमे कहा है कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूँ, उसमें संशय नहीं है; इसमें तुम शङ्का न करों । इससे भी यही सिद्ध होता है कि अर्जुनके अन्तः करणमें संशय था और उसीके कारण वे अपने खधर्मरूप युद्धका त्याग करनेके छिये तैयार हो गये थे। इसलिये भगवान् यहाँ उन्हें उनके हृदयमे स्थित संशयका छदन करनेके लिये कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि मैं तुम्हे

जो आज्ञा दे रहा हूँ, उसमें किसी प्रकारकी शङ्का न करके उसका पालन करनेके लिये तुम्हें तैयार हो जाना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ अर्जुनको अपने आत्माका संशय छेदन करनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्तं यह भाव दिख्ळाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः तुम्हें उचित तो यह है कि दूसरोंके अन्तःकरणमे भी यदि कोई शङ्का हो तो उनको समझाकर उसका छेदन कर डाळा; पर ऐसा न कर सको तो तुम्हें कम-मे-कम अपने मंशयका छेदन तो कर ही डाळना चाहिये।

प्रश्न-योगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा, यह कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इसमें भगवान्नं अध्यायका उपसंहार करते हुए यह भाव दिख्ळाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ, तुम्हारे हिनके लिये ही कहता हूँ, अतः उसमें शङ्कारहित होकर तुम मेरे कथनानुसार कर्मयोगमें स्थित होकर फिर युद्धके लिये तैयार हो जाओ। ऐसा करनेसे तुम्हारा सब प्रकारमें कल्याण होगा।

ॐ तत्सदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूर्यानपत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥



## पञ्चमोऽध्यायः

अध्यायका नाम

. . <u>. .</u>

इस पञ्चम अध्यायमें कर्मयोग-निष्ठा और सांख्ययोग-निष्ठाका वर्णन है, सांख्ययोगका ही पर्याय-वाची शब्द 'संन्यास' है । इसलिये इस अध्यायका नाम 'कर्म-संन्यासयोग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले स्ठोकमें सांख्ययोग' और 'कर्मयोग' की श्रेष्टताके सम्बन्धमें अर्जनका

अध्यायका संक्षेप प्रश्न है। दूसरेमें प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानूने सांख्ययोग और कर्मयोग दोनोंको ही कल्याणकारक बतलाकर 'कर्मसंन्यास'की अपेक्षा कर्मयोग'को श्रेष्ट बतलाया है, तीसरेमें कर्मयोगीका महत्त्व बतलाकर चौथे और पाँचवेंमें 'सांख्ययोग' और 'कर्मयोग'—दोनोंकापल एक ही होनेके कारण, दोनोंकी एकताका प्रतिपादन किया है। छठेमें कर्मयोग-के बिना सांख्ययोगका सम्पादन कठिन बतलाकर कर्मयोगका फल अविलम्ब ही। ब्रह्मकी प्राप्ति होना कहा है।सातवेंमें कर्मयोगी-की निर्कितताका प्रतिपादन करके आठवें और नवेंमें सांख्ययोगीके अकर्तापनका निर्देश किया है। तदनन्तर दसवें और ग्यारहवेमें भगवदर्पणबुद्धिसे कर्म करनेवालेकी और कर्म-प्रधान कर्मयोगीकी प्रशंसा करके कर्मयोगियोंके कर्मीको आत्म-शुद्धिमें हेतु बतलाया है और बारहवेंमें कर्मयोगियोंको नैष्टिकी शान्तिकी एवं सकामभावसे कर्म करनेवालोंको बन्धनकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। तेरहवेंमे सांख्ययोगीकी स्थिति बतलाकर चौदहवें और पंद्रहवेंमें परमेश्वरको कर्म,कर्तापन और कर्मीके फल-संयोगका न रचनेवाला तथा किसीके भी पुण्य-पापको ग्रहण न करनेवाला कहकर यह वतलाया है कि अज्ञानके द्वारा बानके ढके जानेसे ही सब जीव मोहित हो रहे हैं। सोछहबेंमें बानका महत्त्व बतलाकर सतरहवेंमें बानयोगके एकान्त साधन-का वर्णन किया है, किर अठारहवें में बीसवें तक परब्रह्मपरमात्मामें निरन्तर अभिन्नभावसे स्थित रहनेवाले महापुरुषोंकी सम-दृष्टि और स्थितिका वर्णन करके उनको परमगतिका प्राप्त होना बतलाया है। इकीसवेंमें अक्षय आनन्दकी प्राप्तिका साधन और उसकी प्राप्ति बतलायी गर्या है। बाईमवेंमें भोगोंको दुःखके कारण और विनाशशील बतलाकर तथा विवेकी मनुष्यके लिये उनमें आसक्त न होनेकी बात कहकर तेईसवेंमे काम-क्रोधके वेगको सहन कर सकनेवाल पुरुषको योगी और सुर्खा बतलाया है । चौबीसवेंसे छब्बीसवें तक सांख्ययोगीकी अन्तिम स्थिति और निर्वाणब्रह्मको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोंके ठक्षण वतलाकर सत्ताईसवें और अट्ठाईसवेंमें फलसिंहत ध्यानयागका संक्षिप्त वर्णन किया गया है और अन्तमें उन्तीसवें श्लोकमें भगवान्को समस्त यज्ञोंके भोक्ता,सर्वछोकमहेश्वर और प्राणिमात्रके परमसुद्धद् जान लेनेका फल परम शान्तिका प्राप्ति बतलाकर अध्यायका उपसंहार किया गया है।

सम्बन्ध—तीसरे और चीथे अध्यायमें अर्जुनने भगवान्के श्रीमुखंसे अनेकों प्रकारसे कर्मयोगकी प्रशंसा सुनी और उसके समादनकी प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की । साथ ही यह भी सुना कि 'कर्मयोगक द्वारा भगवत्स्वरूपका तस्त्वज्ञान अपने-आप ही हो जाता है' ( ४ । ३८ ); चीथे अध्यायके अन्तमें भी उन्हें भगवान्के द्वारा कर्म-योगके सम्पादनकी ही आज्ञा मिली ! परन्तु बीच-बीचमें उन्होंने भगवान्के श्रीमुखंस ही 'बह्मार्पण बह्म हिनः' 'कह्माप्तावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्मति' 'बह्मिष्ठ प्रणिपातेन' आदि वचनोंद्वारा ज्ञानयोग अर्थात् कर्मसंन्यासकी भी प्रशंसा सुनी । इससे अर्जुन यह निर्णय नहः कर सके कि इन दोनोंमेंसे मेरे लिये कीन-सा साधन श्रेष्ठ है । अतएव अब भगवान्के श्रीमुखंसे ही उसका निर्णय कर, कि उद्देश्यसे अर्जुन उनसं प्रश्न करते हैं—

ंर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्य पुनर्योगं च शंसिस । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥ अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! आप कर्मोंके संन्यासकी और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। इसिलये इन दोनोंमेंसे जो एक मेरे लिये मलीमाँति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिये ॥ १॥

**प्रभ**-यहाँ कृष्ण' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है. ?

उत्तर—'कृष्' धातुका अर्थ है आकर्षण करना, खींचना और 'ण' आनन्दका वाचक है । भगवान् नित्यानन्दखरूप हैं इसिलये ने सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं । इसीये उनका नाम 'कृष्ण' है । यहाँ भगवान्-को 'कृष्ण'नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान् मर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अतः मेरे इस प्रश्नका उत्तर देनमें आप हां पूर्ण समर्थ हैं ।

प्रश्न—क्या यहाँ कार्म-संन्यास'का अर्थ कार्मीका खरूपतः त्याग है ?

भगवान्ने यहाँ अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए संन्यास' और 'कर्मयोग' दोनोंको ही कच्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा पाँचवें स्लोकोमें इसी 'संन्यास'को सांख्य' एवं पुन: छठे स्लोको इसीको 'संन्यास'कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ 'कर्म-संन्यास'का अर्थ सांख्ययोग या ज्ञानयोग है, कर्मोंका खरूपतः त्याग नहीं है । इसके अतिरिक्त भगवान्के मतसे कर्मोंके खरूपतः त्यागमात्रमे ही कल्याण भी नहीं होता (३।४) और कर्मोंका खरूपतः सर्वथा त्याग होना सम्भव भी नहीं है (३।५; १८।११)।

इसलिये यहाँ कर्मसंन्यासका अर्थ ज्ञानयोग ही मानना चाहिये, कर्मोंका खरूपतः त्याग नहीं।

प्रश्न—अर्जुनने तीसरे अध्यायके आरम्भमें यह पूछा ही था कि 'ज्ञानयोग' और 'कर्मयोग'—इन दोनोंमेंसे मुझको एक साधन बतलाइये, जिससे मैं कञ्याणको प्राप्त कर सर्लूँ। फिर यहाँ उन्होंने दुवारा वही प्रश्न किस अभिप्रायसे किया?

उत्तर—वहाँ अर्जुनने 'ज्ञानयोग' और 'कर्मयोग'के विषयमें नहीं पूछा था; वहाँ तो अर्जुनके प्रश्नका यह मात्र था कि 'यदि आपके मतमें कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घार कर्ममें क्यों लगा रहे हैं शिपापके वचनोंको मैं स्पष्ट समझ नहीं रहा हूँ, वे मुझे मिश्रित-से प्रतीत होते हैं अतएव मुझकां एक बात बतलाइये।' परन्तु यहाँ तो अर्जुनका प्रश्न ही दूसरा है। यहाँ अर्जुन न तो कर्मकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ समझ रहे हैं और न भगत्रान् के वचनोंको वे मिश्रित-से ही मान रहे हैं वार वे खयं इस बातको खीकार करते हुए ही पूछ रहे हैं — आप 'ज्ञानयोग' और 'कर्मयोग' दोनांकी प्रशंसा कर रहे हैं और दोनोंको पृथक्-पृथक् बतला रहे हैं (३।३) परन्तु अब यह बतलाइये कि इन दोनोंमेसे मेरे लिये कौन-सा साधन श्रेयस्कर है ?' इससे सिद्ध है कि अर्जुनने यहाँ तीसरे अध्यायवाला प्रश्न दुवारा नहीं किया है।

प्रश्न—भगवान्ने जब तीसरे अध्यायके उन्नीसवें और तीसवें श्लोकोंमें तथा चौथे अध्यायके पंद्रहवें आर बयार्जामवें श्लोकोंमें अर्जुनकों कर्मयोगके अनुष्ठानकी स्पष्टरूपसे आज्ञा दे दी थी, तब फिर वे यहाँ यह बात किस प्रयोजनसे पूछ रहे हैं ?

उत्तर—यह तो ठीक है। परन्तु भगवान्ने चौथे अध्यायमें चौवीसवेंसे तीसवें श्लोकतक कर्मयोग और ज्ञानयोग—दोनों ही निष्ठाओंके अनुसार कई प्रकारके विभिन्न साधनोंका यज्ञ-के नामसे वर्णन किया और वहाँ द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञान-यज्ञको प्रशंसा की (४। ३३), और तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंसे ज्ञानका उपदेश प्राप्त करनेके लिये प्रेरणा और प्रशंसा की (४। ३४, ३५) फिर यह भी स्पष्टकहा कि 'कर्मयोगमें पूर्णतया सिद्ध हुआ मनुष्य तत्त्रज्ञानको खयं ही प्राप्त कर लेता है (४। ३८)। इस प्रकार दोनों ही साधनोंकी प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिये किमी एक कर्तव्यका निश्चय नहीं कर सके। इसलिये यहाँ वे यदि भगवान्का निश्चित मत जाननेके लिये ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं।

यहाँ अर्जुन भगवान्से स्पष्टतया यह पूछना चाहते हैं कि 'आनन्दकन्द श्रीकृष्ण ! आप ही बतलाइये, मुझे यथार्थ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानियोद्वारा श्रवण-मनन आदि साधनपूर्वक 'ज्ञानयोग'की विधिमे करना चाहिये या आसक्तिरहित होकर निष्कामभावसे भगवद्ित कमींका समादन करके 'कर्मयोग'की विधिमे !

सम्बन्ध-अब भगवान् अर्जुनके इस प्रश्नका उत्तर देते हैं -

श्रीभगवानुवाच

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभा । तयोम्त कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

श्रीभगवान् वोले-कर्मसंन्यास और कर्मयोग—ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परन्तु उन दोनोंमें भी कर्मसंन्याससे कर्मयोग साधनमें सुगम होनसे श्रेष्ठ है ॥ २॥

प्रश्न-यहाँ 'संन्यास' पदका क्या अर्थ है 🗧

उत्तर-- भूम्' उपमर्गका अर्थ है 'मम्यक प्रकारमे' और 'न्यास'का अर्थ है 'त्याग'। ऐसा पूर्ण त्याग ही संन्यास है । यहाँ मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण कियाओंमें, कर्तापनके अभिमानका और शरीर तथा समन्त संसारमें अहंता-ममताका पूर्णतया त्याग ही भ्यन्यास' शब्दका अर्थ है। गीतामें 'संन्यास' ओर 'मंन्यामी' शब्दोंका प्रसङ्गानुसार विभिन्न अर्थोमं प्रयोगहुआ है। कहां कमेरिक भगवद्र्ण करने-को 'संन्यास' कहा है (३।३०;१२।६;१८।५७) ती कहीं काम्यकर्मीक त्यागको (१८१२); कहीं मनसे कर्मीके त्यागको (५।१३), तो कहीं कर्मयोगको (६।२); कहीं कर्में के खरूपत: त्यागको (३।४;१८।७), तो कहीं सांख्ययोग अर्थात् ज्ञाननिष्ठाको (५।६;१८। ४९) 'संन्यास' कहा है। इसी प्रकार कहीं कर्मयोगीको संन्यासी (६।१;१८।१२) और भन्यासयोगयुक्तात्मा (९) २८) कहा गया है। इसमे यह सिद्ध होता है कि गीतामें 'सन्यास' शब्द सभी जगह एक ही अर्थमें ब्यवहृत नहीं हुआ है। प्रकरणके अनुसार उसके पृथक्-पृथक् अर्थ होते हैं। यहाँ 'सांख्ययांग' और 'कर्मयोग' का तुलनात्मक विवेचन हैं। भगवान्ने चौथे और पाँचवें श्लोकोंमें संन्यास को ही सांद्य कहकर मलीमाँति स्पष्टीकरण भी कर दिया है। अतएव यहाँ

·संन्यास` शब्दका अर्थ 'सांख्ययोग' ही मानना युक्त हैं । प्रश्न—भगवानुके द्वारा संन्यास ( सांख्ययोग )और कर्म-

योग—दोनोंको कल्याणकारक बतलाये जानेका यहाँ यदि यह अभिप्राय मान लिया जाय कि ये दोनों सम्मिलित होकर ही कल्याणम्बर फल प्रदान करते हैं, तो क्या आपत्ति है ?

उत्तर-मांख्ययाग और कर्मयोग-इन दानों साधनोंका मम्पादन एक कालमें एक ही पुरुपके द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधनकाटमें कर्मको,कर्मफलको, परमात्माको और अपनेको भिन्न-भिन्न मानकर कर्मफल और आमक्तिका त्याग करके ईश्वरार्पणबुद्धिसे ममस्त कर्म करता है (३।३०;५।१०;९।२७-२८;१२।१० और १८। ५६-५७)। आर सांख्ययोगी मायासे उत्पन्न सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें वरत रहे हैं (३।२८) अथवा इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके अधीम वरत रही हैं (५।८-९) ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शर्रारद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओं में कर्तापनके अभिमानसे रहित हो कर केवल सर्वव्यापी सिच्चदा-नन्द्धन प्रमात्माके खरूपमें अभिन्नभावसे स्थित रहता है । कर्मयोगी अपनेको कर्मीका कर्ती मानता है (५।११), सांख्ययोगी कर्ता नहीं भानता (५। ८-९)। कर्मयोगी अपने कर्मोंको भगवान्के अर्पण करता है (९।२७-२८), सांख्य-योगी मन और इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाछी अहंतारहित

क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता (१८।१७)। कर्मयोगी परमात्माको अपनेसे पृथक् मानता है (१२।६-७), सांख्य-योगी सदा अभेद मानता है (१८।२०)। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृतिके पदार्थोंकी सत्ता स्वीकार करता हैं (१८।६१), सांख्ययोगी एक ब्रह्मके सिवा किसीकी भी सत्ता नहीं मानता (१३।३०)। कर्मयोगी कर्मफल और कर्मकी सत्ता मानता हैं; सांख्ययोगी न तो ब्रह्मसे भिन्न कर्म और उनके फलकी सत्ता ही मानता है और न उनमे अपना कोई सम्बन्ध ही समझता है। इस प्रकार दोनोंकी साधनप्रणार्छा और मान्यता-में पूर्व और पश्चिमकी भाँति महान् अन्तर है। ऐसी अवस्थामें दोनों निष्ठाओंका साधन एक पुरुष एक कालमें नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, यदि दोनों साधन मिलकर ही कल्याणकारक होते तो, न तो अर्जुनका यह पूछना ही बनता कि इनमें में जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक माधन हो, वहीं मुझे बतलाइये और न भगवान्का यह उत्तर देना ही बनता कि कर्म-संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है और जो स्थान सांख्ययोगियोंको मिलता है वही कर्मयोगियोंको भी मिलता है। अतएव यही मानना उचित है कि दोनों निष्ठाएँ स्वतन्त्र हैं। यद्यपि दोनोंका एक ही फल यथार्थ तत्त्वज्ञानद्वारा परम कन्याणखरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है, तथापि अधिकारीभेदसे साधनमें सुगम होनेके कारण अर्जुनके लिये सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है।

प्रश्न-जय संन्यास (ज्ञानयोग) और कर्मयोग—दोनों ही अलग-अलग स्वतन्त्ररूपमे परम कन्याण करनेवाले हैं तो फिर भगवान्ने यहाँ मांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ क्यों वतलाया ?

उत्तर—कर्मयोगी कर्म करते हुए भी मदा संन्यामी ही है, वह सुखपूर्वक अनायाम ही मंमारवन्धनमें छूट जाता है (५।३)। उसे शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है (५।६)। प्रत्येक अवस्थामें भगवान् उसकी रक्षा करते हैं (९।२२) और कर्मयोगका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-मरणरूप महान् भयमे उद्धार कर देता है (२।४०)। किन्तु ज्ञानयोगका साधन क्रेशयुक्त है (१२।५), पहले कर्मयोगका साधन कियं विना उसका होना भी कठिन है (५।६)। इन्हीं सब कारणोंसे ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ट वतलाया गया है।

सम्बन्ध—सांख्ययोगकी अवेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ वतलाया । अव उमी वातको सिद्ध करनेके लिये अगले स्लोकमें कर्मयोगीकी प्रशंसा करते हैं——

## ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । निर्द्धनद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

हे अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझते योग्य है, क्योंकि राग-द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसाग्बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥

प्रश्न-यहाँ 'कर्मयोगी'को 'नित्यसंन्यामी' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—कर्मयोगी न किसीसे द्वेष करता है और न किसी वस्तुकी आकांक्षा करता है, वह द्वन्द्वोंसे सर्वथा अतीत हो जाता है। वास्तवमें संन्याम भी इसी स्थितिका नाम है। जो राग-द्वेषसे रहित है, वही सच्चा संन्यासी है। क्योंकि उसे न तो संन्यास-आश्रम ग्रहण करनेकी आवश्यकता है और न सांख्ययोगकी हां। अत्वव्य यहाँ कर्मयोगीको 'नित्यसंन्यासी' कहकर भगवान् उसका महत्त्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा संन्यासी ही है और सुखपूर्वक अनायास ही कर्मबन्धनसे छूट जाता है।

प्रश्न—कर्मयोगी कर्मबन्धनमे सुखपूर्वक कैसे छूट जाता है !

उत्तर—मनुष्यके कन्याणमार्गमे विद्य करनेवाले अत्यन्त क्रिल शत्रु राग-द्वेष ही हैं। इन्हींके कारण मनुष्य कर्मबन्धनमें फँसता है। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवदर्थ कर्म करता है, अतएव वह भगवान्की दयाके प्रभावसे अनायास ही कर्मवन्थनसे मुक्त हो जाता है।

प्रश्न- बन्धनसे छूटना किसे कहते हैं ? उत्तर-अज्ञानमूलक ग्रुभाग्रुभ कर्म और उनके फल ही बन्धन हैं। इनसे बँधा होनेके कारण ही जीव अनवरत जन्म और मृत्युके चक्रमें भटकता रहता है। इस जन्म-मरणरूप संसारसे सदाके लिये सम्बन्ध छूट जाना ही बन्धनसे छूटना है।

सम्बन्ध-साधनमें सुगम होनेके कारण सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान् दूसरे श्लोकमें दोनों निष्ठाओंका जो एक ही फल निःश्लेयस—परम कल्याण बतला चुके हैं, उसीके अनुसार दो श्लोकोंमें दोनों निष्ठाओंकी फलमें एकताका प्रतिपादन करते हैं—

## सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥ ४

उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगको मूर्खलोग पृथक्-पृथक् फल देनेवाले कहते हैं न कि पण्डितजन, क्योंकि दोनोमेंसे एकमें भी सम्यक् प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

प्रश्न—'सांख्ययोग' और 'कर्मयांग'को भिन्न बतलानेवाले बालक—मूर्ख हैं—इस कथनसे भगवानुका क्या अभिप्राय हैं?

उत्तर—'सांख्ययोग' और 'कर्मयोग' दोनो ही प्रमार्थ-तत्त्वके ज्ञानद्वारा प्रमप्रदुख्य कल्याणकी प्राप्तिमें हेनु हैं। इस प्रकार दोनोंका फल एक होनेपर भी जो लोग कर्मयोगका दूसरा फल मानते हैं और मांख्ययोगका दूमरा; वे फल्मेदर्का कल्पना करके दोनों साधनोंको पृथक्-पृथक् माननेत्राले लोग बालक हैं। क्योंकि दोनोंकी साधनप्रणालीमें भेद होनेपर भी फलमें एकता होनेके कारण वस्तुत: दोनोंमें एकता ही है।

प्रभ—कर्मयोगका तो परमार्थज्ञानके द्वारा परमपटकी प्राप्तिरूप फल बतलाना उचित ही है, क्योंकि भी उनको वह बुद्धियोग देता हूँ, जिमसे वे मुझे प्राप्त होते हैं(१०।१०); उनपर दया करनेके लिये ही मैं ज्ञानरूप दीपकके द्वारा उनका अन्धकार दूर कर देता हूँ (१०।११); कर्मयोगसे शुद्धान्तः-करण होकर अपने-आप ही उस ज्ञानको प्राप्त कर लेता है (१।३८), इत्यादि भगवान्के वचनोंसे यह सिद्ध ही है। परन्तु सांख्ययोग तो खयं ही तत्त्वज्ञान है। उसका फल तत्त्व-ज्ञानके द्वारा मोक्षका प्राप्त होना केसे माना जा सकता है ?

उत्तर—'सांख्ययोग' परमार्थतत्त्वज्ञानका नाम नहीं है, तत्त्वज्ञानियोंमे सुने हुए उपदेशके अनुमार किये जानेवाले उसके साधनका नाम है। क्योंकि तेरहवें अध्यायके चौत्रीस में स्लोकमें ध्यानयोग, सांख्ययोग और कर्मयोग ये तीनों आत्म- दर्शनके अलग-अलग खतन्त्र साधन बताये गये हैं। इमलिये सांख्ययोगका फल परमार्थज्ञानके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति बतलाना उचित ही है। भगवान् ने अठारहवें अध्यायमें उनचासवें श्लोकसे पचपनवेंतक ज्ञाननिष्ठाका वर्णन करते हुए ब्रह्मभूत होनेके पश्चात् अर्थात् ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थितिक्ष्प मांख्ययोगको प्राप्त होनेके बाद उसका फल तत्त्वज्ञानक्षप पराभक्ति और उससे परमात्माकं खक्षपको यथार्थ जानकर उसमे प्रविष्ट हो जाना बतलाया है। इसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्ययोगके साधनसे यथार्थ तत्त्वज्ञान होता है, तब मोक्षकी प्राप्ति होती है।

प्रश्न-पण्डित' शब्दका क्या अर्थ होता है ?

उत्तर-परमार्थ-नत्त्रज्ञानरूप बुद्धिका नाम पण्डा है और वह जिसमें हो, उसे 'पण्डिन' कहते हैं। अतएव यथार्थ तत्त्वज्ञानी भिद्ध महापुरुर्योका नाम 'पण्डित' है।

प्रश्न—एक ही निष्टामें पूर्णतया स्थित पुरुष दोनोंके फलको कैमे प्राप्त कर लेता है ?

उत्तर—दोनों निष्ठाओंका फल एक ही है और वह है परमार्थज्ञानके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति। अतएव यह कहना उचित ही है कि एकमें पूर्णतया स्थित पुरुप दोनोंके फलको प्राप्त कर लेता है। यदि कर्मयोगका फल सांख्ययोग होता और सांख्ययोगका फल परमात्म-साक्षात्काररूप मोक्षकी प्राप्ति होती तो दोनोंने फलभेद होनेके कारण ऐसा कहना नहीं बनता। क्योंकि ऐसा माननेसे सांख्ययोगमें पूर्णरूपसे स्थित पुरुष कर्मयोगके फलखरूप मांख्ययोगमें तो पहलेसे ही स्थित है, फिर वह कर्मयोगका फल क्या प्राप्त करेगा? और कर्मयोगमें भलीभाँति स्थित पुरुष यदि सांख्ययोगमें स्थित होकर ही परमात्माको पाता है तो वह सांख्ययोगका फल सांख्ययोगके द्वारा ही पाता है, फिर यह कहना कंमे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठामें भलीभाँति स्थित पुरुप दोनोंके फलको प्राप्त कर लेता है। इमिलिये यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएँ खतन्त्र हैं और दोनोंका एक ही फलहै। इम प्रकार माननेसे ही भगवान्का यह कथन मार्थक होता है कि दोनों-मेंसे किसी एक निष्ठामें भलीभाँति स्थित पुरुप दोनोंके फलको प्राप्त कर लेता है। तेरहवें अध्यायके चौवीसवें स्लोकमें भी भगवान्ने दोनोंको ही आत्मसाक्षात्कारके खतन्त्र साधन माना है।

प्रश्न—पहले श्लोकमें अर्जुनने कर्मसंन्याम और कर्मयोग-के नामसे प्रश्न किया और दूसरे श्लोकमे भगवानुने भी उन्हीं शब्दोंसे दोनोंको कन्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया, फिर उसी प्रकरणमें यहाँ 'सांख्य' और 'योग'के नामसे दोनों-के फलकी एकता बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'कर्मसंन्यास' का अर्थ 'कमोंको खरूपसे छोड़ देना' और कर्मयोगका अर्थ 'जैसे-तैसे कर्म करते रहना' मानकर छोग भ्रममें न पड़ जायँ इसिख्ये उन दोनोंका राज्दान्तरसे वर्णन करके भगवान् यह स्पष्ट कर देते हैं कि कर्मसंन्यासका अर्थ है—'सांख्य' और कर्मयोगका अर्थ है—सिद्धि और असिद्धिमें समस्वरूप 'योग' (२।४८)। अतएव दूसरे राज्दोंका प्रयोग करके भगवान् ने यहाँ कोई नयी बात नहीं कही है।

प्रश्न-यहाँ 'अपि'से क्या भाव निकलता है ?

उत्तर-भलीभाँति किये जानेपर दोनों ही साधन अपना
फल देनेमें सर्वथा खतन्त्र और समर्थ हैं, यहाँ 'अपि' इसी
बातका बोतक है ।

# यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

क्षानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसिटिये जो पुरुष क्षानयोग और कर्मयोगको फटरूपमें एक देखता है, वही यथार्थ देखता है ॥ ५॥

प्रश्न—जब मांख्ययोग और कर्मयोग दोनो मर्वथा खतन्त्र मार्ग है और दोनोंकी माधनप्रणालीमें भी पूर्व और पश्चिम जानेवालोके मार्गकी भाँति परस्पर भेद है, (जैमा कि दूसरे स्रोककी व्याख्यामें बतलाया गया है) तब दोनों प्रकारके साधकोंको एक ही फल कैसे भिल्न सकता है!

उत्तर -जैसे किसी मनुष्यको भारतवर्षसे अमेरिकाको जाना

है, तो वह यदि ठीक रास्तेसे होकर यहाँ से पूर्व-ही-पूर्व दिशा-में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा और पश्चिम-ही-पश्चिमकी ओर चळता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जायगा। बसे ही सांख्ययोग और कर्मयोगकी माधनप्रणाळीमें परस्पर भेद होनेपर भी जो मनुष्य किसी एक साधनमें दढ़तापूर्वक लगा रहता है वह दोनोंके ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा-तक पहुँच ही जाता है।

सम्बन्ध — सांख्ययोग और कर्मयोगके फलकी एकता वतलाकर अब कर्मयोगकी साधनविषयक विशेषताको स्पष्ट करते हैं---

> संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्वहा निचरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

परन्तु हे अर्जुन ! कर्मयोगके बिना संन्यास अर्थात् मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥

A. - Fr. - A

प्रश्न-'तु' का यहाँ क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ भ्तु' इस विलक्षणताका द्योतक है कि संन्यास (सांख्ययोग) और कर्मयोगका पल एक होनेपर भी साधनमें कर्मयोगकी अपेक्षा सांख्ययोग कठिन है।

प्रथ-यहाँ भगवान्ने अर्जुनके लिये भहावाहो सम्बो-धन देकर कौन-सा भाव व्यक्त किया है ?

उत्तर—जिसके 'बाहु' महान् हों, उसे 'महाबाहु' कहते हैं। भाई और मित्रको भी 'बाहु' कहते हैं। अतर्व भगवान् इस सम्बोधनसे यह भाव दिखळाते हुए अर्जुनको उत्साहित करते हैं कि तुम्हारे भाई महान् धर्मात्मा युधिष्टिर हैं और मित्र साक्षात् परमेश्वर मैं हूँ, फिर तुम्हें किस बातकी चिन्ता हैं? तुम्हारे ळिये तो सभी प्रकारसे अतिशय सुगमता है।

प्रश्न—जब सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही खतन्त्र मार्ग हैं तब फिर यहाँ यह बात कैसे कहीं गयी कि कर्मयोगके विना संन्यासका प्राप्त होना कठिन हैं :

उत्तर-खतन्त्र सावन होनेपर भी दोनोमें जो सगमता और कठिनताका भेद है, उसीको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्-ने ऐसा कहा है। मान लाजिय, एक मुनक्षु पुरुष है; और वह यह मानता है कि 'समस्त दृश्य-जगत् स्वप्नके सुदृश भिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। यह मारा प्रपञ्च मायामे उनी बह्ममें अध्यारोपित है। वस्तुतः दूमरी कोई मत्ता है ही नहीं परन्त उसका अन्तः करण शह नहीं है, उसमें गग-हेप तथा काम-कोचादि दोप वर्तमान है। वह यदि अन्तः करणकी शक्ति लिये कोई चेष्टा न करके केवल अवनी मान्यताके भरोसेपर ही सांख्ययोगके साधनमे लगना चाहंगा तो उसे दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमे तीमवेंतकमें और अठारहवें अध्यायके उनचासवें स्रोकमे पचपनवेतकमें वतलायी हुई 'सांख्यनिष्टा' सहज ही नहीं प्राप्त हो मुकेगी। क्योंकि जब-तक शरीरमें अहंभाव है, भागामे ममता है और अनुकृत्वता-प्रतिकृलतामें राग-द्वेप वर्तमान हैं तबतक ज्ञाननिष्ठाका साधन होना-अर्थात् सम्पूर्ण कर्मामें कर्नृत्वानिमानमे रहित होकर निरन्तर सिचदानन्दघन निर्गुण निराकार ब्रह्मके खरूपमें अभिन्नभावसे स्थित रहना—तो दूर रहा, इसका

समझमें आना भी कठिन है । इसके अतिरिक्त अन्तः करण अशुद्ध होनेके कारण मोहवश जगत्के नियन्त्रणकर्ता और कर्मफलदाता भगवान्में और खर्ग-नरकादि कर्मफलोमें विश्वास न रहनेसे उसका परिश्रमसाध्य शुभकर्मोंको त्याग देना और त्रिषयामिक्त आदि दोपोंके कारण पापमय भोगोंमे फँसकर कल्याणमार्गसे भ्रट हो जाना भी बहुत सम्भव है। अतएव इम प्रकारकी धारणावाले मनुष्यके लिये, जो सांख्ययोगको ही परमात्म-साक्षात्कारका उपाय मानता है, वह परम आवश्यक है कि वह सांख्ययोगके सायनमें लगनेसे पूर्व निष्यामगायये यज्ञ, दान, तप आदि द्युभकर्मांका आचरण करके अपने अन्तः करणको राग-द्वेषादि दोषोसे रहित-परिशुद्ध कर ले, तभी उमका सांख्ययोगका सावन निर्विव्यतामे सम्पादित हो सकता है, तभी उसे सुगमताके साथ सफलता भी मिल सकती है। यहाँ इसी अभिप्रायसे कर्मयोगके विना संस्थासका प्राप्त होना कठिन बतलाया है।

प्रश्न-यहाँ 'मुनिः' विशेषणके साथ 'योगयुक्तः' का प्रयोग किसके लिये किया गया है और वह प्रब्रह्म प्रमात्मा-को बीब ही कैसे प्राप्त हो जाता है !

उत्तर – जो सब कुछ भगवान्का समझकर सिद्धि-अमिद्धिमं समभाव रखते हुण, आमक्ति और फलेच्छाका त्याग करके भगवदाज्ञानुसार समस्त कर्तव्यक्तमीका आचरण करता है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वका नाम-गुण और प्रभावसहित श्री-भगवान्के ख्रद्धपका चिन्तन करता है, उस भक्तियुक्त कर्म-योगीके लिये गुनि: 'विशेष गक्ते साथ ग्योगयुक्त:' का प्रयोग हुआ है । ऐसा कर्मयोगी भगवान्की द्यापे परमार्थज्ञानके द्वागु शीव ही परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न-यहाँ 'मुनिः' पदका अर्थ वाक्संयमी या जितन्द्रिय सायक मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

उत्तर-भगवान्के खरूपका चिन्तन करनेवाला कर्म-योगी वाक्मंयमी और जितेन्द्रिय तो होता ही है, इसमें आपनिकी कौन-सी बात है ?

प्रश्न—'ब्रह्म' शब्दका अर्थ सगुण परमेश्वर है या निर्गुण परमात्मा ? उत्तर—सगुण और निर्गुण परमाःमा वस्तुतः विभिन्न यही समझना चाहिये कि 'म्रह्म' राब्दका अर्थ सगुण वस्तु नहीं हैं। एक ही परमपुरुषके दो स्वस्त्य हैं। अतएव परमेश्वर भी है और निर्गुण परमाःमा भी।

सम्बन्ध—अव उपर्युक्त कर्मयोगीके लक्षणांका वर्णन करते हुए उसके कर्मामें लिप्त न होनेकी वात कहते हैं —

## योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । सर्वभृतात्मभृतात्मा कुर्वन्निप न लिप्यते ॥ ७ ॥

जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिस नहीं होता ॥ ७ ॥

प्रश्न-'योगयुक्तः'के साथ 'विजितात्मा', 'जितेन्द्रियः' और 'विशुद्धात्मा'ये विशेषण किस अभिवायसे दिये गये हैं ?

उत्तर—मन और इन्द्रियाँ यदि साधकके वशमें न हों तो उनकी न्यामधिक ही विपयों में प्रवृत्ति होती है और अन्तः-करणमें जवतक राग-द्रंपादि मल रहता है तबतक सिद्धि और असिद्धिमें सममाव रहना किन होता है। अतएव जवतक मन और इन्द्रियाँ मलीमांति वशमें न हो जायँ और अन्तः-करण पूर्णम्पपे परिशुद्ध न हो जाय तबतक साधकको वास्तविक कर्मयोगी नहीं कहा जा मकता। इनीलिये यहाँ उपर्युक्त विशेषण देकर यह समझाया गया है कि जिसमें ये सब बातें हों वही पूर्ण कर्मयोगी है और उसीको शीव ब्रह्मकी प्राप्ति होती है।

प्रश्न-'सर्वभूतात्मभूतात्मा' इस पदका क्या अभिप्राय है :

उत्तर- ब्रह्मापे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियोंका

आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अन्तर्यामी है,जो उमीकी प्ररणाके अनुसार सम्पूर्ण कर्म करता है तथा भगगन्को छोड़कर शरीर, मन, बुद्धि और अन्य किसी भी बन्तुमें जिसका गमल नहीं है, वह 'सर्वभ्तात्मभूतात्मा' है।

यभ-यहाँ अपि का प्रयोग किस हेतुसे किया गया है ?

उत्तर—मांख्ययोगं अपनेको किसी भी कर्मका कर्ता नहीं मानता; उसके मन बुद्धि और इन्द्रियोद्धारा सबिकयाओं के होते रहनेपर भी वह यही समझता है कि भें कुछ भी नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं हैं। इसिल्ये उसका तो कर्मये लिस न होना ठींक ही है, परन्तु अपनेको कर्ता समझनेवाला कर्मयोगी भी मगवान्के आज्ञानुसार और भगवान्के लिये सब कर्मोंको करता हुआ भी कर्मोंमें फलेच्ला और आसक्ति न रहनेके कारण उनसे नहीं बँचता। यह उसकी विशेषता है। इसी अभिवायसे अपिं शल्दका प्रयोग किया गया है।

सम्बन्ध — दूसरे श्लोकमें कर्मयोग और सांख्ययोगकी सृत्ररूषंस फलमें एकता वतलाकर सांख्ययोगकी अपेक्षा सुगमतांक कारण कर्मयोगको श्लेष्ठ वतलाया। फिर तीसरे श्लोकमें कर्मयोगीकी प्रशंसा करके, चौथे और पाँचवें श्लोकों में दोनोंक फलकी एकताका और स्वतन्त्रताका मलीभाँति प्रतिपादन किया। तदनन्तर छंडे श्लोकके पूर्वार्धमें कर्मयोगक विना सांख्ययोगका सम्पादन कित वतलाकर उत्तरार्धमें कर्मयोगकी सुगमताका प्रतिपादन करते हुए सातवें श्लोकमें कर्मयोगिक लक्षण वतलाये। इससे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों साधनोंका फल एक होनेपर भी दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं। अतः दोनोंका स्वरूप जाननेकी इच्छा होनेसे भगवान् पहले आठवें और नवें श्लोकों सांख्ययोगीक व्यवहारकालके साधनका स्वरूप बतलाते हैं—

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित । परयञ्भुण्वन्स्पृशक्षिघन्नश्चन्भन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन् ॥ ८॥

#### प्रलपन्विसृजनगृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्निप । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥९॥

तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, प्रहण करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अथौंमें वरत रही हैं—इस प्रकार समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ॥ ८-९ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तत्त्ववित्' और 'युक्तः' इन दोनों विशेषमण्दोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—सम्पूर्ण दश्य-प्रपन्न क्षणभङ्गर और अनित्य होने-के कारण मृगतृष्णाके जलया खप्तके संसारकी माँति माया-मय है, केवल एक सिचरानन्दघन ब्रह्म ही सत्य है। उसी में यह सारा प्रपन्न मायाने अध्यारोधित है—इस प्रकार नित्या-नित्य वस्तुके तत्त्वको समझकर जो पुरुष निरन्तर निर्गुण-निराकार सिचरानन्दघन परब्रह्म परमाल्मामें अभिन्नभावसे स्थित रहता है, वही 'तत्त्वित्' और 'युक्त' है। सांख्ययोग-के सावकको ऐसा ही होना चाहिये। यही समझानेके लिये ये दोनों विशेषण दिये गये हैं।

प्रश्न-यहाँ देखने-सुनने आदिकी सब कियाएँ करते रहनेपर भी मैं कुछ भी नहीं करता, इसका क्या भावहै?

उत्तर—जंसे खमसे जगा हुआ मनुश्य समझता है कि खमकाल में खमके शरीर, मन, प्राग और इन्द्रियोंद्वारा मुझे जिन कियाओं के होने की प्रतीति होती थी, बास्तवमें न तो वे कियाएँ होती थीं और न मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध ही था; बेसे ही तत्त्वको ममझकर निर्विकार अकियपरमात्मामें अभिन-भावसे स्थित रहने बाले सांख्ययोगीको भी झानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय, प्राण और मन आदिके द्वारा लोक हिस्से की जाने बाली देखने-सुनने आदिकी समस्त कियाओं के करते समय पढ़ी समझना चाहिये कि ये सब मायामय मन, प्राग और इन्द्रिय ही अपने-अपने मायामय विपयों में विचर रहे हैं। बास्तवमें न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध ही है।

प्रश्न-तब तो जो मनुष्य राग-द्वेष और काम-क्रोधारि दोषोंके रहनेपर भी अपनी मान्यताके अनुसार सांख्ययोगी बने हुए हैं, वे भी कह सकते हैं कि हमारे मन-इन्द्रियके द्वारा जो कुछ भी भन्नी-बुरी कियाएँ होती हैं, उनमे हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अवस्थामें यथार्थ सांख्य-योगीकी पहचान कैसे होगी?

उत्तर-कथनमात्रसे न तो कोई सांख्ययोगी ही हो सकता है और न उसका कमेंगि सम्बन्ध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तिक मांख्ययोगीके ज्ञानमें तो मम्पूर्ण प्रयञ्च खप्त-की भाँति मायामय होता है, उसिये उसकी किनं भी वस्तुमें किश्चित् भी आमक्ति नहीं रहती। उसमें गग-देपका सर्वथा अभाव हो जाता है और काम, कोच, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अवस्थामें निषिद्धा-चरणका कोई भी हेतु न रहनेके कारण उसके विशुद्ध मन और इन्द्रियोंद्धारा जो भी चे ग्रएँ होती हैं, सब शाखानुकूल और लोकहितके लिये ही होती हैं। वास्तिक सांख्ययोगीकी यही पहचान है। जबतक अपने अंदर राग-देप और काम-कोयादिका कुछ भी अस्तित्व जान पड़े तबतक सांख्ययोग-के सायकको अपने साधनमें त्रुटि ही समझती चाहिये।

प्रश्न-सांख्ययोगी शरीरनिर्वाहमात्रके िये केवल खान-पान आदि आवश्यक किया ही करता है या वर्णाश्रमा-तुमार शास्त्रानुकुल सभी कमें करता है ?

उत्तर—कोई ग्वास नियम नहीं है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्रारूथ, मंग और अभ्यासका भेद होने के करण मभी सांख्य-योगियों के कर्म एक-मे नहीं होते। यहाँ प्यस्पन्, शृष्यन्, स्पृशन्, जिन्नन् और अश्वन्' इन पाँच प्रदोसे आँख, कान, त्वचा, प्राण और रमना—इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों की समस्त कियाएँ कममे बनलार्या गयी हैं। भान्छन्', भगृह्णन्' और भन्नजन्' से पर, हाथ और वाणीकी एवं निस्नुजन्' से उपस्थ और गुदाकी,इस प्रकार पाँचो कर्मेन्द्रियों की कियाएँ बतलायों

गयी हैं। 'श्वसन्' पद प्राण-अपानादि पाँचों प्राणोंकी कियाओंका बोधक है। वैसे ही 'उन्मिपन्, निमिपन्' पद कूर्म आदि पाँचों वायुभेदोंकी कियाओंको बोधक हैं और 'खपन्' पद अन्तः करणकी कियाओंका बोधक हैं और प्रकार सम्पूर्ण इन्द्रिय, प्राण और अन्तः करणकी कियाओंका उल्लेख होनेके कारण सांख्ययोगीके द्वारा उसके वर्ण, आश्रम, प्रकृति, प्राख्य और संगके अनुसार शरीरनिर्वाह तथा लोको-पकारार्थ, शाक्षानुकूल खान-पान, व्यापार, उपदेश, लिखना, पदना, सुनना, सोचना आदि सभी कियाएँ हो सकती हैं।

प्रश्न-तीसरे अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें कहा गया है कि 'गुण ही गुणोमें बरतते हैं' तथा तेरहवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें 'समस्त कर्म प्रकृतिद्वारा किये हुए' वतलाये गये हैं और यहाँ कहा गया है कि 'इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके अधौमें बरतती हैं'—इस तीन प्रकारके वर्णनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इन्द्रिय और उनके समस्त विषय सत्त्रादि तीनों गुगोंके कार्य हैं और तीनों गुग प्रकृतिके कार्य हैं। अत्यव, चाहे सब कमेंको प्रकृतिके द्वारा किये हुए बतलाया जाय, अथवा गुणोंका गुणोंमें या इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके अथोंमें बरतना कहा जाय, बात एक ही है। सिद्धान्तकी पुटिके लिये ही प्रसङ्गानुसार एक ही बात तीन प्रकारसे कही गयी है।

प्रश्न-इन्द्रियोंके माथ-साथ प्राण और मन-सम्बन्धी कियाओंका वर्णन करके भी केवल ऐसा ही माननेके लिये क्यों कहा कि इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके अर्थामें बरतती हैं ??

उत्तर-कियाओं में इन्द्रियोंकी ही प्रधानता है। प्राण-को भी इन्द्रियोंके नामपे वर्गन किया गया है। और मन भी आभ्यन्तर करण होनेसे इन्द्रिय ही है। इस प्रकार 'इन्द्रिय' राब्दमें सबका समावेश हो जाता है, इसिछिये ऐसा कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्त-यहाँ 'एव' का प्रयोग किस उद्देश्यसे किया गया है ?

उत्तर-कर्मोमं कर्तापनका सर्वथा अभाव वतलानेके लिये यहाँ 'एव' पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्ययोगी किमी भी अंशमें कभी अपनेको कर्मोका कर्ता नहीं माने।

सम्बन्ध-इस प्रकार सांख्ययोगीके साधनका स्वरूप वतलाकर अव दसवें और ग्यारहवें श्लोकोंमें कर्म-योगियोंके साधनका फलसहित रचरूप वतलाते हैं---

## ब्रह्मण्याधाय कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥१०॥

जो पुरुप सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पण करके और आसक्तिको त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुप जलसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥

प्रश्न-सम्पूर्ण कर्माको परमात्मामें अर्पण करना क्या है?

उत्तर-ईश्वरकी भक्ति, देवनाओंका पूजन, माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णा-श्रमानुकूल अथों गर्जनसम्बन्धी और खान-पानादि शरीर-निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शास्त्रविहित कर्म हैं, उन सबको ममताका सर्वथा त्याग करके, सब कुछ भगवान्का समझकर, उन्हींके लिये, उन्हींकी आज्ञा और इच्छाके अनुसार, जैसे वे करावें वैसे ही, कठपुतलीकी भाँति करना; प्रमारमामें सब कमोंका अर्पण करना है। *प्रश्न*-आसक्तिको छोड़कर कर्म करना क्या है ?

उत्तर—स्त्री, पुत्र, धन, गृह आदि भोगोंकी समस्त सामप्रियोंमें, स्वर्गादि लोकोंमें, शरीरमें, समस्त कियाओंमें एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदिमें सब प्रकारमे आसक्तिका त्याग करके उपर्युक्त प्रकारमे कर्म करना ही आमक्ति छोड़कर कर्म करना है।

प्रश्न-कर्मयोगी तो शास्त्रविहित सत्कर्म ही करता है। वह पाय-कर्म तो करता हो नहीं और विना पाय-कर्म किये पायसे लिस होनेकी आशङ्का नहीं होती, फिर यह कैसे कहा गया कि वह पायोंसे लिस नहीं होता? उत्तर—विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोष नहीं होते, आरम्भमात्रमें ही हिंमादिके सम्बन्धसे कुछ-न-कुछ पाप हो ही जाते हैं। इसीलिये भगवान्ने भवारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृताः'(१८।४८) कहकर कर्मोंके आरम्भ-को सर्दोष बतलाया है। अतर्व जो मनुष्य फल-कामना और

आसक्तिके वश होकर भोग और आरामके लिये कर्म करता है, वह पापोंसे कभी बच नहीं सकता। कामना और आसक्ति ही मनुष्यके वन्धनमें हेतु हैं, इसलिये जिसमें कामना और आसक्तिका मर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुप कर्म करता हुआ भी पापमे लिस नहीं होता—यह कहना ठीक ही है।

## कायेन मनसा बुद्धचा केवलैरिन्द्रियैरिप । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥

कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और दारीरद्वारा भी आसक्तिको त्याग कर अन्तःकरणकी द्युद्धिके लिये कर्म करते हैं ॥ ११॥

प्रश्न-पहाँ 'केवले.' इस विशेषणका क्या अभिप्राय है ? इसका सम्बन्ध केवल इन्द्रियोंने ही है, या मन, बुद्धि और शरीरमें भी ?

उत्तर-यहाँ भ्केबले. 'यह विशेषण ममताके अभावका खोतक है और यहाँ इन्द्रियोंके विशेषणके रूपमें दिया गया है। किन्तु मन, बुद्धि और शरीरमें भी इसका सम्बन्ध कर लेना चाहिये। अभिन्नाय यह है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरार और इन्द्रियोंमें ममता नहीं स्वते; वे इन सबको भगवान्की ही वस्तु समझते हैं। और लीकिक खार्थये सर्वथा रहित हो कर निष्कामभावये भगवान्की प्ररणाके अनुसार, जैसे वे कराते हैं वेसे ही, समस्त कर्तव्यकर्म करते रहते हैं।

प्रश्न-मय कमेंकि। ब्रह्ममें अर्पण करके अनामक्त-रूपमें उनका आचरण करनेके लिये तो दशरें रलोकमें भगवान्ने कह ही दिया था फिर यहाँ दुवारा वहीं आमक्ति-के त्यागकी बात किस प्रयोजनमें कहीं ? उत्तर-कमेंको ब्रह्ममें अर्गण करने तथा आमक्तिका त्याग करनेकी बात तो भगवान्ने अवस्य ही कह दी थी; परन्तु वह मिक्तप्रधान कर्मयोगीका वर्णन है। जैसे इसी अध्यायको आठवें और नवें इलेकमें मांख्ययोगीके मन, बुद्धि, इन्दिय, प्राग और शरीरद्वारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ किम भाव और किस प्रकारमें होती हैं—यह बतलाया था, वेसे ही कर्मप्रधान कर्मयोगीकी क्रियाएँ किम भाव और किस प्रकारमें होती है, यह बात समझानेके लिये भगवान् कहते हैं कि कर्म गेंगी मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरादिमें एवं उनके द्वारा होनेवाली किमी भी क्रियामें ममता और आसिक्त न रखकर अन्त करणकी शुद्धिके लिये ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्मप्रवान कर्मयोगीके कर्मका भाव और प्रकार बताशनेके लिये ही यहाँ पुनः आसिक्तके त्यागकी वात कही गर्या है।

सम्बन्ध-इस प्रकारसे कर्म करनेवाला भक्तिप्रधान कर्मयोगी पापोंसे लिस नहीं होता और कर्मप्रधान कर्म-योगीका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, यह सुननेपर इस वातकी जिज्ञासा होती है कि कर्मयोगका यह अन्तःकरण-शुद्धिरूप इतना ही फल है, या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकामभावसे शुभ कर्म करनेमें क्या हानि है ? अतएव अब इसी वातको स्पष्टरूपसे समझानेके लिये भगवान् कहते हैं—

> युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम् । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥

कर्मयोगी कर्मोंके फलका त्याग करके भगवत्याप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुष कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर बँधता है ॥ १२ ॥ प्रश्न - आठवें क्लोकमें 'पुक्त' शब्दका अर्थ सांख्ययोगी किया गया है। फिर यहाँ उसी 'युक्त' शब्दका अर्थ कर्मयोगी कैसे किया गया ?

उत्तर-रान्दका अर्थ प्रकरणके अनुसार हुआ करता है। इसी न्यायसे गीतामें 'युक्त' रान्दका भी प्रयोग प्रसंगानुसार भिन्न-भिन्न अर्थोमें हुआ है। 'युक्त' रान्द 'युज्' धातुसे बनता है, जिसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्यायके
इकसठनें क्लोकमें 'युक्त' रान्द 'संयमी' के अर्थमें आया है,
छठे अध्यायके आठनें क्लोकमें भगनत्प्राप्त तत्त्वज्ञानी'के लिये,
सतरहनें क्लोकमें आहार-निहारके साथ होनेसे 'औचित्य'के
अर्थमें और अठारहनें क्लोकमें 'ध्यानयोगी' के अर्थमें प्रयुक्त
हुआ है, तथा सातनें अध्यायके बाईसनें क्लोकमें नहीं श्रद्धांके
साथ होनेसे संयोगका वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस
अध्यायके आठनें क्लोकमे वह मांख्ययोगीके अर्थमें आया है।
वहाँ समस्त इन्दियाँ अपने-अपने अर्थोमें बरत रही हैं, ऐसा
समझकर अपनेकों कर्तापनसे रहित माननेवाले तस्वज्ञ पुरुपको 'युक्त' कहा गया है; इसलिये नहाँ उसका अर्थ 'सांख्य-

योगी' मानना ही ठीक है। परन्तु यहाँ 'युक्त' शब्द सब कमोंके फलका त्याग करनेवालेके लिये आया है, अतएव यहाँ इसका अर्थ 'कमयोगी' ही मानना होगा।

प्रश्न-यहाँ 'नैष्टिकी शान्ति' का अर्थ 'भगवज्राप्तिरूप शान्ति' कैसे किया गया !

उत्तर—'नैष्टिकी' शब्दका अर्थ 'निष्टामे उत्पन्न होने-वाली' होता है। इसके अनुसार कर्मयोगनिष्टासे सिद्ध होने-वाली भगवत्पासिरूप शान्तिको 'नैष्टिकी शान्ति' कहना उचित ही है।

प्रश्न-यहाँ 'अयुक्त' शब्दका अर्थ प्रमादी, आलसीया कर्म नहीं करनेवाला न करके 'सकाम पुरुष' कसे किया गया?

उत्तर—कामनाके कारण फलमें आसक्त होनेवाले पुरुष-का वाचक होनेसे यहाँ 'अयुक्त' शब्दका अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक हैं।

प्रश्न-यहाँ 'बन्धन' का क्या अभिप्राय है ? उत्तर-सकामभावमे किये हुए कमोंके फळखरूप वार-वार देव-मनुष्यादि योनियोंमें भटकना ही बन्धन है ।

सम्बन्ध—यहाँ यह यान कही गयी कि 'कर्मयोगी' कर्मफलसे न वॅधकर परमात्माकी प्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और 'सकाम पुरुप' फलमे आसक्त होकर जन्म-परणरूप बन्धनमें पड़ता है, किन्तु यह नहीं वतलाया कि मांख्य-योगीका क्या होता है ? अत्रप्त अब सांख्ययोगोको स्थिति चतलाते हैं —

## सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वज्ञी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्॥१३॥

अन्तःकरण जिसके वशमें हैं, ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुप न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब कर्मोंको मनसे त्याग कर आनन्दपूर्वक सिंचदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है ॥ १३॥

प्रश्न—जब सांख्ययोगी शर्गर, इन्द्रिय और अन्त:करण-को मायामय समझता है, इनसे उसका कुछ सम्बन्ध ही नहीं रह जाता, तब उसे 'देही' और 'वशी' क्यों कहा गया ?

उत्तर-यद्यपि सांख्ययोगीका उसकी अपनी दृष्टिमे शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करणमे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता; बह सदा सिचदानन्द्घन प्रमात्मामें ही अभिन्नकृपसे स्थित रहता है; तथापि छोकदृष्टिमें तो बह शरीरधारी ही दीखता दै। इसीछिये उसको 'देही' कहा गया है। इसी प्रकार चौदहवें अध्यायके बीसवें स्त्रोकमे गुणातीतके वर्णनमें भी देही। शब्द आया है। तथा लोकहिमे उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी चेटाएँ नियमितम्स्पमे शास्त्रानुकूल और लोकमंग्रहके उप-यक्त होती हैं; इसलिये उसे खशी। कहा है।

प्रश्न-यहाँ 'एव' किस भावका द्योतक है ?

उत्तर—सांख्ययोगीका शरीर और इन्द्रियोंमें अहं मात्र न रहनेके कारण उनके द्वारा होनेवाले कमेकित वह कर्ता नहीं बनता; और ममल न रहनेके कारण वह करवानेवाला भी नहीं बनता। अतः 'न कुर्वन्' और 'न कारयन्' के साथ 'एव' का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्ययोगीमें अहंता-ममताका सर्वथा अभाव होनेके कारण वह किसी प्रकार भी शरीर, इन्द्रिय और मन आदिके द्वारा होनेवाले कमींका करने-वाला या करवानेवाला कभी नहीं वनता।

प्रश्न—यहाँ 'नवद्वारे पुरे आस्ते' अर्थात् 'नौ द्वारोंवाले शरीररूप पुरमें रहता है' ऐसा अन्वय न करके 'नवद्वारे पुरे सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य' अर्थात् 'नौ द्वारवाले शरीररूप पुरमें सब कमेंको मनसे छोड़कर' इस प्रकार अन्वय क्यों किया गया !

उत्तर—नौ द्वारवाले शरीररूप पुरमें रहनेका प्रतिपादन करना सांख्ययोगीके लिये कोई महत्त्वकी बात नहीं है, बन्कि उसकी स्थितिके विरुद्ध है। शरीररूप पुरमें तो साधारण मनुष्यकी भी स्थिति है ही, इसमे महत्त्वकी कौन-सी बात है? इसके विरुद्ध शरीररूप पुरमें यानी इन्द्रियादि प्राकृतिक कस्तुओंमें कमोंकि त्यागका प्रतिपादन करनेमे सांख्ययोगीका विशेष महत्त्व प्रकट होता है; क्योंकि मांख्ययोगी ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अत्तर्व जो अन्वय किया गया है, वहीं ठीक है।

प्रश्न—यहाँ इन्द्रियादिके कर्मोको इन्द्रियादिमे छोड़नेके लिये न कहकर नौद्वारवाले शर्रारमे छोड़नेके लिये क्यो कहा ?

उत्तर-दो आँख, दो कान, दो नासिका और एक मुख, ये सात ऊपरके द्वार, तथा उपस्थ और गुदा, ये दो नीचेके द्वार—इन्द्रियोके गोलकरूप इन नौ द्वाराका सङ्केत किये जानेसे यहाँ वस्तुत: सब इन्द्रियांके कमीको इन्द्रियोमें ही छोड़नेके लिये कहा गया है। क्योंकि इन्द्रियादि समस्त कर्म-कारकोंका शरीर ही आधार है, अतएव शरीरमें छोड़नेके लिये कहना कोई दूसरी बात नहीं है। जो बात आठवें और नवें श्लोकमें कही गयी है, वहीं यहाँ कहीं गयी है। केवल शब्दों-का अन्तर है। वहाँ इन्द्रियोंकी क्रियाओंका नाम बतलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानोंकी ओर सङ्केत करके कहा है। इतना ही भेद है। भावमें कोई भेद नहीं है।

प्रश्न—यहाँ मनसे कमेंको छोड़नेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—खरूपसे सब कमोंका त्याग कर देनेपर मनुष्य-की शरीरयात्रा भी नहीं चल सकती।इमलिये मनसे—विवेक-बुद्धिके द्वारा कर्तृत्व-कारियतृत्वका त्याग करना ही सांख्य-योगीका त्याग है, इसी भावको स्पष्ट करनेके लिये मनसे त्याग करनेके लिये कहा हैं।

प्रश्न—रलोकार्थमें कहा गया है — वह 'सि**चदानन्दघन** परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है', परन्तु मूल रलोकमें ऐसी कोई बात नहीं आयी है; फिर अर्थमें यह वाक्य ऊपरसे क्यों जोड़ा गया ?

उत्तर—'आस्ते'— स्थित रहता है, इस कियाको आधारकी आवश्यकता है। मूल स्लोकम उमके उपयुक्त शब्द न रहनेपर भावमे अध्याहार कर लेना उचित ही है। यहाँ सांख्ययोगीका प्रकरण है और सांख्ययोगी वस्तुतः सिबदा-नन्द्यन परमात्माके खम्हपमें ही सुखपूर्वक स्थित हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इमीलिये ऊपरमे यह वाक्य जोड़ा गया है।

सम्बन्ध—जय कि आत्मा यास्तवमें कर्म करनेवाला भी नहीं है, और इन्डियादिसे करवानेवाला भी नहीं **है, तो** फिर सब मनुष्य अपनेको कर्मोका कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्मफलके भागी क्यों होते है—

#### न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥१४॥

परमेश्वर मनुष्योंके न तो कर्तापनकी, न कर्मोंकी और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना करते हैं। किन्तु सभाव ही वर्त रहा है ॥ १४॥

प्रश्न-यहाँ 'प्रभु' पद किसका वाचक है ' तथा मनुष्यों-के कर्तापन, कर्म और कर्मफलके संयोगकी रचना सृष्टि- कर्ता परमेश्वर नहीं करते हैं। इस कथनका क्या भाव है! उत्तर—सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका वाचक यहाँ 'प्रसु' पद है। क्योंकि शास्त्रोंने जहाँ कहीं भी परमेश्वरको सृष्टि-रचनादि कमींका कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वरके प्रसङ्गमें ही बतलाया गया है।

परमेश्वर मनुष्योंके कर्तापनकी रचना नहीं करते । इस क्यनका यह भाव है कि मनुष्योंका जो कर्मोंमें कर्तापन है, वह भगवान्का बनाया हुआ नहीं है । अज्ञानी मनुष्य अहंकारके वशमें होकर अपनेको उनका कर्ता मान लेते हैं (३।२७)। मनुष्योंके कर्मोंकी रचना भगवान् नहीं करते, इस कथनका यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्यकों करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान् नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान् कर दें तो विधिन्षिध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाय तथा उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्मफलके संयोगकी रचना भी भगवान् नहीं करते, इस कथनका यह भाव है कि कर्मोंके साथ मम्बन्ध मनुष्योंका ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई क्रिफलिंग आमक्त होकर अपना सम्बन्ध कर्मोंके साथ जोड़ लेते हैं।

यदि इन तीनोंकी रचना भगवान्की की हुई होती तो मनुष्य कर्मबन्धनसे छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धारका कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्यको चाहिये कि कमोंका कर्तापन पूर्वोक्त प्रकारसे प्रकृतिके अर्पण करके (५।८,९) या भगवान्के अर्पण करके (५।१०) अथवा कमोंके फल और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके (५। १२) कमोंसे अपना सम्बन्धविच्छेद कर लें (४।२०)। यही सब भाव दिख्लानेके लिये यह कहा है कि परमेश्वर मनुष्योंके कर्तापन, कर्म और कर्मफलकी रचना नहीं करते।

प्रश्न-यहाँ स्वभाव ही वर्तता है इसका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—आत्माका कर्तापन, कर्म और कर्मोंके फलसे वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है और परमेश्वर भी किसीके कर्नृत्व आदिकी रचना नहीं करते तो फिर ये सब कमें देखनेमें आ रहे हैं —इस जिज्ञासापर यह बात कही गयी है कि सत् ,रज और तम तीनों गुण, राग-द्रेष आदि समस्त विकार, ग्रुभाग्रुभ कर्म और उनके मंस्कार, इन सबके रूपमें परिणत हुई प्रकृति अथीत् खमाव ही सब कुछ करता है। प्राकृत जीवोंके साथ इसका अनादिसिद्ध संयोग है। इसीमे उनमें कर्जृत्वभाव उत्पन्न हो रहा है अर्थात् अहंकारसे मोहित होकर वे अपनेको उनका कर्ता मान लेते हैं (३।२७) तथा इसीसे कर्म और कर्मफलमे भी उनका सम्बन्ध हो जाता है और वे उनके बन्धनमे पड़ जाते हैं। वास्तवमे आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है।

सम्बन्ध—जो साधक समस्त कमोंको और कर्मफलोंको भगवान्क अर्पण करके कर्मफलसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कमोंके फलके भागी क्या भगवान् होते हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं—

## नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः॥१५॥

सर्वय्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको और न किसीके ग्रुमकर्मको ही ग्रहण करता है: किन्तु अक्षानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं ॥ १५॥

प्रश्न--यहाँ 'विभुः' पद किसका वाचक है और वह किसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं करता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'विभु'पद सबके हृ स्यमें रहनेवाले (१३।१७; १५।१५; १८।६१) और सम्पूर्ण जगत्का अपने संकल्य-ह्वारा संचालन करनेवाले सर्वशक्तिमान् सगुण निराकार परमेश्वरका बाचक है। वह किमीके पुण्य-पापोंको प्रहण नहीं करते; इस कथनसे यह भाव दिख्लाया गया है कि यद्यपि समस्त कर्म उन्हींकी हाक्तिसे मनुष्योंद्वारा किये जाते हैं। सत्रको हाक्ति बुद्धि और इन्द्रियाँ आदि उनके कर्मानुसार वे ही प्रदान करते हैं। तथापि वे उनके द्वारा किये हुए कमेंको प्रहण नहीं करते । अर्थात् खयं उन कमोंके फलके भागी नहीं बनते ।

प्रश्न—इसी अध्यायके अन्तिम श्लोकर्मे और नवें अध्यायके चौबीसर्वे श्लोकमें तो भगवान्ने खयं यह कहा है कि सम्पूर्ण यज्ञ और तपोंका भोक्ता मैं हूँ। फिर यहाँ यह बात कैंसे कही कि भगवान् किसीके शुभकर्म भी प्रहण नहीं करते ?

उत्तर—सारा विश्व संगुण परमेश्वरका खरूप है। इसलिये देवतादिके रूपमें भगवान् ही सब यज्ञोंके भोक्ता हैं। किन्तु ऐसा होनेपर भी वास्तवमें भगवान् कर्म और कर्मफलसे सर्वथा सम्बन्धरहित हैं।इसी भावको रुपए करनेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि भगवान् किसीके पुण्य-पापको ग्रहण नहीं करते। अभिग्राय यह है कि देव,मनुष्य आदिके रूपमे समस्त यज्ञोंके भोक्ता होनेपर भी तथा भक्तोंद्वारा अर्पण की हुई वस्तुएँ और क्रियाओंको खीकार करते हुए भी वास्तवमें उन सबसे उसी प्रकार सम्बन्धरहित हैं जैसे जन्म लेकर भी भगवान् अन हैं(४। ६), सृष्टिकी रचनादि कर्म करते भी अकर्ता ही हैं (४।१३)। अतः यहाँ यह कहना उचित ही है कि भगवान् किसीके शुभ कर्मको ग्रहण नहीं करते।

प्रश्न-अज्ञानद्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहाँ यह राङ्का होती है कि यदि वास्तवमें मनुष्यों-का या परमेश्वरका कमींसे और उनके फलमे सम्बन्ध नहीं है तो फिर संसारमें जो मनुष्य यह समझते हैं कि 'अमुक कर्म मैंने किया है', 'यह मेरा कर्म है', 'मुझे इमका फल मिलेगा', यह क्या बात है ? इसी राङ्काका निराकरण करनेके लिये कहते हैं कि अनादिसिद्ध अज्ञानद्वारा सब जीवोंका यथार्थ ज्ञान हका हुआ है । इसीलिये वे अपने और परमेश्वरके स्वरूपको तथा कर्मके तस्त्वको न जाननेके कारण अपने-में और ईश्वरम कर्ता, कर्म और कर्मफलके सम्बन्धका कन्पना करके मोहित हो रहे हैं।

#### ज्ञानन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥१६॥

परन्तु जिनका वह अक्षान परमात्माके तत्त्वक्षानद्वारा नष्ट कर दिया गया है: उनका वह क्षान सूर्यके सददा उस समिदानन्द्वन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ १६ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तु' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पंद्रहवें श्लोकमे यह बात कही कि अज्ञानद्वारा ज्ञानके आवृत हो जानेकेकारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ उन साधारण मनुष्यों मे आत्मतत्त्वके ज्ञाननेवाले ज्ञानियों-को पृथक् करनेके लिये 'तु' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'अज्ञानम्' के साथ 'तत्' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-पंद्रहवें स्ठोकमे जिस अज्ञानका वर्णन है, जिस अज्ञानके द्वारा अनादिकालमे सब जीवोंका ज्ञान आवृत है, जिसके कारण मोहित हुए सब मनुष्य आत्मा और परमात्माके यथार्थ खरूपको नहीं जानते, उसी अज्ञानकी बात यहाँ कही जाती है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये अज्ञानके साथ 'तत्' विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषोंका वह अनादिभिद्ध अज्ञान परमात्माकं यथार्थ ज्ञानद्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं होते।

प्रश्न-यहाँ मूर्यका दशन्त देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिस प्रकार सूर्य अन्यकारका सर्वथा नाश करके दृश्यमात्रको प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञानका सर्वथा नाश करके परमात्माके ख्रारूपको मछीभाँति प्रकाशित कर देता है । जिनको यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है, वे कभी, किसी भी अवस्थामें मोहित नहीं होते ।

सम्बन्ध-यथार्थ ज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है, यह बात संक्षेपमें कहकर अब छन्बीसवें श्लोकतक ज्ञानयोगद्वारा परमात्माको प्राप्त होनेके साधन तथा परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुषोंक लक्षण, आचरण, महत्त्व और स्थितिका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले यहाँ ज्ञानयोगके एकान्त साधनद्वारा परमात्माकी प्राप्ति बतलाते हैं—

#### तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः

- 1

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं

ज्ञानिर्भूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सिखदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष झानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात् परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ १७॥

प्रश्न-मनका तद्रूप होना क्या है और सांख्ययोगके अनुसार किम तरह अभ्याम करते-करते मन तद्रूप होता है?

उत्तर—सांख्ययोग ( ज्ञानयोग) का अभ्याम करनेवाले-को चाहिये कि आचार्य और शास्त्रके उपदेशमें सम्पूर्ण जगत्को मायामय और एक सिच्दानन्दघन परमात्माको ही सत्य वस्तु समझकर तथा सम्पूर्ण अनात्मवस्तुओंके चिन्तन-को सर्वथा छोड़कर,मनको परमात्माके ख़रूपम निश्चल स्थित करनेके लिये उनके आनन्दमय ख़रूपका चिन्तन करे। बार-बार आनन्दकी आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करे कि पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन आनन्द, अचल आनन्द, धुत्र आनन्द, नित्य आनन्द, बोध-खरूप आनन्द, ज्ञानस्वरूप आनन्द, परम आनन्द, महान् आनन्द, अनन्त आनन्द, सम आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, चिन्मय आनन्द, एकमात्र आनन्द-ही-आनन्द परिपूर्ण है, आनन्दमें भिन्न अन्य बोई बस्तु ही नहीं है—इम प्रकार निरन्तर मनन करने-करते सिच्दानन्दघन परमात्मामें मन-का अभिजभावमें निश्चल हो जाना मनका तहप होना है।

प्रश्न-बुद्धिका तड़प होना क्या है और मन तड़प होनेके बाद किम तरहके अभ्यासमें बुद्धि तड़प होती है ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे मनके तद्रूप हो जानेपर बुद्धिमें सिचदानन्द्रधन परमात्माके खरूपका प्रत्यक्षके सदश निश्चय हो जाता है, उस निश्चयके अनुसार निदिष्यासन (ध्यान) करते-करते जो बुद्धिकी भिन्न सत्ता न रहकर उसका सिचदानन्द्रधन परमात्मामे एकाकार हो जाना है, वहीं बुद्धिका तद्रूप हो जाना है।

प्रश्न—'तिनिष्ठा' अर्थात् सिचदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे स्थिति किस अवस्थाका नाम है तथा मन और बुद्धि दोनोंके तद्रुप हो जानेके बाद वह कसे होती है! उत्तर--जबतक मन और बुद्धि उपर्युक्त प्रकारसे परमात्मामे एकाकार नहीं हो जाते, तबतक सांख्ययोगीकी परमात्मामें अभिन्नभावसे स्थिति नहीं होती; क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा और परमात्माके भेदभ्रममें मुख्य कारण हैं। अतएव उपर्युक्त प्रकारमें मन-बुद्धिके परमात्माने एकाकार हो जानेके बाद साधककी दृष्टिमें आत्मा और परमात्माके भेदभ्रमका नाश हो जाना एवं ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपृटीका अभाव होकर केवलमात्र एक वस्तु सिचदानन्दधन परमात्माका ही रह जाना सांख्ययोगीका तनिष्ठ होना अर्थात् परमात्मामें एकीभावमें स्थित होना है।

प्रश्न-'तत्परायणाः' यह पद किनका वाचक है ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे आत्मा और परमात्माके भेद-भ्रमका नाश हो जानेपर जब सांख्ययोगीकी सिचदानन्दवन परमात्मामे अभिन्नभावमे निश्चल स्थिति हो जाती है, तब बस्तुत: परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी सत्ता रहती ही नहीं। उसके मन, बुद्धि, प्राण आदि सब कुळ परमात्मरूप ही हो जाते हैं। इस प्रकार सिचदानन्द्धन परमात्माके साक्षात् अपरोक्ष बानद्वारा उनमे एकता प्राप्त कर लेनेवाले पुरुषोंका बाचक यहाँ 'तत्परायणाः' पद है ?

प्रश्न यहाँ नितृ' शब्दका अर्थ सिचदानन्द्घन परमात्मा कैमे किया गया !

उत्तर-पूर्वश्लोकमं 'परम्' के साथ 'तत्' विशेषण आया है। वहाँ यथार्थ ज्ञानद्वारा जिस परमतत्त्वका साक्षात्कार होना बतलाया गया है, उसीसे इस श्लोकका 'तत्' शब्द सम्बन्ध रखता है। अतएव प्रकरणके अनुसार उसका अर्थ 'सिचिदानन्द्घन परमात्मा' करना ही उचित है।

प्रश्न--यहाँ 'ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः' पदमें आया हुआ 'ज्ञान' शब्द किस ज्ञानका वाचक है ? 'कल्मष' शब्दका और 'निर्धूत' शब्दका क्या अर्थ है ? उत्तर—सोलहवें श्लोकमें जिस ज्ञानको अज्ञानका नाशक और परमात्माको प्रकाशित करनेवाला बतलाया है, उस यथार्थ तत्त्वज्ञानका वाचक यहाँ 'ज्ञान' शब्द है। ग्रुमाग्रुभ कर्म तथा राग-द्वेषादि अवगुण एवं विक्षेप और आवरण, इन सभीका वाचक 'कल्मष' शब्द है, क्योंकि ये सभी आत्माके बन्धनमें हेतु होनेके कारण 'कल्मष' अर्थात् पाप ही हैं। इन सबका भलीभाँति नए हो जाना, 'निर्धृत' शब्दका अर्थ है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारके साधनसे प्राप्त यथार्थ ज्ञानके द्वारा जिनके मल, विक्षेप और आवरणस्वप समस्त पाप भलीभाँति नए हो गये हैं, जिनमें उन पापांका लेशमात्र भी नहीं रहा है, जो सर्वथा पापरहित हो गये हैं, वे 'ज्ञाननिर्धृतक न्मष' है।

प्रभ-यहाँ 'अपुनरावृत्तिको प्राप्त होना' क्या है !

उत्तर—जिस पदको प्राप्त होकर योगी पुनः नहीं छैटता, जिसको सोलहवें श्चोकमें 'तत्परम्' के नामसे कहा है,गीता-में जिसका वर्णन कहीं 'अक्षय सुख', कहीं 'निर्वाण ब्रह्म,' कहीं 'उत्तम सुख,' कहीं 'परम गति,' कहीं 'परमधाम,' कहीं 'अव्ययपद' और कहीं 'दिव्य परमपुरुष' के नामसे आया है, उस यथार्थ ज्ञानके फल्क्षप परमात्माको प्राप्त होना ही अपुनरावृत्तिको प्राप्त होना है।

सम्बन्ध-परमात्माकी प्राप्तिका साधन वतत्राकर अब परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुषोंके 'समभाव' का वर्णन करते हैं -

#### विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८॥

वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गाँ, हाथी. कुक्ते और चाण्डालमें भी समदर्शी ही होते हैं ॥ १८ ॥

प्रश्न-यहाँ 'पण्डिता:' पद किन पुरुषोंका वाचक हैं ! उत्तर--'पण्डिता:' यह पद तत्त्वज्ञानी महात्मा सिद्ध पुरुषोंका वाचक है ।

प्रश्न—विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणमं तथा गौ, हार्था, कुत्ते और चाण्डालमं समदर्शनका क्या भाव है !

उत्तर—तत्वज्ञानी सिद्ध पुरुषोंका विषमभाव सर्वथा नट हो जाता है। उनकी दृष्टिम एक सिच्चरानन्द्धन परब्रह्म परमात्मासे अतिरिक्तअन्य किसीकी सत्ता नहीं रहती.इसिटिये उनका सर्वत्र समभाव हो जाता है। इसी बातको समझानेके छिये मनुष्योंमें उत्तम-मे-उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच-से-नीच चाण्डाट एवं पशुओंन उत्तम गौ, मध्यम हार्था और नीच-से-नीच कुत्तेका उदाहरण देकर उनके समत्वका दिग्दर्शन कराया गया है। इन पाँचों प्राणियोंके साथ व्यवहारमें विषमता सभीको करनी पड़ती है। जैसे गौका दृध सभी पीते है, पर कुतियाका दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता। बेसे ही हाथीपर सवारी की जा सकती है, कुत्तेपर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीरनिर्वाहार्य पशुओंके लिये उपयोगी होती है, वह मनुष्योंके लिये नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मणका पूजन-सत्कारादि करनेकी शास्त्रोंकी आज्ञा है, चाण्डालके लिये नहीं है। अतः इनका उदाहरण देकर भगवान्ते यह बात समझायी है कि जिनमें व्यावहारिक विषमता अनिवार्य है उनमें भी ज्ञानी पुरुषोंका समभाव ही रहता है। कभी किसीभी कारणमें कहीं भी उनमें विषमभाव नहीं होता।

प्रश्न-क्या मर्वत्र समभाव हो जानेके कारण ज्ञानी पुरुष सबके साथ व्यवहार भी एक सा ही करते हैं ?

उत्तर-ऐमी बात नहीं है। सबके साथ एक-सा व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता। शाखोंमें बतलाये हुए न्याययुक्त व्यवहारका भेद तो सबके साथ रखना ही चाहिये। ज्ञानी पुरुषोंकी यह विशेषता है कि वे लोकटिएमे व्यवहारमें यथा-योग्य आवश्यक भेद रखते हैं—शाक्षणके साथ बाद्धाणोचित, चाण्डालके साथ चाण्डालोचित, इमी तरह गी, हाथी और कुत्ते आदिके साथ यथायोग्य सद्व्यवहार करते हैं; परन्तु ऐसा करनेपर भी उनका प्रेम और परमात्मभाव सबमें समान ही रहता है।

जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अङ्गोंके

माय भी बर्तावमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्धादिके सहश भेद रखता है, जो काम मस्तक और मुखसे लेता है, वह हाथ और पैरोंसे नहीं लेता। जो हाथ-पैरोंका काम है, वह सिरसे नहीं लेता और सब अङ्गोंके आदर, मान एवं शौचादिमें भी भेद रखता है, तथापि उनमें आत्मभाव—अपनापन समान होनेके कारण वह सभी अङ्गोंके सुख-दु: खका अनुभव समान-भावसे ही करता है और सारे शरीरमें उसका प्रम एक सा ही रहता है, प्रेम और आत्मभावकी दृष्टिये कहीं विपमता नहीं रहती । वैसे ही तत्त्वज्ञानी महापुरुषकी सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि हो जानेके कारण लोकदृष्टिमे व्यवहारमें यथायोग्य भेद रहनेपर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है । और इसीलिये, जैसे किसी भी अङ्गोंमें चोट लगनेपर या उसकी सम्भावना होनेपर मनुष्य उसके प्रतीकारकी चेटा करता है, वैसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहारकालमें किसी भी जीव या जीवसमुदायपर विपत्ति पड़नेपर विना भेदमावके उसके प्रतीकारकी यथायोग्य चेटा करता है ।

सम्बन्ध -इस प्रकार तत्त्वज्ञानीके समभावका वर्णन करके अब समभावको बह्मका स्वरूप बतलाते हुए उसमें स्थित महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन करते हैं—

## इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः॥ १९॥

जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत ठिया गया है , क्योंकि सिचदानन्दधन परमात्मा निर्दोप और सम है, इससे वे सिचदानन्दधन परमात्मामें ही स्थित हैं ॥ १९ ॥

प्रश्न-जिनका मन समतामे स्थित है, उन्होंने यहीं संमारको जीत लिया–इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इम कथनमें भगवान्नं यह भाव दिख्ळाया है कि जिनका मन उपर्युक्त प्रकारमें समतामें स्थित हो गया है अर्थात् जिनकी सर्वत्र सम बुद्धि हो गयी है, उन्होंने यहीं— इसी वर्तमान जीवनमें मंसारको जीत लिया; वे सदाके लिये जन्म-मरणमें छूउकर जीवनमुक्त हो गये। लोकहित्में उनका शरीर रहते हुए भी वास्तवमें उस शरीरमें उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा।

प्रश्न-ब्रह्मको ्निर्दोप' और 'सम' वतलानेका क्या अभिप्राय है तथा 'हि' और 'तस्मात्' का प्रयोग किसलिये किया गया है ?

उत्तर-सच्च, रज और तम—इन तीनों गुणोंमें सब प्रकारके दोष भरे हैं आर समस्त संसार तीनो गुणोंका कार्य होनेसे दोषमय है। इन गुणोंके सम्बन्धमें ही वित्रममाव तथा राग, द्वेष, मोह आदि समस्त अवगुणोका प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्म'नामसे कहा जानेवाला सिच्चदानन्द-यन परमात्मा इन तीनो गुणोंसे सर्वथा अतीत है। इमलिये वह 'निर्दोष' और 'सम' है । इसी तरह तत्त्वज्ञानी भी तीनों गुणोसे अतीत हो जाता है । अतः उसके राग, द्रेष, मोह, ममता, अहंकार आदि समस्त अवगुणोंका और विषमभावका सर्वथा नाश होकर उसकी स्थिति सममावमे हो जाती है । 'द्रि' और 'तस्मात्' इन हेतुवाचक शब्दोक प्रयोगका यह अभिप्राय है कि समभाव बसका ही खरूप हैं; इसिल्ये जिनका मन समभावमें स्थित हैं, वे ब्रह्ममें ही स्थित हैं। यद्यपि लोगोंको वे त्रिगुणमय संसार और शरीरमें स्थित दीवत हैं, तथापि उनकी स्थिति समभावमें होनेके कारण वास्तवमे उनका इम त्रिगुणमय संसार और शरीरमें कुळ भी सम्बन्य नहीं है; उनकी स्थिति तो ब्रह्ममें ही हैं।

प्रश्न—तमागुण और रजोगुणको तो समस्त दोषोका भण्डार बतलाना उचित ही है, क्योंकि गीतामें स्थान-स्थानपर भगवान्ने इन्हें समस्त अनर्थोंके हेतु बतलाकर इनका त्याग करनेके लिये कहा है; किन्तु सत्त्वगुण तो भगवान्की प्राप्तिमें सहायक है, उसकी गणना रज और तमके साथ करके उसे भी समस्त दोषोंका भण्डार कैसे कहा ?

उत्तर—यद्यपि रज और तमकी अपेक्षासे सत्त्वगुण श्रेष्ठ है तथा मनुष्यकी उन्नतिमे सहायक भी है, तथापि अहंकार- युक्त सुख एवं ज्ञानके सम्बन्धये भगवान् ने इसको भी बन्धनका हेतु बतळाया है (१४।६) वस्तुतः तीनों गुणोंसे सम्बन्ध छूटे बिना साथक सर्वथा निर्दोप नहीं होता और उसकी स्थिति पूर्णतया समभावमें नहीं होती । इसलिये यहाँ गुणा-तीतके प्रसङ्गमें सत्त्वगुणको भी सदोष बतलाना अनुचित नहीं है ।

सम्बन्ध-अव निर्गुण निराकार सिचदानन्दधन बह्मको प्राप्त समदर्शी सिद्ध पुरुषके लक्षण वनलाते है-

#### न प्रहृष्येत्प्रयं प्राप्य नोद्विजत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढां ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥ २०॥

जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिरबुद्धि संशय-रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सम्बिदानन्द्रधन परब्रह्म परमात्मामें पक्षीभावसे नित्य स्थित है ॥ २० ॥

प्रश्न—प्रिय और अग्नियकी प्राप्तिमे हर्षित और उद्विप्न न होनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-जो पदार्थ मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शर्रारके अनुकूल होता है, उसे लोग 'प्रिय' कहन है। अज्ञानी पुरुपों-की ऐसे अनुकूल पदार्थादिमें आसक्ति रहती है, इसलिये वे उनके प्राप्त होनेपर हर्षित होते हैं । परन्तु तत्त्वज्ञानीकी स्थिति समभावम हो जानेके कारण उसकी किसी भी वस्तुमें लेशमात्र भी आसक्ति नहीं रहती; इसलिये जब उसे प्रारम्थ-के अनुसार किसी अनुकूल पदार्थकी प्राप्ति होती है, अर्थात् उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरके साथ किसी प्रिय पदार्थका संयोग होता है तब वह हर्पित नही होता। क्योंकि मन, इन्द्रिय और शरीर आदिमें उनकी अहंता, ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है । इसी प्रकार जो पदार्थ मनः बुद्धिः, इन्द्रियं और शर्रार्के प्रतिकृल होता है उसे लोग 'अप्रिय' कहते हैं और अज्ञानी पुरुपोंका ऐसे पदार्थामें द्वंष होता है, इसिलये वे उनकी प्राप्तिम घबड़ा उठते हैं और उन्हें बड़े भारी दु: खका अनुभव होता है; किन्तु ज्ञानी पुरुषमें द्वेषका सर्वथा अभाव हो जाता है; इमलिये उसके मन, इन्द्रिय और शर्रारके साथ अत्यन्त प्रतिकृष्ठ पदार्थका संयोग होनेपर भी वह उद्विप्न यानी दुखी नहीं होता।

प्रश्न-यहाँ 'स्थिरबुद्धिः' इस विशेषणपदका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—भाव यह है कि तत्त्वज्ञानी सिद्ध पुरुषकी दृष्टिमें एक ब्रह्मके सिवा संसारमे और किसीकी सत्ता ही नहीं रहती। अतः उसकी बुद्धि सदास्थिर रहती है। छोकदृष्टिसे नाना प्रकारके मान-अपमान, सुख-दु:ख आदिकी प्राप्ति होनेपर भी किसी भी कारणसे उसकी बुद्धि बह्मकी स्थितिसे कदापि विचलित नहीं होती; वह प्रत्येक अवस्थामें सदा-सर्वदा एक सचिदानन्दधन ब्रह्ममें ही अचलमावसे स्थित रहती है।

प्रश्न-'असम्मूढः' कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-ज्ञानी पुरुषके अन्तः करणमें संशय, भ्रम और मोहका छेश भी नहीं रहता। उसके संपूर्ण संशय अज्ञान-सहित नए हो जाते हैं।

प्रश्न-'ब्रह्मिवत्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—सिचदानन्दघन ब्रह्म-तत्त्वको बह भर्छाभाँति जान छेता है। 'ब्रह्म' क्या है, 'जगत्' क्या है, 'ब्रह्म' और 'जगत्' का क्या सम्बन्ध है, 'आत्मा' और 'परमात्मा' क्या है, 'जीत्र' और 'ईश्वर'का क्या भेद है, इत्यादि ब्रह्मसम्बन्धी किसी भी बातका जानना उसके छिये बाकी नहीं रहता। ब्रह्मका खरूप उसे प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीछिये उसे 'ब्रह्मित्त्' कहा जाता है।

प्रश्न-'ब्रह्मणि स्थितः' कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-ऐसा पुरुष जाग्रत्, खन्न, सुनुप्ति-इन तीनों अवस्थाओं में सदा ब्रह्ममें ही स्थित है । अभिग्राय यह है कि कभी किसी भी अवस्थामें उसकी स्थित शरीरमें नहीं होती। ब्रह्मके साथ उसकी एकता हो जानेके कारण कभी किसी भी कारणसे उसका ब्रह्मसे वियोग नहीं होता। उसकी सदा एक-सी स्थिति बनी रहती है। इसीसे उसे 'ब्रह्मणि स्थितः' कहा गया है। सम्बन्ध—इस प्रकार बहामें स्थित पुरुषके लक्षण वनलाये गये; अब ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके साधन और उसके फलकी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं——

## बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्जूते ॥ २१ ॥

बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सास्विक आनन्द है, उसको प्राप्त होता है: तदनन्तर वह सचिदानन्द्वन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है ॥ २१ ॥

प्रश्न—'बाह्यस्पर्शेष्ट्रसक्तात्मा' किस पुरुपके लिये कहा गया है !

उत्तर--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि जो इन्द्रियोंके विषय हैं, उनको 'बाद्य-स्पर्श' कहते हैं; जिस पुरुषने विवेकके द्वारा अपने मनमे उनकी आसक्तिको बिल्कुल नष्ट कर डाला है, जिसका समस्त भोगोंमें पूर्ण वैराग्य है और जिसकी उन सबमें उपरित हो गयी है, वह पुरुष 'बाद्यस्पर्शेष्यसक्तात्मा' अर्थात् बाह्रको विषयोंमें आसक्ति-रहित अन्तःकरणवाला है।

प्रश्न—आत्मामें स्थित आनन्दको प्राप्त होनेका क्या अभिप्राय है /

उत्तर—'आत्मा' शब्द यहाँ अन्तः करणका वाचक है। उस अन्तः करणके अंदर सर्वव्यापी सिच्चिदानन्द्वन परमात्माके नित्य और सतत ध्यानमे उत्पन्न मात्त्विक आनन्दका अनुमव करते रहना ही उस आनन्दको प्राप्त होना है।

इन्द्रियोंके भोगोंको हो सुखरूप माननेवाले मनुष्यको यह ध्यान जनित सुख नहीं मिल सकता। बाहरके भोगोंमें वस्तुत: सुख है ही नहीं; सुखका केवल आभासमात्र है। उसकी अपेक्षा वराग्यका सुख कहीं बढ़कर है और वराग्य-सुखकी अपेक्षा भी उपरित्रका सुख तो बहुत ऊँचा है। परन्तु परमात्माके ध्यानमें अटल स्थिति प्राप्त होनेपर जो सुख प्राप्त होता है वह तो इन सबसे बढ़कर है। ऐसे सुखको प्राप्त होना ही आत्मामें स्थित आनन्दको पाना है। प्रश्न-यहाँ 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' किसको कहा है और 'सः' का प्रयोग करके किसका संकेत किया गया है !

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारमे जो पुरुष इन्द्रियोंके समस्त विषयोंमें आसक्तिरहित होकर उपरितको प्राप्त हो गया है तथा परमान्माके ध्यानकी अठल स्थितिमे उत्पन्न महान् सुख-का अनुभव करता है. उसे ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' अर्थात् परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभेदभावसे स्थित कहा है। और पहले बताये हुए दोनों लक्ष्मोंके साथ इस ब्रह्मयोग-युक्तात्मा'की एकताका संकेत करनेके लिये 'सः' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-अक्षय आनन्द क्या है और उसको अनुभव करनेका क्या मात्र है (

उत्तर-सदा एकरम रहनेवाल परमानन्दखरूप अविनाशी परमात्मा ही 'अक्षय सुन्व' है। और नित्य-निरन्तर ध्यान करते-करते उस परमात्माको जो अभिन्नभावसे प्रत्यक्ष कर लेना है. यही उसका अनुभव करना है।

इस 'सुख'की तृळनामें कोई-सा भी सुख नहीं ठहर सकता। मांसारिक भोगोंन जो सुखकी प्रतीति होती है, वह तो मर्वथा नगण्य और क्षणिक है। उमकी अवेक्षा वैराग्य और उपरितके सुख—ध्यानजनित सुखमें हेतु होनेके कारण— अधिक स्थायी हैं और 'ध्यानजनित सुख, परमात्माकी साक्षात् प्राप्तिका कारण होनेसे उनकी अवेक्षा भी अधिक स्थायी है; परन्तु साधनकालके इन सुखोंमेंसे किसीको भी अक्षय नहीं कहा जा सकता 'अक्षय आनन्द' तो परमात्माका खरूप ही है।

सम्बन्ध-इस प्रकार इन्द्रियोंके विषयमें आसक्तिके त्यागको परमात्माकी प्राप्तिमें हेत् वतलाकर अब इस श्लोकमें

इन्द्रियोंके भोगोंको दुःखका कारण और अनित्य बतलाते हुए भगवान् उनमें आसक्तिरहित होनेके लिये संकेत करते हैं—

## ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥

जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं। वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात् अनित्य हैं। इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२ ॥

प्रश्न—इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे प्राप्त होनेवाले भोग केवल दु:खके ही हेतु हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जैसे पतंगे अज्ञानवश परिणाम न सोचकर दीपककी छोको सुखका कारण समझते हैं और उमे प्राप्त करनेके छिये उड़-उड़कर उसकी ओर जाते तथा उसमें पड़कर भयानक ताप सहते और अपनेको दग्ध कर डालते हैं, वैमेही अज्ञानी मनुष्य भोगोंको सुखके कारण समझकर तथा उनमें आसक्त होकर उन्हें भोगनेकी चेश करते हैं और परिणाममें महान् दु:खोंको प्राप्त होते हैं। विपयोंको सुखके हेतु समझकर उन्हें भोगनेसे उनमें आसक्ति बढ़ती है, आसक्तिसे काम-कोधादि अनर्थोंकी उत्पत्ति होती है और फिर उनमें भाँति-भाँतिके दुर्गुण और दुराचार आ-आकर उन्हें चारों ओरसे घेर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका जीवन पापमय हो जाता है और उसके फलस्चरूप उन्हें इसलोक और परलोकमें विविध प्रकारके भयानक ताप और यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं।

विषयभोगके समय मनुष्य श्रमवरा जिन स्नी-प्रसङ्गादि भोगोंको सुखका कारण समझता है, वे ही परिणामने उसके बल,वीर्य,आयु तथा मन,बुद्धि,प्राणऔर इन्द्रियोंकी राक्तिका क्षय करके और शास्त्रविरुद्ध होनेपर तो परलोकमें भीषण नरकयन्त्रणादिकी प्राप्ति कराकर महान् दुःखके हेतु बन जाते हैं।

इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि अज्ञानी मनुष्य जब दूसरेके पास अपनेसे अधिक भोग-सामग्री देखता है, तब उसके मनमे ईर्ष्यांकी आग जल उठती है और वह उससे जलने लगता है।

सुखरूप समझकर भोगे हुए विषय कहीं प्रारम्थवश

न2 हो जाते हैं तो उनके संस्कार बार-बार उनकी स्मृति कराते हैं और मनुष्य उन्हें याद कर-करके शोकमग्न होता, रोता-बिल्खता और पछताता है। इन सब वातोंपर विचार करनेमें यही मिद्ध होता है कि विपयोंके संयोगमे प्राप्त होने-बाले भोग वास्तव में सर्वथा दु: खके ही कारण हैं, उनमें सुखका लेश भी नहीं हैं। अज्ञानवश भ्रममें ही वे सुखक्प प्रतीत होते हैं। इसीलिये उनको भगवान्ने केवल दु:खके हेतु' बतलाया है।

प्रश्न—भौगोंको 'आदि-अन्तवालं' वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इन्द्रियोंके भोगोंको स्वप्नकी या विज्ञर्कार्की चमक की भौति अनित्य और क्षणभङ्कर वनकानेके लिये ही उन्हें 'आदि-अन्तवाले'कहा गया है। वस्तुतः इनमें सुख है ही नहीं; परन्तु यदि अज्ञानवश सुखक्त प्रतीत होनेके कारण कोई इन्हें किसी अंशमें सुखके कारण मानें, तो वह सुख भी नित्य नहीं है, क्षणिक ही है। क्योंकि जा वस्तु स्वयं अनित्य होती है, उसमे नित्य सुख नहीं मिल सकता। दूसरे अध्यायके चौदहवें श्लोकमें भी भगवान्ने इन्द्रियोंके विषयोंको उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण अनित्य बतलाया है।

प्रश्न-यहाँ अर्जुनको भगत्रान्ने 'कौन्नेय' सम्बोधन देकर क्या सूचित किया है ?

उत्तर—अर्जुनकी माता कुन्तीदेवी बड़ी ही बुद्धिमती, संयमशील, विवेकवती और विषय-भोगोंसे विरक्त रहनेवाली थीं; नारी होनेपर भी उन्होंने अपना सारा जीवन वैराग्ययुक्त धर्माचरण और भगवान्की भक्तिमें ही बिताया । अतएव इस सम्बोधनसे भगवान् अर्जुनको माता कुन्तीके महत्त्वकी याद दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि 'अर्जुन! तुम उन्हीं धर्मशीला कुन्तीदेवीके पुत्र हो, तुम्हारे लिये तो इन विपयोंमें आसक्त होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है !'

प्रश्न-अज्ञानी मनुष्य विषय-मोगोंमें रमता है और विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, इसमें क्या कारण है ?

उत्तर-विषय-भोग वास्तवमें अनित्य, क्षणभङ्गुर और दु:खरूप ही हैं, परन्तु विवेकहीन अज्ञानी पुरुष इस बातको न जान-मानकर उनमें रमता है और भाँति-भाँतिके क्लेश भोगता है; परन्तु बुद्धिमान् वित्रेकी पुरुप उनकी अनित्यता और क्षणमङ्गुरतापर विचार करता है तथा उन्हें काम-क्रोध, पाप-ताप आदि अनथेंमिं हेतु समझता है और उनकी आसक्तिके त्यागको अक्षय सुखकी प्राप्तिमे कारण समझता है इसलिये वह उनमें नहीं रमता।

सम्बन्धः-विषयः भोगोको काम-क्रोधादिके निमित्तसं दुःखके हेतु बतलाकर अब मनुष्यशरीरका महत्त्व दिखलाते हुए भगवान् काम-क्रोधादि दुर्जय शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले पुरुषकी प्रशंसा करते हैं---

## शक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्। कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३॥

जो साधक इस मनुष्यदारीरमें, दारीरका नादा होनेसे पहले-पहले ही काम-कोधसे उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है ॥ २३ ॥

प्रश्न—यहाँ •इह' और •एव' इन अव्ययोंका प्रयोग किस अभिप्रायमें किया गया है ∶

उत्तर-इन दोनोंका प्रयोग मनुष्यशरीरका महत्त्व प्रकट करनेके लिये किया गया है । विवादि योनियोंने विलासिता और भोगोंकी भरमार है तथा तिर्यगादि योनियोंने जड़ताकी विशेषता है; अत ख़ उन सब योनियोंने काम-कोधपर विजय प्राप्त करनेका साधन नहीं हो सकता । 'इह' और 'एव' का प्रयोग करके मगवान् मानो सावधान करते हुए कहते हैं कि शरीर-नाशके पहले-पहले इस मनु यशरीरमें ही साधन-में तत्पर होकर काम-कोधके वेगको शान्तिके साथ सहन करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये । असावधानी और लापरवाहींने पदि यह दुर्लम मनु धनीवन विषय-भोगोंके बरोरने और भोगनेमे हो बीत गया तो फिर सिर धन-धनकर पछताना पड़ेगा ।

केनोपनिपद्ने कहा है----

इह चेरवेदीदथ मत्यमित न चेदिहावेदीत्महती विनष्टिः । (२ । ५ )

अर्थात् भ्यदि इस मनुष्यशरीरमें ही भगवान्को जान लिया तो अच्छी बात हैं, यदि इस शरीरमें न जाना तो बड़ी भारी हानि है ।' प्रश्न-'प्राक्शरिरिवमोक्षणात्' का क्या अभिप्राय है ? उत्तर-इसमे यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान् है—इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं कि यह किम क्षणमें नष्ट हो जायगा; इसिलये मृत्युकाल उपस्थित होनेसे पहले-पहले ही काम-कोधपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये, साथ ही साधन करके ऐमी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये जिसमे कि बार-बार घोर आक्रमण करनेवाले ये काम-क्रांधरूपी महान् शत्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवनमें कभी विचलित ही न कर सक्तें। जैमे समुद्रमें सब निद्योंके जल अपने-अपने वेगसहित विलीन हो जाते है, वैमे ही ये काम-क्रोधादि शत्रु अपने वेगसहित विलीन होकर नष्ट ही हो जायँ—ऐसा प्रयत्न करना चाहिये।

प्रश्न—काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेग क्या हैं ! और उन्हें सहन करनेमे समर्थ होना किसे कहते है !

उत्तर—( पुरुषके लिये ) स्त्री, ( स्त्रीके लिये ) पुरुष, (दोनोंहीके लिये) पुत्र, धन, मकान या स्वर्गादि जो कुछ भी देखे-सुने हुए मन और इन्द्रियोंके विषय हैं, उनमे आसिक्त हो जानेके कारण उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा होती है, उसका नाम 'काम' है और उसके कारण अन्त:करणमें होनेवाले नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पोंका जो प्रवाह है, वह कामसे उत्पन्न होनेवाला 'वेग'है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और इन्द्रियों-के प्रतिकृत विषयों की प्राप्ति होनेपर अथवा इट-प्राप्तिकी इच्छा-पूर्तिमें बाधा उपस्थित होनेपर उस स्थितिके कारणभूत पदार्थ या जं. बोंके प्रति द्वेषभाव उत्पन्न होकर अन्तः करणमें जो 'उत्ते जना 'का भाव आता है, उसका नाम 'क्रोध' है; और उस को धके कारण होनेवाले नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पों-का जो प्रवाह है, वह को धसे उत्पन्न होनेवाला वेग है। इन वेगोंको शान्तिपूर्वक सहन करनेकी अर्थात् इन्हें कार्यान्वित न होने देनेकी शक्ति प्राप्त कर लेना ही, इनको सहन करनेमें समर्थ होना है।

प्रश्न - यहाँ • युक्तः ? विशेषण किसके लिये दिया गया है ? उत्तर—बार -बार आक्रमण करके भी काम-क्रोधादि शत्रु जिसको विचलित नहीं कर सकते—इस प्रकार जो काम-क्रोध-के वेगको सहन करनेमें समर्थ है , उस मन-इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले सांख्ययोगके साथक पुरुषके लिये ही • युक्तः ' विशेषण दिया गया है ।

प्रभ-ऐसे पुरुषको 'सुखी' कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-संसारमें सभी मनुष्य सुख चाहते हैं,परन्तु वास्त-विक सुख क्या है और कैसे मिलता है इस बातकों न जाननके कारण वे भ्रमसे भागोंने ही सुख समझ बैठते हैं, उन्हींकी कामना करते हैं और उन्हींको प्राप्त करनेकी चेटा करते हैं। उसमें बाधा आनेपर वे क्रोधके वश हो जाते हैं। परन्तु नियम यह है कि काम-कोधके वशमें रहनेवाला मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामनाके वश है, वह स्री-पुत्र और धन-मानादिकी प्राप्तिके लिये और जो क्रोधक वश है वह दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये भाँति-भाँतिके अनर्थों में और पापोमे प्रवृत्त होता है। परिणाममें वह इस छोकमें रोग, शोक, अपमान, अपयश,आकुलता, भय,अशान्ति,उद्देग और नाना प्रकारके तापोंको तथा परलोकमें नरक और पशु-पक्षी, कृमि-कीटादि योनियोंने भाँति-भाँतिके क्रेशोंको प्राप्त होता है। (१६। १८, १९,२०) इस प्रकार वह सुखन पाकर सदा दुःख ही पाता है। परन्तु जिन पुरुषोंने भोगोंको दु:खके हेतु और क्षणभङ्कर समझकर काम-क्रोधादि रात्रुओंपर भलीभाँति

विजय प्राप्त कर ही है और जो उनके पंजेसे पूर्णरूपेण छूट गये हैं, वे सदा सुखी ही रहते हैं। इसी अभिप्रायसे ऐसे पुरुष-को 'सुखी' कहा गया है।

प्रश्न—यहाँ 'नरः' इस पदका प्रयोग किस्रालिये किया गया है ?

उत्तर—सचा 'नर' वही है जो काम-कोधादि दुर्गुणोंको जीतकर मोगोंने वैराग्यवान् और उपरत होकर सचिदानन्द-घन परमात्माको प्राप्त कर ले। 'नर' शब्द वस्तुतः ऐसे ही मनुष्यका वाचक है, फिर आकारने चाहे वह खी हो या पुरुष! अज्ञानविमोहित मनुष्य आसक्तिवश आपातरमणीय विपयोंके प्रलोमनमें फॅसकर परमात्माको मूल जाता है और काम-कोधादिके परायण होकर नीच पशुओं और पिशाचोंकी माँति आहार, निद्रा, मेथुन और कलहमें ही प्रवृत्त रहता है। वह 'नर' नहीं है, वह तो पशुसे भी गया-धीता बिना सींग-पूँछका अशोभन, निकम्मा और जगत्को दुःग्व देनेवाला जन्तुविशेष है। परमात्माको प्राप्त सचे 'नर'के गुग और आचरणको लक्ष्य बनाकर जो साधक काम-कोधादि शत्रुओपर विजय प्राप्त कर चुकते हैं वे भी 'नर' ही है, इसी भावने यहाँ 'नर' शब्दका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—जिसने काम-क्रोबको जीत लिया है तथा जिसे 'युक्त' और 'सुबी'कहा गया है, उस पुरुपको साधक ही क्यों मानना चाहिये! उसे सिद्ध मान लिया जाय तो क्या हानि है!

उत्तर – केवल काम-क्रांथपर विजय प्राप्त कर लेनेमात्रसे ही कोई सिद्ध नहां हो जाता (१६।२२)। सिद्धमें तो काम-क्रोंथादिकी गन्थ भी नहीं रहती। यह बात इसी अध्याय-के ल्व्बीसवें श्लोंकने भगवान्ने कही हैं। फिर यहां उमे सुखीं ही बतलाया गया है, यदि वह 'अक्षय सुख'को प्राप्त करनेवाला सिद्ध पुरुप होता तो उसके लिये यहाँ 'प्रम सुखी' या अन्य कोई विलक्षण विशेषण दिया जाता। यहाँ वह उसी 'साल्विक' सुखका अनुभव करनेवाला पुरुप है जो इक्कीसवें श्लोंकके पूर्वार्द्धके अनुसार प्रमात्माके ध्यानमें प्राप्त होता है। इसलिये इस श्लोंकने वर्णित पुरुपको साधक ही समझना चाहिये।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे बाह्यविषयभोगोंको क्षणिक और दुःखोंका कारण समझकर तथा आसक्तिका त्याग करके जो काम-कोधपर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्ययोगीकी अन्तिम स्थितिका फलसहित वर्णन किया जाता है—

#### योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तःर्योतिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥

जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही झानवाला है, वह सिद्धदानन्द्रधन परब्रह्म परमात्माके साथ पकीभावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ २४॥

प्रश्न-'अन्त.सुखः' का क्या भाव है ?

उत्तर-यहाँ 'अन्तः' शब्द सम्पूर्ण जगत्के अन्तः स्थित परमात्माका वाचक है, अन्तः करणका नहीं । इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुप बाह्य विषयभोगरूप सांसारिक सुखोंको खप्नकी भाँति अनित्य समझ छेनेके कारण उनको सुख नहीं मानता; किन्तु इन सबके अन्तः स्थित परम आनन्द्रखरूप परमात्मामें ही 'सुख' मानता है, वही 'अन्तः सुखः' अर्थात् परमात्मामें ही सुख्वाला है।

प्रभ-'अन्तरारामः' कहनेका क्या अर्थ है ?

उत्तर—जो बाय विषय-भोगोंने सत्ता और सुख-बुद्धि न रहनेके कारण उनमे रमण नहीं करता, इन सबमें आसक्ति-रहित होकर केवल परमात्मान ही रमण करता है अर्थात् परमानन्दस्वरूप परमात्माका ही निरन्तर अभिन्नभावसे चिन्तन करता रहता है, वह 'अन्तराराम' कहलाता है।

प्रश्न-१अन्तर्स्थातिः का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-परमात्मा समन्त ज्योतियोंकी भी परम ज्योति हैं (१३ । १७ )। सम्पूर्ण जगत् उसीके प्रकाशित हैं। जो पुरुष निरन्तर अभिन्नभावि ऐसे परम ज्ञानखरूप परमात्माका अनुभव करता हुआ उसीमें स्थित रहता है, जिसकी दृष्टिमें एक विज्ञानानन्दखरूप परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी बाद्य दृश्य वस्तुकी भिन्न सत्ता ही नहीं रही है, वहीं अन्तज्योंति है।

जिनकी दृष्टिमे यह सारा जगत् सत्य भासता है, निद्रा-वश खप्त देखनेवालोंकी भाँति जो अज्ञानके वश होकर दृश्य-जगत्का ही चिन्तन करते रहते हैं, वे 'अन्तर्ज्योति' नहीं हैं ? क्योंकि परम ज्ञानखरूप परमात्मा उनके लिये अदृश्य है । प्रश्न-यहाँ • एव'का क्या अर्थ है और उसका किस शब्द-के साथ सम्बन्ध है ?

उत्तर-यहाँ 'ण्व' अन्यकी व्यावृत्ति करनेवाला है। तथा इसका सम्बन्ध 'अन्त सुखः', 'अन्तरारामः' और 'अन्तज्योतिः' इन तीनों के साथ है। अभिप्राय यह है कि बाद्य दश्यप्रपद्म ये उस योगीका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि वह प्रमात्माम ही सुख, रित और ज्ञानका अनुभव करता है।

प्रध-- 'ब्रह्ममृतः' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ 'ब्रह्ममूतः' पद सांख्ययोगीका विशेषण हैं। सांख्ययोगका साधन करनेवाला योगी अहंकार, ममता और काम-कोधादि समस्त अवगुणोंका ध्याग करके निरन्तर अभिन्नभावने परमात्माका चिन्तन करते-करते जब ब्रह्मरूप हो जाता है, जब उसका ब्रह्मके साथ किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं रहता, तब इस प्रकारकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त सांख्य-योगी 'ब्रह्ममूत' कहलाता है।

प्रश्न—'ब्रह्मनिर्वाणम्' यह पद किसका वाचक है और उसकी प्राप्ति क्या है !

उत्तर—'ब्रह्मिनर्वाणम्' पद सिंद्यानन्द्यन, निर्जुण, निराकार, निर्विकच्य एवं शान्त परमात्माका वाचक है और अभिन्नभावसे प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य-योगीकी जिस अन्तिम अवस्थाका 'ब्रह्मभूत' शब्दसे निर्देश किया गया है, यह उसीका फल है! श्रुतिमें भी कहा है—'ब्रह्मेंय सन् ब्रह्मायोति' (बृहदारण्यक उ० ४। ४। ६) अर्थात् 'वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है।' इसीको परम शान्तिकी प्राप्ति, अक्षय सुखकी प्राप्ति, ब्रह्मप्राप्ति, मोक्षप्राप्ति और परमगतिकी प्राप्ति कहते है।

सम्बन्ध-इस प्रकार जो परमक्ष परमात्माको प्राप्त हो गये हैं, उन पुरुषोंके लक्षण दो श्लोकोंमें बतलाते हैं-

लभन्ते ब्रह्मनिबीणमृषयः क्षीणकल्मषाः।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥२५॥

जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके सब संशय झानके द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चलभावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥

प्रश्न-यहाँ 'क्षीणकल्मषाः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस जन्म और जन्मान्तरमें किये हुए कमीं के संस्कार, राग-द्वेपादि दोष तथा उनकी वृत्तियों के पुञ्ज, जो मनुष्यके अन्तः करणमें इकट्ठे रहते हैं, बन्धनमें हेतु होने के कारण सभी कन्मय—पाप हैं। परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर इन सबका नाश हो जाता है। फिर उस पुरुपके अन्तः करणमें दोपका लेशमात्र भी नहीं रहता। इस प्रकार भाल' दोपका अभाव दिखलाने के लिये 'क्षीणकल्मपाः' विश्वाप दिया गया है।

प्रश्न—'छिन्नहेंधाः' निशेषणका क्या अभिष्राय है ? उत्तर—'द्वेध' शब्द संशय या दुविधाका वाचक है, इस-का कारण हैं—अज्ञान । परमात्माके खरूपका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर सम्पूर्ण संशय अपने कारण अज्ञानके सहित नष्ट हो जाते हैं। परमात्माको प्राप्त ऐसे पुरुषके निर्मल अन्तः-करणमें छेशमात्र भी निशेष और आवरणक्षी दोष नहीं रहते। इसी भावको दिखलानेके लिये 'छिन्नद्वेधाः' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-'यतात्मानः' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—जिसका वशमें किया हुआ मन चञ्चळता आदि दोषोंसे सर्वथा रहित होकर परमात्माके खरूपमे तद्रूप हो जाता है उसको 'यतात्मा' कहते हैं।

प्रभ-'सर्वभूतहिते रताः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-परमात्माका अपरोक्ष ज्ञान हो जानेके बाद अपने-परायेका भेद नहीं रहता, फिर उसकी सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मबुद्धि हो जाती है। इसिलिये अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने शरीरको आत्मा समझकर उसके हिता रत रहता है, बैसे ही सबमें समभावये आत्मबुद्धि होनेके कारण ज्ञानी महापुरुष स्वाभाविक ही सबके हितने रत रहता है। इसी भावको दिखलानेके लिये 'सर्वभूतिहते रता.'विशेषण दिया गया है।

यह कथन भी लोकट्रष्टिये केवल ज्ञानीके आदर्श व्यवहारका दिग्दर्शन करानेके लिये ही है। वस्तुतः ज्ञानीके निश्चयम न तो एक ब्रह्मके अतिरिक्त सर्व भृतोंकी पृथक् सत्ता ही गहती है और न वह अपनेको सबके हितमें गत रहनेवाला ही समझता है।

उत्तर-गत्यर्थक 'ऋष्' धानुका भावार्थ ज्ञान या तत्त्वार्थ-दर्शन है। इसके अनुसार यथार्थ तत्त्वको भन्छभाँति समझनेवालेका नाम 'ऋषि' होता है। अत्रण्य यहाँ 'ऋषि' का अर्थ ब्रश्चवेत्ता ही मानना ठीक है। 'क्षीणकत्मपाः', 'छिन्नद्वेवाः' और 'यतात्मानः' विशेषण भी इसी अर्थका समर्थन करते हैं।

श्रुति कड्ती है---

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंदायाः । क्षीयन्ते चाम्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टं परावरे ॥

( मुण्डक उ० २ | २ | ८ )

अर्थात् 'परावरस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार हो जाने-परइस ज्ञानी पुरुषके हृदयकी प्रन्थि खुळ जाती है, सम्पूर्ण संशय न 2 हो जाते हैं और समस्त कर्मीका क्षय हो जाता है।'

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६॥

काम-कोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण हैं ॥ २६ ॥

प्रश्न-काम-कोधमे रहित बतलानेका क्या अभिप्राय है ? क्या जानी महात्माके मन-इन्द्रियोद्दारा काम-क्रोधकी कोई किया ही नहीं होती ?

उत्तर-ज्ञानी महापुरुषोंका अन्तःकरण सर्वथा परिशुद्ध हो जाता है, इसलिये उसमें काम-क्रोधादि विकार लेशमात्र भी नहीं रहते । ऐसे महात्माओंके मन और इन्द्रियोंद्वारा जो कुछ भी किया होती है, सब खाभाविक हा दूसरोंके हितके लिये ही होती है। व्यवहारकालमें आवश्यकतानुमार उनके मन और इन्द्रियोंद्वारा यदि शास्त्रानु कृत काम-क्रोवका वर्ताव किया जाय तो उसे नाःकमें स्वाँग धारण करके अभिनय करनेवालेके बर्तावके सहश केवल लोकसंग्रहके लिये लीला-मात्र ही समझना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'यति' शब्दका क्या अर्थ है ?

उत्तर-मल,विश्लेप और आवरण --ये तीन दोप ज्ञानमें

महान् प्रतिवन्धकरूप होते हैं। इन तीनों दोषोंका सर्वथा अभाव ज्ञानीव ही होता है। यहाँ 'कामकोधवियुक्तानाम्' से मलदोपका, ध्वतचेतमाम् भे विजयदोषका और भविदितात्म-नाम्' से आवरणदोपका सर्वथा अभाव दिग्वलाकर परमात्मा-के पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति वतलायी गयी है। इसलिये यिति' शब्द-का अर्थ यहाँ सांख्ययोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त आत्म-संयमी तत्त्वज्ञानी मानना उचित है।

प्रश्न-ज्ञानी पुरुषोंके ठिये सब ओरमे ज्ञान्त परब्रह्म ही परिपूर्ण हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महापुरुषोंके अनुभवमें ऊपर-नाचे बाहर-भीतर यहाँ-वहाँ सर्वत्र नित्य-निरन्तर एक विज्ञानानन्दयन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान हैं-एक अद्वितीय परमात्माक सिवा अन्य किसी भी पदार्थकी सत्ता हीं नहीं हैं इसी अभिप्रायमें कहा गया है कि उनके लिये सभी ओरसे परमात्मा ही परिपूर्ण हैं।

सम्बन्ध-कर्पयोग और मांख्ययोग---दोनों साधनोंद्वारा परमात्माकी प्राप्ति और परमात्माको प्राप्त महापुरुपोंके लक्षण कहे गये। उक्त दोनों ही प्रकारंक साधकोंक लिये वैराग्यपूर्वक मन-इन्द्रियोको वशमें करके ध्यानयोगका साधन करना उपयोगी है; अतः अत्र संद्रोमें फलमहित ध्यानयोगका वर्णन करते हैं-

> रपर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्रश्जश्चेवान्तरे प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणा ॥ २७॥ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः

> विगतेच्छाभयकोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ २८॥

बाहरके विषयमोगोंको न चिन्तन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भृकुटीके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाल प्राण और अपानवायुको सम करके, जिसकी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि जीती हुई हैं-ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है ॥२७-२८॥

अभिप्राय है ?

कालमें चना आ रहा है और उसके अन्तःकरणमें उनके आसिक्त और कामनाकी आग मङ्काने रहते हैं। इसिलिये

प्रश्न-बाहरके विषयोंको बाहर निकालनेका क्या असंख्य चित्र भरे पड़े हैं। विषयोंमें सुम्बबुद्धि और रमणीय-बुद्धि होनेके कारण मनुष्य अनवरत विषय-चिन्तन करता उत्तर—बाह्य विषयोंके साथ जीवका सम्बन्ध अनादि- रहता है और पूर्वसिद्धत संस्कार जग-जगकर उसके मनमें किसी भी समय उसका चित्त शान्त नहीं हो पाता। यहाँतक कि वह कभी, उपरसे विषयोंका त्याग करके एकान्त देशमें ध्यान करनेको बैठता है तो उस समय भी, विषयोंके संस्कार उसका पिण्ड नहीं छोड़ते। इसलिये वह परमात्माका ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है —िनरन्तर होनेवाला विषय-चिन्तन। और यह विषय-चिन्तन तबतक बंद नहीं होता, जबनक विषयोंमें सुखबुद्धि बनी है। इसलिये यहाँ भगवान कहते हैं कि विवेक और वंशायके बलसे सम्पूर्ण बाह्य-विषयोंको क्षणभङ्गर, अनित्य, दुःखमय और दुःखोंके कारण समझकर उनके संस्काररूप समस्त चित्रोंको अन्तः करणसे निकाल देना चाहिये—-उनकी स्मृतिको सर्वथा नष्ट कर देना चाहिये; तभी चित्त सुस्थिर और प्रशान्त होगा।

प्रश्न-नेत्रोंकी दृष्टिको भुकुरीके बीचमें लगानेके लिये क्यों कहा ?

उत्तर—नेत्रोंके द्वारा चारों ओर देखते रहनेमे तो ध्यान-में खाभाविक ही विश्व—विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेनेसे आलस्य और निदाके वश हो जानेका भय है। इसीलिये ऐसा कहा गया है।

इसके सिवा योगशास्त्रसम्बन्धी कारण भी हैं। कहते हैं कि मृकुटीके मध्यमें द्विदल आज्ञाचक है। इसके समीप ही सप्त कोश हैं, उनमें अन्तिम कोशका नाम उन्मनी' है; वहाँ पहुँच जानेपर जीवकी पुनसकृति नहीं होती। इसीलिये योगीसण आजाचकमें दृष्टि स्थिर किया करते हैं।

प्रश्न—यहाँ 'प्राणापानी' प्राण और अपानवायुके माथ 'नासाभ्यन्तर चारिणौ' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहाँ प्राण और अपानकी गतिको सम करनेके लियेकहा गया है, निक उनकी गतिको रोकनेके लिये। इसी कारण 'नासाभ्यन्तरचारिणी' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-प्राण और अपानको सम करना क्या है और उनको किस प्रकार सम करना चाहिये ?

उत्तर-प्राण और अवानकी खाभाविक गति विपम है। कभी तो वे वाम नासिकामें विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिकामें। वाममें चलनेको इडानाडीमें चलना और दक्षिणमें चलनेको पिङ्गलामें चलना कहते हैं। ऐसी अवस्थामें मनुष्यका चित्त चग्नल रहना है। इस प्रकार विषमभावसे विचरनेवाले प्राण और अपानकी गतिको दोनों नासिकाओं में समानभावसे कर देना उनको सम करना है। यही उनका सुष्रगानमें चलना है। सुष्रगानाडीपर चलते समय प्राण और अपानकी गति बहुत हो सूक्ष्म और शान्त रहती है। तब मनकी चञ्चलता और अशान्ति अपने-आप ही नए हो जाती है और वह सहज ही परमात्माके ध्यानमें लग जाता है।

प्राण और अपानको सम करनेके लिये पहले बाम नासिकाये अपानवायुको भीतर ले जाकर प्राणवायुको दक्षिण नासिकाये वाहर निकालना चाहिये। फिर अपान-वायुको दक्षिण नासिकासे भीतर ले जाकर प्राणवायुको बाम नासिकाये बाहर निकालना चाहिये। इस प्रकार प्राण और अपानके सम करनेका अभ्यास करते समय परमात्माके नाम-का जप करते रहना तथा वायुको वाहर निकालने और भीतर ले जानेमे ठीक वरावर समय लगाना चाहिये और उनकी गतिको ममान और मूक्ष्म करते रहना चाहिये। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते-करने जब दोनोंकी गति सम, शान्त और स्क्ष्म हो जाय, नासिकाके बाहर और भीतर कण्ठादि देशमें उनके स्थर्भका ज्ञान न हो, तब समझना चाहिये कि प्राण और अपान सम और मुक्ष्म हो गये हैं।

प्रश्न-इन्द्रिय, मन और बुद्धिको जीतनेका क्या खरूप है ! और उन्हें केंमे एवं क्यों जीतना चाहिये !

उत्तर-इन्द्रियाँ चाहे जय, चाहे जिस विषयमें खच्छन्द चर्ला जाती हैं, मन सरा चञ्चल रहता है और अपनी आरत-को छोड़ना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि एक परम निश्चयपर अटल नहीं रहती-यही इनका खतन्त्र या उच्छूक्कल हो जाना है। विवेक और वैराम्यपूर्वक अभ्यासद्वारा इन्हें सुश्कक्कल, आज्ञाकारी और अन्तर्मुखीया भगवितृष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेनेपर इन्द्रियाँ खच्छन्दतासे विषयों में नरमकर हमारे इच्छानुसार जहाँ हम कहेंगे वहीं रुकी रहेंगी, मन हमारे इच्छानुसार एकाग्र हो जायगा और बुद्धि एक इप्ट निश्चयपर अचल और अटल रह सकेगी। ऐसा माना जाता है और यह ठीका ही है कि इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर लेनेसे प्रत्याहार (इन्द्रियन्तियोंका संयत होना), मनको बशमें कर लेनेपर धारणा (चित्तका एक देशमें स्थिर करना) और बुद्धिको अपने अधीन बना लेनेपर ध्यान (बुद्धिको एक ही निश्चयपर अचल रखना) सहज हो जाता है। इसलिये ध्यानयोगमें इन तीनोंको वशमें कर लेना बहुत ही आवश्यक है।

प्रभ-'मोक्षपरायणः' पर किसका वाचक है ?

उत्तर—जिसे परमात्माकी प्राप्ति, परमगित, परमपदकी प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं उसीका नाम मोक्ष है। यह अवस्था मन-वाणीसे परे हैं। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थितिमें मनुष्य सदाके छिये समस्त कर्मबन्धनोमे सूर्वथा छूटकर अनन्त और अद्वितीय परम कन्यागख़रूप और परमानन्दस्र हो जाता है। इस मोक्ष या परमात्माकी प्राप्तिके छिये जिस मनुष्यने अपने इन्द्रिय, मन और बुद्धिको सब प्रकारमे तन्मय बना दिया है, जो नित्य-निरन्तर परमात्माकी प्राप्तिके प्रयक्षमें ही संछन्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवळ परमात्माको ही प्राप्त करना है और जो परमात्मान सिवा किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेयोग्य नहीं समझता, वहीं भोक्षपरायण है।

प्रश्न-यहाँ भान: 'पद किसके लिये आया है !

उत्तर—'मुनि' मननशीलको कहते हैं, जो पुरुष ध्यान-कालकी भाँति व्यवहारकालमें भी-—परमान्माकी सर्व-व्यापकताका दह निश्चय होनेके कारण—सदा परमान्माका ही मनन करता रहता हैं; वहीं 'मुनि' हैं। प्रश्न--'विगतेच्छाभयकोधः' इस विशेषणका अभिप्राय क्या है ?

उत्तर-इच्छा होती है किसी भी अभावका अनुभव होनेपर, भय होता है अनिष्टकी आशंकासे तथा क्रोध होता है कामनामें विव्न पड़नेपर अथवा मनके अनुकृछ कार्य न होनेपर । उपर्युक्त प्रकारमे ध्यानयोगका साधन करते-करते जो पुरुष मिद्ध हो जाता है, उसे सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा परमात्माका अनुभव होता है, वह कहीं उनका अभाव देखता ही नहीं; फिर उसे इच्छा किम बातकी होती? जब एक प्रमात्माके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं और नित्य सत्य सनातन अनन्त अविनाशी परमात्माके खरूपमें कभी कोई च्युति होती ही नहीं, तब अनिएकी आशंकाजनित भय भी क्यों होने लगा ? और परमात्माकी नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति हो जानेके कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं, तब क्रोच भी किसपर और कैंमे हो? अतरब इस स्थितिमें उसके अन्तःकरणमें न तो व्यवहारकालमें और न स्वप्नमें, कर्मा किसी अवस्थामें भी, किसी प्रकारकी इच्छा ही उत्पन्न होती है, न किसी भी घटनासे किसी प्रकारका भय ही होता हैं और न किसी भी अवस्थामें कोब ही उत्यन्न होता है।

प्रश्न—यहाँ 'एव' का प्रयोग किस अर्थमें है और ऐसा पुरुष 'सदा मुक्त ही है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'एव' यह अन्यय निश्चयका बोधक है। जो महा-पुरुष उपर्युक्त साधनोंद्वारा इच्छा, भय और कोधसे सर्वधा रहित हो गया है, वह ध्यानकालने या न्यवहारकालने, शरीर रहते या शरीर छूट जानेपर, सभी अवस्थाओं सदा मुक्त ही है—संसारबन्धन से सदाके लिये सर्वधा छूटकर परमात्मा-को प्राप्त हो चुका है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

सम्बन्ध — अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हु! भगवान्ने कर्मयोग और सांख्ययोगके स्वस्त्रका प्रतिपादन करके दोनों साधनोंद्वारा परमात्माकी प्राप्ति और सिद्ध पुरुषोंकेलक्षण वतलाये। पिर दोनो निष्ठाओंक लिये उपयोगी होनेसे ध्यानयोग-का भी संक्षेपमें वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन, इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके कर्मयोग, सांख्ययोग या ध्यान-योगका साधन करनेमें अपनेको समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधकके लिये सुगमतासे परमपदकी प्राप्ति करानेवाले भक्ति-भोगका संक्षेपमें वर्णन करते हैं—

## भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९॥

मेरा भक्त मुझको सब यह और तपांका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुद्धद् अर्थात् स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्त्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ॥२९॥

प्रश्न-- 'यज्ञ' और 'तप'से क्या समझना चाहिये, भगवान् उनके भोक्ता कँसे हैं और उनको भाका जाननेसे मनुप्यको शान्ति कँसे मिळती हैं !

उत्तर-अहिंसा, सत्य आदि धर्मीका पालन, देवता, ब्राह्मण, माता-पिता आदि गुरुजनोंका सेवन-पूजन, दीन-दुखी, गरीब और पीड़ित जीवोकी स्नेह और आदरयुक्त सेवा और उनके दु:खनाशके लिये किये जानेवाले उपयुक्त साधन एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी राभ कर्म हैं, सभीका समावेश 'यज्ञ' और 'तप' शब्दोंमें समझना चाहिये। भगवान् सबके आत्मा हैं (१०।२०) अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन-दुखी आदिके रूपमे स्थित होकर भगवान् ही समस्त सेवा-पूजादि प्रहण कर रहे हैं । इसलिये वे समस्त यज्ञ और तपाँक भोक्ता हैं (९।२४)। भगवान्के तत्त्व और प्रभावको न जाननेके कारण ही मनुष्य जिनकी मेवा-पूजा करते हैं। उन देव-मनुष्यादिको ही यज्ञ और मेत्रा आदिक भाक्ता समझते हैं, इसीसे वे अल्प और विनाशी फलके भागी होते हैं( ७ । २३) उनको यथार्थ शान्ति नहीं मिलती ; परन्तु जो पुरुष भगवान्-केतत्त्व और प्रभावको जानता है,वह सबके अंदर आत्मरूपमे विराजित भगवानको ही देखता है। इस प्रकार प्राणिमात्रम भगवद्बुद्धि हो जानेके कारण जब वह उनकी सेवा करता है, तब उसे यही अनुभव होता है कि मैं देव-त्राक्षण या दीन-दृखी आदिके रूपमें अपने परम पूजनीय, परम प्रमास्यद सर्वत्यापी श्रीभगवान्की ही सेवा कर रहा हूँ।

मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सम्मान्य समझता है। जिसमे थोड़ी भी श्रद्धा-भक्ति होती है। जिसके प्रति कुछ भी आन्तरिक सच्चा प्रेम होता है। उसकी सेवामें उसको बड़ा भारी आनन्द और विलक्षण शान्ति मिलती है। क्या पितृभक्त पुत्र अपने पिताकी, स्नेहमथी माता पुत्रकी और प्रेमप्रतिमा प्रती अपने पतिकी सेवा करनेमें कभी थकते हैं ? क्या सचेशिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गृह या प्यदर्शक महात्माकी सेवासे किसी भी कारणसे हटना चाहते हैं ! जो पुरुष या स्री जिनके लिये गीरव, प्रभाव या प्रेमके पात्र होते हैं, उनकी सेवाके लिये उनके अंदर क्षण-क्षणमें नयी-नयी उत्साह-लहरी उत्पन्न होती है;ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवाकी जाय उतनी ही थोड़ी है। वे इस मेवासे यह नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं; उनके मनमें इस सेवासे अभि-मान नहीं उल्पन्न होता, वरं ऐसी सेवाका अवसर पाकर वे अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही मेबा बनती है, उनमे उतनी ही विनयशीलता और सन्त्री नम्रता बढ़ती है। वे अहसान तो क्या करे, उन्हें पद-पद्पर यह डर रहता है कि कहीं हम इस सीमाग्यमे बिह्नत न हो जायँ। वेऐसा इसीलिये करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्तमे अपूर्व शान्तिका अनुभव होता है;परन्तु यह शान्ति उन्हें सेवासे हटा नहीं देती;क्योंकि उनका चित्त निरन्तर आनन्दातिरेक्षेम छलकता रहता है ओर व इस आनन्दसे न अघाकर उत्तरांत्तर अधिक-से-अधिक मेत्रा ही करना चाहते हैं।

जब सांसारिक गौरव,प्रभाव और प्रममें सेवा इतनी सची, इतनी लगनभरी और इतनी शान्तिप्रद होती है, तब भगवान्-का जो भक्त सबके रूपमें अखिल जगत्के प्रमप्ज्य, देवाधि-देव, सर्वशक्तिमान्, पर्म गौरव तथा अचिन्त्य प्रभावके नित्य धाम अपने परम प्रियतम मनवान्को पहचानकर अपनी विशुद्ध सेवाबृत्तिको हुउपके सच्चे विधास और अविरल प्रमकी निरन्तर उन्हींकी और बहनेवाली प्वित्र और सुधामयी मधुर धारामें पूर्णतया डुबा-डुवाकर उनकी पूजा करता है, तब उसे कितना और कैसा अलैकिक आनन्द तथा कितनी और कैसी अपूर्व दिव्य शान्ति मिलती होगी—इस बातको कोई नहीं बतला सकता। जिनको भगवत्क्रपाये ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, वे ही वस्तुत: इसका अनुभव कर सकते हैं।

प्रश्न-भगवान्को 'सर्वेलोकमहेश्वर' समझना क्या है। और ऐसा समझनेवालेको शान्ति केंसे मिलती है!

उत्तर-इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्माण्डों भें अपने-अपने ब्रह्माण्डका नियन्त्रण करनेवाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान् उन सभीके स्वामी और महान् ईश्वर हैं। इसीसे श्रुतिमें कहा है— 'तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्''उन ईश्वरोंके भी परम महेश्वरको' ( स्वेताश्वतर उ० ६। ७)। अपनी अनिर्वचनीय मायाशक्तिद्वारा भगवान् अपनी लीलामे ही मम्पूर्ण अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और मंहार करते हुए सक्को यथायोग्य नियन्त्रणमें रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान्को सर्वशक्तिमान्, सर्वनियन्ता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वरेश्वर समझना ही उन्हें 'सर्वलोकमहेश्वर' समझना है।

इस प्रकार समझनेवाला भक्त भगवान्के महान् प्रभाव और रहस्यमे अभिज्ञ होनेके कारण क्षणभर भी उन्हें नहीं भूल सकता । वह मर्वथा निर्भय और निश्चिन्त होकर उनका अनन्य चिन्तन करता है । शान्तिमें विघ्न डालनेवाले काम-क्रोधादि शत्रु उसके पास भी नहीं फटकते । उसकी दृष्टिमें भगवान्से बदकर कोई भी नहीं होता । इसलिये वह उनके चिन्तनमें संलग्न होकर नित्य-निरन्तर परम शान्ति और आनन्दके महान् सन्द्र भगवान्के ध्यानमें ही हुबा रहता है ।

प्रश्न—भगवान् सब प्राणियों के सुदृद् किस प्रकार हैं और उनको सुदृद् जाननेये शान्ति कैसे मिलती है !

उत्तर-सम्पूर्ण जगत्में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान्कों न प्राप्त हो और जिसके लिये भगवान्का कहीं किसीसे कुछ भी खार्थका सम्बन्ध हो। भगवान् तो सदा-सर्वदा सभी प्रकारसे पूर्णकाम हैं (३।२२); तथापि दयामय- ख़रूप होनेके कारण वे खाभाविक ही सबपर अनुप्रह करके सबके हितकी व्यवस्था करते हैं और बार-बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकारके ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं, जिन्हें गा-गाकर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक कियामें जगत्का हित भरा रहता है। भगवान् जिनको मारते या दण्ड देते हैं उनपर भी दया ही करते हैं, उनका कोई भी विधान दया और प्रेमसे रहित नहीं होता। इसीलिये भगवान् सब भूतोंके सुदृद् हैं।

लोग इस रहस्यको नहीं समझते इमीसे वे लैकिक दृष्टिसे इष्ट-अनिष्टकी प्राप्तिमें सुर्खी-दुर्खी होने रहते हैं और इसीसे उन्हें शान्ति नहीं मिलती। जो पुरुप इस बातको जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान् मेरे अहैतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं, मेरे मंगलके लिये ही करते हैं। वह प्रत्येक अवस्थामें जो कुछ भी होता है, उसको द्यामय परमेश्वरका प्रेम और द्यासे ओत-प्रोत मंगलविचान समझ-कर सदा ही प्रमन्न रहता है। इसलिये उसे अटल शान्ति मिल जाती है। उसको शान्तिमें किसी प्रकारकी भी बाधा उपस्थित होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता।

संसरमें यदि किसी माबारण मनुष्यके प्रति, किसी हाकिशाली उच्चपदस्थ अधिकारीया राजा-महाराजाका सुद्धद्-भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बातको जान लेता है कि असक श्रेष्ट शक्तिमण्य पुरुप मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करनेको प्रस्तुत हैं तो— यचपि उच्चपदस्य अधिकारी या राजा-महाराजा मर्त्रया खार्थरहित भी नहीं होते. सर्वशक्तिमान् भी नहीं होते और सबके खामी भी नहीं होते तथापि—वह अपनेको बहुत भाग्यवान् समझकर एक प्रकारमे निर्भय और निश्चित्त होकर आनन्दमें मग्न हो जाता है. किर यदि सर्वशक्तिमान्, सर्वलोकमहेश्वर, सर्वनियन्ता, सर्वान्त्यर्गमी, सर्वदर्शी, अनन्त अचिन्त्य गुणोंके समुद्र,परमप्रेमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुद्धद् बतलावें और हम इस बातपर विश्वास करके उन्हें अपना सुद्धद् मान लेतो हमें कितना अलैकिक आनन्द और कैसी अपूर्व शान्ति मिलेगी हसका अनुमान लगाना भी कठिन है। प्रश्न -इस प्रकार जो भगशान्को यज्ञ-तपोंके भोक्ता. समस्त लोकोंके महेश्वर और समस्त प्राणियोके सुदृद्--इन तीनों लक्षणोंमे युक्त जानता है। वही शान्तिको प्राप्त होता हैया इनमेंसे किसी एकमे युक्त समझनेत्रालेको भी शान्ति मिल जाती है ?

उत्तर—भगवान्को इनमेंसे किसी एक लक्षणसे युक्त समझनेवालेको भी शान्ति मिल जाती है। फिर तीनों लक्षणों-से युक्त समझनेवालेकी तो बात ही क्या है ! क्योंकि जो किसी एक लक्षणको भी भलीभाँति समझ लेता है। वह अनन्यभाव-से भजन किये विनारह ही नहीं सकता। भजनके प्रभावने उसपर भगवत्क्रपा वरसने लगती है और भगवत्क्रपासे वह अत्यन्त ही शीव्र भगवान्के खक्षप, प्रभाव, तस्व तथा गुणों-को समझकर पूर्ण शान्तिको प्राप्त हो जाता है!

अहा ! उस समय कितना आनन्द और कैसी शान्ति प्राप्त होती होगी, जब मनुष्य यह जानता होगा कि सम्पूर्ण देवताओं और महर्षियों मे पूजित सगवान्, जो समस्त यज्ञत्यों के एकमात्र मोक्ता हैं और सम्पूर्ण ईश्वरों के तथा अग्वल ब्रह्माण्डों के परम महंश्वर है, गेरे परमंत्रमी मित्र हैं ! कहाँ क्षुद्रतम और नगण्य में, और कहाँ अपनी अनन्त अचिन्त्य महिमामें नित्यस्थित महान् महेश्वर मगवान् ! अहा ! सुझसे अधिक सौमायवान् और कौन होगाः ' और उस समय वह हृद्यकी किस अपूर्व कृतज्ञताको लेकर, किस प्रित्र भाव-

धारासे सिक्त होकर, किस आनन्दार्णवमें डूबकर भगवान्के पावन चरणोंमें सटाके लिये लोट पड़ता होगा!

प्रश्न-भगवान् सब यज्ञ और तपोंके मोक्ता, सब खेकी-के महेश्वर और सब प्राणियोंके परम सुहद् हैं—इस बातको समझनेका क्या उपाय है ? किस साधनसे मनुष्य इसप्रकार भगवान्के खरूप, प्रभाव, तत्त्व और गुणोंको भलीभाँति समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है !

उत्तर-श्रद्धा और ग्रेमके साथ महापुरुषोंका संग, सत्-शास्त्रोंका श्रवण-मनन और भगवान्की शरण होकर अत्यन्त उत्सुकताके साथ उनमे प्रार्थना करनेपर उनकी दयासे मनुष्य भगवान्के त्वरूप, प्रभाव, तत्त्व और गुणोंको समझकर उनका अतन्य भक्त हो सकता है।

प्रश्न—यहाँ माम् पदमे भगत्रान्ने अपने किस स्वरूप-का छ÷य कराया है :

उत्तर- तो परमेश्वर अतः अविनाशी और सम्पूर्ण प्राणियोंक महान् ईश्वर होतं हुए भी समय-ममयपर अपनी प्रकृतिको भीकार करके लीला करनेके लिये योगमायामे संसारने अवर्ताण होते हैं और तो श्रीकृष्णरूपमें अवर्ताण होते हैं और तो श्रीकृष्णरूपमें अवर्ताण होकर अर्जुनको उपवेश दे रहे हैं। उन्हीं निर्मुण, समुण, निराकार, साकार ओर अन्यक्त-व्यक्तवरूप, सर्वस्था, परमहमातमा, सर्वशिक्तमान्, सर्वव्यापा, सर्वशिक्तमान्, सर्वश्वर समग्र परमेश्वरको लक्ष्य करके भाम् परका प्रयोग किया गया है।

チャルを気を受けるシー

ॐ तत्सदिति श्रीमञ्जगवद्गीतामृपनिषयम् बद्धविद्यायां योगज्ञास्त्रं श्रीकृष्णार्जन-संवादे कर्मसन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥



#### अ श्रीपरमात्मने नमः

1.50

## षष्ठोऽध्यायः

कर्मयोग' और 'सांख्ययांग'—इन दोनों ही साधनोमें उपयोगी होनेके कारण इस छठे अध्याय-अध्यायका नाम में ध्यानयोगका भर्छामाँति वर्णन किया गया है । ध्यानयोगमें दारीर,इन्द्रिय, मन और बुद्धिका संयम करना परम आवश्यक है । तथा दारीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि—इन सबको 'आत्मा'के नाममे कहा जाता है और इस अध्यायमे इन्होंके संयमका विशेष वर्णन है, इमिल्चिये इस अध्यायका नाम आत्मसंयमयोग' स्वय्वा गया है ।

इस अध्यायके पहले श्लोकने कर्मयोगीकी प्रशंसा की गया है। दूसरेने 'मन्याम' और 'कर्मयोग' अध्यायका संक्षेप की एकताका प्रतिपादन करके, तीसरेमें कर्भयोगके साधनका वर्णन है। चौथमे योगारूढ पुरुषके एक्षण बतलाकर, पाँचवेंमे पूर्वोक्त मनुष्यको योगाव्हडावस्था प्राप्त करनेके छिये उत्साहित करके उसके कर्तव्यका निरूपण किया गया है। छंटमें आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्र हैं ',इस पूर्वोक्त बातका रहस्य खोळकर,सातर्वेमे शरीर, मन, इन्द्रियादिके जीतनेका फल बतलाया गया है। आठवें और नवेंने परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षणोंका और महत्त्वका वर्णन हैं। दमबेंमे ध्यानयोगंक लिये प्रेरणा करके किर स्यारहवेंमे चोडहबेतक क्रमशः स्थान, आसन तथा ध्यानयोगकी विधिका निरूपण किया गया है। पद्रहवेमें ध्यानयोगका फल बतलाकर, सोलहवें और सतरहवेंने ध्यानयोगके उपर्युक्त आहार-विहार तथा रायनादिके नियम और उनका फल बतलायागया है। अठारहवेंने ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण बतलाकर उर्जामबेमे दीपकके दशन्तचे योगीके चित्तकी स्थितिका वर्णन किया गया है। इसके पश्चात् बासबेसे बाईसबें-तक ध्यानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त पुरुषको स्थितिका वर्णन करके, वेईसवेंस उस स्थितिका नाम 'योग' बतलाकार उसे प्राप्त करनेके लिये प्रेरणा की गर्या है। चोवीसर्वे और पूर्चासर्वेन अभेदरूपसे परमात्माके ध्यानयोगके साधनकी प्रणाली बतलाकर, छर्व्वामवेंमें विषयोन विचरनेवालं मनको वार-वार धींच-धाचकर परमात्माम लगानेकी प्रेरणा की गयी है। मत्ताईमवे और अट्राईसवेमे ध्यानयोगके फल्लब्स्य भ्यात्यनिक सध्य की प्राप्ति बनलायी गयी है। उन्तीसवेने सांख्ययोगीके व्यवहारकालकी स्थिति बनलाकर,तीसवेंन मक्तियांगका माधन कर्नेवाल योगीकी अन्तिम स्थितिका और उसके सर्वत्र भगवद्-दर्शनका वर्णन किया गया है।इकतां सबेने भक्तिद्वारा भगवानुको प्राप्त हुए तथा बत्ता सबेने सांख्ययोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए पुरुपोके लक्षण और महत्त्वका निरूपण किया गया है। तैतीमबेम अर्जुनने मनकी च ब्रल्टनाके कारण समन्वयांगकी स्थिरता-को कठिन बतलाकार चौर्तामवेंम मनक निग्रहको भी अत्यन्त कठिन बतलाया है । पैर्तासुबेंग भगवान्ने अर्जुनकी उक्तिको स्वीकार करके मनके निम्नहका उपाय बतलाया है। छत्तीमवेंच मनके वश्चेन करनेपर योगकी दुःशायता बतलाकर, वश्में करनेसे प्राप्त होनेकी बात कही गयी है। इसके बाद सैतीसबे ओर अड़तीसबेंग योगन्त्र एकी गतिके सम्बन्धने अर्जुनके प्रव हैं और उनचार्छासवेंन अर्जुनने संशय-निवारणके छिये मगवानुसे प्रार्थना की है। तदनन्तर चार्टासवेने पैतार्छासवेंतक अर्जुन-के प्रस्तोंके उत्तरमें भगवान्के द्वारा क्रमशः योगम्बट पुरुषोंकी दुर्गति न होनेका, खर्गादि छोकोमें जाने तथा पवित्र धनवानीं-के घर जनम लेनेका, वैराग्यवान् यांगश्रष्टीका ज्ञानवान् योगियोंके घरोंमें जन्मका और पूर्वदेहके बुद्धिसंयोगको अनायास ही प्राप्त करनेका, पवित्र धनियोंके घर जन्म लेनेवाले यांगम्बष्टोंका भी पूर्वाभ्यासके बलमे भगवान्का और आकर्षित किये जाने-का. योगर्का जिज्ञासाके महत्त्वका और अन्तमें योगियोंके कुलमे जन्म लेनेवाले योगभ्र रको परम गति प्राप्त होनेका वर्णन किया गया है। इसके बाद छियालीसवेंमें योगीकी महिमा बतलाकर अर्जुनको योगी बननेके लिये आज्ञा दी गयी है और सैंतालीसवेंमें सब योगियोंमेसे अनन्य प्रेमसे श्रद्धापूर्वक भगवानुका भजन करनेवाले योगीकी प्रशंसा करके अध्यायका उपसंहार किया गया है। सम्बन्ध — पाँचवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने 'क्रमंसंन्यास' (सांख्ययोग) और 'कर्मयोग' इन दोनोंमेंसे कौन-सा एक साधन मेरे लिये सुनिश्चित कल्याणप्रद है ?—यह वतलानेके लिये भगवान्से प्रार्थना की थी। इसपर भगवान्ने दोनों साधनोंको कल्याणप्रद बतलाया और फलमें दोनोंकी समानता होनेपर भी साधनमें सुगमता होनेके कारण 'कर्मसंन्यास'की अपेक्षा 'कर्मयोग'की श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया। तदनन्तर दोनों साधनोंके स्वरूप, उनकी विधि और उनके फलका भलीमाति निरूपण करके दोनोंके लिये ही अत्यन्त उपयोगी एवं परमात्माकी प्राप्तिका प्रधान उपाय समझकर संक्षेपमें ध्यानयोगका भी वर्णन किया। परन्तु दोनोंमेंसे कौन-सा साधन करना चाहिये, इस बातको न तो अर्जुनको स्पष्ट शन्दोमें आज्ञा ही को गयी और नध्यानयोगका ही अङ्ग-प्रत्यक्षेसिहित विस्तारसे वर्णन हुआ। इसिलिये अब ध्यानयोगका अङ्गोसिहित विस्तृत वर्णन करनेके लिये छठे अध्यायका आरम्भ करते हैं और सबसे पहले अर्जुनको भक्तियुक्त कर्मयोगमे प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसे कर्मयोगकी प्रशंसा करते हुए ही प्रकरणका आरम्भ करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

### अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरिधर्न चाकियः॥१॥

श्रीभगवान् बोले-जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वह संन्यासी तथा योगी है; और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवलकियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं है ।

प्रश्न—यहाँ कर्मफलके आश्रयका त्याग बतलाया गया। आसक्तिके त्यागकी कोई बात इसमें नहीं आयी। इसका क्या कारण है ?

उत्तर—जिस पुरुषकी भोगोंमें या कमें में आसिक होती है, वह कर्मफलके आश्रयका सर्वथात्याग कर हो नहीं सकता। आसिक होनेपर खामाविक ही कर्मफलकी कामना होती है। अतएव कर्मफलके आश्रयका जिसमें त्याग है, उसमें आसिकिका त्याग भी समझ लेना चाहिये। प्रत्येक स्थानपर सभी शब्दोंका प्रयोग नहीं हुआ करता। ऐसे स्थलेंपर उसी विषयमें अन्यत्र कही हुई बातका अध्याहार कर लेना चाहिये। जहाँ फलका त्याग बतलाया जाय परन्तु आसिकिक त्यागकी चर्चा न हो (२।५१,१८।११), वहाँ आसिकिका भी त्याग समझ लेना चाहिये। इसी प्रकार जहाँ आसिकिका त्याग कहा जाय पर फल-त्यागकी बात न हो (२।१९;६।११) वहाँ फलका त्याग कहा जाय पर फल-त्यागकी बात न हो (२।१९;६) वहाँ प्रतिका चाहिये।

प्रश्न—कर्मफलके आश्रयको त्यागनेका क्या भाव है? उत्तर—स्त्री, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोकके और खर्गसुखादि परलोकके जितने भी भोग हैं, उन सभीका समावेश 'कर्मफल'में कर लेना चाहिये। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है। किसी-न-किसी फलका आश्रय लेकर ही करता है। इसलिय उसके कर्म उसे बार-बार जन्म-मरणके चक्करमें गिरानेवाले होते हैं। अत्वव्य इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण मोगोंको अनित्य, क्षणमङ्कुर और दु:लोमे हेनु समझकर, समस्त कमोंमें ममता आसिक और फलेच्छाका सर्वथा त्यागकर देना ही कर्मफलके आश्रयका त्याग करना है।

प्रश्न-करनेयोग्य कर्म कौन-मे हैं और उन्हें कैसे करना चाहिये !

उत्तर—अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार जितने भी शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक यञ्च,दान, तपः शरीरिनिर्वाह-सम्बन्धी तथा लोकसेवा आदिके लिये किये जानेवाले शुभ कर्म हैं, सभी करनेयाय कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथायाय आल्स्यरहित होकर,अपनी शक्तिके अनुसार कर्तव्यवुद्धिमे उरसाहपूर्वक सदा करने रहना चाहिये।

प्रश्न-उपर्युक्त पुरुष संन्यासी भी है और योगी भी है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर – इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पोंका त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो जाता है जो सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओंका चरम फल है, इसलिये वह 'संन्यासित्व' और 'योगित्व' दोनों ही गुणोंसे युक्त माना जाता है।

प्रश्न-'न निरग्निः' का क्या भाव है !

उत्तर—अग्निकात्याग करके मंन्यास-आश्रम ग्रहण कर लेनेवाले पुरुषकां 'निरिन्नि' कहते हैं। यहाँ 'न निरिन्निः' कह-कर भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि जिसने अग्निको त्याग कर संन्यास-आश्रमका तो ग्रहण कर लिया है,परन्तु जो ज्ञान-योग ( सांख्ययोग ) के लक्षणोंसे युक्त नहीं है, वह वस्तुतः संन्यासी नहीं है,क्योंकि उसने केवल अग्निका ही त्याग किया है, समस्त क्रियाओमें कर्तापनके अभिमानका त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमानका त्याग नहीं किया।

प्रश्न-- 'न च अक्रियः' का क्या भाव है !

उत्तर- समस्त कियाओंका सर्वथा त्यागकरकं 'ध्यानस्थ' हो जानेवाले पुरुषको अकिय' कहते हैं। यहाँ न च अकियः' से भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि जो मब कियाओंका त्याग करके ध्यान लगाकर तो वैठ गया है, परन्तु जिसके अन्तः करणमें अहंता, ममता, रागः द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान हैं, वह भी वास्तवमें योगी नहीं है; क्योंकि उसने भी केवल बाह्री क्रियाओंका ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और कोध आदिका त्याग नहीं किया।

प्रश्न—जिस पुरुषने अग्निका सर्वथा त्याग करके संन्यास-आश्रम प्रहण कर लिया है और जिसमें ज्ञानयोग (सांख्ययोग) के समस्त लक्षण (५।८,९,१३,२४,२५,२६ के अनुसार) भलीभौति प्रकट हैं, क्या वह संन्यासी नहीं है?

उत्तर—क्यों नहीं? ऐसे ही महापुरुप तो आदर्श संन्यासी हैं। इसी प्रकारके संन्यासी महात्माओंका महत्त्व प्रकट करने-के लिये ही तो ज्ञानयोगके लक्षणोंका जिनमें विकास होता है, उन अन्य आश्रमवालोंको भी संन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें संन्यासी बतलानेका और खारम्य ही क्या हो सकता है ?

प्रश्न—इसी प्रकार समस्त क्रियाओंका त्याग करके जो पुरुष निरन्तर ध्यानस्य रहता है तथा जिनके अन्तःकरणमें ममता, रागःद्वेष आर काम-क्रोधादिका सर्वथा अभाव हो गया है, वह सर्वसंकल्पोंका संन्यासी भी क्या योगी नहीं है ?

उत्तर-ऐसे सर्वसंकल्योंके त्यागी महात्मा ही तो आदर्श योगी हैं।

सम्बन्ध—पहले श्लोकमें भगवान्ने कर्मफलका आश्रय न लंकर कर्म करनेवालेको संन्यासी ऑर योगी वतलाया । उसपर यह शंका हो सकती हं कि यदि 'संन्यास' और 'योग' दोनों भिन्न-भिन्न स्थिति हैं तो उपर्युक्त साधक दोनोंसे सम्पन्न कैमें हो सकता हैं ? अतः इस शंकाका निराकरण करनेके लिये दूसरे श्लोकमें 'संन्यास' और 'योग' की एकताका प्रतिपादन करते हैं-—

### यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

हे अर्जुन ! जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको तू योग जान । क्योंकि संकल्पींका त्याग न करने-वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥ २ ॥

प्रथ-जिसको 'संन्यास' कहते हैं उसीको त् 'योग' जान, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-यहाँ •संन्याम' शब्दका अर्थ है--शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा होनेवाळी सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनका भाव मिटाकर केवळ परमात्मामें ही अभिन्न-भावसे स्थित हो जाना। यह सांख्ययोगकी पराकाष्ट्रा है। तथा 'योग' शब्दका अर्थ है—ममता,आसक्ति और कामनाके त्यागद्वारा होनेवाली 'कर्मयोग' की पराकाष्टारूप नैष्कर्म्य-सिद्धि । दोनोंमें ही संकर्व्योका सर्वथा अभाव हो जाता है और सांख्ययोगी जिस परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होता है, कर्मयोगी भी उसीको प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनोंमें ही समस्त संकल्पोंका त्याग है। और दोनोंका एक ही फल है; इसलिये ऐसा कहा गया है। प्रश्न-यहाँ 'संकल्प' का क्या अर्थ है और उसका 'संन्यास'-क्या है ?

उत्तर—ममता और राग-द्वेषसे संयुक्त सांमारिक पदार्थी-का चिन्तन करनेवाछी जो अन्त:करणकी वृत्ति है, उसको 'संकन्प'कहते हैं (इस प्रकारकी वृत्तिका सर्वथा अभाव कर देना ही उसका 'संन्यास' है।

प्रश्न-संक<sup>्</sup>पका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—संकल्पका पूर्णक्रपमे त्याग हुए विना चित्तका परमात्मासे पूर्ण संयोग नहीं होता इसिळिये संकल्पोका त्याग सभीके लिये आवश्यक हैं। कोई एक साधक एकान्तवेशमें आसन-प्राणायामादिके द्वारा प्रमात्माके ध्यानका अभ्यास करते हैं, दूसरे निष्कामभावसे सदा-सर्वदा केवल भगवानके लिये ही भगवदाञ्चानुसार कर्म करनेकी चेला करते हैं, तीसरे समय-समयपर ध्यानका भी अभ्यास करते हैं और निष्काम-भावसे कर्म भी करते हैं। इनमेसे किन्हीं भी साधकको, जब-तक वे सङ्कल्पोका मर्वथा त्याग नहीं कर देते, योगारूढ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक तभी योगारूढ होता है, जब वह समस्त कर्मोमें और विषयोंमें आसक्तिरहित होकर सम्पूर्ण सङ्कल्पोंका त्याग कर चुकता है।

सांख्ययोगी भी वस्तुतः तभी सन्धा संन्यासी होगा, जब उसके चित्तमे सङ्कल्पमात्रका अभाव हो जायगा। इसीलिये क्ष्मेकके पूर्वाद्धेमे दोनोंको एक समझनेके लिये कहा गया है।

सम्बन्ध —कर्मथोगकी प्रशसा करके अब उसका साधन बतलाते हैं---

आरुरक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

योगमें आरूढ होनेकी इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमें निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषका जो सर्वसङ्कल्पोंका अभाव है वही कल्याणमें हेतु कहा जाता है ॥ ३ ॥

प्रश्न -यहाँ 'मुने:' इस पद्मे किस पुरुपका प्रहण करना चाहिये !

उत्तर-भुने: 'यह पद यहाँ उस पुरुषके लिये विशेषण-रूपमें आया है जो परमात्माकी प्राप्तिमें हेनुरूप योगारूढ-अवस्थाको प्राप्त करना चाहता है। अत्राप्त इससे खभावसे ही परमात्माके खरूपका चिन्तन करनेवाले मननशील साधकका प्रहण करना चाहिये।

प्रश्न-योगारूट-अवस्थाकी प्राप्तिमें कीन-से कर्म हेतु हैं उत्तर-वर्ण, आश्रम और अपनी स्थितिके अनु कुछ जितने भी शास्त्रविद्दित कर्म हैं, फल और आसक्तिका त्याग करके किये जानेपर वे सभी योगारूट-अवस्थाकी प्राप्तिमें हेतु हो सकते हैं।

प्रश्न—योगारूढ-अवस्थाको प्राप्तिमे कर्मोको हेतु क्यों बतल्लाया ! कर्मीका त्याग करके एकान्तमे ध्यानका अभ्यास करनेसे भी तो योगारूढावस्था प्राप्त हो सकर्ता है ! उत्तर-एकान्तमे परमात्माके ध्यानका अभ्याम करना भी तो एक प्रकार कर्म ही है। और इस प्रकार ध्यानका अभ्यास करनेवाले साधकको भी शीच, खान तथा खान-पानादि शरीर-निर्वाहके योग्य किया तो करनी ही पड़ती है। इसलिये अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थितिके अनुकूछ जिस समय जो कर्तव्य-कर्म हों, फल और आमक्तिका त्याग करके उनका आचरण करना योगास्टट अवस्थाकी प्राप्तिमें हेतु है—यह कहना ठीक ही है। इसीलिये तीसरे अध्यायके चार्थ क्षेक्रम भी कहा है कि क्रमेंका आरम्भ किये बिना मनुष्य नैष्कम्य अर्थात् योगास्टट-अवस्थाको नहीं प्राप्त हो सकता।

प्रश्न-यहाँ 'शमः 'इस पदका अर्थ खरूपतः क्रियाओं-का त्यागन मानकर सर्व-संकल्पोंका अभाव क्यों माना गया ? उत्तर-दूसरे और चौथे श्लोकमें संकल्पोंके त्यागका प्रकरण है। 'शमः' पदका अर्थ भी मनको वशमें करके शान्त करना होता है। अठारहवें अध्यायके वयालीमवें स्रोकमें भी 'शम' शब्दका इसी अर्थमें प्रयोग हुआ है। और मन वशमें होकर शान्त हो जानेपर ही मंकल्पोंका सर्वथा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त, कर्मीका खरूपतः सर्वथात्याग हो भी नहीं सकता। अतएव यहाँ 'शमः' का अर्थ सर्वमंकल्पों-का अभाव मानना ही ठीक है। प्रश्न—योगारूढ पुरुषके 'शम' को कमींका कारण माना जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर—'शम' शब्द सर्वसंकल्पोंक अभावरूप शान्तिका बाचक है। इसिलिये वह कर्मका कारण नहीं बन सकता। योगारूढ पुरुषद्वारा जो कुछ चेष्टा होती है. उनमें तो उनके और लोगोंके प्रारच्य ही हेतु हैं। अतः 'शम'को कर्मका हेतु मानना युक्तिमंगत नहीं है। उसे तो परमात्माकी प्राप्तिका हेतु मानना ही ठीक है।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें 'योगारूढ' शब्द आया। उसका लक्षण जाननेकी आकांक्षा होनेपर योगारूढ पुरुषके लक्षण बतलाते हैं—

### यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारू इस्तदोन्यते॥ ४॥

जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें और न कमींमें ही आसक्त होता है, उस कालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है ॥ ४ ॥

यश्च-यहाँ इन्द्रियों के विषयमें और कर्मीमें केवल आमक्ति-का त्याग बतलायाः कामनाका त्याग नहीं वतलाया । इसका क्या कारण हैं ?

उत्तर--आमिक्ति ही कामना उत्पन्न होती है (२)६२ । यदि त्रिपयोंमें और कमेंमें आमिक्ति न रहे तो कामनाका अभावतो अपने-आप ही हो जायगा। कारणके विना कार्य हो ही नहीं सकता। अत्यव आसिक्तिके अभावमें कामनाका अभाव भी समझ लेना चाहिये।

प्रश्न-भ्मर्थमंकत्पमंत्याम' का क्या अर्थ है ! और समम्त मंकत्पोंका त्याग हो जानेके बाद किमी भी विषयका प्रहण या कर्मका सम्पादन कैसे सम्भव है !

उत्तर-यहाँ संकल्पोंके त्याग' का अर्थ स्पृरगामात्रका सर्त्रथा त्याग नहीं है. यदि ऐसा माना जाय तो योगारूढ़-अवस्थाका वर्णन ही असम्भव हो जाय । जिसे वह अवस्था प्राप्त नहीं है, यह तो उसका तत्त्व नहीं जानताः और जिसे प्राप्त है, यह बोळ नहीं सकता। फिर उसका वर्णन ही कौन करे ? इसके अतिरिक्त, चौथे अध्यायके उन्नीसवें स्लोकमें भगवान्ने स्पष्ट ही कहा है कि गजिस महापुरुषके समस्त कर्म कामना और संकल्पके विना ही मळीगाँति होते हैं. उसे पण्डित कहते हैं। ' और वहाँ जिस महापुरुषकी ऐसी प्रशंमा की गया है, वह योगारूढ नहीं है—ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्थामें यह नहीं माना जा मकता कि मकल्परित पुरुषके द्वारा कम नहीं होते। इससे यहां सिद्ध होता है कि मंकल्पेंके त्यागका अर्थ रफरणा या वृत्तिमात्रका त्याग नहीं है। ममता, आसक्ति और देपपूर्वक जो मांसारिक विपयोंका चिन्तन किया जाता है, उसे भंकल्पें कहते हैं। ऐसे मंकल्पेंका पूर्णतया त्याग ही भवंकल्पेंचा पूर्णतया त्याग ही भवंकल्पेंचा पूर्णतया त्याग ही भवंकल्पेंचा के सुचारुक्पसे सम्पादन होनेमें कोई बाधा नहीं देता। जिनकी बुद्धिमें मगवान्के सिवा किसीकी स्थिति ही नहीं रह गयी है, उनके द्वारा भगवद्बुद्धिमें जो विपयोंका प्रहण या त्याग होता है, उसे मंकल्पंजिन नहीं कहा जा सकता। ऐसे त्याग और प्रहणक्ष्प कर्म तो ज्ञानी महात्माओंके द्वारा भी हो सकते हैं। ऐसे ही महात्माके लिये भगवान्ने कहा है कि भवह सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है (६।३१)।

प्रश्न -मनुष्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही कर्म करता है और उनमें आसक्त होता है। अत्रुव शब्दादि विषयोंमें आसक्तिका अभाव वता देना ही यथेए था। कमोंमें आमिक्त का अभाव वतलानेकी क्या आवश्यकता थी ?

उत्तर-भोगोमें आयक्तिका त्याग होनेपर भी कमेंमि

आसिक्त रहना सम्भव है, क्योंकि जिनका कोई फळ नहीं है, है। अतएव आसिक्तका सर्वश्वा अभाव दिख्ळानेके छिये ऐसा ऐसे व्यर्थ कमोंमें भी प्रमादी मनुष्योंकी आसिक्त देखी जाती कहना ही चाहिये।

सम्बन्ध—--परमपदकी प्राप्तिमें हेतुरूप योगारूढ-अवस्थाका वर्णन करके अब उसे प्राप्त करनेके लिये उत्साहित करते हुए भगवान् मनुष्यका कर्तव्य बतलाते हैं----

### उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमत्रसाद्येत् । आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और अपनेको अधोगतिमें न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है ॥ ५ ॥

प्रश्न—अपनेद्वारा अपना उद्धार करना क्या है ! और अपनेको अधोगतिमें डालना क्या है !

उत्तर—जीव अज्ञानके वश होकर अनादिकालसे इस दुःखमय संसार-सागरमें गोते लगाता है और नाना प्रकारकी मली-बुरी योनियोंमें भटकता हुआ माँति-माँतिके भयानक कष्ट सहता रहता है। जीवकी इस दीन दशाको देखकर दयामय भगवान् उसे साधनोपयोगी देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीर प्रदान करके एक बहुत सुन्दर अवसर देते हैं. जिसमें वह चाहे तो साधनाके द्वारा एक ही जन्ममें संसार-समुद्रमें निकलकर सहज ही परमानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त कर ले। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह मानव-जीवनके दुर्लभ अवसरको व्यर्थ न जाने दे और कर्मयोग, सांख्ययोग तथा भक्तियोग आदि किसी भी साधनमें लगकर अपने जन्मको सफल बना ले। यही अपनेद्वारा अपना उद्धार करना है।

इसके विपरीत राग-द्वेष, काम-क्रोध और लेभ-मोह आदि दोषोंमें फँसकर भाँति-भाँतिके दुष्कर्म करना और उनके फलखरूप मनुष्य-शरीरके परमफल भगवन्त्राप्तिसे विश्वत रहकर पुनः शूकर-कूकरादि योनियोंमें जानेका कारण बनना अपनेको अधोगतिमें लेजाना है। उपनिपद्में ऐसे मनुष्योंको आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गतिका वर्णन किया गया है।\*

यहाँ भगवानूने अपनेद्वारा ही अपना उद्धार करनेकी बात कहकर जीवको यह आश्वासन दिया है कि न्तुम यह न समज्ञों कि प्रारब्ध बुरा है। इसलिये तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं । तुम्हारा उत्थान-पतन प्रारम्भके अधीन नहीं है तुम्हारे ही हाथमें है । साधना करां और अपनेको अवनतिके गड्ढेसे निकालकर उन्नतिके शिखरपर ले जाओ।' अत्वव म**नुष्य**को बड़ी ही मात्रधानी तथा तत्परतांक माथ मदा-मर्बदा अपने उत्यानकी, अभी जिस स्थितिमें हैं उससे ऊपर उठनेकी, राग-द्वेप, काम-क्रोध, भोग, आठस्य, प्रमाद, और पापाचारका सर्वथा त्याग करके राम, इम, वितिक्षा, विवेक और वराग्यादि सत्रणोंका संप्रह करनेकी. विषयचिन्तन छोड़कर श्रद्धा और प्रेमके माथ भगविचन्त्रन करनेकी और भजन-ध्यान तथा सेवा-सत्मङादिके द्वारा भगवानको प्राप्त करनेकी साधना करनी चाहिये। और जबनक सगबन्धाप्ति न हो जाय तबतक एक क्षणके लिये भी, जरा भी पीछे हटना तथा रुकना नहीं चाहिये। भगवःक्रपाके बलार धीरता वीरता और दहनिश्चय-के साथ अपनेको जरा भी न डिगने देका उत्तरोत्तर उन्नतिके पथपर ही अब्रम्स होते रहना चाहिये।

मनुष्य अपने ख़भाव और कमोंमें जितना ही अधिक सुधार कर लेता है,वह उतना ही उन्नत होता है। खभाव और कमोंका सुधार ही उन्नति या उत्थान हैं; तथा इसके विपरीत

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । ता≒स्ते प्रे-यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥
 ( ६शोपनिषद् ३ )

<sup>&#</sup>x27;वे कूकर-धूकरादि योनि तथा नरकरूप असुरसम्बन्धी लोक अज्ञानरूप अन्धकारसे ढके हुए हैं। जो कोई भी आत्मा-का हनन करनेवाले लोग हैं, वे मरनेपर उन असुर-लोकोंको प्राप्त होते हैं।

स्तभाव और कमोंमें दोषोंका बढ़ना ही अवनित या पतन है। प्रश्न-यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना रात्रु है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य सांसारिक सम्बन्धके कारण आसक्तिवश जिन लोगोंको अपना मित्र मानता है, बेतो बन्धनमें हेतु होनेसे वस्तुत: मित्र ही नहीं हैं। संत, महात्मा और नि:खार्थ माधक, जो बन्धनसे छुड़ानेमे सहायक होते हैं, वे अवस्य ही सच्चे मित्र हैं, परन्तु उनकी यह मैत्री भी मनुष्यको तभी प्राप्त होती है, जब पहले वह खयं अपने मनसे उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम करता है तथा उन्हें सद्या मित्र मानता है और उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार चलता है। इस दृष्टिमे विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि यह आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि मनुष्य अपने मनमे किसीको शत्रु मानता है, तभी उसकी हानि होती है। नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी-की कुछ भी पारमार्थिक हानि नहीं कर सकता। इसलिये शत्रु भी वस्तुत: वह खयं ही है। वास्तवमें जो अपने उद्धारके लिये चेष्टा करता है, वह आप ही अपना मित्र है; और जो इसके विपरीत करता है, वही अपना शत्रु है। इसलिये अपनेमे भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है।

सम्बन्ध-यह बात कही गयी कि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब उसीको स्पष्ट करनेके लिये यह बतलात हैं कि किन लक्षणोंस युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र है और किन लक्षणोंसे युक्त आप ही अपना शत्रु है---

### बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्॥६॥

जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हुआहै, उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र हैं: और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियोंसहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिये वह आप ही शत्रुके सहश शत्रुतामें वर्तना है ॥ ६॥

प्रश्न—मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको जीतना क्या है? ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं ? जीते हुए शरीर, इन्द्रिय और मनके क्या लक्षण हैं?एवं इनको जीतनेवाला मनुष्य आप ही अपना मित्र कैंसे है ?

उत्तर-शर्रार,इन्द्रिय और मनको भर्छाभाँति अपने वश्मं कर लेना ही इनको जीतना है। विवेकपूर्वक अभ्यास और वैराग्यके द्वारा ये वश्में हो सकते हैं। परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्य जिन साधनोंमें अपने शरीर,इन्द्रिय और मनको लगाना चाहे,उनमें जब वे अनायास ही लग जायेँ और उसके लह्यसे विपरीत मार्गकी ओर ताकें ही नहीं,तब समझना चाहिये कि ये वश्में हो चुके हैं। जिस मनुष्यके शरीर, इन्द्रिय और मन बश्में हो जाते हैं, वह अनायास ही संसार-समुद्रसे अपना उद्धार कर लेता है एवं परमानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है; इसीलिये वह स्वयं अपना मित्र है।

प्रश्न-जिसके शरीर, इन्द्रिय और मन जीते हुए नहीं हैं,

उसको 'अनात्मा' कहनेका क्या अभिप्राय है ? एवं उसका रात्रुकी भाँति रात्रुताका आन्वरण क्या है ?

उत्तर- शरीर, इन्द्रिय और मन—इन सबका नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं हैं, उच्छृङ्खल हैं और यथेच्छ विषयोंमें लगे रहते हैं: जो इन सबको अपने लक्ष्यके अनुकूल इच्छानुमार कन्याणके साधनमें नहीं लगा सकता, वह 'अनात्मा' है—आत्मवान् नहीं है।

ऐसा मनुष्य खयं मन,इन्द्रिय आदिके वश होकर कुपथ्य करनेवाल रोगीकी माँति अपने ही कल्याणसाधनके विपरीत आचरण करता है। वह अहंता, ममता,राग-द्रेष,काम,कोध, लोम, मोह आदिके कारण प्रमाद, आलस्य और विषय-भोगोंमें फँसकर पाप-कर्मोंके कठिन वन्धनमें पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसीको सुखके साधनमें विश्वत करके दुःख भोगनेको बाध्य करता है, बैसे ही वह अपने ऋरीर, इन्द्रिय और मनको कल्याणके साधनमें न लगाकर भोगोंमें लगाता है तथा अपने-आपको बार-बार नरकादिमें डालकर और नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकाकर अनन्त कालतक भीषण दुःव भोगनेके लिये बाध्य करता है। यद्यपि अपने-आपमे किसीका द्वेष न होनेके कारण वास्तवमें कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, तथापि अज्ञानिवमोहित मनुष्य आसक्तिके वश होकर दुःखको सुख और अहितको हित समझकर अपने यथार्थ कल्याणके विपरीत आचरण करने लगता है——इसी बातको दिखलानेके लिये ऐसा कहा गया है कि वह शत्रुकी भाँति शत्रुताका आचरण करता है।

सम्बन्ध—जिसने मन और इन्द्रियोंसिहत शरीरको जीत लिया है, वह आप ही अपना मित्र क्यों हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये अब शरीर, इन्द्रिय और मनरूप आत्माको वशमें करनेका फल बतलाते हैं —-

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः।

श्रीतोष्णसुखदुःखेपु तथा मानापमानयोः॥ ७॥

सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ मलीभाँति शान्त हैं, ऐसे खाधीन आत्माबाले पुरुषके झानमें सञ्चिदानन्द्वन परमात्मा सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं अर्थात् उसके झानमें परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ॥ ७ ॥

प्रश्न-शीत-उष्ण, सुख-दु:ख और मानापमानमें चित्त-की वृत्तियोंका शान्त रहना क्या है ?

उत्तर—यहाँ शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अपमान शब्द उपलक्षणरूपमे हैं। अनुष्य इस प्रसंगम शर्गार इन्द्रिय और मनमे सम्बन्ध रखनेबाले सभी सांसारिक पदार्थोका, भावोंका और घटनाओंका समावेश समझ लेना चाहिये। किसी भी अनुकूल या प्रतिकृल पदार्थ, भाव, व्यक्ति या घटनाका संयोग या वियोग होनेपर अन्तःकरणमें गग, द्रेप, हर्ष, शोक, इन्छा, भय, ईर्ष्या, असूया, काम, क्रोध और विश्लेपादि किमी प्रकारका कोई विकार न हो; हर हाल्ट्रामें सदा ही चित्त सम और शान्त रहे; इसीको ध्रीतोष्ण, सुख-दुःख और मानापमानमें चित्तकी वृत्तियोंका भर्छाभाँति शान्त रहना। कहते हैं।

प्रश्न-'जितात्मन:' पदका क्या अर्थ है और इसका

प्रयोग किसलिये किया गया है 🕻

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय और मनको जिसने पूर्णक्यमे अपने वशमें कर लिया है, उसका नाम 'जितातमा' है; ऐसा पुरुष सदा सर्वटा सभी अवस्थाओं में प्रशान्त या निर्विकार रह सकता है और संसार-समृद्र से अपना उद्धार करके परमातमा-को प्राप्त कर सकता है, इसलिये वह स्वयं अपना मित्र है। यहीं भाव दिख्लाने के लिये यहाँ 'जितात्मनः' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्त-यहाँ 'परमात्मा' पद किसका वाचक है और 'समाहित:' का क्या अभिप्राय है :

उत्तर -'परमात्मा' पट सिन्चिदानन्दघन परश्रक्षका वाचक है और 'समाहित.' पदमे यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणोंवाले पुरुषके लिये परमात्मा सदा-सर्वदा और सर्वत्र प्रत्यक्ष परिपूर्ण है ।

सम्बन्ध—मन-इन्द्रियोंके सहित शरीरको वशमें करनेका फल परमात्माकी प्राप्ति बतलाया गया। अतः परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर अब दो श्लोकों द्वारा उसके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं —-

> ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टारमकाञ्चनः ॥ ८ ॥

जिसका अन्तःकरण शान विशानसे तृप्त है। जिसकी स्थिति विकारगहित है। जिसकी इन्द्रियाँ मळीमाँति

जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात् भगवत्-प्राप्त हैं, ऐसे कहा जाता है ॥ ८॥

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा' पदसे किस पुरुषका रुक्य है !

उत्तर—परमात्माकं निर्गुण निराकार तत्त्वकं प्रभाव तथा माहात्म्य आदिकं रहस्यसहित यथार्थ ज्ञानको 'ज्ञान' और सगुणनिराकार एवं साकार तत्त्वके छीछा, रहस्य, महत्त्व, गुण और प्रभाव आदिकं यथार्थ ज्ञानको 'विज्ञान' कहते हैं। जिस पुरुषको परमात्माकं निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार तत्त्वका भर्छाभाँति ज्ञान हो गया है, जिसका अन्तः करण उपर्युक्त दोनों तत्त्वोंकं यथार्थ ज्ञानमे भर्छाभाँति तृप्त हो गया है, जिसमें अब कुछ भी जाननेकी इन्छा शेप नहीं रह गयी है, वह 'ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा' है।

प्रश्न -यहाँ 'कृटस्थः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—सुनारों या छोहारोंके यहाँ रहनेवाले छोहेकों 'अहरन' या 'निहाई' की 'कृट' कहते हैं; उसपर सोना-चांदी, छोहा आदि रत्यकर हथीं डेमे कृटा जाता है। कृटते समय उसपर बार-बार गहरी चोट पड़ती है; फिर भी वह हिछ्ता-डुल्टता नहीं, बराबर अचल रहता है। इभी प्रकार जो पुरुष तरह-नगहके बड़े-मे-बड़े दु: खोंके आ पड़नेपर भी अपनी स्थितिमे तनिक भी विचलित नहीं होता, जिसके

अन्तःकरणमे जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता और जो सदा-सर्वदा अचलमावसे परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है, उमे भूटस्थ' कहते हैं।

प्रश्न-- 'विजितेन्द्रियः' का क्या भाव है ?

उत्तर—संसारके सम्पूर्ण विषयोंको मायामय और क्षणिक समझ लेनेक कारण जिसकी किसी भी विषयमे जरा भी आसक्ति नहीं रह गयी है और इसलिये जिसकी इन्द्रियाँ विषयोंन कोई रस न पाकर उनमे निवृत्त हो गयी हैं तथा लोकसंग्रहके लिये वह अपने इच्छानुसार उन्हें यथायोग्य जहाँ लगाता है वहीं लगती हैं, न तो खच्छन्दतामे कहीं जाती है और न उसके मनमें किसी प्रकारका क्षोम ही उत्पन्न करती हैं—इस प्रकार जिसकी इन्डियाँ अपने अधीन हैं, वह पुरुष भविजिनेन्द्रिय' हैं।

प्रश्न-'समलोशस्मकाञ्चनः' का क्या भाव है।

उत्तर – मिर्द्या, पत्थर और सुवर्ण आदि समस्त पदार्थीं में परमात्म-बुद्धि हो जाने के कारण जिसके लिये तानों ही सम हो गये हैं; जो अज्ञानियों की माँति मुवर्ण में आसक्त नहीं होता और मिर्द्या, पत्थर आदिसे द्वंप नहीं करता, सबको एक ही समान समश्रता है, वह 'समले श्राहमकाञ्चन' है।

# मुह्निमत्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुपु

साधुष्विप च पापेषु समनुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

सुद्दर्, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और वन्धुगणोंमें, धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी समान भाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ९.॥

प्रश्न-'सुदृदु' और 'मित्र' में क्या भेद हैं ?

उत्तर—सम्बन्ध और उपकार आदिकी अपेक्षा न करके बिना ही कारण खमावतः प्रेम और हित करनेवाले खुहृद्र् कहलाते हैं तथा परस्पर प्रेम और एक दूसरेका हित करने-वाले भित्र' कहलाते हैं।

प्रश्न-'अरि' (वैरी) और 'द्वेष्य' (द्वेषपात्र) में क्या अन्तर है!

उत्तर-किसी निमित्तसे बुरा करनेकी इच्छा या चेष्टा

करनेवाला 'बैरी' है और खभावमे ही प्रतिकृत आचरण करनेके कारण जो देपका पात्र हो, वह 'देष्य' कहलाता है।

प्रश्न-- 'मध्यस्थ' और 'उदासीन' मे क्या भेद है ?

उत्तर—परस्पर झगड़ा करनेवालोंमें मेल करानेकी चेटा करनेवालेको और पश्चपात छोड़कर उनके हितके लिये न्याय करनेवालेको 'मध्यस्थ' कहते हैं। तथा उनसे किसी प्रकार-का भी सम्बन्ध न रखनेवालेको 'उदासीन' कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'अपि' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-सुदृद्, मित्र, उदासीन, मश्यस्य और साधु-सदाचारी पुरुषोंमें एवं अपने कुटुम्बियोंमें मनुष्यका प्रेम होना स्वामाविक है। ऐसे ही बैरी, द्वेष्य और पापियोंके प्रति द्वेष और घृणाका होना स्वामाविक है। विवेकशील पुरुषोंम भी इन लोगोंके प्रति स्वामाविक राग-द्वेष-सा देखा जाता है। ऐसे प्रस्पर अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले मनुष्योंके प्रति राग-द्वेष और भेद-बुद्धिका न होना बहुत ही कठिन बात है, उनमें भी जिसका सममाव रहता है उसका अन्यत्र समभाव रहता है इसमे तो कहना ही क्या है। यह भाव दिखलानेके लिये 'अपि' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'समबुद्धिः' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—सर्वत्र परमात्म-बुद्धि हो जानेके कारण उन उपर्युक्त अत्यन्त विलक्षण खमाववाले मित्र, वैरी, साधु और पापी आदिके आचरण, खमाव और न्यवहारके भेदका जिस-पर कुछ मी प्रमाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धिमें किसी समय, किसी भी परिस्थितिमें, किसी भी निमित्तमें भेदभाव नहीं आता उमे 'समबुद्धि' समझना चाहिये।

सम्बन्ध —छठे श्लोकमे यह बात कही गयी कि जिसने शरीर इन्द्रियं और मनस्य आत्माको जीत िया है, वह आप ही अपना मित्र है। फिर सातवें श्लोकमें उस 'जितात्मा' पुरुष के लिये परमात्माको प्राप्त होना तथा आठवें और नवें श्लोकोंमें परमात्माको प्राप्त पुरुष के लक्ष्ण वतलाकर उसकी प्रशंसा की गयी। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुषको परमात्माकी प्राप्तिके लिये क्या करना चाहिये, वह किस साधनसे परमात्माको श्लीप्त प्राप्त कर सकता है। इसलिये ध्यानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हैं —

### योगी युज्जीत सततमात्मानं रहिस स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥१०॥

मन और इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला, आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगावे ॥ १०॥

प्रश्न-'निराशीः' का क्या भाव है !

उत्तर-इस लोक और परलोकके भोग्यपदार्थीकी जो किसी भी अवस्थान, किसी प्रकार भी, किखिन्मात्र भी इच्छा या अपेक्षा नहीं करता, वह 'निराशी:' है।

प्रश्न-'अपरिग्रहः'का क्या अभिप्राय है !

उत्तर—भोग-सामग्रीके संग्रहका नाम परिग्रह है, जो उससे रहित हो उमे 'अपरिग्रह' कहते हैं। वह यदि गृहस्थ हो तो किसी भी वस्तुका ममतापूर्वक संग्रह न रक्खे और यदि ब्रह्मचारी, बानग्रस्थ या संन्यासी हो तो खरूपसे भी किसी प्रकारका शास्त्रप्रतिकृत्व संग्रह न करे। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रमवाले हों 'अपरिग्रह' ही है।

प्रश्न-यहाँ 'योगी' पद किसका वात्रक है ?

उत्तर—यहाँ भगवान् ध्यानयोगमे लगनेके लिये कह रहे हैं, अत: 'योगी' ध्यानयोगके अधिकारीका बाचक है, न कि सिद्ध योगीका। प्रश्न-यहाँ 'एकार्का' विशेषण किसलिये दिया गया है ?

उत्तर - बहुत-से मनुश्योके समृहमे तो ध्यानका अभ्यास अत्यन्तकठिन है ही, एक भी दूसरे पुरुषका रहना बातचीत आदिके निमित्तसे ध्यानमे बायक हो जाता है। अतएव अकेळे रहकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। इसीळिये 'एकाकी' विश्वणण दिया गया है।

प्रश्न-एकान्त स्थानमें स्थित होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—वन, पर्वत, गुफा आदि एकान्त देश ही ध्यानके िक्ये उपयुक्त है। नहाँ बहुत छोगोंका आना-जाना हो, बैसे स्थानमे ध्यानयोगका साथन नहीं बन सकता। इसीलिये ऐसा कहा गया है।

प्रश्न-यहाँ 'आस्मा' शब्द किसका वाचक है और उसको परमास्मामें लगाना क्या **है** !

उत्तर--यहाँ 'आत्मा' शब्द मन-बुद्धिरूप अन्त:करण-

ही-उसको परमात्मामें लगाना है।

प्रश्न-'सततम्' का क्या अभिप्राय है ? उत्तर-'सततम्' पद 'युङ्गीत' क्रियाका विशेषण है जिसमें ध्यानका तार टूटने ही न पात्रे ।

की वीचंक है और मन-बुद्धिको परमात्मामें तन्मय कर देना और निरन्तरताका वाचक है। इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान करते समय जरा भी अन्तराय न आने देना चाहिये। इस प्रकार निरन्तर परमात्माका ध्यान करते रहना चाहिये,

सम्बन्ध---जितात्मा पुरुपको ध्यानयोगका साधन करनेके लिये कहा गया। अव उस ध्यानयोगका विस्तार-पूर्वक वर्णन करते हुए पहले स्थान और आसनका वर्णन करते हैं---

#### देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनीचं चेळाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मुगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊँचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर स्थापन करके-॥ ११ ॥

प्रश्न-'शुची देशे' का क्या भाव है ?

उत्तर-ध्यानयोगका साधन करनेके लिये ऐसा स्थान होना चाहिये, जो खभावसे ही शुद्ध हो और आइ-बुहारकर, लीप-पोतकर अथवा धो-पोंछकर खच्छ और निर्मल बना लिया गया हो । गङ्गा, यमना या अन्य किसी पवित्र नदीका तीर, पर्वतकी गुफा, देवालय, तीर्थस्थान अथवा बंगाचे आदि पवित्र वायुमण्डलयुक्त स्थानोमेर्य जो सुगमतासे प्राप्त हो सकता हो और खच्छ, पवित्र तथा एकान्त हो —ध्यानयोगके लिये साधकको ऐसा ही कोई एक स्थान चुन लेना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'आमनम्' पट किसका वाचक है और उसके साथ 'नात्यच्छितम्' 'नातिनीचम्' और 'चैठाजिनकुशो-त्तरम्' इस प्रकार तीन विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-काठ या पत्थरके बने हुए पाटे या चौकीको ---जिसपर मनुष्य स्थिर भावसे बैठ सकता हो — यहाँ आसन कहा गया है। वह आसुन यदि बहुत ऊँचा हो तो ध्यानके समय विष्नरूपमे आलस्य या निद्रा आ जानेपर उसले गिरकर चोट लगनेका डर रहता है; और यदि अत्यन्त नीचा हो तो जमीनकी सरदी-गरमीसे एवं चीटी आदि सूक्ष्म जीवोंसे विन होनेका डर रहता है। इसिछिये 'नात्युच्छितम्' और 'नाति- नीचम्' विशेषण देकर यह बात कही गयी है कि वह आसन न बहुत ऊँचा होना चाहिये और न बहुत नीचा ही। काठ या पत्थरका आसन कड़ा रहता है, उसपर बैठनेसे पैरोंसे पीड़ा होनेकी सम्भावना है;इसलिये 'चैलाजिनकुशोत्तरम् विशेषण देकर यह बात समझायी गयी है कि उसपर पहले कुशा, फिर मृगचर्म और उसपर कपड़ा बिछाकर उसे कोमल बना लेना चाहिये । मृगचर्मकं \* नीचे कुशा रहनेसे वह शीघ्र खराब नहीं होगा और ऊपर कपड़ा रहनेसे उसके रोम शरीरमें नहीं लंगो। इसीलिये तीनोंके बिछानेका विधान किया गया है।

प्रश्न-- 'आत्मनः 'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-उपर्युक्त आसन अपना ही होना चाहिये।ध्यान-योगका साधन करनेके लिये किसी दूसरेके आसनपर नहीं बंठना चाहिये।

प्रश्न-'स्थिरं प्रतिष्ठाप्य' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-काठ या पत्थरके वने हुए उपर्युक्त आमनको पृथ्वीपर भलीभाँति जमाकर टिका देना चाहिये, जिससे वह हिलने-डुलने न पावे; क्योंकि आसनके हिलने-डुलनेसे या खिसक जानेसे साधनमें विन्न उपस्थित होनेकी सम्भावना है।

सम्बन्ध--पित्र स्थानमें आसन स्थापन करनेके बाद ध्यानयोगके साधकको क्या करना चाहिये, उसे बतलाने हैं---

मृगचर्म अपनी मौतसं मरे हुए मृगका होना चाहिये, जान-बूझकर मारे हुए मृगका नहीं । हिंसामे प्राप्त चर्म साधनमें सहायक नहीं हो सकता।

### तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतिचत्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥ १२॥

उस आसनपर वैउकर चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें रखते हुए मनको एकाग्र करके अन्तः-करणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥ १२ ॥

प्रश्न-यहाँ आसनपर बैठनेका कोई खास प्रकार न वतलाकर सामान्यभावमे ही बैठनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'ध्यानयोग' के साधनके लिये बैठनेमे जिन नियमोंकी आवश्यकता है, उनका स्पर्टीकरण अगले इलोकपें किया गया है। उनका पालन करते हुए, जो साधक खस्तिक, सिद्ध या पद्म आदि आसर्नोमेंगे जिस आसनसे सुखपूर्वक अधिक समस्तक स्थिर बैठ सकता हो, उमके लिये वहीं उपयुक्त है। इसीलिये यहाँ किसी आसन-विशेषका वर्णन न करके सामान्यभावसे बैठनेके लिये ही कहा गया है।

प्रस्त-'यतचिनोन्द्रियक्रियः' का क्या अभिप्राय है :

उत्तर—चित्त शब्द अन्तःकरणका बोधक है। मन और बुद्धिये जो सांसारिक विषयोंका चिन्तन और निश्चय किया जाता है, उसका सर्वथा त्याग करके उनमे उपरत हो जाना ही अन्तः करणकी कियाको वशम कर छेना है। तथा 'इन्द्रिय' श्रोत्र आदि दसो इन्द्रियोंका बोधक है। इन सबको सुनने, देखने आदिये रोक छेना ही उनकी कियाओं-को बशम कर छेना है।

प्रश्न-मनको एकाप्र करना क्या है ?

उत्तर—ध्येय वस्तुम मनकी वृत्तियोंको भलीभाँति लगा देना ही उसको एकाम्र करना है। यहाँ प्रकरणके अनुसार परमात्मा ही ध्येय वस्तु हैं। अत्तर्व यहाँ उन्हीं में मन लगानेके लिये कहा गया है। इसीलिये चौदहवें स्टोकमें 'मिचित्तः' विशेषण देकर भगवानुने इसी बातको स्पष्ट किया है।

प्रश्न-अन्तः करणकी शुद्धिके लियेध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये. इस कथनका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—इसका अभिप्राय यह है कि ध्यानयोगके अभ्यास-का उद्देश किसी प्रकारकी सांसारिक सिद्धि या एश्वर्यको प्राप्त करना नहीं होना चाहिये। एकमात्र परमात्माको प्राप्त करने-के उद्देश्यमे ही अन्तः करणमे स्थित राग-द्वेष आदि अवगुणों और पापोंका, तथा क्लिप एवं अज्ञानका नाश करनेके लिये ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये।

प्रश्न-योगका अभ्यास करना क्या है ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारमे आसनपर बैठकर, अन्तः करण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमे रखते हुए और मनको परमेश्वरमे छगाकर निरन्तर अविन्छिन्नमावसे परमात्माका ही चिन्तन करते रहना—यही भ्योग'का अभ्यास करना है।

सम्बन्ध——ऊपरकं श्लंकमें आसनपर बैठकर ध्यानयोगका साधन करनेके लिये कहा गया। अब उसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये आसनपर केसे बैठना चाहिये, साधकका भाव कैसा होना चाहिये, उसे किन-किन नियमोंका पालन करना चाहिये और किस प्रकार किसका ध्यान करना चाहिये, इत्यादि बातें दो श्लोकोंमें बतलायी जाती हैं—

### समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥ १३॥

काया, सिर और गलेको समान एवं अचल घारण करके और स्थिर\* होकर, अपनी नासिकाके अग्र-भागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ—॥ १३ ॥

<sup># &#</sup>x27;स्थिरसुर्वमाननम्' (योग ०२। ४६) (अधिक कालतक सुर्वपूर्वक स्थिर बैठा जाय) उसे आसन कहते हैं।'

प्रश्न—काया, सिर और गलेको 'सम' और 'अचल' धारण करना क्या है?

उत्तर—यहाँ जङ्कासे ऊपर और गलेमे नीचेके स्थानका नाम 'काया' है, गलेका नाम 'प्रीवा' है और उसमें ऊपरके अङ्गका नाम 'शिर' हैं । कमर या पेटको आगे-पीछे या दाहिने-बायें किसी ओर मी न झुकाना, अर्थात् रीढ़की हुईं।-को सीधी रखना, गलेको भी किसी ओर न झुकाना और सिरको भी इधर-उधर न घुमाना—इस प्रकार तीनोंको एक सूतमें सीधा रखते हुए जरा भी न हिलने-इलने देना, यही इन सबको 'सम' और 'अचल' धारण करना है।

प्रश्न—काया आदिके अचल धारण करनेके लिये कह देनेके बाद फिर स्थिर होनेके लिये क्यों कहा गया ? क्या इसमें कोई नयी बात है ≀

उत्तर—काया, सिर और गलेको सम और अचल रखने-पर भी हाथ-पैर आदि दूसरे अङ्ग तो हिल्ह ही सकते हैं। इमीलिये स्थिर होनेको कहा गया है। अभिप्राय यह है कि ध्यानके समय हाथ-पैरोंको किमी भी आसनके नियमानुसार रक्त्वा जा सकता है, पर उन्हें 'स्थिर' अवस्य रखना चाहिये। किसी भी अङ्गका हिल्ला ध्यानके लिये उपयुक्त नहीं है अतः सब अङ्गोंको अचल रखते हुए सब प्रकारमे स्थिर रहना चाहिये।

प्रश्न-'नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओंको न देखता हुआ' इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—दृष्टिको अपने नाककी नोकपर जमाये रावना चाहिये। न तो नेत्रोंको बंद करना चाहिये और न इधर-उधर अन्य किसी अङ्गको या वस्तुको ही देखना चाहिये। नासिका-के अग्रभागको भी मन लगाकर 'देखना' विधेय नहीं है। विक्षेप और निद्रा न हो इसलिये केवल दक्षिमात्रको ही वहाँ लगाना है। मनको तो परमेश्वरमें लगाना है, न कि नाककी नोकपर!

प्रश्न—इस प्रकार आसन लगाकर बैठनेके लिये मगवान्-ने क्यों कहा ?

उत्तर—ध्यानयोगके साधनमें निद्रा, आलस्य, विश्लेष एवं शीनोण्णादि द्वन्द्व विक्त माने गये हैं। इन दोषोंसे बचने-का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। काया, सिर और गलेकों सीधा तथा नेत्रोंकों खुला एक्तेमें आलस्य और निद्राका आक्रमण नहीं हो सकता। नाककी नोकपर दृष्टि लगाकर इचर-उचर अन्य बस्तुओंकों न देखनेसे बाह्य विश्लेषोंकी सम्भावना नहीं रहती और आसनके दृद्ध हो जानेसे शीतोष्णादि द्वन्द्वोंसे भी बाधा होनेका भय नहीं रहता। इमिलिये ध्यानयोगका साधन करते समय इम प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है। इमीलिये भगवान्ने ऐमा कहा है।

प्रश्न—इन तीनों श्लोकोंम जो आमनकी विधि वतलायी गयी है, वह समुग परमेश्वरके ध्यानके लिये है या निर्मुण बहाके ?

उत्तर-ध्यान सगुणका हो या निर्गुण ब्रह्मका, ब्रह तो रुचि और अधिकार-भेदकी बात है। आमनकी यह विधितो समीके टिये आवश्यक है।

### ्र प्रशान्तात्मा विगतभीर्बह्मचारिव्रते स्थितः । मनः संयम्य मिच्चत्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥

ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित, भयरहित तथा भलीभाँति शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको गोक कर मुझमें चित्तवाला और मेरे परायणहोकर स्थित होवे॥ १४॥

प्रश्न-यहाँ ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित रहना क्या है ? उत्तर-ब्रह्मचर्यका तात्त्विक अर्थ दूसरा होनेपर भी, वीय-धारण उसका एक प्रयान अर्थ है; और यहाँ वीर्यधारण अर्थ ही प्रसङ्गानुकुछ भी है। मनुष्यके शरीरमें वीर्य ही एक ऐसी अम्न्य वस्तु है जिसका महीमाँति संरक्षण किये विना शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक — किसी प्रकारका भी वह न तो प्राप्त होता है और न उसका सम्बय ही होता है । इसीलिये आयमंस्कृतिके चारों आश्रमों- में ब्रह्मचर्य प्रथम आश्रम है, जो तीनों आश्रमोंकी नींब है। ब्रह्मचर्य-आश्रममें ब्रह्मचारीके लिये बहुत-से नियम होते हैं, जिनके पालनसे वीर्यधारणमें बड़ी भारी सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्यके पालनसे यदि वास्तवमें वीर्य भलीभौति धारण हो जाय तो उस वीर्यमे शरीरके अंदर एक विलक्षण विद्युत्-शक्ति उत्पन्न होती है और उसका तेज इतना शक्तिशली होता है कि उस तेजके कारण अपने-आप ही प्राण और मनकी गति स्थिर हो जाती है और चित्तका एकतान प्रवाह ध्येय वस्तुकी ओर स्वाभाविक ही होने लगता है। इस एकतानताका नाम ही ध्यान हैं।

आजकल चेश करनेपर भी लोग जो ध्यान नहीं कर पाते, उनका चित्त ध्येय वस्तुमें नहीं लगता, इसका एक मुख्यतम कारण यह भी है कि उन्होंने वीर्यधारण नहीं किया है। यद्यपि विवाह होनेपर अपनी पर्ताके साथ मंयमपूर्ण नियमित जीवन विताना भी ब्रह्मचर्य ही है और उममे भी ध्यानमें वड़ी सहायता मिलती है; परन्तु जिसने पहलेमे ही ब्रह्मचारीके नियमोंका सुचारुक्पमे पालन किया है और ध्यानयोगकी साथनाके समयतक जिसके शुक्रका बायक्पमे किसी प्रकार भी क्षरण नहीं हुआ है, उसको ध्यानयोगमें बहुत शीव और बड़ी सुविधाके साथ सफलता मिल सकती है।

मनुस्पृति आदि प्रन्थों में तथा अन्यान्य शास्त्रों में ब्रह्मचारी-के लिये पालनीय बतोंका बड़ा सुन्दर विधान किया गया है, उनमें प्रधान ये हैं—'ब्रह्मचारी नित्य मान करे, उबटन न लगावे, सुरमा न डाले, तेल न लगावे, इत्र-फुल्ल्ट आदि सुगन्धित वस्तुओंका व्यवहार न करे, फूलोंके हार और गहने न पहने, नाचना-गाना-वजाना न करे, ज्त न पहने, छाता न लगावे, प्रलंगपर न सांवे, ज्ञा न खेले, ब्रियोंको न देखे, स्त्री-सम्बन्धी चर्चातक कभी न करे, नियमित सादा भोजन करे, कोमल बस्न न पहने, देवता, ऋषि और गुरुका पूजन-मेवन करे, किसीसे विवाद न करे, किसीकी निन्दा न करे, सत्य बोले, किसीका तिरस्कार न करे, अहिंसावतका पूर्ण पालन करे, काम,कोध और लोभका सर्वया त्याग कर दे, अकेला सांवे, वीर्यपात कभी न होने दे और इन सब वर्तोंका भलीभाँति पालन करे।' ये ब्रह्मचारिके बत हैं। भगवान्ने यहाँ 'ब्रह्मचारिकत'की बात कहकर

आश्रमधर्मकी ओर भी संकेत किया है। जो अन्य आश्रमी लोग ध्यानयोगका साधन करते हैं उनके लिये भी वीर्यधारण या वीर्यसंरक्षण बहुत ही आवश्यक है और वीर्यधारणमें उपर्युक्त नियम बड़े सहायक हैं। यही ब्रह्मचारीका वत है और दहतापूर्वक इसका पालन करना ही उसमें स्थित होना है।

प्रश्न-'विगतभीः' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—परमात्मा सर्वत्र हैं और ध्यानयोगी परमात्माका ध्यान करके उन्हें देवना चाहता है, किर वह डरे क्यों ? अति वह ध्यान करते समय साधकको निर्भय रहना चाहिये। मनमें जरा भी भय रहेगा तो एकान्त और निर्जन स्थानमें खाभाविक ही चित्तंम विश्लेप हो जायगा। इसिटिये साधकको उस समय मनमे यह दृढ़ सत्य धारणा कर लेनी चाहिये कि परमात्मा सर्वदाक्तिमान् है और सर्वव्यापी होनेके कारण यहाँ मीसदाहै ही, उनके रहते किसी बातका भय नहीं है। यदि कटाचित् प्रारम्बद्धा ध्यान करते-करते मृत्यु हो जाय, तो उसमें भी परिणामने परम कल्याण ही होगा! सचा ध्यानयोगी इस विचारपर दृढ़ रहता है, इसीमे उमे भीवगतमी: 'कहा गया है।

*प्रश्न—•प्र*शान्तात्मा'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-ध्यान करते समय मनसे राग-द्वेष, हर्प-शोक और काम-क्रोच आदि दृषित बृत्तियोंको तथा संभारिक संकल्प-विकल्पोंको सर्वथा दूर कर देना चाहिये। वैराग्यके द्वारा मनको सर्वथा निर्मल और शान्त करके ध्यानयोगका साधन करना चाहिये। यही भाव दिख्लानेके लिये ध्रशान्तात्मा विशेषण दिया गया है।

प्रश्न--'युक्तः" विशेषणका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-ध्यान करते समय साधकको निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि विक्तोंसे वचनेके लिये खूब सावधान रहना चाहिये। ऐसा न करनेसे मन और इन्द्रियाँ उसे घोखा देकर ध्यानमे अनेक प्रकारके विका उपस्थित कर सकती हैं। इसी बातको दि वलानेके लिये सुक्तः विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-मनको रोकना क्या है ?

उत्तर--एक जगह न रुकना और रोकते-रोकते भी बलास्कारमे विषयोंमें चले जाना मनका खभाव है। इस मनको भलीभाँति रोके बिना ध्यानयोगका साधन नहीं बन सकता। इसलियेध्यान करते समय मनको बाह्य विषयों मे भलीभाँति हटाकर उसे अपने लक्ष्यमें पूर्णरूपमे निरुद्ध कर देना यानी भगवान्में तन्मय कर देना ही यहाँ मनको रोकना है।

प्रश्न-'मचित्तः' का क्या भाव है !

उत्तर—ध्येय वस्तुमें चित्तके एकतान प्रवाहका नाम ध्यान है; वह ध्येय वस्तु क्या होनी चाहिये, यही बतलानेके लिये भगवान् कहते हैं कि तुम अपने चित्तको मुझमें लगाओ । चित्त सहज ही उस वस्तुमें लगता है, जिसमें यथार्थ प्रम होता है; इसलिये ध्यानयोगीको चाहिये कि वह परमहितेषी, परम सुहृद्, परम प्रमास्पद परमेश्वरक गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यको समझकर, सम्पूर्ण जगत्त्मे प्रेम हटाकर, एकमात्र उन्होंको अपना ध्येय बनावे और अनन्यभावमे चित्तको उन्होंमें लगानेका अभ्यास करें।

प्रश्न-भगवान्के परायण होना क्या है ?

उत्तर—जो परमेश्वरको अपना ध्येय बनाकर उनके ध्यानमे चित्त लगाना चाहते हैं, वे उन्हींके परायण मी होंगे ही। अतएव 'मत्परः' पदमे मगवान् यह भाव दिख्यते हैं कि ध्यानपेगके साधकको यह चाहिये कि वह मुझको (भगवान्को ) ही परम गति, परम ध्येय, परम आश्रय और परम महेश्वर तथा सबसे बढ़कर प्रेमास्पद मानकर निरन्तर मेरे ही आश्रित रहे और मुझीको अपना एकमात्र परम रक्षक, सहायक, खामी तथा जीवन, प्राण और सर्वस्व मानकर मेरे

प्रत्येक विधानमें परम सन्तुष्ट रहे । इसीका नाम 'भगवान्के परायण होना' है ।

प्रश्न—इस स्त्रोकमें बतलाया हुआध्यान सगुण परमेश्वर-का है या निर्गुण ब्रह्मका ? और उस ध्यानको भेदभावसे करनेके लिये कहा गया है या अभेदभावसे ?

उत्तर—इस श्लोकमें 'मन्चित्तः' और 'मत्परः' पदोंका प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ निर्मुण ब्रह्मके तथा अभेदभावके ध्यानकी वात नहीं है। इसिलिये यह समझना चाहिये कि यहाँ उपास्य और उपासकका भेद रखते हुए सगुण परमेश्वर-के ध्यानकी ही रीति वतलायी गयी है।

प्रवन-यहाँ सगुणके ध्यानकी रीति बतलायी गयी है,यह तो ठीक है; परन्तु यह सगुण-ध्यान सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमेश्वरके निराकार रूपका है, या भगवान् श्रीशंकर, श्रीविष्णु, श्रीराम, श्रीकृष्ण-प्रभृति साकार रूपोंमेसे किसी एकका है !

उत्तर-भगवान्के गुण, प्रभाव, तस्व और रहस्य\*को समझकर मनुष्य अपनी रुचि, खभाव और अधिकारके अनु-मार जिस रूपमें सुगमतासे मन लगा सके, वह उसी रूपका ध्यान कर सकता है। क्योंकि भगवान् एक हैं और सभी रूप उनके हैं। अत्रुव ऐसी कन्पना नहीं करनी चाहिये कि यहाँ अमक रूपविशेषके ध्यानके लिये ही कहा गया है।

अब यहाँ साथकोंकी जानकारीके लिये ध्यानके कुछ स्वरूपोंका वर्णन किया जाता है।

\* वस्तुतः भगवान्के गुण, प्रभाव, तन्व और रहस्यके लिये यह कहना तो बन ही नहीं सकता कि वे यही और इतने ही हैं। इस सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाता है, सब सूर्यको दीवक दिख्यलानेके समान ही है। तथापि उनके गुणादिका किञ्चित् सा स्मरण, श्रवण और कीर्तन मनुष्यको पविचतम बनानेवाला है, इसीमें उनके गुणादिका शास्त्रकारगण वर्णन करते हैं। उन्हीं शास्त्रोंके आधारपर उनके गुणादिको इस प्रकार समझना चाहिये —

अनन्त और असीम तथा अत्यन्त ही विल्ल्लण समता शान्ति, द्या प्रेम, ल्लमा माधुर्य वात्सल्य, गम्भीरता उदारता, सुद्धदतादि भगवान् (गुण हैं। सम्पूर्ण वल, ऐश्वर्य तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असम्भवको भी सम्भव कर देना आदि भगवान् के प्रभाव हैं। जैसे परमाणु, भाग बादल, बूंदे और ओले आदि सब जल ही हैं। वेसे ही सगुण-निर्मुण, साकार-निराकार, व्यक्त-अल्यक्त, जह-चेतन, स्थावर-जङ्गम, सत्-असत् आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी पर हैं। वह सब भगवान् ही है। यह क्तव्य है। भगवान्के दर्शन, भाग्यण, स्पूर्ण चिन्तन, कीर्तन, अर्चन, वन्दन और स्तवन आदिसे पाणी भी परम पवित्र हो जाते हैं; अज, अविनाशी, सर्वलाकमांश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वत्र समभावने स्थित भगवान् ही दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते हैं और उनके दिव्य गुण, प्रभाव-तत्त्व आदि वस्तुतः इतने अचित्य, असीम और दिव्य हैं कि उनके अपने निवा उन्हें अन्य कोई जान ही नहीं सकता। यह उनका (रहस्य) है।

#### ध्यानस्य भगवान् श्रीशङ्करका ध्यान

हिमालयके गौरीशंकर शिखरपर सर्वथा एकान्त देशमे भगवान् शिव ध्यान लगाये पद्मासनसे विराजित हैं; उनका शरीर अत्यन्त गौरवर्ण है। उसपर हल्की-सी लालिमा छायी है। उनके शरीरका ऊपरका भाग निश्चल,सीधा और समुन्नत है। विशाल भालपर भस्मका सुन्दर त्रिपुण्डू शोभित हो रहा है, पिङ्गरूवर्णका जटाजूट चूड़ाके समान ऊँचा करके सर्पके द्वारा बाँधा हुआ है। दोनों कानोंमें रुद्राक्षमाला है। ओढ़ी हुई रीछकी काली मृगछालाकी स्यामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी वनीभूत हो रही है। उनके तीनों नेत्रोंकी दृष्टि नासिकाके अप्रभागपर सुस्थिर है और उन नीचेकी ओर झुके हुए स्थिर और निस्पन्द नेत्रोंमे उज्ज्वल ज्योति निकलकर इधर-उधर छिटक रही है। दोनों हाथ गोदमें रक्खे हुए हैं, ऐसा जान पड़ता है मानो कमल खिल गया हो। उन्होंने समाधि-अवस्थामें देहके अंदर रहनेवाले वायसमृहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिसे देखकर जान पड़ता है मानों वे जलपूर्ण और आडम्बररहित बरसनेवाले बादल हैं अथवा तरङ्गहीन प्रशान्त महासागर हैं। या निर्वात देशमें स्थित निष्कल ज्योति-र्मय दीपक हैं!

### भगवान श्रीविष्णुका ध्यान

अपने हृदयकमलपर या अपने सामने जमीनसे कुल कॅंचेपर स्थित एक रक्तवर्णके सहस्रदल कमलपर भगवान् श्रीविष्णु सुशोभित हैं। नीलमेघके समान मनोहर नीलवर्ण है, सभी अङ्ग परम सुन्दर है और माँति-माँतिके अभूषणोंमे विभूषित हैं। श्रीअङ्गमे दिव्य गन्ध निकल रही है। अति शान्त और महान् सुन्दर मुखारविन्द है। विशाल और मनोहर चार लंबी भुजाएँ हैं। अत्यन्त सुन्दर और रमणीय प्रीवा है, परम सुन्दर गोल-कपोल हैं, मुखमण्डल मनोहर मन्द मुसकानसे सुशोभित है, लाल-लाल होंठ और अति सुन्दर मुखारविन होंठ और अति सुन्दर मुखारविन होंठ और अति सुन्दर मुखारविन होंठ और अति सुन्दर मुसकानसे सुशोभित है, लाल-लाल होंठ और अति सुन्दर मुसकानसे सुशोभित है, लाल-लाल होंठ और अति सुन्दर मुकारहे है। मनोहर चिखुक है। कमलके समान विशाल और प्रकुलित नेत्र हैं और उनसे खाभाविक ही दया, प्रेम, शान्ति, समता, ज्ञान, आनन्द और प्रकाशकी अजस धारा वह रही है। उन्नत कंघे हैं। मेथस्याम नील-पद्मवर्ण शरीरपर सुवर्णवर्ण पीताम्बर शोभायमान है। लक्ष्मी जीके निवासस्थान

वक्षः स्थलमें श्रीवस्सका चिह्न है। दाहिने ऊपरके हाथमें सुन्दर अस्यन्त उज्ज्ञल किरणोंसे युक्त चक्र है, नीचेके हाथमें कौमोदकी गदा है, बायें ऊपरके हाथमें सुन्दर स्वेत विशाल और विजयी पाञ्चजन्य शंख है और नीचेके हाथमें सुन्दर रक्तवर्ण कमल सुशोभित है। गलेने रत्नोंका हार है, हृदयपर तुलसीयुक्त वनमाला, वंजयन्ती माला और कौस्तुभमणि विभूषित हैं। चरणोंमें रत्नजटित बजनेवाले नूपर हैं और मस्तकपर देदीस्यमान किरीट है। विशाल, उन्नत और प्रकाशमान ल्लाटपर मनोहर ऊर्चपुण्ड् तिलक है, हाथोंमें रत्नोंके कड़े, कमरमें रत्नजटित करधनी, सुजाओंमें बाज्वंद और हाथोंकी अँगुल्योंमे रत्नोंकी अँगुल्यों सुशोभित हैं। काले-युँघराले केश वड़े ही मनोहर हैं। चारों और करोड़ों सूयोंका-सा परन्तु शीतल्य प्रकाश छा रहा है तथा उसमेंसे प्रेम और आनन्दनका अपार सागर उमड़ा चला आ रहा है।

#### भगवान श्रीरामका ध्यान

अत्यन्त मुन्दर मणिरत्नमय राजसिंहासन है, उसपर भगवान् श्रीरामचन्द्र श्रीसीताजीसिंहित विग्राजित है। नवीन दृबींदलके समान श्रामवर्ण है, कमलंदलके समान विशाल नेत्र हैं, बड़ा ही सुन्दर मुखमण्डल है, विशाल भालपर उर्ध्वपुण्ड् तिलक है। धुँघराले काले केश हैं। मस्तकपर सूर्यके समान प्रकाशयुक्त मुकुट सुशोभित है, मुनिमनमोहन महान् लावण्य है, जिन्य अङ्गपर पीताम्बर विराजित हैं। गलेमें रबींके हार और दिव्य पुष्पोंकी माला है। देहपर चन्दन लगा है। हाथोंने बनुपन्त्राण लिये हैं, लाल होंठ हैं, उनपर मीठी मुसकानकी लिव ला रही है। वार्यी ओर श्रीसीताजी विराजिता हैं। इनका उज्जवल स्वर्णवर्ण है, नीली साड़ी पहने हुए है, करकमलमें रक्त कमल धारण किये हैं। दिव्य आभूषणोंपे सब अङ्ग विभूपित हैं। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम झाँकी है।

### भगवान श्रीकृष्णका ध्यान

( ? )

वृन्दावनमे श्रीयमुना जीका तीर है, अशोक वृक्षींके नये-नये पत्तींमे सुशोभित कालिन्दीकुञ्जमें भगवान् श्रीकृष्ण अपने स/वाओंके साथ विराजमान हैं, नवीन मेत्रके समान स्याम आभायुक्त नीलवर्ण है। स्थामशरीरपर सुवर्णवर्ण पीत वस्त्र ऐसा जान पड़ता है मानो इयाम घनघटामें इन्द्रधनुष शोभित हो। गलेमें सुन्दर बनमाला है, उससे सुन्दर पुष्पीं-की और तुलसीजीकी सुगन्ध आ रही है। हृद्यपर वैजयन्ती माला सुशोभित है। सुन्दर काली घुँघराली अलकों हैं, जो कपोलोतक लटकी हुई हैं। अत्यन्त रमणीय और त्रिभुवन-मोहन मुखारविन्द है। वईा ही मध्र हँसी हँस रहे हैं। मस्तकपर मोरकी पाँखोंका मुकुट पहने है। कानोंमें कुण्डल **श**लमला रहे हैं, सुन्दर गोल कपोल कुण्डलोंके प्रकाशसे चमक रहे हैं। अङ्ग-अङ्गये सुन्दरता निखर रही है। कानोंमें कनेरके फुलधारण किये हुए हैं। अद्भुत धातुओंसे और चित्र-विचित्र नवीन पल्छवोंसे शरीरको सजा रक्षा है। वक्ष:-स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है, गलेमें कौस्तुभमणि है। भीहें बिची हुई है, लाल-लाल होठ बड़े ही कांमल और मुन्दर हैं। बाँके और विशाल कमल-में नेत्र हैं, उनमेंसे आनन्द और प्रेमकी विद्युत्धारा निकल-निकलकर सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सबके हृदयोंन आनन्द और प्रेमका समद्र-सा उमड़ रहा है। मनोहर त्रिभंगरूपसे खड़े हैं तथा अपनी चञ्चल और कोमल अंगुलियों- को वंशीके छिद्रोंपर फिराने हुए बड़े ही मधुर खरमे उसे बजा रहे हैं।

### भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

(2)

कुरुक्षेत्रका रणाङ्गण है, चारों ओर वारों के समृह युद्धके लिये यथायोग्य खड़े हैं। वहाँ अर्जुनका परम नेजोमय विशाल रथ है। रथकी विशालक्व जामें चन्द्रमा और तारे चमक रहे हैं। क्वजापर महावार श्रीह नुमान् जी विराजमान हैं, अनेकों पताकाएँ फहरा रही हैं। रथपर आगेके भागपर भगवान् श्रीकृष्ण विगाजमान हैं, नील स्थामवर्ण है, सुन्दरताकी सीमा है, वीर वेष है, कवच पहने हुए हैं, देहपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। नुखमण्डल अत्यन्त शान्त है। ज्ञानकी परम दीसिसे सब अङ्ग जगमगा रहे हैं। विशाल और रक्ताभ नेत्रों मे ज्ञानकी ज्योति निकल रही है। एक हाथमें घोड़ोंकी लगाम है और दूसरा हाथ ज्ञानमुद्धाने सुशोभित है। बड़ी ही शान्ति और धीरताके साथ अर्जुनको गीताका महान् उपदेश दे रहे हैं। होठोंपर मधुर मुसकान छिटक रही है। नेत्रोंसे मंकेत कर-करके अर्जुनकी शङ्काओंका समाधान कर रहे हैं।

सम्बन्ध-उपयुक्त प्रकारसं किये हु? ध्यानयोगकं साधनका फल बतलाते है-

### युञ्जन्नेवं सदात्मानं शान्तिं निर्वाणपरमां

### योगी नियतमानसः। मत्संस्थामधिगच्छति॥१५॥

वरामें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके खरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

प्रश्न-यहाँ 'योगी' के साथ 'नियतमानसः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-जिसका मन- अन्तःकरण मछीभाँति वशमे किया हुआ है, उमे 'नियतमानस' कहते हैं। ऐसा साधक ही उपर्युक्त प्रकारमे ध्यानयोगका साधन कर सकता है, यही बात दिख्छानेके छिये 'योगी' के साथ 'नियतमानसः' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके खरूप-में छगाना क्या है ? उत्तर—उपर्युक्त प्रकारमे मन-बुद्धिके द्वारा निरन्तर तैल्धाराकी भौति अविच्छिन्नमावमे भगवान्के खरूपका चिन्तन करना और उसमें अटलमावसे तन्मय हो जाना ही आत्माको परमेश्वरके खरूपमें लगाना है।

प्रश्न—भ्नुझमें २हनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यह उसी शान्तिका वर्णन है जिसे नैष्ठिकी शान्ति (५।१२), शाश्वती शान्ति (९।३१)और परा शान्ति (१८।६२) कहते हैं और जिसका परमेश्वरकी प्राप्ति, परम दिन्य पुरुषकी प्राप्ति, परम गतिकी प्राप्ति आदि नामोंसे वर्णन किया जाता है। यह शान्ति अद्वितीय अनन्त आनन्दकी अविध है और यह परम दयालु, परम सुद्दुर

आनन्दनिधि,आनन्दस्बरूप भगवान्में नित्य-निरन्तर अचल और अटलभावसे निवास करती है। ध्यानयोगका साधक इसी शान्तिको प्राप्त करता है।

सम्बन्ध—ध्यानयोगका प्रकार और फल बतलाया गया; अब ध्यानयोगके लिये उपयोगी आहार, विहार और शयनादिके नियम किम प्रकारके होने चाहिये यह जाननेकी आकांक्षापर भगवान् उसे दो श्लोकोंमें कहते हैं —

### नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥१६॥

हे अर्जुन ! यह योग न तो बहुत खानेवालेका, न विल्कुल न खानेवालेका, न बहुत शयन करनेके स्वभावबालेका और न सदा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १६ ॥

प्रश्न-यहाँ 'योग' शब्द किसका वाचक है ?

उत्तर-परमात्माकी प्राप्तिके जितने भी उपाय हैं,सभीका नामभ्योग' है। किन्तु यहाँ भ्यानयोग'का प्रसङ्ग है, इसल्यि यहाँ भोग' शब्दको उस भ्यानयोग' का बाचक समझना चाहिये, जो सम्पूर्ण दुःखोका आत्यन्तिक नाश करके परमानन्द और परम शान्तिके समुद्र परमेश्वरकी प्राप्ति करा देनेवाला है।

प्रश्न-बहुत खानेवालेका और विन्कुल ही न खाने-वालेका ध्यानयोग क्यों नहीं सिद्ध होता !

उत्तर—ट्रॅस-ट्रॅसकर खा टेन्नेमे नींद और आलम्य बढ़ जाते हैं; साथ ही पचानेकी शक्तिमे अधिक, पेटमे पहुँचा हुआ अन्न भाँति-भाँतिके रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो अन्नका सर्वथा त्याग करके कोरे उपवास करने लगता है, उसकी इन्द्रिय, प्राण और मनकी शक्तिका बुरी तरह हास हो जाता है; ऐसा होनेपर न तो आसनपर ही स्थिरक्ष्यमे वैठा जा सकता है और न परमेश्वरके ख़रूपमे मन ही लगाया जा सकता है। इस प्रकार ध्यानके साथनमे विध्न उपस्थित हो जाता है। इसलिये ध्यानयोगीको न तो आवस्यकतामे और पचानेकी शक्तिसे अधिक खाना ही चाहिये और न कोरा उपवास ही करना चाहिये।

प्रश्न-बहुत सोनेवाले और सदा जागनेवालेका ध्यान-योग सिद्ध नहीं होता, इसने क्या हेत् हैं !

उत्तर-उचित मात्रामे नींद ली जाय तो उसमे थकावट दूर होकर शरीरमे ताजगी आती है; परन्तु वही नींद यदि आवश्यकतामे अधिक ली जाय तो उससे तमोगुण बढ़ जाता हैं, जिससे अनवरत आलस्य घेरे रहता है और स्थिर होकर बैठनेम कष्ट मालूम होता है। इसके अतिरिक्त अधिक मोनेमें मानवजीवनका अमूल्य समय तो नष्ट होता ही है। इसी प्रकार सदा जागते रहनेमे थकावर वर्ना रहती है। कभी ताजगी नहीं आती । शरीर, इन्द्रिय और प्राण शिथिल हो जाते है, शर्रारंम कई प्रकारके रांग उत्पन्न हां जाते हैं और सब समय नींद तथा आलस्य सताया करते हैं। इस प्रकार बहुत सीना और सदा जागते रहना दोनों ही ध्यानयोगके साधनमें विव्न करनेवाले होते हैं। अतएव ध्यानयोगीको, र्शार खस्थ रहे और ध्यानयांगके साधनमें विष्ठ उपस्थित न हो-इस उद्देश्यमे अपने शर्रारकी स्थिति, प्रकृति, स्वास्थ्य और अवस्थाका ख्याल रखते हुए न तो आवश्यकतासे अधिक सोना ही चाहिये, और न सदा जागते ही रहना चाहिये।

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १०॥

दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवालेका, कर्मोमें यथायोग्य चेष्टा करने-बालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १७॥ प्रश्न—युक्त आहार-विहार करनेवाला किसे कहते हैं ? उत्तर—खान-पानकी वस्तुओंका नाम आहार है और चलने-फिरनेकी कियाका नाम विहार है । ये दोनो जिसके उचित खरूपमें और उचित परिमाणनें हों, उसे युक्त आहार-विहार करनेवाला कहा करते हैं। खाने-पीनेकी वस्तुएँ ऐसी होनी चाहिये जो अपने वर्ण आर आश्रमधर्मके अनुसार सत्य और न्यायके द्वारा प्राप्त हों, शाल्लानुकूल, सार्त्विक हों (१०।८), रजोगुण और तमागुणको बढ़ानेवाली न हों, पित्र हों, अपनी प्रकृति, स्थित और रुचिके प्रतिकृल न हों तथा योगसाधनमें सहायता देनेवाली हों। उनका परिमाण भी उतना ही परिमित होना चाहिये, जितना अपनी शक्ति खास्थ्य और साधनकी दृष्टिसे हितकर एवं आवश्यक हों। इसी प्रकार चूमना-फिरना भी उतना ही चाहिये जितना अपने लिमे आवश्यक और हितकर हों।

ऐसे नियमित और उचित आहार-विहार से शरीर,इन्द्रिय और मनमें सन्वगुण बहता है, तथा उनने निर्मालता,प्रसन्नता और चेतनताकी बृद्धि हो जाती है, जिससे ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है।

प्रश्न-कर्मीमे 'युक्त चेटा' करनेका क्या माव है ?

उत्तर-वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थित और वातावरण आदिके अनुमार जिसके लिये शास्त्रमें जो कर्नव्यकर्म बतलाये गये हैं, उन्हांका नाम कर्न है । उन कर्मांका उचित खरूपमें और उचित मात्राने यथायोग्य मेवन करना ही कर्मांन युक्त चेटा करना है। जैसे ईश्वर-भक्ति, देवपूजन, दीन-दुखियोंकी सेवा,माता-पिता-आचार्य आदि गुरुजनोंका पूजन,यज्ञ,दान, तप तथा जीविका-सम्बन्धा कर्म यानी शिक्षा, पठन-पाठन-व्यापार आदिकर्म और शौच-म्नानादि क्रियाएँ—ये सभी कर्म वे ही करने चाहिये, जो शास्त्रविहित हों, साधुसम्मत हों, किसीका अहित करनेवाले न हों, खावलम्बनमें सहायक हों किसीको कष्ट पहुँचाने या किसीपर भार डालनेवाले न हों और ध्यानयोगमें सहायक हों तथा इन कर्मोंका परिमाण भी उतना ही होना चाहिये, जितना जिसके लिये आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीरिनर्वाह होता रहे और ध्यानयोगके लिये भी आवश्यकतानुसार पर्याप्त समय मिल जाय। ऐसा करनेसे शरीर, इन्दिय और मन खस्थ रहते हैं और ध्यानयोग सुगमतासे सिद्ध होता है।

प्रश्न-युक्त सोना और जागना क्या है ?

उत्तर—दिनके समय जागते रहना, रातके समय पहले तथा पिछले पहरमें जागना और बीचके दो पहरों में सोना—— साधारणतया इसीको उचित सोना-जागना माना जाता है। तथापि यह नियम नहीं है कि सबको बीचके छः घंटे सोना ही चाहिये। ध्यानयोगीको अपनी प्रकृति और शर्गारकी स्थितिके अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिये। रातको पाँच या चार ही घंटे सोनेमे काम चल जाय, ध्यानके समय नींद्र या आलस्य न आवे और स्वास्थ्यमें किसी प्रकार गड़बड़ी न हो तो छः घंटे न सोकर पाँच या चार हो घंटे सोना चाहिये।

'युक्त' शब्दका यहो भाव समझना चाहिये कि आहार, विहार, कर्म, सोना और जागना शास्त्रसे प्रतिकूल न हो और उतनी ही मात्रामें हो जितना जिसकी प्रकृति, स्वास्थ्य और रुचिके खयालसे उपयुक्त और आवश्यक हो।

प्रश्न—'योग' के साथ 'दुःखहा' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर- 'ध्यानयोग' सिद्ध हो जानेपर ध्यानयोगीको प्रमानन्द और प्रमशान्तिके अनन्त सागर प्रमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसके सम्पूर्ण दुःख अपने कारणसहित सदाके लिये नष्ट हो जाते हैं। फिर न तो उसेकभी भूलकर भी जन्म-मरणरूप संसार-दुःखका सामना करना पड़ता है और न उसे कभी खप्तमें भी चिन्ता, शोक, भय और उद्वेग आदि ही होते हैं। वह सर्वथा और सर्वदा आनन्दके महान् प्रशान्तसागरमें निमग्न रहता है। दुःखका आत्यन्तिक नाश करनेवाले इस फलका निर्देश करनेके लिये ही ध्योग' के साथ दुःखहा' विशेषण दिया गया है।

सम्बन्ध—ध्यानयोगमें उपयोगी आहार-विहार आदि नियमोंका वर्णन करनेके बाद, अब निर्गुण निराकारके ध्यानयोगीकी अन्तिम स्थितिका लक्षण बतलाते हैं—

### यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥१८॥

अत्यन्त वद्यामें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है ॥ १८ ॥

प्रश्न-'चित्तम्' के साथ 'त्रिनियतम्' विशेषण देनेका क्या प्रयोजन है ? और उमका परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित होना क्या है ?

उत्तर—मलीभाँति त्रशंन किया हुआ चित्त ही परमात्मा-में अटलस्पमे स्थित हो सकता है, यही बात दिखलानेके लिये 'विनियतम्' त्रिशेषण दिया गया है। ऐसे चित्तका प्रमाद, आलस्य और विक्षेपमे सर्वथा रहित होकार एकमात्र परमात्मामें ही निश्चलभावसे स्थित हो जाना—एक परमात्मा-के सिवा किसी भी वस्तुकी जरा भी स्मृति न रहना—यही उसका परमात्मामें भलीभाँति स्थित होना है।

प्रश्न-सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित होना क्या है ?

उत्तर—परमशान्ति और परमानन्दके महान् समुद्र एक-मात्र परमात्मामें ही अनन्य स्थिति हो जानेके कारण, एवं इस लोक और परलोकके अनित्यः क्षणिक और नाशवान् सम्पूर्ण मोगोंमें सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण किसी भी सांसारिक वस्तुकी किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता या आकांक्षाका न रहना ही—सम्पूर्ण मोगोंसे स्पृहारहित होना है।

प्रश्न-'युक्तः' पटका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ 'युक्तः' पद ध्यानयोगकी पूर्ण स्थितिका बोधक है । अभिप्राय यह है कि माधन करते-करते जब योगीम उपर्युक्त दोनों लक्षण मलीभाँति प्रकट हो जायँ, तब समझना चाहिये कि वह ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त हो चुका है ।

सम्बन्ध—वरामें किया हुआ चित्त ध्यानकालमे जब एकमात्र परमात्मामे ही अचल स्थित हो जाता है, उस समय उस चित्तकी कैसी अवस्था हो जाती है, यह जाननेकी आकांक्षा होनेपर कहते हैं —

### यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९॥

जिस प्रकार वायुरिहत स्थानमें स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके ध्यानमें लगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है ॥ १९ ॥

प्रश्न—यहाँ 'दीप' शब्द किसका वाचक है और निश्चल-ताका भाव दिखलानेके लिये पर्वत आदि अचल पदार्थोंकी उपमा न देकर जीते हुण चित्तके माथ टीपककी उपमा देने-का क्या अभिग्राय है !

उत्तर—यहाँ 'दीप' शब्द प्रकाशमान दीपशिखाका बाचक है। पर्वत आदि पदार्थ प्रकाशहीन हैं एवं खभावमें ही अचल हैं, इसलिये उनके साथ चित्तकी समानता नहीं है।परन्तु दीपशिखा चित्तकी भाँति प्रकाशमान और चञ्चल है, इसलिये उसीके साथ मनकी समानता है। जैमे वायु न ल्यानेसे दीपशिखा हिलती-डुलती नहीं, उसी प्रकार वशमें किया हुआ चित्त भीष्यानकालमें सब प्रकारसे सुरक्षित होकर हिलता-डुलता नहीं, वह अविचल दीपशिखाकी भाँति सम-भावमे प्रकाशित रहता है। इसीलिये पर्वत आदि प्रकाश-रहित अचल पदार्थोकी उपमा न देकर दीपककी उपमा दी गयी है।

प्रश्न-चित्तकं साथ भ्यतं शब्द न जोड़कर केवल भीचत्तम्यं कह देनेये भी वहीं अर्थ हो सकता था, फिर भ्यत-चित्तम्यं के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—र्जाता हुआ चित्त ही इस प्रकार परमात्माके स्वरूपमें अचल ठहर सकता है, वशमें न किया हुआ नहीं ठहर सकता—इसी बातको दिखलानेके लिये प्यत' शब्द दिया गया है। सम्बन्ध—इस प्रकार ध्यानयोगकी अन्तिम स्थितिको प्राप्त हुए पुरुषके और उसके जीते हुए चित्तके लक्षण बतला देनेके बाद अब तीन श्लोकोंमें ध्यानयोगद्वारा सचिदानन्द परमात्माको प्राप्त पुरुषकी स्थितिका वर्णन करते हैं——

### यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥२०॥

योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो जाता है, और जिस अवस्थामें परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई स्क्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात् करता हुआ सिचदानन्दघन परमात्मामें ही सन्तुष्ट रहता है ॥ २०॥

प्रश्न-'योगसेवा' शब्द किसका वाचक है और 'योग-सेवा'से होनेवाले 'निरुद्ध चित्त' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-ध्यानयोगके अभ्यासका नाम 'योगमेवा' है। उस ध्यानयोगका अभ्यास करने-करने जब चित्त एकमात्र परमात्मामें ही मळीभाँति स्थित हो जाता है, तब वह 'निरुद्ध' कहळाता है।

प्रश्न—इस प्रकार परमात्माके ख़रूपमें निरुद्ध हुए चित्त-का उपरत होना क्या है ?

उत्तर—जिस समय योगीका चित्त परमात्माके खरूपमें सब प्रकारमें निरुद्ध हो जाता है, उसी समय उसका चित्त संसारमें सर्वथा उपरत हो जाता है; फिर उसके अन्तः करण-में संसारके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। यद्यपि लोक-दृष्टिमें उसका चित्त समाधिके समय संसारमे उपरत और व्यवहारकालमें मंसारका चिन्तन करता हुआ-मा प्रतीत होता है, किन्तु वास्तवमें उसका संसारमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता-यही उसके चित्तका सदाके लिये मंसारमें उपरत हो जाना है।

प्रश्न-यहाँ 'यत्र' किसका वाचक है ?

उत्तर—जिस अवस्थामें ध्यानयोगके साधकका परमात्मा-में संयोग हो जाता है अर्थात् उमें परमात्माका प्रत्यक्ष हो जाता है और संसारमें उसका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाता है. तथा तेईसर्वे श्लोकमें भगवान्ने जिसका नाम धोग' बतलाया है, उसी अवस्थाविशेषका वाचक यहाँ ध्यत्र' है।

प्रश्न-यहाँ 'एव' का क्या अभिप्राय है :

उत्तर—'एव' का प्रयोग यहाँ परमात्मदर्शन जनित आनन्दसे अतिरिक्त अन्य सांसारिक सन्तोषके हेतुओंका निराकरण करनेके लिये किया गया है। अभिप्राय यह है कि परमानन्द और परमशान्तिके समुद्र परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर योगी सदा-भर्वदा उसी आनन्दमें सन्तुष्ट रहता है, उमे किसी प्रकारके भी मांसारिक सुखकी किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती।

प्रश्न--जिम ध्यानसे परमात्माका साक्षात्कार होता है, उस ध्यानका अभ्यास कैमे करना चाहिये ?

उत्तर –एकान्त स्थानमें पहले बतलाये हुए प्रकारसे आसनपर बैठकर मनके समस्त संकन्पोंका त्याग करके इस प्रकार धारणा करनी चाहिये—

एक विज्ञान-आनन्द्वन पूर्णब्रह्म प्रमात्मा ही है। उसके मित्रा कोई वस्तु है ही नहीं, केवल एकमात्र वही परिपूर्ण है। उसका यह ज्ञान भी उसीको है, क्योंकि वही ज्ञानखरूप है। वह मनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त**, अक**ल और अनवद्य हैं । मन, बुद्धि, अहंकार, द्रश, द्रशन, दश आदि जो कुछ भी है, सब उस ब्रह्ममें ही आरोपित हैं और वस्तृत: ब्रह्मख़रूप ही हैं। वह आनन्दमय है और अवर्णनीय है । उसका वह आनन्दमय स्वरूप भी आनन्दमय है। वह आनन्दस्त्ररूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, परमहें, चरमहै, सत् है, चेतन है, विज्ञानमय है, कुटस्थ है,अचल है,धुत्र है, अनामय है,बोधमय है,अनन्त है और शान्त है। इस प्रकार उसके आनन्दस्वरूपका चिन्तन करते हुए बार-बार ऐसी दृढ़ भारणा करते रहना चाहिये कि उस आनन्दस्वरूपके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यदि कोई संकल्प उठे तो उसे भी आनन्दमयसे ही निकला हुआ, आनन्दमय ही समझका आनन्दमयमें ही विलीन कर दे। इस प्रकार धारणा करते-करते जब समस्त संकल्प

एक आनन्दघन परमात्माके अतिरिक्त किसी भी संकल्पका में अचल स्थिति हो जाती है। इस प्रकार नित्य-नियमितध्यान वास्तविक साक्षात्कार सह उ ही हो जाता है।

आनन्दमय बोधखरूप परमात्मामें विलीन हो जाते हैं और ं करते-करते अपनी और संसारको समस्त सत्ता जब ब्रह्मसे अभिन हो जाती है, जब सभी कुछ परमानन्द और परम-अस्तित्व नहीं रह जाता, तब साधककी आनन्दमय परमात्मा- शान्तित्वरूप ब्रह्म बन जाता है, तब साधकको परमात्माका

#### सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुदियाद्यम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः॥ २१ ॥

इन्द्रियोंसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा प्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है: उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके स्वरूपसे विचलित होता ही नहीं ॥ २१॥

प्रश्न-यहाँ सुग्तके साथ 'आत्यन्तिकम्', 'अतीन्द्रियम्' और 'बुद्धिग्राह्यम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-अठारहवें अध्यायमे छत्तीसवेंसे उन्तार्छासवे श्लोकतक जिन सात्विक, राजस और तामस, तीन प्रकारके सुखोंका वर्णन है, उनसे इस परमात्मख्यूप सुखर्का अत्यन्त विलक्षणता दि:बलानेके लिये ही उपर्युक्त विशेषग दिये गये है । परमात्मल्ररूप सुख सांसारिक सुखोंकी भाँति क्षणिक, नारावान्, दु:खोंका हेत् और द खिमिश्रित नहीं होता। वह सान्विक सुखर्का अपेक्षा भी महान और विलक्षण, सदा एकरस रहनेवाला और नित्य हैं: क्योंकि वह परमात्मा-का खरूप ही है, उसपे भित्र कोई उसरा पदार्थ नहीं है। यही भाव दिख्लानेके लिये 'आत्यन्तिकम्' विशेषग्रदिया गया है। वह सुख विषयजनित राजस सखर्का भाँति इन्द्रियों-द्वारा भोगा जानेवाला नहीं है, वह इन्द्रियानीत परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ सुखके नाममे कहे गये है-यही भाव दिखलानेके लिये अतान्द्रियम् विशेषण दिया गया है। वह सल खयं ही नित्य ज्ञानखरूप है। मायाकी सीमापे सर्वथा अतीत होनेके कारण बुद्धि वहाँतक नहीं पहुँच सकती, तथापि जै ने मलरहित स्वच्छ दर्पणमें आकाशका प्रतिविम्ब पड़ता है, वैमे ही भजन-ध्यान और विवेक-वैराग्यादिक अभ्याससे अचल, स्कम और शुद्ध हुई बुद्धिने उस सुनका

प्रतिबिम्बपइता है। इसं। लिये उसे (बुद्धिप्राह्य) कहा गया है।

परमात्माके ध्यानसे होनेवाला सात्त्रिक सुख भी, इन्द्रियों-से अतीत, बुद्धिपाद्य और अक्षय खुखमें हेतु होनेमे अन्य सांसारिक स बोंकी अवेक्षा अत्यन्त विलक्षण है। किन्त वह केवल ध्यानकालमे ही रहता है। सदा एकरम नहीं रहता; और वह चित्तकी ही एक अवस्थाविशेष होती है, इसलिये उमे 'आत्यन्तिक' या 'अक्षय सुख' नहीं कहा जा सकता । परमात्माका खरूपमूत यह सुखतो उस ध्यान जनित स्वका फल है। अताय यह उससे अत्यन्त विलक्षण है। इस प्रकार तीन विशेषण देकर यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि सारिवक सुखर्का माँति यह सुख अनुभवषे आनेवाला नहीं है। यह तो ध्याता, ध्यान और ध्येयकी एकता हो जानेपर अपने आप प्रकट होनेवाले परमात्माका खरूप ही है।

प्रश्न - 'तस्त्रमे त्रिचलित न होने'का क्या तालर्य है और यहाँ 'प्व' का प्रयोग किस अभिप्रायसे हुआ है ?

उत्तर—'तत्त्व' शब्द परमात्माके खम्बपका वाचक है और उसमे कभी अलग न हांना ही-विचलित नहीं होना है। 'एव'मे यह भाव निकलता है कि परमात्माका साक्षात्कार हो जानेपर योगीकी उनने सदाके लिये अटल स्थिति हो जाती है, फिर वह कमी किसीभी अवस्थाने, किसी भी कारणसे, परमात्माये अलग नहीं होता ।

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि त्रिचाल्यते ॥ २२ ॥

परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस लामको प्राप्त होकर उससे आधक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मप्राप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी वर्डे भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होताः ॥ २२ ॥

प्रश्न-यहाँ 'यम्' पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त कर लेनेके बाद दूसरे लाभको उसमे अधिक नहीं मानता, इम कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अगले श्लोकमें जिसे दुःखोंके संयोगका वियोग कहा है, उस योगके नामसे कही जानेवार्छा परमात्मसाक्षा-त्काररूप अवस्थाविशेषका ही वाचक यहाँ स्यम्' पद है। इस स्थितिमें योगीको परमानन्द और परमशान्तिक निधान परमात्माकी प्राप्ति हो जानेसे वह पूर्णकाम हो जाता है। उसकी दृष्टिमें इस छोक और परलोकके सम्पूर्ण भोग, बिलोकी-का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वन्याणी मान और बड़ाई आदि जितने भी सांमारिक सुखके साधन हैं। मभी क्षणभङ्गर, अनित्य, रमहीन, हेय. तुच्छ और नगण्य हो जाते है। अतः वह मंसारकी किभी भी वस्तुको प्राप्त करनेयोग्य ही नहीं मानता, फिर अधिक माननेकी तो गुंजाइश ही कहाँ है।

प्रश्न-वड़े भारी दुःखमे भी चलायमान नहीं होता, इसका क्या भाव है !

उत्तर-परमात्माकां प्राप्त योगीको जैसे बड़े-पे-बड़े भीग और ऐश्वर्य रसहीन एव तुच्छ प्रतीत होते हैं और जैसे बह उनकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं करता तथा न प्राप्त होने या नष्ट हो जानेपर छापरवाइ रहता है, अपनी स्थितिये जरा भी विचिछित नहीं होता, उसी प्रकार महान् दु:खोकी प्राप्तिमें भी अविचिछित रहता है। यहाँ 'दु:खेन' के साथ 'गुरुणा'

विशेषण देकर तथा 'अपि'का प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण दुःखोंकी तो कोई बात ही नहीं, उन्हें तो धर्यवान और तितिक्ष पुरुप भी सहन कर सकता है: इस स्थितिको प्राप्त योगी तो अत्यन्त भयानक और असहनीय दु:खोंमे भी अपनी स्थितिपर सर्वथा अटल, अचल रहता है। शस्त्रोद्वारां शरीरका काटा जाना, अत्यन्त द:सह सर्रदी-गरमी, वर्षा और विजर्छ। आदि ये होनेवार्छ। शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रागजनित व्यथा, प्रियमे भी प्रिय वस्तुका अचानक वियोग और संसारमे अकारण ही महान् अपमान, तिरस्कार और निन्दा आदि जितने भी महान् दू.खोंक कारण हैं. मव एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थितिसे जरा भी नहीं डिगा सकते। इसका कारण यह है कि परमात्मा-का साक्षात्कार हो जानेके बाद बास्तवमें उस योगीका इस शरीरमे कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता; वह शरीर केवल लोक-दृष्टिमे उसका समझा जाता है । प्रारब्धक अनुमार उसके शरीर, इन्द्रिय और मनके साथ सांसारिक वस्तुओंका संयोग-वियोग होता है-र्शात-उष्ण,मानापमान, स्तृति-निन्दा आदि अनुकुल और प्रतिवृल भोगपद।योंकी प्राप्ति और विनाश हो सकता है; परन्तु सुख-दु:खका कोई भोक्ता न रह जानेके कारण उसके अन्तः करणमे कभी किसी भी अवस्थामें, किसी भी निमित्तवश, किसी भी प्रकारका किञ्चिन्मात्र भी विकार नहीं हो सकता । उसकी परमात्माने नित्य अटल स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है।

सम्बन्ध — बीसवें, इक्कीमवें और वाईसवें श्लोकोमे परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस िन्दिकं महत्त्व और लक्षणों-का वर्णन किया गया, अब उस स्थितिका नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करनेक लिये प्रेरणा करते हैं —

### तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम योग हैः उसको जानना चाहिये । वह योग न उकताये दुए अर्थात् धैर्य और उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है ॥ २३ ॥

प्रश्न-दुःखरूप संमारके संयोगभे रहित स्थिति क्या है ! क्या उस स्थितिको प्राप्त योगी सदा ध्यानावस्थामें ही स्थित रहता है ! उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण-द्वारा संसारका कार्य नहीं होता ! उत्तर-दु: खरूप संसारमे मदाके लिये सम्बन्धविन्छेद हो जाना ही उसके संयोगमे रहित हो जाना है। उस स्थिति-में योगीक शरीर, इन्द्रिय और मनदारा चलना, फिरना, देखना, सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं हों—ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि सभीसे प्रारम्थानुसार समस्त कर्म होते हैं; परन्तु उसके ज्ञानमें एकमात्र परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी न रह जानेके कारण उसका उन कभौसे बस्तुत: कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। उसकी यह स्थिति ध्यानकालमें और ब्युत्यान-कालमें सदा एक-सी ही रहती है।

प्रश्न—यहाँ केवल 'दु:खिवयोगम्' कह देनेसे ही काम चल सकताथा, फिर 'दु:खसंयोगिवयोगम्' कहकर 'संयोग' शब्द अधिक देनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—द्रष्टा और दश्यका संयोग अर्थात् दश्यप्रपञ्चमे आत्माका जो अज्ञानजनित अनादि सम्बन्ध है, वही बार-बार जन्म-मरणरूप दुःग्वकी प्राप्तिमें मूल कारण है। उसका अभाव हो जानेपर ही दुःग्वोंका भी सदाके लिये अभाव हो जाता है—यही बात दिखानेके लिये भायोग शब्दका प्रयोग किया गया है।

पानञ्जलयोगदर्शनमें भी कहा है—-'हेयं दु:ख-मनागतम्' (२।१६) 'भविष्यमें प्राप्त होनेवाले जनम-मरण-रूप महान् दु:खका नाम 'हेय' हैं ।' 'द्रष्टृदृश्ययोः संयोगों हेयहेतुः' (२।१७)। द्रश और दृश्यका संयोग ही हेयका कारण है।' 'तस्य हेतुरविद्या' (२।२४)। 'उस सयोगका कारण अज्ञान है।' 'तद भावात्संयोगाभावों हानं तद् दृशः केवल्यम्' (२।२५) 'उस (अविद्या)के अभाव (विनाश) से द्रष्टा और दृश्यके संयोगका भी अभाव (विनाश) हो जाता है; उसीका नाम 'हान' (हेयका त्याग) है और यही द्रशकी केवल्यम्हप स्थिति है।'

प्रश्न-यहाँ 'तम्' के माथ 'योगसंज्ञितम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर - ऊपरके तीन श्लोकोमें परमात्माकी प्राप्तिरूप जिस अवस्थाके महत्त्वऔर लक्षणोंका वर्णन किया गया है,

सम्बन्ध—परमात्माको प्राप्त पुरुषकी स्थितिका नाम 'योग' है, यह कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया; अब दो क्लोकोंमें उसी स्थितिकी प्राप्तिक लिये अभेदरूपसे परमात्माके ध्यानयोगका साधन करनेकी रीति बतलाते हैं—

त ह— संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य

उसका नाम 'योग' है—यही भाव दिखळानेके ळिये 'तम्' के साथ 'योगसंज्ञितम्' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'विद्यात्'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'विद्यात्'का यह अभिप्राय है कि 'यत्रोपरमते चित्तम्'(६।२०)से लेकर यहाँतक जिस स्थितिका वर्णन किया गया है, उसे प्राप्त करनेके लिये सिद्ध महास्मा पुरुषोंके पास जाकर एवं शास्त्रका अभ्यास करके उसके खरूप, महत्त्व और साधनकी विधिको मलीमाँति जानना चाहिये।

प्रश्न-'अनिर्विण्णचेतसा' का क्या भाव है ?

उत्तर—साधनका फल प्रत्यक्ष न होनेके कारण थोड़ा-सा साधन करनेके बाद मनमें जो ऐसा भाव आया करता है कि 'न जाने यह काम कवतक पूरा होगा. मुझसे हो सकेगा या नहीं' -- उसीका नाम निर्विण्णता अर्थात् साधनसे ऊव जाना है। ऐसे भावसे रहित जो धेर्य और उत्साहयुक्त चित्त है, उसे 'अनिर्विण्णचित्त' कहते हैं। अतः इसका यह माव है कि साधकको अपने चित्तसे निर्विण्णताका दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिये। योगसाधनमें अरुचि उत्पन्न करनेवाले और वैर्य तथा उत्साहमें कमी करनेवाले भावोंको अपने चित्त-में उठने ही न देना चाहिये और फिर ऐसे चित्तसे योग-का साधन करना चाहिये।

प्रश्न -यहाँ निश्चयपूर्वक योगसाधन करना कर्तत्र्य है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—'निश्चय' यहाँ विश्वास और श्रद्धाका वाचक है। अभिप्राय यह है कि योगीका योगसाधनमें, उसका विधान करनेवाले शास्त्रोंमें, आचार्योमें और योगसाधनके फलमें पूर्ण-रूपमें श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिये. एवं योगसाधनको ही अपने जीवनका मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्माकी प्राप्तिस्त्रप योगसिद्धिकों ही ध्येय बनाकर दढ़तापूर्वक तत्परताके साथ उसके साधनमें संख्यन हो जाना चाहिये।

सर्वानशेषतः । समन्ततः ॥ २४ ॥

### संकरपसे उत्पन्न होनेवाळी सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेषरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको सभी ओरसे भळीभाँति रोककर—॥ २४॥

प्रश्न-यहाँ कामनाओंको संकल्पसे उत्पन्न बतलाया गया है और दूसरे अध्यायके वासठवें श्लोकमें कामनाकी उत्पत्ति आसक्तिमे बतलायी है। इस मेदका क्याकारण है?

उत्तर-वहाँ संकल्पसे आमक्तिकी और आसक्तिसे कामनाकी उत्पत्ति वतलायी है। इसमे वहाँ मी मृष्ठ कारण संकल्प ही है। अतएव वहाँ के और यहाँ के कथनमें कोई भेद नहीं है।

प्रश्न—सब कामनाएँ कौन-सी हैं ?और उनका नि:शेपतः त्याग क्या है ?

उत्तर—इम लोक और परलोकके भोगोंकी जितनी और जैसी—तीव,मध्य या मन्द कामनाएँ हैं,यहाँ भर्वान् कामान्' वाक्य उन सभाका बोधक है। इसमें स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, आशा और वासना आदि कामन के सभी भेद आ जाते हैं और इस कामनाकी उत्पत्ति संकल्पमे बतलायी गयी है, इस-लिये 'आसक्ति' भी इसीके अन्तर्गत आ जाती है।

सम्पूर्ण कामनाओं के नि. शेषद्धपमे त्यागका अर्थ है— किसी भी भोगमें किसी प्रकारमे भी जरा भी वासना आसक्ति, स्पृहा, इच्छा, छालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना। बरतनमेसे घी निकाल लेनेपर भी जैसे उसमें घीकी चिकनाहट शेप रह जाती है, अथवा डिवियामेंसे कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेनेपर भी जैसे उसमें उनकी गन्ध रह जाती है, वैसे ही कामनाओंका त्याग कर देनेपर भी उसका सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उस शेप वचे हुए सूक्ष्म अंश-का भी त्याग कर देना—कामनाका निःशेषतः त्याग है।

प्रश्न-मनके द्वारा इन्द्रियसमुदायको भन्तीभाँति रोकनेका क्या अर्थ है ?

उत्तर—इन्द्रियोंका खभाव ही विषयों में विचरण करना है। परन्तु ये किसी विषयको ग्रहण करने में तभी समर्थ होती हैं जब मन इनके साथ रहता है। मन यदि दुर्बल होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचे रखती हैं। परन्तु निर्मल और निश्चयात्मिका बुद्धिकी सहायताये जब मनको एकाग्र कर लिया जाता है तब मनका सहयोगन मिलनेसे ये विषय-विचरणमें असमर्थ हो जाती हैं। इसीलिये ग्यारहवेंसे लेकर तेरहवें श्लोकके वर्णनके अनुमार ध्यानयोगके साधनके लिये आसनपर बैठकर योगीको यह चाहिये कि वह विवेक और वैराग्यकी सहायतासे मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंको सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे सब प्रकारसे मर्वथा हटा ले, किसी भी इन्द्रिय-को किसी भी विषयमें जरा भी न जाने देकर उन्हें सर्वथा अन्तर्मुखी बना दे। यही मनके द्वारा इन्द्रियसमुदायका भली-माँति रोकना है।

### शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिद्रिप चिन्तयेत्॥ २५॥

क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरितको प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे ॥ २५ ॥

प्रश्न-शनै:-शनै: उपरितको प्राप्त होना तथा धेर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामे स्थित करना क्या है ?

उत्तर-पिछले श्लोकमें मनके द्वारा इन्द्रियोंको बाह्य विषयों-से सर्वथा हटा लेनेकी बात कही गयी है परन्तु जबतक मन विषयोंका चिन्तन करता है, तबतक न तो वह परमात्मामें अच्छी तरह एकाप्र हो सकता है और न वह इन्द्रियोंको भर्छाभाँति विषयोंसे खींच ही सकता है। विषय-चिन्तन करना मनका अनादिकालका अभ्यास है, उसे चिर-अभ्यस्त विषयचिन्तनसे हटाकर परमात्मामें लगाना है। मनका यह स्वभाव है कि उसका जिस वस्तुमें लगनेका अभ्यास हो जाता है, उसमें वह तदाकार हो जाता है, उससे सहज ही हटना नहीं चाहता। उसको हटानेका उपाय है — पहलेके अभ्याससे विरुद्ध नया तीव अभ्यास करना और कभी न ऊबनेवाली,लक्ष्यके निश्चयपर दढ़तासे डटी रहनेवाली धीरज

भरी बुद्धिके द्वारा उसे फुसलाकर, डाँटकर, रोककर और समझकर नये अभ्यासमें लगाना । धीरज छोड देनेसे या जर्दी करने ने काम नहीं चलता। बुद्धि दृढ़ रही और अभ्यास जारी रहा, तो कुछ ही समयमें मन पहले विषयमे सर्वथा ह 'कर नये विषयमें नदाकार हो जायगा; फिर इससे यह वैसे ही नहीं हरेगा, जैसे अभी उसमे नहीं हरता है। इसीलिये भगवान् रातै.-रानै: उपरतहोने तथा धैर्ययुक्त बुद्धिसे मनको परमात्मामें स्थित करनेके लिये कड़कर यहा भाव दि बला रहे हैं कि जैसे छोटा बचा हाथमें केंची या चाकू पकड़ लेता है तब माता जैवे समझा-बुझाकर और आवश्यक होनेपर डाँट-डपटकर मी थीरे-थीरे उसके हाथ में चाकू या कैंची छीन लेती है, वैसे हा विवेक और वैराग्यमे युक्त बुद्धिके द्वारा मनको सांसारिक मोगोंकी अनित्यता और क्षणमंग्रता समझाकर आर भागोंमे फॅम जानेमे प्राप्त होनेवाले बन्चन और नरकादि यातनाओका भय दिखलाकर उसे विषय-चिन्तनसे सर्वथा रहित कर देना चाहिये । यही शर्नः-शर्नः उपरिका प्राप्त होना है।

जबतक मन विषयचिन्तनका सुर्वथा त्याग न कर दे तबतक साधककां चाहिये कि प्रतिदिन आमुनपर बैठका पहले इन्द्रियोंको बाधविषयोंमे रोके, पीछे बुद्धिके द्वारा शनै .-शर्ने: मनको विषयचिन्तनमे रहित करनेकी चेटा करे और इसीके साथ साथ धेर्यवर्ता वृद्धिक द्वारा उसे प्रमात्मामें स्थित करता रहे । परमात्माके तत्त्व और रहस्यकां न जाननेके कारण जिस बुद्धिमें खाभात्रिक हैं। आसक्तिः संशय और भ्रम रहते हैं, वह बुद्धि न स्थिर होती है और न धेर्यवती ही होती है। आर ऐमी बुद्धि अपना प्रभाव डालकर मनको परमात्मा-के ध्यानमें स्थिर भी नहीं कर सकती । किन्तु सत्संगद्वारा परमान्माके तत्त्व और रहम्यको समझकर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब वह दर्यवर्गको विषय न करके परमात्मामें ही रमण करती है। उस समय उसकी दृष्टिमें एक प्रमात्माके सिवा और कुछ मं। नहीं रह जाता। तब वह मनको भली-भौति विषयोंसे हटाकर उसे परमात्माक चिन्तनमें नियुक्त करके कमशः उसे तदाकार कर देती है। यही धैर्ययक बद्धि-के द्वारा मनका परमात्मामें स्थित कर देना है ।

प्रश्न-परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे---इसका क्या भाव है ?

उत्तर—मन जवतक परमात्मामें निरुद्ध होकर सर्वथा तद्रूप नहीं होता अर्थात् जवतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तबतक मनका ध्येय वस्तुमें (परमात्मामें) ही निरन्तर छमे रहना निश्चित नहीं है। इमीलिये तीव अभ्यासकी आवश्यकता होती है। अत्र व भगवान्का यहाँ यह भाव प्रतीत होता है कि साधक जब ध्यान करने बैठे और अभ्यास-के द्वारा जब उसका मन परमात्मामें स्थिर हो जाय, तब फिर ऐसा सावधान रहे कि जिसमें मन एक क्षणके लिये भी परमात्मामे हटकर दूसरे विषयमें न जा सके। माधककी यह सजगता अभ्यासकी दहतामें बड़ी सहायक होती है। प्रति-दिन ध्यान करते-करते उयों-ज्यों अभ्यास बहे, त्यों-ही-त्यों मनको और भी मावधानीक माथ कहीं न जाने देकर विशेष-रूपसे विशेष कालतक परमात्मामे स्थिर रक्खे।

प्रश्न—ध्यानके समय मनको प्रमान्माके खरूपमें कैसे लगाना चाहिये !

उत्तर-पहले बतलाये हुए प्रकारमे अभ्याम करता हुआ साधक एकान्तमें बैठकर ध्यानक समय मनको सर्वथा निर्विपय करके एकमात्र परमात्माके खरूपने लगानेकी चेटा करे। मनमें जिस किसी वस्तुकी प्रतीति हो। उसकी कल्पनामात्र जानकर तुरंत ही त्याग दे। इस प्रकार चित्तमें स्फुरित बस्तु-मात्रकात्यागं करके क्रमशः शरीरः इन्द्रियः मन और बुद्धिकी सत्ताका भी त्याग कर दे। सबका अभाव करते-करते जब ममस्त दृश्य पदार्थ चित्तमे निकल जायँगे,तब सबके अभाव-का निश्चय करनेवाली एकमात्र वृत्ति रह जायगी। यह वृत्ति श्चम और शुद्ध है, परन्तु दृढ़ धारणांक द्वारा इसका भी बाध करना चाहियेया समस्त दश्य-प्रपन्नका अभाव हो जानेके बाद यह अपने-आप ही शान्त हो जायगी: इसके बाद जो कुछ बच रहता है, वहीं अचिन्त्य तस्त्र है। वह केवछ है और समस्त उपाधियोंने रहित अंत्रला ही परिपूर्ण है। उसका न कोई वर्णन कर सकता है, न चिन्तन । अतर्व इस प्रकार दृश्य-प्रपञ्च और शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहङ्कारका अभाव करके. अभाव करनेवाळी वृत्तिका भी अभाव करके अचिन्त्य तत्त्वमें स्थित होनेकी चेटा करनी चाहिये।

सम्बन्ध — मनको परमात्मामें स्थिर करके परमात्माके सिवा अन्य कुछ भी चिन्तन न करनेकी बात कही गयी; परन्तु यदि किनी साधकका चित्त पूर्वाभ्यासवश बलात्कारसे विषयोंकी और चला जाय तो उसे क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

### यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्॥ २६॥

यह स्थिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे वार-वार परमात्मामें ही निरुद्ध करे ॥ २६ ॥

प्रक्न-इस श्लोकका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-मन वड़ा ही अस्थिर और चञ्चल है। यह महज-में कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता। फिर नये अभ्यासमे तो यह बार बार भागता है। साधक बड़े प्रयत्नमें मनको परमात्मा-में लगाता है, वह सोचता है मन परमात्मान लगा है; परन्तु क्षणभरके बाद ही देखता है तो पना चलता है। न मालूम बह कहाँ--कितनी दर चला गया । इसलिये पिछले श्लांकमें कहा है कि माधक सावधान रहे और परमात्माको छोड़कर इसे दूसरा चिन्तन करने ही न दे; परन्तु साववान रहते-रहते भी जरा-सा मौका पात ही यह चटमे निकल जायना और ऐसा निकलकर भागेगा कि कुछ देखक तो पता ही न चलेगा कि यह कब और कहाँ गया । परमाःमाको छोड़कर विषयोंकी ओर भागकर जानेने अज्ञान तो असली कारण है ही, जिसमें मोहित होकर यह आनन्द और शान्तिक अनन्त सनुद्र, सिचदानन्द्धन प्रमात्माको छोड्कर अनित्य. क्षण-भङ्गुर और दुःखजनक विषयोमें दोड़-दौड़कर जाता है और उनमें रमता है; परन्तु उसकी अवेक्षा अत्यन्त गौर्ब होनेपर भी साधनका दृष्टिमे प्रधान कारण है--- 'विषय-चिन्तनका चिरकालीन अभ्यास'। इसलिये भगवान् कहते हैं कि ध्यान-के समय साधकको ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र विपयोंमें

गया, त्यों ही बड़ी मावधानी और दहताके साथ बिना किसी
मुलाहिजेके तुरंत उसे पकड़कर छावे और परमात्मामें लगाने ।
यों बार-बार विपयोंमें हटा-हटाकर उसे परमात्मामें लगानेका
अभ्यास करें। मन चाहे हजार अनुनय-विनय करें, चाहे
जैसी खुशामद करें और चाहे जितना लोभ, प्रेम या डर
दिखावे, उसकी एक भी न सुने। उसे कुछ भी दिलाई मिली
कि उसकी उच्छूक्कलता बढ़ी। इस अवस्थामें मनकी बात
सुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना, रोगीको मोहवश
कुपथ्य दंकर या बच्चेको पैनी छुरी सौंपकर उसे हाथसे खो
देनेक समान ही होता है। सावधानी ही साधना है।
साधक यदि इस अवस्थामें असावधान और अशक्त हो रहेगा
तो उसका ध्यानयोग सुफल नहीं होगा। अतएव उसे खूब
सावधान रहना चाहिये और मनको पुन:-पुन: विषयोंसे
हटाकर परमात्मामें लगाना चाहिये।

प्रश्न—पिछले स्त्रोकन और इसमें दोनोंमें ही 'आत्मा' शब्दका अर्थ 'परमात्मा' किया गया है । इसका क्या कारण है ?

उत्तर-यहाँ आत्मा और परमात्माके अभेदका प्रकरण है। इसी बातको स्पय करनेके लिये 'आत्मा' शब्दका अर्थ 'परमात्मा' किया गया है।

सम्बन्ध-चित्तको सब ओरसे हटाकर एक परमारमामें ही स्थिर करनेसे क्या होगा, इसपर कहते हैं-

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

क्योंकि जिसका मन भलीपकार शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है। ऐसे इस सन्चिदानन्द्धन ब्रह्मके साथ एकीमाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ प्रश्न—'प्रशान्तमनसम्' पद किसका वाचक है ? उत्तर—विवेक और वैराग्यके प्रभावसे विषय-चिन्तन छोड़कर और चन्नला तथा विक्षेपसे रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थिर और सुप्रसन्त हो गया है तथा इसके फल-खरूप जिसकी परमात्माके खरूपमें अचल स्थिति हो गयी है, ऐसे योगीको 'प्रशान्तमनाः' कहते हैं।

प्रश्न-'अकल्मषम्'का क्या अर्थ है ?

उत्तर—मनुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाले जो तमोगुण और तमोगुणके कार्यरूप प्रमाद, आक्त्य, अतिनिद्धा, मोह, दुर्गुण, दुराचार आदि जितने भी भल रूपी दोष हैं, सभी-का समावेश किन्मष' शब्दमें कर लेना चाहिये। इस कल्मष अर्थात् पापमे जो सर्वथा रहित है, वही 'अकल्मष' है।

प्रश्न-यहाँ 'अकल्मपम्' पदका अर्थ यदि 'पापकर्म और सकाम पुण्यकर्म' दोनोंसे रहित मानें तो कोई हानि हैं :

उत्तर—सकाम पुण्यकर्मीका अभाव 'शान्तरजसम्' पदमें आ जाता है, इसल्चिये 'अकन्मपम्' पदमे केवल पाप-कर्मका अभाव मानना चाहिये।

प्रश्न-'शान्तरजसम्' पद किसका वाचक हैं ?

उत्तर-आसक्ति, स्पृहा, कामना, खोभ, तृष्णा और सकामकर्म—इन सबकी रजांगुणमे ही उत्पत्ति होती हैं (१४।७,१२), और यही रजांगुणको बढ़ाते भी हैं।अतएव जो पुरुप इन सबमे रहित है, उसीका बाचक 'शान्तरजसम्' पद है। चन्न्रजतारूप विश्लेप भी रजांगुणका ही कार्य है, परन्तु उसका वर्णन 'प्रशान्तमनसम्'में आ गया है। इससे यहाँ पुनः नहीं बतलाया गया।

प्रश्न-'ब्रह्ममृतम्'का क्या अर्थ है ?

उत्तर—मैं देह नहीं, सिबदानन्दघन ब्रह्म हूँ-—इस प्रकारका अभ्यास करते-करते माधकर्का सिबदानन्दघन परमात्मामें दद स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अभिन-भावसे ब्रह्ममें स्थित पुरुषको 'ब्रह्ममूत' कहते हैं।

प्रश्न-यह 'ब्रह्मभृतम्' पद साधकका वाचक है या सिद्ध पुरुषका ?

उत्तर-'ब्रह्मभूतम्' पद उच्चश्रेणीके अभेदमार्गीय साधकका वाचक है। ऐसे साधकके रजागुण और तमागुण तो शान्त हो गये हैं, परन्त वह गुणोंसे सर्वथा अतीत नहीं हो गया है। वह अपनी दृष्टिमें तो ब्रह्मके खरूपमेही स्थित है, परन्त् वस्तृतः ब्रह्मको प्राप्त नहीं । इस प्रकार ब्रह्मके खरूपमें दद स्थिति हो जानेपर शीघ्र ही तत्त्वज्ञानके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अगले खांकमें इस स्थितिका प्रतः आत्यन्तिक सुखकी प्राप्तिः बतलाया गया है। यह 'आत्यन्तिक सुन्वकी प्राप्ति' ही ब्रह्मकी प्राप्ति है। पाँचवें अध्यायके चौर्वामवें श्लांकमें भी इसी अर्थमें 'ब्रह्मभूत. 'पद आया है और वहाँ उसका फल'निर्वाणब्रह्मकी प्राप्ति' बतलाया गया है। अठारहवें अध्यायके चौवनवें श्लोकमें भी 'ब्रह्मभूत' पुरुपको पराभक्ति ( तत्त्वज्ञान ) की प्राप्ति बतलाकर उसके अनन्तर परमात्माकी प्राप्ति बतलायी गर्या है (१८।५५) अतएव यहाँ ज्बह्मभूतम् पद सिद्ध पुरुषका वाचक नहीं है ।

प्रश्न - उत्तम सुलकी प्राप्ति<sup>।</sup> से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—तमोगुण और रजोगुणमे अतीत शुद्ध सर्वमें स्थित माधकके नित्य विज्ञानानन्द्यन परमात्माक ध्यानमें अभिन्नभावमे स्थित हो जानेपर उसे जो ध्यानजनित सार्त्विक आनन्द मिळता है. उसीको यहाँ 'उत्तम सुख' कहा गया है। पाँचवें अध्यायके इकीसवेंक पूर्वार्धमें जिसे 'सुख' कहा गया है, उसीका पर्यायवर्षा शब्द यहाँ 'उत्तम सुख' है।

सम्बन्ध -परमात्माका अभे दरूपसे ध्यान करनेवाले बह्मभूत योगीकी स्थिति यतलाकर, अब उसका फल बतलाते हैं--

युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते॥ २८॥

वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा-की प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है ॥ २८ ॥ प्रश्न—'विगतकल्मषः' विशेषणके साथ यहाँ 'योगी' शब्द किसका बाचक है ?

उत्तर - पिछले श्लोकमें 'अकन्मधम्' का जो अर्थ किया गया है, वही अर्थ 'विगतकलमधः' का है। ऐसा पापरहित उच्चश्लेणीका साधक, जो अभेद भावसे परमात्माक खरूपका ध्यान करता है, उमीको यहाँ 'योगी' बतन्त्राया गया है।

प्रश्न—इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगानेका क्या भाव है !

उत्तर—पहले पर्चासवें श्लोकमें बतायी हुई रीतिसे दश्यके चिन्तनसे रहित होकर दृढनिश्चयंक साथ सावक-का निरन्तर अभेदरूपसे परमात्मामे स्थित हो जाना अर्थात् ब्रह्मरूप बना रहना हो उपर्युक्त प्रकारसे आत्मा-को परमात्मामें लगाना है।

प्रश्न—वारहवें अध्यायके पौचवें खोकने तो परमात्माकी प्राप्तिस्वप निर्मुणविषयक गतिका दुःवपूर्वक प्राप्त होना बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि 'अव्यक्त परब्रह्मकी प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाती है' इसमें क्या कारण है?

उत्तर—जिमको भें देह हैं 'एमा देहाभिमान है, उमको अध्यक्त विषयक गतिका प्राप्त होना सचमुच अस्वत्त कठिन है, बारहवें अध्यायमें 'देहवर्द्धि. 'शब्द में देहाभिमानीको उदय करके ही बेमा कहा गया है। परन्तु यहाँके साधकके छिये पूर्वक्षोकमें 'ब्रह्मभूत' होनेकी बात कहकर भगवान्ने स्पष्ट कर दिया है कि जब सांख्ययोगका माधक देहाभिमानमे रहित होकर ब्रह्ममें स्थित हो जाता है, जब साधकमें देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्मके खब्दिप अभेदरूपसे स्थिति हो जाती है तब उसकी ब्रह्मकी प्राप्ति सुखपूर्वक होती ही है। अतएव अधिकारिभेदसे दोनो ही स्थलोंका कथन सर्वथा उचित है।

प्रश्न-परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है-इस कथनका क्या अभिन्नाय है !

उत्तर—जगत्में जितने भी बड़-से-बड़े सुख माने जाते हैं, वास्तवमें उनमें सचा सुख कोई है ही नहीं। क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं हैं, जो सबमें बढ़कर महान् हो और नित्य एक-सा बना रहे। इसीसे श्रुति कहती है— यो वै भूमा तत्सुग्तं नान्ये सुग्तमित, भूमेव सुग्तं भूमा त्वेव विजिज्ञासितन्यः । ( छान्दोग्य उ० ७ । २३ । १ )

ंजो भूमा ( महान् निरित्तशय ) है, वही सुख है, अल्पमें सुख नहीं है । भूमा ही सुख है, और भूमाको ही विशेष रूपमे जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

'अन्प' और 'भूमा' क्या है, इसको बतलाती हुई श्रुति फिर कहती है—

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यन्छूणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यन्छूणोत्यन्यद्विजानाति तदन्यं यो वे भूमः तद्रमृतमथ यदन्यं तन्मर्त्यम् । ( छान्दोग्य उ० ७ । २४ । १ )

'जहाँ अन्यको नहीं देखता, अन्यको नहीं सुनता, अन्यको नहीं जानता, वह भूमा है और जहाँ अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है, अन्यको जानता है, वह अन्य है। जो भूमा है, वहीं अमृत है। और जो अन्य है, वह मरणशील (नश्वर) है।

जो आज है और कल नए हो जायगा, वह तो यथार्थमें सुख ही नहीं है। परन्तु यदि उसको किसो अंशमें सुख मानें भी तो वह अत्यन्त ही तुच्छ और नगण्य है। महर्षि याज्ञवन्क्य सुग्वोंका तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते है—समस्त भूमण्डलका साम्राज्यः मनुष्यलोकका पूर्ण ऐश्वर्य और श्ली, पुत्र, धन, जमीन, खास्थ्य, सम्मान, कीर्ति आदि समस्त भोग्यपदार्थ जिसको प्राप्त हैं वह मनुष्योमे सुबसे बदकर सुखी है; क्योंकि मनुष्योंका यही परम आनन्द है। उसमे सीगुना पितृत्योकका आनन्द है। उसमे सौ गुना गन्धर्वलाकका आनन्द है, उससे सौगुना अपने कर्मफलसे देवता बने हुए लागोंका आनन्द है। उसमे सौगुना आजान देवताओंका आनन्द है। उसमे सौगुना प्रजापतिलांकका आनन्द है। और उसमे सौगुना ब्रह्मलोकका आनन्द है । वहीं पापरहित अकाम श्रोत्रियका परम आनन्द है, क्योंकि तृष्णारहित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मलंक ही है। (बृहदारण्यक उ०४।३।३३)। जो ब्रह्मको साक्षात् प्राप्त है, उसको तो वह अनन्त असीम अचिन्त्य आनन्द प्राप्त है, जिसकी किसीके साथ तुलना ही

नहीं हो सकती । ऐसा वह निरितशिय आनन्द परम्रस परमात्माको प्राप्त पुरुषका अपना खरूप ही होता है । यही इस कथनका अभिप्राय है । इसी अनन्त आनन्दमय आनन्दको इक्कीसवें श्लोकमें 'आत्यन्तिक सुख' आंर पाँचवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें 'अक्षय सुख' बतलाया गया है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार अभेदभावसे साधन करनेवाले सांख्ययोगीके ध्यानका और उसके फलका वर्णन करके अब उस साधकके व्यवहारकालकी स्थितिका वर्णन करते हैं—

## सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९॥

सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें करिपत देखता है ॥ २९ ॥\*

प्रश्न-'योगयुक्तात्मा' पद किसका वाचक है 🔧

उत्तर—सचिदानन्द, निर्गुण-निराकार ब्रह्ममे जिसकी अभिन्नभावमे स्थिति हो गयी है, ऐसे ही ब्रह्मभूत योगीका बाचक यहाँ 'योगयुक्तात्मा' पट है। इसीका वर्णन पाँचवे अध्यायके इक्रीसवें श्लोकमे 'ब्रह्मयोगयुक्तात्मा'के नामसे, तथा पाँचवेंके चोबीसवें, छठेके सत्ताईसवें और अठारहवेंके चौवनवें श्लोकमें 'ब्रह्मभूत'के नामसे हुआ है।

प्रश्न-ऐसे योगीका सबमें सममावये देखना क्या है ? उत्तर-पाँचवें अध्यायके अठारहवें और इसी अध्यायके बत्तीसवें खोकोंमें ज्ञानी महात्माके समद्र्यानका वर्णन आया है, उसी प्रकारसे यह योगी सबके साथ शाखानु कुल यथायोग्य सद्व्यवहार करता हुआ नित्य-निरन्तर समीमे अपने खख्पभूत एक ही अखण्ड चेतन आत्माको देखता है। यही उसका सबमें समभावये देखना है।

प्रश्न—आत्माको सब भूतोंमें स्थित और सब भूतोंको आत्मामें किपत देखना क्या है /

उत्तर—एक अदितीय सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा

ही सत्य तस्त्र है, उनमें भित्र यह सम्पूर्ण जगत् कुछ भी नहीं है। इस रहस्यको भलाभाँति समज्ञकर उनमें अभिन्नभावसे स्थित होकर जो स्वप्नक दश्यवर्गमे स्वप्नद्वश पुरुपकी भौति चराचर सम्पूर्ण प्राणियोंन एक अद्वितीय आत्माको ही अधिष्टान रूपमे परिपूर्ण देखना है अर्थात् एक अद्वितीय आत्मा ही इन सबके रूपमें दीख रहा है। बाम्तवमें उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं।' इस बातको जो मरीमाँति अन्भव करना है यहां सम्पूर्ण भूतांन आत्माको देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियोको आत्मामे किपंत देखना है, यानी जैने स्वप्तने जगा हुआ मनुष्य स्वप्नके जगत्को या नाना प्रकारकी कन्पना करनेवाला मनुष्य किपत हुर्योको अपने ही संबल्पके आधारपर अपनेमें दे बता है बैसे ही देखना, सम्पूर्ण भूतीको आत्माम कल्पित देखना है। इसी भावको स्पर करनेक लिये भगवानने आत्माक साथ ·सर्व नृतस्यम् शवशयग देकर आत्माको भूतोंमं स्थित देखने-की बात कही। किन्तु मृतोंको आत्माम स्थित देखनेकी बात न कहकर केवल देखनेक लिये ही कहा।

सम्बन्ध—इस प्रकार सांख्ययोगका साधन करनेवाले योगीका और उसकी मर्वत्र समदर्शनरूप अस्तिम स्थितिका वर्णन करनेक वाद, अब भक्तियोगका साधन करनेवाले योगीकी अन्तिम स्थितिका और उसके सर्वत्र भगवद्दर्शनका वर्णन करते हैं—

इसी आश्यका ईशापिनपद्का यह मन्त्र है—-

ध्यस्तु मर्वाणि भृतात्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विज्ञगुष्मते ॥१ ( मन्त्र ६ ) ध्यरन्तु जो सब प्राणियोंको आत्मामें और सब प्राणियोंमें आत्माको ही देखता है, वह फिर किसीसे घृणा नहीं करता ।

## यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३ • ॥

जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही न्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये में अहृदय नहीं होता और वह मेरे लिये अहृदय नहीं होता ॥ ३० ॥

प्रश्न-सम्पूर्ण भूतोंम वासुदेवको और वासुदेवन सम्पूर्ण भूतोको देग्यना क्या है !

उत्तर—जैसे बादलने आकाश और आकाशन बादल है, वैसे ही सम्पूर्ण भूतोन भगवान् वासुदेव हैं और वासुदेवम सम्पूर्ण भूत हैं—इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा देखना है।

प्रश्न--ऐसा देखना कार्य-कारणकी दृष्टिमे है या त्र्याप्य-न्यापकर्का अथवा आधेय-आधारकी दृष्टिसे :

उत्तर -सभी दृष्टियोंसे ऐसा देखा जा सकता है: क्योंकि बादत्वोंने आकाशकी भाँति भगवान् वासुदेव ही इस सम्पूर्ण चराचर संसारके महाकारण हैं; वही सबने ब्याप्त है और वहीं सबके एकमात्र आधार है।

प्रश्न—वे परमेश्वर आकाशकी माँति सम्पूर्ण चराचर संसारके महाकारण केंने हैं और सर्वत्र्यापी तथा सर्वाधार किस प्रकार हैं !

उत्तर-- आकाशाद्वायुः, वायारिष्रः, अग्नेरापः ' (तैत्तिरीय उ० २ । १ इस श्रुतिकं अनुमार आकाशमेवायु, वायुमे तेज और तजमे जल्क्ष्य बादलकी उत्पत्ति हुई । आकाश पञ्चमहाभूतोंम पहला और इन मबका कारण हैं। इसकी उत्पत्तिका मुलकारणपरम्परामे प्रकृति है, प्रकृति ही परमेश्वर-की अध्यक्षताम सबकी रचना करती है; और वह प्रकृति परमेश्वरकी एक शक्तिविशेष हैं इसलिये यह परमेश्वरसे मिन्न नहीं है । इस दृष्टिमे सम्पूर्ण चराचर जगत् उन्हींसे उत्पन्न होता है । अतएव वे ही इसके महाकारण है । भगवान्-ने स्वयं भी कहा है—

अहं सर्वस्य प्रमनो मत्तः सर्व प्रवर्तते । (१०।८) भी सबको उत्पन्न करनेवाला हैं और मेरे सकाशमे ही सब चेष्टा करते हैं ।' इसी प्रकार जैसे आकाश बादलोके सभी अंशोंमें सर्वथा परिपूर्ण—व्याप्त हैं, वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर मंसार-मे व्याप्त हैं। 'मया ततिमदं सर्व जगदव्यक्तमृर्तिना' (९।४) 'सुझ अव्यक्तमृर्ति परमात्मासे यह सारा जगत व्याप्त है।'

और जैमे बादलोंका आधार आकाश है, आकाशके बिना बादल रहें ही कहाँ ! एक बादल ही क्यों — वायु, तेज जल आदि कोई भी भूत आकाशके आश्रय बिना नहीं ठहर सकता। वैसे ही इस सम्पूर्ण चराचर विश्वके एकमात्र परमाधार परमेश्वर ही हैं (१०। ४२ ।।

प्रश्न-समस्त जगत्ने नगवान्के साकाररूपको और नगवान्के साकाररूपने समस्त जगत्को कैसे देखा जा सकता है :

उत्तर--जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकारके वेष धारण करके आता है और जो उस बहुरूपियेसे और उसकी बोलचाल आदिसे परिचित है, वह सभी रूपोंमें उसे पहचान लेता है, वेसे ही समस्त जगत्में जितने भी रूप है, सब श्रीभगवान्के ही वेष है। हम उन्हें पहचानते नहीं है, इसीसे उनको भगवान्से भिन्न समझकर उनसे उरते-सकुचाते है, तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते; जो समस्त जगत्के सब प्राणियोंम उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेष-भेदक कारण बाहरसे व्यवहारमें भेद रक्खें, परन्तु हृदयमें तो उनकी पूजाही करते हैं। हमारे पिता या प्रियतम वन्धु किसी भी रूपमंआवे, यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनके सेवा-सत्कारमें कुल बृदि रखते हैं ? इसील्ये गोखामी तुलसीदासजी महाराजने कहा है— भीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥'

जैसे श्राबलंदवर्जाने ब्रजम बछड़ों, गोपवालकों और उनका सब सामग्रियोंन श्रीकृष्णके दर्शन किये थे,\* और

 <sup>#</sup> व्रजकी बात है। एक दिन यमुनाजीके तीरपर भगवान् श्रीकृष्ण अपने मग्वाओंके साथ भोजन करते-करते वालकेलि
 करने लगे। कमरके कपड़ेमें बांमुरी खींस ली। वार्या बगलमें सींग और बेंत दबा ली। अङ्कुलियोकी सन्धियोंमें निम्बु आदिके

जैसे व्रजगोपियाँ अपनी प्रेमकी आँखोंसे सर्वदा और सर्वत्र श्रीकृष्णको देखा करती थीं, \* वैसे ही भक्तको सर्वत्र भगवान् श्रीकृष्ण, राम, विष्णु, शङ्कर, शक्ति आदि, जो खरूप जिसका इष्ट हो, उसी भगवान्के साकार खरूपके दर्शन करने चाहिये। यही भगवान्के साकाररूपको समस्त जगत्में देखना है।

इसी प्रकार, जैसे अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णके दिव्य शरीरमें , यशोदा मैयाने बालकरूप भगवान् श्रीकृष्णके मुखमें , और भक्त काकभुशुण्डिजीने भगवान् श्रीरामके उदर-में §ममस्त विश्वको देखा था वैसे ही भगवान्के किसी भी खरूपके अन्तर्गत समस्त विश्वको देखना चाहिये। यही भगवान्के सगुणरूपमें समस्त जगत्को देखना है।

अचार दबा लिये, हाथमें माखन-भातका कौर ले लिया और सबंक बांच खंड़ होकर और हंसीकी बातें कहकर स्वयं हॅंसने तथा सब सखाओं को हॅसाने लगे। ग्वालबाल सब-के-सब इस प्रेम-भो जमं तत्मय हो गये। इधर बछड़े दूर निकल गये। तब भगवान् उन्हें खोजनेके लिये वेसे ही हाथमें भोजनका कौर लिये दौड़े। ब्रह्माजी इस हश्यको देखकर मोहित हो गये। उन्होंने बछड़े और बालको-को हर लिया। ब्रह्माजीका काम जानकर, ग्वालवालां और बछड़ोंकी माताओं को सन्तुष्ट रखने तथा ब्रह्माजीको छकानेके लिये भगवान् स्वयं वेसे-के-वेसे बछड़े और बालक बन गये। जिस बछड़े और बालकका जैसा शरीर, जैसे हाथ-पैर, जैसी छकड़ी, जैसा सींग, बॉसुरी या छींका था, जैसे गहने-कपड़े थे, जैसे स्वभाव, गुण, आकार, अवस्था और नाम आदि थे और जिसका जैसा आहार-विहार था, वैसे ही बनकर सब जगत् 'हरिमय' है—इस बातको सार्थक कर दिया। श्रीबलदेवजीने पहले कुछ नहीं समझा फिर जब उन्होंने देखा कि ग्वालबालोंकी माताओंका अपने बच्चांपर पहलेमें बहुत अधिक स्नेह बढ़ गया है और जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है, उन बछड़ोंपर भी गायें बहुत अधिक स्नेह करती है, तब उन्हें सन्देह हुआ। और उन्होंने पहचाननेकी नजरसं समझी ओर देखा। तब उन्हें सभी बछड़े, उनके रक्षा करनेवाले गोपबालक तथा उनकी सब सामिययां प्रत्यक्ष श्रीकृष्णरूप दीख पड़ीं और वे चिकत हो गये।

आगे चलकर ब्रह्माजीने भी सबको श्रीकृष्णरूप ही देखा तब उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करके उनमे क्षमा माँगी। (श्रीमद्भागवत स्कन्ध १०, अध्याय १३)

जित देखीं तित स्थाममई है।

स्याम कुंज बन जमुना स्यामा, स्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगनमें स्याम भरो है, लोग कहन यह बात नई है। हो बीरी, के लोगन ही की स्याम पुनिस्था बदल गई है। चंद्रसार रिबसार स्याम है, मृगमद सार काम बिजई है। नीलकंटको कंठ स्याम है, मनहुं स्यामना बेल बई है। श्रुतिको अच्छर स्याम देन्वियन, दीप सिका पर स्यामनई है। नर देवनकी कीन कथा है? अलख ब्रह्मछवि स्याममई है।

† गीता एकादश अध्याय देखिये ।

‡ भगवान् श्रीकृष्ण छोटे-सेथे और अपनी धिन्तित्र बाळलालास माता यशोदा और बजवासी नर-नारियोंको अनुपम सुख दे रहे थे। एक दिन आपने मिट्टी ला छो। मेयाने डॉटकर कहा, स्वयो रे डीट! त्रे छिपकर मिट्टी क्यों खायी ?' भगवान्ने मुख फैलाकर कहा—स्मेया! तुझे विश्वास नहीं होता तो तू भरा मुख उख ले। यशोदा तो उखकर चिकत हो गयी। भगवान्के छोटेने मुखड़ेमें माताने समस्त चराचर जीवः आकाशः दसी दिशाएँ, पर्यतः डीपः समुद्रः पृथ्वीः वायुः अग्निः चन्द्रमाः तारेः इन्द्रियोंक देवताः इन्द्रियों, मनः शब्दादि सब विषयः मायाके तीनों गुणः जीवः उनके विचित्र शरीर और समस्त बजमण्डलको देखा! उन्होंने मोचा—में सपना तो नहीं देख रही हूँ ? आस्वर घवराकर प्रणाम करके उनके शरणागत हुईँ। तब श्रीकृष्णचन्द्रने पुनः अपनी मोहिनी माया फैला दीः माताका दुलार उमड़ उटा और अपने व्यामललाको गोदमें उठाकर वे उनसे प्यार करने लगीं। (श्रीमद्रागवत स्कन्व १०, अध्याय ८)

§ काकमुराण्डिजी भगवान् श्रीरामजीकी बाललीलाका आनन्द लट रह थे। एक दिन बालमप श्रीरामजी <mark>घुटने और</mark> हार्योके बलसे काकमुराण्डिजीको पकड़ने दौड़े । ये उड़ चलेः भगवान्ने उन्हें पकड़नेको मुजा फैलायी । काक**मुराण्डिजी उड**ते प्रश्न—उसके लिये भैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे उत्तर—पहले प्रश्नके उत्तरके अनुसार जो समप्र जगत्में लिये अदृश्य नहीं होता। इस कथनका क्या अभिप्राय है : भगवान्को और भगवान्में सब जगत्को देखता है उसकी

उड़ते ब्रह्मछोकतक गये। वहाँ भी उन्होंने श्रीरामजीकी भुजाको अपने पीछे देखा । उनमें और श्रीरामजीकी भुजामें दो अंगुलका बीच था। जहाँतक उनकी गति थी। व गये। परन्तु रामजीकी भुजा पीछे ही रही। तब भुशुण्डिजीने व्याकुल होकर आँखें मूँद छीं। फिर ऑखें खोलकर देखा तो अपनेको अवधपुरीमें पाया । श्रीरामजी हैं में और उनके हँसते ही ये तुरंत उनके मुखमें प्रवेश कर गये। इसके आगेका वर्णन उन्होंकी वाणीमें सुनिये:—

उदर माझ मुनु अंडज राया। देखे हैं बहु ब्रह्मांड निकाया।। अति विचित्र तहें लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका।। कोटिन्ह चतुरानन गौरीमा। अगनित उडगन रिव रजनीमा।। अगनित लोकपाल जम काला। अगनित मृधर भृमि विसाला।। मागर मिर मर विपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि विम्तारा।। मुरु भृनि मिड नाग नर किनर। चारि प्रकार जीव मचराचर॥

जो नहिंदा नहिंसुना जो मनहुँ न समाइ। सो सब अद्भुत देसे इँ धर्रात कबन विधि जाइ॥ एक एक ब्रह्माड महुँ रहुँ बग्प सत एक। एहि विधि देखत पिरुईं में अंड कटाइ अनेक॥

लोक लेक प्रति िक्ष विधाना । भिन्न विष्नु मित्र मनु दिसित्राता ॥ नर गन्धर्व भून बेताला । किंनर निस्चिर पमु ख्या ब्याला ॥ विव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तहुँ आनिह भाँती ॥ महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच नहुँ आनह आना ॥ अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । विवे व जिनम अनेक अन्पा ॥ अवधपुरी प्रति मुचन निनारा । सर्ज निज्ञ । भूत नर नारी ॥ दसर्थ कींसन्या मुनु नाता । विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ प्रति ब्रह्माड राम अवनारा । वेख्व व बालविनोद अपारा ॥

भिन्न भिन्न में दील सबु अति बिचित्र हरिजान । ार्गानत भुवन फिरेडे प्रभु राम न देखाउँ आन ॥ भोर् सिमुपन भोइ सोभा सोइ ऋपाल रखुवीर । भुवन भुवन देखत फिरेडें प्रेरित मोह समीर ॥

भ्रमत मोह बहां अनेका । बीत मन् कत्य सत एका ॥ फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ । तर्ने पुनि रहि कछु काल गवायउँ ॥ निज प्रश जन्म श्रयथ मुनि पाय । निर्मर प्रेम हराप उठि श्राय । देखाँ जन्म भदोन्सव जाई । जेहि विधि प्रथम कहा में गाई ॥ राम उदर देखाँ उजग नाना । देखत बनह न जाह बखाना ॥ तहँ पुनि देखेउँ राम मुजाना । मायापित कृपाल भगवाना ॥ कराउँ बिचार बहोरि बहोरी । मोह कल्लि ब्यापित मित मोरी ॥ उभय घरी महं में सब देखा । भयउँ भ्रमित मन मोह बिसेषा ॥

देखि कुपाल बिकल मोहि बिहँसे तब रघुवीर । बिहँस्तरी मुख बाहेर आय**ँ सु**नु मति**धी**र ॥ दृष्टिसे भगवान् कभी ओक्सल नहीं होते और वह भगवान्की दृष्टिसे कभी ओक्सल नहीं होता । अभिप्राय यह है कि सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्चर्य, औदार्य आदिके अनन्त समुद्र, रसमय और आनन्दमय भगवान्के देवदुर्लभ सिचदानन्दस्वरूपके साक्षात् दर्शन हो जानेके बाद भक्त और भगवान्का संयोग सदाके लिये अविष्टिन हो जाता है ।

प्रभ—भगवान्के सगुणसाकारस्वरूपके दर्शनका साधन आरम्भमें किस प्रकार करना चाहिये और उम साधनकी अन्तिम स्थिति कैसी होती है ?

उत्तर-मबसे पहली बात है-सगुण साकार स्वरूपमे श्रद्धा होना। सग्ण साकार स्वरूपके उपासकको यह निश्चय करना होगा कि भेरे इष्टदेव सर्वशक्तिमान् और सर्वोपिर हैं; वे ही निर्गुण-सगुण सब कुछ हैं। 'यदि साधक अपने इष्टकी अपेक्षा अन्य किसी भी स्वरूपको ऊँचा मानता है तो उसको अपने इष्टकी उपासनासे सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता। इसके बाद, भगवानुके जिम स्वरूपमें अपनी इप्रबुद्धि दद हो उसकी किसी अपने मनके अनुकूछ मूर्ति या चित्रपटको मम्मुख रखकर और उसमें प्रत्यक्ष और चेतन-बुद्धि करके अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ उसकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये और स्तवन-प्रार्थना तथा ध्यान आदिके द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाते रहना चाहिये। पूजाके समय दढ़ श्रद्धा-के द्वारा साधकको ऐमी प्रतीति करनी चाहिये कि भगवान्-की मूर्ति जड़-मूर्ति नहीं है, वरं ये माक्षात् चलते-फिरते, हँसते-बोलते और खाते-पीते चेतन भगत्रान् हैं। यदि साधक-की श्रद्धा सची होगी, तो उस विग्रहमें ही उसके लिये भगवानुका चेतन अर्चावनार हो जायगा और नाना प्रकारसे अपनी भक्तवसळताका प्रत्यक्ष परिचय देकर साधकके जीवनको सफल और आनन्दमय बना देगा। \* इसके बाद भगवत्कृपासे उसको अपने इष्टके प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शनके लिये कोई निश्चित समयकी अवधि नहीं है। साधककी उत्कण्ठा और भगवत्कृपापर निर्भरता, जैसी और

जिस परिमाणमें होती है, उसीके अनुसार शीघ्र या विख्य्बसे उसे दर्शन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होनेके बाद भगवत्क्रपासे चाहे जब और चाहे जहाँ—सर्वदा और सर्वत्र दर्शन भी हो सकते हैं। साक्षात् भगवदर्शन होनेपर साधककी कैसी स्थिति होती है, इसको तो वही जानता है, जिसे दर्शन हुए हों, दूसरा कुछ भी नहीं बता सकता।

माकार भगवानुके दर्शन सर्वत्र हों-इसके लिये जो माधन किये जाते हैं, उसकी एक प्रणाली यह भी है कि जिस स्वरूपमें अपना इष्टभाव हो, उसके विप्रहकी या चित्रपटकी उपर्युक्त प्रकारमे पूजा तो करनी ही चाहिये। साथ ही एकान्तमे प्रतिदिन नियमपूर्वक उसके ध्यानका अभ्यास करके चित्तमें उस स्वरूपकी दृढ धारणा कर लेनी चाहिये । कुछ धारणा हो जानेपर एकान्त स्थानमें बैठकर और आँ वें खुली रखकर आकारामें मानसिक मूर्तिकी रचना करके उसे देखने-का अभ्यास करना चाहिये। भगवःक्रपाका आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चयके साथ बार-बार ऐसा अभ्यास किया जायगा तो कुछ ही समयके बाद आकाशमें इष्टकी सर्वाङ्गपूर्ण हँसती-बोल्ती हुई-सी मूर्ति दीखने लगेगी। यह अम्यास-साध्य बात है। चित्तकी वृत्तियोंको अपने इष्टस्त्रह्ए-के आकारवाली बना देनेका अभ्याम मिद्ध हो जानेपर जब कभी भी उक्त स्वरूपका अनन्य चिन्तन होगा, तभी साधक जहाँ चाहेगा वहीं आँ वोंके मामने इप्रका स्वरूप प्रकट हो सकता है। इस अम्यासके दढ़ हो जानेपर चलते-फिरते कुक्ष, बेल, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो भी पदार्थ दीखें, मनके द्वारा उनके स्वरूपको हटाकर उनकी जगह इष्टमूर्तिकी दृढ धारणा करनी चाहिये। ऐसा करते-करते यहाँतक हो सकता है कि माधक प्रत्येक वस्तुमें, उस वस्तुके स्थानमें अपने इष्ट-की मानसिक मूर्तिके दर्शन अनायाम ही कर सकता है। इसके बाद भगवत्क्रपासे उसे भगवानके वास्तविक दर्शन भी हो सकते हैं। और फिर वह प्रत्यक्ष और यथार्थरूपमें मर्वत्र भगवानको देख सकता है।

सम्बन्ध—सर्वत्र मगवदर्शनसे भगवान्के साक्षात्कारकी बात कहकर उस मगवत्-प्राप्त पुरुषके लक्षण और महस्व-का निरूपण करते हैं——

मीराबाई आदि मध्यकालीन भक्तांके जीवनमें ऐसे अर्चावतार हुए हैं।

### सब कार्योंमें भगवद्-दृष्टि

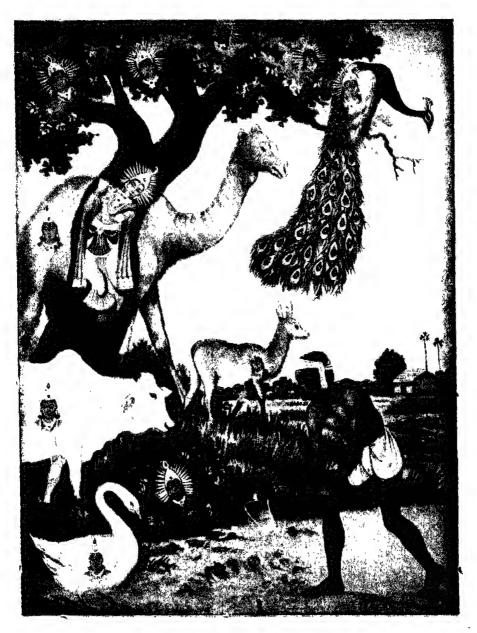

सर्वभृतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥(६।३१)

#### सर्वभृतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते॥३१॥

जो पुरुष एकीमावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सिश्चदानन्दघन वासुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है ॥ ३१ ॥

प्रभ-एकीभावमें स्थित होना क्या है !

उत्तर—सर्वदा और सर्वत्र अपने एकपात्र इंग्रेस्व भगवात्-का ध्यान करते-करने माधक अपनी भित्र स्थिति को सर्वथा भूछकर इतना तन्मय हो जाता है कि किर उमके बातने एक भगवान्के निवा और कुछ रह ही नहीं जाता। भगवद्याप्ति-स्प ऐसी स्थितिको भगवात्में एकीभाव ने स्थित होना कहते हैं।

प्रश्न-मब भूतोंमें स्थित भगवान्कों भजना क्या है ? उत्तर-जैमे भाप, बादल, कुडरा, बूँट और बर्फ आदिमें सर्वत्र जल भरा है, बैसे ही सम्पूर्ण चराचर विश्वमें एक भगवान् ही परिपूर्ण हैं—इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतोंमें स्थित भगवान्को भजना है। इस प्रकार भजन करनेवाले पुरुषको भगवान्ने सर्वोत्तम महात्मा कहा है (७1१९)।

प्रश्न—वह योगी सब प्रकारमें बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-जिस पुरुषको भगवान् श्रीवासुदेवकी प्राप्ति हो हो गयी है, उसको प्रत्यक्ष रूप ने मव कुछ वासु देव ही दिखलायी देता है। ऐसी अवस्थान उस मक्तके शरीर, वचन और मनसे जो कुछ भी कियाएँ होती हैं, उसकी दृष्टिम सब एकमात्र भगवान्के ही साथ होती हैं। वह हाथों ने किसी की सेवा करता है, तो वह भगवान्की ही सेवा करता है, किसीको मधुर वाणी-से सुख पहुँचाता है तो वह भगवान्की ही स्वता है, किसीके साथ कहीं जाता है तो वह भगवान्की ही स्वता है, किसीके साथ कहीं जाता है तो वह भगवान्के ही स्वता है, सब भगवान्में ही और भगवान्के ही साथ करता है। इसीलिये यह कहा गया है कि वह सब प्रकार में बरतता हुआ / सब कुछ करता हुआ ) भी भगवान में ही बरतता है।

प्रश्न-सब भगवान् ही हैं, इस प्रकारका अनुभव हो जानेपर उसके द्वारा लोकोचित यथायोग्य व्यवहार कैंपे हो सकते हैं :

उत्तर-छूरी, कैंची, कढ़ाई, तार, सींकवे, हथौड़े, नलवार और बाग आदिमें एक लोहेका प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर भी जैसे उन सबका यथायोग्य व्यवहार किया जाता है। बैसे ही भगवत्प्राप्त भक्तके द्वारा सर्वत्र और सबमें भगवानुको देखते हुए ही सबके माथ शास्त्रानुकूल यथायोग्य व्यवहार हो सकता है। अवस्य ही साधारण मनुष्योंके और उसके व्यवहारमें बहुत बड़े महत्त्वका अन्तर हो जाता है। साधारण मनुष्यकेद्वारा दूसरोंके साथ बड़ी सावधानीसे बहुत अच्छा व्यवहार किये जानेपर भी उनमें भगवदबुद्धि न होका परबुद्धि होनेसे तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ-न-कुछ खार्थ होनेसे उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना सम्भव है, जिससे उनका अहित हो जाय, परन्तु सर्वत्र सबमें भगवदर्शन होते रहनेके कारण उस भक्तके द्वारा तो खाभाविक ही सबका हित ही होता है। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किमी भी अवस्थामें नहीं बन सकता, जिससे वस्तृत: किसीका किञ्चित भी अहित होता हो।\*

प्रश्न—यहाँ भगवान्के सब प्रकार ये वरतता हुआ आदि बाक्यका यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि 'वह अच्छा-बुरा, पाप-पुण्य' मब कुछ करता हुआ भी मुझमे ही वरतता है, तो क्या आपत्ति है !

उत्तर-ऐसा अर्थ नहीं माना जा सकता क्योंकि मगवत्-प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुषके द्वारा पापकर्म तो हो ही नहीं सकते। भगवान्ने स्पष्ट कहा है कि 'समस्त अनर्थोंका मूळ कारण

उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद कोष | निज प्रमुमय देखिई जगत केहि सन करिंह विरोध ||

आसक्तिसे होती हैं' (२।६२), एवं 'परमात्माका साक्षात्कार हो जानेके बाद इस रसरूपी आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाता है?(२।५९)। ऐसी अवस्थामें भगवत्प्राप्त पुरुषके द्वारा निषिद्ध कर्मी (पापों ) का होना सम्भव नहीं

महापापी 'काम' है' (३ । ३७) और 'इस कामनाकी उत्पत्ति है। इसके मित्रा, भगवान् के इन वचनों के अनुसार कि 'श्रेष्ठ पुरुष (ज्ञानी ) जैसा आचरण करता है, अन्यान्य लोग भी उसीका अनुसरण करते हैं'( ३।२१),ज्ञानीपर खाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारणमे भी उसके द्वारा पापकर्मीका बनना सम्भव नहीं है ।

सम्बन्ध-इस प्रकार भक्तियोगद्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषके महत्त्वका प्रतिपादन करके अव सांख्ययोगद्वारा परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके समदर्शनका और महत्त्वका प्रतिपादन करते हैं—

#### आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यांऽर्ज्न । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमा मतः ॥ ३२ ॥

हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ ३२ ॥

प्रश्न-अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखना क्या है ?

उत्तर-जैमे मनुष्य अपने सारे अङ्गोंमें अपने आत्माको समभावमे देखता है, वैसे ही सम्पूर्ण चराचर संसारमे अपने-आपको समभावसे देखना-अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखना है।

प्रश्न-चराचर सम्पूर्ण संसारमें सुख-दु: खको अपनी भाँति सम देखना क्या है ?

उत्तर-जिस प्रकार अपने सारे अङ्गोंमें आत्मभाव समान होनेके कारण मनुष्य उनमें होनेवाले सुख-दु:खोंको समान-भावसे देखता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण चराचर संसारमें आत्म-भाव समान हो जानेके कारण जो उनमें प्रतीत होनेवाले सुख-दुःखको समानभावसे देखना है, वहीं अपनी भाँति सबके सुख-द:खको सम देखना है । अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जानेके कारण समस्त विराट् विश्व उसका स्वरूप वन जाता है। जगत्में उसके लिये दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसलिये जैसे मनुष्य अपने आपको कभी किसी प्रकार जरा भी दुःख पहुँचाना नहीं चाहता तथा स्वामाविक ही निरन्तर सुख पानेक छिये ही अथक चेटा करता रहता है और ऐसा करके न वह कभी अपनेपर अपनेको कृपा करनेवाला मानकर बदलेमें कृतज्ञता चाहता है. न कोई अहसान करना है और न अपनेको 'कर्तव्यपरायण' समझ-कर अभिमान ही करता है, वह अपने सुखकी चेटा इसीलिये

करता है कि उसमे वैमा किये बिना रहा ही नहीं जाता, यह उसका सहज खभाव होता है; ठीक वैमे ही वह योगी समस्त विश्वको कभी किसी प्रकार किञ्चित् भी दुःख न पहुँचाकर सुदा उसके सुखके ठिये सहज खभावसे ही चेष्टा करता है।

िपाश्चारय जगतमें, भामस्त संमारके लोग अपनेको परस्पर भाई समझने लगें। यह 'विश्व-बन्धत्व'का सिद्धान्त बहुत ऊँचा माना जाता है और वस्तृत: यह ऊँचा है भी। किन्त भाई-भाईमें, खार्थकी भिन्नतामे किमी-न-किसी अंशमें कलह होनेकी सम्भावना रहती ही है; पर जहाँ आत्मभाव है-यह भाव है कि वह मैं ही हैं वहाँ खार्थभेद नहीं रह सकता और स्वार्थभेदके नाजमे परस्पर कलहकी कोई आशंका नहीं रह सकती। गीताकी शिक्षाको आज पाश्चात्त्व जगतके विद्वान भी इन्हीं सब सिद्धान्तोंके कारण सबसे उँची मानने लगे हैं । 🦷

व्रश्न - ग्रेमे परमात्मप्राप्त योगी महापरुषको समस्त चराचर जगत्के सुख-दःखका वास्तवमें अनुभव होता है अथवा केवल प्रतीतिमात्र होती है ?

उत्तर –न अनुभव ही कह सकते हैं और न प्रतीति ही। जब उसकी दृष्टिमें एक सन्निदानन्द्घन परमात्माके सिवा दूसरी किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा अनुभव तो किस बातका होता ! और कंवल प्रतीतिमाव

ही होती तो उसके द्वारा दुःख न पहुँचाने और सुख पहुँचाने-की चेष्टा ही कैसे बनती (अतएव उस समय उसका वस्तृत: क्या भाव और कैसी दृष्टि होती है (इसको वही जानता है। वाणीके द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोणको व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी समझनेके लिये यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मासे भिन्न किसी वस्तुका कभी अनुभव नहीं होता, लोकदृष्टिमें केवल प्रतीतिमात्र होती है; तथापि उसके कार्य बहु ही उत्तम, सुशृङ्खल और सुक्ववस्थित होते हैं।

प्रश्न-यदि वास्तवंत अनुभव नहीं होता तो फिर लोक-दृश्में प्रतीत होनेवाले दुःखोंकी निवृत्तिके लिये उसके द्वारा चेश कॅसे होती हैं '

उत्तर-यही तो उसकी विशेषता है। कार्यका सम्पादन उत्तम-य-उत्तम क्याने हो परन्तु न तो उसके लिये यथार्थमे उन कार्योकी सत्ता ही हो और न उसका उनमे कुछ प्रयोजन ही रहे। तथापि स्थूल्क्यपंन समझनेके लिये ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत-से छोटे बच्चे खिलते-खेलते तुच्छ और नगण्य ककड़-पत्थरों, मिट्टांके हेलों अथवा तिनकोंके लिये आपसमें लड़ने लगें और अज्ञानवरा एक-दूसरेको चोट पहुँचाकर दुर्खी हो जायँ तथा जैसे उसके इस झगड़को सर्वथा व्यर्थ और तृच्छ समझनेपर भी बुद्धिमान् पुरुष उनके बीचमें आकर उन्हें अच्छी तरह समझवें-बुझवें, उनकी अलग-अलग बातें सुनें और उनकी दुःखनिवृत्तिके लिये बड़ी ही बुद्धिमानीके साथ चेष्टा करें, वैसे ही परमात्मप्राप्त योगी पुरुष भी दुःखमें पड़े हुए विश्वकी दुःखनिवृत्तिके लिये चेष्टा करते हैं। जिन महापुरुषोंका जगत्के धन, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि किसी भी वस्तुमे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिनकी दृष्टिमें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा और वस्तुतः जिनके लिये एक परमात्माको छोड़कर अन्य किसी-की सत्ता ही नहीं रह गयी, उनकी अकथनीय स्थितिको, किसी भी दृष्टान्तके द्वारा समझना असम्भव हैं; उनके लिये कोई भी लौकिक दृष्टान्त पूर्णोशमे लागू पड़ता ही नहीं। दृष्टान्त तो किसी एक अंश-विशेषको लक्ष्य करानेके लिये ही दिये जाते हैं।

प्रश्न-'योगी' के साथ 'परमः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'परमः' विशेषण देकर भगवान् यह सृचित करते हैं कि यहाँ जिस 'यांगी' का वर्णन है, वह साधक नहीं है, 'मिद्ध' योगी है। यह स्मरण रखना चाहिये कि परमात्मा-को प्राप्त पुरुषमं-चाहे वह किसी भी मार्गमे प्राप्त हुआ हो— 'समता' अत्यन्त आक्स्यक हैं। भगवान्ने जहाँ-जहाँ परमात्माको प्राप्त पुरुषका वर्णन किया है, वहाँ 'समता' को ही प्रधान स्थान दिया है। किसी पुरुषमे अन्यान्य बहुत-मे सद्गुण हों, परन्तु यदि 'समता' न हो, तो यही समझना चाहिये कि उमे परमात्माकी प्राप्त अभी नहीं हुई है; क्योंकि समताके विना रागदेषका आत्यन्तिक अभाव और सम्पूर्ण प्राणियोंने सहज सुद्धदताका भाव नहीं हो सकता। जिनको 'समता' प्राप्त हैं, वे ही परमात्माको प्राप्त श्रेष्ठ योगी है।

सम्बन्ध—भगवान्के समतासम्बन्धी उपदेशको सुनकर अर्जुन मनकी चञ्चलताके कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं—

अर्जुन उवाच

### योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूद्ग । एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितं स्थिराम् ॥ ३३॥

अर्जुन वोहे—हे मधुसूदन ! जो यह योग आपने समभावसे कहा है, मनके चश्चल होनसे मैं इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ ॥ ३३ ॥

प्रश्न-'अयं योगः' से कौन-सा 'योग' कहा गया है ! आदि साधनींकी पराकाष्ठारूप समताको ही यहाँ 'योग' उत्तर-कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग या ज्ञानयोग कहा गया है !

प्रश्न—इस 'योग' से यहाँ 'ध्यानयोग' क्यों नहीं माना जा सकता,क्योंकि मनकी चञ्चलता तो ध्यानयोगमें ही बाधक हैं.

उत्तर—अट्टाईसवें श्लोकतकके प्रकरणको देखते हुए तो ध्यानयोग मानना ही ठीक है, परन्तु इकतीसवें और बर्तासवें श्लोकोंका वर्णन मगवत्प्राप्त पुरुषोंकी व्यवहारदशाका है। और अर्जुनका प्रभ 'समत्व'के छक्ष्यसे किया हुआ है, इसमें यहाँ योगका अर्थ 'समत्वयोग' माना गया है। प्रश्न-इस 'समता' की स्थिर स्थितिमें मनकी चञ्चलता-को बाधक क्यों माना गया है !

उत्तर—'चञ्चलता' चित्तके विक्षेपको कहते हैं, विक्षेपमें प्रधान कारण है—राग-द्रेष; और जहाँ राग-द्रेष है वहाँ 'समता' नहीं रह सकर्ता। क्योंकि 'राग-द्रेष'से 'समता'का अत्यन्त विरोध है। इमाल्यि 'समता'की स्थितिमें मनकी चञ्चलताको बाधक माना गया है।

सम्बन्ध—समस्वयोगमे मनकी चञ्चलताको चाधक बतलाकर अब अर्जुन मनके निमहको अत्यन्त कठिन बतलाते हैं—

#### चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्द्दम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४॥

क्योंकि हे श्रीकृष्ण ! यह मन वड़ा चञ्चल, प्रमथन खभाववाला, बड़ा दढ़ और बलवान् है। इसलिये उसका वशमें करना में वायुके रोकनेकी भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥ ३४ ॥

प्रथ—चञ्चलताकी बात तो अर्जुन पिछले श्लोकमे कह ही चुके हैं, यहाँ उसीको फिरमे कहनेका क्या कारण है

उत्तर—वहाँ अर्जुनने 'समत्व' योगर्का स्थिर स्थितिंग् मनर्का चञ्चलताको बाधक बतलाया था, इसमे स्वामाविक ही उनसे कहा जा सकता था कि 'मनको वशमं कर लो-चञ्चलता दृर हो जायगी'; परन्तु अर्जुन मनको वशमं करना अत्यन्त कठिन समझते हैं, इसीलिये उन्होंने यहाँ पुनः मन को चञ्चल बतलाया है।

प्रश्न—'मन'के साथ भ्रमाधि' विशेषण दनेका क्या कारण है :

उत्तर-इससे अर्जुन कहते हैं कि मन दीपशिखाकी मौति चखल तो हें ही, परन्तु मथानीक सदश प्रमथनशील भी है। जैये दूध-दहीको मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इन्दियोंको विल्कुल क्षुच्ध कर देता है।

प्रश्न—दूसरे अध्यायके साठवें स्त्रोक्तम इन्द्रियोंको प्रमथन-शील बतलाया है। यहाँ मनको बतलाते हैं । इसका क्या कारण है

उत्तर-विषयोक सङ्गये दोनो है। एक-दूमरेकी क्षुच्य करनेवाले हैं और दोनो मिलकर तो बुद्धिको भी क्षुच्य कर डालते हैं (२ | ६७ ) | इसीिलये दोनोको प्रमायी कहा गया है ।

प्रश्न-मनको भ्वलवत् क्यो वतलाया गया है ?

उत्तर - इसीलिये बतलाया गया है कि यह स्थिर न रह-कर साराइधर-उधर नटकनेवाला और शरीर तथा इन्द्रियोंको बिलो डालनेवाला हो है ही। साथ ही यह उन्मत्त गजराजकी भौतिय डा बलवान् भी है। जैसे बटे पराक्रमी हाथीपर बार-बार अङ्कुश-प्रहार होनेपर भी कुछ असर नहीं होता, बह मनमानी करता ही रहता है, बेसे ही विवेकरूपी अङ्कुशके द्वारा बार-बार प्रहार करनेपर भी यह बलवान् मन विषयोंके बीहड़ बनसे निकलना नहीं चाहता।

ग्रश्न-मनको दृढ् बतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर-यह चक्कल, प्रमार्था और बलवान् मन तन्तुनाग (गोह) के सदश अत्यन्त दढ़ भी है। यह जिस विषयमे रमता है, उसको इतनी मजबूतीसे पकड़ लेता है कि उसके माथ तशकार-सा हो जाता है। इसको 'दढ़' वतलानेका यही भाव है।

प्रश्न—मनको वराम करना मै वायुके राकनेकी भौति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ—अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-इससे अर्जुन यह कहते हैं कि जो इतना चन्नळ और दुर्भर्ष है, उस मनको रोकना मेरे लिये अत्यन्त ही कठिन है। इसी कठिनताको सिद्ध करनेके लिये वे वायुका उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीरमें निरन्तर चलनेवाले खासोन्द्वासक्पी वायुको प्रवाहको हठ, विचार, विवेक और बल आदि साधनोंके द्वारा रोक लेना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विपयोमें निरन्तर विचरनेवाले, चन्नल, प्रमथनशील, बलवान् और टढ़ मनको रोकना भी अत्यन्त कठिन समझता हैं।

्रप्रश्न—'कृष्ण' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर - भक्तोंके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करनेके कारण मी मगवान्का नाम 'कृष्ण' है । अर्जुन इस सम्बोधन-के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि 'हे भगवन ! मेरा यह मन बड़ा ही चब्रळ है, मै अपनी शक्तिये इसको बशमें करना अत्यन्त कठिन समझता हूं। और आपका तो स्वामांविक गुण ही है मनको बरवस अपनी ओर खींच लेना। आपके लिये यह आसान काम है। अत्व्व कृषा करके मेरे मनको भी आप अपनी और आकृष्ट कर लीजिये!

सम्बन्ध - मनोनियहके सम्बन्धमें अर्जुनकी उक्तिको स्थीकार करते हुए भगवान् मनको वशमें करनेके उपाय बनलाते हैं---

#### र्श्रामगवानुवाच

#### असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यामेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५॥॥

श्रीभगवान् वोले—हे महावाहो ! निःसन्देह मन चञ्चल और कठिनतासे वशमें होनेवाला हैः परन्तु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास और वैराग्यसे वशमें होता है ॥ ३५ ॥

प्रश्न-निःसन्देह मन चन्नल और कठिनताने वशमे होनेवाला है—सगवानुके इस कथनका क्या अमिप्राय है?

उत्तर-इससे भगवान् अर्जुनकी उक्तिका समर्थन करके मनकी चञ्चलता और उसके निष्रहकी कठिनताको स्वीकार करते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'तु' का क्या माव है ?

उत्तर-यद्याप मनका वशने होना बड़ा काँठन है,परन्तु अन्यास और बैराग्यमे यह सहज हो वशने हो सकता है। यही दिख्लाने और आधासन देनेके लिये 'तु' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-अभ्याम क्या है !

उत्तर—मनको किसी छश्य-विषयम तदाकार करनेके लिये, उसे अन्य विषयोगे ग्वीच-ग्वीचकर बार-बार उस विषय-में लगानेके लिये किये जानेवाले प्रयत्नका नाम ही अभ्यास है। यह प्रसंग परमात्मामें मन लगानेका है, अत्राय परमात्माको अपना लक्ष्य बनाकर चित्तवृत्तियोको प्रवाहको बार-बार उन्हा-की ओर छगानेका प्रयत्न करना यहाँ अभ्यास है। †

प्रश्न—चित्तवृत्तियोको परमात्माकी ओर छगानेका अभ्यास कैसे करना चाहिये ?

उत्तर-परमात्मा ही सर्वोपिर सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर और सबसे बढ़कर एकमात्र परमतत्त्व हैं तथा उन्हींको प्राप्त करना जीवनका परम छश्य है—इस वातकी दढ़ धारणा करके अभ्यास करना चाहिये। अभ्यासके अनेकों प्रकार शास्त्रोंने वतलाये गये है। उनमेसे कुछ ये हैं—

(१)श्रद्धा और भक्तिके साथ वैर्यवर्ता बुद्धिकी सहायता-से मनको बार-बार सिचदानन्दघन ब्रह्ममे लगानेका अम्यास करना (६।२६)।

<sup>#</sup> ठीक इसी आश्यकं सूत्र पातज्जलयोगदर्शनमे हैं— अभ्यासवैशाग्यास्यां तिल्लरोधः' (१।१२) अस्यास और वैशाग्यसे चित्तवृत्तियांका निरोध होता है।' † 'तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः' (१।१३)। 'उनमेसे स्थितिके लिये प्रयत्न करनेका नाम अभ्यास है।' गी० त० वि० ३७—

- (२) जहाँ मन जाय, वहीं सर्वशक्तिमान् अपने इष्टदेव परमेश्वरके खरूपका चिन्तन करना ।
  - (३) भगवान्की मानसपूजाका अभ्यास करना ।
- (४) वाणी, श्वास, नाडी, कण्ठ और मन आदिनेंसे किसीके भी द्वारा श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति आदिके किमी भी अपने परम इंग्रके नामको परम ग्रेम और श्रद्धाके साथ परमझ परमात्माका ही नाम समझकर निष्काम-भावसे उसका निरन्तर जय करना ।
- (५) शास्त्रोंके भगवत्-सम्बन्धी उपदेशोंका श्रद्धा और भक्तिके साथ वार-वार मनन करना और उनके अनुसार प्रयत्न करना ।
- (६) भगवरप्राप्त महात्मा पुरुपोंका सङ्ग करके उनके अमृतमय वचनोंको श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सुनना और तदनुसार चलनेकी चेष्टा करना। (१३।२५)
- (७) मनको चञ्चलताका नाश होकर वह भगवान्में ही लग जाय, इसके लिये हृदयक सच्चे कातरभावसे बार-बार भगवान्से प्रार्थना करना ।

इनके अतिरिक्त और भी अनेकों प्रकार हैं। परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिये कि अभ्यास तभी मफलहोगा, जब वह अत्यन्त आदर-बुद्धिसे, श्रद्धा और विश्वासपूर्वक बिना विरामके लगातार और लंबे समयतक किया जायगा।\* आज एक साधनमें मन लगानेकी चेटाकी,कल दूसरा किया, कुछ दिन बाद और कुछ करने लगे, कहीं भी विश्वास नहीं जमाया; आज किया, कल नहीं, दो-चार दिन बाद फिर किया,फिरछोड़ दिया; अथवा कुछ समय करनेके बाद जी ऊत्र गया, धीरज जाता रहा और उसे त्याग दिया। इस प्रकारके अभ्याससे सफलता नहीं मिळती।

प्रश्न-वराग्यका क्या खरूप है ?

उत्तर—इस लोक और परलोक के सम्पूर्ण पदार्थों में से जब आसक्ति और समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाश हो जाता है,तब उसे वैराग्य' कहते हैं। † बैराग्यवान पुरुषके चित्तमें सुखया दुःख दोनों ही से कोई विशेष विकार नहीं होता। बह उस अचल और अटल आध्यन्तरिक अनासिक या पूर्ण वैराग्यको प्राप्त होता है, जो किसी मी हालतमें उसके चित्तको किसी और नहीं खिंचने देता।

पश्न-'वैराग्य' कसे हो सकता है !

उत्तर-वराग्यके अनेकों साधन हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-

- (१) संमारके पदार्थिमे विचारके द्वारा रमणीयता, प्रेम और सुखका अभाव देखना ।
- (२) उन्हें जन्म-मृत्यु, जरा, न्याधि आदि दृ.ख, दोपोंमे युक्त, अनित्य और भयदायक मानना ।
- (३) संसारके और भगतान्के यथार्थ तत्त्वका निरूपण करनेवाले सत्-शास्त्रोंका अध्ययन करना।
- (४) परम वैराग्यवान् पुरुषोंका सङ्ग करना, सङ्गके अभावमें उनके वैराग्यपूर्ण चित्र और चरित्रोंका स्मरण-मनन करना ।
- (५) संमारके ट्रंट हुए विशाल महली बीरान हुए नगरों और गाँवोंके खँडहरोंको देखकर जगत्को क्षणभङ्गुर समझना।
- 'स तु दीर्घकालनेरन्तर्यमत्काराग्धेवितो इढभूमिः ।' (योगदर्शन १ । १४ )
   'किन्तु वह अभ्यास लंबे समयतकः निरन्तर तथा सत्कारपृर्धकं सेवन करनेसे इढ्भूमि होता है ।'
- † वरायकी प्रायः इसीने मिलती-जुलती व्याख्या महर्षि पतञ्जलिने योगदर्शनमें की है 'द्रष्टानुश्रविकविषयविवृष्णस्य वशीकारसंजा वैराग्यम् ।' (१।१५)

'स्त्रीः धनः भवनः मानः बड़ाई आदि इस लोकके और स्वर्गादि परलोकके सम्पूर्ण विषयोंमें तृष्णारहित हुए चित्तकी जो वशीकार-अवस्था होती है, उसका नाम 'वैराग्य' है।'

'तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् ।' (१। १६)

'प्रकृतिसे अत्यन्त विलक्षण पुरुषके ज्ञानसे तीनों गुणोंमें जो तृष्णाका अभाव हो जाना है, वह पर्वराग्य या सर्वोत्तम वैराग्य है।'

- (६) एकमात्र ब्रह्मकी ही अखण्ड, अद्वितीय सत्ताका बोध करके अन्य सबकी भिन्न सत्ताका अभाव समझना।
- (७) अधिकारी पुरुपोंके द्वारा भगवान्के अकथनीय गुण, प्रभाव, तत्त्व, प्रम, रहम्य तथा उनकी लीला-चरित्रोंका एवं दिश्य सौन्दर्य-माधुर्यका वार-बार श्रवण करना, उन्हें जानना और उनपर पूर्ण श्रद्धा करके मुख होना।

इसी प्रकारके और भी अनेकों साधन हैं।

प्रश्न-मनको बशमें करनेके लिये अभ्यास और वैराग्य दोनों ही साधनोंकी आवश्यकता है या एकसे भी मन बशमें हो सकता है !

उत्तर—दोनोंकी आवश्यकता है। 'अभ्यास'चित्तनदीकी धाराको भगवान्की ओर ले जानेवाला सुन्दर मार्ग है और 'वैराग्य' उसकी विपयाभिमुखी गतिको रोकनेवाला बाँध है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि ये दोनों एक-दूमरेके सहायक हैं। अभ्यामसे वैराग्य बदना है और वैराग्यमे अभ्यासकी छुद्धि होती है। अतएव एकका भी अच्छी तरह आश्रय छेनेमे मन वशने हो सकता है।

प्रश्त-यहाँ अर्जुनको भहाबाहो' सम्बोधन किसलिये दिया गया है !

उत्तर-अर्जुन विश्वविद्यात बीर थे। देव, दानव और मनुष्य-सभी श्रेणियोंके महान् योद्धाओंको अर्जुनने अपने बाहुबछमे परास्त किया था। यहाँ भगवान् उनको इस बीरताका स्मरण कराकर मानो उत्माहित कर रहे हैं कि 'तुम्हारे-जैसे अतुल पराक्रमी बीरके लिये मनको इतना बलवान् मानकर उसमे दरना और उत्साह छोड़ना उचित नहीं है। माहस करो, तुम उसे जीत सकते हो।'

सम्बन्ध-भगवान्ने मनको वशमें करनेके उपाय बतलाये । यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मनको वशमें न किया जाय तो क्या हानि है ? इसपर भगवान् कहते हैं —

### असंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मितः । वस्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६॥

जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है। ऐसे पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य है और वशमें किये हुए मन-वाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधनसे उसका प्राप्त होना सहज है —यह मेरा मन है ॥ ३६॥

प्रश्न-मनको वराने न करनेवाले पुरुपके द्वारा इस समस्वयोगका प्राप्त होना अस्यन्त कठिन क्यों है ?

उत्तर—जो अभ्यास और वैराग्यके द्वारा अपने मनको वशमें नहीं कर छेते, उनके मनपर राग-देपका अधिकार रहता है और राग-देपको प्रेरणासे वह बंदरको भौति संसारमे ही इधर-उधर उछ्छता-कृदता रहता है। जब मन भोगोंमें इतना आसक्त होता है, तब उसकी बुद्धिभी बहुशाखावाछी और अस्थिर ही बनी रहती है (२। ४१—४४)। ऐसी अवस्थामें उसे 'समत्वयोग' की प्राप्ति कसे हो सकती है ' इसीलिये ऐसा कहा गया है।

प्रश्न-वरामें हो जानेपर मनके क्या लक्षण होते हैं ? उत्तर-वरामें हो जानेपर इसकी चश्चलता, प्रमथन-शीलता, बलवत्ता और कठिन आग्रहकारिता दूर हो जाती है। सीये सरल, शान्त और अनुगत शिय्यकी मौति यह इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि फिर जब, जहाँ और जितनी देरतक इसे लगाया जाय, यह चुवचाप लग जाता है। न वहाँ लगनेमें जरा भी आनाकानी करता है, न इन्टियोंकी बात सुनकर कहीं जाना चाहता है, न अपनी इच्छासे हटता है, न जबता है और न उपद्वव ही मचाता है। बड़ी शान्तिके साथ इए वस्तुमें इतना घुल-मिल जाता है कि फिर सहजमें यह भी पता नहीं लगता कि इसका अलग अस्तित्व भी है या नहीं। यही मनका वास्तवमें वशने होना है।

प्रश्न-'तु' के प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर--मनको वशमें न करनेवाले पुरुषपे, वशमे करने-वालेकी विलक्षणता दिखलानेके लिये ही उसका प्रयोग किया गया है। प्रश्न—मनको वशमें कर चुकनेवाले पुरुषको 'प्रयत्न-शील' होनेके लिये कहनेका क्या मात्र है ?

उत्तरः -मनके वशमें हो जानेके बाद भीयदि प्रयत्न न किया जाय—उस मनको परमात्मामें पूर्णत्या छगानेका तीव्र माधन न किया जाय; तो उसमें समत्वयोगकी प्राप्ति अपने-आप नहीं हो जाती। अतः 'प्रयत्न' की आवश्यकता सिद्ध करनेके लिये ही ऐसा कहा गया है।

प्रश्न-मनके वसमें हो जानेपर समस्वरूप योगकी प्राप्तिके साधन क्या हैं !

उत्तर-अनेकों साधन हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-

- (१) कामना और सम्पूर्ण विषयोंको त्यागकर विवेक और देगस्यमे युक्त, पित्रत्र, स्थिर और परमात्ममुखी बुद्धिकं द्वारा मनकोनित्य-निरन्तर विज्ञानानन्द्वन परमात्माकं स्व-स्वामें लगकर उसके मित्रा और किमीका भी चिन्तन न करना (६।२५)।
- (२) सम्पूर्ण चराचर जगत्के बाहर-भीतर, जपर-नीचे, सव ओर एकमात्र सर्वत्यापक नित्य विज्ञानान-दघन परमात्माको ही परिपूर्ण देखना, अपने सहित समस्त द्रय-प्रयाद्यको भी परमात्माका ही खरूप समझना और जैसे आकाशमें स्थित बादलेकि जगर, नीचे, बाहर, भीतर एक-मात्र आकाश ही परिपूर्ण हो रहा है तथा वह आकाश ही उपका उपादान कार गभी है वे वे ही अपने सहित इस मारे ब्रह्माण्डको सब ओरसे परमात्माके द्वारा ओतप्रोत और परमात्माका ही खरूप समझना (१३।१५)।
- (३) शरीर इन्द्रिय और मनद्वारा संमारमें जो कुछ भी किया हो रही है, वह गुगोंके द्वारा ही हो रही है, अर्थात् इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थोंने वरत रही हैं, ऐसा समझकर अपनेको उन सब कियाओंसे सर्वथा पृथक् द्रष्टा —सार्क्षा समझना । और नित्य विज्ञानानन्द्रघन प्रमात्मामें अभिन्न

भावमे स्थित होकर समष्टिबुद्धिके द्वारा अपने उस निराकार अनन्त चेतनखरूपके अन्तर्गत संकल्पके आधारपर स्थित दश्यवर्गको क्षणभङ्गुर देखना (५। ८-९; १४। १९)।

- (४) भगवान्के श्रीराम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शिक्त या विश्वरूप आदि किसी भी खरूपको सर्वेपिर सर्वान्तर्यामी, सर्वज्यापी, मर्वज्ञ, मर्वशक्तिमान् एवं परम द्यालु, प्रेमास्पद परमानमाका ही चरूप समझकर अपनी रुचिके अनुसार उनके चित्रपट्या प्रतिमाकी स्थापना करके अथवा मनके द्वारा अपने हृद्यमें या बाहर, भगवान्को प्रत्यक्ष-के सटश निश्चय करके, अनिश्चय श्रद्धा और भक्तिके साथ निरन्तर उनमे मन लगाना तथा पत्र-पुष्प-फलादिके द्वारा अथवा अन्यान्य उचित प्रकारोंमे उनकी मेवा-पूजा करना, एवं उनके नामका जप करना।
- (५) सिद्धि और असिद्धिन सम्माव रखते हुए, आसिक एवं फलेच्छाका त्याग करके शाखविहित कर्तव्य-कर्मोंका आचरण करना १२ । ४८ । ।
- (६) श्रद्धा-मंक्तपूर्वक सब कुछ भगवान्का समझकर केवल मगवान्के लिये ही यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि शास्त्रोक्त कर्मोका आचरण करना (१२ | १०) ।
- ं७) सम्पूर्ण कर्मीको एवं अपने आपको भगवान्में अर्पण करके ममना और आसक्तिमें रहित होकर निरन्तर मगवान्का स्मरण करते हुए, कठपुतर्शकर भागतः भगवान् जैसे भी, जो कुछ भी करावें, प्रमन्नताके साथ करते रहना ( १८ । ५० )।

इनके सिवा और भी बहुत-पे साधन है तथा जो साधन मनको बटाने करनेके बतलाये गये हैं, मनके बटाने होनेके बाद, श्रद्धा और पमके साथ परमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करते रहनेपर उनके द्वारा भी समस्वयोगकी प्राप्ति हो सकती है।

मम्बन्ध—योगिमिद्धिके लिये मनको वज्ञमें करना परम आवश्यक बतलाया गया। इमपर यह जिज्ञामा होती हैं कि जिसका मन बजमें नहीं है, किन्तु योगमें श्रद्धा होनेके कारण जो भगवत्प्राप्तिके लिये साधन करता हे, उसकी मरनेके बाद क्या गति होती हैं ? इसीके लिये अर्थुन पूछते हैं—

#### अर्जुन उवाच

#### अयितः श्रद्धयोपेतो योगाचिलितमानसः। अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति॥३७॥

अर्जुन बोले - हे श्रीकृष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला है, किन्तु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अन्तकालमें योगसे विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगकी सिद्धिको अर्थात् भगवन्साक्षात्कारको न प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥

प्रश्न--यहाँ 'अयितः' का अर्थ 'प्रयत्नरहित' न करके 'असंयमी' क्यों किया गया ?

उत्तर—पिछले श्लोकमें जिसका मन वशमें नहीं है, उस 'असंयतात्मा' के लिये योगका प्राप्त होना कठिन वतलाया गया है। वहीं बात अर्जुनके इस प्रभक्ता बीज है। इसके सिवा श्रद्धालु पुरुषद्वारा प्रयत्न न होनेकी शङ्का भी नहीं होती; इसी प्रकार, वशमें किये हुए मनके विचलित होनेकी भी शङ्का नहीं की जासकती। इन्हीं सब कारणोसे 'प्रयत्न न करने-वाला' अर्थ न करके 'जिसका मन जीता हुआ नहीं है' ऐसे साथकके उक्ष्यमें 'असंयमी' अर्थ किया गया है।

प्रश्न—यहाँ भ्योग'शब्द किसका वाचक है। उससे मनका विचलित हो। जाना क्या है ? एवं श्रद्धायुक्त मनुष्यके मनका उस योगने विचलित हो जोनेने क्या कारण है ?

उत्तर-यहाँ भ्याग' शब्द प्रमात्माकी प्राप्तिके उद्देश्यमे किये जानेवाले सांख्ययोग, मक्तियोग, ध्यानयोग, कर्मयोग आदि सभी साधनोंसे होनेवाले समभावका वाचक हैं। शरीरसे प्राणोका वियोग होते समय जो समभावसे या परमात्माके ख्रम्ह्यसे मनका विचलित हो जाना है, यही मनका योगसे विचलित हो जाना है और इस प्रकार मनके विचलित होनेसे मनकी चक्रता, आमक्ति, कामना, शरीर-की पीड़ा और बेहोशी आदि बहुत-से कारण हो सकते हैं। प्रश्न-प्योगमंमिद्धिम्' पट किस सिद्धिका वाचक है और उसे न प्राप्त होना क्या है !

उत्तर—सव प्रकारके योगोंके परिणामरूप समभावका फल जो परमात्माकी प्राप्ति है उसका वाचक यहाँ भ्योग-संसिद्धिम् पद है तथा मरणकालमें समभावरूप योगसे या भगवान्के ख्रूष्यसे मनके विचलित हो जानेके कारण परमात्माका साक्षात् न होना ही उसे प्राप्त न होना है।

प्रश्न-यहाँ भ्योगमे विचलित होने' का अर्थ मृत्युके समय समतामे विचलित हो जाना न मानकर यदि अर्जुनके प्रभक्त यह अभिप्राय मान लिया जाय कि जो साधक कर्मयोग, ध्यानयोग आदिका साधन करते-करते उस साधन-को छोड़कर विषय-भोगोंमें लग जाता है, उसकी क्या गति होती है दे तो क्या हानि है द

उत्तर-अर्जुनके प्रक्षका उत्तर देते समय भगवान्ने मरनेके बादकी गतिका वर्णन किया है और उस साथकके दूसरे जनमकी ही बात कही है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्जुनका प्रक्ष मृत्युकालके सम्बन्धमें ही है। इसके मिवा गति' शब्द भी प्रायः मरनेके बाद होनेबालेपरिणामका ही सूचक है, इससे भी यहाँ अन्तकालका प्रकरण मानना उचित जान पड़ता है।

किन्नोभयविश्रष्टिरिछन्नाभ्रमिव नश्यित । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥

हे महाबाहो ! क्या वह भगवन्त्राप्तिके मार्गमें मोहित और आध्ययरहित पुरुष छिन्न-भिन्न बादलकी भौति होनों भोरसे भ्रष्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ?॥ ३८॥ प्रश्न-भगवत्प्राप्तिके मार्गमें मोहित होना एवं आश्रय-रहित होना क्या है ?

उत्तर-मनकी चञ्चलता तथा विवेक और वैराग्यकी कमीके कारण भगवजाितके साथनसे मनका विचलित हो जाना और फलतः परमात्माकी प्राप्ति न होना तथा फलकी कामनाका त्याग कर देनेके कारण शुभकर्मके फलरूप स्वर्गादि लोकोंका न मिलना ही पुरुषका भगवजाितके मार्गमें मोहित एवं आश्रयरहित होना है।

प्रश्न—छित्र-भिन्न बादलकी भाँति उभयभ्रष्ट होकर नष्ट हो जानेका क्या भाव है ! उत्तर—यहाँ अर्जुनका अभिप्राय यह है कि जीवनभर फलेच्छाका त्याग करके कर्म करनेसे खर्गादि भोग तो उसे मिलते नहीं और अन्त समयमें परमात्माकी प्राप्तिके साधनसे मन विचलित हो जानेके कारण भगवत्प्राप्ति भी नहीं होती। अत्तर्व जैसे बादलका एक दुकड़ा उससे पृथक् होकर पुनः दूसरे बादलमें संयुक्त न होनेपर नष्ट-श्रष्ट हो जाता है, बैसे ही वह साधक खर्गादि लेक और परमात्मा—दोनोंकी प्राप्तिमे विवित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता यानी उसकी कहीं अर्थागित तो नहीं होती?

सम्बन्ध-इस प्रकार शङ्का उपस्थित करके, अब अर्जुन उसकी निवृत्तिकं लिये भगवान्से प्रार्थना करते हैं-

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हम्यशेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते॥३९॥

हे श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको सम्पूर्णस्वसे छेदन करनेके लिये आव ही योग्य हैं, क्योंकि आवके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥

प्रश्न-अर्जनके इस कथनका स्पर्धकरण कीजिये ? उत्तर-यहाँ अर्जुन मृत्युके बादकी गति जानना चाह्ते हैं। यह एक एमा रहस्य है, जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्काके बलपर कोई नहीं कर मकता । इसको वही जान सकते हैं जो कर्मके समस्त परिणाम, सृष्टिके सम्पूर्ण नियम और समस्त लोकोंके रहम्योंसे पूर्ण परिचित हों । लोक-छोकान्तरोंके देवता, सर्वत्र विचरण करनेकी मामर्थ्यवाल ऋपि-मुनि और तपस्त्री तथा विभिन्न छोकोकी घटनावलियों-को देख और जान सकनेकी सामर्थ्यवाले योगी किसी अंशतक इन बातोंको जानते हैं; परन्तु उनका ज्ञान भी सीमित ही होना है । इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र खामी श्रीभगवान् ही जानते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके प्रभाव-को अर्जुन पहलेसे ही जानते थे। फिर मगवान्ने अभी-अभी जो चौथे अध्यायमें अपनेको 'जन्मोंके जाननेवाले' ( ४ । ५ ), 'अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियोंके ईश्वर' ( ४ । ६ ), <sup>•</sup>गुगकर्मानुमार सबके रचयिता' ( ४ । १३ ) और पाँचवें अध्यायवे अन्तमें सब लोकों के महान् ईश्वर' बतलायाः इससे भगवान् श्रीकृष्णके परमेश्वर्व-में अर्जुनका विश्वाम और भी बढ़ गया। इसीमे वे यह कहकर कि--- आपके सिवा मुझे दुसरा कोई नहीं मिल सकता जो मेरे इस संशयको पूर्णरूपमे नष्ट कर सके, इस सन्देहके समृल नाश करनेके लिये तो आप ही योग्य हैं '--भगवान्-में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वान्तर्यामा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सम्पूर्ण मर्यादाओंके निर्माता और नियन्त्रणकर्ता माक्षात परमेश्वर हैं। अनन्त-कोटि ब्रह्मण्डोंके अनन्त जीवोंकी समस्त गतियोंके रहस्यका आपको पूरा पता है और समस्त लोक-लोकान्तरींकी त्रिकालमे होनेवाली समस्त घटनाएँ आपके लिये सदा ही प्रत्यक्ष हैं। ऐसी अवस्थामें योगभ्रष्ट पुरुपोंकी गतिका वर्णन करना आपके लिये बहुत ही आसान बात है। जब आप खयं यहाँ उपस्थित हैं तो मै और किसमे पूछूँ, और वस्तुत: आपके मित्रा इस रहस्थको दूमरा बतला ही कौन सकता है ? अतर्व कृपापूर्वक आप ही इस रहस्यको खोलकर मेरे संशयजालका छेदन कीजिये।

सम्बन्ध—अर्जुनने यह बात पूछी थी कि वह योगसे विचलित हुआ साधक उभयभ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? भगवान् अब उसका उत्तर देते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

#### पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।

# न हि कन्याणकृत्कश्चिद्दुर्गीतं तात गच्छति॥ ४०॥

थीभगवान् बोले—हे पार्थ! उस पुरुपका न तो इस लोकमें नाश होता है और न परलोकमें ही। क्योंकि हे प्यारे! आत्मोद्धारके लिये अर्थात् भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४०॥

प्रश्न—योगसे विचलित हुए माधकका इस लोक या परलोकमें कहीं भी नाश नहीं होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-वर्तमान स्थितिसे पतन हो जाना हो नष्ट होना है। अतः मरनेके बाद यदि उमका जन्म इस मनुष्यलोक ने होता है तो यहाँ भी उसका पहलेकी स्थितिसे पतन नहीं होता। उत्थान ही होता है। और यदि खर्गादि अन्य लोकों-में जन्म होता है तो वहाँ भी पतन नहीं होता। उत्थान ही होता है। इस कारण उसका इस लोकों या परलोकों कहीं भी बिनाश नहीं होता। यह जहाँ रहता है वहीं परमात्मा-के मार्गमें आगे ही बढ़ता रहता है। इससे मगवान्ने अर्जुनके उभयभ्रष्टिक्षयक शङ्काका संक्षपने उत्तर दिया है। अभिप्राय यह है कि वह न तो इस लोक या परलोकके भोगोसे बिन्नित रहता है और न योगसिद्धिखप परमात्मत्रासिने ही बिन्नित रहता है और न योगसिद्धिखप परमात्मत्रासिने ही बिन्नित रहता है।

प्रश्न—'हि' अध्यय यहाँ किस अर्थ में है और उसके साथ यह कहनेका कि कन्याणके लिये साधन करनेवाले किसी भी मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती' क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—हिं अन्यय यहाँ हेतुवाचक है। और इसके सहित उपर्युक्त कथन से भगवान् ने साधकों को यह आश्वासन दिया है कि जो साधक अपनी राक्तिके अनुसार श्रद्धापूर्वक कन्याणका साधन करता है, उसको किसी भी कारण में कभी स्कर, क्कर, कीट, पतङ्ग आदि नीच योनियों की प्राप्तिरूप या कुम्भीपाक आदि नरकों की प्राप्तिरूप दुर्गति नहीं हो सकती। प्रभ—भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म करनेवाला कोई भी पुरुष दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता—ऐसा कहा गया है किन्तु यह क्योंकर सम्भव है;क्योंकि मनुष्योंके पूर्वकृत पाप तो रहते ही हैं। उसके फलख़रूप मृत्युके अनन्तर उनकी दुर्गति भी हो सकती है !

उत्तर—पूर्वकृत पाप रहते हुए भी भगवःप्राप्तिके लिये अर्थात् आत्माद्धारके लिये कर्म करनेवाले किसीकी भी दुर्गति नहीं होती यह ठीक ही है। मान लाजिये एक पुरुष ऋणी है, उसको किसीके रुपये देने हैं; परन्तु वह वेईमान नहीं है। उसके पास जो कुछ था उसने सर्वख अपने महाजनको दे दिया है और जो कुछ भी कमाता है उसे भी खुद्ध नीयतसे देता आरहा है और देना चाहता है ऐसी अवस्थामें दयालु महाजन उमे केंद्र नहीं करवाता। जवतक उसकी नीयत ठीक रहती है उसे अवकाश देता है। इसी प्रकार भगवान् भी भगवःप्राप्तिके लिये सावन करने गले पुरुषकी खुद्ध भावना देखकर उसके पापोंके फटको रोककर उसे साधन करके सब बन्धनोंसे छूउनेका मौका देते हैं। जब साधारण महाजन ही ऋणीको ऋण चुकानेके लिये अवसर देते हैं, तब परमदयालु भगवान् साधकको ऐसा अवसर देते हैं, तब परमदयालु भगवान् साधकको ऐसा अवसर देते हैं, तब परमदयालु भगवान् साधकको ऐसा अवसर दें—इसमें आश्चर्य ही क्या है।

प्रश्न—राजा भरत तो आत्मोद्धारके लिये ही साधन करते थे तो भी उनको मरणके अनन्तर हरिणकी योनि प्राप्त हुई— ऐसी बात पुराणोंमें सुनी जाती है अत.यदि ऐसा नियम है कि कन्याणके लिये साधन करनेत्रालोंकी मरणके अनन्तर दुर्गति नहीं होती तो भरतकी कैसे हुई ?

उत्तर-भरत बहुत अच्छे साधक थे इसमें सन्देह नहीं

परन्त दयाके कारण मोइवश एक हरिणके बच्चेमें उनकी आसक्ति और ममता हो गयी। अतः अन्तकालमें उनका लक्ष्य छुट गया और हरिणके बन्चेका चिन्तन वना रहा, इसलिये उन्हें हरिणको योनि प्राप्त हुई;क्योंकि अन्तकालमें जिसका चिन्तन रहता है उसे मनुष्य अवस्य प्राप्त होता है यह प्रबल नियम है (८ |६) | उसका परिणाम भी होना ही चाहिये, परन्तु भरतको पशु-योनि प्राप्त होनेपर भी वह दुर्गति नहीं समझी जाती; क्योंकि पशु-योनिमें भी उन्हें पूर्व जन्मका स्मर्ग बना रहा और वे मोह, आसक्ति छोड़कर अन्छे-अन्छे नाधकोंके समान परम विवेकसे युक्त रहे और सूखे पत्ते खाते हुए मंयमपूर्ण पवित्र जीवन बिताकर दूसरे ही जन्ममे ब्राह्मणका शरीर प्राप्त करके पूर्वीभ्यासके बल-से (६। ४४) शीघ्र ही परम गतिको प्राप्त हो गये। इसमे उपर्यक्त सिद्धान्तमें कोई बाधा नहीं आता। इस इतिहासमे तो यह शिक्षा प्रहण करनी चाहिये कि भगक्त्यामिका लक्ष्य कमी न छुटने पावे ।

प्रश्न-संसारमें ऐसे बहुत-से मनुष्य देखे जाते हैं जो कल्याणके लिये सत्सङ्ग और भजन ध्यानादि साधन भी करते हैं और उनके द्वारा पापकर्म भी हांते रहते हैं, उनको क्या गति होती है ?

सम्बन्ध — योगभ्रष्ट पुरुपको हुर्गित तो नही होती, फिर उसकी क्या गति होती है। यह जाननकी इच्छा होनेपर भगवान् कहते हैं—

### प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥ ४१॥

योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानींके लोकॉको अर्थात् खर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होकरः उनमें वहुत वर्षौतक निवास करके फिर शुद्ध आचरणवाले श्रीमान् पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१ ॥

प्रश्न-'यागन्नष्ट' किसे कहते हैं ?

उत्तर—ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग आंर कर्मयोग आदिका साधन करनेवाल जिस पुरुषका मन विदेष आदि दोषोंसे या विषयासक्ति अथवा रोगादिके कारण अन्तकालवें लक्ष्यसे विचलित हो जाता है, उमे ध्योगश्रप्ट कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ कहा गया है कि योगन्त्रट पुरुप पुण्यवानोंके छोकोंको प्राप्त होता और श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है। इससे यह स्पट हो गया कि वह नरकादि छोकोंको और नीच उत्तर-उनकी भी दुर्गति नहीं होती; क्योंकि जिनकी शास्त्रोंने और महापुरुगोंने श्रद्धा होती है, उन्हें इस बातपर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पापोंके फलखरूप भयानक दुःखोंकी और घोर नरकयन्त्रणाओंकी प्राप्ति होगी । इसल्यि वे खभावदोषसे होनेवाले पापोंसे भी बचनकी चेटा करते रहते हैं।साथ-ही-साथ भजन-ध्यानका अभ्यास चाहरहनेसे उनके अन्तःकरणकी भी शुद्धि होती चला जाती है। ऐसी अवस्थामें उनके द्वारा जान-त्रृज्ञकर पाप किये जानेका कोई खास कारण नहीं रह जाता। अत्यव स्वभाववश यदि कोई पापाचारी होते हैं तो सल्सङ्ग और भजन-ध्यानके प्रभावसे वे भी पापाचरणसे छूटकर शीव्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं। उनका क्रमशः उत्थान ही होता है, पतन नहीं हो सकता (९। ३०-३१)।

प्रश्न-भ्तातः सम्बोजनका यही क्या अभिप्राय है ?

उत्तर्—नात' सम्बोधन देकर भगवान्ने यहाँ अर्जुनको यह आश्वासन दिया है कि न्तुम मेरे पर्म प्रिय सखा और मक्त हो, फिर तुम्हें किस बातका उर है ? जब मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवालेकी भी दुगीत नहीं होती. उसे उत्तम गति ही प्राप्त होती है, तब तुम्हारे लिये तो कहना ही क्या है ?'

योदियोंको तो नहीं प्राप्त होता। परन्तु पुण्यवानोंके खर्गादि लोकोंमें तथा धनियोंके घरोंमें भोगोंको अधिकता होती है. इस कारण भोगोंमें आसक्त होकर भागोंकी प्राप्तिके लिये आगे चलकर उसका पापकमोंमें प्रवृत्त होना तो सम्भव ही है। और यदि ऐसा हो सकता है तो ये दोनों गतियाँ परिणाममें उसके पतनमें ही हेतु होती हैं. इमलिये प्रकारान्तरसे यह भी दुर्गति ही है ?

उत्तर-मृत्युलोकसे ऊपर ब्रह्मलंकतक जितने भी लोक

हैं, सभी पुण्यवानों के लोक हैं। उनमें से योगश्रष्ट पुरुप योग-रूपी महान् पुण्यों के प्रभाव से ऐसे लोकों में नहीं जाते, जहाँ वे भोगों में फँसकर दुर्गतिको प्राप्त हो जायँ, और न ऐसे अपिवत्र (हीन गुण और हीन आचरणवाले) धनियों के घरों ने ही जन्म लेते हैं जो उनकी दुर्गतिमें हेतु हों। इसीलिये 'श्रीमताम्' के साथ 'शुचीनाम्' विशेषण लगाकर पित्र शुद्ध श्रेष्ट गुण और विश्वद्ध आचरणवाले धनियों के घर जन्म लेनेकी बात कहीं गयी है। अतः यह प्रकारान्तरमें भी दुर्गति नहीं है।

प्रश्न-बहुत वर्षीतक पुण्यवानोंके लोकोंमें रहनेमें क्या हेत् है ? उत्तर—भोगों में आसिक ही उन होकों में बहुत वर्षोंतक रहनेका कारण है; क्योंकि कर्म और उनके फल में ममता और आसिक रखना ही कर्मफलका हेतु बनना है (२।४७) अतः जिस साधकके अन्तः करणमें जितनी-सी आसिक छिपी रहती है उतने ही समयतक उमे अपने शुभ कर्मोंका फल भोगनेके लिये वहाँ रहना पड़ता है—जिनमें आसिक अधिक होती है, वे अपेक्षाकृत अधिक समयतक वहाँ रहते हैं; और जिनमें कम होती है, वे कम समयतक। जिनमें भोगासिक नहीं होती, वे वेराग्यवान् योगश्रष्ट तो वहाँ न जाकर सीधे योगियोंके कुलों ही जन्म छेते हैं।

सम्बन्ध—साधारण योगभ्रष्ट पुरुषोंकी गति चतलाकर अब आसक्तिरहित उच्च श्रेणीके योगभ्रष्ट पुरुषोंकी विशेष गतिका वर्णन करते हैं---

#### अथवा योगिनामेव कुछे भवति धीमताम् । एति दुर्छभतरं छोके जन्म यदीदशम्॥ ४२॥

अथवा दैराग्यवान् पुरुष उन लोकोंमें न जाकर शानवान् योगियोंकेही कुलमें जन्म लेता है। परन्तु इस प्रकारका जो यह जन्म है सो संसारमें निःसन्देह अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ४२ ॥

प्रश्न-'अथवा' का प्रयोग किस लिये किया गया है ? उत्तर --रोगश्र पुरुषों गये जिनके मनमे विषयासिक होती हैं, वे तो स्वर्गादि लोकोंने और पवित्र वनियोंके वरोंने जन्म लेते हैं; परन्तु जो वंगायवान् पुरुष होते हैं, वे न तो किसी लोकमे जाते हैं और न उन्हें धनियोंके वरोंने ही जन्म लेता पड़ता है । वे तो सीचे ज्ञानवान् सिद्ध योगियोंके वरोंने ही जन्म लेते हैं । पूर्ववर्णित योगश्र शेंसे इन्हे पृथक् करनेके लिये 'अथवा' का प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न-स्वर्गादि पुण्यलोकोंकी प्राप्तितोस्त्र योग श्रष्टों हो हो नी ही चाहिये । वहाँके सुःशोंको भोगनेके वाद उनमेसे कुछ तो पित्रत्र धनियोंके घरोंमें जन्म लेते हैं और कुछ योगियोंके घरोंमें । 'अथवा' से यदि यह भाव मान लिया जाय तो क्या आपत्ति हैं ?

उत्तर—ऐसा मानना उचित नहीं है। क्योंकि जिन पुरुषोंका भोगोंमें यथार्थ वैराग्य है, उनके लिये स्वर्गादि लोकों-में जाकर बहुत वर्षोंतक वहाँ निवास करना और भोग भोगना तो दण्डके सदश ही है। इस प्रकार भगक्त्रासिमें विलम्ब होना वैराग्यका फल नहीं हो सकता। इसलिये उपर्युक्त अर्थ मानना ही ठीक है।

प्रश्न—योगियों के कुलोंने ऐसे वे राग्यवान् पुरुष जनम लेते हैं, इसमें सिद्ध है कि वे योगी अवस्य ही गृहस्थ होते हैं; क्योंकि जनम गृहस्थाश्रम में ही हो सकता है। और धीमताम् का अर्थ करते हुए ऐसे योगियोंको ज्ञानी वतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं ?

उत्तर-भगवत्त्वका यथार्थ ज्ञान सभी आश्रमोंने हो सकता है। गीताते यह बात भलीभौति प्रमाणित है (३। २०; ४। १९; १८। ५६) अन्यात्य शास्त्रोंने भी इसके अनेको उदाहरण मिल सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवन्क्य, व्यास, जनक, अश्रपति और रेंक आदि महापुरुपोंने गृहस्था-श्रममें रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त किया था।

प्रश्न-'योगिनाम्' पदमें आये हुए योगी शब्दका अर्थ 'ज्ञानवान् योगी'न मानकर 'साधक योगी' मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

उत्तर-ऐसा माननेसे 'धीमताम् 'शब्द व्यर्थ हो जायगा।

गी॰ त॰ वि॰ ३८-

इसके अतिरिक्त भगवान्ने 'दुर्लभनरम्' पदसे भी यह सूचित किया है कि ऐसा जन्म पिवत्र श्रीमानोंके घरोंकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुर्लभ है । अत्यन्व यहाँ 'धीमनाम्' विशेषणसे युक्त 'योगिनाम्' पदमे आये हुए 'योगी' शब्दका अर्थ 'ज्ञानवान् सिद्ध योगी' मानना ही ठीक है ।

प्रश्न-योगियोंके कुलमें होनेवाले जन्मको अत्यन्त दुर्लभ क्यों बतलाया गया ८

उत्तर –परमार्थसाधन (योगसाधन) की जितनी सुविधा योगियोंके कुळमें जन्म लेनेपर मिळ सकती हैं, उतनी खर्गमें, श्रीमानोंके घरमें अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती । योगियोंके कुलमें तदनुक्ल वातावरणके प्रभावसे मनुष्य प्रारम्भिक जीवनमें ही योगसाधनमें लग सकता है,दूसरी बात यह है कि ज्ञानीके कुलमें जन्म लेनेवाला अज्ञानी नहीं रहता, यह सिद्धान्त श्रुतियोंसे भी प्रमाणित है । \* यदि महात्मा पुरुषोंकी महिमा और प्रभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो महात्माओंके कुलमें जन्म होनेपर तो कहना ही क्या है, महात्माओंका संगही दुर्लम,अगम्य एवं अमोघ माना गया है । इसीलिये ऐसे जन्मको अत्यन्त दुर्लम बतलाना उचित ही है।

सम्बन्ध-योगिकुलमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्ट पुरुषक्षी उस जन्ममें जेपी परिस्थिति होती है, अव उसे बतलाते हैं-

## तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥४३॥

वहाँ उस पहले दारीरमें संब्रह किये हुए बुद्धि-संयोगको अर्थात् समबुद्धिरूप योगके संस्कारोंको अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्राप्तिरूप सिद्धिके लिये पहलेसे भी वढ़कर प्रयत्न करता है ॥ ४३ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तत्र' पद केवल योगियोंके कुलमें जन्मका ही निर्देश करता है, अथवा पवित्र श्रीमान् एवं ज्ञानवान् योगी—दोनोंके घरोंमें जन्मका ?

उत्तर-पिछने ही इशंकमें गोगिकुलका वर्णन आ चुका है तथा उस कुलमें जन्म लेनेन देवादि शरीगेंका व्यवधान मी नहीं है। अतएव यहाँ 'तत्र'में योगिकुलका निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है।

प्रश्न-तो क्या पवित्र श्रीमानोंके घर जन्म लेनेवाले सावक 'बुद्धिसंयोग' को प्राप्त नहीं होते ?

उत्तर—वे भी पूर्वीस्थासके प्रमावद्वारा विषयभोगों से हटाये जाकर भगवानुकी ओर ग्वीचे जाते हैं—यह बात अगले स्लोकमें स्पष्ट की गयी है। प्रश्न-पहले शरीरमें संग्रह किये हुए 'बुद्धिके मंयोग' को प्राप्त होना क्या है !

उत्तर—कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग और ज्ञानयोग आदि साधनोंमेसे किसी भी साधनद्वारा जितना 'समभाव' पूर्वजन्ममें प्राप्त हो चुका है, उसका इस जन्मने अनायास ही जाप्रत् हो जाना 'बुद्धिके संयोग' को प्राप्त करना है ।

प्रश्न-'ततः' पदका यहाँ क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'ततः' पदके प्रयोगमे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि योगिकुलने जन्म होने और वहाँ पूर्वसंस्कारोंसे सम्बन्ध हो जानेके कारण वह योगश्रट पुरुष पुनः अनायास ही योगसाधनमें लग जाता है।

<sup>\*</sup> नास्याबद्धावित्कुले भर्वात । तस्ति द्यांकंतर्यति पाप्मानं गुहाम्रस्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति । मृण्डक उ० (३ । २ । ९) ध्ह्सके (ब्रह्मज्ञानिके) कुलमे कोई अब्रहावित् नहीं होताः वह द्योक एवं पापसे तर जाता है । हुद्यमन्थिसे विमुक्त होकर अमर हो जाता है अर्थात् सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छुट जाता है ।

<sup>†</sup> भहत्सङ्गस्तु दुर्लभोडगभ्योडमोयश्च ।' ( नार्दभक्तिमूत्र ३९ )भ्यरन्तु महात्माओंका सङ्ग दुर्लभः अगस्य और अमोघ है।'

सम्बन्ध—अब पवित्र श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्ट पुरुपकी परिस्थितिका वर्णन करते हुए योगको जाननेकी इच्छाका महत्त्व बतलाते हैं—

### पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः । जिज्ञासरपि योगस्य शब्दबह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

वह श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही निस्सन्देह भगवान्की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धिरूप योगका जिल्लासु भी वेदमें कहे हुए सकामकर्मीके फलको उल्लह्म कर जाता है॥ ४४॥

प्रश्न—यहाँ 'सः' का अभिप्राय श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट क्यों माना गया ?

उत्तर—योगिकुळमं जन्म लेनेवाले वैराग्यवान् पुरुषके लिये भोगोंके वश होनेकी शङ्का नहीं हो सकती, अत्वव उसके लिये 'अवशः अपि' इन पदोंका प्रयोग अनुकृल नहीं जान पड़ता। इसके सिवा योगिकुलमें अनायास सत्संग लाम होनेके कारण, उसके लिये एकमात्र पूर्वाभ्यासको ही मगवान्-की ओर आकर्षित होनेमे हेतु बतलाना उपयुक्त भी नहीं है। अत्वव्य यह वर्णन श्रीमानोंके घरमे जन्म लेनेवाले योगम्बट पुरुषके सम्बन्धमें ही मानना उचित प्रतीत होता है।

प्रश्न--यहाँ 'अवशः 'के साथ 'अपि'के प्रयोगका क्या अभिप्राय है*!* 

उत्तर-इससे यह भाव दिख्लाया गया है कि यद्यपि पवित्र सदाचारी धनवानोंका घर साधारण धनियोंके घरकी भाँति भोगोंमें फँसानेवाला नहीं है, किन्तु वहाँ भी यदि किसी कारणसे योगश्रष्ट पुरुष श्ली, पुत्र, धन और मान-बड़ाई आदि भोगोंके वशमें हो जाय, तो भी पूर्वजनमके अभ्यासके बलमे वह भगवत्प्राप्तिके साधनकी ओर लग जाता है।

प्रश्न---'पूर्वास्यामेन' पदके माथ 'एव' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भोगोकं वश हुए पुरुपको विषयज्ञालमे छुड़ाकर भगवानुकी ओर आर्कार्पत करनेमें पूर्वजन्मके अभ्यासके संस्कार ही प्रचान हेतु हैं, इसी अभिप्रायसे 'पूर्वभ्यायेन' पदके साथ 'रुव' का प्रयोग हुआ है।

प्रश्न-'जिज्ञासुः' के साथ 'अपि' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'समबुद्धिरूप योग' की प्रशंसा करनेके लिये यहाँ 'अपि' का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो योगका जिज्ञासु हैं, योगमें श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त करनेकी चेटा करता हैं, वह मनुष्य भी वेदोक्त सकामकर्मके फलखरूप इस लोक और परलोकके भोगजनित सुखको पार कर जाता है तो फिर जन्म-जन्मान्तरसे योगका अभ्यास करनेवाले योगश्रष्ट पुरुषोंके विषयमें तो कहना ही क्या है।

सम्बन्ध—इस प्रकार श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन करके तथा योगके जिज्ञासुकी महिमा बतलाकर अब योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टकी गतिका पुनः प्रतिपादन करते हैं—

#### प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥ ४५॥

परन्तु प्रयक्तपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिछले अनेक जन्मोंके संस्कारवलसे इसी जन्ममें संसिद्ध होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो फिर तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४५॥

प्रश्न-यहाँ 'तु' का क्या अभिप्राय हैं ? योगके जिज्ञासुकी अपेक्षा योगिकुलमें जन्म लेनेवाले उत्तर-श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवालोंकी और योगश्रट पुरुषकी गतिकी बिलक्षणता दिखलानेके लिये ही 'तु' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—'योगी' के साथ 'प्रयत्नाद् यतमानः' विशेषग देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—तैंतालीसर्वे श्लोकमें यह बात कही गयी है कि योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाला योगश्रष्ट पुरुष उस जन्ममें योगिसिद्धिकी प्राप्तिके लिये अधिक प्रयत्न करता है। इस श्लोक-में उसी योगीको परमगतिकी प्राप्ति बतलायी जाती है, इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये यहाँ 'योगी' के साथ 'प्रयत्नाद् यतमानः 'विशेषण दिया गया है; क्योंकि उसके प्रयत्नका फल वहाँ उस श्लोकमें नहीं बतलाया गया था, उसे यहाँ बतलाया गया है।

प्रश्न-'अनेकजन्मसंसिद्धः' का क्या अभिप्राय है ? उत्तर-नैंतालीसवे श्लोकमे यह बात कही गयी है कि योगिकुलमें जन्म लेनेवाला योगमण पूर्वजन्मोमें किये हुए योगाभ्यासके संस्कारोंको प्राप्त हो जाता है, यहाँ उसी बात-को स्पष्टकरनेके लिये 'अनेकजन्मसंसिद्धः' विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि पिछले अनेक जन्मोंमें किया हुआ अभ्यास और इस जन्मका अभ्यास दोनो ही उसे योग- सिद्धिकी प्राप्ति करानेमें अर्थात् साधनकी पराकाष्ठातक पहुँचानेमे हेतु हैं, क्योंकि पूर्व-संस्कारोंके बलसे ही वह विशेष प्रयक्षके साथ इस जन्मनें साधनका अभ्यास करके साधनकी पराकाष्ठाको प्राप्त करता है।

प्रश्न-'संश्रद्धकिल्बिपः' का क्या भाव है ?

उत्तर-जिसके समस्त पाप सर्वथा धुल गये हैं, उसे 'संशुद्धिकिन्वप' कहते हैं। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार अभ्याम करनेवाले योगीमें पापका लेश भी नहीं रहता।

प्रश्न-(तत:) का क्या भाव है ?

उत्तर—'ततः' पद यहाँ तत्पश्चात्के अर्थमें आया है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि साधनकी पराकाशुक्त मंसिद्धिको प्राप्त होनेके पश्चात् तत्काल ही परमगतिकी प्राप्ति हो जाती है, फिर जरा भी विलम्ब नहीं होता।

प्रश्न-भरमगति की प्राप्ति क्या है !

उत्तर-पर्बस परमात्माको प्राप्त होना ही परमगतिकी प्राप्ति हैं; इसीको परमपदकी प्राप्ति, परमवानकी प्राप्ति और नैष्टिकी शान्तिकी प्राप्ति भी कड्ते हैं।

सम्बन्ध-योगश्रष्टकी गतिका विषय समात करके, अब भगवान् योगीकी महिमा कहते हुए अर्जुनको योगी बननेके ठिये आजा देते हैं—

# तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ १६॥

योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ हैं, शास्त्रश्चानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है और सकामकर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ हैं; इससे हे अर्जुन ! तृ योगी हो ॥ ४६॥

प्रश्न-यहाँ 'तपस्ती' राष्ट्र किसका वाचक है ?

उत्तर—सकाममावये वर्भपालनके लिये इन्द्रिय संयम रूर्वक कियाओंका या विषय-मोर्गोका त्याग करके जो मन, इन्द्रिय और दारीरसम्बन्धी समस्त कष्टोंको सहन किया जाता है, वही 'तप' है और उसे करनेवालेको यहाँ तपस्त्री कहा गया है।

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानी' का क्या अभिप्राय है ! उत्तर-यहाँ 'ज्ञानी' न तो भगवस्प्राप्त तत्त्वज्ञानी पुरुषका वाचक है और न परमात्मार्का प्राप्तिके किये ज्ञानयोगका साधन करनेवाले ज्ञानयोगीका ही वाचक है। यहाँ ते। 'ज्ञानी' केवल शाल और आचार्यके उपदेशके अनुसार विवेकशुद्धिद्वारा समस्त पदार्थीको समझनेवाले शास्त्रज्ञ पुरुषका वाचक है।

प्रश्न-यहाँ 'कर्माका' क्या अभिप्राय है !

उत्तर-यज्ञ, दान, पूजा, सेत्रा आदि शास्त्रविहित शुभ कर्नोंको स्त्री, पुत्र, धन और खर्गादिकी प्राप्तिके लिये सकामभावसे करनेवालेका नाम कर्मा है। प्रश्न—जब तपस्या करनेवाले और शास्त्रज्ञान-सम्पादन करनेवाले भी सकामभावमे युक्त ही हैं; तब उन्हें भी कर्मीके अन्तर्गत ही मानना उचित था; परन्तु ऐसा न मानकर उन्हें अलग क्यों बतलाया गया ?

उत्तर-यहाँ 'कामी' का प्रयोग इतने त्र्यापक अर्थमें नहीं हुआ है । सकामभावसे यज्ञ-दानादि शास्त्रविहित किया करनेवालेका नाम ही कामीं है। इसमें क्रियाकी बहुलता है। तपस्त्रीमें क्रियाकी प्रधानता नहीं, मन और इन्द्रियके मंयमकी प्रधानता है। और शास्त्रज्ञानीमें शास्त्रीय बौद्धिक आलोचनाकी प्रधानता है। भगवान्ने इसी विलक्षणताको ध्यानमें रखकर ही कामींमें तपस्त्री और शास्त्रज्ञानीका अन्तर्भाव न करके उनका अलग निर्देश किया है।

्रप्रभ-इस श्लोकमें 'योगी' शब्दका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदि किसी भी साधनसे साधनकी पराकाष्टारूप 'समत्व-योग' को प्राप्त हुए पुरुषका नाम यहाँ 'योगी' है ।

प्रश्न—ज्ञानयोग और कर्मयोग—ये दो ही निष्ठाएँ मानी गयी हैं; किर भक्तियोग, ध्यानयोग क्या इनसे पृथक् हैं ?

उत्तर—भक्तियोग कर्मयोगके ही अन्तर्गत है। जहाँ भिक्तियान कर्म होता है, वहाँ उसका नाम भक्तियोग है और जहाँ कर्मप्रधान है, वहाँ उसे कर्मयोग कहते हैं। ध्यानयोग दोनों ही निष्ठाओं सहायक साधन है। वह अभेद-बुद्धिमें किया जानेपर ज्ञानयोगमें और भेद-बुद्धिमें किया जानेपर क्रमयोगमें सहायक होता है।

मम्बन्ध — पूर्वश्लोकमें योगीको सर्वश्रेष्ठ वतलाकर भगवान्ने अर्जुनको योगी वनने हे लिये कहा। किन्तु ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आदि साधनोमेसे अर्जुनको कीन-सा साधन करना चाहिये? इस वातका स्पष्टीकरण नहीं किया। अतः अब भगवान् अपनेमें अनन्यप्रेम करनेवाले भक्त योगीकी प्रशंसा करते हुए अर्जुनको अपनी ओर आकर्षित करते है—

# योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां म मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४७ ॥

प्रश्न-यहाँ व्योगिनाम्' पटके साथ अपि'के प्रयोगका और व्यवस्थान वह विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—चौथे अध्यायमें चौबीसबेथे तीसबें श्लोकतक भगवव्याप्तिके नितने भी साधन यजके नामसे बतल्वये गये हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवव्याप्तिके जिन-जिन साधनोंका अवतक वर्णन किया गया है, उन सबकी पराकाष्टाका नाम योग' होनेके कारण विभिन्न साधन करने-बाले बहुत प्रकारके थोगी' हो सकते है। उन सभी प्रकारके योगियोंका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ थोगिनाम्' पदके साथ 'अपि'पदका प्रयोग करके 'सर्वेषाम्' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-'श्रद्धावान्' पुरुषके क्या लक्षण हैं ? उत्तर-जो भगवान्की सत्तामें, उनके अवतारोंमें, उनके वचनोमें, उनके अचिन्यानन्त दिव्य गुणोमें तथा नाम और लीलामे एवं उनकी महिमा, राक्ति, प्रभाव और ऐखर्य आदिमें प्रत्यक्षके मदश पूर्ण और अटल विश्वाम ख़ता हो उमें १श्रद्धावान् कहते हैं।

प्रश्न—भद्रतेन' विशेषणके साथ 'अन्तरात्मा' पर किसका वाचक है ?

उत्तर-इसमें भगवान् यह दिख्लाते हैं कि मुझको ही मर्बश्रेष्ठ, सर्वगुणाचार, सर्वशिक्तमान् और महान् प्रियतम जान लेनेमे जिसका मुझमें अनन्य प्रेम हो गया है और इसलिये जिसका मन-बुद्धिरूप अन्तः करण अचल, अटल और अनन्यभावसे मुझमें ही स्थित हो गया है, उस अन्तः करणको भाइत अन्तरात्मा या मुझमें लगा हुआ अन्तरात्मा कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ अनन्य प्रेमसे भगवान्में स्थित रहनेवाले मन-

बुद्धिको ही 'मद्गत अन्तरात्मा' क्यों कहा गया है ? भय और द्वेप आदि कारणोंसे भी तो मन-बुद्धि भगवान्में छग सकते हैं ?

उत्तर—लग सकते हैं, और किसी भी कारणसे मन-बुद्धि-के परमात्मामें लग जानेका फल परम कल्याण ही है। परन्तु यहाँका प्रसंग प्रेमपूर्वक भगवान्में मन-बुद्धि लगानेका है; भय और द्वेपपूर्वक नहीं। क्योंकि भय और देपसे जिसके मन-बुद्धि भगवान्में लग जाते हैं, उसकों न तो श्रद्धावान् ही कहा जा सकता है और न परम थोगी ही माना जा सकता है। इसके बाद सातवें अध्यायके आरम्भमें ही भगवान्ने भग्यामक्त-मनाः' कहकर अनन्य प्रेमका ही सङ्केत किया है। इसके अतिरिक्त गीतामें स्थान-स्थानपर (७।१७;९।१४;१०। १०)प्रेमपूर्वक ही भगवान्में मन-बुद्धि लगानेकी प्रशंसा की गयी है। अतएव यहाँ ऐसा ही मानना उचित है।

प्रश्न-यहाँ भाम्' पद भगवान्के सगुणरूपका वाचक है या निर्गुणका ?

उत्तर—यहाँ भाम् पद निरितशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदिके परम आश्रय, सौन्दर्य, माधुर्य और ओदार्यके अनन्त समुद्र, परम दयान्द्र, परम सुहृद्र, परम प्रेमी, दिव्य अचिन्त्यानन्द्रस्हप, नित्य, मत्य, अज और अविनाशी, मर्जान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, मर्वदिव्य-गुणालङ्कृत, सर्वात्मा, अचिन्त्य महत्त्वमे महिमान्वित चित्र-विचित्र लीलाकारी, लीलामात्रसे प्रकृतिद्वारा सम्पूर्ण जगत्त्वी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेत्राले तथा रसमागर, रसमय, आनन्दकन्द, सगुण-निर्गुणस्त्य समग्र ब्रह्म पुरुपोत्तमका वाचक है।

प्रश्न-यहाँ 'भजते' इस क्रियापदका क्या भाव है द उत्तर-सब प्रकार और सब ओरसे अपने मन-बुद्धिको

भगवान्में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेमके साथ, चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोत-जागते, प्रत्येक क्रिया करते अथवा एकान्तमें स्थित रहते, निरन्तर श्रीमगवान्का भजन-ध्यान करना ही 'भजते' का अर्थ है।

प्रश्न-वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है---भगवान्के इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-श्रीभगवान यहाँपर अपने प्रेमी भक्तोंकी महिमा-का वर्णन करते हुए मानो कहते है कि यद्यपि मुझे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सबसे भी वे योगी मुझे अधिक प्यारे है जो मेरी ही प्राप्तिके लिये साधन करते है, परन्तु जो मेरे समग्ररूपको जानकर मुझसे अनन्य-प्रेम करता है, केवल मुझकां ही अपना परम प्रेमास्पद मान-कर, किसी बातकी अपेक्षा, आकांक्षा और परवा न एवकर अपने अन्तरात्माको दिन-गत मुझमें ही छगाये रखता है, मातपरायण शिश्वकी भाँति जो मझको छोड़कर और किमी-को जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदयका परम धन है। अपत्य-स्नेहसे जिसका हृदय परिपूर्ण है। जिसको दिन-सन अपने प्यारे बच्चेकी ओर देखते रहनेमें हूं। नित्य नया आनन्द मिळता है, ऐसी वात्मन्यस्नेहमयी अनन्त माताओंके हृदय मेरे जिस अचित्त्यानन्त प्रेममय हृदयसागरकी एक बुँदके बराबर भी नहीं हैं। उसी अपने हृदयसे मैं। उसकी ओर देखता रहता है, और उसकी प्रत्येक चेष्टा मझको अपार सुख पहुँचानेवाली होती है। सारे जगत्को अनादिकालमे जितने प्रकारके जो-जो आनन्द्र मिलते आ रहे हैं। वे सब तो मुझ आनन्दमागरकी एक बुँदकी भी तुलनामें नहीं आ सकते। ेमा अनन्त आनन्दका अपार अम्बुधि होकर भी मैं अपने उस् 'महतान्तरात्मा' भक्तकी चेष्टा देख-देखकर परम आनन्दको प्राप्त होता रहता हूँ । उसकी क्या बड़ाई कहाँ ? वह मेग अपना है, मेरा ही है, उससे बढ़कर मेरा व्रियतम और काँन हैं ! जो मेरा प्रियतम है, वहीं तो श्रेष्ट है; इसलिये मेरे मनमें बही सर्वोत्तम मक्त है और वहीं सर्वोत्तम योगी है ।

ॐतत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीताम्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगज्ञास्त्रे श्रीकृणार्जुनसंवादं आत्मसंयमयोगो नाम पष्टोऽध्यायः॥ ६ ॥

، در روا<u>د تون برای ...</u> د

#### 🦥 श्रीपरमारमने नमः

# सप्तमोऽध्यायः

श्रीमद्भगवद्गीताके अठारह अध्यायोंमें यद्यपि कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगके क्रमसे छ:-ष्ट्कका स्पष्टीकरण छ: अध्यायोंके तीन पट्क माने जाते हैं, परन्तु इसका अभिन्नाय यह नहीं है कि इन पट्कोंमें केवल एक ही योगका वर्णन हो और दूसरेकी चर्चा ही न आयी हो । जिस षट्कमें जिस योगका प्रधानतासे वर्णन होता है, उसीके अनुसार उसका नाम रख लिया जाता है।

पहले पट्कका प्रथम अध्याय तो प्रस्तावनारूपमें है, उसमें तो इनमेंसे किसी भी योगका विषय नहीं है। दूसरेमें ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक सांख्ययोग (ज्ञानयोग) का विषय है, इसके बाद उन्तार्लासवें श्लोकते लेकर तीसरे अध्यायके अन्ततक प्रायः कर्मयोगका विस्तृत वर्णन है। चौथे और पाँचवें अध्यायोमें कर्मयोग और ज्ञानयोगका मिला हुआ वर्णन है, तथा छठे अध्यायमें प्रधानरूप पे ध्यानयोगका वर्णन है; साथ ही प्रसङ्गानुसार कर्मयोग आदिका भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार यद्यि इस पट्क से सभी विषयोंका मिश्रग है, तथािप दूसरे दोनों पट्कोंकी अपेक्षा इसमें कर्मयोगका वर्णन अधिक है। इमी दृष्टिने इसको कर्मयोगप्रधान पट्क माना जाता है।

सातवें अध्यायसे लेकर बारहवें अध्यायतकके बीचके पट्कवें प्रसङ्गवश कहीं-कहीं दूसरे विपयोंकी चर्चा होनेपर भी सभी अध्यायोंमें प्रधानतासे भक्तियोगका ही विशद वर्णन हैं; इसलिये इस पट्कको तो भक्तिप्रधान मानना उचित ही है।

अन्तिम पट्कमें तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंमें स्पष्ट ही ज्ञानयोगका प्रकरण है। पद्रहवेंमें भक्तियोगका वर्णन है; सोलहवेंमें देवी और आधुरी संपत्की व्याख्या है; सतरहवेंमें श्रद्धा, आहार और यज्ञ, दान, तप आदिका निरूपण है और अठारहवें अध्यायमें गीताका उपसंहार होनेसे उसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही योगोंका वर्णन है तथा अन्तमें शरणागित-प्रधान भक्तियोगमें उपदेशका पर्यवसान किया गया है। इतना होनेपर भी यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि ज्ञानयोगका जितना वर्णन इस अन्तिम पट्कमें किया गया है, उतना पहले और दूसरेमें नहीं है। इसीलिये इसको ज्ञानयोगप्रधान कहा जा सकता है।

परमात्माके निर्गुण निराकार तत्त्वके प्रभाव, माहात्म्य आदिके रहस्यसहित पूर्णरूपमे जान अध्यायका नाम छेनेका नाम जान' और सगुग निराकार एवं साकार तत्त्वके छीछा, रहस्य, महत्त्व, गुग और प्रभाव आदिके पूर्ण ज्ञानका नाम विज्ञान' है। इन ज्ञान और विज्ञानके सहित भगवान्के खरूपको जानना है। इस अध्यायमे इसी समप्र भगवान्के खरूपका, उसके जाननेवाछे अधिकारियों- का और सावनोंका वर्णन है---इसीछिये इस अध्यायका नाम 'ज्ञानविज्ञानयोग' रक्ष्वा गया है।

इस अध्यायके पहले स्लोकों भगवान्ने अर्जुनको समप्र रूपका वर्णन सुननेके लिये आज्ञा दी अध्यायका संशेष है; तथा दूसरेमें विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसकी प्रशंसा करके तीसरेमें भगवःखरूपको तत्त्वसे जाननेकी दुर्लभताका प्रतिपादन किया गया है। चौथे और पाँचवेंमें अपनी अपरा और परा प्रकृतिका खरूप बतलाकर, छठेमें उक्त दोनों प्रकृतियोंको सम्पूर्ण भूतोंका कारण और अपनेको सबका महाकारण बतलाया है। सातवेंमें समस्त जगत्को अपना ही खरूप बतलाकर मालाका दृष्टान्त देते हुए साररूपसे अपनी ज्यापकता बतलायी है, फिर आठवेंसे बारहवेंतक अपनी सर्वव्यापकताका विस्तारके साथ वर्णन किया है। तेरहवेंमें अपनेको

(भगवान्को) तत्वसे न जाननेके कारणका निरूपण करके चौदहवेंमें अपनी मायाकी अत्यन्त दुस्तरताका वर्णन करते हुए उसने तरनेका उपाय बतलाया है। पंदहवेंमें पापात्मा मृद्ध मनुष्योंद्वारा भजन न होनेकी बात कहकर सोलहवेंमें अपने चार प्रकारके पुण्यात्मा भक्तोंकी बात कही है। सनरहवेंमें ज्ञानी भक्तकी श्रेष्ठताका निरूपण करके, अठारहवेंमें सभी भक्तोंको उदार और ज्ञानीको अपना आत्मा बनलाया है। उन्नीसवेंमें ज्ञानी भक्तकी दुर्लभताका वर्णन किया है। वीसवेंमें अन्य देवापासकोंकी वात कहकर इक्कीसवेंमें अन्य देवाजोंकी अपसा स्थिर करनेका और बाईसवेंमें उनकी उपासनाके फलका निरूपण किया गया है। तेईसवेन अन्य देवनाओंकी उपासनाके फलको नाशवान् बतलाकर अपनी उपासनाका अपनी प्राप्ति-कूप महान् फल बनलाया है। चौबीसवें और पचीसवेंमें अपने गुण, प्रभाव और खरूपको न ज्ञाननेको हेनुका वर्णन करके छन्बीसवेंमें यह कहा है कि मसवको ज्ञानता हूँ, परन्तु मुझको कोई नहीं ज्ञानता। सत्ताईसवेंमें न ज्ञाननेका कारण बतलाते हुए अट्टाईसवेंमें अपनेको मजनेवाल रहकारी श्रेष्ठ भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन किया है। तदनन्तर उन्तीसवेंमें भगवान्का आश्रय लेकर यह करनेवालको ब्रम्प्राप्ति होनेकी बात कहकर तथा तीसवें क्षोकमें अपने समप्र सक्त्यको ज्ञाननेकी महिभाका निरूपण करके अध्यायका उपसंहार किया है।

सम्बन्ध — छठे अध्यायके अन्तिम श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि — 'अन्तरात्माको मुझमें लगाकर जो श्रद्धा ओर श्रेमके साथ मुझको भजता है, वह सब प्रकारके योगियों में उत्तम योगी है।' परन्तु भगवान्कं स्वरूप, गुण और प्रभावको मनुष्य जवतक नहीं जान पाता, तबतक उसके द्वारा अन्तरात्मासे निरन्तर भजन होना बहुत कठिन है; साथ ही भजनका प्रकार जानना भी आवश्यक है। इसल्पिये अब भगवान् अपने गुण, प्रभावके सहित समय स्वरूपका तथा विविध प्रकारीसे युक्त भक्तियोगका वर्णन करनेके लिये सातवें अध्यायका आरम्भ करते हैं और सबसे पहले दो श्लोकों में अर्जुनको उसे सावधानीके साथ मुननेकं लिये प्ररणा करके झान-विज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं —

श्री**भगवानु**वाच

#### मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु॥१॥

श्रीभगवान् बोले—हे पार्थ ! अनन्यप्रेमसं मुझनं आसक्त चित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमें लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूतिः बलः, ऐश्वर्यादि गुणांसे युक्तः, सबके आत्मरूप मुझको संशयरहित जानेगाः उसको सुन ॥ १ ॥

प्रश्न-'मय्यासक्तमनाः' किसको कहते हैं ?

उत्तर—इस लोक और परलोकके किसी भी भोगके प्रति जिनके मनमें तिनक भी आसक्ति नहीं रह गर्या है, तथा जिसका मन सब ओरसे हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वगुणसम्पन्न परमेश्वरमे इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जलके जरा-से वियोगमें परम व्याकुल हो जानेवाली मछलीके समान जो क्षणभर भी भगवात्के वियोग और विस्मरणको सहन नहीं कर सकता, उसे भगवान 'मय्यासक्तमनाः' कहते हैं।

प्रश्न-'मदाश्रयः' किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो पुरुष संसारके सम्पूर्ण आश्रयोंका त्याग करके समन्त आशाओं और भरोसोंसे मुँह मोड़कर एकमात्र भगवात्पर ही निर्भर करता है और सर्वशक्ति-मान् भगवात्कों ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्होंके भरोसेपर सदाके छिये निश्चिन्त हो गया है, उमे भगवान् 'मदाश्रयः' कहते हैं।

पश्च-'योगं युञ्जन्' से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहाँ भक्तियोगका प्रकरण है। अतएव मन और बुद्धिको अचलभावसे भगवान् में स्थिर करके नित्य-निरन्तर श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उनका चिन्तन करना ही 'योगं युञ्जन्' का अभिप्राय है।

प्रश्न—समप्र भगवान्को मंशयरहित जाननेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-भगवान् इतनं और उतने ही नहीं हैं; अनन्त-कोटि बयाण्ड सब उन्हींने ओतब्रोत हैं, सब उनके ही स्वस्त्य है। इन बयाण्डोमें और इनके परे जो कुछ भी है, सब उन्हीं में है। वे नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं; वे सर्वगुणसम्पन्न, सर्वशक्तिमान्, सर्वन्न, सर्वव्यापी, सर्वाधार और
सर्वद्धप हैं तथा खयं ही अपनी योगमायामे जगत्के रूपने
प्रकर होते हैं। वस्तुन: उनके अतिरक्त अन्य कुछ है ही
नहीं, व्यक्त-अव्यक्त और सगुण-निर्गुण सब वे ही हैं। इस
प्रकार उन भगवान्के खरूपका निर्भान्त और असन्दिखरूपमे समझ छेना ही समप्र भगवान्को संशयरहित
जानना है।

### ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याम्यरोषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भृयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ २॥

में तंर लिये इस विज्ञानसहित तत्त्वज्ञानको सम्पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर और कुछ भी जाननेयोग्य रोप नहीं रह जाता ॥ २ ॥

प्रभ- यहाँ 'ज्ञान' और 'विज्ञान' किसके वाचक हैं ?

उत्तर—भगवान्के निर्गुण निराकार तत्त्वका जो प्रमाव, माहात्म्य और रहस्यमहित यथार्थ ज्ञान है. उसे 'ज्ञान' कहते हैं। इसी प्रकार उनके सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्त्वके छीला रहस्य, गुण, महत्त्व और प्रमावसहित यथार्थ ज्ञानका नाम 'विज्ञान' है।

प्रश्न-इस ज्ञान-विज्ञानका वर्णन इस अध्यायन कहाँ किया गया है :

उत्तर्-इस अध्यायन जो कुछ भी उपदेश दिया गया है। सारा-का-भारा ही ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्तिमे साधनस्वप है। इसिटियेन जैसे तेरहवें अध्यायमें सातवे स्रोक्तमे ग्यारहवेतक ज्ञानके साधनोको 'ज्ञान' कहा गया है, उसी प्रकार इस समस्त अध्यायको ही ज्ञान-विज्ञानके उपदेशमे पूर्ण होनेके कारण ज्ञान-विज्ञानरूप ही समझना चाहिये।

प्रश्न—आगे कहे जानेवाळे विज्ञानमहित ज्ञानको जान लेनेके बाद समारमे कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता, यह बात केंमे कहीं ?

उत्तर-ज्ञान और विज्ञानके द्वारा भगवान् के समप्र खरूपकी भलीमाँति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व- ब्रह्माण्ड तो समग्रक्षपका एक क्षुद्र-सा अंशमात्र है। जब मनुष्य भगवान् के समग्रक्षपको जान लेता है, तब खभावतः ही उसके लिये कुछ मी जानना बाकी नहीं रह जाता। भगवान् दसवें अध्यायके अन्तमं खयं कहा है कि है अर्जुन! तुझे बहुत जाननेमे क्या प्रयोजन है, मैं अपने तजके एक अंशसे इस सम्पूर्ण जगतको धारण करके स्थित है। इसलिये यहाँ यह कहना उचित ही है।

मम्बन्ध—अपने समयरूपके ज्ञान-विज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब भगवान् अपने उस स्वरूपको तत्त्वसे जाननेकी दुर्रुभताका प्रतिपादन करते हैं—

#### मनुष्याणां सहस्रेपु कश्चिद्यति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यक्त करता है और उन यक्त करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात् यथार्थरूपसे जानता है ॥ ३ ॥

गी० त० वि० ३९---

प्रश्न-यहाँ 'मनुष्य' शब्दके प्रयोगका क्या भाव है ? उत्तर-'मनुष्य' शब्दके प्रयोगमे एक तो यह भाव है कि मनुष्ययोनि बड़ी ही दुर्लभ है, भगवानुकी बड़ी भारी कुपासे इसकी प्राप्ति होती है। क्योंकि इसमें सभीको भगवत्प्राप्तिके लिये साधन करनेका जन्मांसद्ध अधिकार है। जाति, वर्ण, आश्रम और देशकी विभिन्नताका कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। इसके मिवाएक भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितनी भी योनियाँ हैं, उनमे नवीन कर्म करनेका अधिकार नहीं है; अतएत उनमे प्राणी भगतन्त्राप्तिके छिये साधन नहीं कर सकता । पशु, पक्षी, कीट-पतंगादि तिर्यक् योनियोमें तो साधन करनेकी राक्ति और योग्यता ही नहीं है। देवादि योनियोंमें शक्ति होनेपर भी वे भोगोंकी अधिकता और खास करके अधिकार न होनेसे साधन नहीं कर पाने । तिर्यक् या देवादि योनियोंने किसीकी यदि परमात्माका ज्ञान हो जाता है तो उसमें मगत्रानुकी या महाप्रूपोंकी विशेष दयाका ही प्रभाव और महत्त्व समझना चाहिये।

प्रश्न—हजारों मनुष्योमें कोई एक ही भगवन्त्राप्तिके लिये साधन करते हैं, इसका क्या कारण है !

उत्तर—भगवत्कृपाके फळख्क्ष मनुष्य-शरीर प्राप्त होने-पर भी जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंने भोगोमें अध्यन्त आसक्ति और भगवान्में श्रद्धा-प्रेमका अभाव या कमी रहनेके कारण अविकांश मनुष्य तो इस मार्गकी ओर मुँह ही नहीं करते । जिसके पूर्वसंस्कार शुभ होते हैं, भगवान्, महापुरुष और शास्त्रोंमें जिसकी कुछ श्रद्धा-मक्ति होती है तथा पूर्वपुण्योंके पुञ्जसे और भगवत्कुपासे जिसको सत्पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त हो जाता है; हजारो मनुष्योंमसे ऐसा कोई विरखा ही इस मार्ग-में प्रकृत्त होकर प्रयत्न करता है।

प्रश्न-भगवान्की प्राप्तिके लिये यन करनेवाले मनुष्योंमें कोई एक ही भगवान्को तत्त्वये जानता है, इसका क्या कारण है ? सभी क्यों नहीं जानते ?

उत्तर-इसका कारण यह है कि पूर्वसंस्कार, श्रद्धा, प्रांति, सन्मङ्ग और चेटाके तारतम्यये सबका साधन एक-सा नहीं होता। अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और सङ्गदांष आदिके कारण नाना प्रकारके विध्न भी आते ही रहते हैं। अतएव बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा-भक्ति और माधना पूर्ण होती हैं और उसके फलखरूप इसी जनममें वे भगवानुका साक्षात्कार कर पाते हैं।

प्रज-यन करनेवालोंके माथ 'सिद्ध' विशेषण किस अभिप्रायमे दिया गया है !

उत्तर—इसका यह अभिन्नाय समझना चाहिये कि भोगोंने पड़े हुए विषयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षासे परमात्मा-की प्राप्तिकृप परम सिद्धिके लिये जो प्रयत्न करता है वह भी सिद्ध ही हैं।

सम्बन्ध- --यहोतक भगवान्ने अपने समग्र स्वरूपके ज्ञान-विज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की, अब ज्ञान-विज्ञानके प्रकरणका आरम्भ करते हुए पहले अपनी 'अपरा' और 'परा' प्रकृतियोंका स्वरूप बतलाते हैं----

> भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरप्टधा॥ ४ ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभृतां महाबाहो ययदं धार्यते जगत्॥ ५ ॥

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी—इस प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकारके भेदींवाली तो अपरा अर्थात् मेरी जड प्रकृति है और हे महावाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण जगत् धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा अर्थात् वेतन प्रकृति जान ॥ ४-५॥ प्रश्न—यहाँ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाशसे क्या समझना चाहिये !

उत्तर—स्थूल भूतोंके और शब्दादि पाँचों विषयोंके कारगरूप जो सूक्ष्म पञ्चमहाभूत हैं, सांख्य और योगशाख-में जिन्हें पञ्चतन्मात्रा कहा है, उन्हीं पाँचोंका यहाँ पृथिवीं आदि नामोंसे वर्णन किया गया है।

प्रश्न—यहाँ मन, बुद्धि और अहंकारसे क्या लेना चाहिये !

उत्तर—मन, बुद्धि और अहंकार—र्तानों अन्तः करणके ही भेद हैं; अतएव इनसे भमण्डि अन्तः करण' समझना चाहिये।

प्रथ—तेरहवें अध्यायके पाँचवें स्ट्रोकमं अध्यक्त प्रकृति-के कार्य (भेद) तेईस वतलाये गये हैं, उसके अनुमार प्रकृति-को तेईस भेदोंमें विभक्त कहना चाहिये था; फिर यहाँ उसे केवल आठ भेदोंमें विभक्त कैसे कहा ?

उत्तर-शब्दादि पाँच विषय सूक्ष्म पञ्च महाभूतोंके और दस इन्द्रियाँ अन्तः करणके कार्य हैं। इसलिये उन पंद्रह भेदों-का इन आठ भेदोंने ही अन्तर्भाव हो जाता है। उस प्रकार उसे तेईस भेदोंने और इस प्रकार आठ भेदोंने विभक्त कहना एक ही बात है।

प्रश्न -इम प्रकृतिका नाम 'अपरा' किसचिये रक्या गया है !

उत्तर-तेरहवें अध्यायमें भगवान्ने जिस अन्यक्त मूल

प्रकृतिके तेईस कार्य बतलाये हैं, उसीको यहाँ आठ भेडोंमें विभक्त बतलाया है। यह अपरा प्रकृति 'बेय तथा जड होनेके कारण बाता चेतन जीवस्त्रपा 'परा प्रकृति 'मे सर्वथा मिन्न और निक्त है; यही संसारकी हेतु ह्रप है और इसीक द्वारा जीवका बन्धन होता है। इसीलिये इसका नाम अपरा' है।

प्रश्न—जीवस्त्प चेतन तस्त्र तो पुँक्लिङ्ग है, यहाँ प्रकृतिः नामसे कहकर उसे स्रीलिङ्ग क्यों बतलाया गया !

उत्तर—जीवात्मामें वस्तुतः श्लीत्व, पुंस्त्वया नपुंसकत्वका भेद नहीं हैं—इसी बातको दिख्छानेके छिये उस एक ही चेतन तत्त्वको कहीं पुँछिङ्ग 'पुरुष' (१५।१६) और 'क्षेत्रज्ञ'(१३।१) तथा कहीं नपुंसक 'अध्यात्म'(७।२९, ८।३) कहा गया है। उसीको यहाँ श्लीछिङ्ग 'परा प्रकृति' कहा है।

प्रश्न-यहाँ 'जगत्' शब्द किसका वाचक है ? और वह जीवरूपा परा प्रकृतिके द्वारा धारण किया जाता है, ऐसा क्यों कहा गया ?

उत्तर—समस्त जीवोंके शरीर इन्द्रियाँ प्राण तथा भाग्य-वस्तुण् और भोगस्थातमय इस सम्पूर्ण व्यक्त प्रकृतिका नाम जगत् है। ऐसा यह जगत्रूष जड़ तस्त्र चेतन तस्त्रमे व्याप्त हैं अतः उसीने इसे धारण कर रक्त्वा है, क्योंकि वह इसकी अपेक्षा सब प्रकारसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। विना चेतनके संयोगके इस जगत्का उत्पन्न विकास और धारित होना सम्भन्न नहीं है। इसीलिये ऐसा कहा गया है।

सम्बन्ध-परा और अपरा प्रकृतियोंका स्वरूप वतलाकर अब भगवान् यह बतलाते हैं कि ये दोनो प्रकृतियाँ ही चराचर सम्पूर्ण भूतोंका कारण हैं और मैं इन दोनों प्रकृतियोंसहित समस्त जगत्का महाकारण हे----

## एतद्योनीनि भृतानि सर्वाणीत्युपघारय । अहं कृत्स्रस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा ॥ ६ ॥

हे अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और मैं सम्पूर्ण जगत्का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात् सम्पूर्ण जगत्का मूलकारण हूँ ॥ ६॥

प्रश्न—यहाँ 'सर्वाणि' विशेषणके सहित भ्यूतानि' पद किसका वाचक है ! तथा अपरा और परा— ये दोनों प्रकृतियाँ उसकी योनि केंसे हैं !

उत्तर-स्थावर और जङ्गम यानी अचर और चर जितने

भी छोटे-बड़े सजीव प्राणी हैं,यहाँ भूतानि' पद उन सभीका बाचक है । समस्त सजीव प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन 'अपरा' (जड)और 'परा' (चेतन) प्रकृतियोंके संयोगसे ही होती हैं । इसलिये उनकी उत्पत्तिमें ये ही दोनों कारण हैं। यही बात तेरहवें अध्यायके छन्द्रीसवें श्लोकमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके नामसे कहीं गयी है।

प्रश्न—'सम्पूर्ण जगत्' किसका वाचक है ? तथा भगवान्ने जो अपनेको उसका प्रमय और प्रलय वतलाया है, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस जड-चेतन और चराचर समस्त त्रिश्वका बाचक 'जगत्' शब्द है; इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगत्रान्मे ही और भगत्रान्में ही होते हैं। जैसे बादल आकाश-मे उत्पन्न होते हैं, आ फाशमें रहते हैं और आकाशमें ही विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान्से ही उत्पन्न होता है, भगवान्में ही स्थित है और भगवान्में ही विलीन हो जाता है। भगवान् ही इसके एकमात्र महान् कारण और परम आधार हैं। इसी बातको नवे अध्यायके चौथे, पाँचवें और छटे छोकोंमें भी स्पर्ट किया गया है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिये कि भगवान् आकाशकी भीति जड या विकारी नहीं हैं। हशनत तो केवल समझाने के लिये हुआ करते हैं। क्स्तुतः भगवान्का इस जगत्के रूपमें प्रकट होना उनकी लीला-मात्र है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान् ही समस्त विश्वके परम कारण और परमावार है। तय स्वमावतः ही यह भगवान्का स्वरूप हे और उन्हींसे व्याप्त है। अब इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये भगवान् कहते है——

> मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्गित धनंजय। मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव॥७॥

हे धनअय ! मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह सम्पूर्ण जगन सृत्रमें सूत्रके मनियोंके सदश मुझमें गुँथा हुआ है ॥ ७ ॥

प्रश्न-मुझसे मित्र दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमें यह भाव दिखाया गया है कि जैसे महा-काश बादलका कारण और आवार है और उसका कार्य बादल उसी महाकाशका खख्य है,वास्तवमें वह अपने कारण-से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वैसे ही परमात्मा इस जगतके कारण और आधार होनेसे यह जगत् भी उन्हींका खब्य है, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है।अत. परा और अपरा प्रकृति सब भूतोंकी कारण होते हुए भी सबका परम कारण परमात्मा है दूसरा कोई नहीं है।

प्रश्न सूत्रमें सूत्रके मनियोंकी माँति यह जगत् मगवान्में कैसे गुँथा हुआ है :

उत्तर-जेमे सूनकी डोरीमें उसी मूनकी गाँठे लगाकर उन्हें मिनये मानकर माला बना लेने हैं और जेमे उस डोरीमें और गाँठोंके मिनयोमें सर्वत्र केवल सून ही ज्यास रहता है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान्में गुँथा हुआ है।मनलब यह कि भगवान् ही सबमें ओतबोत हैं।

सम्बन्ध—-सृत और सृतके मिनयोंके दृष्टान्तसं भगवान्ने अपनी सर्वस्थाना और सर्वध्यापकता मिन्न की। अय भगवान् अगले चार श्लोकोंद्वारा इसीको भन्डीमीति स्पष्ट करनेके लिये उन प्रधान-प्रधान सभी वस्तुओक नाम लेते हैं, जिनसे इस विश्वकी स्थिति हैं; और सारस्थ्यसं उन सभीको अपनेसे ही ओतप्रोत वतलाते हैं——

> रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिमूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु॥८॥

हे अर्जुन ! मैं जलमें रस हूँ, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें ऑकार हूँ, आकाशमें शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ ॥ ८॥ प्रश्न—इस श्लोकका स्पष्टीकरण कीजिये ? उत्तर—जो तत्त्व जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है वही उसका जीवन और खरूप है तथा उसीको उसका सार कहते हैं। इसीके अनुसार भगवान् कहते हैं—हे अर्जुन! जलका मार रस-तत्त्व मैं हूँ, चन्द्रमा और सूर्यका सार प्रकाश-तत्त्व मैं हूँ,ममम्त वेदोंका सार प्रणय-तत्त्व 'ॐ'मैं हूँ, आकाशका सार शब्द-तत्त्व मैं हूँ और पुरुषोंका सार पौरुष-तत्त्व भी मैं हूँ।

#### पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । जीवनं सर्वभृतेषु तपश्चास्मि तपन्विषु ॥ ९ ॥

में पृथ्वीमें पवित्र गन्ध और अग्निमें तेज हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंमें उनका जीवन हूँ और तपस्वियोंमें तपहूँ॥९॥

प्रश्न-इम श्लोकका तालर्य क्या है ?

उत्तर-पिछले स्रोकके अनुमार ही यहाँ भी भगवान् प्रत्येक वस्तुने सार उपमे अपनी ज्यापकता और आधारत्व दिखलाते हुण्कहते हैं कि पृथ्वीका सार गन्ध-तन्त्व, अग्नि-का मार तेज-तन्त्व, ममस्त भूतोंका मार जीवन-तन्त्व और तपिक्षयोंका मार तप-तन्त्व भी मैं ही हूँ।

प्रश्न-यहाँ भान्यः' के माथ 'पुण्यः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसमे यह बात दिखलायी गयी है कि यहाँ

भान्त्र' शब्दमे विषयस्त्य गन्धका लक्ष्य नहीं है, पृथ्वीको कारणस्त्रपा गन्ध तन्मात्राका लक्ष्य है। इसी प्रकार रस और शब्दमें भी समझ लेना चाहिये।

प्रश्न-भर्त्र मूत' शब्द किसका वाचक है और 'जीवन' शब्दका क्या अभिप्राय है ∶

उत्तर—'सर्वभृत' शब्द समस्त चराचर सजीव प्राणियों-का वाचक है और जीवन-तत्त्व उस प्राणशक्तिका नाम है जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित हैं तथा जिसके प्रभावसे वे निर्जीव पदार्थोंसे विलक्षणताको प्राप्त हैं।

#### बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् । बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १०॥

हे अर्जुन ! तू सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज मुझको ही जान। मैं युद्धिमानीकी युद्धि और तेजिस्वयोंका तेज हैं ॥ १० ॥

यश्च—यहाँ •सन।तन बीज' किसको कहा गया है ? और भगवानुने उसको अपना खुरूप किस कारणसे बतलाया ?

उत्तर—जो सदासे हो तथा कभी नष्ट न हो, उसे 'सनातन' कहते है । भगवान् ही समस्त चराचर भूत-प्राणियोंके परम आधार हैं और उन्हींसे सबकी उत्पत्ति होती है । अतण्य वे ही सबके 'सनातन बीज' हैं और इसीिंक्ये ऐसा कहा है । नवें अध्यायके अठारहवें स्त्रोंकों इसीका 'अविनाशी बीज' और दसवेंके उन्चालीसवेंमे, 'सब भूतोंका बीज' बतलाया गया है ।

प्रथ-बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजिखयोंका तेज मैं हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—सम्पूर्ण पदार्थांका निश्चय करनेवाछ और मन-इन्द्रियोंको अपने शासनमें रखकर उनका सखालन करने-वार्ला अन्तः करणकी जोपरिशुद्ध बोधमयी शक्ति हैं, उसे बुद्धि कहते हैं; जिसमें वह बुद्धि अधिक होती हैं, उसे बुद्धिमान् कहते हैं; यह बुद्धिशक्ति भगवान्की अपरा प्रकृतिका ही अंश है, अतण्व भगवान् कहते हैं कि बुद्धिमानोंका सार बुद्धि-तस्व में ही हूँ। और इसी प्रकार सब लोगोंपर प्रभाव बालनेवाली शक्तिविशेषका नाम तेजम् हैं; यह तेजस्तस्व जिसमें विशेष होता है, उसे लोग नेजस्वी कहते हैं। यह तेज भी भगवान्की अपरा प्रकृतिका ही एक अंश है, इसलिये भगवान्की इन दोनोंको अपना खरूप वतलाया है।

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ॥११॥ हे भरतश्रेष्ठ ! मैं वलवानोंका आसक्ति और कामनाओंसे रहित वल अर्थात् सामर्थ्य हूँ और सब भूतोंमें धर्मके अनुकूल अर्थात् शास्त्रके अनुकूल काम हूँ ॥ ११ ॥

प्रश्न-इस श्लांकका स्पष्टीकरण की जिये !

उत्तर-जिस बलमें कामना, राग, अहंकार तथा क्रोबादिका मंयोग है, वह तो आसुर बल है। जिस बलका वर्णन आसुरी सम्पदामें किया गया है (१६।१८) और जिसके त्यागनेकी बात कही है (१८।५३)। इसी प्रकार धर्मविरुद्ध काम भी आसुरी सम्पदाका प्रधान गुण होनेसे समस्त अनथींका मूल (३।३७), नरकका द्वार और त्याच्य है (१६।२१)। काम-रागयुक्त बल' से और धर्मविरुद्ध 'काम' से विलक्षण, विशुद्ध 'बल' और विशुद्ध 'काम' ही उपादेय हैं। भगवान् 'भरतर्वभ' सम्बोधन देकर यह संकेत कर रहे हैं कि 'त भरतवंशों श्रेष्ठ हैं; तेरे अंदर न तो यह आसुर बल है और न वह अधर्मम्लक दृषित 'काम' ही है। तेरे अंदर तो कामना और आमक्तिये रहित शुद्ध बल है। और धर्मसे अविरुद्ध विशुद्ध 'काम' है। बलवानोंका ऐसा शुद्ध बल-तस्त्व और भूतप्राणियोंका वह विशुद्ध काम-तस्त्व में ही हूँ।

सम्बन्ध—इस प्रकार प्रधान-प्रधान वस्तुओंमें साररूपसे अपनी व्यापकता वतलाते हुए भगवान्ने प्रकारान्तरसे समस्त जगत्में अपनी सर्वव्यापकता और सर्वस्यरूपता सिद्ध कर दी, अब अपनेको ही त्रिणणमय जगत्का मृल कारण बतलाकर इस प्रसंगका उपसंहार करते हैं —

#### ये चैंव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥१२॥

और भी जो सस्वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाले भाव हैं। उन सबको त्'मुझसे ही होनेवाले हें' ऐसा जान । परन्तु वास्तवमें उनमें मैं और वे मुझमें नहीं हैं ॥ !२ ॥

प्रश्न-माध्यिका, राजम और तामस भाव किसके वाचक है एवं उन सबको भगवात्ये होनेवाले समझना क्या है :

उत्तर—मन, बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियः इन्द्रियोंक विषय, तन्मात्राएँ, महाभृत और समस्त गुण-अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव है, सभी सान्त्रिक, राजस और तामस भावोंक अस्तर्गत है। इन समस्त परायोंका विकास और विस्तार भगवान्की 'अपरा प्रकृति' से होता है। और वह प्रकृति भगवान्की है, अतःभगवान् में भिन्न नहीं है, उन्हीं-के लालास्केतसे प्रकृतिके द्वारा सबका सृजन, विस्तार और उपसंहार होता रहता है—इस प्रकार जान लेना ही उन सबको 'भगवान् वे होनेवाले' समझना है।

प्रश्न-उपर्युक्त समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान्से ही होते हैं तो फिर वे नुझमे और मैं उनमें नहीं हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जैमे आकाशमें उत्पन्न होनेवाल बादलीका कारण और आधार आकाश है, परन्त आकाश उनमें सर्वथा निर्लिप्त है। बादल आकाशम सदा नहीं रहते और अनित्य होनेसे वस्तुतः उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है। पर आकाश बादलोंके न रहनेपर भी सदा रहता है। जहां बादल नहीं हैं, वहाँ भी आकाश तो है ही; वह बाद होंके आश्रित नहीं है। बस्तुत: बादल भी आकाराये मिन नहीं हैं, उसीमें उससे उत्पन्न होते हैं। अतप्त्र यथार्थमें बादलंका भिन्न सत्ता न होनेसे वह किमा समय भी बादलोमें नहीं है, वह तो सदा अपने-आपमें ही स्थित है। इसी प्रकार यद्याप भगवान भी समस्त त्रियुणमय भावोंके कारण और आधार है। तथापि वास्तवमें वे गुण भगवान्में नहीं हैं और भगवान उनमें नहीं हैं। भगवान तां सर्वथा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपन-आपमें ही स्थित हैं। इसीलिये वे कहते हैं कि 'उनम मैं और वे मझमें नहीं हैं।' इसका स्पर्शकरण नवें अध्यायके चौथे और पाँचवें श्लोकोंमें देखना चाहिये।

सम्बन्ध—भगवान्ने यह दिखलाया कि समस्त जगत् मेरा ही स्वरूप हे और मुझसे ही व्याप्त हे। यहाँ यह जिल्लासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यन्त समीप होनेपर भी लोग भगवान्को क्यों नहीं पहचानते ? इसपर भगवान् कहते हैं —

त्रिभिर्गुणमयैभीवैरेभिः सर्विमिदं जगत्।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमब्ययम् ॥ १३ ॥

गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस—इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सब संसार-प्राणि-समुदाय मोहित हो रहा है, इसीछिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाहोंको नहीं जानता ॥ १३॥

प्रश्न-गुणेकि कार्यस्य इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सब मंसार मोहित हो रहा है--इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर पिछले श्लोकमें जिन भावोंका वर्णन किया गया है,यहाँ उन्हीं त्रिविच भावामे जगत्के मोहित होनेकी बात कही जा रही है। 'त्रिमिः' ओर 'गुणमर्थः' विशेषणों मे यही िस्याता गया है कि वे सब भाव (पदार्थ) तीनों गुणोंके अनुसार तीन भागोंमें विभक्त है और गुणोंके ही विकार हैं। एव • जगत । शब्दसे समस्त सजीव प्राणियांका लक्ष्य कराया गया है, क्यांक निजीय पदार्थिक मोहित होनेकी बात तो कही हो नहीं जा सकती। अत्यव भगवान्के कथनका यहाँ यह अभिवाय प्रतात होता है कि जगत्के समस्त देहाभिमानी प्राणी - - यहाँ तक कि मनुष्य भी - अपने-अपने म्बमाव, प्रकृति और विचारक अनुमार, अनित्य और द: खपूर्ण इन त्रिगुगमय माबोको ही नित्य और सुखके हेतु समझकर इनकी कल्पित रमगायता और सुखरूपताकी केवल ऊपरमें ही टीलनेवाली चमक-टमकमें जीवनके परम लक्ष्यको भूलकर, मेरे (मगत्रान्के । गुणा, प्रभाव, तत्त्व, खरूप और रहस्यके चिन्तन और ज्ञानमे विमुख हांकर विपरीत भावना और अमम्मापना करके मझमें अश्रद्धा करते हैं। तीनों गुणोके विकारोंमें रचे-पचे रहनेके कारण उनकी विवेकदिए इतनी स्थूलही गयी है कि वे विपयोंके संग्रह करने और भोगनेके सिवा जीवनका अन्य कोई कर्तव्य या छक्ष्य ही नहीं समझते।

प्रश्न-तीनों गुणोंसे परे नुझ अविनाशीको नहीं जानता—इस कथनका स्था भाव है :

उत्तर-इसमें भगवान् यह दिख्ळाते हैं कि उन विषय-विमोहित मनुष्योंकी विवेकदांट तीना गुणोंके विनाहाशील राज्यमें आगे जाती ही नहीं: इमिलिये वे इन सबसे सबिथा अतीत, अविनाशी मुझको नहीं जान सकते ।

पंद्रहवें अध्यायके अठारहवे श्लोकमें भी भगवान्ने अपनेको क्षर पुरुषमें सर्वथा अतीत बतलाया है। वहाँ श्लार पुरुषके नाममे जिस तत्त्वका वर्णन है। उभीको इस प्रकरणमें अपना प्रकृति और जिनुणमय भाव कहा है। वहाँ जिसकों अक्षर पुरुष बतलाया है। यहाँ उभी तत्त्वको प्राप्त प्रकृति और मोहित होनेवाला प्राणि-सनुदाय कहा है और वहाँ जिसकों पुरुषोत्तम कहा है। उभीका यहाँ भाम् पदमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान्कों पुरुषोत्तम न जानना ही गुणोंसे अतीत और अविनाशी न जानना है।

सम्बन्ध—भगवान्ने सारे जगत्को त्रिगुणमय भावोंसे मोहित बतलाया । इस बातको सुनकर अर्जुनको यह जाननेकी इच्छा हुई कि फिर इससे छूटनेका कोई उपाय है या नहीं ? अन्तर्यामी दयामय भगवान् इस बात-को समझकर अब अपनी मायाको दुस्तर बतलाते हुए उससे तरनेका उपाय मुचित कर रहे हैं-—

देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥

क्योंकि यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया वड़ी दुस्तर हैः परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लुह्न कर जाते हैं अर्थात् संसारसे तर जाते हैं ॥ १४ ॥ प्रश्न—मायाके साथ 'एपा', 'देवी', 'गुणमयी' और 'दुरत्यया' विशेषण देनेका और इसे 'मम' (मेरी) कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'एपा' यह पट प्रत्यक्ष वस्तृका निर्देशक है और प्रकृति कार्यरूपमें ही प्रत्यक्ष है। इसमें यह समझना चाहिये कि जिस प्रकृतिका पिछले श्लोकमें त्रिगुणमय भावोंके नाममें कार्यरूपमें वर्णन किया गया है, उसीको यहाँ 'माया' नामसे बतलाया गया है। गुग और गुणोंका कार्यरूप यह मारा जड दश्यप्रपञ्च इस मायामें ही हैं, इसीमें इसको 'गुणमयी' कहा गया है। यह माया बाजीगरों या दानवोकी मायाकी तरह साधारण नहीं है, यह भगवान्की अपनी अनन्यमाधारण अत्यन्त विचित्र शक्ति हैं; इसीमें इसको 'देवी' बतलाया गया है। और अन्तमें भगवान्ने इस देवी मायाको मेरी (मम) कहकर तथा इसे दुग्त्यया बताकर यह सूचित किया है कि में इसका खामी हैं, मेरे शरण हुए विना मनुष्य इस मायासे सहज ही पार नहीं पा सकता। इसलिये यह अत्यन्त ही दुन्तर है।

प्रश्न—जो केवल मुझको ही निरस्तर भजते हैं—इस कथनका क्या भाव है ! उत्तर—जो एकमात्र भगवान्को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्य मानते हैं तथा सब कुछ भगवान्का या भगवान्के ही छिये हैं — ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीति आदिमें ममत्व और आसक्तिका त्यागकरके, उन सबको भगवान्की ही पूजाकी सामग्री बनाकर तथा भगवान्के रचे हुए विधानमें सदा मन्तुष्ट रहकर, भगवान्की आज्ञाके पालनमें तत्पर और भगवान्के समरणपरायण होकर अपनेको सब प्रकारमें निरन्तर भगवान्ने में ही छगाये रखते हैं, वे ही पुरुष निरन्तर भगवान्का सजन करनेवाले समझे जाते हैं। इसीका नाम अनन्य शरणागित हैं। इस प्रकारके शरणागत भक्त ही मायासे तरते हैं।

प्रश्न-मायामे तरना किसे कहते हैं !

उत्तर—कार्य और कारणस्त्रा अपरा प्रकृतिका ही नाम माया है। मायापित परमेश्वरके झरणागत होकर उनकी कृपामे इस मायाके रहस्यको पूर्णस्त्रपमे जानकर इसके सम्बन्धमे सर्वथा छूट जाना और मायातीत परमेश्वरको प्राप्त कर लेना ही मायासे तरना है।

सम्बन्ध—भगवान्नं मायाकी दुस्तरता दिखलाकर अपने भजनको उसमं तरनेका उपाय बतलाया । इसपर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरन्तर आपका भजन क्यों नही करते ? इसपर भगवान् कहते हैं—-

#### न मां दुष्कृतिना मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥

मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे श्रासुर-खमावको धारण किये हुए. मनुष्योंमें नीच, दूषित कर्म करनेवाल मृहलोग मुझको नहीं भजते ॥ १५ ॥

प्रथ-इस श्लोकका स्पष्टीकरण कीजिये ?

उत्तर—भगवान् कहते हैं कि जो जनम-जन्मान्तरमें पाप करते आये हैं और इस जनममें भी जो जान-वृझकर पापोमें ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दृष्कृती—पापारमालोग; तथा 'प्रकृति क्या हैं, पुरुष क्या है, भगवान् क्या हैं और भगवान्-के साथ जीवका और जीवके साथ भगवान्का क्या सम्बन्ध है ! इन बातोंको जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य-जनमका उद्देश्य भगवल्याप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है, ऐसे विवेकहीन मृद मनुष्य; तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं—विपयासिक, प्रमाद तथा आलम्यकी अधिकतासे जो केवल विपयभागोमें जीवन न र करते रहते हैं और उन्हींको प्राप्त करनेके उद्देश्यमें निरन्तर निन्दत—नीच कर्मोंमें ही लगे रहते हैं, ऐसे नराधम' नीच व्यक्ति; तथा मायाक द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है —विपरीत भावना और अश्रद्धाकी अधिकतासे जिनका विवेक नष्ट-श्रष्ट हो गया है और इसल्ये जो वेद, शाल, गुरुपरम्पराके सदुपदेश,

ईश्वर, कर्मफल और पुनर्जन्ममें विश्वास न करके मिथ्या कुतर्क एवं नास्तिकत्रादमें ही उल्ब्स रहकर दूसरोंका अनिष्ट करते हैं ऐसे अज्ञानीजन; और इन सब दुर्गुणोंक साथ ही जो दम्भ, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, कोघ, छोभ, मोह आदि आसुर भावोंका आश्रय छिये हुए हैं, ऐसी आसुरी प्रकृतिके मृदछोग मुझको कभी नहीं भजते।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्ने यह बतलाया कि पापात्मा आसुरी प्रकृतिवाले गृहलोग मेरा भजन नहीं करते । इससे यह जिज्ञासा होती है कि फिर मनुष्य कैसे आपका भजन करते हैं, इसपर भगवान् कहते हैं—

> चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । आर्तो जिज्ञासुरथीथीं ज्ञानी च भरतर्षभ॥१६॥

हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ श्रर्जुन ! उत्तम कर्म करनेवाले अर्थार्थी, आर्त्त, जिश्रासु और श्रानी—ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं ॥ १६ ॥

प्रश्न-'सुकृतिनः' पदका क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है !

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमे ग्रुभ कर्म करते-करते जिनका स्वभाव सुधरकार ग्रुभकर्मशाल बन गया है और पूर्व-संस्कारोंके बलमे, अथवा महत्सङ्गके प्रभावमे जो इस जन्ममें भी मगवदाज्ञानुसार ग्रुभकर्म ही करते हैं—उन ग्रुभकर्म करने-बालोंको 'सुकृती' कहते हैं । ग्रुभकर्मिंगे भगवान्के प्रभाव और महत्त्वका ज्ञान होकर मगवान्मे विश्वास बढ़ता है और विश्वास होनेपर भजन होता है । इससे यह सूचित होता है कि 'सुकृतिन: 'विशेषणका सम्बन्ध चारों प्रकारके भक्ती-से है अर्थात् मगवान्को विश्वासपूर्वक भजनेवाले सभी भक्त 'सुकृती' ही होते है, फिर चाहे वे किसी भी हेतुसे भजे ।

प्रश्न-अर्थायी भक्तके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्ग-सुख आदि इस खंक और परखेकके मोगोंमसे, जिसके मनमें एकका या बहुतोंकी कामना है, परन्तु कामनापूर्ति-के खिये जो केवल भगवान्पर ही निर्भर करता है और इसके खिये जो श्रद्धा और विश्वासके साथ भगवान्का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है।

सुप्रीव-विभीषणादि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं,इनमें प्रधानतासे ध्रुवका नाम लिया जाता है।

खायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपादके सुनीति और सुरुचि-नामक दो रानियाँ थीं । सुनीतिसे धुवका और सुरुचिमे उत्तमका जन्म हुआ था। राजा उत्तानपाद सुरुचिपर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव आकर पिताकी गोदमें बैठने लगा, तब सुरुचिने उसका तिरस्कार करके उसे उतार दिया और कहा कि 'त् अभागा है, जो तरा जन्म सुनीतिके गर्भसे हुआ है, राजिंगहासनपर बैठना होता तो मेरे गर्भमे जन्म लेता। जा श्रीहरिकी आराधना कर; तभी तेरा मनीरथ सफल होगा।' विमातांक मर्त्सनापूर्ण व्यवहारसे उमे बड़ा दःग्व हुआ, वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीतिको पास गया और उसमे सब हाल उसने कह सुनाया। सुनीतिने कहा— 'बेटा ! तरी माता सुरुचिने ठीक ही कहा है । भगवानुकी आराधनाके बिना तेरा मनारथ पूर्ण नहीं होगा।' माताकी वात सुनकर राज्यप्राप्तिके उद्देश्यमे बालक ध्रुव भगवानुका भजन करनेके लिये घरमे निकल पड़ा । रास्तेम नारदर्जी मिले, उन्होंने उसे लौटानेकी चेटा की, राज्य दिलानेकी बात कही; परन्त वह अपने निश्चयपर डटा ही रहा । तब उन्होंने उसे 'ॐ नमो भगवत वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर मन्त्रका और चतुन्त्र मगत्रान् विष्णुके ध्यानका उपदेश देकर आशीर्वाद दिया।

धुत्र यमुनाजीके तरपर मधुत्रनमे जाकर तप करने लगे। उन्हें तपसे डिगानेके लिये नाना प्रकारके भय और लोभके कारण सामने आये, परन्तु वे अपने व्रतपर अरल रहे। तब भगवान्ने उनकी एकनिष्ठ भक्ति प्रसन्त होकर उन्हें दर्शन दिया। देवर्षि नारद जीके द्वारा संवाद पाकर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियोंके साथ उन्हें लिवाने चले। तपोम्र्ति धुव उन्हें मार्गमे आते हुए मिले। राजाने हिथिनीसे उतरकर उनको गले लगा लिया। तदनन्तर बड़े उत्सव तथा समारोहके साथ हिथिनीपर चढ़ाकर उन्हें नगर-में लाया गया। अन्तमे राजाने धुवको राज्य सौंपकर ख़र्य वानप्रस्थ आश्रम प्रहण कर लिया।

प्रश्न- आर्न भक्तके क्या लक्षण हैं !

उत्तर—जो शारीरिक या मानसिक सन्ताप, विपत्ति, शत्रुभय, रोग, अपमान, चोर, डाक् और आततायियोंके अथवा हिंस जानवरोंके आक्रमण आदिसे घवराकर उनसे छूटनेके लिये पूर्ण विश्वासके साथ हृदयकी अडिग श्रद्धासे भगवान्का भजन करता है, वह आर्त भक्त है।

आर्त भक्तोंमें गजराज जरासन्थके बन्दी राजागण आदि बहुत-से माने जाते हैं; परन्तु सती द्रौपदीका नाम मुख्यतया लिया जाता है ।

द्रीपदी राजा द्रुपदक्षा पुत्री थीं; ये यज्ञवेदीमे उत्पन्न हुई थीं। इनके शरीरका रंग वड़ा ही सुन्दर स्थामवर्ण था, इसमें इन्हें 'कृष्णा' कहते थे । द्रीपदी अनन्त गुणवर्ता, बड़ी पित्रता, आदर्श गृहिणी और भगवान्की सन्नी मक्त थीं। द्रीपदी श्रीकृष्णको पूर्णबह्म सन्निदानन्द्रधन परमेश्वर समज्ञती थीं और भगवान् भी उनके सामने अपनी अन्तरङ्ग की को भी किपाकर नहीं रखते थे। जिस बुन्दावनके पित्रते गोपी-प्रेमकी दिव्य वातें गोप-रमणियोंके पित-पुत्रोतकको मास्त्रम नहीं थीं, उन की को भी द्रीपदीको पता था; इसीलिये चीर-हरणके समय द्रीपदीने भगवान्को भोपी-जन-प्रिय' कहकर पुकारा था।

जब दुष्ट दुःशामन दुर्योधनकी आञ्चामे एकतन्त्रा द्रौपदीको सभामे लाकर बल्पपूर्वक उनकी साई। खींचने लगा और किसीमें भी रक्षा पानेका कोई भी लक्षण न देख द्रौपदी-ने अपनेको सर्वथा असहाय समझकर अपने परम महायक, परम बन्धु परमात्मा श्रीकृष्णका स्मरण किया। उन्हें यह दढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान् अवश्य आवेंगे, मेरी कातर पुकार सुननेपर उनमें कभी नहीं रहा जायगा। द्रौपदीने भगवान्का स्मरण करके कहा—

गोविन्द द्वारिकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय । कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव ॥ हे नाथ हे रमानाथ वजनाथार्तिनाशन। कौरवार्णवमम्नां मामुद्धरस्य जनार्दन।। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वारमन् विश्वभावन। प्रपन्नां पाहिं गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम्।।

( महा० समा० ६७ )

ंहे गोविन्ड ! हे द्वारिकावानिन् ! हे श्रीकृष्ण ! हे गोपी-जनप्रिय ! हं केशव ! क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं ! हे नाथ ! हे उक्सीनाथ ! हे बजनाथ ! हे दुःखनाशन ! हे जनाईन ! कौरव-समुद्रमें डूबती हुई मुझको बचाओ । हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन् ! हे विश्वात्मन् ! हे विश्वभावन ! हे गोविन्द ! कौरबोंके हाथोंमें पड़ी हुई मुझ शरणागत दुःग्विनीकी रक्षा करो ।'

तब द्रीपटीकी एकार मुनते ही जगदीश्वर भगवान्का हृद्य द्वीमृत हो गया और वे—-

त्यक्त्वा राष्यामनं पद्भ्यां कृपाद्यः कृपयाभ्यगात् ।

'कृपाल भगवान् कृपापरवश हो शस्या छोड़कर पैदल ही दोड़ पड़े।' कौरवेंकी दानवी सभामें भगवान्का बला-वतार हो गया! दोपरीके एक बलमे दूसरा और दूसरेसे तीसरा—इस प्रकार भिन्न-भिन्न रंगोंके बल निकलने लगे। बल्बोंका बहाँ देर लग गया। ठीक समयपर प्रिय बन्धुने पहुँच-कर अपनी द्रीपरीकी लाज बचा ली। दु.शासन थककर जमीनपर बैट गया!

पश्च-जिज्ञास् भक्तके क्या उक्षण हैं !

उत्तर-धनः स्त्रीः, पुत्रः, गृह आदि वस्तुओंकी और रोग-सक्त अदिकी परवा न करके एकमात्र परमात्माको तस्त्रसे जाननेकी इन्छापे ही जो एकनिष्ठ होकर् भगवान्की भक्ति करता है ११५। २६), उसकत्यागकामी भक्तको जिज्ञासु कहते हैं।

जिज्ञासु मक्ताम परीक्षित् आदि अनेकोंके नाम हैं, परन्तु उद्भवजीका नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्रीमद्भागवतके एकादशस्कन्यने अध्याय सातमेतीसतक भगवान् श्रीकृष्णने उद्भवजीको वड़ा ही दिव्यज्ञानका उपदेश दिया है, जो उद्भव-गीताके नाममे प्रसिद्ध है।

प्रभ-ज्ञानी भक्तके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—जो परमात्माको प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टिमें एक परमात्मा ही रह गये हैं –परमात्माके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं और इस प्रकार परमात्माको प्राप्त कर लेने में जिनकी समस्त कामना हैं नि: शेपरूपमें समाप्त हैं। चुकी हैं; तथा ऐसी स्थितिमें जो सहज भावमें ही परमात्माका भजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं (१२।१३–१९)। नवें अध्यायके तेरहवें और चौदहवें छोकोंम तथा दशवें अध्यायके तीसरे और पंद्रहवें अध्यायके उनीसवें छोकों जिनका वर्णन है वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधकमक्त भी ज्ञानी मक्तोंके अन्तर्गत हैं।

ज्ञानियोंने शुकदेवजी, सनकादि, नारदर्जी और मीष्म नी आदि प्रसिद्ध है। बालक प्रह्लाद भी ज्ञानी मक्त माने जाते हैं, जिनको माताके गर्मम ही देविष नारद्जीके द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पुत्र थे। हिरण्यकशिपु भगवान्मे द्वेप रुवता था और ये भगवान्के भक्त थे। इससे हिरण्यकशिपुने इन्हें बहुत ही मताया, साँपामे डँसाया, हाथियोंमे कुचलवाया, मकानमे गिंग्वाया समुद्रमे फेंकवाया, आगमे डलवायाऔर गुरुओने उन्हें मारनेकी चेटा की; परन्तु भगवान् इन्हें बचाते गये। इनके लिये भगवान्ने श्रीनृतिहहेवको रूपमें प्रकट होकर हिरण्यकशिपुका वय किया। किसी मी भयमे न इरना तो प्रज्ञादको ज्ञानस्थिति का स्चित्व है ही; पर गुरुगुहमें इन्होंने बालकपनमे ही अपने सहपाठियोंको जो दिन्य उपदेश दिया है, उसमे भी इनका ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता है। भागवत और विष्णुपुराणमे इनकी सुन्दर कथा पढ़ना चाहिये।

प्रश्न—यहाँ •च' का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है ∕

उत्तर—'च'का प्रयोग करके भगवान्ने अर्थाथां, आर्त और जिज्ञासु मक्तोंकी अपेक्षा ज्ञानीकी विलक्षणता और श्रेष्ठता सूचित की है। सतरहर्वे, अठारहर्वे और उन्नीसर्वे छोकोंमें जो ज्ञानीकी महिमा कही गयी है, उसीका संकेत 'च'के द्वारा यहाँ सूत्ररूपने किया गया है।

प्रश्न—चार प्रकारके भक्तोंमें एककी अपेक्षा दूसरे उत्तम कौन हैं और क्यों हैं :

उत्तर--भगवानुपर दढ़ विश्वास करके, किसी मी प्रकार-से मगवानुका मजन करनेवाले सभी उत्तम हैं। इसीछिये मगवान्ने चारोंको ही इस श्लोकमें 'सुकृती' और अठारहर्वे क्षांकम 'उदार' कहा है। परन्तु यहाँके वर्गनके अनुसार अपेक्षाकृत तारतम्यमे देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि 'अर्थार्थी' की अपेक्षा 'आर्च' उत्तम हैं, 'आर्च' की अपेक्षा भीजज्ञास् अरेर भीजज्ञास् अपेक्षा भीजानी उत्तम हैं। क्योंकि 'अर्थार्थी' सामारिक मोगोंको सुवमे हेतु समझकर उनकी कामनामे भगवानुको भजते हैं; वे भगवानुके प्रमावको पूर्णतया नहीं जानते, इसीये मगवान्में उनका पूर्ण प्रेम नहीं होता और हमीसे वे भोगोंकी आकांक्षा करते हैं। आर्त्त भक्त सु वनीगके लिये तो मगवान् में कभी कुछ नहीं माँगते। इसमे यद्यपि यह सिद्ध है कि अर्थार्थीकी अपेक्षा उनका भगवानुमें अविक प्रेम है तथापि उनका प्रेम शरीर-सुख और मान-बड़ाई आदिन कुछ बँग हुआ अवस्य है; इसीमे वे घोर मंकर पड़ने-पर या अपमानित होनेपर उसमे बचनेके लिये भगवानको पकारते हैं। जिज्ञास भक्त न भोग-सुव चाहते हैं और न लौकिक विपत्तियांसे घवड़ाते हैं, वे केवल मगवानके तस्वको ही जानना चाहते हैं। इससे यह सिद्ध है कि सांसारिक भोगोंमें तो वे आसक्त नहीं है, परन्तु सुक्तिकी कामना उनमें मी बनी ही हुई है। अतर्व उनका प्रेम भी अर्थार्थी और ·आर्त्त की अपेक्षा विरुक्षण और अधिक होनेपर भी **·**जानी ' की अपेक्षा न्यून ही है। परन्तु 'समप्र भगवान्' के स्वरूपतत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी मक्त तो बिना किसी अपेक्षाके स्वामाविक ही भगवानुको निष्काम प्रममावसे नित्य-निरन्तर भजते हैं। अतएव वे सर्वोत्तम हैं।

प्रश्न-यहाँ अर्जुनको भगत्रान्ने 'भरतर्पभ' नाममे सम्बोधित किया है, इसम क्या हेतु है।

उत्तर- अर्जुनको 'भरतवंशियोंने श्रेष्ठ' कहकर भगवान् यह सूचित करते हैं कि तुम सुकृती हो; अतः तुम तो मेरा भजन कर ही रहे हो।

सम्बन्ध –चार प्रकारके भक्तोकी बात कड़कर अब उनमें ज्ञानी भक्तके प्रेमकी प्रशंसा और अन्यान्य भक्तोंकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठताका निरूपण करते हैं-—

#### तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । त्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम त्रियः ॥ १७ ॥

उनमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाला शानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्त्वसे जाननेवाले शानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह शानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥

प्रश्न-ज्ञानीके साथ जो 'नित्ययुक्तः' और 'एकमिक्तः' विशेषण दिये गये हैं, इनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर – संसार, शरीर और अपने-आपको सर्वथा भूल-कर जो अनन्यभावमे नित्य-निरन्तर केवल भगवान्मे ही स्थित है, उसे 'नित्ययुक्त' कहते हैं; और जो भगवान्मे ही हेतुरहित और अविरल प्रेम करता है, उसे 'एकमिक्ति' कहते हैं; भगवान्के तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी मक्तने ये दोनों वातें पूर्णस्वपसे होती है, इसल्लिये ये विशेषण दिये गये हैं।

प्रश्न-ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिनको भगवान्के यथार्थ तत्त्व और रहस्यकी सम्यक् उपलिध हो चुकी है, जिनको सर्वत्र स्वयं समय और सब कुछ भगवल्बरूप ही दी बता है, जिनकी दिएमें एक भगवान्के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं गया है, भगवान्-को ही एकमात्र परम थ्रेष्ठ और परम प्रियतम जान लेनेके कारण जिनके मन-बुद्धि मम्पूर्ण आसक्ति और आकांकाओ-से सर्वथा रहित होकर एकमात्र भगवान्में ही तल्लीन हो रहे हैं—इस प्रकार अनन्य प्रेममे जो भगवान्की भक्ति करते हैं, उनको भगवान् कितने प्रिय है यह कौन वतला सकता है ? जिन्होंने इस लोक और परलोकके अत्यन्त प्रिय, सुखप्रद तथा सांसारिक मनुष्योंकी दृष्टिसे दुर्लम-से-दुर्लम माने जाने-वाले भोगों और सुखोंकी समस्त अभिलापाओंका मगवान्के लिये त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टिमें भगवान्का कितना महत्त्व है और उनको भगवान् कितने प्यारे हैं—दूसरे किसीके द्वारा इसकी कत्यना भी नहीं की जा सकती। इसीलिये भगवान् कहते हैं कि उनके लिये मैं अत्यन्त प्रिय हूँ। और जिनको भगवान् अतिशय प्रिय हैं वे भगवान्को तो अतिशय प्रिय होंगे ही। क्योंकि प्रथम तो भगवान् खामांकिक ही खयं प्रमक्षरूप हैं—\* यहाँतक कि उन्हीं प्रमन्स समुद्रसे प्रमक्ती बूँद पाकर जगत्में सब लोग सुखी होते हैं। दूसरे, उनकी यह बोपणा है कि जो मुझको जैसे भजते हैं, उनको मैं वैसे ही भजता है। तब भगवान् उनसे अत्यन्त प्रेम करें, इसमें क्या आध्यर्य है। इस्पीलिये नगवान् कहते हैं कि वे मझे अत्यन्त प्रिय हैं।

इस श्लोकमें मगवान्के गुगा प्रमाव स्टम्य और तत्व-को मर्लामाँति जाननेवाल भगवत्याम प्रमा मक्तोंके प्रेमकी तथा उच्चकोटिके साधक अनन्य प्रेमी भक्तोंके प्रेमकी पराकाष्टा दिख्लाते इए उनकी प्रशंसा की गयी है ।

सम्बन्ध—भगवान्ने ज्ञानी भक्तको सबसे श्रेष्ठ और अत्यन्त प्रिय वनलाया। इसपर यह शंका हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं हैं ? इसपर भगवान् कहते हैं—

> उदाराः सर्व एवेतं ज्ञानी त्वात्मेव में मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेत्रानुत्तमां गतिम्॥ १८॥

ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षान् मेरा खरूप ही है—ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह महत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है ॥ १८॥

प्रश्न-ये सभी उदार हैं इस कथ नका क्या अभिप्राय है ? बानीके लिये तो कोई बात ही नहीं है; अर्थायाँ, आर्त और उत्तर-यहाँ जिन चार प्रकारके भक्तोंका प्रसंग है, उनमें जिज्ञासु भक्त भी सर्वथा एकतिष्ठ हैं, उनका भगवान्में दढ

 <sup>(</sup>रमो व सः । रमध्मोवायं लञ्जानन्दी भवति । (तैत्तिरीयोपनिपद् २ । ७ ) (वह स्म ही है) यह पुरुष इस समको पाकर ही आनन्दवाला होता है ।

और परम विश्वास है। वे इस बातका भलीभाँति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, परम दयालु हैं और परम सुहृद हैं; हमारी आशा और आकांक्षाओंकी पूर्ति एकमात्र उन्हीं से हो सकती है । एसा मान और जानकर, वे अन्य सब प्रकारके आश्रयांका त्याग करके अपने जीवनको भगवानुके ही भजन-स्मरण, पूजन और सेवा आदिमें लगाये रखते हैं। उनकी एक भी चेटा ऐसी नहीं होती, जो भगवान्के विश्वासमें जरा भी ब्रुटि लानेवाली हो। उनकी कामनाएँ सर्वथा समाप्त नहीं हो गयी हैं, परन्तु वे उनकी पूर्ति कराना चाहते है एकमात्र मगवान्ये हां! जैये कोई पतित्रता स्त्रा अपने लिये कुछ चाहती तो है, परन्तु चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पतिये ही; न वह दम्रेकी ओर ताकती है, न विश्वाम करती है और न जानती ही है। इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र मगत्रान्पर ही भरोसा रखते हैं। इसीलिये भगवान कहते हैं कि भ्वे मुनी उदार (श्रेष्ठ ) हैं। इसीलिये तेईसुबें क्षोकमें भगवानूने कहा है अभेरे भक्त चाहे जैसे भी मझे भजते हों, अन्तने वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।' नवम अध्यायम मी मगवानुकी माक्तका ऐसा ही फल बतलाया गया है। ९ । २५ ।।

प्रश्न—यहाँ 'तु' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-चारों ही प्रकारके भक्त उत्तम और भगवान्-को प्रिय हैं। परन्तु इनमें पहले तीनोंकी अपेक्षा ज्ञानीमें जो क्लिक्षणता है, उमको व्यक्त करनेके लिये ही 'तु'का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-ज्ञानी तो मेरा ख़रूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है ---इम कथनका क्या अभिन्नाय है !

उत्तर-यहाँ भगवान् यह दिख्ला रहे हैं कि ज्ञानी भक्तन और मुझमें कुछ भी अन्तर नहीं है। भक्त हैं भी मैं हूँ, और मै हूँ मो भक्त है।

प्रश्त-'युक्तात्मा' शब्दका क्या अर्थ है और उसका अति उत्तम गतिख़ब्दा भगवान्में अर्च्छा प्रकार स्थित होन। क्या है ?

उत्तर - जिनकं मन-बुद्धि भर्छाभौति भगवान्में तन्मय हो गये हैं, उन्हें 'युक्तात्मा' कहते हैं । और ऐसे पुरुषका एकमात्र भगवान्को ही सर्वोत्तम और परम गति समझकर नित्प-निरन्तर उनमें एकीभावमे अचल स्थित हो जाना अर्थात् उनको प्राप्त हो जाना ही अति उत्तम गांतल्बरूप भगवान्ने अच्छी तरह स्थित होना है।

सम्बन्ध-अव उस जानी भक्तकी दर्छमता बतलानेके लिये भणवान कहते हैं -

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा मुदुर्लभः॥१९॥

बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तस्वज्ञानको प्राप्त पुरुष, सब कुछ बासुदेव ही है—इस प्रकार मुझको भजता है, वह महान्मा अन्यन्त दुर्रुभ है ॥ १९ ॥

प्रश्न-यहाँ भ्वहूनां जन्मनामन्ते भा क्या अभिप्राय है ? उत्तर-जिस जन्ममे मनुष्य भगवान्का हाना भक्त बन जाता है, वहीं उसके बहुत-से जन्मोके अन्तका जन्म है । क्योंकि भगवान्को इस प्रकार तत्त्वसे जान लेनेके पश्चात् उसका पुनः जन्म नहीं होताः वहीं उसका अन्तिम जन्म होता है ।

प्रश्न-यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि बहुत जन्मीतक सकामभावमे भगवान्की भक्ति करते-करते उसके वा र मनुष्य भगवान्का ऐकान्तिक ज्ञानी भक्त होता है, तो क्या हानि है / उत्तर- ऐसा मान लेनेसे मगवानके अर्थार्था, आर्त्त और जिज्ञासु भक्तोके बहुत-से उस्म अनिवार्य हो जाते हैं। परन्तु मगवानने स्थान-स्थानपर अपने सभी प्रकारके भक्तोंको अपनी प्राप्तिका होना बताराया है। ७। २३; ९, १२५) और वहाँ कहाँ भा बहुत जन्मोंकी दार्त नहीं डाठी है। अवस्य ही श्रद्धा और प्रेमकी कमीसे शिथिल साधन होनेपर अनेक जन्म भी हो सकते हैं, परन्तु यि श्रद्धा और प्रेमकी मात्रा बढ़ी हुई हो और साधनमें तीव्रता हो तो एक ही जन्ममें सगवत्वाप्ति हो सकती है। इसमें कालका नियम नहीं है। प्रश्न—यहाँ 'ज्ञानवान्' शब्दका प्रयोग किसके लिये . हुआ है !

उत्तर--मगवान्ने इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमे विज्ञान-सिंहत जिस ज्ञानके जाननेकी प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी मक्तने उस विज्ञानसिंहत ज्ञानको प्राप्त कर लिया है तथा तीमरे श्लोकमे जिसके लिये कहा है कि कोई एक ही मुझे तस्त्रसे जानता है, उसीके लिये यहाँ 'ज्ञानवान्' शब्दका प्रयोग हुआ है । इसीलिये अठारहवें श्लोकमे मगवान्ने उसको अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-सब कुछ बासुदेव ही है-इम प्रकार भगवान्-का भजन करना क्या है :

उत्तर सम्पूर्ण जगत् भगनान् वासुदेवका ही खरूप है, वासुदेवके सिवा और कुछ है ही नहीं, इस तत्त्वका प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसीमे नित्य स्थित रहना—यही सब कुछ वासुदेव हैं, इस प्रकारमे भगवानुका भजन करना है।

प्रश्न–वह महात्मा अत्यन्त दुर्छम है—इस कथनका क्या अभिप्राय है ∴ उत्तर-इसका यह अभिप्राय है कि जगंत्में प्रयम तो छोगोंकी भजनकी ओर रुचि ही नहीं होती, हजारोंमें किसीकी कुछ होती है तो बह अपने खभावके वरा शिथिल-प्रयत होकर भजन छोड़ बैठता है। कोई यदि कुछ विशेष प्रयत करता भी है तो वह श्रद्धा-भक्तिकी कमीके कारण कामनाओंके प्रवाहमें उसको बहाता रहता है, इस कारण वह भी भगवान्को तस्त्रये जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध है कि जगत्में भगवान्को तस्त्रये जाननेवाले महापुरुष कोई विरले ही होते हैं। अतण्य यही समझना चाहिये कि इस प्रकारके महारमा अत्यन्त ही दुर्लभ हैं।

ऐसे महात्मा यदि किनीको प्राप्त हो जायँ तो उसका बहुत वड़ा मौनाय समझना चाहिये । देवर्षि नारदजीन कहा है—

> •महत्मङ्गस्तु दुर्लमोऽगम्योऽमोघश्च ।' ( ५किस्व ३९ )

भहापुरुषोका यंग दुर्छन अगम्य और अमीघ है।

सम्बन्ध—पंद्रहवें श्लोकमें आयुरी प्रकृतिके दुष्कृती लोगोंके भगवानको न भजनेकी और मोलहवेंसे उन्नीसमेंतक मुकृती पुरुषोंक द्वारा भगवान्का भजनेको यात कही गयो । अब भगवान् उनकी बात कहते हैं जो मुकृती होनेपर भी कामनाके वज्ञ अपनो-अपनी प्रकृतिके अनुसार अन्यान्य देशनाओंको उपापना करते हैं --

### कामैस्तंस्तंहतज्ञानाः

#### प्रपद्यन्तु इन्यदेवताः ।

#### तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥

उन-उन भागोंकी कामनाहारा जिनका झान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभावसे प्रेरित होकर उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवनाओंको भजते हैं अर्थात् पूजते हैं ॥ २० ॥

प्रश्न -यहाँ 'उन' शब्दका दो बार प्रयोग करनेका क्या अभिग्राय है ! और कामनाद्वारा ज्ञानका हरा जाना क्या है !

उत्तर— उन' शब्दका दो बार प्रयोग करके यही दि बलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक-सी नहीं होती। उन भीगकामनाओं के मोहरी मनुष्यमें यह विवेक नहीं रहता कि भी कौन हैं भरा क्या कर्तत्य है. ईश्वर और जीवका क्या सम्बन्ध है, मनुष्य जनमंकी प्राप्ति किर्माल्ये हुई है, अन्य शरीरोंने इसमें क्या विशेषता है और भोगोमें न भूलकर भजन करनेने ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेकािका विमाहित हो जाना हं।कामनाके द्वारा ज्ञानका हरा जाना है।

प्रश्न-पंद्रहवे स्टोको जिनको भाषयापहृतज्ञानाः' कहा गया है, उनमे और यहाँ जिनको भी: तै: कामै: हृतजानाः' कहा है, उनमे क्या भेट है :

उत्तर-पंद्रहवे स्टोकमे जिनका वर्णन है, उनको मगवान्-ने पापात्मा, मढ़ नगधम और आसुर खमाववाले वतलाया है; वे आसुरी प्रकृतियाले होनेके कारण तमः प्रधान हैं और नरकके मार्गा है (१६ |१६,१९) तथा यहाँ मिन्न-मिन्न कामनाओंसे जिनका ज्ञान हरा गया बतलाया है, वे देवताओं- की पूजा करनेवाले भक्त श्रद्धालु एवं देवलोकके भागी (७। २३,९।२५)' रजोमिश्रित मास्विक माने गये हैं; अतः दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर है।

प्रश्न-'अपना खमाव' किसका वाचक है और 'उससे प्रेरित होना'क्या है ?

उत्तर—जन्म-जन्मान्तरमें किये हुण कमें में संस्कारोंका सञ्चय होता है और उस मंस्कारममृहमें जो प्रकृति बनती है उसे 'खभाव'कहा जाता है। खभाव प्रत्येक जीवका मिन्न होता है। उस खभावके अनुसार जो अन्तः करणमें मिन्न-मिन्न देवताओंका पूजन करनेकी मिन्न-मिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसीको 'उसमें प्रेरितहोना' कहते हैं।

प्रश्न-उस्-उस् नियमको धारण करके अन्य देवताओं-का भजन क्या है ! वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओंको भगवान्से भिन्न समझकर जिस देवताकी,जिस उद्देश्यमे की जानेवाळी उपासनामें जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदिके जो-जो भिन्न-भिन्न नियम हैं, उन-उन नियमोंको धारण करके बड़ी सावधानीके साथ उनका मळीमाँति पाळन करते हुए उन देवताओंकी आराधना करना ही उस-उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजना है। कामना और इट-देवकी भिन्नताके अनुसार पूजादिके नियमोंमें भेद होता है, इसीळिये 'उस' शब्दका प्रयोग दो बार किया गया है।

साथ ही एक बात और भी है— भगवान्से अलग मान-कर उनकी पूजा करनेसे ही वह अन्य देवताकी पूजा होती है। यदि देवताओंको भगवान्का ही ख़रूप समझकर, भगवान्की आज्ञानुसार निष्कामभावसे या भगवलीत्यर्थ उनकी पूजा की जाय तो वह अन्य देवताओंकी न होकर भगवान्की ही पूजा

उत्तर -मूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, इन्द्रः मरुत्, यमराज और हो जाती है और उसका फल भी भगवत्प्राप्ति ही होता है। सम्बन्ध---अय दी श्लोकोमें देवीयामकोंको उनकी उपासनाका कैसे और क्या फल मिलता है, इसका वर्णन करते हैं --

## या या यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धास्यहम् ॥ २१ ॥

जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके सक्रपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी श्रद्धाको में उसी देवताके प्रति स्थिर करता हूँ ॥ २१॥

प्रश्न - 'मक्तः' पदके साथ 'यः 'का और 'तनुम्'के साथ 'याम्'का दुबारा प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-भ्या का दो बार प्रयोग करके मक्तोंकी और धाम् का दो बार प्रयोग करके देवताओंका अनेकता दिख्लायी है। अभिप्राय यह है कि सकाम नक्त मी बहुत प्रकारके होते हैं और उनकी अपनी-अपनी कामना और प्रकृतिके भेदमे उनके इट देवता भी पृथक्-पृथक् ही होते हैं।

प्रश्न-देवताके स्वरूपको श्रद्वामे पूजना चाहता है---इसका क्या भाव है !

उत्तर—देवनाओकी सत्तान, उनके प्रभाव और गुर्गोमें तथा पूजन-प्रकार और उसके फलने पूरा विश्वास करके श्रद्धा- पूर्वक जिस देवताकी जैसी मूर्तिका विचान हो, उसकी वैसे ही धानु, काष्ठ मिट्टी, पापाण आदिकी मूर्ति या चित्रपटकी विविधूर्वक स्थापना करके अथवा मनके द्वारा मानसिक मूर्तिका निर्माण करक जिस मन्त्रकः जितनी संख्याके जपपूर्वक जिन सामिश्रयों में जैसी पूजाका विचान हो, उसी मन्त्रकी उतनी ही सख्या जपकर उन्हीं सामिश्रयों में उसी विचानमें पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्निम आहुति देकर यज्ञादि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं पूजन करना और इन सबको यथा-विचि नमस्कारादि करना—यही देवताओं के खरूपको श्रद्धासे पूजना' है।

प्रश्न-'ताम्' इस पदका 'श्रद्धाम्'के साथ सम्बन्ध न

करके उसे 'तनुम्' ( देवताके खरूप ) का वोधक क्यों माना गया ?

उत्तर-पूर्वार्धमें जिन थां याम् १ पदोंका ध्तनुम् १ (देवता-के खरूप) से सम्बन्ध है उन्हींके साथ एकान्वय करनेके लिये ध्ताम् को भी ध्तनुम् का ही बोधक मानना उचित जान पड़ता है। श्रद्धांके साथ उसका सम्बन्ध माननेपर भी भावमें कोई अन्तर नहीं आता, क्योंकि वैसा माननेसे भी उस श्रद्धाको देवताविषयक मानना पड़ेगा।

प्रश्न-यहाँ 'एव' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'र्व'का प्रयोग करके भगवान् यह बात दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवताका पूजन करना चाहता है उसकी श्रद्धाकों में उसी इप्ट देवताके प्रति स्थिर कर देता हूँ।

## स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते।

#### लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥

वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका पृजन करता है और उस देवतासे मेरेद्वारा ही विघान किये हुए उन इञ्छित भोगोंको निःसन्दह प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

प्रश्न—इस स्रोकिन भगवान्के कथनका क्या अभिप्राय है है उत्तर—यहाँ भगवान् यह भाव दिन्वलाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धामे युक्त होकर वह यथाविधि उस देवताका यूजन करता है, तब उस उपासनाके फलस्यस्य उक्त देवताके द्वाग उसे वही इन्छित भोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहलेमे ही निर्धारित होते हैं। मेरे विधानसे आधिक या कम भोग प्रदान करनेकी सामर्थ्य देवताओं नहीं है। अभिप्राय यह है कि देवताओंकी कुछ वैभी ही स्थिति समझनी चाहिये जो किसी बड़े गज्यमे कान्तके अनुसार कार्य करने-वाले विभिन्न विभागोंके सरकारी अफसरीकी होती है। वे

प्रश्न—इस स्ठोकपे भगवान्के कथनका क्या अभिप्राय है ? किसीको उसके कार्यके यदलेने कुछ देना चाहते हैं तो उतना उत्तर—यहाँ भगवान् यह भाव दिख्याते है कि मेर्रा ही दे सकते है जितना कानूनके अनुसार उसके कार्यके लिये पेत की हुई उस श्रद्धाये युक्त होकर वह यथाविधि उस उसकी मिल्नेका विधान है और जितना देनेका उन्हें गका पूजन करता है, तब उस उपायनाके फल्ल्यक्य अधिकार है।

> प्रभ-इस श्लोकमे शहतान् 'पदको कामान् 'का विशेषण मानकर यदि यह अर्थ किया जाय कि वे शहतकर' भोगेंको देते हैं तो क्या हानि है !

उत्तर-ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता. क्योंकि काम' शब्दवाच्य भोगपदार्थ किसीके लिये यथार्थने दितकर होते ही नहीं।

सम्बन्ध — अत्र उपर्युक्त अन्य देवताओको उपासनाके फलको विनाक्षी वत्तलाकर भगवदुपासनाके फलकी महत्ताका प्रतिपादन करते हैं---

## अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ २३॥

परन्तु उन अरुप बुडियालांका यह फल नारायान् है तथा ये देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेर भक्त चाह जैसे ही भजें, अन्तमें व मुझके। ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

प्रश्न-पंद्रह्वें स्ट्रोकमें जिनको मृद्र बतलाया गया है। उनने और इन देवताओंकी उपासना करनेवाले 'अल्यवृद्धि' मनुष्योंमें क्या अन्तर है / और इन्हें 'अल्यवृद्धि' कहनेका क्या अमिप्राय है /

उत्तर—पंद्रहवे श्लोकमें भगवान्की भक्ति न करके पापाचरणकरनेवाले नरावमीको आसुर खभावसे युक्त और मूद्र बतलाया गया है। यहाँ ये पापाचरणसे रहित और शास्त्र- विधि वे देवताओं की उपासना करनेवाले होनेके कारण उन त्योगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं और आसुर भावको प्राप्त तथा सर्वथा मृद भी नहीं हैं; परन्तु कामनाओं के वशमें हो कर अन्य देवताओं को भगवान् मे पृथक् मानकर भोगवस्तुओं के लिये उनकी उपासना करते हैं, इसलिये भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणीं के और 'अल्प बुद्धि' तो हैं ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प न होती तो ये इस बातको अवस्य समझते कि सब देवताओं के रूपमें भगवान् ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान् ही सबके एकमात्र परम अधीश्वर हैं (५।२९;९।२४)। इस बुद्धिकी अन्पता- के कारण ही इतने महान् परिश्रममे किये जानेवाले यज्ञादि विशाल कमीं का इन्हें बहुत ही क्षुद्ध और विनाशी फल मिलता है। यदि ये बुद्धिमान् होते तो भगवान् के प्रभावको समझकर भगवान् की उपासनाके लिये ही इतना परिश्रम करते, अथवा समस्त देवताओं को भगवान् में अभिन्न समझकर भगवर्शीति- के लिये उनकी उपासना करते तो, इतने ही परिश्रममे, ये उस महान् और दुर्लम फलको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते। यही भाव दिखलानेक लिये इन्हें अन्यवृद्धि कहा गया है।

पश्च—देवताओंको प्राप्त होना क्या है ? क्या देवताओंका पूजन करनेवाल सभी भक्त उनको प्राप्त होते है ? और देवीपासनाके फलको अन्तवत क्यों बतलाया गया है ?

उत्तर—ितन देवताओं की उपासना की जाती है, उन देवताओं के खेकरे पहुँचकर देवताओं के सामीष्य, साम्रूप्य तथा वहाँ के भोगों को पाले ना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासनाका बड़े-से-बड़ा फल यही है, परन्त सभी देवो-पासकों यह फल भी नहीं मिलता। बहुत-से छोग तो—जो स्त्री, पुत्र, धन और मान-प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और धणिक भोगों के लिये उग्रासना करते हैं—अपनी-अपनी कामनाक अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। कुछ, जो देवतान विशेष श्रद्धा बढ़ जानेसे भोगों की अपेक्षा देवतान अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरणकालने जिन्हों उन देवताओं का स्मृति होती है, वे देवलोक्ष जाते है। परन्तु यह स्थाल रखना चाहिये कि वे देवता, उनके द्वारा मिलनेवाले भीग तथा उनके लोक सभी विनाशशील हैं। इसीलिये उस फलको 'अन्तवत्' कहा गया है।

प्रश्न-मगवान्को प्राप्त होना क्या है, भगवान्के आर्तादि सभी मक्त मगवान्को के ने प्राप्त हो जाते हैं, एवं इस वाक्यमे 'अपि' के प्रयोगमें क्या भाव दिख्लाया गया है !

उत्तर-भगवान्के निल्य दिव्य परमधाममें निरन्तर

भगवानुके समीप निवास करना अथवा अभेदभावसे भगवान्में एकत्वको प्राप्त हो जाना, दोनोंहीका नाम भगवद्याप्ति' है। भगवान्के ज्ञानी भक्तोंकी दृष्टिमें तो सम्पूर्ण जगत् भगवानका ही न्वस्त्य है, अतः उनको तो भगवान् नित्य प्राप्त हैं ही; उनके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है। जिज्ञास भक्त मगवान्को तत्त्वमे जानना चाहते हैं, अतः उन्हें भी भगवान्का तत्त्वज्ञान होते ही भगवत्प्राप्ति हो जाती है । रहे अर्थार्थी और आर्त, सो वे भी भगवानुकी दयामें मगवान्कों ही प्राप्त हो जाते हैं। मगवान् परम दयाछ और परम सुहदु हैं। वे जिस वातमें भक्तका कन्याण होता है जिस प्रकार वह शीघ उनके समीप पहुँचता है, वहीं <mark>काम</mark> करते हैं। जिस कामनाकी पूर्तिसे या जिस संकटके निवारण-से भक्तका अनिए होता हो, मोहबरा भक्तके याचना करनेपर भी भगवान् उस कामनाकी पूर्ति अथवा संकटका निवारण नहीं करते; और जिसकी पूर्तिसे उनमें भक्तका विश्वास और प्रेम बढ़ता है उसीका पूर्ति करते हैं। अतएव भगवान्के मक्त कामनाकी पूर्तिके साथ-साथ आगे चलकर भगवान्को मी प्राप्त कर छेते हैं। इसी भावमे इस स्रोकमें अपि का प्रयोग किया गया है।

मगवान्का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य में मिक्के द्वारा मगवान् सम्बन्ध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो मगवान् उसे नहीं तोड़ने देते । मगवान्की मिक्की यही महिमा है कि वह मक्तको उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके, अथवा उस वस्तु-से पिणाममें हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी, नष्ट नहीं होती । वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे मगवान्की और खीच ले जाती है । एक बार किसी भी कारण में मिली हुई मिक्त अनेक जन्म बीतने-पर भी तबतक उसका पिण्ड नहीं छोड़ती, जबतक कि उसे भगवान्की प्राप्ति नहीं करा देती । और भगवान्की प्राप्ति होनेके पश्चात् तो मिक्तिके छुड़नेका प्रभावीं नहीं रहता; फिर तो मिक्ते, मक्त और भगवान्की एकता ही हो जाती है ।

सम्बन्ध—जब भगवान् इतने प्रेमी और दयासागर हैं कि जिस-किमी प्रकारसे भी भजनेवालेको अपने स्वरूपकी प्राप्ति करा ही देते हैं तो किर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

## अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्॥२४॥

बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको न जानते हुए मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ सिंचदानन्द्धन परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर न्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं ॥ २४ ॥

प्रश्न-यहाँ 'अबुद्धयः' पद कैसे मनुष्योंका वाचक है और भगवान्के 'अनुत्तम अविनाशी परमभावको न जानना' क्या है !

उत्तर-भगवानुके गुण, प्रभाव, नाम, खरूप और लीला आदिमें जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहावृत और विषयविमोहित बुद्धि तर्क जालोंमे समाच्छल है,वे मनुष्य 'बद्धिहीन' हैं । उन्हींके लिये 'अबुद्धयः' का प्रयोग किया गया है, ऐसे लोगोंकी बुद्धिमें यह बात आती ही नहीं कि समस्त जगत भगवानुकी ही द्विविध प्रकृतियोंका विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियोंके परमाधार होनेसे भगवान ही सबसे उत्तम हैं, उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिन्य और अक्तथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्त्व तथा अप्रतिमगुण मन एवं वाणीके द्वारा यथार्थरूपन समझे और कहे नहीं जा सकते । अपनी अनन्त द्या इता और गर्णागतवसम्हताके कारण जगतके प्राणियोंको अपनी हारणागतिका सहारा देने-के लिये ही भगवान् अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्यके महित ही नाना खरूपोंमें प्रकट होते हैं और अपनी अलोकिक लीलाओं में जगत्के प्राणियोंको परमानन्द्रके महान् प्रशान्त महासागरमे निमग्न कर देते हैं। भगवानुका यही नित्य,अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही 'उनके अनुत्तम अविनाशी परमनावको नहीं समझना है।

प्रश्न-मुझे अञ्यक्तपे व्यक्त हुआ मानते हैं इस वाक्यका क्या अभिप्राय है '

उत्तर—भगवान्के निर्मुण-सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिन्य हैं। वे अपने अचिन्त्य और अलौकिक दिन्य खरूप, खभाव,प्रभाव और गुणोंको लिये हुए ही मनुष्य आदि रूपों-में अवतार धारण करते हैं। मनुष्यादिकं रूपमे उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अन्तर्धान हो जाना ही परम- धामगमन है। अन्य प्राणियोंकी माँति शरीर-संयोग-वियोग-रूप जन्म-मरण उनके नहीं होते। इस रहस्यको न समझने-के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्ममे पहले अन्यक्त थे अर्थात् उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्मलेकरत्यक हुए हैं;इसीप्रकारयह श्रीकृष्णभी जन्म-मे पहले नहीं था। अब बसुदेवके घरमे जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्योंन और इसमें अन्तर ही क्या है? अर्यात् कोई भेद नहीं है। यह भाव दिग्वानेके लिये ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अभ्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं।

प्रश्न-यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि 'बुद्धिहीन' मनुष्य मुझ अन्यक्तको अर्थात् निर्गुण निराकार परमेश्वरको संगुण माकार मनुष्यम्हपमे प्रकट होनेवाला मानते हैं तो क्या हानि हैं

उत्तर—यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जँचता,क्योंकि भगवान्के निर्मुण-समुण, निराकार-साकार सभी म्बरूप शास्त्रसम्मत है। म्बयं भगवान्ने कहा है कि भें अजन्मा अविनाशीपरमेश्वर ही अपनी प्रकृतिकोम्बीकारकरके साधुओं-के परित्राण, दुष्टोंके विनाश और धर्मसंस्थापनादिके लिये समय समयपर प्रकट होता हैं '(४१६-७-८)। अतः उनको बुद्धिहीन माननेपर भगवान्के इस कथनसे विरोध आता है और अवतारबादका खण्डन होता है, जो गीताको किसी प्रकार भी मान्य नहीं है।

प्रश्न-यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाय कि 'बुद्धिहान मनुष्य' मुझ 'व्यक्तिमापन्नम्' अर्थात् मनुष्यरूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हुर् सगुण साकार परमेश्वरको अव्यक्त अर्थात् निर्गुण-निराकार समझते हैं, तो क्या हानि हैं ?

उत्तर-यह अर्थ भी नहीं जैंचता है; क्योंकि जो परमेश्वर सगुण-साकाररूपमें प्रकट है वे निर्गुण-निराकार भी हैं। इसी- लिये इस यथार्थ तस्त्रको समझनेवाला पुरुष बुद्धिद्दीन कैसे (निराकार)-खरूपसे यह समस्त जगत्व्याप्त है (९।४)। माना जा सकता है ? भगवान्ने खयं कहा है कि मुझ अन्यक्त अतएव जो अर्थ किया गया है, वही ठीक माख्स होता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार मनुष्यके रूपमें प्रकट सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं \* इसपर कहते हैं ---

## नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम्॥ २५॥

अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसिलये यह अक्षानी जनसमुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अर्थात् मुझको जन्मने-मरनेवाला समझता है ॥ २५ ॥

प्रश्न-भ्योगमायाः शब्द किसका वाचक है ! और भगवानुका उससे समावृत्त होना क्या है !

उत्तर—चौथे अध्यायके छठे श्लोकमे भगवान्ने जिसको 'आत्ममाया' कहा है, जिस योगशक्तिमे भगवान् दिव्य गुणों- के सहित स्वयं मनुष्यादि रूपोंमे प्रकट होते हुए भी लोकदिट- में जन्म धारण करनेवाले साधारण मनुष्य-में ही प्रतीत होते हैं, उसी मायाशक्तिका नाम 'योगमाया' है। भगवान् जब मनुष्यादिरूपमें अवतीण होते हैं तब जैमे बहुरूपिया किसी दूसरे म्बाँगमें लोगोंके सामने आताहै उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है वैमे ही अपनी उस योगमायाको चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमेछिपे रहते हैं:यही उनका योगमायान्मे आवृत होना है।

प्रश्न-भी सबके प्रत्यक्ष नहीं होता' इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इसमे यह भाव दिग्वराया गया है कि भगवान् अपनी योगमायाने छिपे रहते हैं, साधारण मनुष्योंकी दृष्टि उस मायाके परदेने पार नहीं हो सकती। इस कारण अधि-कांश मनुष्य उनको अपने-जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। अतएव भगवान् सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान्कें प्रमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण, प्रभाव, खरूप और छीछा-में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान् अपना परिचय देना चाहते हैं केवल उन्होंको वे प्रत्यक्ष होते हैं।

प्रश्न—जीवका तो मायासे आवृत होना ठीक है, परन्तु भगवान्का मायासे आवृत होना कैसे माना जा सकता है ! उत्तर—जैसे सूर्यका बादलोंसे दक जाना कहा जाता है; परन्तु वास्तवमें सूर्य नहीं ढक जाता, लोगोंकी दृष्टिपर ही बादलोंका आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तवमें ढक जाता तो उसका ब्रञ्जाण्डमें कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही भगवान् वस्तुत: मायामें आवृत नहीं होते, यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्तको उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते! केवल म्होंके लिये ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता! यथार्थमें सूर्यका उदाहरण भी भगवान्के साथ नहीं घटता, क्योंकि अनन्तके साथ किसी भी सान्तकी तुलना हो ही नहीं सकती। लोगोंको समझानेके लिये ही ऐसा कहा जाता है।

प्रश्न-यहाँ 'अयम्' और 'मृटः' विशेषणोंके सहित जो 'लोकः' पर आया है, यह किसका वाचक है? यह पंद्रहवें श्लोकमें जिन आसुरी प्रकृतिवाले मृद्रोंका वर्णन है, उनका वाचक है या वीसवें श्लोकमें जिनके झानको कामनाके द्वारा हुग्ण किया हुआ बतलाया गया है, उन अन्य देवताओंके उपासकोंका !

उत्तर-यहाँ अयम्' विशेषण होनसे यह प्रतीत होता है कि 'लोकः' पदका प्रयोग केवल भगवान्के भक्तोंको छोड़कर होष पार्पा, पुण्यात्मा -सभी श्रेणीके साधारण अज्ञानी मनुष्य-स∃दायके लिये किया गया है। किसी एक श्रेणीविशेषके अभिप्रायसे नहीं।

प्रश्न-- अज्ञानी जन-समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेमके अभावके कारण भगवान्के गुण,प्रभाव, खरूप, लीला, रहस्य और महिमाको न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रममें पड़े रहते हैं कि येश्रीकृष्णभी हमारे ही-जैसेमनुष्य नहीं समझ पाते कि ये जन्म-मृत्युसे अतीत नित्य, सत्य हैं तथा हमारी ही भाँति जन्मते और मरते हैं। वे इस बातको विज्ञानानन्दघन साक्षात् परमेश्वर हैं।

सम्बन्ध-भगवान्ने अपनेको योगमायासे आयुत बतलाया । इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे परदेके अंदर रहनेवालेको बाहरवाले नहीं देख सकते और वह बाहरवालोंको नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान्को नहीं जानते तो भगवान् भी लोगोंको नहीं जानते होंग इसलिये, और साथ ही यह दिखलानेके लिये कि, योगमाया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्तिविशेष है, वह मेरे लिये दिव्य ज्ञानको आयुत नहीं कर सकती, भगवान् कहते हैं—

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भृतानि मां तु वेद न कश्चन॥ २६॥

हे अर्जुन ! पूर्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब भृतोंको मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता ॥ २६ ॥

प्रश्न- यहाँ 'भृतानि'पद किसका वाचक हैं ? तथा पूर्वमें व्यतीत हुए, वर्तमानमे स्थित और आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता हूँ ' इस कथनका क्या अभिग्राय है ?

उत्तर—देवता, मनुष्य, पशु और कीट-पतङ्गिति जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सबका बाचक 'म्तानि' पर है। भगवान् कहते हैं कि वे सब अबसे पूर्व अनन्त कञ्प-कल्पान्तरोंने कब किन-किन योनियोंने किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उन्होंने क्या-क्या किया था, तथा वर्तमान कल्पने कौन, कहाँ, किस योनिने किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं, और भविष्य कल्पोंने कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातोकों में जागता हैं।

यह कथन भी लोकरिट ही हैं; क्योंकि भगवान्के लिये भूत,भविष्य और वर्तमानकालका भेद नहीं है। उनके अवण्ड ज्ञानखरूपमें सभी कुछ सदा-सर्वदा प्रत्यक्ष है। उनके लिये सभी कुछ सदा वर्तमान है। उस्तृतः समस्त कालोंके आश्रय महाकाल वे ही हैं, इसलिये उनसे कुछ भी छिपा नहीं है।

प्रश्न-यहाँ 'तु' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जीवोंसे भगवान्की अन्यन्त विशेषता दिग्यळाने-के लिये 'तु' का प्रयोग किया गया है। प्रश्न-'कश्चन'पद किसका वाचक हैं और अर्थमें उसके साथ 'श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष' यह विशेषण जोड़नेका क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर- इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमे भगवान् कह चुके हैं 'कोई एक मुझे तत्त्वसे जानता है' और इसी अध्यायके तीसवें श्लोकमे भी कहा है---'अधिभूत, अधिदेव और अध्यायके चौवनवें श्लोकमे भी मगवान्ने कहा है---'अन्य मिक्तके द्वाग मनुष्य मुझको तत्त्वसे जान सकता है, मुझे देख सकता है और मुझे प्रवेश भी मगवान्ने कहा है ---'अनन्य मिक्तके द्वाग मनुष्य मुझको तत्त्वसे जान सकता है। 'इसिटिये यहाँ यह समझना चाहिये कि भगवान्को मक्तोंके अतिरिक्त जो साथारण मृद मनुष्य है, उनमें भगवान्को कोई भी नहीं जान पाता। 'कश्चन' पद ऐसे ही मनुष्योंको छह्य करना है और इसी भावको स्पष्ट करनेके छिये अर्थमे 'श्रद्धा-मिक्तरित पुरुष' विशेषण लगाया गया है। अगले श्लोकमें रागदित पुरुष' विशेषण लगाया गया है। अगले श्लोकमें रागदित पुरुष' विशेषण लगाया गया है। अगले श्लोकमें रागदित पुरुष' विशेषण ही के जाननेका कारण बतलाया है, इसमें भी यही सिद्ध है कि राग-द्वेपरहित मक्तगण भगवान्को जान सकते है।

सम्बन्ध-श्रद्धा-भक्तिरहित मृढ मनुष्योंमेसे कोई भी भगवान्को नहीं जानता इसमें क्या कारण है ? यही बतलानेके लिये भगवान् कहते हैं —

> इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥२७॥

#### हे भरतवंशी अर्जुन ! संसारमें इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुख-दुःखादि द्वन्द्वरूप मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अञ्चनाको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २७ ॥

प्रश्न--'इच्छा-द्वेष' शब्द किसके वाचक हैं और उनसे उत्पन्न होनेवाला दुन्द्वरूप मोह क्या है !

उत्तर-जिनको भगवान्ने मनुष्यके कल्याणमार्गमं विष्ठ डालनेवाले शत्रु (परिपन्थी) वतलाया है (३।३४), और काम-क्रोधके नामसे (३।३०) जिनको पापोंमे हेतु तथा मनुष्यका वैरी कहा है — उन्हीं राग-द्वेपका यहाँ 'इच्छा' और 'द्वेप' के नामसे वर्णन किया है। इन 'इच्छा-द्वेष' से जो हर्ष-शोक और सुख-दु:खादि द्वन्द्व उत्पन्न होते हैं, वे इस जीवके अज्ञानको दढ़ करनेमं कारण होते हैं;अतएव उन्हींका नाम 'द्वन्द्वरूप मोह' है।

प्रश्न-'सर्वभूतानि' पद किनका वाचक है और

उनका मोहित होना क्या है ?

उत्तर—सन्धी श्रद्धा-मिक्तिके साथ भगवान्का भजन करनेवाले भक्तोंको छोड़कर शेष समस्त जन-समुदायका बाचक यहाँ 'सर्वभूतानि' पद है । उनका जो इच्छा-द्वेष-जित्त हर्ष-शोक और सुख-दुःखादिरूप मोहके वश होकर अपने जीवनके परम उद्देश्यको भूलकर भगवान्के भजन-समरणकी जरा भी परवा न करना और दुःख तथा भय उत्पन्न करनेवाले नाशवान् एवं क्षणमङ्गुर भोगोंको ही सुखका हेतु मानकर उन्हींके संग्रह और भोगकी चेष्टा करनेमें अपने अम्ब्य जीवनको नष्ट करते रहना है —यही उनका मोहित होना है ।

सम्बन्ध - 'मृतानि' के साथ 'सर्व' शब्दका प्रयोग होनेसे ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी द्वन्द्वमोहसे मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है, अतएब ऐसे भ्रमकी निवृत्तिके लिये भगवान् कहते हैं—

# येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्।

#### ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः॥२८॥

परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मीका आचरण करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-इंपजनित इन्डरूप माहसे मुक्त दढनिश्चयी भक्त मुझको सब प्रकारसे भजते हैं ॥ २८ ॥

प्रश्न-यहाँ भ्तुं के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-साधारण जन-समुदायमे भगवान्के श्रेष्ठ
भक्तोंकी विशेषता दिख्छानेके छिये यहाँ भ्तुं का प्रयोग
किया गया है ।

प्रश्न-निष्नामभावसे श्रेष्ठ कर्मीका आचरण करनेवाले जिन पुरुपोंका पाप नष्ट हो गया है—यह कथन किन पुरुपोंके लिये हैं !

उत्तर – जो लोग जन्म-जन्मान्तरसे शास्त्रविहित यज्ञ, दान और तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगवान्की भक्ति करते आ रहे हैं, तथा पूर्वसंस्कार और उत्तम सङ्गके प्रभावमे जो इस जन्ममे भी निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण तथा भगवान्का भजन करते हैं और अपने दुर्गुण-दुराचारादि समस्त दोषोंका सर्वथा नाश हो जानेसे जो पवित्रान्तःकरण हो गये हैं, उन पुरुषोंकं लिये उक्त कथन है। प्रश्न-द्वनद्वमोहसे मक्त होना क्या है ?

उत्तर-राग-द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुः ब और हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वोंके सनुदायरूप मोहसे सर्वथा रहित हो जाना, अर्थात् सांसारिक सुख-दुः खादिसे संयोग-वियोग होनेपर कभी, किसी अवस्थाने, चित्तके भीतर किसी प्रकारका भी विकार न होना दन्द्वमोहमे मुक्त होना है।

प्रश्न-'ददबताः' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो बड़े-से-बड़े प्रलोभनों और विप्न-बाधाओं के आनेपर भी किसीकी कुछ भी परवा न कर भजनके बलसे सभीको पददलित करते हुए अपने श्रद्धा-भक्तिमय विचारों और नियमोंपर अत्यन्त दढ़तासे अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते, उन दढ़निश्चयी भक्तोंको 'दढ़बत' कहते हैं।

प्रश्न-भगवानुको सब प्रकारसे भजना क्या है ?

उत्तर—भगवान्को ही सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्व-शक्तिमान्, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त करणोंको श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक उन्हींकी सेवामें लगा देना अर्थात् बुद्धिसे उनके तत्त्वका निश्चय, मनसे उनके गुण, प्रभाव, खरूप और लीला-रहस्यका चिन्तन, वाणीसे उनके नाम और गुणोंका कीर्तन, सिरसे उनको नमस्कार, हाथोंसे उनकी पूजा और दीन-दुखी आदिके रूपमें उनकी सेवा, नेत्रोंसे उनके विश्रहके दर्शन, चरणोंसे उनके मन्दिर और तीर्थादिमें जाना, तथा अपनी समस्त वस्तुओंको नि:शेषरूपसे केवल उनके ही अपण करके सब प्रकार केवल उन्हींका हो रहना— यही सब प्रकारसे उनको भजना है।

सम्बन्ध - अब भगवानुका भजन करनेवालोंक भजनका प्रकार और फल बतलाते हैं-

## जरामरणमोक्षाय मामाश्चित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९॥

जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये यस करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको, सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं ॥ २९ ॥

प्रश्न—जरा-मरणये छूटनेके लिये भगवान्के शरण होकर 'यत करना' क्या है ?

उत्तर-जवतक जन्मसे छुटकारा नहीं मिल्टताः तवतक बृद्धावस्था और मृत्युमे छुटकारा मिलना अमम्भव है और जन्ममे छुटकारा तभी मिलता है, जब जीव अज्ञान-जनित कर्मवन्धनसे सर्वथा ५क्त होकर भगवानको प्राप्त हो जाता है। भगवानुकी प्राप्ति सब कामनाओंका त्याग करके इट निश्चयंकं साथ भगवानुका नित्य-निरन्तर भजन करनेसे ही होती है। और ऐसा भजन मनुष्यमे तभी होता है जब वह सत्सङ्का आश्रय लेकर पापोंसे छुट जाता है तथा आसर भावोंका सर्वथात्याग कर देता है। भगवान्ने इसी अध्यायमे कहा है-भ्आसुर स्वभाववाले नीच और पापी मृद मृनुष्य मुझको नहीं भजते (७)१५); इस्।िलये सत्ताईसर्वे क्लोकम भी भगवानुको न जाननेका कारण वतलात हुए कहा गया है कि रागद्वेपजनित सुख-दु:खादि दन्होंके मोह्म पड़ हुए जीव सर्वथा अज्ञानमें डूबे रहते हैं ।' ऐसे मनुष्योंके मन नाना प्रकारकी भोग-कामनाओं से भरे रहते हैं, उनके मनमें अन्यान्य सबकामनाओंका नाश होकर जन्म-मरणये छुटकारा पानेकी इच्छा ही नहीं जागती। इसीछिये अट्टाईसवें रहोकि भगवानु-को पूर्णरूपमे जाननेके अधिकारीका निर्णय करते हुए उसे ·पापरहित, पुष्यकर्मा, सुन्व-दु:खादि द्वन्द्वोंसे मुक्त और इट-निश्चर्या होकर भगत्रानुको भजनेवाला बतलाया गया है।

ऐसे निष्पापहृद्य पुरुषकं मनमे ही यह श्रुभ कामना जाग्रत् होती है कि मै जन्म-मरणके चकरमे छूटकर कैसे शीम-मे-शीम परम्य परमात्माको जान हूँ और प्राप्त कर हूँ। इसीलिये भगवान् कहते हैं कि 'जो संसारके सब विषयोंके आश्रयको छोड़कर दृढ विश्वासके साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें ही मन-बुद्धिको लगाये ग्लाते हैं, वे मेरे शरण होकर यस करनेवाल है ।'

प्रश्न-भत्तं विशेषणके सहित 'ब्रह्म' पद किसका वाचक है 'ख्रुब्ल्म' विशेषणके सहित 'अध्यात्म' पद किसका वाचक है ! और 'अविक्य' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किसका वाचक है ! एवं इन सबको जानना क्या है !

उत्तर-न्त्तं विशेषणंकं सहित 'ब्रह्मं पदमे निर्गुण, निराकार सिंबदानन्द्यन परब्रह्म परमात्माका निर्देश है। उक्त परब्रह्म परमात्माकं तत्त्वको भर्छाभाँति अनुभव करके उसे साक्षात् कर लेना ही उसको जानना है। इस अध्यायमें जिस तत्त्वका भगवान्ने परा प्रकृति' के नामसे वर्णन किया है एवं पंद्रहवें अध्यायमे जिसे 'अक्षर' कहा गया है, उस समस्त 'जीवसमुदाय' का वाचक 'कृत्क्ष' विशेषणंके सहित 'अध्यात्म' पद है। और एक सिंबदानन्द्यन परमात्मा ही जीवोंके रूपमें अनेकाकार दीख रहे हैं। बास्तवमें जीवसमुदायर्स्प सम्पूर्ण 'अध्यात्म' सिंबदानन्द्यन परमात्मासे भिन्न नहीं है, इस तत्त्वको जान लेना ही उसे जानना है;

**९वं जिससे समस्त भूतोंकी और सम्पूर्ण चेप्टाओंकी** उत्पत्ति क्षोककी ब्याख्यामें किया गया है ) तथा मगवानुका संकल्प होती है, भगवानके उस आदिसंकल्परूप 'विसर्ग' का नाम 'कर्म' है (इसका विशेष विवेचन आठवे अध्यायकं तीसरे

होनेसे यह कर्म भगवान्से अभिन्न ही है, इस प्रकार जानना ही 'अखिल कर्म' को जानना है।

#### साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३०॥

जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवके सहित तथा अधियक्षके सहित (सबका आत्मरूप) मुझे अन्तकालमें भी जानते हैं वे युक्तवित्तवाल पुरुष मुझं जानते हैं अर्थात् प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥

प्रश्न-'अधिमृत', 'अधिदैव' और 'अधियन्न' शब्द किन-किन तत्त्वोंके वाचक हैं और इन सबके सहित समप्र भगवानुको जानना क्या है ?

उत्तर-इस अध्यायमें जिसको भगवान्ने 'अपराप्रकृति' और पंद्रहवें अध्यायमें जिसको 'क्षर पुरुष' कहा है, उस विनाशशील समस्त जडवर्गका नाम 'अधिभृत' है । आठवें अध्यायमें जिसे 'ब्रह्मा' कहा है, उस सूत्रात्मा हिरण्यगर्भका नाम 'अधिदेव' है और नवम अध्यायक चौथे. पाँचवें तथा छठे श्लोकोंमें जिसका वर्णन किया गया है, उस समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमे अन्तर्यामीरूपमे व्याप्त रहनेवाले भगवानके अन्यक्तस्वरूपका नाम 'अधियज्ञ' है ।

उन्तीसवें श्लोकमें वर्णित 'ब्रह्म' जीवसनुदायक्रप 'अध्यातम', भगवानुका आदिमंकत्परूप 'कर्म' तथा उपर्यक्त जडवर्गहरूप 'अविभूत',हिरण्यगर्भग्रूप 'अधि दैव'और अन्त-र्यामीरूप अधियन् 'सव एक भगवानुके ही खरूप हैं। यही भगवानुका समग्र रूप है। अध्यायके आरम्भम भगवान्-ने इसी समग्रह्पको बनलानेकी प्रतिज्ञा कीथी। फिर सातवे श्लोकमें भारतमें भिन्न दसरा कोई भी परम कारण नहीं हैं। बारहवेंमें 'सारिवक, राजस और तामस भाव सब मुझने ही होते हैं 'और उन्नीसवेंम 'सब कुछ वासदेव ही है ' कहकर इसी समप्रका वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपर्युक्त शब्दोंसे इसीका वर्णन करके अध्यायका उपमंहार किया गया है । इस समग्रको जान छेना अर्थात् जैसेपरमाण्, भाष, बादछ, ध्रम, जल और वर्फ सभी जलखरूप ही हैं, वैमे ही ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ —सब कुछ बासुदेव ही हैं— इस प्रकार यथार्थम्हपसे अनुसव कर लेना ही समग्र ब्रह्मको या भगवानुको जानना है।

प्रश्न-'प्रयाणकाले' के साथ 'अपि' के प्रयागका यहाँ क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवानने यह भाव दिखलाया है कि जो भ्वासुदेवः सर्वमिति' के अनुसार उपर्युक्त प्रकारमे मुझ समग्र-को पहले जान लेते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है; जो अन्तकालम भी मुझे समग्रह्भपमे जान लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं। अर्थात् प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय-के अन्तर बाह्या स्थितिकी महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार 'अपि' का प्रयोग किया गया है।

🕉 तत्सदिति श्रीमञ्जगबद्गीनासूपनिषत्त् बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादं ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

#### 🥗 श्रीपरमाध्मने नमः

## अष्टमोऽध्यायः

'अक्षर' और 'ब्रह्म' दोनों शब्द भगवान्के सगुण और निर्गुण दोनों ही खरूपोंके वाचक मध्यायका नाम हैं (८।३,११,२१,२४) तथा भगवान्का नाम जो 'ॐ' है,उसे भी 'अक्षर' और 'ब्रह्म' कहते हैं (८।१३)। इस अध्यायमें भगवान्के सगुण-निर्गुणरूपका और ओंकारका वर्णन है, इसिल्यें इस अध्यायका नाम 'अक्षरब्रह्मयोग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकों में ब्रह्म, अध्यात्म आदि विषयक अर्जुनके सात प्रभ अध्यायका संक्षेप हैं; फिरतीसरेसेपाँचवेंतकभगवान् सातों प्रश्लोंका संक्षेपमें उत्तर देकर छठेमें अन्तकालके चिन्तनका महत्त्व दिख्लाते हुए सातवेंमें अर्जुनको निरन्तर अपना चिन्तन करनेकी आज्ञा देने हैं। आठवेंमे

दसवेंतक योगकी विधिसे भक्तिपूर्वक भगवान् के सगुण-निराकार खरूपका चिन्तन करते हुए प्राण-त्याग करनेका प्रकार और उसके फलका वर्णन किया है। ग्यारहवेंसे तेरहवेंतक परमात्माके निर्मुण खरूपकी प्रशंसा करते हुए अन्तकालने योगधारणा-की विधिसे निर्मुण बसके जप-ध्यानका प्रकार और उसके फलका वर्णन करके चौदहवेंमें भगवान्ने अपनी प्राप्तिका सुगमउपाय अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना बतलाया है। पंद्रहवें और सोलहवेंमें भगवत्यापिने पुनर्जन्मका अभाव और अन्य समस्त लोकोंको पुनरावृत्तिशील वतलाकर सतरहवेंसे उनीसवेंतक बसाके गत-दिनका परिमाणवतलाने हुए समस्त प्राणियों-की उत्पत्ति और प्रलयका वर्णन किया है। वीसवेंने एक अन्यक्तने परे दूसरे सनातन अन्यक्तका प्रतिपादन करके, इक्कीसवें और बाईसवेंमें उसीका अक्षर', 'परमगति', 'परमधाम' एव 'परम पुरुष'—इन नामों पे प्रतिपादन करते हुए अनन्यमिकको उस परम पुरुषकी प्राप्तिका उपाय वतलाया गया है। तदनन्तर तेईसवेंसे छर्बीसवेतक शुक्र और कृष्ण गतिका फलसहित वर्णन करके सत्ताईसवेंमें उन दोनों गतियोंको जाननेवाले योगीकी प्रशंसा करते हुए अर्जनको योगी वननेके लिये आज्ञा दी गयी है। और अद्वाईसवें क्षोकों अध्यायमें वर्णित तत्त्वको जाननेवाल पर वतलाकर अध्यायका उपसंहार किया गया है।

सम्बन्ध —मातवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे श्लोकतक भगवान्ने अपने समयन्यका तस्त्व भुननेते तिये अर्जुनको सावधान करते हुए, उसके कहनेकी प्रतिज्ञा और जाननेवालोंकी प्रशंसा की । फिर मत्ताईमरें श्लोकतक अनेक प्रकारसे उस तस्त्वको समझाकर न जाननेक कारणको भी भलीभाँति समझाया और अन्तमें बस, अध्यासम,कर्म, अधिभूत,अधिद्व और अधियज्ञके महिन भगवान्के समय रूपको जाननेवाले भक्तकी महिमाका वर्णन करते हुए उप अध्यायका उपसंहार किया। उन्तीमवें और तीसवें श्लोकोंमें वर्णित बहा, अध्यासम, कर्म, अधिभृत, अधिदेव और अधियज्ञ—इन छहोका तथा प्रयाणकालमें भगवान्को जाननेकी बातका रहस्य मलीभाँति न समझनेक कारण इस आटवें अध्यायके आरम्भमें पहले दें। श्लोकोंमें अर्जुन उपर्युक्त मातों विषयोंको समझनेक लिये भगवान्से सात प्रश्न करते हैं —

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १ ॥

अर्जुनने कहा--हे पुरुषोत्तम! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत नामसे क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं ॥ १ ॥

प्रश्न-भवह ब्रह्म क्या है ?' अर्जुनके इस प्रश्नका क्या अतर-भव्नहा' शब्द बेद, ब्रह्मा, निर्गुण परमात्मा, प्रकृति अभिक्राय है ? और ओङ्कार आदि अनेक तत्त्वोंके लिये व्यवहृत होता है: अतः उनमेंसे यहाँ 'ब्रह्म' शब्द किस तत्त्वके लक्ष्यसे कहा गया है, यह जाननेके लिये अर्जुनका प्रश्न है।

प्रश्न—'अध्यात्म क्या है ?' इस प्रश्नका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, जीव और प्रमात्मा आदि अनेक तत्त्वोंको 'अध्यात्म' कहते हैं । उसमेंसे यहाँ 'अध्यात्म' नामसे भगवान् किस तत्त्वकी वात कहते हैं ? यह जाननेके लिये अर्जुनका यह प्रश्न हैं ।

प्रश्न-'कर्म क्या है ?' इस प्रश्नका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-'कर्म' शब्द यहाँ यज्ञ-दानादि शुभकमींका वाचक है या क्रियामात्रका ? अथवा प्रारब्ध आदि कर्मीका । वाचक है या ईश्वरकी सृष्टि-स्चनाह्नप कर्मका ? इसी वातको स्पष्ट जाननंक लिये यह प्रश्न किया गया है ।

प्रश्न—'अधिभृत' नामसे क्या कहा गया है ' इस प्रश्नका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'अविभ्त' शब्दका अर्थ यहाँ पञ्चमहाभूत है

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥२॥

हे मधुम्दन ! यहाँ अधियक्ष कौन है ? और वह इस द्वारीरमें कैसे है ? तथा युक्तवित्तवाले पुरुषोद्वारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमें आते हैं ! ॥ २॥

प्रश्न-यहाँ 'अवियज्ञ' के त्रिपयम अर्जुनके प्रश्नका प्रश्नका क्या अभिप्राय है !

क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'अधियज्ञ' शब्द यज्ञके किसी अधिष्ठातृदेवता-विशेषका वाचक है या अन्तर्यामी परमेश्वरका अथवा अन्य किसीका (एवं वह 'अधियञ्च' नामक तत्त्व मनुष्यादि समस्त प्राणियोंके शर्गरमे किस प्रकार रहता है और उसका 'अधियञ्च' नाम क्यों है (इन्हीं सब बातोंको जाननेके लिये अर्जनका यह प्रस्त है।

प्रश्न-'नियतात्मिः' का क्या अभिप्राय है तथा अन्तकालमे आप कैमे जाननेमे आते हैं : इस या समस्त प्राणिमात्र है अथवा समस्त दश्यवर्ग है या यह किसी अन्य तत्त्वका वाचक है ? इसी बातको जाननेके लिये ऐसा प्रश्न किया गया है ।

प्रश्न-'अधिदैव किसको कहते हैं ?' इस प्रश्नका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'अधिदैव' शब्दसे यहाँ किसी अधिष्ठातृदेवता-विशेषका लक्ष्य है या अदृष्ट, हिरण्यगर्भ, जीव अथवा अन्य किसीका े यही जाननेके लिये प्रश्न किया गया है।

प्रश्न-यहाँ 'पुरुषोत्तम' सम्बोधन किस अभिप्रायसे दिया गया है !

उत्तर—'पुरुषोत्तम' सम्बोधनसे अर्जुन यह सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाक्तिमान्, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं। इसलिये मेरे इन प्रश्नोंका जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता।

उत्तर—भगवान्ने सातवे अध्यायके तीसवें खोकमें 'युक्तचेतसः' पदका प्रयोग करके जिन पुरुषोंको छक्ष्य किया था, उन्होंके छिये अर्जुन यहाँ 'नियतात्मिः' पदका प्रयोग करके पूछ रहे हैं कि 'युक्तचेतसः' पदसे जिन पुरुषोंके छिये आप कह रहे हैं, वे पुरुष अन्तकालमें अपने चित्तको किस प्रकार आपमें लगाकर आपको जानते हैं ! अर्थात् वे प्राणायाम, जप, चिन्तन, ध्यान या समाधि आदि किस साधनमे आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं ! इसी वातको जानके छिये अर्जुनने यह प्रश्न किया है ।

सम्बन्ध-अर्जुनंक सात प्रश्नोंमेस भगवान् अब पहले बहा, अध्यात्म और कर्मविषयक तीन प्रश्नोंका उत्तर अगले श्लोकमें क्रमशः संक्षेपसे देते हैं-

श्रीभगवानुबाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

गी० त० वि० धर--

श्रीभगवान्ने कहा—परम अक्षर 'ब्रह्म' है, अपना खरूप अर्थात् जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे कहा जाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग है, वह 'कर्म' नामसे कहा गया है ॥ ३ ॥

प्रश्न-परम अक्षर 'ब्रह्म' है इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अक्षरके साथ 'परम' विशेषण देकर भगवान् यह बनलाने हैं कि सानवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें प्रयुक्त 'ब्रह्म' शब्द निर्गुण निराकार सिंबदानन्द्यन परमात्माका वाचक है; वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदिका नहीं। जो सबसे श्लेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसाको 'परम' कहा जाता है। 'ब्रह्म' और 'अक्षर'के नामसे जिन सब नत्वोंका निर्देश किया जाता है, उन सबनें सबकी अपेक्षा श्लेष्ठ अंगर पर एकमात्र सिंबदानन्द्यन परब्रह्म परमात्मा ही हैं: अत्यव 'परम अक्षर' से यहाँ उसी परब्रह्म परमात्मा कहा है। यह परम ब्रह्म परमात्मा और भगवान् वस्तुत: एक ही तत्त्व है।

प्रश्न—खभाव 'अध्यात्म' कहा जाता है — इसका क्या तालर्य है ?

उत्तर—'स्नो भावः स्वभावः' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार् अपने ही भावका नाम स्वभाव है । जीवक्रपा मगवान्की चेतन परा प्रकृतिक्रप आत्मतस्व ही जब आत्म-शब्दवाच्य शरीर, इन्द्रिय, मन-बुद्धादिक्रप अपग प्रकृतिका अविष्ठाता हो जाता है, तब उसे 'अध्यात्म' कहते हैं । अत्वव्य सातवें अध्यायके उन्तीसवें स्त्रोकने भगवान्ने 'कृत्व' विशेषणके साथ जो 'अध्यात्म' शब्दका प्रयोग किया है, उसका अर्थ 'चेतन जीवसमुदाय' समझना चाहिये। भगवान्की अंशक्रपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगवान्से अभिन्न होनेके कारण वह 'अध्यात्म' नामक सम्पूर्ण जीवसमुदाय भी यथार्थन भगवान्से अभिन्न सीन्न और उनका स्वरूप हो है ।

प्रश्न—भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाटा विसर्ग—त्याग ही कर्मके नामसे कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है !

उत्तर-'भ्त' शब्द चराचर प्राणियोंका वाचक हैं। इन भूतोंके भावका उद्भव और अभ्युदय जिस त्यागमे होता है, जो सृटि-स्थितिका आधार है, उस 'त्याग' का नाम ही कर्म है। महाप्रलयमे विश्वके समस्त प्राणी अपने-अपने कर्म-संस्कारोंके साथ भगवान्में विज्ञीन हो जाते हैं। फिर

स्टिके आदिन भगवान जब यह सङ्कल्प करते हैं कि 'मैं एक ही बहुत हो जाऊँ, 'तब पुन: उनकी उत्पत्ति होती है। भगवानका यह 'आदि संकल्प' ही अचेतन प्रकृतिरूप योनि-में चेतनरूप बीजकी स्थापना करना है। यही जड-चेतनका संयोग है। यही महान् विसर्जन है आर इसी विसर्जनका या त्यागका नाम भविसर्ग है । इसीये मृतीके विभिन्न भावींका उद्भव होता है। इसीलिये भगवानुने कहा है--'संभवः सर्व-भूतानां ततो भवति भारत । १ (१४।३) (उस जड-चेतनके मंयोगमे सब मृतोंकी उत्पत्ति होती है। यही मृतोंके भावका उद्भव है, अतुण्व यहाँ यह समझना चाहिये कि भगवानुके जिस आदि संकल्पये समस्त मुतोंका उद्भव और अभ्युदय होता है, उसका नाम 'विसर्ग' है । और भगवानुके इस विसर्गरूप महानु कर्ममे ही जड अक्रिय प्रकृति स्पन्दित होकर कियाशीला होती है तथा उससे महाप्रत्यतक विश्वम अनन्त कर्मोंकी अखण्ड धारा वह चलती है । इमलिये इस ·विमर्गः का नाम ही 'कर्मः है । मातवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकन मगत्रानने इमाको 'अखिल कर्म' कहा है। भगत्रान्-का यह मतोंके भावका उद्भव करनेवाला महान् 'विसर्जन' ही एक महान समिरि-यज्ञ है । इसी महान् यज्ञमे विविध ठौकिक यज्ञोंकी उद्भावना हुई है और उन यज्ञोंने जो हिव आदिका उत्मर्ग किया जाता है, उसका नाम मी 'विसर्ग' ही रक्या गया है। उन यज्ञोंसे भी प्रजाकी उत्पत्ति होती है। मनुस्मृतिन कहा है ---

> अम्री प्रान्ताहृतिः सम्पगाहित्यसुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृधिवृष्टेग्नं ततः प्रजाः ॥

> > (३।७६)

अर्थात 'वेदोक्त विधिये अग्निमें दी हुई आहुति सूर्यमें स्थित होती है, सूर्यमे वृष्टि होती है, वृष्टिमे अन होता है और अनमे प्रजा होती है।

यह 'कर्म' नामक विसर्ग वस्तृतः भगवान्का ही आदि संकत्प है, इसलिये यह भी भगवान्से अभिन्न ही है। सम्बन्ध-अव भगवान् अधिभृत, अधिदैव और अधियज्ञविषयक प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः देते हैं-

# अधिभृतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

उत्पत्ति-विनाशधर्मवाले सव पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमें में वास्तुदेव ही अन्तर्यामीरूपसे अधियक्ष हूँ ॥ ४ ॥

प्रश्न-'क्षरभाव' अधिभूत हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अपरा प्रकृति और उसके परिणामसे उत्पन्न जो विनाशशील तन्त्र है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम अरमाव' है। इसीको तरहवें अध्यायम 'क्षेत्र' (शरीर) के नामसे और पंद्रहवें अध्यायम 'क्षर' पुरुषके नामसे कहा गया है। यह 'क्षरमाव' शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, मृत तथा विपयोंके कपने प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवोंके आश्रित है अर्थात जीवक्या चेतन परा प्रकृतिन इसे धारण कर रक्या है: इसका नाम 'अधिमृत' है। सातवें अध्यायम भगवान् अपरा प्रकृतिकों भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं। इसिलये यह 'क्षरमाव' भा भगवान्का हो है। अतर्य यह भी उनसे अभिन्न है। भगवान्ते स्वयं ही कहा है कि 'सत्-असत सब में ही हैं।' (९।१९)

प्रश्न - 'हिरण्यमय पुरुष' किसको कहा गया है और वह अधिकैव कैसे हैं ?

उत्तर—'पुरुष' शब्द यहाँ 'प्रथम पुरुष' का वाचक है; इसीको सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापित या ब्रह्मा कहते हैं। जड चेतनात्मक सम्पूर्ण विश्वका यहीं प्राणपुरुष है, समस्त देवता इसीके अंग है, यहीं सवका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है; इसीसे इसका नाम 'अधिदेव' है। स्वयं भगवान् ही अधिदेवके रूपमे प्रकट होते हैं। इसिल्ये यह भी उनसे अभिन हीं है।

प्रश्न-इस शरीरमे मैं ही 'अधियज्ञ' हूँ-इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-अर्जुनने दो बातें पूर्छा थीं--- अधियङ्ग कौन है ! और वह इस शरीरने कैमे है ! दोनों प्रभोंका

भगवानने एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान ही सब यज्ञोंके भोक्ता और प्रभु है (५। २९; ९।२४) और समस्त फलोंका विभान वे ही करने हैं (७) २२), इसलिये वे कहते हैं कि 'अधियज्ञ में ख़य ही हैं।' यहाँ 'एव' के प्रयोग-से यह भाव समझना चाहिये कि 'अधिभृत' और 'अधिउँव' भी मुझमें भिन्न नहीं हैं। भगवानने यह तो स्पष्ट कह दिया कि 'अधियज्ञ' में हूँ; परन्त यह अधियज्ञ शरीरमें कैसे हैं, इसके उत्तरने भगवान्ने 'इस शरीरमें' ( अत्र देहे ) इतना ही मंकेत किया है। अन्तर्यामी व्यापक ख़रूप ही देहमें रहता है, इसीलिये श्लोकके अर्थमें 'अन्तर्यामी' शब्द जोड़कर स्परीकरण कर दिया गया है । भगवान् व्यापक-अन्त-र्यामीक्षपमे सभाके अंदर है, इसीलिये भगवान्ने इसी अध्याय-के आठवें और दसवे श्लोकोंने 'दिव्य पुरुष' तथा बीसवें श्लोकम 'सनातन अध्यक्त' कहकर वाईसवे श्लोकमे उसकी व्यापकता और सर्वाधारताका वर्णन किया है। नवम अध्यायके चौथेन भी अध्यक्तरूपकी व्यापकता दिखलायी गर्या है । यहाँ सगवानुने अपने उस अव्यक्त सूक्ष्म और व्यापक ख़रूपको 'अधियज्ञ' कहा है और उसके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करनेके लिये 'अधियज्ञ मैं ही हैं। यह स्पष्ट घोषणा कर दी हैं।

प्रश्न- 'देह मृतां वर' इस सम्बोधनका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—यहाँ भगवान्ने अर्जुनको 'देहमृतां वर' (देहधारियोंम श्रेष्ठ) कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसिटिये मेरी वातोंको संकेतमात्रसे ही समझ सकते हो; अतएव 'अधियज्ञ में ही हूँ' इतने संकेतसे तुम्हें यह जान लेना चाहिये कि 'यह सब कुछ में ही हूँ।' तुम्हारे लिये यह समझना कोई बडी बात नहीं है। सम्बन्धः —इसप्रकार अर्जुनकेछः प्रश्नोंका उत्तर देकर अय भगवान् अन्तकालसम्बन्धी सातर्वे प्रश्नका उत्तर आरम्भ करते हैं——

## अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ ५॥

जो पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ दारीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात् स्वरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी संदाय नहीं है ॥ ५ ॥

प्रश्न-यहाँ 'अन्तकाले' इस पदकेसाथ 'च'के प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-यहाँ 'च'अन्यय 'अपि' के अर्थम प्रयुक्त हुआ है। इससे अन्तकालका विशेष महत्त्व प्रकट किया गयाहै अतः भगवान्के कहनेका यहाँ यह भाव है, कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिन्तन करते हैं उनकी तो बात ही क्या है, जो इस मनुष्य-जन्मके अन्तिम क्षणतक भी मेरा चिन्तन करते हुए शरीर त्यागकर जाते हैं उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न-'माम्' पद किसका वाचक है !

उत्तर-जिस समप्रक्षपके वर्णनकी भगवान्ने सातवे अध्यायके प्रथम श्लोकमें प्रतिज्ञा की थी, जिसका वर्णन सातवें अध्यायके तीसवे श्लोकमें किया है, भाम, पद यहाँ उसी समप्रका वाचक है। समप्रमे भगवान्के सभी स्वरूप आ जाते हैं, इसिलये यदि कोई किसी एक स्वरूपविशेषका भगवद्- बुद्धिमें समरण करता है तो वह भी भगवान्का ही समरण करता है। तथा भगवान्के भिन्न-भिन्न अवतारों में सम्बन्ध रखनेवाले नाम, गुण, प्रभाव और लीला-चरित्र आदि भी भगवान्की स्मृतिमें हेनु हैं, अतः उनको याद करनेमें साथ-साथ भगवान्की स्मृतिमें हेनु हैं, अतः उनको याद करनेमें साथ-साथ भगवान्की स्मृति भी अपने आप हो जाती है अतःनाम, गुण, प्रभाव और लीला-चरित्र आदिका समरण करना भी भगवान्का ही समरण है।

प्रश्न-'एव' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ 'माम्' और 'स्मरन्' के बीचमें 'एव' पद देकर भगवान् यह बतल्यते हैं कि वह माता,पिता,भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, धन ऐश्वर्य, मान-प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि किसीका भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है।

स्मरण चित्तमेहोता है और 'एव' पद दूसरे चिन्तनका सर्वथा अभाव दिखलाकर यह सूचित करता है कि उसका चित्त केवल एकमात्र भगवानुमें ही लगा है।

प्रश्न-यहाँ मद्भावकी प्राप्तिका क्या अभिप्राय है ? सायुज्यादि मुक्तियों मेर्य किसी मुक्तिको प्राप्त हो जाना है या निर्मुण ब्रक्षको प्राप्त होना ?

उत्तर-यह बात साधककी इच्छापर निर्भर है: उसकी जैसी इच्छा होती है, उसीके अनुसार वह भगवद्भावको प्राप्त होता है। प्रक्षकी सभी बातें भगवद्भावके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न-इसमे कुछ भी संशय नहीं है---इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस वाक्यमे यह भाव दिन्नकाया गया है कि अन्तकार्क्स भगवानुका स्मरण करनेवाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी कालमे क्यों न मरे एवं पहलेके उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हों, उसे भगवानुकी प्राप्ति नि:सन्देह हो जाती है। इसमे जराभी शङ्का नहीं है।

सम्बन्ध--यहाँ यह बात कही गयी कि भगवान्का स्मरण करते हुए मरनेवाटा भगवान्को ही प्राप्त होता है।इसपर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान्के स्मरणके सम्बन्धमें ही यह क्लिप नियम है या सभीकेसम्बन्धमे है ? इमपर कहते हैं—-

> यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥

हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको सारण करता हुआ शरीरका स्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि यह सदा उसी भावसे भावित रहा है ॥ ६॥

पश्च-यहाँ भाव' शब्द किसका वाचक हैं? और उसे स्मरण करना क्या है ?

उत्तर—ईश्वर, देवता, मनुष्य, पश्च, पर्क्षा, कीट, पतंग, बृक्ष,मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन और जड पदार्थ हैं, उन सबका नाम 'भाव' हैं। अन्तकालमें किसी भी पदार्थ-का चिन्तन करना, उसे स्मरण करना है।

प्रश्न-'अन्तकाल' किस समयका वाचक है !

उत्तर—जिस अन्तिम क्षणमें इस स्थृल देहमें प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसहित जीवात्माका वियोग होता है. उस क्षणको अन्तकाल कहते हैं।

प्रश्न-तेरहवें अध्यायके इक्कासवें स्ठोकने तथा चौदहवें अध्यायके चौदहवें,पंदहवें और अठारहवें स्ठोकोंन मगवान्ने सख्य, रज्ञ, तम---इन तीनों गुर्गोको अब्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्तिमें हेतृ वतत्वाया है और यहाँ अन्तकालके स्मरणको कारण माना गया है---यह क्या वात है /

उत्तर-मनुष्य जो कुछ भी कमें करता है, वह संस्कारकृष्ये उसके अन्त:करणमें अङ्कित हो जाता है। इस प्रकारके अमंख्य कर्म-मंस्कार अन्त:करणमें भरे रहते हैं; इन
मंस्कागंके अनुसार हीं, जिस समय जैसा सहकारी निमित्त
मिल जाता है: बैसी ही वृत्ति और स्मृति होती हैं। जब
सान्त्रिक कमेंकी अविकताम मान्त्रिक मंस्कार बढ़ जाते हैं,
उस समय मनुष्य सन्त्रगुणप्रधान हो जाता है और उसीके
अनुसार स्मृति भी मान्त्रिक होती हैं। इसी प्रकार राजसतामस कमीकी अविकतामें राजम, तामस संस्कारोंके बढ़नेपर वह रजीगुण या तमोगुणप्रधान हो जाता है और उसके
अनुसार स्मृति होती हैं। इस तरह कमें, गुण और स्मृति,
तीनोंकी एकता होनेके कारण इसमेंसे किसीको भी भावी
योनिकी प्राप्तिमें हेतु बतलाया जाय तो कोई दोप नहीं हैं।
क्योंकि वस्तृत: बात एक ही है।

प्रश्न-अन्तसमयंन देव, मनुष्य, पशु, बृक्ष आदि सर्जाव पदार्थोका स्मरण करते हुए मरनेवाला उन-उन योनियोंको प्राप्त हो जाता है, यह बात तो ठीक है; किन्तु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड पदार्थोंका चिन्तन करता हुआ मरता है, वह उनको कैंमे प्राप्त होता है! उत्तर—जमीन, मकान आदिका चिन्तन करते-करते मरनेवालेको अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनि मिलती है और उस योनिमें वह अन्तसमयकी वासनाके अनुसार जमीन, मकान आदि जड पदार्थोंको प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनिमें जन्मेगा, उसी योनिमें उन स्मरण किये हुए जमीन, मकान आदिसे उसका सम्बन्ध हो जायगा जैसे मकानका मालिक मकानको अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहनेवाले पक्षी और विल बनाकर रहनेवाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उमे अपना ही समझते हैं; अत: यह समझना चाहिये कि प्रत्येक योनिमें प्रत्येक जड वस्तुकी प्राप्ति प्रकारान्तरमे हो सकती है।

प्रश्न-'सदा तद्भावभावितः' से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-मनुष्य अन्तकालमें जिस भावका स्मरण करना हुआ शरीर त्याग करता है, वह उसी भावको प्राप्त होता है— यह सिद्धान्त ठीक है। परन्तु अन्तकालमें किस भावका स्मरण क्यों होता है, यह बतलानेके लिये ही भगवान 'सुदा तद्भाव-भावितः' कहते हैं। अर्थात् अन्तकालमं प्रायः उसी भावका समरण होता है जिस भावसे चित्त सदा भावित होता है। जैसे वैद्यलोग किसी औषवंम बार-बार किसी रसकी भावना दे-देकर उसको उस रसमे भावित कर लेते हैं वैसे ही पूर्व-संस्कार, सङ्ग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय और अध्ययन आदिकं प्रमावने मनुष्य जिम भावका बार-बार चिन्तन करता है, वह उसीमें भावित हो जाता है। 'सदा' शब्दसे भगवान्ने निरन्तरताका निर्देश किया है। अभिप्राय यह है कि जीवनमें सदा-सर्वदा बार-बार दीर्घकालतक जिस भावका अधिक चिन्तन किया। जाता है उसीका दृढ अभ्यास हो जाता है । यह दृढ अभ्यास ही 'सदा तद्भावमे भावित' होना है और यह नियम है कि जिस भावका दृढ अभ्यास होता है उसी भावका अन्तकालमें प्राय: अनायास ही स्मरण होता है ।

प्रश्न-क्या सभीको अन्तकालमें जीवनभर अधिक चिन्तन किये हुए भावका ही स्मरण होता है ?

उत्तर-अधिकांशको तो ऐसा ही होता है। परन्तु कहीं-कहीं जडभरतके चित्तमें हरिणके बच्चेकी भावनाकी भाँति मृत्यु-समयके समीपवर्ती कालमे किया हुआ अन्पकालका चिन्तन भी पुराने अभ्यासको दवाकर दलकपमे प्रकट हो जाता है और उसीका स्मरण करा देता है।

प्रश्न—कद्भावभावितः 'पद्का अन्त्रय दूसरी प्रकार करके यदि यह अर्थ मान लिया जाय किश्मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावका स्मरण करता हुआ शरीरको छोड़कर जाता है, निरन्तर उस भावसे भावित होते-होते उम-उसको ही प्राप्त हो जाता है' तो क्या हानि है /

उत्तर-इसमे हानिकी तो कोई बात ही नहीं है। इसमे तो यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरनेके भाष तुरंत ही अन्तकालने समरण किये हुए भावको पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। मरनेके बाद स्कमक्षपमे अन्तः करणने अङ्कित हुए उस भावसे भावित होता-होता निश्चित समयपर ही उस भावको पूर्णतया प्राप्त होता है। किसी मनुष्यका छायाचित्र (पोटी) लेते समय जिस क्षण फोटो (चित्र) खींचा जाता है उस क्षणने वह मनुष्य जिस प्रकारमे स्थित होता है, उसका बैसा ही चित्र उतर जाता है; उसी प्रकार अन्तकालमें मनुष्य जैसा चिन्तन करता है वैसे ही रूपका फोटो उसके अन्तःकरणमें अङ्कित हो जाता है। उसके बाद फोटोकी भाँति अन्य सहकारी पदार्थोंकी सहायता पाकर उस भावसे भावित होता हुआ वह समयपर स्थुलस्त्रपको प्राप्त हो जाता है।

यहाँ अन्तःकरण ही कैमरेका प्रेट है, उसमें होनेवाला म्मरण ही प्रतिबिम्ब है और अन्य सूक्ष्म शरीरकी प्राप्ति ही चित्र खिचना है; अतएव जैसे चित्र लेनेवाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर-उधर हिल्ले-डुल्लेमे चित्र विगड़ जाता है,वैसे ही सम्पूर्ण प्राणियों-का चित्र उतारनेवाले भगवान् मनुष्यको सावधान करते हैं कि प्तुम्हारा फोटो उतरनेका समय अत्यन्त समीप है, पता नहीं वह अन्तिम क्षण कव आ जाय; इसल्विये तुम सावधान हो जाओ,नहीं तो चित्र विगड़ जायगा। यहाँ निरन्तर परमारमाने खरूपका चिन्तन करना ही सावधान होना है और परमात्माको छोड़कर अन्य किमीका चिन्तन करना ही अपने चित्रको विगाइना है।

सम्बन्ध—अन्तकालमे जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है उसीको प्राप्त होता है : और अन्तकालमें प्राय: उसी भावका स्मरण होता है, जिसका जीवनमें अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जानेपर मगवरप्राप्ति चाहने-बालेके लिये अन्तकालमे भगवान्का स्मरण रखना अस्यन्त आवश्यक हो जाता है और अन्तकाल अचानक ही कब आ जाय, इसका कुछ पता नहीं है: अत्र व अब भगवान् निरन्तर भजन करते हुए हो युद्ध करनेके लिये अर्जुनको आदेश करते हैं-—

## तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुसार युध्य च । मय्यर्पितमनाबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥ ७॥

इसिलियं हे अर्जुन ! तृ सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिस युक्त होकर तृ निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा॥ ७॥

प्रश्न-यहाँ 'तस्मात्' पद्का क्या अभिप्राय है 🗇

उत्तर-उपर्युक्त दो श्लोकोंम कहे हुए अर्थके साथ इस श्लोकका सम्बन्ध दिग्न्छानेके लिये यहाँ निस्मात्' पदका प्रयोगिकिया गया है। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य-शर्रार क्षणभङ्गर है, कालका कुछ भी भरोसा नहीं है तथा जिसका अधिक चिन्तन होता है वहीं भाव अन्तमे स्मरण होता है। यदि भगवानका स्मरण निरन्तर नहीं होगा और विषयभोगोंका स्मरण करते-करते ही शरीरका वियोग हो जायगा तो भगवत्-प्राप्तिका द्वाररूप यह मनुष्यजीवन व्यर्थ ही चला जायगा । इसल्यिये निरन्तर भगवानुका स्मरण करना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ मगवान्ने जो अर्जुनको सब कालमे अपना स्मरण करनेके लिये कहा, सो तो ठीक ही है; किन्तु युद्ध करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्मानुसार उनको युद्धका

अवसर प्राप्त हो गया था। धर्मयुद्ध क्षत्रियके लिये वर्णधर्म हैं: इसलिये यहाँ 'युद्ध' शब्दको वर्णाश्रमधर्मका पालन करनेके लिये की जानेवाली सभी क्रियाओंका उपलक्षण समझना चाहिये। भगवान्की आज्ञा समझकर निष्कामभावये वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तव्यकर्मके आचरणकी आवश्यकताका प्रतिपादन करनेवाले और भी बहुत-मे महत्त्वपूर्ण कारण तीसरे अध्यायके चौथेमे तीसवे स्रोकतक दिखलाये गये हैं, उनपर विचार करनेसे भी यहीं सिद्ध होता है कि मनुष्यको वर्णाश्रमधर्मके अनुसार कर्तव्य-कर्म अवश्य ही करने चाहिये। यही भाव दिखलानेके लिये यहाँ युद्ध करनेको कहा गया है।

प्रश्न-यहाँ 'च' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'च' का प्रयोग करके भगवान्ने युद्धको गौणता और स्मरणको प्रधानता दी है। भाव यह है कि युद्ध आदि वर्णधर्मके कर्म तो प्रयोजन और विधानके अनुसार नियत समयपर ही किये जाते हैं और बैसे ही करने भी चाहिये, परन्तु भगवान्का स्मरण तो मनुष्यको हर समय हर हालतमे अवश्य करना चाहिये।

प्रश्न-मगवान्का निरन्तर चिन्तन और युद्ध आदि वर्ण-धर्मके कर्म, दोनों एक साथ कैसे हो सकत हैं ?

उत्तर-हो सकते हैं; साधकोंकी भावना, रुचि और अधिकारके अनुसार इसकी भिन्न-भिन्न युक्तियां है। जो भगवान्के गुण और प्रभावको भलीभाँति जाननेवाला अनन्य-प्रमी भक्त है, जो सम्पूर्ण जगत्को भगवान्के द्वारा ही रचित और वास्तवमें भगवान्ये अभिन्न तथा भगवान्की की डास्थली समझता है, उसे प्रहाद और गोपियोंकी भाँति प्रत्येक परमाण-में भगवानके दर्शन प्रसक्षकी भाँति होते रहते हैं; अतएव उसके लिये तो निरन्तर भगवत्मारणके माथ-माथ अन्यान्य कर्म करते रहना बहुत आमान बात है। तथा जिसका विपय-भोगोंन वैराग्य होकर् भगवान्में सुख्य प्रेम हो गया है, जो निष्काम भावमे केवल भगवानकी आज्ञा समझकर भगवान्के लिये ही वर्णवर्मके अनुसार कमें करता है, वह भी निरन्तर मगत्रान्का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरोंका ध्यान एवती हुई नटी बाँसपर चढ़कर अनेक प्रकारके खेळ दिखळाती है, अथवा जैसे हैंडळपर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर-इाइवर दुसरोंमे वातचीत करता और विपत्तिसे बचनेके लिये रास्तेकी और भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरन्तर भगवानुका स्मरण करते हुए वर्णाश्रमके सब काम स्चारुख्यमे हो सकते हैं।

*पर्न*—मन-बुद्धिको भगवान् में समपति कर देना क्या है ?

उत्तर-बुद्धिमें भगवान्के गुग, प्रभाव, स्वस्तप, रहस्य और तत्त्रको समझकर परमश्रद्धाके साथ अठल निश्चय कर लेना और मनसे अनन्य श्रद्धा-ग्रेमपूर्वक गुग,प्रभावके सहित भगवान्का निरन्तर चिन्तन करते रहना—यही मन-बुद्धिको भगवान्मे समर्पित कर देना है। छठे अध्यायके अन्तमें भी भद्रतेनान्तरात्मनाः पद्से यही वात कही गर्या है।

सम्बन्ध-पाँचवें श्लोकमे भगवान्का चिन्त्रन करते-करते भरनेवारे मनुष्योकां गतिका वर्णन करके अर्जुनके सातवें पश्नका संक्षेत्रमें उत्तर दिया गयाः अब उसी प्रश्नका विस्तारपूर्वक उत्तर देनेके लिये अभ्यासयोगके द्वारा मनको वश्में करके भगवान्के 'अधियज्ञ' रूपका अर्थात् सगुण निराकार दिन्य अन्यक्त रूपका ।चेन्त्रन करनेवाले योगियोंकी अन्तकालीन गतिका तीन क्लोकोंद्वारा वर्णन करते हैं —

## अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥८॥

हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओरन जानवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाशसरूप दिव्य पुरुषको अर्थात् परमेश्वरको ही प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

प्रश्न-यहाँ 'अभ्यासयोग' शब्द किसका वाचक है और चित्तका उस अभ्यासयोगमे युक्त होना क्या है ! उत्तर—यम,नियम,आसन,प्राणायाम,प्रत्याहार, धारणा और ध्यानके अभ्यासका नाम'अभ्यासयोग'हैं । ऐसे अभ्यास- योगके द्वारा जो चित्त भलीभौति वशमें होकर निरन्तर अभ्यासमें ही लगा रहता है, उसे 'अभ्यासयोगयुक्त'कहते हैं।

प्रभ-'नान्यगामी' कैसे चित्तको समझना चाहिये ?

उत्तर—जो चित्त किसी पदार्थिविशेषके चिन्तनमें लगा दिये जानेपर क्षणभरके लिये भी उसके चिन्तनको छोड़कर दूसरे पदार्थका चिन्तन नहीं करता—जहाँ लगा है, वहीं लगातार एकनिष्ठ होकर लगा रहता है, उस चित्तको नान्यगामी अर्थात् दूसरी ओर न जानेवाला कहते हैं। यहाँ परमेश्वरका विषय है, इससे यह समझना चाहिये कि वह चित्त परमेश्वरमें ही लगा रहता है।

पश्च—अनुचिन्तन करना किसे कहते हैं : इत्तर—अभ्यासमे लगे हुए और दूसरी ओर न जानेवाले चित्तके द्वारा परमेश्वरके निराकार खरूपका जो निरन्तर ध्यान करते रहना है, इसीको 'अनुचिन्तन' कहते हैं।

प्रश्न—यहाँ 'प्रमम्'और 'दिव्यम्' इन विशेषणोंके सहित 'पुरुषम्' इस पदका प्रयोग किसके लिये किया गया है और उसे प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर - इसी अध्यायके चींथे श्लोकमे जिसको 'अधियज्ञ' कहा है और बाईसवें श्लोकमें जिसको 'परम पुरुष' वतलाया है, भगवान् के उस सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले सगुण निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त ज्ञानस्वरूपको यहाँ 'दिव्य परम पुरुष' कहा गया है। उसका चिन्तन करते-करते उसे यथार्थ- रूपमें जानकर उसके साथ तृत्प हो जाना ही उसको प्राप्त होना है।

सम्बन्ध-दिव्यपुरुषकी प्राप्ति बतलाकर अब उभका स्वरूप बतलाते हैं--

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तममः परस्तात् ॥ ९ ॥

जो पुरुष सर्वेश, अनादि, सबके नियन्ता, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके धारण-पोषण करनेवाले अचिन्त्यस्वरूप, सूर्यके सहश नित्य चेतन प्रकाशरूप और अविद्यासे अति परं, शुद्ध सिश्चदानन्द्यन परमेश्वरका सरण करता है ॥ ९ ॥

प्रश्न-इस रहोकका क्या भाव है ?

उत्तर—परम दिग्य पुरुपके खरूपका महत्त्व प्रतिपादन करते हुए श्रीभगनान् कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है। भूत, वर्तमान और भविष्यका, स्यूल, सूक्ष और कारण——किसी भी जगत्की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं, जिसको वह यथार्थरूपमें न जानता हो; इसल्यि वह सर्वन्न (कविन्) है। वह सबका आदि है; उसमे पहले न कोई था, न हुआ और न उसका कोई कारण ही है; वही सबका कारण और सबमे पुरातन है; इसलिये वह सनातन (पुराणम्) है। वह सबका खामी है, सर्वशक्तिमात् है और सर्वान्तर्यामी है; वही सबका नियन्त्रणकर्ता है और वही सबके शुभाशुभ कर्मफलोंका यथायोग्य विभाग करता है; इसीलिये वह सबका नियन्ता (अनुशासितारम् ) है। इतना शक्तिमान् होनेपर भी वह अत्यन्त ही सूक्ष्म है, जितने भी सूक्ष्म-ने-सूक्ष्म तक्त हैं वह उन सबसे बढ़कर सूक्ष्म है और सबमें सदा व्याप्त है, इसी कारण मूक्ष्मद्रशीं पुरुषोंकी मूक्ष्म-मे-सृक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव करती है; इसीलिये वह मृक्ष्मतम (अणोरणीयांसम्) है। इतना सृक्ष्म होनेपर भी सुमस्त विश्व-व्रवाण्डका आवार वहीं है, वहीं सबका धारण, पालन और पोषण करता है; इसिलिये वह धाता ् सर्वन्य धातारम् ) है। सदा सबसे व्यात और सबके धारण-पोषणों लगे रहनेपर भी वह सबसे इतना परे और इतना अतीव्हिय है कि मनके द्वारा उसके यथार्य स्वस्त्यका चिन्तन ही नहीं किया जा सकता; मन और सुद्धिनें जो चिन्तन और विचार करनेकी शिक्त आती है, उसका मृल स्नेत वहा है—ये उसीको जीवनधाराका लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं; वह निरन्तर इनको और सबको देखता है तथा इनमेश शिक्तम्बार करता रहता है किन्तु ये उसको नहीं देख पाते; इसीलिये वह अचित्त्यख्रस्प (अचिन्त्यस्प्प ) है। अचिन्त्य होनेपर भी वह प्रकाशमय है और सुरी-सर्वरा सबको प्रकाश देता रहता है: जैसे सूर्य

स्वयंप्रकाशस्क्ष्प है और अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह स्वयंप्रकाश परम पुरुष अपनी अखण्ड झानमयी दिच्य ज्योतिसे सदा-सर्वदा सबको प्रकाशित करता है; इसीलिये वह सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशरूप (आदित्यवर्णम् ) हैं। और ऐसा दिच्य, नित्य और अनन्त झानमय प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या अझानरूप अन्धकारकी कल्पना ही नहीं की जा सकती; जैसे सूर्यने कभी अन्धकारको देखा ही नहीं, वैसे ही उसका खरूप भी सदा-सर्वदा अज्ञान-तमये सर्वया रहित है; बन्कि घोर रात्रिके अत्यन्त अन्धकारको भी जैसे सूर्यका पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है;वैसे ही घोर विपयी पुरुपका अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाशकी उज्ज्वण करणे पाकर नष्ट हो जाता है;

इसीलिये वह अविद्यासे अति परे (तमसः परस्तात्) है। ऐसे शुद्ध सिचदानन्दघन परमेश्वरका पुरुषको सदा स्मरण करना चाहिये।\*

प्रश्न-जब भगवान्का उपर्युक्त खरूप अचिन्य है, उसका मन-बुद्धिये चिन्तन ही नहीं किया जा सकता, तब उसके स्मरण करनेकी बात कैसे कही गयी ?

उत्तर-यह मत्य है कि अचिन्यम्बरूपकी यथार्थ उपलब्धि मन-बुद्धिको नहीं हो सकती। परन्तु उसके जो लक्षण यहाँ बतलाये गये हैं, इन लक्षणोंने युक्त समझकर उसका बार-बार म्मरण और मनन तो हो ही मकता है और ऐसा स्मरण-मनन ही म्बरूपकी यथार्थ उपलब्धिने हेतु होता है। इसीलिये उसके स्मरणकी बात कही गयी है और यह कहना उचित ही है।

सम्बन्ध—परम दिव्य पुरुषका स्वरूप बतलाकर अब साधनकी विधि और फल बतलाते हैं—

# प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १०॥

वह भक्तियुक्त पुरुप अन्तकालमें भी योगवलसे भृकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्यखरूप परम पुरुप परमात्माको ही प्राप्त होता है ॥ १०॥

प्रश्न-यहाँ 'भक्त्या युक्तः' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'भक्त्या युक्तः' का अर्थ है भक्तिमे युक्त । भगवत्विषयक अनुरागका नाम भक्ति है; जिसमें भक्ति होती है,
वहीं भक्तिमें युक्त हैं । अनुराग या प्रम किसी-त-किसी
प्रमास्पदमें होता है । इसमें यह समझना चाहिये कि
यहाँ निर्मुण-निराकार ब्रद्मिती अहंग्रह-उपासनाका अर्थात्
ज्ञानयोगका प्रसङ्ग नहीं है, उपास्य-उपासक भावसे की जानेवाली भक्तिका प्रसङ्ग है ।

प्रश्न-योगवल क्या है अकु ग्रिके मध्यका स्थान कौन-सा है और प्राणोंको वहाँ अच्छी तरह स्थापन करना किसे कहते है तथा वह किस प्रकार किया जाता है ! उत्तर-आठवें श्लोकमें बतलाया हुआ अभ्यासयोग (अष्टाङ्गयोग) ही 'योग' है, योगाभ्यासमे उत्पन्न जो यथा-योग्य प्राणसम्मालन और प्राणिनरोधका सामर्थ्य है, उसका नाम 'योगवल' है। दोनों भौंहोंके बीचमें जहाँ योगशास्त्रके जाननेवाले पुरुष 'आज्ञाचका' वतलाया करते हैं, वही भुकुटी-के मध्यका स्थान है। कहते हैं कि यह आज्ञाचक द्विदल है। इसमे त्रिकोण योनि है। अप्रि, सूर्य और चन्द्र इसी त्रिकोणमें एकत्र होते हैं। जानकार योगी पुरुष महाप्रयाणके समय योग-वलने प्राणोंको यहीं लाकर स्थिरस्तरमें निरुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार आज्ञाचकमें प्राणोंका निरोध करना सावनसापेक्ष है।

वेदाहमतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णे तमसः परम्तात्।

नमेच विदित्वाऽति मृत्युर्मित नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (३१८)

भ्वह पुरुष जो सूर्यके सदश प्रकाशस्वरूपः महान् और अज्ञानात्यकारमे परे है। इसको मैं जानता हूँ । उसको जानकर ही अधिकारी मृत्युको लाधवा है । परमात्माकी प्राप्तिके लिपे दूसरा मार्ग नहीं है ।

<sup>\*</sup> रवेताश्वतरोपनिपद्में इसमे मिलता-जुलता मनत्र है-

इस आज्ञाचक्रके समीप सप्त कोश हैं जिनके नाम हैं— इन्दु, बोधिनी, नाद, अर्थचिन्द्रका, महानाद, (सोमसूर्याप्ति-रूपिणी) कला और उन्मनी; प्राणोंके द्वारा उन्मनी कोशमे पहुँच जानेपर जीव परम पुरुषको प्राप्त हो जाता है। फिर उसका पराधीन होकर जन्म लेना बंद हो जाता है। वह या तो जन्म लेता ही नहीं,लेता है तो लोकोपकारके लिये स्वेच्छा-से या भगवदिच्छासे।

इस साधनकी प्रणाली किसी अनुभवी योगी महात्मासे ही जानी जा सकती है। किसीको भी केवल पुस्तक पढ़कर योगसाधना नहीं करनी चाहिये, वैसा करनेसे लाभके बदले हानिकी ही अधिक सम्भावना है।

प्रश्न-'अचल मन' के क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—आठवें स्ठोकमें जिस अर्थमें मनको 'नान्यगामी' कहा है. यहाँ उसी अर्थमें 'अचल' कहा गया है । भाव यह है कि जो मन ध्येय वस्तुमें स्थित होकर वहाँसे जरा भी नहीं हटता, उसे 'अचल' कहते हैं (६।१९)।

प्रश्न-'परम दिन्य पुरुष' के क्या लक्षण हैं ? उत्तर-परम दिन्य पुरुषके लक्षणोंका वर्णन आठवें और नवें क्लोकोंम देखना चाहिये।

सम्बन्ध-पाँचवें श्लोकमें भगवान्क। चिन्तन करते-करतं मरनेवाले साधारण मनुष्यकी गतिका संश्लेपमें वर्णन किया गया, फिर आठवेंसे दमवें श्लोकतक भगवान्के 'अधियज्ञ' नामक सगुण निराकार दिय्य अध्यक्त स्वरूपका चिन्तन करने-वाले योगियोंकी अन्तकालीन गतिके सम्बन्धमें वतलाया, अब ग्यारहवें श्लोकसे तेरहवें तक परम अक्षर निर्गुण निराकार परवक्षकी उपासना करनेवाले योगियोंकी अन्तकालीन गतिका वर्णन करनेके लिये पहले उस अक्षर बहाकी प्रशंसा करके उसे बतलानेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

# यदक्षरं वेदिवदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥

वेदके जाननेवाले विद्वान् जिस सिच्चिदानन्द्धनरूप परमपदको अविनाशी कहते हैं, आसिकरिहत यक्कशील संन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारीलोग ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस परम पदको मैं तेरे लिये संक्षेपसे कहूँगा ॥ ११ ॥

प्रश्न-'वेदविदः' पदका क्या भाव है :

उत्तर—जिससे परमात्माका ज्ञान होता है, उसे वेद कहते हैं; यह वेद इस समय चार संहिताओं के और ऐतरेयादि ब्राह्मणमागके रूपमें प्राप्त है। वेदके प्राण और वेदके आधार हैं—परब्रह्मपरमात्मा। वे ही वेदके तात्पर्य हैं (१५।१५)। उस तात्पर्यको जो जानते हैं और जानकर उसे प्राप्त करनेकी अविरत साधना करते हैं तथा अन्तमे प्राप्त कर लेते हैं, वे ज्ञानी महातमा पुरुष ही वेदवित्—वेदके यथार्थ ज्ञाता हैं।

प्रश्न—'वेदको जाननेवाले जिसे अविनाशी बनलाते हैं' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर—'यत्' पदसे सिच्दानन्दघन परब्रह्मका निर्देश हैं। यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि वेदके जाननेवाले ज्ञानी महात्मा पुरुष ही उस ब्रह्मके विषयमें कुछ कह सकते है, इसमें अन्य छोगोंका अधिकार नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यह 'अक्षर' है अर्थात् यह एक ऐसा महान् तत्त्व है, जिसका किमी भी अवस्थामें कभी भी किसी भी रूपमें क्षय नहीं होता; यह सदा अविनश्वर, एकरस और एकरूप रहता है। वारहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें जिस अब्यक्त अक्षरकी उपासनाका वर्णन है, यहाँ भी यह उसीका प्रसंग है।

प्रश्न-'र्वातरागाः' विशेषणके साथ 'यतयः' पद किनका वाचक है :

उत्तर-जिनमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है वे भ्वीतराग' हैं और ऐसे वीतराग, तीव वैराग्यवान्, परमात्मा-की प्राप्तिके पात्र, ब्रह्मने स्थित एवं उच्च श्रेणीके साधनोंसे सम्पन्न जो संन्यासी महात्मा हैं, उनका वाचक यहाँ भ्यतयः' पद है। प्रश्न-'यत्, विशन्ति' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसका शब्दार्थ है, जिसमें प्रवेश करते हैं। अभिप्राय यह है कि यहाँ 'यत्' पर उस सिंबरानन्दघन परमात्माको लक्ष्य करके कहा गया है, जिसमें उपर्युक्त साधन करते-करते साधनकी शेष सीमापर पहुँचकर यतिलोग अभेदभावसे प्रवेश करते हैं। यहाँ यह स्मरण रावना चाहिये कि इस प्रवेशका अर्थ 'कोई आदमी बाहरमें किसी घरमें घुस गया'ऐसा नहीं है। परमात्मा तो अपना खरूप होनेसे नित्य प्राप्त ही है, इस नित्यप्राप्त तत्त्वमें जो अप्राप्तिका अम हो रहा है—उस अविद्यारूप अमका मिट जाना ही उसमें प्रवेश करना है।

प्रश्न—'जिसको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं' इस वाक्यका क्या अभिप्राय हैं ∶

उत्तर—'यत्' पः उसी ब्रह्मका वाचक है, जिसके सम्बन्धम वेदिवद्ग्येग उपदेश करते हैं और 'वीतराग यित' जिसमें अमेदमावमे प्रवेश करते हैं। यहाँ इस कथनसे यह भाव समझना चाहिये कि उसी ब्रह्मको प्राप्त करने के लिये ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्यव्यक्तका पालन करते हैं। 'ब्रह्मचर्य' का वास्तविक अर्थ है,ब्रह्ममं अथवा ब्रह्मके मार्गमं सञ्चरण करना—जिन साधनोंमे ब्रह्मप्राप्तिके मार्गमं अप्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण करना। ऐसे साधन ही ब्रह्मचारीके ब्रत कहलाते हैं, को ब्रह्मचर्य-आश्रममं आश्रमधर्मके रूपमे अवस्य पालनीय हैं; और साधारणतया तो अवस्था भेदके अनुसार सभी साधकोंको यथाशक्ति उनका अवस्थ पालन करना चाहिये।

ब्रह्मचर्यमें प्रधान तत्त्व है-विन्दुका संरक्षण और

संशोधन। इससे वासनाओं के नाशद्वारा ब्रह्मकी प्राप्तिमें बड़ी सहायता मिलती है। ऊर्ध्व रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का तो वीर्य किसी भी अवस्थामे अधोमुली होता ही नहीं, अतएव वे तो ब्रह्मके मार्गमें अनायास ही आगे बढ़ जाते हैं। इनसे निम्न स्तरमे वे हैं जिनका बिन्दु अधोगामी तो होता है, परन्तु वे मन, वचन और शरीरसे मैथुनका सर्वथा त्याग करके उसका संरक्षण कर लेते हैं। यह भी एक प्रकारमे ब्रह्मचर्य ही है। इसीके लिये गरुड़पुराणमें कहा है—

कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते॥ (पू० यं० आ० का० अ० २३८।६)

सब जगह सब तरहकी स्थितिमें सर्वदा मन, वाणी और कर्ममें मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है।

आश्रमन्यवस्थाका छक्ष्य भी ब्रह्मकी ही प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य सबमे पहला आश्रम है। उसमे विशेष सावधानीके साथ ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करना आवस्यक है। इसीलिये कहा गया है कि ब्रह्मका इच्छा करनेवाले (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं।

प्रश्न—'बह पद मैं नुझे संक्षेपसे कहूँगा' इस वाक्यका क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर-इस वाक्यमे भगवान्ने यह प्रतिज्ञा की है कि उपर्युक्त वाक्योंमें जिस परब्रह्म परमात्माका निर्देश किया गया है, वह ब्रह्म कीन है और अन्तकालमें किस प्रकार साधन करनेवाला मनुष्य उसको प्राप्त होता है-यह बात मैं तम्हें संक्षेपमे कहँगा। †

सम्बन्ध - पूर्व होकमें जिस क्पियका कर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी, अब दो हो को कों में उसीका वर्णन करते हैं— सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। मूध्न्यीधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्॥ १२॥

'सारे बेद जिस पदका वर्णन करते हैं' समस्त तपींको जिसकी प्राप्तिके साधन बतलाते हैं तथा जिसकी इच्छा रखनैवाले अक्कचारी अक्कचर्यका पालन करते हैं' उस पदको में तुम्हें संक्षेपसे बताता हूँ –'ओम्' यही वह पद है।'

छठे अध्यायके चौदहवं श्लोककी व्याख्या देखनी चाहिये ।

<sup>†</sup> कटोर्पानप्रद्में भी इस स्रोकसे मिलता-जुलता मन्त्र आया है— सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपा≚िस सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पद्द संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ (१।२।१५)

### ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुसारन्।

#### यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

सव इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर तथा मनको हृदेशमें स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मसम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुष 'ॐ' इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है ॥ १२-१३ ॥

प्रश्न-यहाँ सब द्वारोंका रोकना क्या है ?

उत्तर-श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय और वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रिय—इन दसों इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका प्रहण होता है, इसिलये इनको 'द्वार' कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहनेके स्थानों (गोलकों) को भी द्वार' कहते है। इन इन्द्रियोंको वाह्य विषयोंसे हटाकर अर्थात् देवने-सुनने आदि-की समस्त कियाओंको वंद करके, साथ ही इन्द्रियोंके गोलकोंको भी रोककर इन्द्रियोकी वृत्तिको अन्तर्मुख कर लेना ही सब द्वारोंका संयम करना है। इसीको योगशास्त्रम 'प्रत्या-हार' कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'हृदेश' किस स्थानका नाम है और मनको हृदेशमें स्थिर करना क्या है ?

उत्तर—नाभि और कण्ठ---इन दोनों स्थानोके बीचका स्थान, जिसे हृदयकमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणीं-का निवासस्थान माना गया है, हुदेश हैं; और इधर-उधर भटकनेवाले मनको सङ्गल्य-विकल्पोंसे रहित करके हृद्यमें निरुद्ध कर देना ही उसको हृदेशमें स्थिर करना है।

प्रश्न-प्राणोंको मस्तकम स्थापित करनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—मनको हृदयमे रोकनेक बाद प्राणोंको ऊर्ध्वगामी नाडीके द्वारा हृदयसे ऊपर उठाकर मस्तकम स्थापित करनेके लिये कहा गया है, ऐसा करनेने प्राणोंके साथ-साथ मन भी वहीं जाकर स्थित हो जाता है।

प्रश्न-योगधारणामें स्थित रहना क्या है?और 'योग-धारणाम्' के साथ 'आत्मनः' पद देनेका क्या अभिप्राय है?

उत्तर - उपर्युक्त प्रकारसे इन्द्रियोंका संयम और मन तथा प्राणोंका मस्तकमें भलीभाँति निश्चल हो जाना ही योगधारणा- मे स्थित रहना है। 'आत्मनः'पदसे यह बात दिख्लायी गयी है कियहाँपरमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली योगधारणाका विषय है, अन्य देवतादिविषयक चिन्तनसे या प्रकृतिके चिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाली धारणाका विषय नहीं है।

प्रश्न-पहाँ ओङ्कारको 'एकाक्षर' कैमे कहा ! और इसे 'ब्रह्म' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—दसने अध्यायकं पर्चासने श्लोकने भी ओङ्कारको एक अक्षर' कहा है ( गिरामस्प्येकमक्षरम् ) । इसके अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म परमात्माका नाम है और नाम तथा नामीमें वास्तवमे अभेद माना गया है: इसिटिये भी ओङ्कारको एक अक्षर' और ब्रह्म कहना उचित ही है। कटोपनिषद्ने भी कहा है——

> एतद्रथेवाक्षरं ब्रह्म एतद्रवेवाक्षरं परम् । एतद्रथेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यिङ्किति तस्य तत् ॥

> > (१1२1१६)

भ्यह अक्षर ही ब्रह्म है,यह अक्षर ही परम है;इसी अक्षर-को जानकर ही जो जिसकी उच्छा करना है, उसे वहीं प्राप्त हो जाना है।

ग्रश्न—वाणी आदि इन्द्रियोंके और मनके रुक जानेपर तथा प्राणोंके मस्तकमे स्थापित हो जानेपर ओङ्कारका उच्चारण कैसे हो सकेगा !

उत्तर-यहाँ वार्णासे उच्चारण करनेके लिये नहीं कहा गया है । उच्चारण करनेका अर्थ मनके द्वारा उच्चारण करना ही है ।

प्रश्न-यहाँ 'माम्' पद किसका वाचक हैं और उसका स्मरण करना क्या है ?

उत्तर-यहाँ ज्ञानयोगीके अन्तकालका प्रसङ्ग होनेसे

'माम्' पद सिन्चदानन्द्धन निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है। चौथे श्लोकमें 'इम शर्रारमें 'अधियज्ञ' में ही हूँ' इस कथनसे भगवान्ने जिस प्रकार अधियज्ञके साथ अपनी एकता दिखलायी है, उसी प्रकार यहाँ 'ब्रह्म'के साथ अपनी एकता दिखलानेके लिये 'माम्' पदका प्रयोग किया है।

प्रश्न-मनमे ओङ्कारका उच्चारण और उसके अर्थम्बरूप ब्रह्मका चिन्तन, दोनों काम एक साथ कैमे होते हैं ?

उत्तर—मनके द्वारा दोनों काम एक साथ अवश्य ही हो सकते हैं। परमात्माके नाम 'ॐ' का मनसे उच्चारण करते हुए, साथ-साथ ब्रक्षका चिन्तन करने में कोई आपत्ति नहीं आती। मनसे नामका उच्चारण तो नामीके चिन्तनमें उच्टा सहायक होता है। महर्षि पतक्किजीने भी कहा है 'ध्यानकालमें स्वितर्क समाधितक राष्ट्र, अर्थ और तद्विपयक बानका विकल्प मनमें एहता है' (योगदर्शन १। ४१) अतः जिसका चिन्तन विया जाता है उसीके वाचक नामका मनके संकल्पमें एहना तो लामाविक है और उन्होंने यह भी कहा है कि—

तस्य वाचकः प्रणयः । तज्ञपस्तदर्थभावनम् । ( योगदर्शन १।२ ७-२८ )

'उसका नाम प्रणय (ॐ) है।' 'उस ॐका जप करते हुए उसके अर्थ परमात्माका चिन्तन करना चाहिये।'

प्रभ-यहाँ परमगतिको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—निर्गुण-निराकार ब्रह्मको अभेदभावसे प्राप्त हो जाना, परम गतिको प्राप्त होना है; इसीको सदाके लिये आवागमनसे मुक्त होना, मुक्तिलाभ कर लेना, मोक्षको प्राप्त होना अथवा 'निर्गुण बहा' को प्राप्त होना कहते हैं।

प्रश्न—आठवेसे दसवें श्लोकतक निर्गुण-निराकार ईश्वरकी उपासनाका प्रकरण है और ग्यारहवेंमे तेरहवेंतक निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी उपासनाका। इस प्रकार यहाँ मिन्न-भिन्न दो प्रकरण क्यों माने गये ? यदि छहों इलोकोंका एक ही प्रकरण मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर-आठवेंसे दसवें श्लोकतकके वर्णनमें उपास्य परम पुरुषको सर्वज्ञ, सबके नियन्ता, सबके धारण-पोषण करने-वाले और सूर्यके सदश स्वयंप्रकाशरूप बतलाया है। ये सभी सर्वव्यापी भगवान्कं दिव्य गुण हैं। परन्तु ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकतक एक भी ऐसा विशेषण नहीं दिया गया है जिससे यहाँ निर्मुण निराकारका प्रसङ्घ माननेम तनिक भी आपत्ति हो सकता हो। इसके अतिरिक्त, उस प्रकरणमे उपासकको भक्तियुक्तं कहा गया है, जो वेदीपासनाका द्योतक है तथा उसका फल दिन्य परम पुरुष (सगुण परमेश्वर) की प्राप्ति बतलाया गया है । यहाँ अभेदोपासनाका वर्णन होनेसे उपासकके लिये कोई विशेषण नहीं दिया गया है और इसका फल भी परम गति (निर्गुण ब्रह्म) की प्राप्ति बतलाया है। इसके अतिरिक्त ग्यारहवे श्लोकने नये प्रकरणका आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा भी की गयी है। साथ ही दोनों प्रकरणोंको एक मान लेनेसे योगविषयक वर्णनकी पुनरुक्तिका भी दोष आता है। इन सब कारणों में यही प्रतीत होता है कि इन छहों स्त्रांकों में एक ही प्रकरण नहीं है। दो मिल-मिल प्रकरण हैं।

सम्बन्ध—रस प्रकार निराकार-सगुण परमेश्वरके और निर्गुण-निराकार बह्यके उपासक योगियों की अन्तकालीन गतिका श्रकार और फल बनलाया गया; किन्तु अन्तकालमें इस श्रकारका साधन वे ही पुरु 1 कर सकते हैं जिन्होंने पहलेसे योगका अभ्यास करके मनको अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्यके द्वारा अन्तकालमें इस श्रकार सगुण-निराकारका और निर्गुण-निराकारका साधन किया जाना बहुत ही कठिन है, अतएव सुगमतासे परमेश्वरकी प्राप्तिका उपाय जाननेकी इच्छा होनेपर अब भगवान् अपने नित्य-निरन्तर स्मरणको अपनी प्राप्तिका सगम उपाय बतलाते हैं—

> अनन्यचेताः सततं यो मां सारति नित्यशः। तस्याहं मुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १४॥

हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलम हूँ, अर्थात् उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ॥ १४॥ प्रभ-यहाँ 'अनन्यचेताः' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तुमें न लगकर निरन्तर अनन्य प्रेमके साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वरमें ही लगा रहता हो, उसे 'अनन्यचेताः' कहते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'सततम्' और 'नित्यशः' इन दो पर्देकि प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—'सततम्' पदसे यह दिखलाया है कि एक क्षण-का भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे। और 'नित्यशः'पदमे यह सूचित किया है कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा-सर्वदा होता ही रहे, इसमें एक दिनका भी नागा न हो। इस प्रकार दो पदोंका प्रयोग करके भगवान्ने जीवनभर नित्य-निरन्तर स्मरणके लिये कहा है। इसका यही भाव समझना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'माम्' पद किसका वाचक है और उसको स्मरण करना क्या है !

उत्तर—यह नित्य प्रमपूर्वक स्मरण करनेका प्रसंग है और इसमें 'तस्य', 'अहम्' आदि भेदोपासनाके सूचक परोंका प्रयोग हुआ हैं। अतएव यहाँ 'माम्' पद सगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णका वाचक है। परन्तु जो श्रीविष्णु और श्रीराम या भगवान्के दूसरे रूपको इष्ट माननेवाले हैं उनके लिये वह रूप भी 'माम्'का ही वाच्य है। तथा परम प्रम और श्रद्धांके साथ निरन्तर भगवान्के खरूपका अथवा उनके नाम, गुण, प्रभाव और लीला आदिका चिन्तन करते रहना ही उसका स्मरण करना है।

पश्र—ऐसे भक्तके लिये भगवान् 'सुलभ' क्यों हैं !

उत्तर-अनन्यभावमे भगवान्का चिन्तन करनेवाला प्रेमी भक्त जब भगवान्के वियोगको नहीं सह सकता तब 'ये यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' (४।११) के अनुसार भगवान्को भी उसका वियोग असहा हो जाता है; और जब भगवान् खयं मिळनेकी इच्छा करते हैं, तब कठिनताके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेनुसे ऐमे भक्तके लिये भगवान्को सुलभ बतलाया गया है।

प्रश्न—नित्य-निरन्तर स्मरण करनेवाले भक्तके लिये भगवान् सुलम हैं, यह तो मान लिया; परन्तु भगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है !

उत्तर—जिनकी भगवान्मे और भगवत्प्राप्त महापुरुषोंमें परम श्रद्धा और प्रेम हैं, जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेसे भगवान्का मिलना सुलभ हैं, उनके लिये तो भगवत्क्रपासे नित्य-निरन्तर भगवान्का स्मरण होना सहज ही हैं। अवश्य ही, जिनमे श्रद्धा-प्रेमका अमाव हैं, जो भगवान्के गुण-प्रभावको नहीं जानते और जिनको महत्मंगका सौभाग्य प्राप्त नहीं हैं, उनके लिये नित्य-निरन्तर भगविचन्तन होना कठिन हैं।

सम्बन्ध—भगवान्के नित्य-निरन्तर चिन्तनसे भगवत्प्राप्तिकं। सुरुभताका प्रतिपादन किया, अब उनके पुनर्जन्म न होनेकी बात कहकर यह दिखलाते हैं कि भगवत्प्राप्त महापुरुषोंका भगवान्से फिर कभी वियोग नहीं होता—

> मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥

परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुःखोंके घर एवं क्षणभङ्गर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते ॥ १५ ॥

प्रश्न-'परम सिद्धि' क्या है और 'महात्मा' शब्दका प्रयोग किसके लिये किया गया है !

उत्तर-अतिशय श्रद्धा और प्रेमके साथ नित्य-निरन्तर भजन-ध्यानका साधन करते-करते जब साधनकी वह पराकाष्ट्रारूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होनेके बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उमे भगवान्का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है— उस पराकाष्ट्राकी स्थितिको 'परम सिद्धि' कहते हैं; और भगवान्के जो भक्त इस परम सिद्धिको प्राप्त हैं, उन झानी भक्तोंके लिये 'महात्मा' शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रश्न-'पुनर्जन्म'क्या है और उसे 'दुःखोंका घर' तथा 'अशाश्वत' (क्षणभङ्गर ) किसलिये बतलाया गया है ?

उत्तर—जीव जबतक भगवान्को प्राप्त नहीं हो जाता तबतक कर्मवरा उसका एक योनिको छोइकर दूसरी योनिमं जन्म लेना मिट नहीं सकता । इसलिये मरनेके बाद कर्म-परवरा होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियोंमेंसे किसी भी योनिमं जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दु:खपूर्ण और अनित्य न हो। जीवनकी अनित्यताका प्रमाण तो मृत्यु हैं ही; परन्तु जीवन-में जिन वस्तुओंसे संयोग होता है, उनमें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक-सी रहनेवाली हो; और जिससे सदा संयोग बना रहे। जो वस्तु आज सुख देनेवाली प्रतीत होती है, कल उसीका रूपान्तर हो जानेपर अथवा उसके सम्बन्ध-में अपना भाव वदल जानेपर वह दु:खप्रद हो जाती है। जिसको जीवनमें मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तुका भी जब नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, तब वह भी दु:खदायिनी ही हो जाता है। इसके साथ- साथ प्रत्येक वस्तु या स्थितिमें कमीका बोध और उसके विनाशकी आशंका तो सदा दुःख देनेवाली होती ही है। सुखरूप दीखनेवाली वस्तुओंके संप्रह और मोगमें आसक्ति-वश जो पाप किये जाते हैं उनका परिणाम भी नाना प्रकारके कर्टो और नरकयन्त्रणाओंकी प्राप्ति भी होता है। इस प्रकार पुनर्जन्ममें गर्भमे लेकर मृत्युपर्यन्त दुःख-ही-दुःख होनेके कारण उसे दुःखोंका घर कहा गया है और किसी भी योनिका तथा उस योनिमे प्राप्त भोगोंका संयोग सदा न रहने-वाला होनेसे उसे अशाश्वन (क्षणभङ्गर) वनलाया गया है।

प्रश्न-उपर्युक्त महात्मा पुरुषोंका पुनर्जन्म क्यों नहीं होता?

उत्तर—इसीलिये नहीं होता कि उन अनन्यप्रेमी भक्तों-को भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। यह नियम है कि एक बार जिमको समस्त सुखोंके अनन्त सागर, सबके परमाधार, परम आश्रय, परमात्मा, परमपुरुष भगवान्की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थितिमें भगवान्से वियोग नहीं होता। इसीलिये भगवत्प्राप्ति हो जानेके बाद फिरसे मंसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया है।

सम्बन्ध —भगवत्प्राप्त महारमा पुरुषोंका पुनर्जन्म नहीं होता इस कथनसे यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवोंका पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जाननेकी इच्छा होती है कि किम लोकतक पहुँचे हुए जीवोंको वापस लौटना पड़ता है। इसार भगवान कहते हैं—

# आब्रह्मभुवनाह्योकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥

हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होताः क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं ॥ १६ ॥

प्रश्न-यहाँ श्रह्मलोक' शब्द किस लोकका वाचक है, 'आ' अञ्चयके प्रयोगका क्या अभिप्राय है और 'लोकाः' पदसे किन-किन लोकांका लक्ष्य है !

उत्तर—जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टिके आदिम भगवान्कं नामिकमलसे उत्पन्न होकर सारी सृष्टिकी रचना करते हैं. जिनको प्रजापित, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते हैं तथा इसी अध्यायमें जिनको 'अधिदैव' कहा गया है (८। ४), वे जिस ऊर्ध्वलोकमें निवास करते हैं, उस लोकविशेष-का नाम 'ब्रह्मलोक' है। और 'लोका:' पदसे भिन्न-भिन्न लंकपालोंके स्थानविशेष 'म्ः', 'मुवः', 'खः'आदि समस्त लोकोंका लक्ष्य है। तथा 'आ' अव्ययके प्रयोगसे उपर्युक्त ब्रह्मलोकके सहित उससे नीचेके जितने भी विभिन्न लोक हैं उन सबको ले लिया गया है।

प्रश्न-'पुनरावर्ती' किन छोकोंको कहते हैं ?

उत्तर-बार-बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका स्त्रभाव हो एवं जिनमें निवास करनेवाले प्राणियोंका मुक्त होना निश्चित न हो, उन लोकोंको 'पुनरावर्ती' कहते हैं। सम्बन्ध—बहालोकपर्यन्त सब लोकोंको पुनरावतीं बतलायाः परन्तु वे पुनरावतीं कैमे हैं-—इस जिज्ञासापर अब मगबान् बहाके दिन-रातकी अवधिका वर्णन करके सब लोकोंकी अनिस्यता सिद्ध करते हैं-—

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो

विदुः।

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ १७॥

ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाला और रात्रिको भी एक हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वसे जानते हैं, वे योगीजन कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ १७ ॥

प्रश्न—'सहस्रयुग' शब्द कितने समयका वाचक है और उस समयको जो ब्रह्माके दिन-रातका परिमाण बतलाया गया है—इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ 'युग' शब्द 'दिव्य युग'का वाचक है--जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कल्यिंग चारों युगोंके समय-को मिलानेपर होता है। यह देवताओंका युग है, इसलिये इसको 'दिव्ययुग' कहते हैं। इस देवताओंके समयका परिमाण हमारे समयके परिमाणसे तीन सौ साठ गुनाअधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओंका चौबीस घंटका एक दिन-रात, हमारे तीस वर्ष देवताओंका एक महीना और हमारे तीन सो साठ वर्ष उनका एक दिन्य वर्ष होता है। ऐसे बारह हजार दिव्य वर्षोका एक 'दिव्ययुग' होता है। इसे 'महायुग' और 'चत्र्य्गी' भी कहते हैं। इस संख्याके जोडनेपर हमारे ४३,२०,००० वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षोंके हिसाबसे बारह मौ दिव्य वर्षांका हमारा कालियुग, चौर्वास सौका द्वापर, छत्तीस सौका त्रेता ओर अङ्तालीस सौ वर्षाका सत्ययुग होता है । कुछ मिलाकर १२,००० वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है। ऐसे हजार दिव्य युगोंका ब्रह्माका एक दिन होता है ओर उतने युगोंकी एक रात्रि होती है। इसे दूसरी तरह समक्षिये। हमारे युगोंके समयका परिमाण इस प्रकार है---

कित्युग-४,३२,००० वर्ष द्वापर-८,६४,००० वर्ष (कित्युगमे दृगुना ) त्रेता-१२,९६,००० वर्ष (कित्युगमे तिगुना ) सत्ययुग-१७,२८,०००वर्ष (कित्युगमे चौगुना ) कुळ जोड़-४३,२०.००० वर्ष

यह एक दिव्य युग हुआ । ऐसे हजार दिव्य युगोंका

अर्थात् हमारे ४,३२,००,००,००० ( चार अरव वत्तीस करोड़ ) वर्षका ब्रह्माका एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी सित्र होती है।

मनुस्मृति प्रथम अध्यायमे चौंसठमे तिहत्तरवें श्लोकतक इस विषयका विशद वर्णन है । ब्रह्मके दिनकों 'करप' या 'सर्ग' और राविको 'प्रल्य' कहते हैं । ऐसे तीस दिन-रातका ब्रह्मका एक महीना, ऐसे बारह महीनोंका एक वर्ष और ऐसे सौ वर्षोकी ब्रह्मकी पूर्णायु होती है । ब्रह्मके दिन-राविका परिमाण वतत्वकर भगवान्ने यह माव जिल्लाया है कि इम प्रकार ब्रह्मका जीवन और उनका लोक मी मीमित तथा कालकी अवधिवाला है, इसलिये वह भी अनित्य ही है और जब वही अनित्य है, तब उसके नीचेके लोक और उनमें रहनेवाले प्राणियोंके शरीर अनित्य हों, इसके तो कहना क्या है !

प्रश्न—जो लोग ब्रह्माके दिन-गतका परिमाण जानते हैं, वे कालके तत्त्वको जाननेवाले हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है (

उत्तर-ब्रह्मके दिन-गित्रकी अवधि जान लेनेपर मनु य-को ब्रह्मलेक और उसके अन्तर्वर्ती सभी लोकोंकी अनियता-का ज्ञान हो जाता है। तब वह इस वातको भर्लामाँति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य हैं, तब वहाँके मोग तो अनित्य और बिनाशी हैं ही। और जो वस्तु अनित्य और बिनाशी होती है, वह स्थायी सुख दे नहीं सकती। अतएब इस लोक और परलोकके मोगोंने आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करनेकी चेटा करना और मनुष्य जीवनको प्रमादमे लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्बता है। मनुष्यजीवनकी अर्वाच बहुत ही थोड़ी है (९)। ३३) अतः सगबान्की प्रमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करके शीध-से-शीष्ठ उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है और इसीमें मनुष्यजन्मकी सफलता तत्त्रको जानकर अपने अमृत्य समयकी सफलताका लाभ है। जो इस प्रकार समझते हैं, वे ही दिन-रात्रिरूप कालके उठानेवाले हैं।

सम्बन्ध—महाके दिन-रात्रिका परिमाण वतलाकर अव उस दिन और रातकेआरम्भमें बार-बार होनेवाली समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयका वर्णन करते हुए उन सबकी अनित्यताका कथन करते हैं——

> अन्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

सम्पूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्तसे अर्थात् ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लीन हो जाते हैं ॥१८॥

प्रभ—यहाँ 'सर्वाः' विशेषणके सहित 'ब्यक्तयः' पद किनका वाचकहैं !

उत्तर—जोवस्तु इन्द्रियोकेद्वारा जानी जासके, उसका नाम 'व्यक्ति' है। भृत-प्राणी सब जाने जा सकते हैं; अत्वव्य देव, मनुष्य, पितर, पशु, पश्ची आदि योनियोंने जितने भी व्यक्तरूपमे स्थित देहचारी प्राणी हैं, उन सबका बाचक यहाँ 'सर्बीः' विशेषणके सहित 'व्यक्तयः' पद है।

प्रश्न-'अब्यक्त' शब्दमे किमका लक्ष्य है और ब्रह्माके दिनके आगममे उस अन्यक्तमे व्यक्तियोंका उत्पन्न होना क्या है !

उत्तर-प्रकृतिका जो सूक्ष्म परिणाम है, जिसको ब्रह्मका सूक्ष्म अरीर भी कहते हैं, स्थृत पश्चमहाभूतोंके उत्पन होनेसे पूर्वकी जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृतिका नाम यहाँ 'अव्यक्त' है।

ब्रह्माके दिनके आगममे अर्थात् जब ब्रह्मा अपनी सुपृप्ति-अवस्थाका त्याग करके जाम्रत्-अवस्थाको स्वीकार करते हैं, तब उस सूर्वम प्रकृतिमे विकार उत्पन्न होता है और वह स्थूलक्ष्पमे परिणत हो जाती है एवं उस स्थूलक्ष्पमे परिणत प्रकृतिके साथ सब प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न रूपोंम सम्बद्ध हो जाते हैं। यहां अञ्यक्तमे व्यक्तियोंका उत्पन्न होना है।

प्रश्न-सित्रका आगम क्या है ? और उस समय अव्यक्तमे उत्पन्न सब व्यक्ति पुन: उमीमे कीन हो जाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-एक ह नार दिव्य युगोंके बीत जानेपर जिस क्षण-में ब्रह्मा जाप्रत्-अवस्थाका त्याग करके सुपृप्ति-अवस्थाको स्वीकार करते हैं। उस प्रथम क्षणका नाम ब्रह्माकी रात्रिका आगम है।

उस समय स्थृलक्ष्पमे परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त हो जाती है और समस्त देहचारी प्राणी भिन्न-भिन्न स्थूल धर्मरों में रहित होकर प्रकृतिकी सूक्ष्म अवस्थामें स्थित हो जाते हैं। यहां उस अध्यक्तमें समस्त ध्यक्तियोंका लय होना है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसल्यिये वास्तवमें उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। अत्रण्ययहाँ यही समझना चाहिये कि प्रकृतिमे स्थित प्राणियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रकृतिके सूक्ष्म अंशका स्थृलक्ष्पमे परिणत हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है और उस स्थृलका पुनः सूक्ष्मक्ष्पमें लय हो जाना ही उन प्राणियोंका लय होना है।

प्रश्न-यहाँ जिस 'अब्यक्त'को 'सूर्म प्रकृति' कहा गया है इसमें और नवम अध्यायके सातव तथा आठवें स्त्रोकोंमें जिस प्रकृतिका वर्णन है. उसमें परस्पर क्या भेद हैं ?

उत्तर -स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, एक ही प्रकृतिका अवस्थाभेद्रमें दो प्रकारका पृथक्-पृथक् वर्णन है। अभिप्राय यह है कि इस स्ठोकमें 'अन्यक्त' नामसे उस अपरा प्रकृतिका वर्णन हैं, जिसको सातर्वे अध्यायके चौथे स्ठोकमें आठ भेदोंमें विभक्त बतल्यया गया है। और नवम अध्यायके सातवें तथा आठवें स्ठोकोंमे उस मृख प्रकृतिका वर्णन है जो अपने अनिर्वचनीय स्टाम स्थित है और जिसके आठ भेद नहीं हुए हैं। यह मृख प्रकृति ही जब कारण-अवस्थासे सूक्षम-अवस्थाम परिणत होती हैं,तब यही आठ भेदोंमें विभक्त अपरा प्रकृतिके नामसे कहीं जाती हैं। सम्बन्ध—यद्यपि ब्रह्माकी रात्रिके खारम्भमें समस्त भूत अध्यक्तमें लीन हो जाते हैं, तथापि जबतक वे परम पुरुष परमेश्वरको प्राप्त नहीं होते, तबतक उनका पुनर्जन्मसे पिण्ड नहीं छूटता, वे आवागमनके चक्करमें घूमते ही रहते हैं।इसी भावको दिखलानेके लिये भगवान् कहते हैं—

> भृतग्रामः स एवायं भृत्वा भृत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमेऽवद्याः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

हे पार्थ ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें लीन होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥

प्रश्न-यहाँ 'भूतप्रामः' पद किसका वाचक है तथा उसके साथ 'सः', 'एव' और 'अयम्' पदोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'भूतग्रामः' पद यहाँ चराचर प्राणिमात्रके समुदायका वाचक है; उसके साथ सः', एवं और अयम्' पदोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो भूत-प्राणी ब्रह्माकी रात्रिके आरम्भमें अञ्यक्तमें लीन होते हैं, जिन्हें पूर्वश्लोकमें 'सर्वाः व्यक्तयः'के नामसे कहा गया है, वे ही ब्रह्माके दिनके आरम्भमें पुनः उत्पन्न हो जाने हैं। अञ्यक्तमें लीन हो जानेसे न तो वे मुक्त होते हैं और न उनकी भिन्न सत्ता ही मिटती हैं। इसीलिये ब्रह्माकी रात्रिका समय समाप्त होते ही वे सब पुनः अपने-अपने गुण और कर्मोंके अनुसार यथायोग्य स्थूल शरीरोंको प्राप्त करके प्रकट हो जाने हैं। भगवान कहते हैं कि कल्य-कल्यान्तरमें जो इस प्रकार बार-वार अञ्यक्तमें लीन और पुनः उसीसे प्रकट होता रहा है, तुम्हें प्रत्यक्ष दीखनेवाला यह स्थावर-जङ्गम मृतसमुदाय वही है; कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है।

प्रश्न-'भूत्वा'पदके दो वार प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर —इसमे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि इस प्रकार यह भूतसमुदाय अनादिकालमे उत्पन्न हो-होकर लीन होता चला आ रहा है। ब्रह्माकी आयुके सी वर्ष पूर्ण होनेपर जब ब्रह्माका शरीर भी मृल प्रकृतिन लीन हो जाता है और उसके साथ-साथ सब भूतसमुदाय भी उसीने लीन हो जाते हैं, (९।७) तब भी इनके इस चक्करका अन्त नहीं आता। ये उसके बाद भी उसी तरह पुन:-पुन: उत्पन्न होते रहते हैं (९।८) जबनक प्रामीको परमात्माको प्राप्ति नहीं हो जातां, तबतक वह बार-वार इसी प्रकार उत्पन्न हों होकर प्रकृतिम लीन होता रहेगा।

प्रश्न- 'अवशः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'अवशः' पद 'भूतप्रामः' का विशेषण हैं। जो किसी दूसरेके अधीन हो, खतन्त्र न हो, उसे अवश या पर-वश कहते हैं। ये अव्यक्तसे उत्पन्न और पुनः अव्यक्तमें ही हीन होनेवाले समस्त प्राणी अपने-अपने खभावके वश हैं अर्थात् अनादिसिद्ध भिन्न-भिन्न गुण और कर्मोंके अनुसार जो इन सवकी भिन्न-भिन्न प्रकृतिहै, उस प्रकृति या खभावके वश होनेके कारण ही इनका बार-बार जन्म और मरण होता है; इसीलिये तेरहवे अध्यायके इकीसवे स्लोकमें भगवान्ते कहा है कि प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोंको अर्थात् सुख-दृःयोंको मेगना है एवं प्रकृतिका संग ही इसके अच्छी-बुरी योनियोंने जन्म लेनेका कारण हैं।' इसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जीव प्रकृतिमें उस पार पहुँचकर परमात्माको प्राप्त हो गया है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

प्रश्न—स्वभावके परार्थान समन्त भूत-प्राणी जो बार-बार उत्पन्न होते हैं, उन्हें उनके अपने-अपने गुण और कमेंकि अनुसार ठीक-ठीकव्यवस्थाके साथ उत्पन्न करनेवाला कौन हैं ! प्रकृति, परमेश्वर, ब्रह्मा अथवा कोई और हीं !

उत्तर-यहाँ ब्रह्माकं दिन-रातका प्रमंग होनेसे यही समझना चाहिये कि ब्रह्मा ही समस्त प्राणियोंको उनके गुण-कर्मानुमार शरीरोंने सम्बद्ध करके बार-बार उत्पन्न करते हैं। महाप्रकथके बाद जिस समय ब्रह्माकी उत्पत्ति नहीं होती, उस समय तो सृष्टिकी रचना स्वयं भगवान् करते हैं; परन्तु ब्रह्मा-के उत्पन्न होनेके बाद सबकी रचना ब्रह्मा ही करते हैं।

नवें अध्यायमें (श्लोक ७ से १०) और चौदहवें अध्यायमें

(स्त्रोक ३,४) जो सृष्टिरचनाका प्रसंग है, वह महाप्रलयके रात्रिके (प्रलयके) बाद ब्रह्माके दिनके (सर्गके) आरम्भ बाद महासर्गके आदिकालका है और यहाँका वर्णन ब्रह्मार्का समयका है।

सम्बन्ध—बद्धाकी रात्रिक आरम्भमें जिस अव्यक्तमें समस्त भूत लीन होते हैं और दिनका आरम्भ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं; वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ हं ? या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है ? इस जिज्ञासापर कहते हैं—

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥

उस अब्यक्तसे भी अति परं दूसरा अर्थात् विरुक्षण जो सनातन अब्यक्तभाव है, वह परम दिब्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥

प्रथ—यहाँ 'तस्मात्' विशेषणके साथ 'अव्यक्तात्' पट किस 'अव्यक्त' पदार्थका वाचक है ! उसमे भिन्न दूसरा 'अव्यक्तभाव' क्या है ! तथा उसे 'परः', 'अन्यः' और 'सनातनः' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर अठारहवे इलोकमें जिस 'अन्यक्त' में समस्त व्यक्तियों (भूत-प्राणियों)का रय होना बतलाया गया है, उसी वस्तुका बाचक यहाँ 'तस्मात्'विशेषणके सहित 'अन्यक्तात्' पद हैं; उसमें भिन्न दूसरा 'अन्यक्तमाव' (तस्व) वह हैं जिसका इस अध्यायके चौथे स्रोकमें 'अधियज्ञ' नाममें, नवं इलोकमें 'किय', 'पुराण' आदि नामों में, आठवें और दमवे इलोकों में 'परम दिन्य पुरुष' के नामसे, बाईसवे इलोकों 'परम पुरुष' के नामसे और नवम अध्यायके चौथे स्रोकमें 'अन्यक्तम् तिं'के नामसे वर्णन किया गया है। पूर्वोक्त अन्यक्त' से इस अन्यक्त वें वें से इस अन्यक्त 'अन्यक्त वें से से सम्बंध अस्त अस्त और विल्क्षणता सिद्ध की गयी है। अभिप्राय यह है कि दोनों वस्तुओंका स्वस्त पंजन्यक्त' होनेपर भी, दोनों एक जातिकी वस्तु नहीं है। वह पहला 'अन्यक्त' जह, नाशवान् और जें हैं: परन्तु यह दूसरा चेतन, अविनाशी

और ज्ञाता है। साथ ही यह उसका खामी, सञ्चालक और अधिष्ठाता है; अतएव यह उससे अत्यन्त श्रेष्ठ और विलक्षण है। अनादि और अनन्त होनेके कारण इसे 'सनातन' कहा गया है।

प्रश्न—'वह सनातन अन्यक्त सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता'—इस वाक्यमें 'सब भूतों' से किसका लक्ष्य है ! उनका नाश होना और उस समय उस सनातन अन्यक्तका नष्ट न होना वस्तुतः क्या है !

उत्तर—ब्रह्मामे लेकर ब्रह्माके दिन-रात्रिमें उत्पन्न और विलीन होनेवाले अपने-अपने मन, इन्द्रिय, शरीर, भोग्यवस्तु और वासस्थानोंके सिहत जितने भी चराचर प्राणी हैं, 'सब भूतों भेयहाँ उन सभाका लक्ष्य है। महाप्रलयके समय स्थूल और सूक्ष्म शरीरमे रहित होकर जो ये अन्याकृत मायानामक मृलप्रकृतिमे लीन हो जाते हैं, वहीं इनकानाशहै। उस समय भीउस प्रकृतिके अधिष्ठाता सनातन अन्यक्तप्रमदिन्य पुरुष परमेश्वर प्रकृतिसहित उन समस्त जीवोंको अपनेमें लीन करके अपनी ही महिमामें स्थित रहते हैं, यही उनका समस्त भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट न होना है।

सम्बन्ध—आठवें और दसवें श्लोकों में अधियज्ञकी उपासनाका फल परम दिव्य पुरुषकी प्राप्ति, तेरहवें श्लोकमें परम अक्षर निर्गुण बद्धकी उपासनाका फल परमगतिकी प्राप्ति और चौदहवें श्लोकमें सगुण-साकार भगवान् श्लीकृष्ण-की उपासनाका फल भगवान्की प्राप्ति चतलाया गया है। इससे तीनों में किसी प्रकारके भेदका भ्रम न हो जाय, इस उद्देश्यसे अब सबकी एकताका प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्तिके बाद पुनर्जन्मका अभाव दिखलाते हैं—

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥

जो अध्यक्त 'अक्षर' इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षरनामक अध्यक्तभावको परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अध्यक्तभावको प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है ॥ २१ ॥

प्रभ-यहाँ 'अव्यक्तः' और 'अक्षरः' पद किसके वाचक हैं !

उत्तर-जिसे पूर्वेश्लोकमें 'सनातन अन्यक्तभाव'केनाम-से और आठवें तथा दसवें श्लोकों में परम दिव्यपुरुष के नाम-से कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुषके वाचक यहाँ 'अन्यक्तः' और 'अक्षर:' पद हैं।

· प्रभ-'परम गति' शब्द किसका वाचक है ?

उत्तर-यहाँ 'परम' विशेषण होनेस यह भाव है कि जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेनेके बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता एवं जिसके प्राप्त होते ही सम्पूर्ण दुःखोंका सदाके लिये अत्यन्त अभाव हो जाता है, उसका नाम 'परम गति' है। इसलिये जिस निर्गुण-निराकार परमात्माको 'परम अक्षर' और 'ब्रह्म' कहने हैं उसी सचिदानन्दघन बसकावाचक भरमगति 'शब्दहै (८।१३)।

प्रश्न-यहाँ 'परम धाम' शब्द किसका वाचक है और उसके साथ अव्यक्त, अक्षर तथा परमगतिकी एकता करनेका

और जिसे प्राप्त होकर बापस नहीं आने-इस कथनका क्या अभिप्राय है ≀

उत्तर-भगवान्का जो नित्यधाम है, वह भी सचिदा-नन्दमय, दिन्य, चेतन और भगवान्का ही खरूप होनेके कारण त्रास्तवमें भगवान्से अभिन्न ही है; अतः यहाँ 'परम धाम' राब्द भगवान्के नित्य धाम, उनके खरूप एवं मगवद्भाव---इन समीका वाचक है। अभिप्राय यह है कि नगवान्के नित्य धामकी, भगवद्भावकी और भगवान्के स्रव्हपकी प्राप्तिमे कोई वास्तविक भेद नहीं है। इसी तरह अन्यक्त अक्षरकी प्राप्तिमें तथा परमगतिकी प्राप्तिमें और मगवान्की प्राप्तिमें भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है। इसी बात-को समझानेके लिये यह कहा गया है कि जिसको प्राप्तकरके मनुष्य नहीं लौटता, वहीं मेरा परम धाम है; उसीको अञ्यक्त, अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं । साधनाके भेदसे साधकों-की दृष्टिमें फलका भेद हैं। इसी कारण उसका भित्र-भित्र नामोंसे वर्णन किया गया है। यथार्थम वस्तुगत कुछ भी भेद न होनेके कारण यहाँ उन सबकी एकता दिखलायी गयी है।

सम्बन्ध-इस प्रकार सनातन अञ्चक्त पुरुपकी परम गति और परम धामके साथ १कता दिखलाकर, अब उस मनातन अन्यक्त परम पुरुपकी प्राप्तिका उपाय बतलात है—

# स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।

यस्यान्तःस्थानि भृतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२॥

हे पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभृत हैं और जिस सच्चिदानन्दवन परमात्मासे यह सब जगत् परिपूर्ण है, वह सनातन अञ्चक्त परम पुरुष तो अनन्यर्भाक्तस ही प्राप्त होने योग्य है ॥ २२॥

·जिस परमात्मासे यह सब जगत् परिपूर्ण है'—-इन दोनों इलोकोंने विस्तारपूर्वक दिख्लायी गयी है । वाक्योंका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-प्रथम वाक्यसे यह समझना चाहियकि जैसेवायु, तेज, जल और पृथ्वी, चारों भूत आकाशके अन्तर्गत है, आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है, उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात मारा जगत् परमेश्वरके ही अन्तर्गत है, परमेश्वरमे ही उत्पन्न है और परमेश्वरके ही आधारपर स्थित हैं। दूसरे वाक्यमें यह बान समझनी चाहिये कि जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृथ्वी — इनसबमे आकाश व्यात है, उसी प्रकार यह सारा जगत् अन्यक्त प्रमेश्वरसे

प्रश्न-- जिस प्रमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत हैं' और त्याप्त है, यही बात नवम अध्यायके चौथे, पाँचवें और छठे

प्रश्न-'परः पुरुषः' किसका वाचक है !

उत्तर-यहाँ 'परः पुरुषः' सर्वत्र्यापी 'अधियज्ञ' का वाचक है। इसी अध्यायके आठवे, नवें और दसवें स्टोकोंम जिस सगुण-निराकारकी उपासनाका प्रकरण है तथा बीसवे श्लोकमे जिस अञ्यक्त पुरुपकी बात कहींगयी है,यह प्रकरण भी उसीकी उपासनाका है। उसी परमेश्वरमें समस्त भूतोंकी स्थिति और उसीकी सबमें न्याप्ति बतलायी गयी हैं।

प्रश्न-आठवेंमे दसवें क्लोकतक इस अत्र्यक्त पुरुषकी

उपासनाका प्रकरण आ चुका है, फिर उसे यहाँ दुबारा लानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-यद्यपि दोनों ही जगह अन्यक्त पुरुषकी ही उपासनाका वर्णन है-इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु इतना भेद है कि वहाँ आठवें, नवें और दसवें स्रोकोंमें तो योगी पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये जानेवाले केवल अन्तकालीन साधनका फलसहित वर्णन है और यहाँ सर्वसाधारणके लिये सदा-सर्वदा की जा सकनेवाली अनन्य-मिक्तका और उसके द्वारा उसी परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन है। इसी अभिप्रायमें उस उपासनाके प्रकरणको यहाँ पुन: लाया गया है।

प्रश्न—'अनन्यभक्ति' किसको कहते हैं और उसके द्वारा परम पुरुषका प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान् परमेश्वरमें ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधानमें सदा परम सन्तुष्ट रहना और सब प्रकारसे अनन्य प्रमपूर्वक नित्य-निरन्तर उनका स्मरण करना ही अनन्य-भक्ति है। इस अनन्य भक्तिकेद्वारा साधक अपने उपास्यदेवपरमेश्वरके गुण, खभाव और तत्वको भन्छीभाँति जानकर उनमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही उसका साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है। यही साधकका उस परमेश्वरको प्राप्त कर लेना है।

सम्बन्ध — अर्जुनके मातवे प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्ने अन्तकालमें किस प्रकार मनुष्य परमात्माको प्राप्त होता है, यह बात भलीभोति समझायी । प्रसङ्गवश यह बात भी कही कि भगवत्प्राप्ति न होनेपर बहालोकतक पहुँचकर भी जीव आवागमनके चहारसे नहीं खूटता । परन्तु वहाँ यह बात नहीं कही गयी कि जो वापस लौटनेवाले स्थानको प्राप्त होते है, वे किम राम्तेसे और कैमे जाते हैं तथा इसी प्रकार जो वापस लौटनेवाले स्थानोंको प्राप्त होते है, वे किस राम्तेसे जाते हैं । अता उन दोनों मागोंका वर्णन करनेके लिये भगवान् प्रस्तावना करते हैं——

## यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः

## प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥

हं अर्जुन ! जिस कालमें शर्गर त्याग कर गये हुए योगीजनतो वापस नलौटनेवाली गतिको और जिस कालमें गये हुए वापस लौटनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको अर्थात् दोनों मार्गोंको कहूँगा ॥ २३॥

प्रश्न-यहाँ 'काल' शब्द किसका वाचक है !

उत्तर-पहाँ 'काल' राष्ट्र उस मार्गका वाचक है जिसमे कालमिमानी मिल-मिल देवताओंका अपनी-अपनी सीमा-तक अधिकार है ।

प्रश्न-यहाँ 'काल' शब्दका अर्थ 'समय' मान लिया जाय तो क्या हानि हैं (

उत्तर—छर्वामवें श्लोकन इसीको 'शुक्र' और 'कृणा' दो प्रकारकी 'गिति' के नाममे और सत्ताईसवें श्लोकमें 'सृति' के नाममे कहा है । वे दोनों ही शब्द मार्गवाचक है। इसके सिवा 'अग्निः', 'ज्योतिः' और 'धूमः' पद भी समयवाचक नहीं हैं। अत्रण्य चौर्वासवें और पंचीसवें श्लोकोंमें आये हुए 'तत्र' पदका अर्थ 'समय' मानना उचित नहीं होगा। इसीलिये यहाँ 'काल' शब्दका अर्थ कालाभिमानी देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाला 'मार्ग' मानना ही ठीक है।

प्रश्न--यदि यही बात है तो संसारमे लोग दिन, शुक्कपक्ष और उत्तरायणके समय मरना अन्छा क्यों समझते हैं ?

उत्तर—लंगोंका समझना भी एक प्रकारमे ठीक ही है, क्योंकि उस समय उस-उस कालाभिमानी देवनाओंके साथ तत्काल सम्बन्ध हो जाता है। अतः उस समय मरनेवाला योगी गन्तव्य स्थानतक शीघ्र और सुगमतामे पहुँच जाता है। पर इसमे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि रात्रिके समय मरनेवाला तथा कृष्णपक्षमे और दक्षिणायनके छः महीनोंमें मरनेवाला अचिमार्गमे नहीं जाता। बल्कि यह समझना चाहिये कि चाहे जिस समय मरनेपर भी, वह जिस मार्गसे जानेका अधिकारी होगा, उसी मार्गसे जायगा। इतनी बात अवस्य है कि यदि अचिमार्गका अधिकारी रात्रिमें मरेगा तो उसका दिनके अभिमानी देवताके समयमें वह 'अग्निः' के अभिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा। यदि कृष्णपक्षमें मरेगा अभिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा। यदि कृष्णपक्षमें मरेगा

तो उसका शुक्रपक्षाभिमानी देवतासे सम्बन्ध शुक्रपक्ष आने-पर ही होगा, इसके बीचके समयमे वह दिनके अभिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा। इसी तरह यदि दक्षिणायनमें मरेगा तो उसका उत्तरायणाभिमानी देवतासे सम्बन्ध उत्तरायणका समय आनेपर ही होगा, इसके बीचके समयमें वह शुक्रपक्षाभिमानी देवताके अधिकारमें रहेगा। इसी प्रकार दक्षिणायन मार्गके अधिकारीके विषयमे भी समझ लेना चाहिये।

प्रश्न—यहाँ 'योगिनः' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ' उत्तर—'योगिनः' पदके प्रयोगमे यह वात समझनी चाहिये कि जो साधारण मनुष्य इसी लोकमे एक योनिसे दूसरी योनिमें बदलनेवाले हैं या जो नरकादिमें जानेवाले हैं, उनकी गतिका यहाँ वर्णन नहीं है । यहाँ जो 'शुक्र' और 'कृष्ण' इन दो मार्गोंके वर्णनका प्रकरण है, वह यह, दान, तप आदि शुभकर्म और उपासना करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी गतिका ही वर्णन है।

प्रश्न-'प्रयाताः' पदका क्या अभिप्राय है १ और भगवान्ने यहाँ 'वक्ष्यामि' पदसे क्या कहनेकी प्रतिज्ञा कीहै ी

उत्तर—'प्रयाताः' पद जानेवालोंका वाचक है। जो मनुष्य अन्तकालमें शरीरको छोड़कर उच्च लोकोंमें जानेवाले हैं, उनका वर्णन करनेके उद्देश्यमें इसका प्रयोग हुआ है। जिस रास्तेमें गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्तेमें गया हुआ वापस लौटता है, उन दोनों रास्तोंका क्या भेद है, वे दोनों रास्ते कौन-कौन-से हैं, तथा उन रास्तोंपर किन-किनका अधिकार है—'वस्यामि' पदमें भगवान्ने इन सब वातोंके कहनेकी प्रतिज्ञा की है।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें जिन दो मागोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की गयी, उनमेंसे जिस मार्गसे गये हुए साधक बापस नहीं लौटते, उसका वर्णन पहले किया जाता है—

## अग्निर्ज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गञ्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥२४॥

जिस मार्गमें ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता है, गुक्कपक्षका अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥

प्रश्न-'ज्योतिः' और 'अग्निः'—ये दोनों पद किस देवताको वाचक हैं तथा उस देवताका खरूप क्या है ! उक्त मार्गमें उसका कितना अधिकार है और वह इस विषयमें क्या करता है !

उत्तर-यहाँ 'ज्योतिः' पद 'अग्निः' का विशेषण हैं और 'अग्निः' पद अग्नि-अभिमानी देवताका वाचक हैं। उपनिषदों में इसी देवताको 'अचिः' कहा गया हैं। इसका स्वरूप दिव्य प्रकाशमय है, पृथ्वीके ऊपर समुद्रसहित सब देशमें इसका अधिकार है तथा उत्तरायण मार्गमें जानेवाले अधिकारीका दिनके अभिमानी देवताये सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है। उत्तरायण मार्गमे जानेवाला जो उपासक रात्रिमें शरीर त्याग करता है, उसे यह रातभर अपने अधिकारमें रखकर दिनके उदय होनेपर दिनके अभिमानी देवताके अश्रीन कर देता है और जो दिनमें मस्ता है, उमे तुरंत ही दिनके अभिमानी देवताको सौंप देता है।

प्रश्न-'अहः'पद किस देवताका वाचक है, उसका क्या म्बरूप है, उसका कहाँतक अधिकार है एवं वह इस विषयमे क्या करता है !

उत्तर-'अहः'पद दिनके अभिमानी देवताका वाचक है, इसका ख़रूप अग्नि-अभिमानी देवताकी अपेक्षा बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय है। जहाँतक पृथ्वी-लोककी सीमा है अर्थात् जितनी दूरतक आकाशमें पृथ्वीके वायुमण्डलका सम्बन्ध है, वहाँतक इसका अधिकार है और उत्तरायण-मार्गमें जानेवाले उपासकको शुक्रपक्षके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना ही इसका काम है। अभिन्नाय यह है कि उपासक यदि कृष्णपक्षमें मरता है तो शुक्रपक्ष आनेतक उसे यह अपने अधिकारमें रखकर और यदि शुक्रपक्षमें मरता है तो तुरंत ही अपनी सीमातक ले जाकर उसे शुक्रपक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर देता है।

प्रश्न-यहाँ 'शुक्रः'पद किस देवताका वाचक है,उसका कैसा खरूप है, कहाँतक अधिकार है एवं क्या काम है !

उत्तर-पहलेकी माँति 'शुक्रः' पद भी शुक्रपक्षाभिमानी देवताका ही वाचक है। इसका खरूप दिनके अभिमानी देवतासे भी अधिक दिव्य प्रकाशमय है। मूलोककी सीमासे बाहर अन्तरिक्षलोकमें—जिन लोकोंमें पंद्रह दिनके दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका अधिकार है। और उत्तरायण-मार्गसे जानेवाले अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके उत्तरायणके अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है। यह भी पहले-वालोंकी भाँति यदि साधक दक्षिणायनमें इसके अधिकारमें आता है तो उत्तरायणका समय आनेतक उसे अपने अधिकारमें रत्वकर और यदि उत्तरायणमें आता है तो तुरंत ही अपनी सीमासे पार करके उत्तरायण-अनिमानी देवताके अधिकारमें सीमासे पार करके उत्तरायण-अनिमानी

प्रश्न-पण्मासा उत्तरायणम् पट किस देवताका वाचक है ! उसका कैसा स्वरूप है, कहाँतक अधिकार है एवं क्या काम है !

उत्तर-जिन छ.महं।नोंने सूर्य उत्तर दिशाकां ओर चलते रहते हैं, उस छमाहीको उत्तरायण कहते हैं। उस उत्तरायण कालाभिमानी देवताका वाचक यहाँ 'पण्मासा उत्तरायणम्' पद है। इसका ख्रम्य शुक्रपक्षाभिमानी देवतामे भी बढ़कर दिव्य प्रकाशमय है। अन्तरिक्षलोकके उत्पर जिन लोकोंमें छः महीनोंके दिन एवं उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका अधिकार है और उत्तरायण-मार्गसे परमधामको जानेवाले अधिकारीको अपनी सीमासे पार करके, उपनिषदोंमें वर्णित —( छान्दोग्य उ० ४। १५। ५; तथा ५। १०। १,२; बृहदारण्यक उ०६।२।१५) संवरसरके अभिमानी देवताके पास पहुँचा देना इसका काम है। वहाँसे आगे संवरसरका अभिमानी देवता उसे सूर्यलोकमें पहुँचाता है। वहाँसे कमशः आदित्याभिमानी देवता चन्द्राभिमानी देवताके अधिकारमें और वह विद्युत-अभिमानी देवताके अधिकारमें और वह विद्युत-अभिमानी देवताके अधिकारमें

पहुँचा देता है। फिर वहाँपर भगवान्के परमधामसे भगवान्के पार्षद आकर उसे परम धाममें ले जाते हैं और तब उसका भगवान्से मिलन हो जाता है।

ध्यान रहे कि इस वर्णनमें आया हुआ 'चन्द्र' शब्द हमें दीखनेवाले चन्द्रलोकका और उसके अभिमानी देवताका वाचक नहीं है।

प्रभ-यहाँ 'ब्रह्मविद:'पद कौन-से मनुष्योंका वाचक है? उत्तर-यहाँ 'ब्रह्मविदः' पट निर्गुण ब्रह्मके तस्वको या सगुण परमेश्वरके गुण, प्रभाव, तत्त्व और खरूपको शास और आचार्योंके उपदेशानुसार श्रद्धापूर्वक परोक्षभावसे जाननेवाले उपासकोंका तथा निष्कामभावसे कर्म करनेवाले कर्मयोगियोंका वाचक है। यहाँका 'ब्रह्मविटः' पद परब्रह्म परमात्माको प्राप्त ज्ञानी महात्माओंका वाचक नहीं है, क्योंकि उनके लिये एक स्थानमे दूसरे स्थानमें गमनका वर्णन उपयक्त नहीं है। श्रुतिमें भी कहा है--- 'न तस्य प्राणा द्यत्कामन्ति'( बृहदारण्यक उ०४। ४।६) 'अत्रैव समव-लीयन्ते' ( बृहदारण्यक उ०३ | २ | ११ ) 'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति' (बृहदारण्यक उ० ४ | ४ | ६ ) अर्थात् 'क्योंकि उसके प्राण उत्क्रान्तिको नहीं प्राप्त होते', 'शरीरसे निकलकर अन्यत्र नहीं जाते', 'यहींपर लीन हो जाते हैं', 'वह ब्रह्म हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त कर छेता है।' जिसको सगुण परमात्माका साक्षात्कार हो गया है, ऐसा भक्त उपर्युक्त मार्गमे भगवानके परम धामको भी जा सकता है अथवा भगवानके खरूपमें लीन भी हो सकता है। यह उसकी रुचिपर निर्भर है।

प्रश्न-यहाँ 'ब्रह्म' शब्द किसका वाचक है ? और उसको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—यहाँ 'ब्रह्म' शब्द सगुण परमेश्वरका वाचक है। उनके कभी नाशन होनेवाले नित्य धाम, जिसे सत्यलोक, परम धाम, साकेतलोक, गोलोक, वैकुण्ठलोक एवं ब्रह्मलोक भीकहते हैं, वहाँ पहुँचकर भगवान्को प्रत्यक्ष कर लेना ही उनको प्राप्त होना है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यह ब्रह्मलोक इस अध्यायके सोलहवें स्रोकमें वर्णित पुनरावतीं ब्रह्मलोक नहीं है। सम्बन्ध — इस प्रकार वापस न लौटनेबालोंके मार्गका वर्णन करके अब जिस मार्गसे गये हुए साधक वापस स्टौटने हैं, उसका वर्णन किया जाता है—

## धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥

जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म करनेवाला योगी उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खर्गमें अपने रामकर्मीका फल भोगकर वापस आता है ॥ २५॥

प्रश्न-'धूमः' पद किस देवताका वाचक है ? उसका स्करूप कॅसा होता है, उसका कहाँतक अधिकार है और क्या काम है !

उत्तर-यहाँ 'धूमः' पद धूमामिमानी देवताका अर्थात् अन्धकारके अभिमानी देवताका वाचक है। उसका खरूप अन्धकारमय होता है। अग्नि-अभिमानी देवताका भाँति पृथ्वीके उपर समुद्रसहित समस्त देशमें इसका भी अधिकार है। तथा दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साधकोंको रात्रि-अभिमानी देवताके पास पहुंचा देना इसका काम है। दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाला जो साधक दिनमें मर जाता है, उसे यह दिनभर अपने अधिकारमें रखकर रात्रिका आरम्भ होते ही रात्रि-अभिमानी देवताको सौंप देता है और जो रात्रिमें मरता है, उसे तुरंत ही रात्रि-अभिमानी देवताके अधीन कर देता है।

प्रश्न-'गित्रिः' पद किसका वाचक है, उसका खरूप कैसा है, अविकार कहाँतक है और क्या काम है ?

उत्तर—यहाँ भातिः 'पदको भी रात्रिके अभिमानी देवता-का ही वाचक समझना चाहिये। इसका खख्य अन्धकारमय होता है। दिनके अभिमानी देवताकी भाँति इसका अधिकार भी जहाँतक पृथ्वीछोककी सीमा है, वहाँतक है। भेद इतना ही है कि पृथ्वीछोककी जिस समय जहाँ दिन रहता है, वहाँ दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है और जिस समय जहाँ रात्रि रहती है, वहाँ रात्रि-अभिमानी देवताका अधिकार रहता है। दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साथकको पृथ्वीलोककी सीमाने पार करके अन्तरिक्षमें कृष्णपक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है। यदि वह साधक शुक्रपक्षमे मरता है, तब तो उसे कृष्णपक्ष आनेतक अपने अधिकारमे एककर और यदि कृष्णपक्षमे मरता है तो तुरंत ही अपने अधिकारमे पार करके कृष्णपक्षामिमानी देवताके अधीन कर देता है।

प्रश्न-यहाँ 'ऋणाः' पर किसका बाचक है ? उसका स्वस्थि कैसा होता है, कहाँतक अधिकार है और क्या काम है ?

उत्तर—कृष्णपक्षािभानी देवताका वाचक यहाँ कृष्णः' पर है । इसका स्वस्प भी अन्धकारमय होता है । पृथ्वी-मण्डरकी मीमाके बाहर अन्तरिक्षलोकने, जहाँतक पद्रह दिनका दिन और उतने ही समयकी गित्र होती है, वहाँतक इमका भी अधिकार है । भेद इतना ही है कि जिस समय जहाँ उस लोकने शुक्रपक्ष रहता है, वहाँ कृष्णपक्ष रहता है, वहाँ कृष्णपक्ष रहता है, वहाँ कृष्णपक्ष रहता है, वहाँ कृष्णपक्ष रहता है । दिख्यायन-मार्गसे स्वर्गन जानेवाले साधकोंको दक्षिणायना-मार्गसे स्वर्गन कर देना इसका काम है । जो दक्षिणायन-मार्गका अधिकार माधक उत्तरायणके समय इसके अधिकारमे आता है, उसे दक्षिणायनका समय आनेतक अपने अधिकारमे एककर और जो दक्षिणायनके समय आता है उसे तुरत ही यह अपने अधिकारसे पार करके दिक्षणायनाभिमानी देवताके पास पहुँचा देता है ।

*प्रश्न-यहाँ पण्मासा दक्षिणायनम् 'पद किसका वाचक* 

सम्बन्ध — इस प्रकार वापस न लौटनेबालोंके मार्गका वर्णन करके अब जिस मार्गसे गये हुए साधक बापस लौटने हैं, उसका वर्णन किया जाता है—

#### ्धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५॥

जिस मार्गमें धूमाभिमानी देवता है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा रुष्णपक्षका अभिमानी देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म करनेवाला योगी उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर स्वर्गमें अपने शुभकर्मोंका फल भोगकर वापस आता है॥ २५॥

प्रश्न-'धूमः' पद किस देवताका वाचक है ? उसका स्करूप कैसा होता है, उसका कहाँतक अधिकार है और क्या काम है ?

उत्तर-यहाँ 'धूमः' पट धूमाभिमानी देवताका अर्थात् अन्धकारके अभिमानी देवताका बाचक है। उसका खरूप अन्धकारमय होता है। अग्नि-अभिमानी देवताकी भाँति पृथ्वीके ऊपर समुद्रसहित समस्त देशमें इसका भी अधिकार है। तथा दक्षिणायन-मार्गमे जानेवाले साधकोंको रात्रि-अभिमानी देवताके पास पहुँचा देना इसका काम है। दक्षिणायन-मार्गमे जानेवाला जो साधक दिनमे मर जाता है, उमे यह दिनभर अपने अधिकारमें रखकर रात्रिका आरम्भ होते ही रात्रि-अभिमानी देवताको सौंप देता है और जो रात्रिमें मरता है, उसे तुरंत ही रात्रि-अभिमानी देवताकं अधीन कर देता है।

प्रश्न—'रात्रिः' पद किसका वाचक है, उसका खरूप कैसा है, अधिकार कहाँतक है और क्या काम है !

उत्तर—यहाँ 'रात्रिः 'पदको भी रात्रिके अभिमानी देवता-का ही वाचक समझना चाहिये । इसका खरूप अन्धकारमय होता है । दिनके अभिमानी देवताकी भाँति इसका अधिकार भी जहाँतक पृथ्वीटोककी सीमा है, वहाँतक है । भेद इतना ही है कि पृथ्वीटोकको जिस समय जहाँ दिन रहता है, वहाँ दिनके अभिमानी देवताका अधिकार रहता है और जिस समय जहाँ रात्रि रहती है, वहाँ रात्रि-अभिमानी देवताका अधिकार रहता है । दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साधकको पृथ्वीलोककी सीमामे पार करके अन्तरिक्षमें कृष्णपक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है। यदि वह साधक शुक्रपक्षमे मरता है, तब तो उसे कृष्णपक्ष आनेतक अपने अविकारमे रावकर और यदि कृष्णपक्षमे मरता है तो तुरंत ही अपने अविकारसे पार करके कृष्णपक्षामिमानी देवताके अधीन कर देता है।

प्रश्न-यहाँ 'ऋणः' पर किसका वाचक है ! उसका स्वस्तप कैमा होता है कहाँतक अधिकार है और क्या काम है !

उत्तर—कृष्णपक्षािनमानां देवताका वाचक यहां कृष्णः' पद है। इसका स्वरूप भी अन्धकारमय होता है। पृथ्वी-मण्डलकी सीमाके बाहर अन्तरिक्षलोक में, जहांतक पंद्रह दिनका दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय जहाँ उस लोक में शुरूपक्ष रहता है, वहाँ कुष्णपक्ष रहता है, वहाँ कुष्णपक्ष रहता है, वहाँ कुष्णपक्ष रहता है, वहाँ कुष्णपक्ष निमानी देवताका अधिकार रहता है। दिख्यायन-मार्गमे स्वर्गन जानेवाले साधकोंको दक्षिणायना-मिमानी देवताके अधीन कर देना इसका काम है। जो दिख्यायन-मार्गम आता है, उसे दिख्यायनका समय आनेतक अपने अधिकारमें रखकर और जो दिख्यायनके समय आता है उसे तुरंत ही यह अपने अधिकारमें पर करके दिख्यायनाभिमानी देवताके पह समय अपने अधिकारमें ही सह अपने अधिकारमें पर करके दिख्यायनाभिमानी देवताके पह समय अपने अधिकारमें ही सह अपने अधिकारमें पर करके दिख्यायनाभिमानी देवताके पास पहुँचा देता है।

प्रश्न-यहाँ पण्मासा दक्षिणायनम् भद किसका वाचक

है ? उसका खरूप कैसा है, कहाँतक अधिकार है और क्या काम है ?

उत्तर-जिन छ: महीनोंमें सूर्य दक्षिण दिशाकी ओर चलते रहते हैं उस छमाहीको दक्षिणायन कहते हैं। उसके अभिमानी देवताका वाचक यहाँ 'दक्षिणायनम्' पद है। इसका खरूप भी अन्धकारमय होता है। अन्तरिक्षलोकके ऊपर जिन लोकोंमें छ: महीनोंका दिन और छ: महीनोंकी रात्रि होती है, वहाँतक इसका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि उत्तरायणके छ: महीनोंमें उसके अभिमानी देवता-का वहाँ अधिकार रहता है और दक्षिणायनके छ: महीनोंमें इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्गसे खर्गमें जाने-वाले साधकोंको अपने अधिकारसे पार करके उपनिषदों में वर्णित पितलोकाभिमानी देवताके अधिकारमें पहुँचा देना इसका काम है। वहाँसे पितृलोकाभिमानी देवता साधकको आकाशाभिमानी देवताके पास और वह आकाशाभिमानी देवता चन्द्रमाके लोकमें पहुँचा देता है ( छान्दोग्य उ० ५।१०। ४; बृहदारण्यक उ० ६।२।१६)। यहाँ चन्द्रमाका लोक उपलक्षणमात्र हैं: अतः ब्रह्माके लोकतक जितने भी पुनरागमनशील लोक हैं, चन्द्रलोकसे उन सभी-को समझ लेना चाहिये।

ध्यान रहे कि उपनिषदोंमे वर्णित यह पितृलोक वह पितृलोक नहीं **है**,जो अन्तरिक्षके अन्तर्गत है और जहाँ पंदह दिनका दिन और उतने ही समयकी रात्रि होती है।

प्रश्न-दक्षिणायन-मार्गमे जानेवालेको 'योगी'क्यों कहा? उत्तर-स्वर्गादिके लिये पुण्यकर्म करनेवाला पुरुष भी अपनी ऐहिक भोगोंकी प्रवृत्तिका निरोध करता है इस दृष्टिसे उसे भी 'योगी' कहना उचित है। इसके सिवा योगन्नष्ट पुरुष भी इस मार्गसे स्वर्गमें जाकर,वहाँ कुछ कालतक निवास करके वापस लौटते हैं। वे भी इसी मार्गसे जानेवालोंमें हैं। अतः उनको 'योगी' कहना उचित ही है। यहाँ 'योगी' शब्दका प्रयोग करके यह बात भी दिख्लायी गयी है कि यह मार्ग पापकर्म करनेवाले तामस मनुष्योंके लियेनहीं है, उच्च लोकों-की प्राप्तिके अधिकारी शास्त्रीय कर्म करनेवाले पुरुषोंके लिये ही है (२।४२,४३,४४ तथा ९।२०,२१ आदि)।

प्रश्न—दक्षिणायन-मार्गसे जानेवाले साधकोंको प्राप्त होनेवाली चन्द्रमाकी ज्योति क्या है ? और उसे प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—चन्द्रमाके लोकमें उसके अभिमानी देवताका स्वरूप शीतल प्रकाशमय है। उसीके-जैसे प्रकाशमय स्वरूपका नाम 'ज्योति' है और वैसे ही खरूपको प्राप्त हो जाना—चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होना है। वहाँ जानेवाला साधक उस लोकमें शीतल प्रकाशमय दिव्य देवशरीर पाकर अपने पुष्पकमेंकि फलम्बरूप दिव्य भोगोंको भोगता है।

प्रश्न-उक्त चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर वापस लौटना क्या है और वह साधक वहाँसे किस मार्गमे और किस प्रकार वापस लौटना है ?

उत्तर—वहाँ रहनेका नियत समय समाप्त हो जानेपर इस मृत्युलोकमें वापस आ जाना ही वहाँ में लौटना है। जिन कमोंके फलखरूप खर्ग और वहाँ के भोग प्राप्त होने हैं, उनका भोग समाप्त हो जानेसे जब वे क्षीण हो जाने हैं, तब प्राणीको बाध्य होकर वहाँ में वापस लौटना पड़ता है। वह चन्द्रलोकसे आकाशमें आता है, वहाँ से वायुरूप हो जाता है, फिर धूमके आकाशमें परिणत हो जाता है, धूमसे बादलमें आता है, वादलसे मेघ बनता है, इसके अनन्तर जलके रूपमें पृथ्वीपर बरसता है, वहाँ गेहूँ, जो, तिल, उड़द आदि बीजोंमें या वनस्पतियों में प्रविट होता है। उनके द्वारा पुरुषके वीर्य में प्रविष्ट होकर खाकी योनिमें सींचा जाता है और अपने कर्मानुसार योनिको पाकर जन्म प्रहण करता है। (छान्दोग्य उ० ५। १०। ५, ६, ७; बृहदारण्यक उ० ६।२।१६)।

सम्बन्ध—इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन—दोनों मार्गोका वर्णन करके अब उन दोनोंको सनातन मार्ग बतलाकर इस विषयका उपसंहार करते हैं—

> शुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ २६॥

क्योंकि जगत्के ये दो प्रकारके—ग्रुक्त और रूष्ण अर्थात् देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गये हैं। इनमें एकके द्वारा गया हुआ—जिससे वापस नहीं छौटना पड़ता, उस परम गतिको प्राप्त होता है और दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात् जन्म-मृत्युको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

प्रश्न-यहाँ 'जगतः' पद किसका वाचक है और दोनों गतियोंके साथ उसका क्या सम्बन्ध है एवं इन दोनों मार्गोंको 'शाश्वत' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ 'जगत:' पद ऊपर-नीचेके लोकोमें विचरनेवाले समस्त चराचर प्राणियोंका वाचक है। क्योंकि सभी प्राणी अधिकार प्राप्त होनेपर दोनों मार्गेकि द्वारा गमन कर सकते हैं। चौरासी लाख योनियोंने भटकते-भटकते कमी-न-कमी भगवान् द्या करके जीवमात्रको मनुष्यदारीर देकर अपने तथा देवताओंके लोकोंमें जानेका सुअवसर देते हैं। उस समय यदि वह जीवनका सद्पयोग करे तो दोनोंनेये किसी एक मार्गके द्वारा गन्तव्य स्थानको अवस्य प्राप्त कर सकता है। अतएव प्रकारान्तरमे प्राणिमात्रके साथ इन डोनों मार्गीका सम्बन्ध है। ये मार्ग सदाये ही समस्त प्राणियोंक लिये हैं और सदेव रहेगे। इसीलिये इनकी 'शाश्वत' कहा है। यद्यपि महाप्रलयमें जब समस्त लोक भगवानमें लीन हो जाते हैं, उस समय ये मार्ग और इनके देवता भा छीन हो जाते है, तथापि जब पुन: सृष्टि होती है, तब पूर्वकी भाँति ही इनका पुनः निर्माण हो जाता है । अतः इनको शाश्वत कहने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न-इन मार्गाके 'शुक्र' और 'कृष्ण' नाम रखनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-परमेश्वरके परमधाममें जानेका जो मार्ग है. वह प्रकाशमय-दिन्य है। उसके अधिष्ठानुदेवता मीसव प्रकाश- मय हैं; और उसमें गमन करनेवालोंके अन्तः करणमें भी सदा ही ज्ञानका प्रकाश ग्रहता है; इसिलये इस मार्गका नाम'शुक्क' रक्खा गया है। और जो ब्रह्माके लोकतक समस्त देवलोकों में जानेका मार्ग है, वह शुक्रमार्गकी अपेक्षा अन्धकारयुक्त है। उसके अधिष्ठानृदेवता भी अन्धकारम्बरूप हैं तथा उसमें गमन करनेवाले लोग भी अज्ञानसे मोहित रहते हैं। इसिलये उस मार्गका नाम 'कृष्ण' रक्षवा गया है।

प्रश्न-- अनावृत्ति ' शब्द किसका वाचक है और उसके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है !

उत्तर--जहाँ जाकर साधक वापस नहीं कौटता, जो भगवान्का परमधाम है, उसीका वाचक यहाँ 'अनावृत्ति' शब्द है। चौबीस्वे श्लोकम शुक्रमार्गसे जानेवालोंको ब्रह्मकी प्राप्ति वतलायी गयी है। वहाँ जानेके बाद मनुष्य पुनर्जन्मको नहीं पाता, अतण्य उसे अनावृत्ति भी कहते हैं--यही बात स्पष्ट करनेके लिये यहाँ पुनः 'अनावृत्ति' शब्दका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-- पुन. आवर्तने का क्या भाव है 🗸

उत्तर-इससे भगवात्ने कृष्णमार्गके द्वारा प्राप्त होनेवाले सभी खोकोंको पुनरावृत्तिशील वतलाया है। भाव यह है कि कृष्णमार्गसेगया हुआ मनुष्य जिन-जिन खोकोको प्राप्त होता है, वे सब-के-सब खोक विनाशशील हैं। इसलिये इस मार्गमे गये हुए मनुष्यको खीटकर मृत्यु खोकने वापस आना पड़ता है।

सम्बन्ध—अव उन दोनों मागाको जाननेवाले योगीकी प्रशंभा करके अर्जुनको योगी बननेके लिये कहते हैं —

### नैते सती पार्थ जानन्यागी मुह्यति कश्चन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भत्रार्जुन ॥ २७ ॥

हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोंको तत्त्वसे जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता । इस कारण हे अर्जुन ! तूसव कालमें समयुद्धिरूप योगसे युक्त हो अर्थात् निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला हो ।

प्रश्न-यहाँ 'एते' विशेषगके महित 'सृती' पद किस-का वाचक है और उसको जानना क्या है ! उत्तर-पूर्वक्षोकोंम जिन दो मार्गाका वर्णन हुआ है, उन्हीं दोनों मार्गाका बाचक यहाँ प्रते विशेष गके सहित स्ति। पद है। सकामभावमे श्रुम कमोंका आचरण और देवोपासना करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष कृष्णमार्गमे जाकर अपने कमानुसार देवलोकको प्राप्त होता है और पुण्योंका क्षय होनेपर वहाँमे वापस लौट आता है (९, १२०,२१)। निष्कामभावसे कमींपासना करनेवाले कमेंयोगी तथा कर्तृत्वाभिमानका त्याग करनेवाले सांख्ययोगी दोनों ही शुक्रमार्गसे भगवानके परम धामको प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें वहाँसे फिर कभी वापस नहीं लौटना पड़ता-इस बातको श्रद्धापूर्वक अच्छी प्रकार समझ लेना ही इन दोनों मार्गीको तस्त्रमे जानना है।

प्रश्न--यहाँ भोगी का क्या अभिप्राय है और 'कश्चन' विशेषण देकर क्या भाव दिग्वटाया गया है एवं उसका मीहित न होना क्या है /

उत्तर-कर्मयोगः ध्यानयोगः भिक्तयोग और ज्ञानयोगः आदि जितने प्रकारके परमेश्वरकी प्राप्तिके उपायभूत योग बतलाये गये हैं. उनके अनुसार चेधा करनेवाले सभी साधक धोगी। हैं। उनमेथे जो कोई भी उपर्युक्त दोनों मार्गोको तत्त्वमे जान लेता है. वहीं मोहित नहीं होता—यहीं बात समझानेके लिये क्षश्चन का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त योगसाधनाम लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गोका तत्त्व न जाननेके कारण स्वभाववश इस लोक या परलोकके भोगों आसक्त होकर साधनसे श्वर हो जाता है, यही उसका मोहित होना है। कित्तु जो इन दोनों मार्गीको तत्त्वमे जानता है, वह फिर ब्रह्मलोकपर्यन्त समस्त लोकोंके भोगोंको

नाशवान् और तुच्छ समझ लेनेके कारण किसी भी प्रकारके भोगोंमें आसक्त नहीं होता एवं निरन्तर परमेश्वरकी प्राप्तिके ही साधनमें लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है।

प्रश्न-यहाँ न्तस्मात्' परमे क्या ध्वनि निकलती है और अर्जुनको सब समय योगयुक्त होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-यहाँ 'तस्मात्' पदसे भगवान् यह ध्वनित कर रहे हैं कि भगवत्प्राप्तिक साधनरूप योगका इतना महत्त्व है कि उसमे युक्त रहनेवाला योगी दोनों मागींका तत्त्व भलीभाँति समझ लेनेके कारण किसी प्रकारके भी भोगों में आसक्त होकर मोहित नहीं होता, इसल्यि तुम भी सदा-सर्वदा योगयुक्त हो जाओ; केवल मेरी ही प्रीतिके लिय निरन्तर भक्तिप्रधान कर्मयोगने श्रद्धापूर्वक तत्पर रहो । इस अध्यायक सातवें इलोकम भी भगवान्ते ऐसी ही आजा दी है, क्योंकि अर्जुन इसीके अधिकारी थे ।

यहाँ भगवान्ने जो अर्जुनको सब कालमें योगयुक्त होने-के लिये कहा है। इसका यह भाव है कि मनुष्य-जीवन बहुत थोड़े ही दिनोंका है। मृत्युका कुछ भी पता नहीं है कि कब आ जाय। यदि अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको साधनमें लगाये रखनेका प्रयत्न नहीं किया जायगा तो साधन बीच-बीचमें छूटता रहेगा। और यदि कहीं साधनहींन अवस्थामें मृत्यु हो जायगी तो योगभ्रष्ट होकर पुन: जन्म प्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्यको भगवत्-प्राप्तिकं साधनमे नित्य-निरन्तर लगे ही रहना चाहिये।

सम्बन्ध-भगवान्ने अर्जुनको योगयुक्त होनेके लिये कहा । अत्र योगयुक्त पुरुषकी महिमा और इस अध्यायमें वर्णिन रहस्यको समझकर उसके अनुमार साधन करनेका फल वतलाते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं---

> वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्विमदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८॥

योगी पुरुष इस रहम्यको तत्त्वसे जानकर वेदोंके पढ़नेमें तथा यश्च, तप और दानादिके करनेमें जो पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसन्देह उल्लब्धन कर जाता है और सनातन परम पदको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥

प्रश्न-यहाँ 'योगी' किसका वाचक है ?

उत्तर—भगवत्प्राप्तिके छिये जितने प्रकारके साधन बतलाये गये हैं, उनमेंसे किसी भी साधनमें श्रद्धा-भक्तिपूर्वक निरन्तर लगे रहनेवाले पुरुषका वाचक यहाँ 'योगी' है।

प्रश्न-'इदम्' पद किसका वाचक है और उसको तत्त्वसे जानना क्या है ! उत्तर—इस अध्यायमें वर्णित समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 'इदम्' पद है। और इसमें दी हुई शिक्षाको अर्थात् भगवान्के सगुण-निर्गुण और साकार-निराकार खरूपकी उपासनाको, भगवान्के गुण, प्रभाव और माहात्म्यको एवं किस प्रकार साधन करनेसे मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्यको छौटना पड़ता है और कहाँ पहुँच जानेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता,इत्यादि जितनी बातें इस अध्यायमें बतलायी गयी हैं, उन सबको भछीभाँति समझ लेना ही उसे तन्त्रसे जानना है।

प्रश्न-यहाँ भेद ?, भ्यज्ञ ?, भ्तप श्जीर भ्दान शब्द किनके वाचक हैं ? उनका पुण्यकल क्या है और उसे उल्लब्धन करना क्या है ?

उत्तर—यहाँ 'वेद' शब्द अङ्गोंसहित चारों वेदों का और उनके अनुकूल समस्त शास्त्रों का, 'यन्न' शास्त्रविहित पूजन, हवन आदि सब प्रकारके यशों का; 'तप' व्रत. उपवास. इन्द्रियसंयम, स्वधर्मपालन आदि सभी प्रकारके शास्त्रविहित तपोंका और 'दान' अन्नदान, विद्यादान, क्षेत्रदान आदि सब प्रकारके शास्त्रविहित दान एवं परोपकारका वाचक है। श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सकामभावसे वेद-शास्त्रोंका खाध्याय तथा यज्ञ, दान और तप आदि श्रुम कमोंका अनुष्ठान करनेसे जो पुण्यसम्बय होता है उस पुण्यका जो ब्रह्मलोकपर्यन्त भिन्न-भिन्न देवलोकोंकी और वहाँके भोगोंकी प्राप्तिरूप फल वेद-शास्त्रोंमें बतलाया गया है, वही पुण्यफल है। एवं जो उन सब लोकोंको और उनके भोगोंको क्षणभङ्गुर तथा अनित्य समझ-कर उनमें आसक्त न होना और उनसे सर्वथा उपरत हो जाना है, यही उनको उल्लक्ष्मन कर जाना है।

प्रश्न-'आदम्' और 'परम्' विशेषणके सहित 'स्थानम्' पद किसका वाचक है और उसे प्राप्त होना क्या है!

उत्तर-इस अध्यायमे जो भगवान्केपरम धामके नामसे कहा गया है, जहाँ जाकर मनुष्य पुनः इस संसारचक्रमें नहीं आता, जो सबका आदि, सबसे परे और श्रेष्ठ है, उसीका बाचक यहाँ परम्' और आद्यम् विशेषणके सहित स्थानम्' पद है; उसे तस्त्रमे जानकर उसमें चले जाना ही उसे प्राप्त हो जाना है। इसीको परम गिनकी प्राप्ति, दिन्य पुरुषकी प्राप्ति,परम पदकी प्राप्ति और मगबद्भावकी प्राप्ति भी कहते हैं।

ॐ तत्सदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासृपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादं अक्षरबह्मयोगो नामाष्टमाऽध्यायः ॥ ८ ॥



#### के श्रीपरमारंगने नमें

# नवमोऽध्यायः

इस अध्यायमें भगवान्ने जो उपदेश दिया है, उसको उन्होंने सब विद्याओंका और समस्त ग्रप्त रखने योग्य भावोंका राजा बतलाया है । इसलिये इस अध्यायका नाम 'राजविद्याराजगुह्ययोग' रक्क्बा गया है ।

इस अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकोंमें अर्जुनको पुनः विश्वानसिहत झानका उपदेश करने-की प्रतिज्ञा करके उसका माहाल्य बतलाया है, तीसरेमें उस उपदेशमें श्रद्धा न रखनेवालोंके लिये जन्म-मरणरूप संसारचक्रकी प्राप्ति बतलायी गयी है। चौथेसे छठेतक भगवानके निराकाररूपकी व्यापकता

और निर्लेपताका वर्णन करते हुए भगवानुकी ईश्वरीय योगशक्तिका दिग्दर्शन कराकर उसी खरूपमें समस्त भूतोंकी स्थिति वायु और आकाशके द्रप्रान्तपूर्वक बतलायी गयी है। तदनन्तर सातवेंसे दस्रवेंतक महाप्रलयके समय समस्त प्राणियोंका भगवान्की प्रकृतिम लय होना और कल्पोंके आदिमे पुनः भगवानुके सकाशसे प्रकृतिद्वारा उनका रचा जाना एवं इन सब कर्मीको करते हुए भी भगवान्का उनसे निर्छित रहना वतलाया गया है। म्यारहवें और बारहवेंमें भगवान्के प्रभावको न जाननेके कारण उनका तिरस्कार करनेवाछोंकी निन्दा करके तेरहवें और चौदहवेंमें भगवानके प्रभावको जाननेवाले अनन्य मक्तोंके भजनका प्रकार बतलाया गया है। पंद्रहवेंमें एकत्वभावसे ज्ञानयज्ञके द्वारा ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ज्ञानयोगियोंका और विश्वरूप परमेश्वरकी उपासना करनेवालोंका वर्णन किया गया है। तदनन्तर सोलहवेंसे उन्नीसवेंतक भगवानने अपने गुग,प्रमाव और विभूतिसहित खरूपका वर्णन करते हुए कार्य-कारणरूप समस्त जगत्को भी अपना खरूप बतलाया है। वीसने और इक्कीसनेंम खर्मभोगके लिये यज्ञादि कर्म करनेनालोंके आनागमनका वर्णन करके बाईसनेंमें निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले अपने भक्तोंका योगक्षेम खयं वहन करनेकी प्रतिज्ञा की है। तेईसवेंसे पर्चासवेंतक अन्य देवताओं-की उपासनाको मी प्रकारान्तरमे अविधिपूर्वक अपनी उपासना बतलाकर तथा भगवान को तत्त्वसे न जाननेकी बात कहकर उसका फल उन-उन देवताओंकी प्राप्ति और अपनी उपासनाका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। छन्बीसवेंमें भगवद्गक्तिकी सुगमता दिखलाकर सत्ताईसवेंमें अर्जुनको सब कर्म भगवदर्पण करनेके लिये कहा है और अट्टाईसवेंमें उसका फल अपनी प्राप्ति बतल्यया है। उन्तीसर्वेमें अपनी समताका वर्णन करके तीसर्वे और इकतीसवेंमें दूराचारी होनेपर भी अनन्य भक्तके भगवानुके भजनका महत्त्व दिखलाया है। बत्तीसवेंमें अपनी शरणागतिसे स्नी, वैश्य, शुद्ध और चाण्डालादिको भी परम गति-रूप फलकी प्राप्ति बतलायी है। तैंतीसवें और चौंतीसवेंमें पृष्पशील ब्राह्मण और राजिष भक्तजनोंकी बड़ाई करके शरीरको अनित्य बतठाते हुए अर्जुनको अपनी शरण होनेके लिये कहकर अङ्ग्रोसहित शरणागतिके खरूपका निरूपण करके अध्यायका उपसंहार किया है।

सम्बन्ध—सातर्वे अध्यायकं आरम्भमें भगवान्ने विज्ञानसिहत ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार उस विषयका वर्णन करते हुए, अन्तमें बहा, अध्यारम, कर्म, अधिभूत, अधिभैत और अधियज्ञके सिहत भगवान्-को जाननेकी एवं अन्तकालके भगविचन्तनकी बात कही। इसपर आठवें अध्यायमें अर्जुनने उन तत्त्वोंको और अन्तकालकी उपासनाके विषयको समझनेके लिये सात प्रश्न कर दिये। उनमेसे छः प्रभोंका उत्तर तो भगवान्ने संक्षेपमें तीसरे और चौथे श्लोकों में दे दिया किन्तु सातवें प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने जिस उपदेशका आरम्म किया उसमें सारा-का-सारा आठवाँ अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार सातवें अध्यायमें आरम्भ किये हुए विज्ञानसिह त ज्ञानका साङ्गोपाङ्ग वर्णन न होनेके कारण उसी विषय को मलीगाँति समझानेके उद्देश्यसे भगवान् इस नवम अध्यायका आरम्म करते हैं। तथा सातवें अध्यायमें वर्णित

उपदेशके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेक लिये पहले श्लोकमें पुनः उसी विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

#### श्रीभगवानुवाच

#### इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥१॥

ं अधिमगवान् बोले-नुम दोषदृष्टिरहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय विशानसहित शानको पुनः मलीमाँति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥

प्रश्न-'अनस्यवे' पडका क्या अर्थ है और यहाँ अर्जुन-को 'अनस्यु' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-गुणवानोंके गुणोंको न मानना, गुणोंमे दोष देखना, उनकी निन्दा करना एवं उनपर मिथ्या दोषोंका आरोपण करना 'अस्या' है। जिसमे स्वभावमे ही यह 'अस्या' दोष विल्कुल ही नहीं होता, उसे 'अनस्यु' कहते हैं।\* यहाँ भगवान्ने अर्जुनको 'अनस्यु' कहकर यह भाव दिखलाया है कि जो मुझमे श्रद्धा रखता है और अस्यादोषमे रहित है, वहीं इस अध्यायमें दिये हुए उपदेशका अधिकारी है। इसके विपरीन मुझमें दोषदृष्टि रखनेवाला अश्रद्धालु मनुश्य इस उपदेशका पात्र नहीं है। अठारहवें अध्यायके सङ्सठवें श्लोकमें भगवान्ने रुप्य शब्दों में कहा है कि 'जो मुझमें दोपदृष्टि करता है, उसे गीता शासका उपदेश नहीं सुनाना चाहिये।'

प्रश्न-यहाँ •इटम् ' पट किसका वाचक है ? और जिसके कहनेकी प्रतिज्ञा की है, वह विज्ञानसहित ज्ञान क्या है ?

उत्तर- सातवें,आठवें और इस नवें अध्यायमे प्रभाव और महत्त्व आदिके रहस्यसहित जो निर्गुण-निराकार तत्त्वका; तथा कीला, रहस्य, महत्त्व और प्रभाव आदिके महित सगुण निराकार और साकार तत्त्रका; एवं उनकी उपलब्धि कराने वाले उपदेशोंका वर्णन हुआ है, उन सबका वाचक यहाँ इदम्' पद है और वहीं विज्ञानसहित ज्ञान है।

प्रश्न-इसे 'गुद्यतमम्' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—संसारमे और शाखों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्यके विषय माने गये हैं। उन सबमें समग्रक्षप भगवान् पुरुषोत्तमके तस्त्व, प्रेमः गुण, प्रभावः, विभूति और महस्त्र आदिके साथ उनकी शरणागितका खरूप सबसे बद्धकर गुप्त रखनेयोग्य है, यहीं भाव दिखलानेके लिये इसे गुखतम' कहा गया है। पंद्रहवें अध्यायके बीसवे और अठारहवें अध्यायके चौंसठवे स्त्रोकमे भी इस प्रकारके वर्णनको भगवान्ने गुखतम' कहा है।

प्रश्न-यहाँ 'अशुभ' शब्द किसका वाचक है और उसमें मक्त होना क्या है !

उत्तर-समस्त दुः वोंका उनके हेतुभूत कर्मोंका दुर्गुणों-का, जन्म-मरणरूप संसार-क्वनका और इन सबके कारण-रूप अज्ञानका वाचक यहाँ 'अशुभ' शब्द है । इन सबसे सदाके लिये सम्पूर्णतया छूट जाना और परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाना ही अशुभसे मुक्त' होना है।

सम्बन्ध---भगवान्ने जिम विज्ञानसहित ज्ञानकं उपदेशकी प्रतिज्ञा की। उसके प्रति श्रद्धा, श्रेम मुननेकी उत्कण्टा और उस उपदेशके अनुसार आचरण करनेमें अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करनेके लिये भगवान् अब उसका यथार्थ माहात्म्य सुनाते हैं---

म गुणान् गुणिनो इन्ति स्तौति मन्दगुणानिप ।
 नान्यदोषेषु रमते सानस्या प्रकीर्तिता ।। (अत्रिस्मृति ३४ )

जो गुणवानोकं गुणोका खण्डन नहीं करताः थोड़े गुणवालीकी भी प्रशंसा करता है और दूसरेके दोघोंमें प्रीति नहीं करताः उस मनुष्यका वह भाव अनस्या कहलाता है।

#### राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिद्मुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥ २ ॥

यह विकानसहित क्षान सब विद्याओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, मत्यक्ष फळवाळा, धर्मयुक्त, साधन करनेमें बढ़ा सुगम और अविनाशी है ॥ २ ॥

प्रभ-इस स्डोकमें आया हुआ'इदम्'पद किसका वाचक है ! और उसे 'राजिवद्या, तथा 'राजगुद्य' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-पूर्वक्षोकमे विज्ञानसहित जिस ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है, उसीका वाचक यहाँ 'इदम्' पट है। संसार्म जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएँ हैं यह उन स्व-में बढ़कर है;जिसने इस विद्याका यथार्थ अनुभव कर लिया है उसके लिये फिर कुछ भी जानना वाकी नहीं रहता। इसलिये इसे राजविद्या अर्थात सब विद्याओंका राजा कहा गया है। इसमे भगवानुके सगुण-निर्गृण और साकार-निराकार खरूप-के तत्त्वका, उनके गुण, प्रभाव और महत्त्वका, उनकी उपासना-विधिका और उसके फलका मलीमाँति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान्ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह तत्त्व समझा दिया है कि मैं जो श्रीकृष्ण-क्यमें तुम्हारे सामने विराजित हूँ,इस समस्त जगत्का कर्ता, हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान, परब्रह्म परमेश्वर और साक्षात् पुरुषोत्तम हूँ । तम सब प्रकारमे मेरी शरण आ जाओ । इस प्रकारके परम गोपनीय रहम्यकी वात अर्जन-जैसे दोषदृष्टिहीन परम श्रद्धावान् भक्तके सामने ही कही जा सकती है,हरेकके सामने नहीं। इमीलिये इसे राजगृब अर्थात सव गोपनीयोंका राजा वनलाया गया है।

प्रश्न—इसे 'पवित्र' और 'उत्तम' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यह उपदेश इतना पात्रन करनेवाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण-मनन और इसके अनुसार आचरण करता है,यह उसके समस्त पापों और अवगुणोंका सम्रल नाश करके उसे सदाके लिये परम विशुद्ध बना देता है। इसीलिये इसे प्वित्र कहा गया है। और संसारमें जितनी भी उत्तम वस्तुएँ हैं, यह उन सबकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ है; इसलिये इसे 'उत्तम' कहा गया है। प्रश्न-इसके लिये 'प्रत्यक्षावगमम्' और 'वर्म्यम्'विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-विज्ञानमहित इस ज्ञानका फल श्राद्धादि कर्मोंकी भाँति अहए नहीं है। साधक उपों-ज्यों इसकी और आगे बढ़ता है, त्यों-ही-यों उसके दुर्गुणों, दुराचारों और दुःखों-का नाश होकर, उसे परम शान्ति और परम सुखका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है; जिसको इसकी पूर्णक्पसे उपलब्धि हो जाती है, वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शान्तिके ममुद्र, परमप्रमी, परम दयान्तु और सबके सुहद्, साक्षात् भगवानुको ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिये यह 'प्रत्यक्षा-वगम' है। तथा वर्ण और आश्रम आदिके जितने भी विभिन्न धर्म बतलाये गये हैं, यह उन सबका अविरोधी और खाभा-विक ही परम धर्ममय होनेके कारण उन सबकी अपेक्षा मर्बश्रेष्ट है। इसलिये यह 'धर्म्य' है।

प्रश्न-इमे अञ्ययम्'और 'कर्नुं सुसुखम्' कहनेका क्या अभिवाय है

उत्तर—जैमे सकामकर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैमे सांमारिक विद्या एक बार पढ़ लेनेके बाद, यदि उसका बार-बार अभ्यास न किया जाय तो नष्ट हो जाती है— मगवान्का पह ज्ञान-विज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। इसे जो पुरुष एक बार मलीमाँति प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी किसी भी अवस्थाने इसे भूल नहीं सकता। इसके अति-रिक्त इसका फल भी अविनाशी है; इसलिये इसे अव्यय'कहा गया है। आर कोई यह न समझ बैठे कि जब यह इतने महत्त्व-की बात है तो इसके अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा इसीलिये भगवान् यहाँ 'कर्तुं सुसुखम्' इन परोका प्रयोग करके कहते हैं कि यह साधनमे बहुत ही सुगम है। अभिप्राय यह है कि इस अध्यायमें किये हुए उप-देशके अनुसार भगवान्की शरणागित प्राप्त करना बहुत ही सुगम है।क्योंकि इसमे न तो किसी प्रकारके बाहरी आयोजन- की आवश्यकता है और न कोई आयास ही करना पड़ता ही इसमें साधकोंको शान्ति और सुखका अनुभव होने है। सिद्ध होनेके बादकी बात तो दूर रही,साधनके आरम्भसे लगता है।

सम्बन्ध—जब विज्ञानसिंहत ज्ञानकी इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है तो फिर समी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते ? इस जिज्ञासापर अश्रद्धाको ही इसमें प्रधान कारण दिखलानेके लिये भगवान् अब इसपर श्रद्धा न करनेवाले मनुष्योंकी निन्दा करते हैं—

> अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मीन ॥ ३ ॥

हे परन्तप ! इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारिहत पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें श्रमण करते रहते हैं ॥ ३॥

प्रभ--'अस्य' विशेषणके सहित 'धर्मस्य' पद किस धर्म-का वाचक है तथा उसमें श्रद्धा न करना क्या है ?

उत्तर-पिछले स्रोकमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानका माहाल्य बतलाया गया है और इसके आगे पूरे अध्यायमें जिसका वर्णन है, उसीका वाचक यहाँ 'अस्य' विशेषणके सिहत 'धर्मस्य'पद है। इस प्रसंगमें वर्णन किये हुए भगवान्-के खरूप,प्रभाव,गुण और महत्त्वको, उनकी प्राप्तिके उपायको और उसके फलको सत्य न मानकर उसमें असम्भावना और विपरीत भावना करना और उसे केवल रोचक उक्ति समझना आदि जो विश्वासविरोधिनी भावनाएँ हैं—वे ही सब उसमें श्रद्धा न करना है।

प्रश्न-'अश्रद्धानाः' पदः किस श्रेणीके मनुष्योंका वाचक है ?

उत्तर—जो लोग भगवान्के खरूप, गुण, प्रभाव और

महत्त्व आदिमें विश्वास न होनेके कारण भगवान्की उपर्युक्त भक्तिका कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्छम मनुष्य-जीवनको भोगोंके भोग और उनकी प्राप्तिके विविध उपायोंमें ही व्यर्थ नष्ट करते हैं, उनका वाचक यहाँ 'अश्रद्धानाः' पद है।

प्रभ-श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-यह अभिप्राय है कि चौरामी लाख योनियोंमें भटकते-भटकते कभी भगवान्की द्यामे जीवको इस मंसार-चक्रसे छूटकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये मनुष्यका शरीर मिलता है। ऐसे भगवत्प्राप्तिके अधिकारी दुर्लभ मनुष्यशरीर-को पाकर भी जो लोग भगवान्के वचनोंमे श्रद्धा न रखनेके कारण भजन-ध्यान आदि साधन नहीं करते, वे भगवान्को न पाकर फिर उसी जन्म-मृत्युक्त्प संसारचक्रमें पड़कर पूर्व-की भाँति भटकने लगते हैं।

सम्बन्ध---पूर्वश्लोकमें भगवान्ने जिस विज्ञानसिंहत ज्ञानका उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका माहात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरम्भ करते हुए वे सबसे पहले दो श्लोकोंमें प्रभावके साथ अपने अञ्चक्तस्वरूपका वर्णन करते हैं----

> मया ततमिदं सर्वं जगदन्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ ४॥

मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत् जलसे बरफके सददा परिपूर्ण है और सब भूत मेरे भन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित हैं, किन्तु वास्तवमें मैं उनमें स्थित नहीं हुँ ॥ ४ ॥

प्रभ-'अव्यक्तम्र्तिना' पदसे भगवान्के किस स्वरूप-का उक्य है !

उत्तर—आठवें अध्यायके चौथे स्त्रोकमें जिसे 'अधियज्ञ', आठवें और दसवें स्त्रोकोंमें 'परम दिन्यपुरुष', नवें स्त्रोकमें 'किवि' 'पुराण' आदि, बीसवें और इक्कीसवें श्लोकों में 'अब्यक्त अक्षर' और बाईसवें श्लोकमें भक्तिद्वारा प्राप्त होनेयोग्य 'परम पुरुष' बतलाया है, उसी सर्वव्यापी सगुग निराकार खरूपके लक्ष्यसे यहाँ 'अब्यक्तमृर्तिना' पदका प्रयोग हुआ है ।

प्रश्न-'इदम्' और 'सर्वम्' विशेषगोंके सहित 'जगत्' पर किसका वाचक हैं !

उत्तर-इदम् विशेषणोंके महित 'जगत्' पद यहाँ सम्पूर्ण जड-चेतन पदार्थिके सहित इस समस्त ब्रझाण्ड-का वाचक है।

प्रश्न-अन्यक्तम्र्ति भगवान्ये समस्त जगत् किस प्रकार न्यात हं :

उत्तर-जैसे आकाशमे वायु, तज, जल, पृथ्वी, सुवर्णमे गहने और मिट्टीसे उसके बने हुए वर्तन न्यात रहते है, उसी प्रकार यह साग विश्व इसकी रचना करनेवाले सुगुग परमेश्वरके निराकारम्यसे ज्यात है। शृति कहती है—

> ईशा वास्यमिद्यः सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् । ( ईशोपनिपद् १ )

'इस संसारने जो कुछ जड-चेतन पदार्थम भुदाय है बह सब ईश्वरसे न्याम, है ।'

प्रथ - 'सर्व मृतानि' पद किसका वाचक है और इन सब भ्तोंको सगवान्से स्थित बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ भूतानि पर समस्त शर्गर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वासस्थानोंक सहित समस्त चराचर प्राणियोंका याचक है। मगवान् ही अपनी प्रकृतिको स्वांकार करके समस्त जगत्की उत्पत्ति, स्थित और प्रत्य करते हैं; उन्होंने ही इम समस्त जगत्को अपने किसी अंशने धारण कर रस्त्या है। १०। ४२ ।, और एकमात्र वे ही सत्रके गति, भती, निवासस्थान, आश्रय, प्रभव, प्रत्यय, स्थान और निधान हैं। १८ । १८ ।। इस प्रकार सत्रकी स्थित भगवान्के अर्थान है। इसी जिये सब मृतोंको मगवान्ने स्थित बत्तराया गया है।

प्रश्न-यदि यह सारा जगत् भगत्रान्से परिपूर्ण है, तब फिर भी उन सब भूतोंन स्थित नहां हूँ इस कथनका क्या अनिप्राय हैं ? उत्तर—बादलों ने आकाशकी भाँति समस्त जगतको अंदर अणु-अणुने स्वान होनेपर भी भगवान् उसने सर्वथा अतीत और सम्बन्धरहित हैं। समस्त जगत्का नाश होनेपर भी बादलोंके नाश होनेपर आकाशकी भाँति भगवान् उयों-के-त्यों रहते हैं। जगत्के नाशमे भगवान्का नाश नहीं होता तथा जिस जगह इस जगत्की गन्ध भी नहीं है, वहाँ भी भगवान् अपनी महिमान स्थित ही हैं। यही भाव दिख्लानेके लिये भगवान्ने यह बात कही है कि वास्तवने में उन भूतोंने स्थित नहीं हूँ। अर्थात् मैं अपने-आपमे ही नित्य स्थित हैं।

प्रश्न—'मैं उन भूतोंने स्थित नहीं हूँ', भगवान्के इस कथनका यदि निम्निटिनित भाव माना जाय तो क्या आपत्ति हैं ?

जैसे खप्नके वे सब जीव और पदार्थ खप्नद्रा पुरुषके अंदर होनेसे वह पुरुष उन्हींके अंदर सीमित होकर स्थित नहीं है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत भगवान्के एक अंदर्भ होनेके कारण भगवान् उसके अंदर सर्वत्र व्याप्त होने-पर भी उसीसे सीमित नहीं है ।

दूसरे, जैसे ख़न्न देखनेवाल पुरुषको ख़न्नके सब पदार्थ ख़न्नावस्थाने प्रत्यक्ष दीखनेवर भी ख़न्नकी क्रियाये और पदार्थीसे वस्तृतः उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वह ख़न्नकी स्रिथे सर्वथा अतीत और सम्बन्धसहित है; वह ख़न्नसे पहले भी था, ख़न्नकालमें भी है और ख़न्नका नाश हो जानेके बाद भी रहेगा—बैसे ही भगवान् सर्वदा रहते हैं, सम्पूर्ण जगत्का नाश होनेपर भी उनका नाश नहीं होता। बिक जहाँ जगत्की गन्ध भी नहीं है, वहाँ भी भगवान् तो अपनी महिमान आप स्थित है ही। इस प्रकार उससे सर्वथा अतीत और निलेंप होनेसे वे उसने स्थित नहीं हैं।

तीसरे, जैसे खप्नके स्वपदार्थ वस्तुतः खप्नद्रश पुरुषने अभिन्न और उसके खब्बप होनेके कारण वह उसके अंदर नहीं है, बल्कि वह ही वह है, उसी प्रकार समस्त जगत भी भगवान्से अभिन्न उनका खब्बप ही होनेके कारण वे उसके अंदर स्थित नहीं है, बिक्त वे ही वे है।

इस तरह जगत्के आधार एव उसमे अतीत होनेसे और जगत् उनका खरूप ही होनेसे, वे जगत्में स्थित नहीं हैं। इसीलिये भगवान्ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि मैं जगत्के अणु-अणुमें व्याप्त होनेपर भी वस्तुतः उनमें नहीं हूँ—वरं अपनी ही महिमामें अटल स्थित हूँ। उत्तर-कोई आपत्ति नहीं है। अभेदज्ञानकी दिटसे यह भाव भी बहुत ठीक है। परन्तु यहाँ उसका प्रसंग नहीं है।

#### न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् । भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं: किन्तु मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें स्थित नहीं है ॥ ५ ॥

प्रश्न-पूर्व श्लोकमें सब भूतोंको भगवान्ने अपनेमे स्थित बतलाया और इस श्लोकमें कहते हैं कि वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं। इस विरुद्ध उक्तिका यहाँ क्या अभिप्राय हैं!

उत्तर-यहाँ इस विरुद्ध उक्तिका प्रयोग करके और साथ ही अर्जुनको अपनी ईश्वरीय योगशक्ति दंखनेके छिये कहकर भगवानुने यह भाव दिन्नलाया है कि ।अर्जुन ! तुम मेरी असाधारण योगशक्तिको देखो ! यह कैंसा आश्चर्य है कि आकाशमें बादलोंकी माँति समस्त जगत् मुझमे स्थित भी है और नहीं भी है। बादलोंका आबार आकाश है परन्तु बादल उसमें मदा नहीं रहते। वस्तृत: अनित्य होनेके कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है। अतः वे आकाशंभ नहीं हैं। इसी प्रकार यह सारा जगत मेरी ही योगशक्तिये उत्पन्न है और मैं ही इसका आधार हूँ, इसल्प्रिय तो सब भूत मुझमें स्थित हैं परन्तु ऐसा होते हुए भी में इनसे सर्वथा अतीत हूँ, ये मुझमें सदा नहीं रहते और इनकी मुझपे मिन्न सत्ता नहीं है इसलिये ये मुझम स्थित नहीं है। अतुएव जबतक मनुष्यकी दृष्टिमें जगत है तबतक सुब कुछ मुझने ही हैं: मेरे सिवा इस जगत्का कोई दूसरा आचार है ही नहीं । जब मेरा साक्षात् हो जाता है तब उसकी दृष्टिम मुझमे भिन्न कोई वस्त् रह नहीं जाती, उस समय मुझमें यह जगत् नहीं है।

प्रश्न–इस विरुद्ध उक्तिके सम्बन्धम भगवानुका निम्न-लिखित अभिप्राय माना जाय तो क्या दोप है !

इस विरुद्ध उक्तिसे भगवान् अपने पूर्वकथित सिद्धान्त-की ही पुष्टि कर रहे हैं। जब म्वप्नकी सृष्टिकी भाँति सारा जगत् भगवान्के सङ्कल्पके आधारपर ही है, वस्तुतः भगवान्से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, तब यह कहना ठीक ही है कि वे सब भूत भी मुझमें नहीं हैं। किर यह सारी सृष्टि दीखती केंसे है, इसका रहस्य क्या है, इस शङ्काके निवारणार्थ भगवान् कहते हैं—'हे अर्जुन!यह मेरी असाधारण योगशक्ति-का चमत्कार है, देखो! कैसा आश्चर्य है। सारा जगत् मुझमें दीखता भी है और वस्तुत: मेरे सिवा और कुछ है भी नहीं। अभिग्राय यह है कि जबतक मनुष्यकी दृष्टिमें जगत् है तब-तक सब कुछ मुझमें ही स्थित है, मेरे सिवा इस जगत्का कोई अन्य आधार है ही नहीं। और वास्तवने में ही सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जब सायकको मेरा साक्षात् हो जाता है, तब उमे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है; फिर उसकी दृष्टिमें मुझमें भिन्न और कोई बस्तु रहती ही नहीं। इसिंहिये वे सब मूल बस्तुत: मुझमें स्थित नहीं हैं।

उत्तर-कोई दोप नहीं है। अभेदज्ञानकी दृष्टिमे यह भी ठीक ही है। परन्तु यहाँ उसका प्रमंग नहीं है।

प्रश्न--ऐश्वरम्' और 'योगम्' पद किसके वाचक हैं ? और इनको देखनेके लिये कहकर भगवान्ने इस स्ठोकवें कहीं हुई किस वातको देखनेके लिये कहा है ?

उत्तर—सबके उत्पादक और सबमें न्यास रहते हुए तथा सबका धारण-पोषण करते हुए भीमवसे सर्वधानिर्वित रहने-की जो अद्भुत प्रभावमधी शक्तिहै, जो ईश्वरके अतिरिक्त अन्य किसीमें हो ही नहीं सकती, उसीका यहाँ ऐश्वरम् योगम्' इन पदोंद्वारा प्रतिपादन किया गया है। इन दो श्लोकोंमें कहीं हुई सभी बातोंको लक्ष्यमें रत्वकर भगवान्ने अर्जुनको अपना 'ईश्वरीय योग' देवनेके लिये कहा है।

प्रश्न-'मृत्मृत्' और 'मृत्मायनः' इन दोनों पदोंका क्या अभिप्राय है ? 'मम आत्मा' पद किसके वाचक हैं और 'मृतस्थः न' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जो भूतोंका धारण-पोषण करे, उसे भूतभृतः

कहते हैं और जो भूतोंको उत्पन्न करे, उसे 'भूतभावन' कहते हैं। 'मम आत्मा' से भगवान्के सगुग निराकार खरूपका निर्देश है। तात्पर्य यह है कि भगवान्के इस सगुग निराकार खरूपसे ही समस्त जगत्की उत्पत्ति और उसका धारण- पोपण होता है, इसिलये उसे 'भूतभावन' और 'भूतभृत्' कहा गया है। इतना होनेपर भी वास्तवमें भगवान् इस समस्त जगत्मे अतीत हैं, यही। इख्लानेके लिये 'भूतस्थः न' (बह भूतोंने स्थित नहीं है) ऐसा कड़ा गया है।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकों में भगवान्ने समस्त भूतोंको अपने अध्यक्तरूपसे ध्याप्त और उसीमें स्थित बतलाया । अतः इस विषयको स्पष्ट जाननेकी इच्छा होनेपर अब दृष्टान्तद्वारा भगवान् उसका स्पष्टीकरण करते हैं—

#### यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भृतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

्रैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान् वायु सदा आकाशमें ही स्थित हैं। वैसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पन्न होनसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हैं, ऐसा जान ॥ ६ ॥

प्रश्न--यहाँ वायुको•सर्वत्रगः और महान् कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-भूतप्राणियोंके साथ वायुका साइस्य दिख्ळानेके लिये उसे 'सर्वत्रण'और 'महान्' कहा गया है। अनिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु सर्वत्र विचरनेवाळ है, उसी प्रकार सव भूत भी नाना योनियोंने भ्रमण करनेवाळ है और जिस प्रकार वायु 'महान्' अर्थात् अत्यन्त विस्तृत है, उसी प्रकार भूत समुदाय भी बहुत विस्तारवाळा है।

प्रश्न-यहाँ 'नित्यम्' पदका प्रयोग करके वायुके सदा आकाशमे स्थित वत्तरहानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-वायु आकाशमें ही उत्पन्न होता है, आकाशमें ही स्थित रहता है और आकाशमें ही लीन हो जाता है-यहीं भाव दिख्लानेके लिये 'नित्यम्' पडका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सब अवस्थाओं में और सब समय वायुका आवार आकाश ही है। प्रश्न—जैसे वायु आकाराने स्थित है, उसीप्रकार सब भूत मुझमें स्थित हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर्- आकाशकी भीति भगवान्को सम, निराकार, अकर्ता, अनन्त, अमंग और निर्विकार तथा वायुकी भाँति समस्त चराचर भूतोंको भगवान्से ही उत्पन्न, उन्हींमें स्थित और उन्हींमें लीन होनेवाल वतलानेके लिये ऐसा कहा गया है। जैसे वायुकी उत्पत्ति, स्थित और प्रलय आकाशमें ही होनेके कारण वह कभी किसी भी अवस्थामें आकाशसे अलग नहीं रह सकता, सदा ही आकाशमें स्थित रहता है एवं ऐसा होनेपर भी आकाशका वायुसे और उसके गमनादि विकारोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, वह सदा ही उससे अर्तात है, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भगवान्के संकल्पके आधार होनेके कारण समस्त भूतसमुदाय सदा भगवान्में ही स्थित रहता हैं। तथापि भगवान् उन भूतोंसे सर्वथा अर्तात हैं और भगवान्ते सदा ही, सब प्रकारके विकारोंका सर्वथा अभाव है।

सम्बन्ध — विज्ञानसिंहत ज्ञानका वर्णन करते हुन् भगवान्ने यहाँतक प्रभावसिंहत अपने निराकारस्वस्थका तत्त्व समझानेकं छिये उसकी व्यापकता, असङ्गता और निर्विकारताका प्रतिपादन किया। अब अपने भूतभावन स्वरूपका स्पष्टीकरण करते हुन् सृष्टिरचनादि कमोंका तत्त्व समझानेकं छिये पहले दो श्लोकोंद्वारा कल्पोंके, अन्तमें सब भूतोंका प्रलय और कल्पोंकं आदिमें उनकी उत्पत्तिका प्रकार बतलाते हैं—

> सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादां विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

हे अर्जुन ! कल्पोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात् प्रकृतिमें लीन होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ ॥ ७ ॥ प्रश्न-'कल्पक्षय' किस समयका वाचक है ? उत्तर-ब्रह्मके एक दिनको 'कल्प' कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती हैं। इस अहोरात्रके हिसाबसे जब ब्रह्मके सी वर्ष पूरे होकर ब्रह्मको आयु समाप्त हो जाती है, उस कालका वाचक यहाँ 'कल्पक्षय' है; बही कल्पोंका अन्त है। इसीको 'महाप्रलय' भी कहते हैं।

प्रश्न-'सर्वभृतानि' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-शर्गर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोगवस्तु और वासस्थानके सहित चराचर प्राणियोंका वाचक 'सर्वभ्तानि' पद हैं।

प्रश्न-(प्रकृतिम्) पद किसका वाचक है ? उसके साथ 'मामिकाम् विशेषण देनेकाक्या अभिप्रायहँ और उस प्रकृति-को प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर-समस्त जगत्की कारणभ्ता जो मृख-प्रकृति है, जिसे चौदहवें अध्यायके तीसरे-चौथे स्रोकों महद्ब्रद्धा कहा है तथा जिसे अव्याकृत या प्रधान भी कहते है, उसका वाचक यहाँ प्रकृतिम् पट है। वह प्रकृति मगवान्की शक्ति है, इसी वातको दिखलानेके लिये उसके साथ भामिकाम् यह विशेषण दिया गया है। कन्पोंके अन्तम समस्त शर्मर, इन्द्रिय, मन, चुद्धि, भोगसामग्री और लोकोंके सहित समस्त प्राणियोंका प्रकृतिमेल्यय हो जाना — अर्थात् उनके गुणकामीके संस्कार-समुदायस्य कारणश्रीरसहित उनका म्लप्यकृतिमे विलीन हो जाना ही भव भ्तोका प्रकृतिको प्राप्त होना है।

प्रश्न-आठवे अध्यायके अठारहवें और उन्नीसवें स्त्रोकों में जिस 'अन्यक्त' से सब भूतोंकी उत्पत्ति बतलायी गवी है और जिसने सबका लय होना बतलाया गया है, उस 'अन्यक्त' में और इस प्रकृतिमें क्या भेट हैं ? तथा बहाँके लयमें और यहाँके लयमें क्या अन्तर हैं ? उत्तर-वहाँ 'अञ्यक्त' शब्द प्रकृतिके निराकार—सूक्ष्म खरूपका वाचक है, मृलप्रकृतिका नहीं। उसमें समस्त भूत अपने 'सूक्ष्म-शर्रार' के सिहत लीन होते हैं, और इसमें 'कारण-शरीर' के सिहत लीन होते हैं। उसमें ब्रह्मा लीन नहीं होते, वे सीते हैं; और इसमें खयं ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँके प्रलयमे और यहाँके महाप्रलयमें बहुत अन्तरहै।

प्रश्न-सात्रवें अध्यायके छटे स्टोक में तो भगवान् ने समस्त जगत्का 'प्रत्यय' खयं अपनेको बतलाया है और यहाँ सबका प्रकृतिमें लीन होना कहते हैं । इन दोनोंमें कौन-सी बात टीक है ?

उत्तर—दोनों ही ठांक है। वस्तृतः दोनों जगह एक ही बात कही गयी है। पहले कहा जा चुका है कि प्रकृति भगवान्की दाक्ति हैं और दाक्ति कभी दाक्तिमान्में भिन्न नहीं होती। अत्वय प्रकृतिये लय होना भगवान्में ही छीन होना है। इसलिये यहाँ प्रकृतिये लीन होना वतलाया है और प्रकृति भगवान्की है तथा वह भगवान्में ही स्थित है, इसलिये भगवान्की समस्त जगत्के प्रलयस्थान हैं। इस प्रकार दोनों-का अभिप्राय एक ही है।

प्रश्न-भ्कत्पादि । शब्द किम समयका वाचक है और उस समय नगवान्का सब सतोको रचना क्या है !

उत्तर-कर्शिका अन्त होनेके बाद यानी ब्रह्मके सौ वर्ष-के बरावर समय पूरा होनेपर जब पुनः जीविके कर्मिका फल भुगतानेके लिये जगतका विस्तार करनेकी भगवान्की इच्छा होती है, उस कालका वाचक करणादि ' शब्द है। इसे महा-मर्गका आदि मी कहते हैं। उस समय जो भगवान्का सब भृतोंकी उत्पत्तिके लिये अपने संकल्पके द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्माकी उनके लेकसहित उत्पन्न कर देना है, यहां उनका सब भृतोंकी रचना है।

प्रकृतिं स्वामवष्टस्य विसृजामि पुनः पुनः। भृतग्राममिमं कृत्स्वमवशं प्रकृतेर्वशात्॥८॥

अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके खभावके वलसे परनन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार-बार उनके कर्मौक अनुसार रचता हूँ ॥ ८ ॥

प्रश्न-भ्याम्' विशेषणके सहित 'प्रकृतिम्' पर किसका बाचकहैं? और भगवान्का उसको अङ्ग्रीकार करना क्या है ?

उत्तर-पिछले श्रोकमें जिस म्ल-प्रकृतिमें सब भूतोंका टय होना बतलाया है, उसीका बाचक यहाँ 'स्वाम्' विशेषण- के सहित 'प्रकृतिम्' पद है। तथा सृष्टिरचनादि कार्यके लिये भगवान्का जो राक्तिरूपमे अपने अंदर स्थित प्रकृतिको स्मरण करना है, वहीं उसे स्वीकार करना है।

प्रश्न-'इमम्' और 'ऋत्वम्' विशेषणोंके सहित 'मृत-ग्रामम्' पद किसका वाचक है और उसका स्वभावके बळसे परतन्त्र होना क्या है ?

उत्तर-पहले 'सर्वभूतानि' के नामसे जिनका वर्णन हो चुका है, उन समस्त चराचर भृतोंके समृदायका वाचक 'इमम्'और 'इस्कम्' विशेषगोंके सहित 'भूतग्रामम्' पद है। उन मिन्न-मिन्न प्राणियोंका जो अपने-अपने गुण और कमोंके अनुसार बना हुआ स्वभाव है, वहां उनकी प्रकृति है। भगवान्की प्रकृति समिटि-प्रकृति है। उस व्यष्टि-प्रकृतिके बन्धनमें पड़े रहना ही उसके बलसे परतन्त्र होना है।

जो मनुष्य भगवान्की शरण प्रहण करके उस प्रकृतिके बन्धनको काट डाउने हैं वे उसके वशमें नहीं रहते (७। १४), वे प्रकृतिके पार भगवान्के पास पहुँचकर भगवान्को प्राप्त हो जाते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'पुनः' पदके दो बार प्रयोग करनेका और 'विस्नुजामि' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-(पुनः) पदका दो बार प्रयोग करके तथा 'विस् नामि' पदसे भगवान्ने यह बात दिखलायी है कि जब-तक जीव अपनी उस प्रकृतिके वशमें रहते हैं, तबतक मैं उनको बार-बार इसी प्रकार प्रत्येक कत्पके आदिमें उनके भिन्न-भिन्न गुणकमींके अनुसार नाना योनियोंमें उत्पन्न करता रहता हूँ।

सम्बन्ध—इस प्रकार जगत्-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान् उन कर्मोंके बन्धनमें क्यों नहीं पड़ते, अब यही तत्त्व समझानेके छिये भगवान् कड़ते हैं—

### न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥ ९॥

हे अजुन ! उन कर्मोंमें आर्साकरहित और उदासीनके सदृश स्थित मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं बाँधते ॥ ९ ॥

प्रश्न-'उन कमी' से कौन-से कमीका उक्ष्य है तथा उनमें भगवान्का आसक्तिरहित और उदासीनके सहहा स्थित रहना क्या है !

उत्तर—सम्पूर्ण जगत्का उत्पत्ति, पालन और मंहार आदिके निमित्त भगवान्के द्वारा जितनी भी चेटाएँ होती हैं, जिनका पूर्व श्लोकोंमें संक्षेपमें वर्णन हो चुका है, 'उन कमीं' से यहाँ उन्हीं सब चेटाओंका लक्ष्य है। भगवान्का उन कमीं-में या उनके फलमे किसी प्रकार भी आसक्त न होना— 'आसक्तिरहित रहना' हैं:ओर केवल अध्यक्षतामात्रसे प्रकृति-द्वारा प्राणियोंके गुण-कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदिके लिये की जानेवाली चेटामें कर्नृत्वाभिमानसे तथा पक्षपातसे रहित होकर निर्लित रहना—'उन कमेंमें उदासीनके सहश स्थित रहना' है। प्रश्न-भगवान्ने जो अपनेको 'आसक्तिरहित' और 'उदासीनके सहदा स्थित' बतलाया है और यह कहा है कि वे कर्म मुझे नहीं वाँधते, इसका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-इसमें भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि कर्म और उनके फल्में आसक्तन होने एवं उनमें कर्तृत्वाभिमान और पक्षपातमे रहित रहनेके कारण वे ही कर्म मुझे बाँधने-बाले नहीं होते।

अन्य लोगोंके लिये भी जन्म-मरण, हर्ष-शोक और सुख-दुःख आदि कर्मफल्ख्य वन्धनोंसे छूटनेका यही सरल उपाय है। जो मनुष्य इस तत्त्वको समझकर इस प्रकार कर्नुत्वाभिमानये और फलासक्तिसे रहित होकर कर्म करता है, वह अनायास ही कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है।

सम्बन्ध—'उदासीनवदासीनम्' इस पदसे भगवान्में जो कर्तापनका अभाव दिखलाया गया, अब उसीको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं—

#### मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १०॥

हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति चराचरसहित सर्वजगत्को रचनी है और इस हेतुसे ही यह संसारचक्र घूम रहा है ॥ १० ॥

प्रश्न—'मया' पदके साथ 'अत्यक्षेण' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि जगत-रचनादि कार्योंके करनेमें मैं केवल अपनी प्रकृतिको सत्ता-स्कृति देनेवाले अधिष्ठाताके रूपमें स्थित रहता हूँ और मुझ-अधिष्ठातासे सत्ता-स्कृति पाकर मेरी प्रकृति ही जगत-रचनादि समस्त कियाएँ करती है।

प्रश्न—भगवान्की अध्यक्षतामें प्रकृति सचराचर जगत्-को किस प्रकार उत्पन्न करती है ?

उत्तर-जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षतामें पृथ्वीके साथ खर्य वीजका सम्बन्ध कर देता है, फिर पृथ्वी उन बीजोंके अनुसार भिन-भिन्न पौधोंको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार भगवान् अपनी अध्यक्षतामें चेतनसमृह्ह्प बीजका प्रकृतिरूपी भृमिके साथ सम्बन्ध कर देते हैं (१४।३)। इस प्रकार जड-चेतनका संयोग कर दिये जानेपर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत्को कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न कर देती हैं।

यह दशन्त केवल समझानेके लिये ही दिया गया है, वस्तृत: भगवान्के साथ ठीक-ठीक नहीं घटता; क्योंकि किसान अल्पइ, अल्पशक्ति और एकदेशीय है तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीनसे कुछ करवा भी नहीं सकता। परन्तु भगवान् तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और सर्वश्यापी हैं तथा उन्हींकी शक्ति तथा सत्ता-स्फ्रार्ति पाकर प्रकृति सम्पूर्ण जगत्को उरान्न करती है।

प्रश्न-इसी हेतुमे यह संसारचक्र त्र्म रहा है, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिख्लाया है कि मुझ भगवान्की अध्यक्षता और प्रकृतिका कर्नृत्व—इन्हीं दोनोंके द्वारा चराचरसहित समस्त जगत्की उत्पत्ति स्थिति'और संहार आदि समस्त क्रियाएँ हो रही हैं।

प्रश्न—चौथे अध्यायकं तेरहवें श्लोकमें और इस अध्याय-के आठवें श्लोकमें सगवान्ने यह कहा है कि 'मै उन भूतोंको भिन्न-भिन्न ख़रूपोंने रचता हूँ 'और इस श्लोकमें यह कहते हैं कि 'चराचर प्राणियोंके सहित समस्त जगतको प्रकृति रचती है ।' इन दोनों वर्णनोंका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—जहाँ भगवान्ने अपनेको जगतका रचिया वतलाया है वहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि वस्तृतः भगवान् स्वयं कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति प्रकृतिको स्वीकार करके उमीके द्वारा जगत्की रचना करते हैं और जहाँ प्रकृतिको सृष्टि-रचनादि कार्य करनेवाली कहा गया है, वहाँ उमीके साथ यह बात भी समझलेनी चाहिये कि भगवान्-की अध्यक्षताने उनसे सत्ता-स्फृति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती हैं। जबतक उसे भगवान्का सहारा नहीं मिलता तबतक वह जड़प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिये आठवें स्रोकि यह कहा है कि भी अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके जगतकी रचना करता हूँ। और इस स्रोकि यह कहते हैं कि भीरी अध्यक्षतान प्रकृति जगत्की रचना करती है। व वस्तृतः दो तरहकी युक्तियोंने एक ही तस्त्र समझाया गया है।

सम्बन्ध--अपनी प्रतिज्ञांक अनुसार विज्ञानसिंह त ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवान्ने चौथेसे छठे श्लोकतक प्रभावसिंहत सगुण-निराकार स्वरूपका तत्त्व समझाया। फिर सातवेंमें दसवें श्लोकतक सृष्टि-रचनादि समस्त कर्मोंमें अपनी असङ्गता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मोकी दिन्यताका तत्त्व वनलाया। अव अपने सगुण साकार रूपका महत्त्व, उसकी भक्तिका प्रकार और उसके गुण और प्रभावका तत्त्व समझानेके लिये पहले दो श्लोकों में उसके प्रमावको न जाननेवाले असुर-प्रकृतिके मनुष्योकी निन्दा करते हैं--

#### अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भृतमहेश्वरम्॥११॥

मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ लोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान् ईश्वरको नुच्छ समझते हैं अर्थात् अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुए मुझ परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११ ॥

प्रश्न — 'परम्' विशेषणके सहित 'भावम्' पद किसका वाचक है और उसको न जानना क्या है !

उत्तर—चौथेमे छठे श्रोकतक भगत्रान्के जिस 'सर्व-व्यापकत्व' आदि प्रभावका वर्णन किया गया है, जिसको ऐश्वर योग'कहा है, तथा सातत्रें अध्यायके चौबोसर्वें श्लोक-में जिस 'प्रमाव'को न जाननेकी बात कही है, भगत्रान्के उस सर्वोत्तम प्रभावका हो बाचक यहाँ 'प्रम' विशेषगके सिहत 'भावन' पर है। सर्वाधार, सर्वश्यापी, सर्वशिक्तान् और सबके हर्ता-कर्ता प्रमेश्वर ही सब जीवोंपर अनुष्रह करके सबको अपनी शरण प्रशान करने और धर्म-संस्थापन, भक्त-उद्धार आदि अनेकों लीला-कार्य करनेके लिये अपनी योगमायासे मनुष्यक्ष्यमे अवर्ताणं हुए हैं ( ४। ६,७,८)— इस रहस्यको न समझना और इसपर विश्वास न करना ही उस परम भावको न जानना है। प्रश्न-भूदाः' पद किस श्रेगीके मनुष्योंको छक्ष्य करके कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य-शर्रारचारी भूतमहेश्वर भगवानुकी अवज्ञा करना क्या है ?

उत्तर—अगले श्लोकमें जिनको राक्षसों और अमुरोंकी प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले कहा है, सानवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें जिनका वर्गन हुआ है और सोलहवें अध्यायके चौथे तथा मानवेंमे बीसवें श्लोकनक जिनके विविध लक्षण वनलाये गये हैं,ऐमे ही आसुरी सम्पदावाले मनुष्योंके लिये 'मृहाः' परका प्रयोग हुआ है। मगवान्के उपर्युक्त प्रभावको न जाननेके कारण बद्धामें लेकर कोटपर्यन्त समस्त प्राणियोंके महान् ईश्वर मगवान्को अपने-जैसा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण उनको आज्ञा आदिका पालन न करना तथा उनपर अनगल दोषारोपण करना—यही उनकी अवज्ञा करना है \*।

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥

पतामह मीप्पन दुर्याधनको भगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमे ब्रह्माजीका और देवताओंका एक संवाद सुनाया है,
 उसम श्रीकृष्णके प्रभावका पता लगता है। ब्रह्माजी देवताओंको सावधान करते हुए कहते हैं—

भ्यत लोकोक महान् ईश्वर भगवान् वासुदेव तुम सबके पूजनीत हैं। उन महान् वीर्यवान् शङ्क-चक्र-गदाधारी वासुदेवकी मनुष्य समझकर कभी उनकी अवणा न करना। वे ही परम गुह्म परम पद, परम ब्रह्म और परम यशःस्वरूप हैं। वे ही अश्वर हैं। अव्यक्त हैं। सनातन है। परम तज हैं। परम सुख हैं और परम सत्य हैं। देवता, इन्द्र और मनुष्य, किसीको भी उन अमित-पराक्रमी प्रभु वासुदेवको मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिये। जो मृहमित लोग उन हुपीकेशको मनुष्य बतलाते हैं। वे नराधम हैं। जो मनुष्य इन मशल्मा योगेश्वरको मनुष्यदेहधारी मानकर इनका अनादर करते हैं और जो इन चराचरके आत्मा श्रीव सके चिह्नवाले महान् तेजस्वी पद्मनाभ भगवान्को नहीं पहचानते, वे तामसी प्रकृतिसे युक्त हैं। जो इन कौरतुम-किरीटधारी और मित्रोको अभय करनेवाले भगवान्का अरमान करता है। वह अत्यन्त भयानक नरकमे पहला है।

एवं विदित्या तत्त्वार्थे ले.कानामीक्ष्यरेक्ष्यरः । वासुदेवो नमस्कार्थः सर्वेलोकैः सुरोत्तमाः ॥ (महा० भीष्म० ६६ । २३ )

ंहे श्रेष्ठ देवताओं ! इस प्रकार उनके तात्त्विक स्वरुपको जानकर सब लोगोको लोकोंके ईश्वरोके भी ईश्वर भगवान् बासुदेवको प्रणाम करना चाहिये।'

#### मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १०॥

हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे प्रकृति चराचरसहित सर्वजगत्को रचती है और इस हेतुसे ही यह संसारचक घूम रहा है ॥ १० ॥

प्रश्न—'मया' पदके साथ 'अव्यक्षेण' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इसमे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जगत-रचनादि कार्योंके करनेमें मै केवल अपनी प्रकृतिको सत्ता-स्कृति देनेवाले अधिष्ठाताके रूपमें स्थित रहता हूँ और मुझ-अधिष्ठातासे सत्ता-स्कृति पाकर मेरी प्रकृति ही जगत्-रचनादि समस्त कियाएँ करती है।

प्रश्न-भगवान्की अध्यक्षतामें प्रकृति सचराचर जगत्-को किस प्रकार उत्पन्न करती है ?

उत्तर—जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षतामें पृथ्वी के साथ ख़यं बीजका सम्बन्ध कर देता है, फिर पृथ्वी उन बीजोंके अनुसार मिन्न-मिन्न पौधोंको उत्पन्न करती है, उसी प्रकार भगवान् अपनी अध्यक्षतामें चेतनसमृहहूप बीजका प्रकृतिरूपी भूमिके साथ सम्बन्ध कर देते हैं (१४।३)। इस प्रकार जड-चेतनका मंथोग कर दिये जानेपर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत्को कर्मानुसार मिन्न-मिन्न योनियोंम उत्पन्न कर देती हैं।

यह दृष्टान्त केवल समझानेके लिये ही दिया गया है, वस्तुतः भगवान्के माथ ठीक-ठीक नहीं घटताः क्योंकि किसान अल्पज्ञ, अल्पशक्ति और एकदेशीय है तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीनसे कुछ करवा भी नहीं सकता। परन्तु भगवान् तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापी हैं तथा उन्हींकी शक्ति तथा सत्ता-स्फूर्ति पाकर प्रकृति सम्पूर्ण जगत्को उत्यत्र करती है। प्रश्न—इसी हेतुसे यह संसारचक त्रूम रहा है, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिख्लाया है कि मुझ भगवान्की अध्यक्षता और प्रकृतिका कर्नृत्व—इन्हीं दोनोंके द्वारा चराचरसहित समस्त जगत्की उत्पत्ति स्थिति' और संहार आदि समस्त क्रियाएँ हो रही हैं।

प्रश्न-चौथे अध्यायकं तेरहवें श्लोकने और इस अध्याय-के आठवें श्लोकमें भगवान्ने यह कहा है कि भी उन भूतोंको भिन्न-भिन्न खरूपोंने रचता हूँ और इस श्लोकमें यह कहते हैं कि 'चराचर प्राणियोंके सहित समस्त जगन्को प्रकृति रचती है ।' इन दोनों वर्णनोंका क्या अभिप्राय है !

उत्तर--जहाँ भगवान्ने अपनेको जगनका रचिता बतलाया है वहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिय कि बस्तृतः भगवान् स्वयं कुछ नहीं करते, वे अपनी शक्ति प्रकृतिको स्वीकार करके उसीके द्वारा जगनकी रचना करते हैं और जहाँ प्रकृतिको सृष्टि-रचनादि कार्य करनेवाली कहा गया है, वहाँ उसीके साथ यह बात भी समझलेनी चाहिये कि भगवान्-की अध्यक्षताम उनसे सत्ता-स्कृति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती हैं। जबतक उसे भगवान्का सहारा नहीं मिलता तबतक वह जड़प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिये आठवें स्त्रोकने यह कहा है कि भी अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके जगतकी रचना करता हैं। और इस स्त्रोकने यह कहते है कि भेरी अध्यक्षताम प्रकृति जगनकी रचना करती है।' वस्तुतः दो तरहकी युक्तियोंने एक ही तस्त्र समझाया गया है।

सम्बन्धः—अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार विज्ञानसिंहत ज्ञानका वर्णन करते हुए भगवान्ने चीथेसे छठे श्लोकतक प्रभावसिंहत सगुण-निराकार स्वरूपका तत्त्व समझाया। फिर सातवेंसे दसवें श्लोकतक सृष्टि-रचनादि समस्त कमींमें अपनी असङ्गता और निर्विकारता दिखलाकर उन कमींकी दिश्यताका तत्त्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार रूपका महत्त्व, उसकी भक्तिका प्रकार और उसके गुण और प्रभावका तथ्य समझानेके लिये पहले दो श्लोकों में उसके प्रभावकों न जाननेवाले असुर-प्रकृतिके मनुष्योंकी निन्दा करते हैं—

#### अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्॥११॥

मेरे परम भावको न जाननेवाले मृद्ध लोग मनुष्यका दारीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान् ईश्वरको तुच्छ समझते हैं अर्थात् अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते हुए मुझ परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११ ॥

प्रश्न - परम्' विशेषणके सहित भावम्' पद किसका वाचक है और उसको न जानना क्या है !

उत्तर—चौथेने छठे श्लोकतक भगवान्के जिस 'सर्व-व्यापकत्व' आदि प्रभावका वर्गन किया गया है, जिसको 'ऐश्वर योग'कहा है,तथा सातवें अध्यायके चौबीसवें श्लोक-में जिस 'परमभाव'को न जाननेकी बात कही है, भगवान्के उस सर्वोत्तम प्रभावका हो बाचक यहाँ 'परम' विशेषगके सहित 'भावन' पद है। सर्वाधार, सर्वन्यापी, सर्वशिक्तमन् और सबके हर्ता-कर्ता परमेश्वर ही सब जीबोंपर अनुबह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म-संस्थापन, भक्त-उद्घार आदि अनेकों लीला-कार्य करनेके लिये अपनी योगभायामे मनुष्यसूपमे अवतार्ण हुए हैं (४।६,७,८)— इस रहस्यको न समझना और इसपर विश्वास न करना ही उस परम भावको न जानना है। प्रश्न-भृदाः पद किस श्रेगीके मनुष्योंको छक्ष्य करके कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य-शरीरवारी भूतमहेश्वर भगवानकी अवज्ञा करना क्या है ?

उत्तर—अगले श्लोकमें जिनको राक्षसों और असुरोंकी प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले कहा है, सानवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें जिनका वर्णन हुआ है और सोलहवें अध्यायके चौथे तथा मातवेंमे बीसवें श्लोकतक जिनके विविध लक्षण बतलाये गये हैं, ऐसे हो। आसुरी सम्पदावाले मनुष्योंके लिये 'मृदाः' परका प्रयोग हुआ है। भगवान्के उपर्यक्त प्रभावको न जाननेके कारण बद्धामें लेकर कीटपर्यन्त समस्त प्राणियोंके महान् ईश्वर भगवान्को अपने-जैसा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदिका पालन न करना तथा उनपर अनर्गल दोषारोपण करना—यहां उनकी अवज्ञा करना है \*।

#### मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥

पितामर् मीप्पनं दुर्योधनको मगवान् श्रीकृष्णके सम्बन्धमे ब्रह्माजीका और देवताओंका एक मंबाद मुनाया है,
 उसमे श्रीकृष्णके प्रमावका पता लगता है। ब्रह्माजी देवताओंको सावधान करते हुए कहते हैं—

ंसव लेकिके महान् ईश्वर भगवान् वासुदेव तुम सबके पूजनीय हैं। उन महान् वीर्यवान् शङ्क-चक्र-गदाधारी बासुदेवको मनुष्य समझकर कभी उनकी अवजा न करना। वे ही परम गुह्म, परम पद, परम ब्रह्म और परम यशःस्वरूप है। वे ही अक्षर है, अव्यक्त हैं, सनातन है, परम तंज है, परम सुख है और परम सत्य हैं। देवता, इन्द्र और मनुष्य, किसीको भी उन अभित- पराक्रमी प्रभु वासुदेवको मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिये। जो मूढमित लोग उन ह्यांकिशको मनुष्य वतलाते हैं, वे नराधम हैं। जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वरको मनुष्यदेहपारी मानकर इनका अनादर करते हैं और जो इन चराचरके आत्मा श्रीव सके चिह्नवाले महान् तेजस्वी पद्मनाम भगवान्को नहीं पह्चानते, वे तामसी प्रकृतिसे युक्त है। जो इन कौस्तुभ-किरीटघारी और मित्रोंको अभय करनेवाले भगवान्का अपमान करता है, वह अत्यन्त भयानक नरकने पड़ता है।

एवं विदित्वा तत्त्वार्थ लेकानामीक्ष्वरेश्वरः। वासुदेवो नमस्कार्यः सर्वेलोकेः सुरोत्तमाः॥ (महा० भीष्म० ६६ । २३ )

ंहे श्रेष्ठ देवताओं ! इस प्रकार उनके तास्विक स्वरूपको जानकर सब लोगोंको लोकोंके ईश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् बासुदेवको प्रणाम करना चाहिये।'

वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षिप्तचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिको ही धारण किये रहते हैं ॥ १२ ॥

प्रम-'मोघाशाः' पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर—जिनकी आशाएँ (कामनाएँ) व्यर्थ हों, उनको 'मोघाशाः' कहते हैं। भगवान्के प्रभावको न जाननेवाले आसुर मनुष्य ऐसी निर्थक आशा करते रहते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होतीं (१६।१०से१२) इसीलिये उनको 'मोघाशाः' कहते हैं।

*पश्च*-'मोघकर्माणः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिनके यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म व्यर्थ हों—सास्रोक्त फल देनेवाले न हों, उनको भोषकर्माणः कहते हैं। भगवान् और सास्रोंपर विश्वास न करनेवाले विपयी पामर लोग शास्त्रविधिका त्याग करके अश्रद्धापूर्वक जो मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं, उन कर्मोंका उन्हें इस लोक या परलोकमे कुछ भी फल नहीं मिलता। इसीलिये उनको भोषकर्माणः कहा गया है। (१६।१०,२३;१०।२८)

पश्च-भोघज्ञानाः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिनका ज्ञान व्यर्थ हो, ताखिक अर्थसे शृन्य हो और युक्तियुक्त न हो(१८।२२), उनको भोवज्ञानाः 'कहते हैं। भगवान्के प्रभावको न जाननेवाले मनुष्य सांसारिक भोगोंको सत्य और सुख्यद्र समझकर उन्होंके पगयण रहते हैं। वे भमवश समझते हैं कि इन भोगोंको भोगना है। परम सुख है,इससे बदकर और कुल भी नहीं है (१६।११)। इमी कारण वे सच्चे सुखकी प्राप्तिसे बिह्नत रह जाते हैं। इसील्यिय उन्हें 'मोघज्ञानाः' कहा है। ऐसे लोग अपनी जानशक्तिका दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। प्रभ-'विचेतसः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसारकी भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें आसक्त रहनेके कारण स्थिर न रहता हो, उन्हें 'विचेतसः' कहते हैं। आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंका मन प्रतिक्षण भाँति-भाँतिकी कल्पनाएँ करता रहता है (१६। १३ से १६)। इसलिये उन्हें 'विचेतसः' कहा गया है।

प्रश्न—'राक्षसीम्', 'आसुरीम्' और 'मोहिनीम्'—इन विशेषणोंके सहित 'प्रकृतिम्' पदका क्या भाव है ? और उसको धारण किये रहना क्या है ?

उत्तर-राक्षसोंकी भाँति विना ही कारण देव करके जो दूसरोंके अनिष्ट करनेका और उन्हें कष्ट पहुँचानेका खभाव है, उसे 'राक्षसी प्रकृति' कहते हैं। काम और छोभके वश होकर अपना खार्य सिद्ध करनेके लिये दूसरोंको क्रेश पहुँचाने और उनके खत्वहरण करनेका जो खभाव है, उसे 'आसुरी प्रकृति' कहते हैं। और प्रमाद या मोहके कारण किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचानेका जो खभाव है, उसे मोहिनी प्रकृति' कहते हैं। ऐसे दृष्ट खभावका त्याग करनेके लिये चेटा न करना वरं उसीको उत्तम समझकर पकड़े रहना ही 'उसे घारण करना' है। भगवानके प्रभावको न जाननेवाले मनुष्य प्रायः ऐसा ही करते हैं, इसीलिये उनको उक्त प्रकृतियोंके आश्रित बनलाया है।

प्रश्न-यहाँ 'एव' के प्रयोगसे क्या ताल्पर्य है ? उत्तर-'एव' से यह भाव दिखलाया गया है कि वे ऐसे आसुर खभावके हां आश्रित रहते हैं, देवी प्रकृति-का आश्रय कभी नहीं लेते ।

सम्बन्ध—भगवान्का प्रभाव न जाननेषाउं आपुरी प्रकृतिकं मनुःयोंको निन्दा करके अव सगुणरूपकी भक्तिको तस्य समझानेके लिये भगवान्के प्रभावको जाननेवालं,देवी प्रकृतिकं आश्रित,उच्च श्रेणीकं अनन्य भक्तोंकेलक्षण बतलाते हैं—

> महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाथिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भृतादिमव्ययम्॥१३॥

परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण और नाश-रहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं ॥ १३ ॥ प्रभ—यहाँ 'तु' के प्रयोगका क्या अनिप्राय है ? उत्तर—ग्यारहवें और बारहवें स्रोकोंमें जिन निम्न श्रेणीके मृढ और आसुर मनुष्योंका वर्णन किया गया है, उनसे सर्वथा विलक्षण उच्च श्रेणीके पुरुषोंका इस स्रोकमें वर्णन है—यही भाव दिखलानेके लिये 'तु' का प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न-'दैवीम्' विशेषणके सहित 'प्रकृतिम्' पद किसका वाचक है और 'उसके आश्रित होना' क्या है ?

उत्तर—देव अर्थात् भगवान्से सम्बन्ध रखनेवाले और उनकी प्राप्ति करा देनेवाले जो सात्त्विक गुण और आचरण हैं, सोलहवें अध्यायमें पहलेमे तीसरे श्लोकतक जिनका अभय आदि छव्वीस नामोंसे वर्णन किया गया है, उन सबका बाचक यहाँ 'देवीम्' इस विशेषगके साथ 'प्रकृतिम्' पद है। उनको भलीमाँनि धारण कर लेना ही 'देवी प्रकृतिके आश्रित होना' है।

प्रश्न-'महात्मान:' पदका प्रयोग किस श्रेणीके पुरुषोंके लिये किया गया है ?

उत्तर-जिनका आत्मा महान् हो, उन्हें 'महात्मा' कहते हैं। महान् आत्मा वहीं हैं जो अपने महान् लक्ष्य भगवान्की प्राप्तिके लिये सब प्रकारसे भगवान्की ओरलगणया है; अत्वव्य यहाँ 'महात्मानः' पदका प्रयोग उन निष्काम अनन्यप्रमी भगवद्धक्तों के लिये किया गया है, जो भगवत्य्रममें सदा सराबोर रहते हैं और भगवत्प्राप्तिके सर्वथा योग्य है।

प्रश्त-यहाँ 'माम्' पर् भगवान्के किस रूपका वाचक

है तथा उनको 'सत्र भूतोंका आदि' और 'अबिनाशी' समझना क्या है !

उत्तर—'माम्'पद यहाँ भगवान् के सगुण पुरुषोत्तमरूपका वाचक है। उस सगुण परमेश्वरसे ही शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, भोगसामग्री और सम्पूर्ण लोकोंके सहित समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है (७। ६; ९। १८; १०। २, ४, ५, ६, ८)—इस तत्त्वको सम्यक् प्रकारमे समझ लेना ही भगवान् के 'सब भूतोंका आदि' समझना है। और वे भगवान् अजन्मा तथा अविनाशी हैं, केवल लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही लीलासे मनुष्य आदि रूपमें प्रकट और अन्तर्यान होते हैं; उन्होंको अक्षर, अविनाशी परब्रह्म परमात्मा कहते हैं. और समस्त भूतोंका नाश होनेपर भी भगवान्का नाश नहीं होता (८। २०)—इस बातको प्रथार्थतः समझना ही 'भगवान्को अविनाशी समझना' है।

प्रश्न—'अनन्यमनसः' पद किस अवस्थामें पहुँचे हुए भक्तोंका वाचक है और वे भगवानुको कैमे भजते हैं ?

उत्तर-जिनकामनभगवान्केसिवाअन्यकिसीभी वस्तु-में नहीं रमता और क्षणमात्रका भी भगवान्का वियोग जिनको असद्य प्रतीत होता है. ऐसे भगवान्के अनन्यप्रेमी भक्तोंका वाचक यहाँ 'अनन्यमनसः' पद है। ऐसे भक्त अगले श्लोकमें तथा दसवें अध्यायके नवें श्लोकमें वतलाये हुए प्रकारसे निरन्तर भगवान्को भजते रहते हैं।

सम्बन्ध—अव पूर्वश्लोकमें वर्णित भगवत्प्रेमी भक्तोंके भजनका प्रकार बतलाते हैं —

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१४॥

वे दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुर्णोका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये यक्ष करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥

प्रश्न—'दृढवताः' पदका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—जिनका वृत या निश्चय दृढ होता है, उनको 'दृढवताः' कहते हैं। भगवान्के प्रेमी भक्तोंका निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और नियम—सभी अत्यन्त दृढ होते हैं। वड़ी-से-बड़ी विपत्तियों और प्रबल विद्योंके समूह भी उन्हें अपने साधन और विचारसे विचलित नहीं कर सकते। इसीलिये उनको 'दढबता:' (दढ़ निश्चयवाले) कहा गया है। पश्च—'सततम्' पदका क्या अभिप्राय है! इसका सन्बन्ध केवल 'कीर्तयन्तः' के साथ है या 'यतन्तः' और 'नमस्यन्तः' के साथ भी है ?

उत्तर-'सततम्' पद यहाँ 'नित्य-निरन्तर' समयका वाचक है। और इसका खास सम्बन्ध उपासनाके साथ है। कीर्तन-नमस्कारादि सब उपासनाके ही अङ्ग होनेके कारण प्रकारान्तरसे उन सबकेसाथ भी इसका सम्बन्ध है। अभिप्राय यह है कि भगवानुके प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी मेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा-सर्वदा भगवानका चिन्तन करते हुए निरन्तर उनकी उपासना करते रहते हैं।

प्रश्न-भगवानका कीर्तन करना क्या है !

उत्तर-कथा, व्याख्यान आदिके द्वारा मक्तोंके सामन भगवानुके गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदिका वर्णन करना; अकेले अथवा दूसरे बहुत-मे टोगोंके साथ मिलकर, भगवानुको अपने सम्मुख समझने हुए राम, कृष्ण, गोविन्द, हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, माधव, शिव आि उनके पवित्र नामोंका जप अथवा उच्छर से कीर्तन करनाः भगवान्-के गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रद्धा एवं प्रमपूर्वक, धीरे-धीरे या जोरमे, खड़े या बैंट, बाय-नृत्यक साथ अथवा विना वाद-नृत्यके, गायन करना और दिव्य स्तीत्र तथा सुन्दर पर्देकि द्वारा भगवानुकी स्तुति-प्रार्थना करना आदि भगवजाम-गुगगानसम्बन्धां सभी चेटाएँ कीर्तनके अन्तर्गत है

प्रश्न-ध्यतन्तः' पटका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-मगवान्की पूजा करना, सबको भगवान्का

खरूपसमझकर उनकी मेत्रा करना और मगवान्के मक्तींद्वारा सम्बन्ध-भगवान्कं गुण, प्रभाव आदिकां जाननेवालं अनन्यप्रमी भक्तांकं भजनका प्रकार बतलाकर अब

भगवान् उनसे भिन्न श्रेगोकं उपासकोंको उपासनाका प्रकार बतलाते है— ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये मामुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५॥

दूसरे शानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मका शानयशके द्वारा अभिक्रभावसे पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकारसे स्थित मुझ विराट्खरूप परमेश्वरकी पृथक भावसे उपासना करते हैं ॥ १५ ॥

प्रश्न-'अन्ये' पदका प्रयोग किम अभिप्रायसे किया गया है ?

भगवानुके गुण, प्रभाव और चरित्र आदिका श्रवण करना आदि भगवान्की भक्तिके जिन अङ्गोंका अन्य पदोंसे कथन नहीं किया गया है, उन सबको उत्साह और तत्परताके साथ करते रहना 'यतन्तः' पदसे समझ लेना चाहिये।

प्रश्न-भगवान्को बार-बार प्रणाम करना क्या है ?

उत्तर भगवान्के मन्दिरोंमें जाकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अर्चा-विग्रहरूप भगवान्को साधाङ्ग प्रणाम करना; अपने घरमे भगवान्की प्रतिमा या चित्रपटको, भगवान्के नामोंको, भगवान्के चरण और चरण-पादुकाओंको, भगवान्के तस्त्र, रहम्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मध्र लीलाओंका जिनमें वर्णन हो-ऐसे सुब प्रन्योंको एवं सबको भगवान्का खरूप समझकर या सबके हृदयमें भगवान विराजित हैं-ऐसा जानकर सम्पूर्ण प्राणियोंको यथायोग्य विनयपूर्वक श्रद्धा-भक्तिके साथ गद्धद होकर मन, वाणी और शरीरके द्वारा नमस्कार करना --- 'यही भगवानुको प्रणाम करना' है।

प्रश्न-'नित्ययुक्ताः' पदका क्या भाव है ?

उत्तर-जो चलन-फिरन, उठने-बैठने, सोन-जागने और सब कुछ करते समय तथा एकान्तम ध्यान करते समय नित्य-निरन्तर भगवानुका चिन्तन करते रहते हैं उन्हें 'नित्ययक्ताः' कहते हैं ।

प्रश्न-'मक्त्या' परका क्या अभिप्राय है और उसके द्वारा भगवानुकी उपासना करना क्या है /

उत्तर-श्रद्धायुक्त अनन्य प्रमका नाम भक्ति है। इस्रिटेये श्रद्धा और अनन्य प्रेमके साथ उपर्युक्त साधनोंको निरन्तर करत रहना ही भक्तिद्वारा भगवानुकी उपासना करना है।

उत्तर-यहाँ 'अन्ये 'पदका प्रयोग ज्ञानयोगियोंको पूर्वोक्त

भक्तोंकी श्रेणीसे पृथक करनेके लिये किया गया है। अभिप्राय

यह है कि पूर्वोक्त भक्तों में भिन्न जो ज्ञानयोगी हैं, वे आगे बतलाये हुए प्रकारसे उपासना किया करते हैं।

प्रश्न-यहाँ भाम् गद्का अर्थ निर्गुण-निराकार ब्रह्मक्यों किया गया है ?

उत्तर-ज्ञानयज्ञसे निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी ही उपासना होती है; यहाँ 'माम्' पदका प्रयोग करके भगवान् ने सिचदा-नन्दघन निर्गुण ब्रह्मके साथ अपनी अभिन्नताका प्रतिपादन किया है । इसी कारण 'माम्' का अर्थ निर्गुण-निराकार ब्रह्म किया गया है ।

प्रश्न-ज्ञानयज्ञका क्या खख्य है ? और उसके द्वारा एकत्वभावमे 'माम्' पदके लक्ष्य निर्गुण ब्रह्मका पूजन करते हुए उसकी उपासना करना क्या है ?

उत्तर-तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकने जिस 'ज्ञानयोग' का वर्णन है, यहाँ भी 'ज्ञानयज्ञ' का वर्हा स्वस्प है। उसके अनुसार शरीर, इन्द्रिय और मनद्वारा होनेवाले समस्त कमीने, मायामय गुण ही गुणोंने बरत रहे हैं — ऐसा समझकर कर्ता-पनके अभिमानसे रहित रहना; सम्पूर्ण दश्यवर्गको मृगतृणा-के जलके सदश या स्वप्तके संसारके समान अनित्य समझना; तथा एक सिंबदानन्द्रधन निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्मा- के अतिरिक्त अन्य किसीकी भी सत्ता न मानकर निरन्तर उसीका श्रवण, मनन और निरिध्यासन करते हुए उस सिचदानन्दघन ब्रह्ममें नित्य अभिन्नभावसे स्थित रहनेका अभ्यास करते रहना—यही झानयक्रके द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है।

प्रश्न-'च' के प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—उपर्यक्त ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए उपासना करनेवालोंने भिन्न श्रेणीके उपासकोंको पृथक् करनेके लिये ही यहाँ 'च'का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—बहुत प्रकारमे स्थित भगवान्कं विराट्खरूपकी पृथामावसे उपासना करना क्या है ?

उत्तर-समस्त विश्व उस भगवान्मे ही उत्पन्न हुआ है और भगवान् ही इसमें त्यास हैं। अतः भगवान् ख्यं ही विश्व-रूपमें स्थित हैं। इसलिये चन्द्र, सूर्य, अग्नि, इन्द्र और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान्के ही खरूप हैं ऐसा समझकर जो उन सक्की अपने कमोंद्वारा यथायोग्य निष्कामभावसे मेवा-पूजा करना है (१८। १६) यही बहुत प्रकारमे स्थित भगवान्के विराट्खरूपकी पृथग्भावमे उपासना करना है।

मध्यन्ध—समस्त विश्वकी उपासना भगशन्की ही उपासना कैसे हैं —यह स्पष्ट समझानेके लिये अब चार क्षोकोंद्वारा भगवान इस वातका प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप हैं —

> अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्। मन्त्रोऽहमहमेत्राज्यमहमग्निरहं हुतम्॥१६॥

कतु में हूँ, यश में हूँ, स्वधा में हूँ, ओषधि में हूँ, मन्त्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवनरूप किया भी मैं ही हूँ ॥ १६ ॥

प्रभ-इस स्रोकका क्या भाव है /

उत्तर-इस स्रोकिम भगवान्ने यह दिख्टाया है कि देवताओं और पितरोंके उद्देश्यमे किये जानेवाले जितने भी श्रीत-स्मार्त कर्म और उनके साधन हैं, सब मैं ही हूँ । श्रीत कर्मको 'कतु' कहते हैं । पश्चमहायज्ञादि स्मार्त कर्म 'यज्ञ' कहलाते हैं और पितरोंके निमित्त प्रदान किया जानेवाला अन्न 'खधा' कहलाता है। भगवान् कहते हैं किये 'क्रतु', 'यज्ञ' और 'खधा' मैं ही हूँ । एवं इन कर्मोंके लिये प्रयोजनीय जितनी भी वनस्पितयाँ, अन्न तथा रोगनाशक जड़ी-बूटियाँ है. वे सब भी मैं हूँ। जिन मन्त्रोंके द्वारा ये सब कर्म सम्पन्न होते हैं और जिनका विभिन्न व्यक्तियोंद्वारा विभिन्न भावोंसे जप किया जाता है, वे सब मन्त्र भी मैं हूँ। यज्ञके लिये जिन घृतादि सामग्रियोंकी आवश्यकता होती है, वे सब हिव भी मैं हूँ; गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकारके अग्नि भी मैं हूँ और जिससे यज्ञकर्म सम्पन्न होता है, वह

हवनिकया भी मैं ही हूँ। अभिप्राय यह कि यह, श्राद्ध आदि शाकीय शुभकर्ममें प्रयोजनीय समस्त वस्तुएँ, तत्सम्बन्धी मन्त्र, जिसमें यहादि किये जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी, शरीरसे होनेवाली तिद्वषयक समस्त चेष्टाएँ—ये सब भगवान्के ही खरूप हैं। इसी बातको सिद्ध करनेके लिये प्रत्येकके साथ 'अहम्' पदका प्रयोग किया गया है और 'एव' का प्रयोग करके इसीकी पुष्टि की गयी है कि भगवान्के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है; इस प्रकार विभिन्न रूपोंमें दीखनेवाले सब कुछ भगवान् ही हैं; भगवान्का तस्त्र न समझनेके कारण ही सब वस्तुएँ उनसे पृथक् दीखती हैं।

#### पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च॥१७॥

इस सम्पूर्ण जगत्का धाता अर्थात् धारण करनेवाला पवं कर्मोंके फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह, जाननेयोग्य, पवित्र, ओङ्कार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ ॥ १७ ॥

प्रश्न-'अस्य' विशेषणके सहित 'जगतः' पद किसका वाचक है तथा भगवान् उसके पिता, माता, धाता और पितामह कैसे हैं !

उत्तर-यहाँ 'जगतः' पद चराचर प्राणियोंके सहित समस्त विश्वका वाचक है। यह समस्त विश्व भगत्रान्से ही उत्पन्न हुआ है, भगतान् ही इसके महाकारण है। इसिल्ये भगवान्ने अपनेको इसका पिता-माता कहा है। भगतान् अपने एक अंशमें इस समस्त जगत्को धारण किये हुए है (१०१४२) एवं वे ही सब प्रकारके कर्मफलोंका यथायोग्य विधान करने हैं, इसिल्ये उन्होंने अपनेको इसका 'धाता' कहा है। और जिन बहा आदि प्रजापितयोंसे सृष्टिकी रचना होती है उनको भी उत्पन्न करनेवाले भगवान् ही हैं; इसीलिये उन्होंने अपनेको इसका 'पितामह' बतलाया है।

प्रश्न-'वेद्यम् 'पट किसका वाचक है और यहाँ भगवान्-का अपनेको 'वेद्य' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जाननेयोग्य वस्तुको 'वेय' कहते हैं । समस्त वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य प्रमतत्त्व एकमात्र भगवान् ही हैं (१५।१५), इसल्यि भगवान्ने अपनेको 'वेद्य' कहा है।

प्रश्न—'पत्रित्र' रान्दका क्या अर्थ है ? और भगवान्का अपनेको पवित्र कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरोके पापोंका नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उमे 'पवित्र' कहते हैं। भगवान् परम पवित्र हैं और भगवान्के दर्शन, भाषणऔर स्मरणसे मनुष्य परम पवित्र हो जाते है। इसके अतिरिक्त जगत्में जप, तप, बत, तीर्थ आदि जितने भी पवित्र करनेवाले पदार्थ हैं, वे सब भगवान् के ही खरूप हैं तथा उनमें जो पिवत्र करनेकी शक्ति है, वह भी भगवान् की ही हैं— यहीं भाव दिखलानेके लिये भगवान् ने अपनेको 'पिवत्र' कहा है।

प्रश्न-'ओङ्कार'किसे कहते है और यहाँ भगतान्ने अपने-को ओङ्कार क्यों बतलाया है ?

उत्तर-'ॐ' भगवान्का नाम है, इसीको प्रणव भी कहते हैं। आठवें अध्यायके तरहवें स्रोकन इसे ब्रह्म बतलाया है तथा इसीका उच्चारण करतेके लिये कहा गया है। यहाँ नाम तथा नामीका अभेद प्रतिपादन करतेके लिये ही भगवान्ने अपनेको ओङ्कार बतलाया है।

प्रश्न- 'ऋक्', 'साम' और 'यजुः'—ये तीनों पद किनके ठिये आये हैं और भगवान्का इनको अपना खरूप बतलानेमें क्या अभिप्राय हैं !

उत्तर-ये तीनों पद तीनों वेदोंके वाचक है। वेदोंका प्राकट्य भगवान्से हुआ है तथा सारे वेदोंसे भगवान्का ज्ञान होता है, इसिटिये सब वेदोंको भगवान्ने अपना खरूप बतळाया है।

प्रश्न-यहाँ च 'और 'एव 'के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'च' अन्ययमे इस श्लोकाने वर्णित समस्त पदाधी-का समाहार किया गया है और 'एव'से भगवान्के सिवा अन्य वस्तुमात्रकी सत्ताका निराकरण किया गया है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोकने वर्णित सभी पदार्थ भगवान्के ही खरूप हैं, उनसे भिन्न को देभी वस्तु नहीं है।

#### गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमञ्ययम्॥ १८॥

प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण-पोषण करनेवाला, सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, शरण लेनेयांग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, सबकी उत्पत्ति-प्रलयका हेतु, स्थितिका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ ॥ १८ ॥

प्रश्न-'गतिः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-प्राप्त करनेकी वस्तुका नाम 'गति' है। सबसे बदकर प्राप्त करनेकी वस्तु एकमात्र मगवान् ही हैं, इसीछिये उन्होंने अपनेको 'गति' कहा है। 'परा गति', 'परमा गति', 'अविनाशी पद' आदि नाम भी इसीके हैं।

प्रश्न-'मर्ता' पदका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-पालन-पोषम करनेवालेको 'मर्ता' कहते है। सम्पूर्ण जगत्का रक्षण और पालन करनेवाले भगवान् ही हैं, इसीलिये उन्होंने अपनेको 'मर्ता' कहा है।

पश्च-'प्रमुः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-शासन करनेवाला खामी 'प्रभु' कहलाता है।
भगवान् ही सबके एकमात्र परम प्रभु है। ये ईश्वरोके महान्
ईश्वर, देवताओंके परम देवत, पितयोंके परम पित, समस्त
भुवनोंके स्वामी और परम पूज्य परमदेव है( क्वेताश्वतर उ० ६। ७); तथा सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वायु और मृत्यु आदि सब इन्हींके मयसे अपनी-अपनी मयादाम स्थित हैं (कठ उ० २। ३।३)। इसल्ये मगवान्ने अपनेको 'प्रभु' कहा है।

प्रभ-'साक्षी' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-नगवान् समस्त छोकोको, सब जीवोंको और उनके शुभाशुन समस्त कमोंको जानने और देखनेवाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्यमें कहीं भी, किसी भी प्रकारका ऐसा कोई भी कम नहीं है जिसे मगवान् न देखते हों; उनके-जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है, वे सर्वज्ञताकी सीमा हैं। इसिछिये उन्होंने अपनेको साक्षी कहा है।

प्रश्न-'निवासः' पदका क्या अर्थ है !

उत्तर—रहनेके स्थानका नाम 'निवास' है। उठते-बैठते, स्रोते-जागते, चलत-फिरतं, जन्मते-मरतं, समस्त जीव सरा-सर्वदा और सर्वथा केवल भगवान्मे ही निवास करते है, इसलिये भगवान्ने अपनेको 'निवास' कहा है। प्रश्न-'शरणम्' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिसकी शरण ही जाय उसे 'शरणम्' कहते हैं। भगवान्के समान शरणागतकत्सह, प्रणतपाह और शरणागतके दुःखोंका नाश करनेवाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकीय रामायणने कहा है—

> सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम॥

(६।१८।३३)

अर्थात् 'एक बार मी 'मैं तरा हूँ' यों कहकर मेरी शरण-में आये हुए और मुझसे अभय चाहनेवालेको में सभी भूतोंसे अभय कर देता हूँ, यह मेरा वत है।' इसीलिये भगवान्ने अपनेको 'शरण' कहा है।

प्रश्न-'सुदृत्' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-प्रत्युपकार न चाहकर विना ही किसी कारणके खामाविक ही हित चाहने एवं हित करनेवाले दयाञ्च और प्रमी पुरुषको 'सुद्धत्' कहते हैं। मगवान् समस्त प्राणियोंके बिना ही कारण उपकार करनेवाले परम हितेषां और सबके साथ अतिशय प्रम करनेवाले परम बन्धु हैं, इसल्यि उन्होंने अपनेको 'सुद्धत्' कहा है। पाँचवें अध्यायके अन्तमें भी मगवान्ने कहा है कि 'नुझे समस्त प्राणियोंका सुद्धत् जानकर मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है (५।२९)।'

प्रश्न-'प्रमवः', 'प्रलयः' और 'स्थानम्'—इन तीनों पदोंका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-समस्त जगत्की उत्पत्तिके कारणको 'प्रभव', स्थितिके आधारको 'स्थान' और प्रलयके कारणको 'प्रलय' कहते हैं। इस सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान्के ही संकल्पमात्रसे होते हैं; इसल्ये उन्होंने अपनेको 'प्रभव', 'प्रलय' और 'स्थान' कहा गया है।

प्रश्न-'निधानम्' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनोंके लिये रक्षी जाती हो, उसे 'निधान' कहते हैं। महाप्रलयमें समस्त प्राणियोंके सिहत अन्यक्त प्रकृति भगवान्के ही किसी एक अंशमें धरोहरकी भाँति बहुत समयतक अक्रिय-अवस्थामें स्थित रहती है, इसलिये भगवान्ने अपनेको 'निधान' कहा है।

प्रश्न-'अन्ययम्' विशेषणके सहित 'बीजम्' पदका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—जिसका कभी नाश न हो उसे 'अत्र्यय' कहते हैं। भगवान् समस्त चराचर भूतप्राणियोंके अविनाशी कारण है। सबकी उत्पत्ति उन्हींसे होती हैं, वे ही सबके परम आधार हैं। इसीसे उनको 'अन्यय बीज'कहा है। सातवें अध्यायके दसवें स्रोकमें उन्हींको 'सनातन बीज' और दसवें अध्यायके उन्चालीसर्वे श्लोकमें 'सब भूतोंका बीज' बतलाया गया है। प्रश्न-इस श्लोकमें भगत्रान्ने एक बार भी 'अहम्' पदका प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है !

उत्तर—अन्य स्त्रोकों में आये हुए कतु, यज्ञ, ख्या, औष्ध, मन्त्र, घृत, ऋक्, यज्ज आदि बहुत-से शब्द ऐसे हैं, जो स्वमावतः ही भगवान्से भिन्न वस्तुओंके वाचक हैं। अतएव उन वस्तुओंको अपना रूप वतलानेके लिये भगवान्ने उनके साथ 'अहम्' पदका प्रयोग किया है। परन्तु इस स्त्रोकमें जितने भी शब्द आये हैं, मब-के-सब भगवान्के विशेषण हैं; इसके अतिरिक्त पिछले स्त्रोकमें आये हुए अहम्' के साथ इस स्रोकका अन्वय होता है। इसलिये इसमें 'अहम्' पदके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं है।

# तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥ १९ ॥

में ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण करता हूँ और उसे वरसाता हूँ। हे अर्जुन ! मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्-असत् भी मैं ही हूँ ॥ १९ ॥

प्रश्न-में ही सूर्यरूपये तपता है, तथा वर्षाको आकर्षित करता और बरसाता हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि अपनी किरणोंद्वारा समस्त जगत्को उष्णता और प्रकाश प्रदान करनेवाळा तथा समुद्र आदि स्थानींसे जळको उठाकर रोक रखनेवाळा तथा उमे ळोकहितार्थ मेघोंके द्वारा यथा समय यथायोग्य वितरण करनेवाळा मूर्य भी मेरा ही स्वक्ष्य है।

प्रश्न-'अमृतम्' पदका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—जिसके पान कर लेनेपर मनुष्य मृत्युकं वश न होकर अमर हो जाता है, उमे अमृत कहते हैं। देवलोककं जिस अमृतकी बात कही जाती है उस अमृतके पानमे यद्यपि देवताओंका मरण मृत्युलोकके जीवींके समान नहीं होता, इनसे अत्यन्त विलक्षण होता है, परन्तु यह बात नहीं कि उसके पानसे नाश ही नहों। ऐमेपरम अमृततो एक भगवान् ही हैं, जिनकी प्राप्ति हो जानेपर मनुष्य सराके लिये मृत्युके पाशसे मुक्त हो जाता है। इसीलिये भगवान्ने अपनेको 'अमृत' कहा है और इसीलिये मुक्तिको भी'अमृत' कहते हैं। अश्र—'मृत्युः' पर किसका वाचक है और भगवानका उसे अपना स्वरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर - सबका नाश करनेवाले 'काल' को 'मृत्यु' कहते हैं। सृष्टि-लीलाके सुचारुम्ह्यमें चलते रहनेने सर्ग और संहार दोनोंकी ही परम आवश्यकता है और ये दोनों ही कार्यलीला-मय भगवान् करते हैं; वे ही पथासमय लोकोंका संहार करने-के लिये महाकालक्ष्य धारण किये रहते हैं। भगवान्ने खयं कहा है कि 'मैं लोकोंको क्षय करनेके लिये बढ़ा हुआ महा-काल हूँ' (११। ३२)। इसीलिये भगवान्ने 'मृत्यु' को अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न -'सत्' और 'असत्' पद किनके वाचक हैं और उनको अपना ख़ख़्प बतलानेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-जिमका कमा अमाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्माको सत् कहते हैं और नाशवान् अनित्य वस्तुमात्रका नाम 'असत्' है। इन्हीं दोनोंको पंद्रहवें अध्यायमें अक्षर'और 'क्षर' पुरुषके नामसे कहा गया है। ये दोनों ही भगवान्की 'परा' और 'अपरा' प्रकृति हैं और वे प्रकृतियाँ भगवान्से अमिन हैं, इसलिये भगवान्ने सत् और असत्को अपना खरूप कहा है। सम्बन्ध—तेरहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक अपने सगुण-निर्गुण और विराट् रूपकी उपासनाओंका वर्णन करके मगवान्ने उधीसवें श्लोकतक समस्त विश्वको अपना स्वरूप वतलाया । समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होनेके कारण इन्द्रादि अन्य देवोंकी उपासना भी प्रकारान्तरसे मेरी ही उपासना है, परन्तु ऐसा न जानकर फलासक्तिपूर्वक पृथक्-पृथक् भावसे उपासना करनेवालोंको मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बातको दिखलानेके लिये अब दो श्लोकों में मगवान् उस उपासनाका फलसहित वर्णन करते हैं —

#### त्रैविद्या मां सोमपाः पृतपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्निन्त दिव्यान्दिविदेवभोगान्॥ २०॥

तीनों बेदोंमें विधान किये हुए सकामकर्मीको करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापरहित पुरुष मुझको यहाँके द्वारा पूजकर स्वर्गकी प्राप्त चाहते हैं; व पुरुष अपने पुण्योंके फलरूप स्वर्गलोकको प्राप्त होकर स्वर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं ॥ २० ॥

प्रश्न-'त्रैविद्याः', 'सोमपाः' और 'पूतपापाः' इन तीनों पदोंका क्या अर्थ है तथा ये किस श्रेणीके मनुष्योंके विशेषण हैं ?

उत्तर-ऋक्, यनु और साम-इन तीनों वेदोंको 'वेदत्रयी' अथवा त्रिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदोंमं वर्णित नाना प्रकारके यन्नोंकी विधि और उनके फलम श्रद्धा-प्रम रखनेवाले एवं उसके अनुसार सकाम कम करनेवाले मनुस्योंको 'त्रैविद्य' कहते हैं। यन्नोंम सोमलताक रस्पानकी जो विधि बतलायी गयी है, उस विधिमे सोमलताक रस्पानकरनेवालोंको 'सोमपा' कहते हैं। उपर्युक्त वेदोक्त कमींका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेमे जिनके स्वर्गप्राप्तिमं प्रतिबन्धक स्प पाप नष्ट हो गये हैं, उनको 'पूत्पाप' कहते हैं। ये तीनों विशेषण ऐसी श्रेणीके मनुष्योंके लिये हैं, जो मगवान्की सर्वस्थतासे अनिमन्न हैं और वेदोक्त कर्मकाण्डपर प्रम और श्रद्धा रक्कर पापकमांसे बचते हुए सकामभावसे यन्नादि कर्मोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं।

प्रश्न-'पूतपापाः' मे यदि यह अर्थ मान लिया जाय कि जिनके समस्त पाप सर्वथा धुल गये हैं, वे 'पूतपाप' हैं, तो क्या हानि हैं !

उत्तर-अगले स्होकमें पुण्योंका क्षय होनेपर उनका पुन: मृत्युलोकमे लीट आना बतलाया गया है। यदि उनके सभी पाप सर्त्रथा नष्ट हो गये होते तो पुण्यकमींके क्षय होनेपर उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जानी चाहियेथी। जब पाप-पुण्य दोनोंहीका अभाव हो गया, तो फिर जन्ममें कोई कारण ही नहीं रह गया; ऐसी अवस्थामें पुनरागमनका प्रश्न ही नहीं उठना चाहियेथा। परन्तु उनका पुनरागमन होता है; इस-लिये जैसा अर्थ किया गया है, वहीं ठीक है।

प्रश्न-यहाँ 'माम्' पद किनका वाचक है और उनको यज्ञोंद्वारा पूजना क्या है ?

उत्तर—यहाँ 'माम्' पर भगवान्कं अङ्गम्त इन्द्रादि देवताओंका वाचक है, शाख्न-विधिकं अनुसार श्रद्धापूर्वक यज्ञ और पूजा आदिके द्वारा भिन्न-भिन्न देवताओंका पूजन करना ही 'मुझको यज्ञोंद्वारा पूजना' है। यहाँ भगवान्के इस कथनका यह भाव है कि इन्द्रादि देव मेरे ही अङ्गभूत होनेसे उनका पूजन भी प्रकारान्तरसे मेरा ही पूजन है। किन्तु अज्ञानवरा सकाम मनुष्य इस तत्त्रको नहीं समझते; इसिल्ये उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती।

प्रश्न-भ्वर्गतिम् पर् किसका त्राचक हैं । उसके विये प्रार्थना करना क्या है ।

उत्तर-खर्गकी प्राप्तिको •खर्गति' कहते हैं। उपर्युक्त वेदविहित कर्मोद्वारा देवताओंका पूजन करके उनसे खर्ग-प्राप्तिकी याचना करना ही उसके छियेप्रार्थना करना है।

प्रश्न-'पुण्यम्' विशेषणके सहित 'सुरेन्द्रलोकम्' पद किस लोकको लक्ष्य करके कहा गया है और वहाँ 'देवताओंके दिन्य मोगोंका मोगना' क्या है !

उत्तर-यज्ञादि पुण्यकर्मीके फल्रूपमें प्राप्त होनेवाले इन्द्रलोक्तमे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त जितने भी लोक हैं, उन सबको लक्ष्य करके यहाँ 'पुण्यम्' विशेषणके सहित 'सुरेन्द्र-लोकम्' पदका प्रयोग किया गया है। अतः 'सुरेन्द्रलोकम्' पद इन्द्रलोकका वाचक होते हुए भी उसे उपर्युक्त सभी लोकोंका वाचक समझना चाहिये। अपने-अपने पुण्य-

कर्मानुसार उन लोकोंमें जाकर—जो मनुष्यलोकमें नहीं मिल सकते, ऐसे तेजोमय और विलक्षण देव-भोगोंका मन और इन्द्रियोंद्वारा भोग करना ही 'देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगना' है ।

#### ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

#### एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

वे उस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य श्लीण होनेपर मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार स्वर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें कहे हुए सकामकर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी कामनावाले पुरुष बार-वार आवा-गमनको प्राप्त होते हैं, अर्थात् पुण्यके प्रभावसे स्वर्गमें जाते हैं और पुण्यक्षीण होनेपर मृत्युलोकमें आते हैं ॥२१॥

प्रश्न-स्वर्गलोकको विशाल कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—सर्गादि लोकोंके विस्तारका, वहाँकी भोग्य-वस्तुओंका, भोगप्रकारोंका, भोग्यवस्तुओंकी सुखरूपताका और भोगनेयोग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और परमायु आदि सभीका विविध प्रकारका परिमाण मृत्युलोककी अपेक्षा कहीं विशद और महान् है। इसीलिये उसको विशाल' कहा गया है।

प्रश्न-पुण्योंका क्षय होना और मृत्युलोकको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—जिन पुण्यकमींका फल भोगनेके लिये जीवको स्वर्गलोकको प्राप्ति होती है, उन पुण्यकमींके फलका भोग समाप्त हो जाना ही 'उनका क्षय हो जाना' है; और उस स्वर्गविषयक पुण्यफलको समाप्ति होते ही दूसरे बचे हुए पुण्य-पापोंका भोग करनेके लिये पुन: मृत्युलोकन गिराया जाना ही 'मृत्युलोकको प्राप्त होना' है ।

प्रभ्र- 'त्रयीवर्मम्' पद किस धर्मका वाचक है और उसका आश्रय लेना क्या है !

उत्तर-ऋक्, यजुः, साम—इन तीनों वेदोंमं जो खर्ग-की प्राप्तिके उपायभूत धर्म बतलाये गये हैं, उनका वाचक (ऋषीधर्मम् पद है । खर्गद्राप्तिके साधनस्वय उन धर्मोंका यथात्रिधि पाळन करना और खर्ग-मुखको ही सबमे बढ़कर प्राप्त करनेयोग्य वस्तु मानना 'त्रयीशर्म' का आश्रय लेना है।

भगवान्के खरूप-तत्त्वको न जाननेवाले सकाम मनुष्य अनन्यचित्तमे भगवान्की दारण प्रहण नहीं करते, भौग-कामनाके वशमें होकर उपर्युक्त धर्मका आश्रय लेते हैं। इसी कारण उनके कर्मोका फट अनित्य होता है और इसीलिये उन्हें फिर मर्त्यलोकमें लोटना पड़ता है। किन्तु जो पुरुप खर्ग-सुख प्रदान करनेवाले इन धर्माका आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान्के ही शरणागत हो जाते है, वे साक्षात् भगवान्को प्राप्त करके सब बन्धनोमे सर्वधा हुट जाते है। इसल्यि उन इतकृत्य पुरुषोका फिरमे जगत्ने जन्म नहीं होता।

प्रश्न—'कामकामाः' पदका क्या अर्थ है ! यह किन पुरुषोंका विशेषण है तथा 'गतागत' (आवागमन ) को प्राप्त होना क्या है !

उत्तर-'काम' सांसारिक मोगोंका नाम है, और उन भोगोंकी कामना करनेवाल मनुष्योंके लिये कामकामाः'पद-का प्रयोग हुआ है। यह उपर्युक्त खर्गप्राप्तिके साधनरूप वेदविदित सकामकर्म और उपासनाका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्योंका विशेषगहै, और ऐसे मनुष्योंका जो अपने कर्मीका फल मोगनेके लिये बार-बार नीचे और कँचे लोकोंमें भटकते रहना है, वहीं 'गतागत' को प्राप्त होना है।

सम्बन्ध-पहले दो श्लोकोंमें यज्ञद्वारा देवताओंका पूजन करनेवाले सकामी मनुष्योंक देवपूजनका फल आवागमन बनलाकर अब भगवान् उनसे भित्र अपने अनन्यप्रेमी निष्काम भक्तोंकी उपासनाका फल उनका योगक्षेम बहन करना बतलाते हैं---

> अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

#### जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ ॥ २२ ॥

प्रश्न-'अनन्याः' पर कैसे मक्तोंका विशेषण है ?

उत्तर-जिनका संसारके समस्त भोगोंने प्रेम हटकर केवलमात्र भगवान् में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है, भगवान्का वियोग जिनके लिये असहा है, जिनका भगवान्से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्यदेव नहीं है और जो भगवान्कों ही परम आश्रय, परम गित और परम प्रेमास्पद मानते हैं-ऐसे अनन्यप्रेमी एकनिष्ठ भक्तोंका विशेषण अनन्या: 'पद है।

प्रश्न -यहाँ 'माम्' पद किनका आचक है और उनका 'चिन्तन करने हुए निष्कामक्षायम भजन करना' क्या है?

उत्तर- यहाँ 'माम्' पद सगुण भगवान् पुरुषोत्तमका बाचक है। उनके गुण, प्रभाव, तन्व और रहस्यको समझकर, चलते-फिरते, उठते-बैठते,मोत-जागते और एकान्तम साधन करते, सब समय निरन्तर अविश्विलग्द्यमे उनका चिन्तन करते हुए, उन्हींकी आज्ञानुसार निष्कामभावमे उन्हींकी प्रमन्नताके लिये चेष्टा करते रहना यहां उनका चिन्तन करते हुए भजन करना' है।

प्रश्न-नित्य-निर्न्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोका योग-क्षेम बहन करना क्या है ?

उत्तर—अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम-योग'और प्राप्तकी रक्षा-का नाम 'क्षेम' हैं। अतः भगवान्की प्राप्तिके लिये जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकारके विद्य-बाधाओं से बचाकर उसकी रक्षा करना और जिस साधनकी कमी है, उसकी पूर्ति करके खयं अपनी प्राप्ति करा देना—यही उन प्रेमी भक्तोंका योगक्षेम चलाना है। मक्त प्रह्यादका जीवन इसका सुन्दर उदाहरण है। हिरण्यकशिपुद्वारा उसके साधनमे बड़े-बड़े विघ्न उपस्थित किये जानेपर भी सब प्रकारसे भगवान्ने उसकी रक्षा करके अन्तमे उसे अपनी प्राप्ति करवा दी।

प्रश्न-भगवान् साधनसम्बन्धा योगक्षमका वहन करते हैं—यह तो ठीक ही है, परन्तु क्या जीवननिर्वाहोपयोगी छोकिक योगक्षमका भी वे वहन करते हैं !

उत्तर-जब सम्पूर्ण विश्वके छोटे-बड़े अनन्त जीवोंका भरण-पोषण भगवान् ही करते हैं; कोई भजता है या नहीं- इस बातकी परवा न करके जब स्वामाविक ही परम सुद्धद्-भावसे समस्त विश्वके योगक्षेमका सारा भार भगवान्ने उठा रक्खा है, तब अनन्य भक्तका जीवनभार वे उठा छें—इसमें तो कहना ही क्या है? बात यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य-निरन्तर केवल भगवान्के चिन्तनमे ही लगे रहते हैं, भगवान्-को छोड़कर दूसरे किसी भी विषयकी कुछ भी परवा नहीं करते—ऐसे नित्याभियुक्त भक्तोंकी सारी देख-भाल भगवान् ही करते हैं।

जैसे मातृपरायण छोटा शिशु केवल माताको ही जानता है, उसकी कौन-कौन-सी ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनकी रक्षा होनी चाहिये और उसे कब किन-किन वस्तुओंकी आवस्यकता होगी, इस बातकी वह कभी कोई चिन्ता नहीं करता; माता ही यह ध्यान रखती है कि इसकी कौन-कौन-सी वस्तुएँ सँभालकर रखनी चाहिये, माता ही यह विचार करती है कि इसके लिये कब किस वस्तुकी आवस्यकता होगी और माता ही उन-उन वस्तुओंकी रक्षा करती है, तथा ठीक समयपर उसके लिये आवस्यक वस्तुओंका प्रवन्य करती है। इसी प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्तके जीवनमे लेकिक या पारमार्थिक किस-किस वस्तुकी रक्षा आवस्यक है, और किस-किसकी प्राप्ति आवस्यक है, इसका निश्चय मी मगवान करते हैं और उन-उन प्राप्त वस्तुओंकी रक्षा तथा अप्राप्तकी प्राप्तिभी भगवान ही करा देते हैं।

जो मातृपरायण बालक माताकी देख-रेखमें होता है, माता जैसे उस बन्चेकी बुद्धिकी ओर ध्यान न देकर उसका जिसमें वास्तिक हित होता है, वहीं करती है—उससे भी बहुत बढ़कर भगवान् भी अपने भक्तका जिसमें यथार्थ हित होता है, वहीं करते हैं। ऐसे भक्तोंके लिये कब किस वस्तुकी आवश्यकता होगी और किन-किन वस्तुओंकी रक्षा आवश्यक है, इसका निश्चय भगवान् ही करते हैं और भगवान्का निश्चय कल्याणसे ओतप्रोत होता है और भगवान् ही रक्षा तथा प्राप्तिका भार वहन करते हैं। लेकिक-पारमार्थिकका कोई प्रश्न ही नहीं है तथा न अमुक वस्तुकी प्राप्ति-अप्राप्तिका प्रश्न है।जिन वस्तुओंके प्राप्त होनेमें या रहनेमें मनुष्य भगवान- को भूलकर विषयमोगोंमें फँस जाता है,जिनसे वस्तुतः उसके योगक्षेमकी हानि होती है, उनका प्राप्त न होना और न रहना ही सन्चे योगक्षेमकी प्राप्ति है;तथा जिन वस्तुओंके न होनेसे, जिनकी रक्षा न होनेसे भगवान्की स्मृतिमें बाधा पहुँचती है और इसल्यि उसका वास्तविक कन्याणके साथ योग होनेमें तथा कल्याणकी रक्षा होनेमें बाधा उपस्थित होती है, उनके प्राप्त होने और सुरक्षित रहनेमें ही सच्चा योगक्षेम है।

अनन्य नित्याभियुक्त भक्तके वास्तविक कल्याणका और सच्चे योगक्षेमका भार भगवान् वहन करते हैं—इसका तात्पर्य यही है कि उसका कल्याणके साथ योग किन वस्तुओं-की प्राप्तिमे और किनके संरक्षणमें है,इस बातपर लक्ष्य रखते हुए भगवान् ही स्वयं उनकी प्राप्ति कराते हैं और भगवान् ही उनकी रक्षा करते हैं,चाहे वे लौकिक हों या साधनसम्बन्धी। इससे यह निश्चय समझना चाहिये कि जो पुरुष भगवान्के ही परायण होकर अनन्यित्तसे उनका प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करते हुए ही सब कार्य करते हैं,
अन्य किसी भी विषयकी कामना, अपेक्षा और चिन्ता नहीं
करते, उनके जीवननिर्वाहका सारा भार भी भगवान्पर
रहता है; वे ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परमसुहद्
भगवान् अपने भक्तका सब प्रकारका योगक्षेम चलाते हैं;
इसलिये उसमें कभी भूल नहीं होती, और उसका विपरीत
परिणाम नहीं हो सकता । भगवान्का चलाया हुआ
'योगक्षेम' बहुत ही सुख, शान्ति, प्रेम और आनन्द देनेवाला होता है और भक्तको बहुत शीघ्र भगवान्के प्रत्यक्ष
साक्षात् करानेमें परम सहायक होता है । इसीलिये यहाँ
योगका अर्थ—मगवत्स्वरूपकी प्राप्ति और क्षेमका अर्थ—
उस भगवत्प्राप्तिके लिये किये जानेवाले साधनोंकी रक्षा
किया गया है।

सम्बन्ध—पूर्व होकों में भगवान्ने समस्त विश्वको अपना स्वस्त्व बनाया किर यमोद्वारा की जानेवाली देवपूजाको प्रकारान्तरसे अपनी ही पूजा बताकर उनका फल आवागमनके चक्रमें पड़ना और अपने अनन्य भक्तकी उपासनाका फल उसे अपनी प्राप्ति करा देना कैसे बनाया ? इमपर कहते हैं—

### येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपृर्वकम्॥२३॥

हे अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे यु क जो सकाम भक्त दूसरे देवताओंको पूजते हैं, व भी मुझका ही पूजते हैं किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात् अझानपूर्वक है ॥ २३ ॥

प्रश्न-'श्रद्धयान्त्रिताः' का क्या अभिप्राय है ? तथा यहाँ इस विशेषणका प्रयोग किसल्ये किया गया है ?

उत्तर—वेद-शास्त्रों में वर्णित देवता, उनकी उपासना और स्वर्गादिकी प्राप्तिरूप उसके फलपर जिनका आदर-पूर्वक दढ़ विश्वास हो, उनको यहाँ 'श्रद्धयान्विताः' कहा गया है। और इस विशेषणका प्रयोग करके यह भाव दिख्लाया गया है कि जो बिना श्रद्धाके दम्भपूर्वक यज्ञादि कर्मीद्वारा देवताओंका पूजन करते हैं, वे इस श्रेणीमे नहीं आ सकते; उनकी गणना तो आसुरी प्रकृतिमें है।

प्रश्न-ऐसे मनुष्योंका अन्य देवताओंकी पूजा करना क्या है ? और वह भगवान्की 'अविधिपूर्वक पूजा' क्यों है ? उत्तर-जिस कामनाकी सिद्धिके लिये जिस देवताकी पूजाका शास्त्रमे विधान है, उस देवताकी शास्त्रोक्त यज्ञादि कामीद्वारा श्रद्धापूर्वक पूजा करना 'अन्य देवताओंकी पूजा करना' है। समस्त देवता भी भगवान्के ही अङ्गभ्त हैं, भगवान् ही सबके स्वामी है और वस्तुत: भगवान् ही उनके स्वपंग प्रकट हैं—इस तस्त्रकों न जानकर उन देवताओंकों भगवान्से भिन्न समझकर सकाम भावसे जो उनकी पूजा करना है, यही भगवान्की 'अविधिपूर्वक' पूजा है।

प्रश्न-अन्य देवताओंकी पूजाके द्वारा भगवान्की विधिपूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और उसका फल क्या है !

उत्तर-अन्य देवता भी भगवान्के ही अङ्गभूत होनेके

कारण सब भगवान्के ही खरूप हैं, ऐसा समझकर भगवान्की प्राप्तिके लिये निष्कामभावमे उन देवताओंकी शास्त्रोक्त प्रकारसे श्रद्धापूर्वक पूजा करना, उन देवताओंकी प्रजाके द्वारा भगवान्की 'विधिपूर्वक पूजा करना' है; और इसका फल भी भगवान्की ही प्राप्ति है।

राजा रन्तिदेवने अतिथि एवं अभ्यागतोंको भगवान्का सद्धप समझकर खयं भूखका कष्ट सहन करके अन्नदानद्वारा निष्कामभावसे भगवान्की पूजा की थी। इसके फलखरूप उनको भगवान्की प्राप्ति हो गयी। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता,गुरु,ब्राह्मण,माता-पिता,अतिथि,अभ्यागत आदि समस्त प्राणियोंको भगवान्का खरूप समझकर भगवान्की प्रसन्नताके लिये उन्हींकी आज्ञाके अनुसार उन सक्की सेवा आदिका कार्य करता है, उसकी वह सेवा विधि-पूर्वक भगवान्की सेवा होती है और उसका फल भगवान्की प्राप्ति ही होता है।

इस तत्वको समझे विना जो सकामबुद्धिसे श्रद्धा-प्रेम-पूर्वक अन्य देवताओंकी यथायोग्य सेवा-पूजा आदि की जाती है, वह सेवा-पूजा भी यद्यपि होती तो है भगवान्की ही, क्योंकि भगवान् ही सब यज्ञोंके भोक्ता और सबके महेश्वर हैं और भगवान् ही सर्वरूप हैं, तथापि भावकी न्यूनताके कारण वह भगवान्की विधिपूर्वक सेवा नहीं समझी जाती। इसीछिये उसका फल भी भगवत्-प्राप्ति न होकर स्वर्गप्राप्ति ही होता है। भगवत्स्वरूपकी अनिभज्ञताके कारण फलमें इतना महान भेद हो जाता है!

सम्बन्ध—अन्य देवताओं के पूजन करनेवालोंकी पूजा भगवान्की विधिपूर्वक पूजा नहीं है, यह कहकर अब वैसी पूजा करनेवाले मनुष्य भगवाप्राप्तिरूप फलसे विश्वात क्यों रहते हैं, इसका स्पष्टरूपसे निरूपण करते हैं—

# अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।

#### न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञांका भोक्ता और खामी भी मैं ही हूँ; परन्तु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्वसे नहीं जानते, इसीसे गिरते हैं अर्थात् पुनर्जन्मको बाप्त होते हैं ॥ २४ ॥

प्रश्न-भगवान् ही सब यज्ञींके मोक्ता और प्रमु कैंमे हैं ? उत्तर-यह सारा विश्व भगवान्का ही विराट्ख्प होनेके कारण मिन्न-मिन्न यज्ञ-पूजादि कमेंकि मोक्तारूपमें माने जानेवाले जितने भी देवता हैं, सब भगवान्के ही अङ्ग हैं, तथा भगवान् ही उन सबके आत्मा हैं (१० | २०) | अतः उन देवताओंके रूपमे भगवान् ही समस्त यज्ञादि कमेंकि भोक्ता हैं । भगवान् ही अपनी योगशक्तिके द्वारा सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्य करने हुए सबको यथा-योग्य नियममें चलाने हैं; वे ही इन्द्र, वरुण, यमराज, प्रजापति आदि जितने भी लोकपाल और देवतागण हैं----उन सबके नियन्ता हैं; इसलिये वही सबके प्रमु अर्थात् महेश्वर हैं (५। २९)।

प्रश्न-यहाँ 'तृ' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'तु' यहाँ 'परन्तु' के अर्थमे हैं। अभिप्राय यह है कि ऐसा होते हुए भी वे भगवान्के प्रभावको नहीं जानते, यह उनकी कैसी अञ्चता है! प्रश्न-यहाँ 'ते' पद किन मनुष्योंको लक्ष्य करता है, तथा उनका मगवानको तत्त्वसे नहीं जानना क्या है?

उत्तर-यहाँ 'ते' पद पूर्वश्लोकमें वर्णित प्रकारमे अन्य देवताओंकी पूजाद्वारा अविधिपूर्वक भगवान्की पूजा करने-वाले सकाम मनुष्योंको छक्ष्य करता है तथा सोल्ह्वसे उनीसवें श्लोकतक भगवान्के गुण, प्रभावसहित जिस स्वस्त्पका वर्णन हुआ है, उसको न जाननेके कारण भगवान्-को सब यज्ञोंके भोक्ता और समस्त लोकोंके महान् ईश्वर न समझना—यही उनको तस्त्वमे न जानना है।

प्रश्न—'अतः' पदका क्या अभिप्राय है और उसके साथ 'च्यवन्ति'क्रियाका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है ?

उत्तर—'अतः' पद हेनुवाचक है। इसके साथ ज्यवन्ति' क्रियाके प्रयोगका यहाँ यह अभिप्राय है कि इसी कारण अर्था त् भगवान्को तन्त्रसे न जाननेके कारण ही वे मनुष्य भगवद्याप्ति-रूप अत्यन्त उत्तम फलसे विश्वत रहकर खर्गप्राप्तिरूप अल्प फलके भागी होते हैं और आवागमनके चक्करमें पड़े रहते हैं। सम्बन्ध—भगवान्के भक्त आवागमनको प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमनको प्राप्त होते हैं, इसका क्या कारण है ? इस जिज्ञासापर उपास्यके स्वरूपऔर उपासकके भावसे उपासनाके फलमें भेद होनेका नियम बतलाते हैं—

#### यान्ति देवव्रता देवान्पितॄन्यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥ २५॥

द्वताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं। भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करनेवाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २५ ॥

प्रश्न-'देवव्रताः' पर किन मनुष्योंका वाचक है ? और उनका देवोंको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजाके लिये बतलाये हुए नियमों का पालन करना, उनके निमित्त यज्ञादि-का अनुष्ठान करना, उनके मन्त्रका जप करना और उनके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराना—इस्पादि सभी बार्ने 'देवताओं के ब्रत' हैं। इनका पालन करनेवाले मनुष्यों का बाचक 'देववताः' पद है। ऐसे मनुष्यों को अपनी उपासनाके फलख़कूप जो उन देवताओं के लोकों की, उनके सदश मोगों-की अथवा उनके-जैसे रूपकी प्राप्ति होती है, वही देवों को प्राप्त होना है।

प्रश्न-तीसरे अध्यायके ग्यारहवें स्रोकमें, चौथे अध्याय-के पर्चासवें स्रोकमें तो देवपू जनको कन्याणमें हेतु बतलाया है और यहाँ (२०,२१,२४ में ) उसका फल अतित्य स्वर्ग-की प्राप्ति एवं आवागमनके चकरमें पड़ना बतलाते हैं;इसका क्या कारण है ?

उत्तर—तीसरे और चौथे अध्यायोंमें निष्कामभावसे देवपूजन करनेका विषय है; इस कारण उसका फल परम कल्याण वतलाया गया है; क्योंकि निष्कामभावसे की हुई देवपूजा अन्तः करणकी शुद्धिमें हेतु होनेसे उसका फल परम कल्याण ही होता है । किन्तु यहाँ सकामभावसे की जाने-वाली देवपूजाका प्रकरण है । अतः इसका फल उन देवताओं-की प्राप्तितक ही बतलाया जा सकता है । वे अधिक-से-अधिक उन उपास्य देवताओंकी आयुपर्यन्त स्वर्गादि लोकों-में रह सकते हैं । अतएव उनका पुनरागमन निश्चित है । प्रश्न—'पितृवताः' पद किन मनुष्योंका वाचक है और उनका पितरोंको प्राप्त होना क्या है !

उत्तर-पितरोंके लिये यथाविधि श्राद्ध-वर्षण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणोंको मोजन कराना, हवन करना, जप करना, पाठ-पूजा करना तथा उनके लिये शास्त्रमे बतलाये हुए ब्रत और नियमोंका मलीमाँति पालन करने आदि पितरोंके ब्रत' हैं और इन सबके पालन करनेवालोंका बाचक पितृव्रवाः' पद है । जो मनुष्य सकाममावसे इन ब्रतोंका पालन करते हैं, वे मरनेक बाद पितृलोक्क में बाते हैं और वहाँ जाकर उन पितरोंके-जैसे खरूपको प्राप्त करके उनके-जैसे मोग मोगते हैं। यहाँ पितरोंको प्राप्त होना है। ये भी अधिकरेनअधिक दिच्य पितरोंको आयुपर्यन्त ही बहाँ रह सकते हैं। अन्तमें इनका भी पुनरागमन होता है।

यहाँ देव और पितरोंकी पूजाका निपंध नहीं समझना चाहिये। देव-पितृ-पूजा तो यथाविधि अपने-अपने वर्णाश्रम-के अधिकारानुसार सबको अवस्थ ही करनी चाहिये; परन्तु वह पूजा यदि सकामभावने होती है तो अपना अधिक-से-अधिक फल देकर नए हो जाती है, और यदि कर्तव्यबुद्धिमे भगवत्-आज्ञा मानकर या भगवत्-पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत्-प्राप्तिरूप महान् फलमे कारण होती है। इसल्यियेयहाँ समझना चाहिये कि देव-पितृकर्म तो अवस्य ही करें; परन्त उनमें निष्कामभाव लानेका प्रयत्न करें।

प्रश्न—'भूतेज्याः' पर किन मनुष्योंका वाचक है और उनका भूतोंको प्राप्त होना क्या है?

उत्तर—जो प्रेत और भूतगणोंकी पूजा करते हैं, उनकी पूजाके नियमोंका पालन करते हैं, उनके लिये हवन या दान

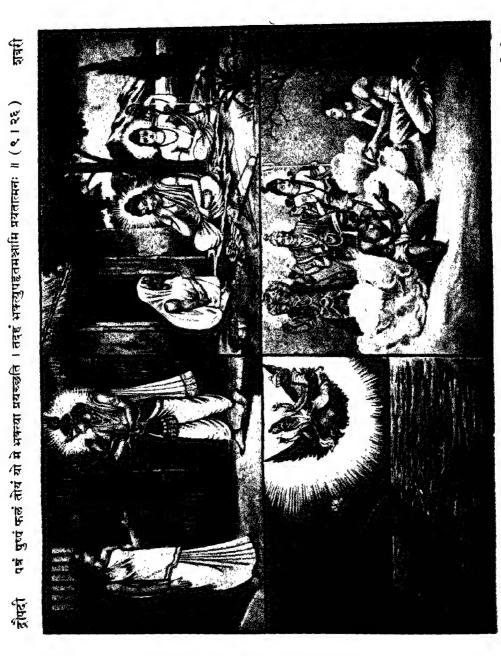

आदि जो भी कुछ करते हैं, उनका वाचक 'भूतेज्याः' पद है। ऐसे मनुष्योंका जो उन-उन भूत-प्रेतादिके समान रूप-भोग आदिको प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना है। भूत-प्रेतोंकी पूजा तामसी है तथा अनिष्ठ फल देनेवाली है,इसलिये उसको नहीं करना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'मद्याजिन:' पद किनका वाचक है और उनका भगवानुको प्राप्त होना क्या है !

उत्तर-जो पुरुष भगवान्के संगुण निराकार अथवा साकार—किसी भी रूपका सेवन-पूजन और भजन-ध्यान आदि करते हैं, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके नामका जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते और गाते हैं और इसी प्रकार भगवान्की भक्ति-विषयक विविध भाँतिके साधन करते हैं, उनका वाचक यहाँ 'मधाजिनः' पद है। और उनका भगवान्के दिन्य लोकमें जाना, भगवान्के समीप रहना, उनके ही-जैसे दिन्य रूपको प्राप्त होना अथवा उनमें लीन हो जाना—यही भगवान्को प्राप्त होना है।

प्रश्न-इस वाक्यमें 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है ? उत्तर-'अपि' पदसे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि मेरे निराकार, साकार, कियी भी रूपकी निष्कामभावसे उपासना करनेवाला मुझको प्राप्त होता है—इसमें तो कहना ही क्या है, किन्तु सकामभावने उपासना करनेवाला भी मुझे प्राप्त होता हैं।

सम्बन्ध—भगवान्की भक्तिका भगवत्प्राप्तिरूप महान् फल होनेपर भी उनके साधनमें कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है—यही बात दिखलानेके लिये भगवान् कहते हैं—

#### पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥

जो कोई भक्त मेरे लिये प्रमसे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस गुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि में सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ ॥ २६ ॥

प्रश्न-ध्यः' पद्के प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—इसमे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण, आश्रम और जातिका कोई भी मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। वल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आदिके कारण मेरी किसीम भेदबुद्धि नहीं हैं; अवस्य ही अर्पण करनेवालका भाव विदुर और शवरी आदिकी माँति सर्वथा शुद्ध और प्रमपूर्ण होना चाहिये।

प्रश्न-पूजाकी अनेक सामग्रियोंनेसे केवल पत्र, पुष्प, फल और जलके ही नाम लेनेका क्या अभिप्राय है ? और इन सत्रका भक्तिपूर्वक भगवान्को अर्पण करना क्या है ?

उत्तर—यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जलका नाम लेकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्योंको विना किसी परिश्रम, हिंसा और व्ययके अनायास मिल सकती हैं— ऐसी कोई भी वस्तु भगवान्के अर्पण की जा सकती है। भगवान् पूर्णकाम होनेके कारण वस्तुके भूखे नहीं हैं, उनको तो केवल प्रेमकी ही आवश्यकता है। भुझ-जैसे साधारण-से-साधारण मनुष्यद्वारा अर्पण की हुई छोटी-से-छोटी वस्तु भी भगवान् सहर्प खीकार कर लेते हैं, यह उनकी कैसी महत्ता है! इस भावसे भावित होकर प्रेमविद्धल चित्तसे किसी भी वस्तुको भगवान्के समर्पण करना, उसे भक्तिपूर्वक भगवान्-के अर्पण करना है।

प्रश्न-'प्रयतात्मनः' पदका क्या अर्थ है ? और इसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिसका अन्तः करण शुद्ध हो, उमे 'प्रयतातमा' कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि यदि अर्पण करनेवालेका भाव शुद्ध न हो तो बाहर् चाहे जितने शिष्टाचारके साथ, चाहे जितनी उत्तम-से-उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाय, मैं उसे कभी खीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधनका निमन्त्रण अखीकार करके भाव शुद्ध होनेके कारण विदुरके घरपर जाकर प्रेमपूर्वक भोजन किया, सुदामाके चिउरोंका बड़ी रुचिके साथ भोग लगाया, द्रौपदी- की बटलोईमें बचे हुए 'पत्ते' को खाकर विश्वको तृप्त कर दिया, गजेन्द्रद्वारा अर्पण किये हुए 'पुष्प' को खयं वहाँ पहुँचकर खीकार किया, शबरीकी कुटियापर जाकर उसके दिये हुए 'फर्लों'का भोग लगाया और रन्तिदेवके 'जल'को खीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्तकी प्रेमपूर्वक अर्पण की हुई वस्तुको मैं सहर्ष खीकार करता हूँ।

इन भक्तोंका विशेषतः इस प्रसङ्गसे सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओंका संक्षिप्त विवरण क्रमशः इस प्रकार है—

विदुर

बारह वर्षका वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास पूरा करके जब पाण्डवोंने दुर्योवनसे अपने राज्यकी माँग की, तब दुर्योधनने राज्य देनेसे साफ इन्कार कर दिया। इसपर पाण्डवोंकी ओरसे खयं भगवान् श्रीकृष्ण दूत बनकर कौरवोंके यहाँ गये । बाहरी शिष्टाचार दिखलानेके लिये दुर्योधनने उनके खागतकी बड़ी तैथारी की थी। जब भोजनके छिये कहा, तब भगवान्ने अखींकार कर दिया। दुर्योधनके कारण पूछनेपर भगवान्ने कहा-भोजन दो प्रकारसे किया जाता है। या तो जहाँ प्रेम हो,वहाँ जो कुछ भी मिले,वड़े आनन्द्रसे खाया जाता है। या जब भूखके मारे प्राण जाते हों तब चाहे जहाँ,चाहे जिस भावमे जो कुछ मिले उसीसे उदरपूर्ति करनी पड़ती है। यहाँ दोनों ही बातें नहीं हैं। प्रेम तो आपने है ही नहीं, और भृखों मैं नहीं मरता \* । इतना कहकर भगवान् बिना ही बुछाये भक्त विदूर जीके घर चल दिये। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बार्ह्याक आदि बड़े-बुढ़े छोगोंने विदुरके घर जाकर श्रीकृष्णमे अपने-अपने घर चलनेके लिये भी अनुरोध किया; परन्तु भगवान् किसीके यहाँ नहीं गये और उन्होंने विदर्जाके घरपर ही उनके अत्यन्त प्रेमसे दिये हुए पदार्थोंका भीग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया ! ( महा ० उद्योग०९१) 'दुर्योवनकी मेवा त्यागी,साग विदुर घर खायो' प्रसिद्ध ही है।

#### सुदामा

सुदामाजी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके बाल्यकालके सखा

थे। दोनों उज्जैनमें सान्दीपनिजी महाराजके घर एक साथ ही पढ़े थे। सुदामा वेदवेता, विषयोंसे विरक्त, शान्त और जितेन्द्रिय थे। विद्या पढ़ चुकनेपर दोनों सखा अपने-अपने घर चले गये।

सुदामा बड़े ही गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनोंतक इस ब्राह्मणपरिवारको अन्नके दर्शन नहीं हुए। भूखके मारे बेचारी ब्राह्मणीका मुख सूख गया, बच्चोंकी दशा देखकर उसकी छानी भर आयी। वह जानती थीं कि द्वारकाधीश भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र मेरे खामीके सखा हैं। उसने डरमे काँपने-काँपने पतिको सब हालत सुनाकर द्वारका जानेके लिये अनुरोत्र किया। वह पतिकेनिष्कामभावको भी जानती थीं, इसमे उसने कहा—प्रभो! मैं जानती हूँ कि आपको धनकी रत्तीभर भी चाह नहीं है, परन्तुधन विना गृहस्थीका निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतएव मेरी समझसे आपका अपने प्रिय मित्रके पास जाना ही आवश्यक और उचित है।

सुदामाने सोचा कि ब्राह्मणी दुःग्वोंसे घवड़ाकर धनके लिये मुझे वहाँ भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्यके लिये मित्रके घर जानेमे बड़ा संकोच हुआ। वेकहने लगे—पगली! क्या तू धनके लिये मुझे वहाँ भेजती हैं! क्या ब्राह्मण कभी धनकी इच्छा किया करते हैं! अपना तो काम भगवान्का भजन ही करना है। सूख लगनेपर भीख माँग ही सकते हैं।

ब्राह्मणीने कहा—'यह तो ठीक है, परन्तु यहाँ भीख भी तो नसीव नहीं होती। मेरे फट चिय दे और भूखमे छटपटाते वचोंके मुँहकी ओर तो टेक्विये! मुझे धन नहीं चाहिये। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या छक्षी माँगें। अपनी इस टीनदशाम एक बार वहाँ जाकर आप उनसे मिछ तो आइये।' सुदामाने जानेने बहुत आनाकानी की; परन्तु अन्तमे यह विचारकर कि चलो इसी बहाने श्रीकृणचन्द्रके दुर्छम दर्शनका परम लाभ होगा। सुदामाने जानेका निश्चय कर छिया। परन्तु खाली हाथों कैमे जायँ? उन्होंने कीसे कहा — 'हे कन्याणि! यदि कुछ भेंट देनेयोग्य सामग्री घरमें हो तो लाओ। पितिकी बात तो ठीक थी, परन्तु वह बेचारी क्या देती? घरमें अनकी कनी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गयी। परन्तु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिये बिना सुदामा जायँगे नहीं, वह बड़े संकोचसे पड़ोसिनके पास गयी। आशा तो नहीं थीं, परन्तु पड़ोसिनने दया करके चार सुद्री चिउरे उसे दे दिये। ब्राह्मणीने उनको एक मेले-कुचैले फटे चियड़ेमें बाँधकर श्रीकृष्णकी मेंटके लिये पतिको दे दिया।

सुदामाजी द्वारका पहुँचे। पूछते-पूछते भगवान्के महलों-के दरवाजेपर गये। यहाँपर कविवर नरोत्तमजीने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। वे लिखते है,द्वारपाल सुदामाजीको आदरमे वहीं बैठाकर संवाद देने प्रमुके पास गया और वहाँ जाकर उसने कहा—

सीस पगा न झगा तन पं प्रमु!

जाने को आहि, बसे केहि गामा।
धोती फटी-सी, लटी दुपटी,
अरु पायँ उपानह की निर्ह सामा।।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देखि
रह्यो चिक सो बसुधा अभिरामा।
पूछत दीनदयाल को धाम,
बतावत आपनो नाम सुदामा॥
भगवान् 'सुदामा' शब्द सुनत ही सारी सुध-बुध भूल गये और हड़बड़ाकर उठं। सुकुट वहीं रह गया, पीताम्बर कहीं गिर पड़ा,पादुका भी नहीं पहन पाये और दोड़े हारपर!
भगवान्ने दूरमे ही सुदामाका दुरा हाल देखकर कहा—

ऐसे बिहाल बिबाइन सों,
पग कंटक जाल गड़े पुनि जोये।
हाय! महादुख पाये सखा! तुम
आये इतै न, कितै दिन खोये॥
देखि सुदामा की दीन दसा,
करुना करिके करुनानिधि रोये।
पानी परात को हाथ छुयो नहिं,
नैनन के जल सों पग धोये॥
(नरोत्तम किव)
परातका पानी छुनेकी भी आवश्यकता नहीं हुई।

सरकारने अपने आँसुओंकी धारामे ही सुदामाके पद पखार डाले और उन्हें छातीसे चिपटा लिया! तदनन्तर भगवान् उन्हें आदरसहित महलमें ले गये और वहाँ अपने दिव्य पलंगपर बैठाया, तथा खयं अपने हायों मे पूजनकी सामग्री-का संग्रह कर, अपने ही हाथों मे उनके चरणोंको धोकर, उस जलको खयं त्रिलोकपावन होते हुए भी अपने मस्तकपर धारण किया।

तदनन्तर भगवान्ने प्रिय मित्रके शरीरमें दिव्य गन्धयुक्त चन्दन, अगर, कुङ्कुम लगाया और सुगन्धित धूप, दीप आदिसे पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया। पान-सुपारी दी। ब्राह्मण सुदामाका शरीर अत्यन्त मलिन और क्षीण था। देहभरमें स्थान-स्थानपर नसें निकली हुई थीं। वे एक फटा-पुराना कपड़ा पहने हुए थे। परन्तु भगवान्के प्रिय सखा होनेके नाते साक्षात् लक्ष्मीका अवतार रुक्मिणीजी अपनी सखी देवियोंसहित रक्षरण्डयुक्त व्यजन-चामर हाथोंमें लिये परम दिख्य भिक्षुक ब्राह्मणकी बड़ी चावसे सेवा-पूजा करने लगीं। भगवान् श्रीकृष्ण सुदामाका हाथ अपने हाथमें लेकर लड़कपनकी मनोहर बाते करने लगे।

कुछ देखे बाद भगवान्ने प्रिय मित्रकी ओर प्रेमपूर्ण दिएमे देखते हुए हँसकर कहा कि भाई ! तुम मेरे लिये कुछ मेंट भी लाये हो १ मक्तोंकी प्रेमपूर्वक दी हुई जरा-सी बस्तुको भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेमका भूखा हूँ । अभक्तके द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती।

> पत्रं पुष्पं फ्लं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमञ्ज्ञामि प्रयतात्मनः ॥ (श्रीमद्भागन्नत १०।८१।४)

भगवान्के इतना कहनेपर भी सुदामा चिउरोंकी पोटली भगवान्को नहीं दे सके !

भगवान्की अनुल राजसम्पत्ति और वैभव देखकर उन्हें चित्ररा देनेमे सुदामाको बड़ी लजा हुई।

तब सब प्राणियोंके अन्तरकी बात जाननेवाले हरिने ब्राह्मणके आनेका कारण समझकर विचार किया कि 'यह मेरा निष्काम भक्त ओर प्रिय सम्बाहै। इसने धनकी कामना-से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरहकी कामना है। परन्तु यह अपनी पितत्रता पत्नीकी प्रार्थनासे मेरे पास आया है, अतएव इसे मैं वह (भोग और मोक्षरूप) सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंको भी दुर्लम है।

यों विचारकर भगवान्ने 'यह क्या है ?' कहकर जल्दीसे सुदामार्का बगलमें दबी हुई चिउरोंकी पोटली जबरदस्ती खींच ली। पुराना फटा कपड़ा था, पोटली खुल गयी और चिउरे चारों ओर विखर गये। भगवान् बड़े प्रेमसे कहने लगे—

नन्वेतदुपनीतं मे परमप्रीणनं सखे। तर्पयन्त्यङ्ग मां विश्वमेते पृथुकतण्डुलाः॥ (श्रीमद्भागवत १०।८१।९)

'हे सखे! आपके द्वारा लाया हुआ यह चिउरोंका उपहार मुझको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला है। ये चिउरे मुझको और (मेरे साथ ही) समस्त विश्वको तृप्त कर देंगे।' यों कहकर भगवान् उन बिखरे हुए चिउरोंको बीन-बीनकर उन्हे चबाने लगे। मक्तके प्रेमपूर्वक लाये हुए उपहारका इस प्रकार भोग लगाकर भगवान्ने अपने अनुलनीय प्रेमका परिचय दिया।

कुछ दिन बड़े आनन्दपूर्वक वहाँ रहकर सुदामा अपने घर छौटे। इधर घरका रूपान्तर हो गया था। भगवान्की छीलासे टूटी महँया स्वर्णमहलके रूपमें परिणत हो चुकी थी । सुदामाने भगवानुकी लीला समझकर उसे र्खाकार किया । उन्होंने मन-ही-मन कहा-- धन्य है ! मरे सखा ऐसे हैं कि याचकको विना बताये गुप्तरूपसे सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। परन्तु मुझे धन नहीं चाहिये, मेरी तो बार-बार यही प्रार्थना है कि--जन्म-जन्मान्तरमे वहीं श्रीकृष्ण मेरे सुहृद्, सखा तथा मित्र हों और मै उनका अनन्य भक्त रहूँ। मै इस सम्पत्तिको नहीं चाहता, मुझको तो प्रत्येक जन्मने उन सर्वगुणसम्पन्न भगवान्की विश्रद्ध भक्ति और उनके भक्तोंका पिक्त संग मिलता रहे। वे दया करके हीधन नहीं दिया करते, क्योंकि धनके गर्वसे धनवानोंका अव:पतन हो जाता है। इसिलिये वे अपने अदूरदर्शी भक्तको सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्तभावसे घरम रहे और उन्होंने अपना सब समय भगवान्के भजनमें ही बिताया । द्वीपदी

पाण्डव वनमें रहकर अपने दु:खके दिन काट रहे थे, परन्तु दुर्योधनकी खुलमण्डली अपनी दुष्टताके कारण उनके विनाशकी ही बात सोच रही थी। द्येधिनने एक बार दुर्वासा मनिको प्रसन्न करके उनसे यह वर माँगा कि-- 'हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयोंसहित वनमें रहते हैं । एक दिन आप अपने दस हजार शिष्योंसहित उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइये। परन्तु इतनी प्रार्थना है कि वहाँ सब लोगोंके भोजन कर चुकनेपर जब यशिखनी द्रौपदी खा-पीकर सुखसे आराम कर रही हो, उसी समय जाइयेगा ।' दुर्योधनने दुष्टमण्डलीकी सलाहसे यह सोचा कि द्रौपदं।के खा चुकनेपर उस दिनके लिये सूर्यके दिये हुए पात्रसे अन्न मिलेगा नहीं, इसमे कोपन-खभाव दुर्वासा पाण्डवोंको शाप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम सुध जायगा। सरल-हृदय दुर्वासा दुर्योधनके इस कपटको नहीं समझे, इस-लिये वे उसकी बात मानकर पाग्डवोंके यहाँ काम्यक वनम जा पहुँचे । पाण्डव द्रोपदीसहित भोजनादि कार्यांसे निवृत्त होकर सुखसेबैठेवार्तालाप कर रहे थे। इतनेहीमें दस ह नार शिष्योंसहित दुर्वासाजी वहाँ जा पहुँचे । युधिष्ठिरने भाइयोंसहित उठकर ऋषिका खागत-सत्कार किया आर भोजनके लिये प्रार्थना की। दुर्वासाजीने प्रार्थना स्वीकार की और वेनहानके लिये नदीतीरपर चले गये। इधर द्रीपदीको वड़ी चिन्ता हुई । परन्तु इस विपत्तिसे प्रियवन्धु श्रीकृष्णके सित्रा उनकी प्यारी कृष्णाको और कौन बचाता ? उसने भगवान्का समरण करते हुए कहा - 'हे कृष्ण ! हे गोपाल ! हं अशरण-शरण ! हे शरणागतवत्सल ! अब इस विपत्तिसे तुम्हां बचाओ---

> दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा । तथैव संकटादस्मान्मामुद्धर्नुमिहाईसि ॥ (महा० वन० २६३ । १६)

'तुमने पहले कौरवोंकी राजसभाने जैसे दृष्ट दुःशासनके हाथसे मुझे छुड़ाया था, वैसे ही तुम्हें इस विपित्तसे भी मुझे उत्रारना चाहिये।'इस समय भगवान् द्वारकामें रुक्मिणी जीके पास महलमें थे। द्रौपदीकी स्तृति सुनते ही उसे संकटमें जान भक्तवरसल भगवान् रुक्मिणीको स्थागकर बड़ी ही तीवगतिसे द्रौपदीकी ओर दौड़े। अचिन्त्यगति परमेश्वरको आते क्या देर लगती? वे तुरंत द्रौपदीके पास आ पहुँचे। द्रौपटीकं मानो प्राण आ गये! उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान्को कह सुनायी। भगवान्ने कहा—'यह सब बात पीछेकरना। मुझे बड़ी भूख लगी है; मुझे शीघ्र कुछ खानेको दो।' द्रौपदीने कहा—'भगवन्! खानेके फेरमें पड़कर तो मैने तुम्हें यादही किया है। मै भोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्रमें कुछ भी नहीं है।' भगवान् बड़े विनोदी हैं, कहने लगे—

कृष्णं न नर्मकालोऽयं क्षुच्छ्रमेणातुरे मिय । शीघ्रं गच्छ मम स्थालीमानयित्वा प्रदर्शय ॥ (महा०वन०२६३।२३)

ंहे द्रीपदी! इस समय में भृत्व और रास्तेकी थकावटमें व्याकुल हो रहा हूँ; यह मेरे साथ विनोदका समय नहीं है। जर्न्दी जाओं और सूर्यका दिया हुआ वर्तन लाकर मुझे दिख्लाओं।

वेचारी द्रौपदी क्या करती ! पात्र टाकर सामने रख दिया। भगतान्ने तीक्णदृष्टिसे देखा और एक मागका पत्ता ढूँढ़ निकाला। भगतान् बोले— 'तुम कह रही थीं न कि कुछ भी नहीं है, इस पत्तेसे तो त्रिभुत्रन तृप्त हो जायगा। यञ्जभोक्ता भगतान्ने 'पत्ता' उठाया और मुँहमें डालकर कहा —

विश्वात्मा प्रीयतां देवस्तुष्टश्चास्त्रित यज्ञमुक् । (महा०वन०२६३।२५)

इस पत्तेये सारे विश्वके आत्मा यज्ञमोक्ता स्यवान् तृप्त हो जायँ। साथ ही सहदेवये कहा कि—'जाओ ऋषियोंको भोजनके लिये बु ठा लाओ।' उचर नदी-तठपर दूसरा ही गुल बिल रहा था, सन्ध्या कर ते-करते ही ऋषियोंके पेठ छल गये और डकारें आने लगी थीं। शिष्योंने दुर्वासासे कहा—'महा-राज! हमारा तो गलेतक पेठ भर गया है, वहाँ जाकर हम खायँगे क्या ?' दुर्वासाकी भी यही दशा थी, वे बोले—'भैया! भगो यहाँसे जल्दी! ये पाण्डव वह ही धर्मात्मा, विद्वान् और सदाचारी हैं तथा भगवान् श्रीकृण्यके अनन्य भक्त हैं, वे चाहें तो हमें वैसे ही भरम कर सकते हैं जैसे खर्डके देखो आग! मे अभी अम्बरीषवाली घटना भूला नहीं हूँ, श्रीकृण्यके तरां शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है।' दुर्वासाके ये वचन सुन शिष्य-मण्डली यत्र-तत्र भाग गयी। सहदेवको कहीं कोई न मिला। अब भगवान्ने पाण्डवोंसे और द्रौपदीसे कहा—'लो, अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो, जो कोई निरन्तर धर्म करनेवाले हैं उन्हें कभी दुःख नहीं होता'— धर्मनित्यास्तु ये केचित्र ते सीदन्ति कहिंचित्। ( महा० वन० २६३। ४४)

#### गजराज

गजराज त्रिक्ट पर्वतपर रहता था। एक दिन वह गरमी-से न्याकुल होकर अनेकों बड़े-बड़े हाथियों और हथिनियोंके साथ वरुणदेवके ऋनुमान् नामक वर्गाचेमें अत्यन्त विस्तृत सुन्दर सरोवरके तटपर पहुँचा। तदनन्तर वह सरोवरके अंदर सुम गथा और अमृतनृल्य जल पीकर हथिनियों और उनके छोटे-छोटे बच्चोंके साथ खेलने लगा। उस सरोवरमें एक महान् बलवान् प्राह रहता था। प्राहने गजराजका पैर पकड़ लिया। गजराजने अपना सारा बल लगाकर उसमेपैर छुड़ानेकी चेष्टा की, परन्तु वह न छुड़ा सका। इथर प्राह उसे जलके अंदर र्याचने लगा। साथके हाथी और हथिनियाँ सूँड़-से-सूँड़ मिलाकर गजराजको बच्चानेके लिये बाहर खींचने लगे, परन्तु उनकी एक भी नहीं चली। बहुत समयतक यह लड़ाई चलती रही। अन्तम वह कातर होकर भगवान्की शरण हो गया। उसने कहा—

यः कश्चनेशो बल्निने उन्तकोरगात् प्रचण्डनेगाद्भिधावतो भृशम् ।
भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयानमृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥
(श्रीमद्भागवत ८ । २ । ३३ )

भ्जो बहुत ते जीके साथ इधर-उधर दौड़ते हुए इस प्रचण्ड वेगवाले महावर्ला कराल कालक्ष्मी सर्पके भयमे भीत होकर शरणम आये हुए प्राणीकी रक्षा करता है, तथा जिसके भयसे मृत्यु भी [प्राणियोंको मारनेके लिये] इतस्तत: दौड़ता रहता है-ऐसा जो कोई ईश्वर है, उमकी हम शरण जाते हैं।

फिर गजराजने मन-ही-मन भगवान्की बड़ी ही सुन्दर स्तुति की; भगवान्ने भक्तकी पुकार सुनी और सुनते ही वे भक्तको बचानेके लिये अधीर हो उठे। यहाँ एक कविकी बड़ी ही सुन्दर उक्ति है—

पर्यक्कं विस्वजन् गणानगणयन् मूषामणि विस्मर-न्नुत्तानोऽपि गदागदेति निगदन् पद्मामनाछोकयन् । निर्गच्छन्नपरिच्छदं ग्यगपति चारोहमाणोऽवतु प्राहप्रस्तमतङ्गपुङ्गवसमुद्धाराय नारायणः ॥

भ्याहको चंगुलमें भँमे हुए गजराजको बचानेके लिये पलंगको छोड़ते हुए, पार्पदोंकी परवा न करते हुए, कौस्तुम मणिको भुलाकर, उठते-उठते ही भारा, गदा? इस प्रकार पुकारते हुए, लक्ष्मीजीको भी न देखते हुए और गरुड़जीपर बिना कुछ बिछाये नंगी पीठ ही चढ़कर जानेवाले भगवान् नारायण हमारी रक्षा करें।

गरुड़की पोठपर चढ़कर भगवान् वहाँ जा पहुँचे। गजिन्द-ने आकाशमे गरुड़पर स्थित भगवान्के दर्शन किये और गुँड़-से एक कमलका 'पुष्प' उपरको उठाकर अध्यन्त करमे आर्त्तस्वरसे कहा—'हे नागयण, हे सबके गुरु! आपको नमस्कार है।'

भगवान्ने भक्तके प्रेमपूर्वक दिये हुए कमन्टके पुष्पको स्वीकार किया। अपने सुदर्शन चक्रमे शहका मिर काटकर गजेन्द्रको महान् संकटमे छुड़ाया।

#### शबरी

शवरी भीळनी थीं । हीन जातिकी थीं । परन्तु थीं भगवान्की परम भक्त । उसने अपने जीवनका बहुत-सा अंश दण्डकारण्यमें छिप-छिपकर ऋषियोंकी सेवा करने विताया था । जिथरसे ऋषि जान करने जाते, उस गरतेको झाइना, कँकरीछी जमीनपर बाल्ट विछाना, जंगळमे काट-काटकर ईंथन लाकर उनके आश्रमोंमें रख देना यही उसका काम था । मतङ्ग मुनिने उसपर ऋषा की । मगवान्के नामका उपदेश किया और ब्रह्मलेक जाते समय वे उससे कह गये कि भगवान् राम तेरी कुटियापर पथारेंगे । उनके दर्शनसे ही त

शबरीको भजनकी लगन लग गयी और उसका जीवन रामकी बाट जोहनेमें ही बीतने लगा। उपीं-ज्यों दिन बीतने लगे, त्यों-ही-त्यों शबरीकी उत्कण्ठा बदने लगी। यह सोचकर कि — अब प्रभु प्यारते ही होंगे, कहीं प्रभुके पैरमें काँटा न गड़ जाय, वह जल्दी-जल्डी जाकर दूरतक रास्ता बुहार आती। पानी छिड़कती। आँगनको गोबरसे लीपती और भगवान्के विराजनेके लिये मिट्टी-गोबरकी सुन्दर चौकी वनाकर रखती। जंगलमें जा-जाकर चाय-चायकर जिस पेड़के फल मीटे होते तोड़-तोड़कर लाती और दोनोंमें भरकर रखती। दिन-पर-दिन बीतने लगे। उसका रोजका यही काम था। न मालूम वह दिनमें कितनी बार रास्ता बुहारती, कितनी बार चौका लगाती और चौकी बनाती तथा फल चुन-चुनकर लाती। आखिर भगवान् उसकी कुटियापर प्यारे। शबरी कृतकृत्य हो गयी! श्रीरामचिरतमानसमें गोसाई जी लिखते हैं. —

सबरी देखि राम गृह आए। मुनि के बचन सनुझि जिय भए॥ सरसि ज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट मिर उरवनमाला॥ स्याम गौर सुद्र दोउ भाई। सबरी प्री चरन लपटाई॥ प्रममगन सुख बचन न आवा। पनि प्निपद मरो जसिरनावा॥

शवरी आनन्द सागरे में इव गयी। प्रेमके आवेशने उसकी वाणी रुक गयी और वह वार बार मगवान्के पावन चरण-कमलोंने मस्तक टेक-टेककर प्रणाम करने लगी। फिर उसने भगवान्का पूजन किया। फल सामने रक्के। भगवान्ने उसकी भक्तिकी बड़ाई करने हुए उसकी पूजा खीकार की और उसके दिये हुए प्रेमभरे फलेंका मोगलगाकर उसे इनार्थ कर दिया! उसके फलेंने भगवान्को कितना अपूर्व खाद मिला, इसका वर्णन करने हुए श्रीत्लमी इसकी कहते हैं—

घर, गुरुगृह, प्रिय-सदन, सासुरे भई जब जहं पहुनाई। तब तहँ कहि सबरों के फलिन की रुचि साध्री न पाई॥\*

### रन्तिदेव

महाराज रन्तिदेव संकृतिनामक राजाके पुत्र थे। ये बड़े ही प्रतापी और दयान्तु थे। रन्तिदेवने गरीबोंको दुखी देखकर अपना मर्बस्व दान कर डाला। इसके बाद वे किसी तरह कठिनतासे अपना निर्याह करने लगे। पर उन्हें जो कुछ मिलताथा, उसे स्वयं भूख रहनेपर भी वे गरीबोंको बाँट दिया करते थे । इस प्रकार राजा मर्वथा निर्धन होकर सपरिवार अस्यन्त कष्ट सहने लगे !

एक समय पूरे अड़ताळास दिनतक राजाको भोजनकी कौन कहे, जल भी पीनेको नहीं मिला। भूख-ध्यासमे पीडित बल्हीन राजाका शरीर काँपने लगा। अन्तम उत्चासवें दिन प्रात:काल राजाको थी, खीर, हलवा और जल मिला! अड़तालीस दिनके लगातार अनजनसे राजा परिवारसहित बड़े ही दुर्बल हो गये थे। सबके शरीर काँप रहे थे।

रन्तिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आगया। करोड़ रुपयोंमेरे नामके लिये लाक रुपये दान करना बड़ा सह ज है, परन्तु भ्रुवे पेट अन्नदान करना बड़ा कठिन कार्य है। पर सर्वन्न हरिको ज्याम देखनेवाले भक्त रन्तिदेवने वह अन्न आइरमे श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणसूप अतिथिनासयणको बाँट दिया। ब्राह्मणदेवता भोजन करके तृप्त होकर चले गये।

उसके बाद राजा बचा हुआ अल परिवारको बाँटकर खाना ही चाहते थे किएक शृद्ध अतिथिने पदार्पण किया। राजाने भगवान् श्रीहरिका स्मरण करते हुए बचा हुआ कुछ अल उस दरिदानागयणका भेट कर दिया। इतनेमें ही कई कुत्तोंको साथ टियेएक और मनुष्य अतिथि होकर वहाँ आया और कहने लगा—राजन् ! मेरे ये कुत्ते और मैं भाषा हूँ, मोजन दीजिये।

हरिनक्त राजाने उसका भी सत्कार किया और आदर-पूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तोंसहित उस अतिथिभगवान्-के समर्पण कर उसे प्रणाम किया !

अब, एक मनुष्यकी प्यास बुझ सके-केवल इतना-सा जल बच रहा था। राजा उमको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात् एक चाण्डालने आकर दीन स्वरंगे कहा-भहाराज ! मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीचको पीनेकेलिये थोड़ा-सा जल दीजिये।

चाण्डाळकं दीनवचन सुनकर और उमे थका हुआ जानकर राजाको वड़ी दया आयी और उन्होंने ये अमृतमय वचन कहे—

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परामष्टर्द्धियुक्तामपुनर्भवं वा । आर्ती प्रपबेऽग्विल्देहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः॥ क्षुत्तृदृश्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्रमः शोकविषादमोहाः । मर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥ (श्रीमद्भागवत ९ । २१ । १२-१३ )

'में परमात्मास अणिमा आदि आठ सिद्धियों मे युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता; मै केवल यही चाहता हूँ कि मै ही सब प्राणियोंके अन्तः करणमे स्थित होकर उनका दुःख भोग कर्न्दै, जिससे वे लोग दुःखहित हो जायँ।'

'इस मनुष्यके प्राण जल विना निकल रहे हैं,यह प्राण-रक्षाके लिये मुझसे दीन होकर जल माँग रहा है 'जीनेकी इच्छावाले इस दीन प्राणीको यह जीवनसूप जल अर्पण करनेमे मेरी मृत्व, प्यास, थकावट, शारीरिक कप्ट, दीनता, क्रान्ति, शोक, विपाद और मोह आदि सब मिट गये।'

इतना कहकर खाभाविक दयाल राजा रन्तिदेवने खुयं प्यासके मारे मृतप्राय रहनेपर भी उस चाण्डालको वह जल आदर और प्रसन्ततापूर्वक टे दिया।

फलकी कामना करनेवालों को फल देनेवाले त्रिमुवननाथ भगवान् ब्रह्मा, विष्णु और महेदा ही महाराज रन्तिदेवकी पर्राक्षा लेनेके लिये मायाके द्वारा ब्राह्मगादि रूप धरकर आये थे। राजाका वैर्थ और उसकी भक्ति दंखकर वे परम प्रसन्न हो गये और उन्होंने अपना-अपना यथार्थ रूप धारणकर राजाको दर्शन दिया। राजाने तीनों देवोंका एक ही साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहनेपर मी कोई वर नहीं माँगा। क्योंकि राजाने आसक्ति और कामना त्याग कर अपना मन केवल मगवान् वासुदंबने लगा रक्ष्मा था। यों परमात्माके अनन्य भक्त रन्तिदेवने अपना चित्त पूर्णरूपमे केवल ईश्वरमें लगा दिया और परमात्माके साथ तन्मय हो जानेके कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामनेसे स्वप्नके समान लीन हो गयी! रन्तिदेवके परिवारके अन्य सब लोग भी उनके गंगके प्रभावने नारायणपरायण होकर योगियोंकी परम गनिको प्राप्त हुए।

प्रश्न-'भक्त्युपहृतम्' का क्या अर्थ है / और उसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है /

उत्तर—उपर्युक्त पत्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम-पूर्वक समर्पण की जाती है, उसे भक्तसुपहत' कहते हैं। इसके प्रयोगसे भगवान्ते यह भाव दिखलाया है कि बिना प्रेमके दी हुई वस्तुको मैं खीकार नहीं करता। और जहाँ प्रम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करनेमें और मेरेद्वारा उसके खीकार हो जानेमे सचा आनन्द होता है, वहाँ उस भक्तके द्वारा अर्पण किये जानेपर खीकार कर लेनेकी बात ही कौन-सी है ? पुण्यमयी ब्रजगोपिकाओके घरोंकी तरह उन भक्तोंके घरोंने घुस-घुसकर मैं उनकी सामग्रियोंका भोग लगा जाता हूँ। वस्तुत: मैं प्रेमका भूखा हूं, वस्तुओंका नहीं! पश्न- 'अहम्' और अश्वामि' का क्या भाव है ? उत्तर-इनके प्रयोगसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार शुद्ध भावसे प्रेमपूर्वक समर्पण की हुई वस्तुओं-को मैं स्वयं उस मक्तके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता हूँ अर्थात् जब मनुष्यादिके रूपमे अवतीर्ण होकर संसारमें विचरता हूँ, तब तो उस रूपमें वहाँ पहुँचकर और अन्य समयमे उस भक्तके इच्छानुसार रूपमें प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तुका भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर देता हूँ ।

सम्बन्ध—यदि ऐसी हो बात हे तो मुझे क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर भगवान् अर्जुनको उसका कर्तथ्य बतलाते हैं—

### यत्करोषि यद्दनासि यञ्जुहोषि द्दासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्र्पणम्॥२७॥

है अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो स्वाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७ ॥

प्रश्न-'यत्' पदके साथ-साथ 'करोषि', 'अःनासि', 'जुहोषि', 'ददासि' और 'तपस्यसि'- इन पाँच क्रियाओंके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर—इसमे भगवान्ने सब प्रकारकं कर्तव्य-कर्मांका समाहार किया है। अभिप्राय यह है कि यज्ञ, दान और तपके अतिरिक्त जीविकानिर्वाह आदिके लिये किये जानेवाले वर्ण, आश्रम और लोकव्यवहारकं कर्म तथा भगवान्का भजन, ध्यान आदि जितने भी शास्त्रीय कर्म है। उन सबका समावेश 'यत्करोषि' मे, शर्रार-पालनकं निमित्त किये जानेवाले ग्यान-पान आदि कर्मोंका 'यदश्वासि' मे, पूजन और हवनसम्बन्धी समस्त कर्मोंका 'यदब्रासि' ने और संयम तथा तपसम्बन्धी समस्त कर्मोंका 'यददासि' ने और संयम तथा तपसम्बन्धी समस्त कर्मोंका समावेश 'यत्तप्त्यसि' मे किया गया है (१७।१४ —१७)।

प्रश्न-उपर्युक्त समस्त कमींको भगवान्के अर्पण करना किसे कहते हैं ?

उत्तर—साधारण मनुष्यकी उन कर्मीम ममता और आसक्ति होती है तथा वह उनमें फलकी कामना रखता है। अतएव समस्त कर्मोमें ममता, आसक्ति और फलकी इच्छाका त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत् भगवान्-का है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इन्द्रिय भी भगवान्के हैं और मैं स्वयं भी भगवान्का है, इसलिये मेरेद्वारा जो कुछ भी यज्ञादि कर्म किये जातहै वे सब भगवान्के ही है।कठपुतर्ला-को नचानेवाले सूत्रवारकी भाँति भगवान् ही मुझमे यह सब कुछ करवा रहे है और वे ही सब रूपोंमें इन सबके भोक्ता भी है; में तो केवल निमित्तमात्र हूँ—एसा समझकर जो भगवान्के आज्ञानुसार भगवान्की ही प्रसन्ताके लिये निष्कामभावमे उपर्युक्त कर्मोंका करना है, यही उन कर्मोंको भगवान्के अर्पण करना है।

प्रश्न-पहले किसी दूसरे उद्देश्यमे किये हुए कर्मिको पीछिमे मगवान्को अर्पण करना, कर्म करने-करने बीचमें ही भगवान्को अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होनेके साथ-साथ भगवान्के अर्पण कर देना अथवा कर्मोका फल ही भगवान्के अर्पण करना—इस प्रकारका अर्पण,वास्तवमे अर्पण करना है या नहीं ?

उत्तर-इस प्रकारसे करना भी भगवान्के ही अर्पण करना है। पहले इसी प्रकार होना है। ऐसा करते-करते ही उपर्युक्त प्रकारसे पूर्णतया भगवदर्पण होना है।

सम्बन्ध-इस प्रकार समस्त कमोंको आपके अर्पण करनेसे क्या होगा, इस जिज्ञासापर कहते हैं---

### शुभाशुभफ्लैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८॥

इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं—ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला त् शुभाशुभ फलरूप कर्मवन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा ॥ २८ ॥

प्रश्न-'एवम्' पदके सहित 'मंन्यासयोगयुक्तात्मा' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'एवम्' पदके प्रयोगका यह भाव है कि यहाँ 'संन्यासयोग'पद सांख्ययोग अर्थात् ज्ञानयोगका वाचक नहीं है, किन्तु पूर्वक्षोकके अनुसार समस्त कर्मोंको भगवान् के अर्पण कर देना ही यहाँ 'संन्यासयोग' है । इसिलये ऐसे संन्यासयोगने जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धिम पूर्वक्षोकके कथनानुसार समस्त कर्म भगवान् के अर्पण करनेका भाव सुदृह हो गया हो, उसे 'संन्यासयोगयुक्तात्मा' समझना चाहिये।

प्रथ—शुभाशुभफल्हप कर्मबन्धनमे मुक्त होना क्या है और उनमे मुक्त होकर भगवानुको प्राप्त होना क्या है !

उत्तर—भिन्न-भिन्न शुभाशुभ कर्माके अनुसार स्वर्ग, नरक और पशु, पर्क्षा एवं मनुष्यादि लोकोंके अंदर नाना प्रकारकी योनियोंन जन्म लेना तथा सुख-दु:खोंका मेग करना— यही शुभाशुभ फल है, इसीको कर्मवन्यन कहते हैं;क्योंकि कर्मी-का फल भोगना ही कर्मबन्धनमे पड़ना है। उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्म भगवान्के अर्पण कर देनेवाला मनुष्य कर्मफल-रूप पुनर्जन्ममे और सुख-दु:खोंके भोगसे मुक्त हो जाना है। यही शुभाशुभ फल्क्ष्प कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाना है। मरनेके बाद भगवान्को प्रस्म धाममें पहुँच जाना या इसी जन्ममे भगवान्को प्रस्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्मबन्धनसे मुक्त होकर भगवान्को प्राप्त होना है। प्रश्न-पूर्व स्रोकके कथनानुसार भगवदर्पण कर्म करने-वाला मनुष्य अञ्चनकर्म तो करता ही नहीं, फिर अञ्चनके फलसे छटनेकी बात यहाँ कैसे कही गयी ?

उत्तर—इस प्रकारके साधनमें लगनेसे पहले, पूर्वके अनेक जन्मों में और इस जन्ममं भी उसके द्वारा जितने अशुभ कर्म द्वुए हैं एवं 'सर्वारम्मा हि दोपंण धूमेनाग्निरिवावृताः' के अनुसार विहित कर्मिक करनेमं जो आनुषङ्गिक्ष दोष बन जात हैं—उन सबसे भी,कर्मोको मगबदर्पण करनेवाला साधक मुक्त हो जाता है।यही भाव दिखलानेके लिये शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके कर्मफलोंसे मुक्त होनेकी बात कही गयी है।

प्रश्न—शुभ कर्मीका फल बन्धनकारक क्यों बतलाया गया ?

उत्तर—पूर्वश्लोककं कथनानुसार जब समस्त श्चभ कर्म भगवान्कं अर्पण हो जाने हैं, तब तो उनका फळ भगवत्प्राप्ति ही होता है। परन्तु सकामभावने किये हुए शुभकर्म इस छोक और परछोकमें भोगव्यप फळ देनेवाले होते है। जिन कर्मी-का फळ भोगप्राप्ति है, वे पुनर्जन्ममें डाळनेवाले और भोगेच्छा तथा आसक्तिये भी बाँधनेवाले होते हैं। इसिलये उनके फळ-को बन्धनकारक बतलाना ठीक ही है। परन्तु इसम्य यह नहीं समझना चाहिये कि शुभ कर्म त्याज्य है। शुभ कर्म तो करने ही चाहिये, परन्तु उनका कोई फळ न चाहकर उन्हें भगवद्र्पण करते रहना चाहिये। ऐसा करनेपर उनका फळ बन्धनकारक न होकर भगवत्प्राप्ति ही होगा।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्की भक्ति करनेवालेको भगवान्की प्राप्ति होती है , दूसरोंको नहीं होती—इस कथन-से भगवान्में विषयताके दोपकी आशक्का हो भकती है । अत*्व उसका निवारण करते हुए भगवान् कहते हैं* —

> समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परन्तु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ ॥ २९ ॥

प्रश्न—'मैं सब भूतोंन सम हूँ' तथा 'मेग कोई अप्रिय या प्रिय नहीं हैं'—इस कथनका क्या अभिप्राय है ′

उत्तर—इस कथनम् भगवानने यह गाव दिख्लाया है कि मैं ब्रह्माये लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोंने अन्तर्यामा-रूपसे समानभावने त्याप्त हूँ । अतएव मेरा सबमे समभाव है, किसीमें भी गेरा गग-द्वेप नहीं है। इसलिये वास्तवमें मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नहीं है।

प्रश्न -मिक्तिसे भगवान्को भजना क्या है तथा भ्वे मुझसे है और में भी उन<sup>ो</sup> प्रत्यक्ष प्रकट है, इस कथनका क्या अभिप्राय है

उत्तर—भगवान्कं साकार या निराकार किसी भी कप-का श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना; उनके नाभ, गुण, प्रभाव महिमा और लीला-चरित्रोंका श्रवण, मनन और कीर्तन करना: उनको नमस्कार करना, पत्र, पुण आदि यथेष्ट सामिश्योंके द्वारा उनकी श्रेमपूर्वक पूजा करना और अपने समस्त कर्म उनके समर्पण करना आदि सभी क्रियाओं का नाम भक्तिपूर्वक गणवानको भजना है।

जो पुरुष इस प्रकार सगवान्को सजते हैं। सगवान् भी उनको वैसे ही सजते हैं। वे जैसे सगवान्को नहीं सुखते, वैसे ही सगवान् सी उनको नहीं सुख सकते-यही भाव दिख्यानेके खिय सगवान्ने उनको अपनेमें वत्त्वाया है। और उन सक्तोंका विशुद्ध अन्तःकारण सगवखंसमे परिवृणी हो जाता है,इसमे उनके हृदयमें भगवान् सदा-सर्वदा प्रत्यक्ष दीखने लगते हैं। यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने अपनेको उनमें बतलाया है।

अभिप्राय यह है कि इसी अध्यायके चीथे और पाँचवें क्षोकोंक अनुसार भगवान्का निराकार रूप समस्त चराचर प्राणियोंने न्यास और समस्त चराचर प्राणी उनने सदा स्थित होनेपर भी भगवान्का अपने भक्तोंको अपने हृदयमे विशेष-रूपमे धारण करना और उनके हृदयमें स्थयं प्रत्यक्षरूपमे नियास करना भक्तोंकी भक्तिके कारण ही होता है । इसीमे भगवान्ने दुर्वासाजीमे कहा है—

साधवो हृदयं महां साधूनां हृदयं त्वहम् । मडन्यने न जानन्ति नाहं तेभ्यां मनागपि ॥ ( श्रीमद्भागवत ९ | ४ | ६८ )

भ्साधु ( मक्त ) मेरे हृदय है और में उनका हृदय हैं। वे मेरे मित्रा और किसीको नहीं जानते तथा में उनको छोड़कर और किसीको किञ्चित भी नहीं जानता।

जैसे समभावसे सब जगह प्रकाश देनेवाला सूर्य दर्पण आदि ख़ब्छ पदार्थीम प्रतिविभिन्नत होता है, काष्ट्रादिम नहीं होता, तथापि उसमे थिपमता नहीं है, वैसे ही मगवान् भी मक्ताको मिलते है, दूसरोंको नहीं मिलते इसमे उनकी विपमता नहीं है, यह तो मक्तिकी ही महिमा है।

सम्बन्ध-भगवान भजन करनेवालोंमें अपना समभाव प्रदर्शित करते हुए अब अगले दो श्लोकोंमे दुराचारीको भी बाधन झान्ति प्राप्त होनेकी घोषणा करके अपनी मक्तिकी विशेष महिमा दखलाते हैं—

> अपि चेत्सुदुराचारो भजतं मामनन्यभाक्। माधुरेव म मन्तव्यः मम्यग्व्यविमतो हि मः॥३०॥

यदि कोई अंतिहाय दुराचारी भी अनन्यभावस मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही माननयोग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। अर्थात् उसने भलीमाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके भजनक समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥ ३०॥

प्रश्न- 'अपि'का प्रयोग किस अभिष्रायसे किया गया है? उत्तर - 'अपि' के द्वारा सगवान्ने अपने समभावका प्रतिपादन किया है। अभिष्राय यह है कि सदाचारी और साधारण पाषियोंका मेरा भजन करनेसे उद्धार हो जाय-

इसमें तो कहना ही क्या है, भजनमें अतिशय दुराचारीका मी उद्धार हो सकता है।

प्रश्न--'चेत' अञ्ययका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया ! उत्तर--'चेत्' अञ्यय 'यदि' के अर्थमें है । इसका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि प्राय: दुराचारी मनुष्योंकी विषयों में और पापोंने आसक्ति रहनेके कारण वे मुझमें प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते । तथापि किसी पूर्व श्रुभ संस्कारकी जागृति, भगवद्भावमय वातावरण, शास्त्रके अध्ययन और महात्मा पुरुषोंके सत्संगमे मेरे गुण, प्रभाव, महत्त्व और रहस्यका श्रवण करनेमे यदि कदाचित दुराचारी मनुष्यकी मुझमे श्रद्धा-मक्ति हो जाय और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी अद्धार हो जाता है।

प्रश्न--'सुदुराचारः' पद कैमे मनुष्योंका वाचक है और उसका 'अनन्यभाक' होकर भगवानको भजना क्या है ?

उत्तर—जिनके आचरण अत्यन्त दूषित हों, खान-पान और चाल-चलन अप हों, अपने खभाव, आसक्ति और बुरी आदतमें विवश होनेके कारण जो दुराचारोंका त्याग न कर सकते हों, ऐसे मनुष्योंका वाचक यहाँ 'सुदुराचारः' पद हैं। ऐसे मनुष्योंका जो भगवानके गुण, प्रभाव आधिके सुनने और पढ़नेसे या अन्य किसी कारणसे मगवानकों सूर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवानका ही आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा-ग्रंमपूर्वक उन्होंको अपना इप्टेंब मान लेना है—यहाँ उनका 'अनन्यभाक्' होना है। इस प्रकार भगवानका मक बनकर जो उनके स्वरूपका चित्तन करना, नाम, गुण, महिमा और प्रभावका श्रवण, मनन और कारन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र-पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किये हुए शुम कमोंको भगवानका भजन करना है।

प्रश्न—एंसे मनुष्यको'साधु' समझनेके छिये कहकर उसे जो यथार्थ निश्चयत्राळा वतळाया है, इसमे भगत्रान्का क्या अभिप्राय है (

उत्तर-इससे भगवान् यह दिखळाते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचारोंके सर्वथा त्यागकी इच्छा और चेटा करनेपर मी स्वभाव और अभ्यासकी विवशतासे किसी दुराचारका पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुट न समझकर सीधु ही समझना चाहिये। क्योंकि उसने जो यह दढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान् पतितपावन, सबके सुदृद, सर्वशक्तिमान, परम दया दृ, सर्वज्ञ, सत्रके स्वामी और सर्वोक्तम है एव उनका भजन करना ही मनुष्य-जीवनका परम कर्तव्य है; इससे समस्त पापों और पापवासनाओंका समृद्ध नाश होकर भगवक्तपासे मुझको अपने आप ही भगकप्राप्ति हो जायगी।'—यह वहन ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। जिसका ऐसा निश्चय है, वह मेरा भक्त है; और मर्रा मक्तिके प्रनापसे वह शीव ही पूर्ण धमात्मा हो जायगा। अत्र प्व उसे पापी या दृष्ट न मानकर साधु ही मानना उचित है।

प्रश्न-सातवें अध्यायके पंडहवे श्लोकने तो भगवान्ने कहा है कि न्दृष्कृती (दृगचार्ग) मनुष्य मुझे नहीं भजते? और यहाँ दृग्तचार्गके भजनका फल बतलाते हैं। इस प्रकार नगवान्के बचनोंने विगेध-सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान है !

उत्तर-वहाँ जिन दुगचारियोंका वर्णन किया गया है, वे केवल पाप ही नहीं करते। उनका न तो अगवान्में विश्वास है, न वे मगवानको जानते हैं ओर न पाप-कमोंसे बचना ही चाहते हैं । इसीलिये उन नाम्तिक और मह परुपोंके लिये ·माययापहतज्ञाताः',•नगधमाः' और ·आसुरं मावमाश्रिताः' इत्यादि विशेषण दिये गये हैं परन्तु यहाँ जिनका वर्णन है, इनमें पाप तो बनते है पर ये उन पापोंसे छुटनेके लिये व्यप्र है। इनकी मगवात्के गुग प्रमावः व्यव्य और नाममें भक्ति है तथा इन्होंने इह विश्वासके साथ यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र पतित्यावन परम उपा उपरमधर हो। सबकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ है। वे ही हमारे परम इंटरेब हैं, उनका भजन करना ही मन्ध्यजीवनका परम कर्तव्य है। उन्हींकी कृपाये हमारे पायोंका समूल नाश हो जायगा और हमको उनकी सह न ही प्राप्ति हो। जायगी। ' इसीलिये इनको 'सम्यगव्यवसितः' और अनन्यमाकः' मक्त वनलाया गया है। अतरव इनके द्वारा भवत होना स्वाभाविक ही है। और नास्तिकोंका भगवान्में विश्वास नहीं होता. इसलिये उनके द्वारा भजन होना सम्भव नहां है । अतरव भगवानके दोनों वचनोंने कोई विगेध नहीं है। प्रसङ्गभेदसे दोनों ही कथन ठीक है।

### क्षिप्रं भवति धर्मात्मा राश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणस्यति ॥ ३१॥

वह शीच्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥

प्रश्न—उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्का भजन करनेवाले भक्तका शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाना क्या है ? तथा 'शश्वत् शान्ति' को प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर-इसी जन्ममें बहुत ही शीष्ठ सब प्रकारके दुर्गुण और दुराचारोंसे रहित होकर सोछहवें अध्यायके पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकोंनें वर्णित देवी सम्पदासे युक्त हो जाना अर्थात् भगवान्की प्राप्तिका पात्र बन जाना ही शीष्ठ धर्मात्मा वन जाना है। और जो सदा रहनेवाली शानित है, जिसकी एक बार प्राप्ति हो जानेपर फिर कभी अभाव नहीं होता, जिसे नैष्ठिकी शान्ति (५।१२), निर्वाणपरमा शान्ति(६।१५) और परमा शान्ति (१८।६२) कहते हैं, परमेश्वरकी प्राप्तिक्ष उस शान्तिको प्राप्त हो जाना ही शिश्वत शान्ति' को प्राप्त होना है।

प्रश्न-'प्रति जार्नाहि' पदका क्या अर्थ है और इसके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'प्रति' उपसर्गके सहित 'श्ना' धातुसे बना हुआ 'प्रति जानीहि' पर्हें। इसका अर्थ 'प्रतिज्ञा करों' या 'दह निश्चय करों' होता है। यहाँ इसके प्रयोगमे मगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि 'अर्जुन! मैंने जो तुम्हें अपना भक्तिका और भक्तका यह महस्त्र बनलाया है, उसमे तुम्हें किश्चिन्मात्र भी संशय न एखकर उसे सर्वथा सत्य समझना और दहता-पूर्वक धारण कर लेना चाहिये।

प्रश्न-भिरा भक्त नष्ट नहीं होता' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहाँ भ्या उपसर्गके सहित भारयति कियाका भावार्थ पतन होना है। अतः यहाँ भगवान् के कहनेका यह अभिप्राय है कि मेरे भक्तका कमशः उत्यान हो होता रहता है पतन नहीं होता। अर्थात् वह न तो अपनी स्थितिसे कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरकादिकी प्राप्तिरूप दुर्गतिकी ही प्राप्ति होती है; वह पूर्व कथनके अनुसार कमशः दुर्गुण-दुराचारोंसे सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । प्रश्न—ऐसे किसी भक्तका उदाहरण भी है !

#### **बिल्बमङ्गल**

उत्तर-अनेकों उदाहरण हैं। अभी हालका उदाहरण भक्तिरसपूर्ण श्रीकृष्णकर्णामृत 'काव्यके रचियताश्रीबिल्वमङ्गल-जीका है। दक्षिणके कृष्णवेणी नदीके तटपर एक ग्राममें रामदासनामक भक्त ब्राह्मण निवास करते थे, बिल्वमङ्गल उन्होंके पुत्र थे । पढ़-लिखे थे: शान्त, शिट, साधुखभाव थे; परन्तु पिताकं मरनेपर कुमङ्गंत पड़कर ये अत्यन्त ही दराचारी हो गये। वेस्याके यहाँ पड़े रहना और दिन-रात पापकर्ममं रत रहना ही इनका काम हो गया। चिन्तामणि-नामक एक वेश्यापर ये अन्रक्त थे। वेश्या नदीके उस पार रहती थी। पिताका श्राद्ध था, इसलिये ये दिनमे उसके घर नहीं जा सके। तन घरमेथा, पर मन वहाँ लगा था। श्राद्धका काम समाप्त होते-होते गाम हो गर्या । ये जानेकी तैयार हुए । लोगोंने कहा, आज पिनाका श्राद्ध है, मत जाओ। परन्तु उनकी कौन सनता ! दौड़े नदी-तटपर पहुँचे । तुफान आ गया । मूसल्यार पानी वरमने लगा। केवरोने डस्कर नार्वो-को किनारे बाँचकर पेडोंका आश्रय टिया । बई। भयावनी रात हो गर्या । इन्होंने केवरोको समझाया, लालच दिया; परन्तु जान देनेको कौन नैयार होता ? इनकी तो लगन ही दुसरी थी कुछ भी आगा-पाछा न सोचकर ये नदीमें कूद पड़े। किसी खीकी सड़ी छाश बही जा रही थी, अँधेरेमे कुछ सूझता तो था ही नहीं। फिर ये तो उस समय कामान्य थे। इन्होंने समझा, लकड़ी है और उसे पकड़ लिया। न मुर्देका खुयाल,न दर्गन्यकाः दैवयोगमे पार पहुँच गये और दौड़कर चिन्तामणिके घर पहुँचे। घरका दरवाजा बंद था, पर इनकी **छटपटाहट तो अजीब थी। इन्होंने दीवाल फाँदकर अंदर** जाना चाहा। हाथ बढ़ाया। एक रेशमका-सा कोमल रस्सा

हाय छग गया, वह था काला नाग सर्पः फन दीवालपर था, नीचेकी ओर लटक रहा था। ये उसकी पुँछ पकड़कर ऊपर चढ़ गये। भगवानुकी ठीला थी, साँपने इन्हें काटा नहीं। इन्होंने जाकर चिन्तामणिको जगाया । वह इन्हें देखते ही सहमी-सी रह गयी, उसने कहा--- 'तुम इस भयावनी रातमें नदीपार होकर बंद घरमें कैसे आये ?' बिल्वमङ्गलने काठपर चढकर नदीपार होने और रस्प्रेकी सहायनासे दीवालपर चढ़नेकी कथा सुनायी ! वृटि थम चुकी थी । चिन्तामणि दीपक हाथमें लेकर बाहर आयी, देखती है तो दीबालपर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदीके तीरपर सड़ा मुद्री पड़ा है । बिल्वमङ्गलने भी देखा और देखते ही वे काँप उठे। चिन्तामणिने भत्मीना करके कहा कि 'तु ब्राह्मण हैं ? अरे! आज तेरे पिताका श्राद्ध था, परन्त एक हाड्-मांसकी पुतलीपर तृ इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म-कर्म-को तिलाञ्चलि देकर इस इरावनी रातमें मुद्दें और साँपकी सहायतामे यहाँ दौड़ा आया ! त आज जिसे परम सुन्दर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसकी भी एक दिन तो वहीं दशा होनेवाळी है जो तेरे आँलोंके सामने इस सड़ मुर्देकी है ! विकार है तेरी इस नीच बृत्तिको ! अरे ! यदि त् इसी प्रकार उस मनमोहन इयामसन्दरपर आसक्त होता-यदि उसमें मिलनेके लिये यों छाप प्रकार दौड़ता तो अवतक उसको पाकर अवस्य ही कृतार्थ हो चुका होता !'

वेश्याके उपदेशने जादृका काम किया। विज्यमङ्गलकी हृद्यतन्त्री नवीन सुरोंसे बन उठी। विवेककी आग ध्यकने लगी, उसने उसके कल्मपकी जला दिया। अन्तः करणकी जुद्धि होते ही भगवत्-ग्रेमका समुद्र उमझा और उनकी आँखोंसे अश्रुओंकी अजल-धारा बहने लगी। विज्यमङ्गलने चिन्तामणिके चरण पकड़ लिये और कहा कि भाता! तने आज मुझको विवेकदिए देकर कृतार्थ कर दिया। मन-ही-मन चिन्तामणिको गुरु मानकर प्रणाम किया। इसके बाद रातभर चिन्तामणि उनको भगवान् श्रीकृष्णकी लीला गा-गा-कर सुनाती रही। विज्यमङ्गलपर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा। वेप्रात:काल होते ही जगबिन्तामणि श्रीकृण्णके पवित्र चिन्तामणि उनको भगवान् श्रीकृष्णकी लीला गा-गा-कर सुनाती रही। विज्यमङ्गलपर उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा। वेप्रात:काल होते ही जगबिन्तामणि श्रीकृणके पवित्र चिन्तनमे निमम्न होकर उन्मत्तको माँति चिन्तामणिको घरसे निकल पड़े।बिन्वमङ्गलको जीवन-नाटकका परदा बदल गया।

विञ्वमङ्गल कृष्णवेणी नदीके तटपर रहनेवाले महात्मा सोमगिरिके पास गये और उनमे गोपाल-मन्त्रराजकी दीक्षा पाकर भजनमें लग गये। वे भगवानुका नाम-कीर्तन करते हुए विचरण करने लगे। मनमें भगवानुके दर्शनकी लालसा जाग उठी; परन्तु अभी दराचारी स्वभावका सर्वथा नाहा नहीं हुआ था । बुरे अभ्यासमे विवश होकर उनका मन फिर एक युवर्ताकी ओर लगा । विल्वमङ्गल उसके घरके दरवाजेपर जा बैठे। घरके मालिकने बाहर आकर देखा किएक मलिन-मुख ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमङ्गळने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि भी एक वार उस युवतीको प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो।' युवती उसी सेठकी धर्मपती थी। सेठ-ने मोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखनेसे ही इसकी तृषि होती हो तो अच्छी बात है। साधु-खभाव सेठ अपनी पत्रीको बुलानेके लिये अंदर गया । इयर बिल्बमङ्कलके मन-समुद्रमें तरह-तरहकी तरङ्गोंका जफान उठने लगा।

विञ्वमङ्गल भगवान्के भक्त वन चुके थे, उनका पतन कैंमे होता ? दीनवत्सल भगवान्ने अज्ञानान्य विन्यमङ्गलको विवेकचक्ष प्रदान किये; उनको अपनी अवस्थाका यथार्थ मान हो गया, हृदय शोकमे भर गया और न मान्द्रम क्या सोचकर उन्होंने पासके वेठके पेड्से दो काँटे तोड लिये। इतनेमें ही सेठको धर्मपत्री वहाँ आ पहुँची, बिल्बमङ्गलने उसे फिर देवा और मन-ही-मन अपनेको धिकार देकर कहने जो कि अनागा आँ वें ! यदि तम न होता तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता! 'इतना कहकर विन्वमङ्गळ-ने, बाहे यह उनकी कमजोरी हो या और कुछ, उस समय उन च बल नेत्रोंको दण्ड देना हो। उचित समझा और तत्काल उन दोनों काँ धेंको दोनों आँ वींन भींक लिया! आँ वोंसे रुविरकी धार बहने लगी ! विज्वमङ्गल हँसते और नाचते हए तुमु र हारिवानिये आ फाश को पूँजाने छगे। सेठको और उनकी पर्तको बड़ा दुःव हुआ, परन्तु वे बेचारे निरुपाय थे। विवयमङ्गलका वचा-खुचा चित्त-मल मी आज सारा न हो गया और अब तो वे उस अनायके नायको अति शांघ्र पानेके लिये अत्यन्त ही व्याकुल हो उठे।

ारम प्रियतम श्रीकृणाके वियोगकी दारुण व्यथासे उनकी

फूटी आँखोंने चौबीसों घंटे आँसुओंकी झड़ी लगा दी। न भूखका पता है न प्यासका, न सोनेका ज्ञान है और न जागने-का ! 'कृष्ण-कृष्ण' की पुकारसे दिशाओंको गुँजाते हुए बिल्वमङ्गल जंगल-जंगल और गाँव-गाँवमें यूम रहे हैं। जिस दीनबन्धके लिये जान-बुझकर आँखें फोड़ीं, जिस प्रियतम-को पानेके लिये ऐश-आरामपर लात मारी, वह मिलनेमें इतना विलम्ब करे-यह भला किसीसे कैसे सहन हो ? ऐसी दशामें प्रेममय श्रीकृष्ण कैसे निश्चिन्त रह सकते हैं ! एक छोटे-से गोप-बालकके वेपमे भगवान विश्वमङ्गलके पास आकर अपनी मृति-मन-मोहनी मधुर वाणीमे बोले. 'सूरदासजी! आपको बड़ी भूख लगी होगी। मैं कुछ मिटाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ; आप इसे प्रहण कीजिये। बिल्वमङ्गलके प्राण तो बालकके उस मधुर खरमे ही मोहे जा चुके थे, उसके हाथका दुर्लन प्रसाद पाकर तो उनका हृदय हर्षके हिलोरोंसे उछल उठा! विन्वमङ्गलने वालकम पूछा. भैया ! तुम्हारा घर कहाँ है ! तुम्हारा नाम क्या है ! तुम क्या किया करते हो 🗥

बालकने कहा भेरा घर पास ही है। मेरा कोई खास नाम नहीं; जो मुझे जिस नामसे पुकारता है, मैं उसीमे बोलता हूँ, गायें चराया करता हूँ। मुझये जो प्रेम करते हैं में भी उनसे प्रेम करता हूँ। विल्वमङ्गल बालकर्की मधुर बाणी सुनकर विमुख हो गये। बालक जाते-जाते कह गया कि भी रोज आकर आपको भोजन करवा जाया कराँगा। विल्वमङ्गलने कहा, 'बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करों।' बालक चला गया और विल्वमङ्गलका मन भी साथ लेता गया। बालक रोज आकर भोजन करा जाता।

विश्वमङ्गळने यह तो नहाँ समझा कि मैंने जिसके लिये फकीरीका बाना लिया ओर ऑंग्बोंम कॉंट चुमाय,यह बालक वही है; परन्तु उस गोप-बालकने उनके हृदयपर इतना अधिकार अवस्य जमा लिया कि उनको दूसरी बातका सुनना भी असहा हो उठा ! एक दिन विश्वमङ्गल मन-ही-मन विचार करने लगे कि सारी आफते छोड़कर यहाँतक आया, यहाँ यह नयी आफत लग गर्या। खींको मोहमे छूटा तो इस बालकके मोहमे फँस गया। यों सोच ही रहे थे कि वह रसिक बालक उनके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देनेवाली

वाणीसे बोला, 'बाबाजी! चुपचाप क्या सोचते हो ? वृन्दावन चलोगे ? वृन्दावनका नाम सुनते ही बिन्वमङ्गलका हृदय हरा हो गया, परन्तु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि भैया! मैं अंधा वृन्दावन कैसे जाऊँ ? वालकने कहा, 'यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े-पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ।'बिन्वमङ्गलका चेहरा खिल उठा,लाठी पकड़कर भगवान् भक्तके आगे-आगे चलने लगे। धन्य दयालुता! भक्तकी लाठी पकड़कर मार्ग दिखाने हैं। थोड़ी-सी देरमे बालकने कहा, 'लं वृन्दावन आ गया, अब मै जाता हूँ।' बिल्व-मङ्गलने बालकका हाथ पकड़ लिया। हाथका स्पर्श होते ही सारे शरीरमे विज्ञांनसी दौड़ गयी, सात्त्विक प्रकाशमे सारे द्वार प्रकाशित हो उठेः विन्यमङ्गलने दिन्यदृष्टि पायी और उन्होंने देखा कि बालकके रूपने साक्षात मेरे स्थामसुन्दर ही है। बिल्वमङ्गलका शरीर प्रतिकृत हो गया, आँगोंसे प्रेमके आँसओंकी अनवरत धाराबहने लगी। भगवानुका हाथ उन्होंने और भी जोरसे पकड़ दिया और कहा कि अब पहचान लिया है, बहुत दिनोंके बाद पकड़ सका हूँ । प्रभो ! अब नहीं छोड़नेका ! भगवानने कहा, 'छोड़ते हो कि नहीं !' विञ्वमङ्गारने कहा, 'नहीं, कभी नहीं, त्रिकालमें भी नहीं।'

भगवान्ने जोरमे झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला, जिसके बलमे बलान्विता होकर मायाने सारे जगत्को पद-दलित कर रक्षा है, उसके बलके सामने वेचारे अंधे विन्यमङ्गलक्या कर सकते थे १ पर उन्होंने एक ऐसी डोरीसे उनको बाँच लिया था कि जिसमे छूटकर जाना उनके लिये वड़ी टेई। बात थी ! हाथ छुड़ाते ही विन्यमङ्गलने कहा— 'जाते हो ! पर समरण रक्षों!'

हस्तमुद्धिप्य यातोऽसि वटाकृष्ण किमद्भुतम् । हृदयाद्यदि निर्योमि पौरुपं गणयामि ते ॥

'हे कृष्ण ! तुम बल्पूर्वक मुझसे हाथ छुड़ाकर जाते हो इसम क्या आश्चर्य है ! में तुम्हारी वीरता तो तब समझूँ जब तुम मेरे हृद्यमे निकलकर जाओं।'

बिल्वमङ्गल अत्यन्त दुराचारी थे, भक्त बने और पतनका कारण सामने आनेपर भी बच गये तथा अन्तमें भगवान्को प्राप्त करके कृतार्थ हो गये। बुन्दाबन जाते समय इन्होंने रास्तमें भावावेशके समय जिन मधुर पद्योंकी रचना की है उन्होंका नाम 'श्रीकृष्णकर्णामृत' है। उसके पहले ही श्लोकमें चिन्तामणिको गुरु बताकर उनकी वन्दना की है— चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिर्गरुमें

शिक्षागुरुश्च भगवाञ्छित्विपञ्छमौलिः । यस्पादकल्पतरुपञ्चवशैत्वरेषु

र्लालाखयंवररमं लभने जयश्रीः ॥
भीरे मोहको दूर करनेवार्ला चिन्तामणि वेश्या और
दीक्षागुरु सोमगिरिका जय हां ! तथा सिरपर मयूरपिच्छ

धारण करनेवाले मेरे शिक्षागुरु भगवान् श्रीकृष्णकी जय हो ! जिनके चरणरूपी कल्पवृक्षके पत्तोंके शिखरोंमें विजयलक्ष्मी लीलासे खयंवरसुखका लाभ करती हैं (अर्थात् भक्तोंकी इच्छाको पूर्ण करनेवाले जिनके चरणोंमें विजयलक्ष्मी सदा अपनी इच्छासे निवास करती हैं )!'

श्रीशुक्तदेवजीकी भाँति श्रीबिल्वमङ्गलजीने भी भगवान् श्रीकृष्णकी मधुमयी लीलाका आखादन किया था, इसीसे इनका एक नाम 'लीलाशुक' भी है।

सम्बन्ध---इम प्रकार सदाचारिना और दुराचारितांक कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें अभाव दिखलांकर अब दो श्लोकोंमें भगवान् अच्छी-बुरी जातिक कारण होनेवालो विषमताका अपनेमें अभाव दिखलांत हुए शरणागति-रूप मक्तिका महत्त्व प्रतिपादन करके अर्जुनको भजन करनेकी आज्ञा देते हैं---

### मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वेश्यास्तथा शुद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२॥

हे अर्जुन ! स्त्रीं, वैंदय, शुद्ध तथा पापयोनि—चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परमगितको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥

प्रश्न-'पापयोनयः' पद् यहाँ किसका वाचक है (

उत्तर—पूर्व जन्मां के पापोंके कारण चाण्डालादि योनियो-में उत्पन्न प्राणियोंकों पापयोंनि' माना गया है । इनके सिना शास्त्रोंके अनुसार हूण, भील, खस, यवन आदि म्हेच्छ जाति-के मनुष्य भी पापयोनि' ही माने जाते हैं । यहाँ पापयोनि' पद इन्हीं सबका याचक है । भगवान्की भक्तिके लिये किसी जाति या वर्णके लिये कोई रुकावट नहीं है । वहाँ तो छुद्ध प्रेमकी आवश्यकता है । \* ऐसी जातियों में प्राचीन और अर्वी-चीन कालमे भगवान्के अनेको ऐसे महान् भक्त हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी भक्तिके प्रतापन भगवान्को प्राप्त किया था । इनमें निपाद जातीय गृह आदिके नाम तो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। निपादराज गुह

निषाद जातीय गुह शृङ्ग वेरपुरमे भीलोंके राजा थे। ये मगवान्के बड़े ही मक्त थे। मगवान् श्रीरधुनाथजी जब श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित वन पथारे, तब उन्होंने इनका आतिथ्य स्वीकार किया था। मगवान् इनको अपना सखा मानते थे। इसीमें भरत जीने इनको अपने हृदयमें लगा लिया था—-

करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेमु न हृदयँ समाइ॥ प्रश्न-यदि 'पापयोनयः' पदको स्त्री, वैश्य और शृद्गोंका विशेषण मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

- \*(१) नाम्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनिकवादिभेदः । (नारदभक्तिसूत्र ७२) भक्तोंमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और कियादिका भेद नहीं है।'
- (२) आनिन्द्ययोन्यिविकथते पारम्पर्यात् सामान्यवत् । ( शाण्डिन्यभक्तिसूत्र ७८) व्यास्त्रपरम्परामे अहिसादि सामान्य धर्माकी भाँति भक्तिमे भी चाण्डालादि सभी निन्ध योनितकके मनुष्योका अधिकार है।'
- (३) भक्त्याहमकया प्राह्मः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम् । भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा व्यपाकानिष सम्भवात् ॥ (श्रीमद्भाः ११।१४।२१)

ंहे उद्भव ! संतोका परमिय 'आत्मा' रूप मैं एकमात्र श्रद्धा-भक्तिमे ही वशीभृत होता हूँ । मेरी भक्ति जन्मतः चाण्डालीको भी पवित्र कर देती हैं ।' उत्तर—वैश्योंकी गणना द्विजोंमें की गयी है। उनको वेद पढ़नेका और यज्ञादि वैदिक कमोंके करनेका शास्त्रमें पूर्ण अधिकार दिया गया है। अतः द्विज होनेके कारण वैश्योंकों 'पापयोनि' कहना नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त छान्दोग्योपनिषद्में जहाँ जीवोंकी कमीनुरूप गतिका वर्णन है, यह स्पष्ट कहा गया है कि——

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येर व्र-श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥

( अध्याय ५ खण्ड १० मं० ७ )

'उन जीवोमें जो इस लोकमे रमणीय आचरणवाले अर्थात् पुण्यात्मा होते हैं, वे श्रीव्र ही उत्तमयोनि—ब्राह्मण-योनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैस्थयोनिको प्राप्त करते है । और जो इस संसारमें कपूय (अधम) आचरणवाले अर्थात् पाप-कर्मा होते हैं, वे अधम योनि अर्थात् कुत्तंकी, सूकरकी या चाण्डालकी योनिको प्राप्त करते हैं ।

इससे यह सिद्ध है कि वैंश्योंकी गणना भाषयोनिं में नहीं की जा सकती। अब रही खियोंकी बात—सो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी खियोंका अपने पितयोंके साथ यज्ञादि वैदिक कर्मोमें अधिकार माना गया है। इस कारणमें उनको भी पापयोनि कहना नहीं बन सकता। सबसे बड़ी अड़चन तो यह पड़ेगी कि भगवान्की मिक्तिमें चाण्डाट आदिकों भी परम गति मिलनेकी बात, जो कि सर्वशाखसम्मत है और जो भक्तिके महत्त्वको प्रकट करती है, \*वह कैसे रहेगी, अतएव 'पापयोनयः' पद स्त्री, वैश्य और श्रूदोंका विशेषण न मानकर श्रूदोंकी अपेक्षा भी हीन जातिके मनुष्योंका वाचक है—— ऐसा मानना ही ठीक प्रतीत होता है।

स्री, वैश्य और शूदों में भी अनेक भक्त हुए हैं, संकेतमात्र बतलानेके लिये यहाँ यञ्चपत्नी, समाधि और सञ्जयकी चर्चा की जाती है—

### यज्ञपत्नी

वृन्दावनमे कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान् श्रीकृष्णकी अनुमितमे उनके सखाओंने जाकर उनसे अल माँगा। याज्ञिक ऋषियोंने उनको फटकारकर निकाल दिया। तब वे इनकी पित्तयोंके पास गये; वे श्रीकृष्णका नाम सुनते ही प्रसन्त हो गयीं और भोजन-सामग्री लेकर श्रीकृष्णके समीप गयीं। एक ब्राह्मणने अपनी पत्तीको नहीं जाने दिया, जबर-दस्ती पकड़कर बंद कर दिया। उसका ग्रेम इतना उमड़ा कि वह भगवान्के सुने हुए रूपका ध्यान करती हुई देह छोड़-कर सबमे पहले श्रीकृष्णको प्राप्त हो गयी (श्रीमद्भागवत १०। २३)।

#### समाधि

समाधि दुमिणनामक धनी वैद्यके पुत्र थे। इनको इनके स्त्री-पुत्रोंने धनके त्येमसे घरसे निकाल दिया था। ये वनमें चल गये, वहाँ सुरथनामक राजासे इनकी मेंट हुई। वे भी मन्त्रियों, सेनापतियों और खजनोंसे ही धोखा खाकर बनमें भाग आये थे। दोनोंकी एक-सी ही दशा थी। आखिर दोनोंने

र्गजनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किरातः हूणः आन्छः, पुल्निन्दः, पुल्कसः, आभीरः कंकः यवन और खस आदि अधम जातिके छोग तथा इनके सिवा और भी बड़-से-बड़े पापी मनुष्य ग्रुद्ध हो जाते हैं। उन जगत्मभु भगवान् विष्णुको नमस्कार है।?

> व्याघस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का का आतिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुपम् । कुव्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदाम्ना धनं भक्त्या तुष्यति केवछं न च गुणैर्भक्तिथियो माधवः॥

्व्याधका कौन-सा (अच्छा) आचरण था ? ध्रुवकी आयु ही क्या थी ? गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ? विदुरकी कौन-सी उत्तम जाति थी ? यादवपति उअसेनका कौन-सा पुरुपार्थ था ? कुञ्जाका ऐसा क्या विदेश सुन्दर रूप था ? सुदामाके पास कौन-सा धन था ? माधव तो केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं, गुणोंसे नहीं; क्योंकि उन्हें भक्ति ही प्रिय है ।

करातहृणान्ध्रपुल्टिद्पुल्कमा आभीरकङ्का यवनाः स्वमादयः।
 येऽन्ये च पापा यदुपश्रयाश्रयाः गुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः॥ (श्रीमद्भागयत २ । ४ । १८ )

ही सिचिदानन्दमयी भगवतीकी शरण छी और वे दोनों विषयों-की आसिक्तिका त्याग करके भगवतीकी आराधना करने छगे। तीन वर्ष आराधना करनेपर उन्हें भगवतीने दर्शन दिये और वर माँगनेको कहा। राजा सुरथके मनमें भोग-वासना शेषथी, इससे उन्होंने भोगोंकी याचना की। परन्तु समाधिका मन वैराग्ययुक्त था, वे संसारकी क्षणभङ्गरता और दुःखरूपताको जान चुके थे; अत्रण्य उन्होंने भगवत्त्वके ज्ञानकी याचना की।भगवतीकी कृपासे उनका अज्ञान नष्ट हो गया और उनको भगवत्-तत्त्वके ज्ञानकी प्राप्ति हो गयी (मार्कण्डेयपुराग१८। ९३; ब्रक्षवैवर्तपुराण प्र०६२।६३)।

#### सञ्जय

सञ्जय गावन्गणनामक सूतकं पुत्र थे। ये बड़े शान्त, शिष्ट, ज्ञानविज्ञानसम्पन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, स्परमापी और श्रीकृष्णके परम भक्त तथा उनको तत्त्वसे जाननेवालेथे। अर्जुनकं साथ सञ्जयको लड़क-पनसे मित्रता थी, इसीसे अर्जुनकं अन्तः पुरमे सञ्जयको चाहे जब प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त था। जिस समय सञ्जय कौरवोंकी ओरमे पाण्डवोकं यहाँ गये, उस समय अर्जुन अन्तः-पुरमे थे; वहीं मगवान् श्रीकृष्ण और देवी द्रीपदी तथा सत्य-भामा थीं। सञ्जयने वापम लीटकर वहाँका बड़ा सुन्दर स्पष्ट वर्णन किया है (महा ० उद्योग ० ५९)।

महाभारत-युद्धमे भगवान् वेद्श्यासजीने इनको दिश्य-दृष्टि दी थी, जिसके प्रभावसे इन्होने धृतराष्ट्रको युद्धका सारा हाल सुनाया था।

महर्षि त्यास, सञ्जय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे, जो भगवान् श्रीकृष्णके यथार्थ खरूपको पहचानते थे। धृतराष्ट्रके पूछनेपर सञ्जयने कहा था कि भी स्त्री-पुत्रादिके मोहमे पड़कर अविद्याका मेवन नहीं करता, मैं भगवान्के अपण किये बिना वृथा धर्मका आचरण नहीं करता, मैं शुद्धभाव और भक्तियोगके द्वारा ही जनार्दन श्री-कृष्णके खरूपको यथार्थ जानता हूँ। भगवान्का खरूपऔर पराक्रम बतलाते हुए सञ्जयने कहा—'उदारहृदय श्रीवासुदेव-के चक्का मध्यभाग पाँच हाथ विस्तारवाला है, परन्तु भगवान्के इच्छानुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज:पुञ्जसे प्रकाशित चक्र सबके सारासार बल्की थाह लेनेके लिये बना है। वह कौरवोंका संहारक और पाण्डवोंका प्रियतम है। महाबलवान् श्रीकृष्णने लीलासे ही भयानक राक्षस नरकासुर, शम्बरासुर और अभिमानी कंस-शिशुपाल-का वय कर दिया; परम ऐश्वर्यवान् सुन्दर-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण मनके संकल्पमे ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्गको अपने वशम कर सकते हैं। "एक ओर सारा जगत् हो और दूसरी ओर अकेले श्रीकृष्ण हों तो साररूपमें वही उस सबसे अधिक ठहरेगे। वे अपनी इच्छामात्रसे ही जगत्को भस्म कर सकते हैं परन्तु उनको भस्म करनेमें सारा विश्व भी समर्थ नहीं है।

यतः सत्यं यतो धर्मो यतो हीरार्जवं यतः । ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥

(महा० उद्योग० ६८। ९)

जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वरविरोधी कार्यमे लजा है और जहाँ हृदयकी सरलता होती है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं; और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहां नि:सन्देह विजय है। भर्त्रभूतात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण छीलासे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्गका सञ्चालन किया करते हैं; वे श्रीकृष्ण सब लोगों-को मोहित करते हुए-से पाण्डबोंका बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ज-पुत्रोंको भस्म करना चाहते हैं। मगवान् श्रीकृष्ण अपने प्रमावसे काल-चक्र, जगत्-चक्र और युग-चक्रको सदा घमाया करते हैं। मै यह सत्य कहता हूँ कि भगवान् श्रीकृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर-जङ्गमरूप जगत्कं एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने हा बोये हुए खतको (पक जानेपर) काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्रीकृष्ण समस्त जगतुके पालनकर्ता होनेपर भी खयं उसका संहार रूप कर्म भी करते हैं। वे अपनी महामायाके प्रभावसे सबको मोहित करते हैं; परन्तु जो मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे मायासे कभा मोहको प्राप्त नहीं होत---

> ये तमेत्र प्रपद्यन्ते न ते मुद्धन्ति मानवाः। (महा० उद्योग० ६८।१५)

फिर इन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके नाम और उनके बड़े सुन्दर अर्थ धृतराष्ट्रको सुनाये। सञ्जयने भी महाभारत-युद्धके न होने देनेकी बहुत चेटा की, परन्तु वे उसे रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र जब वन जाने छगे तब सञ्जय भी उन्हींके साथ चले गये। प्रश्न-यहाँ दो बार 'अपि' के प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—यहाँ 'अपि' का दो बार प्रयोग करके भगतान्ते ऊँची-नीची जातिके कारण होनेवाली विषमताका अपनेमें सर्वथा अभाव दिग्वलाया है। भगवान्के कथनका यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी अपेक्षा हीन समझे जानेवाले खी, वेंस्य और शूद्र एवं उनसे भी हीन समझे जानेवाले चाण्डाल आदि कोई भी हों, मेरी उनमें भेद-बुद्धि नहीं है। मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भजते हैं, उन्होंको परम गति मिल जाती है।

प्रश्न-यहाँ भगवान्की शरण होना' क्या है !

उत्तर-भगवान्परपूर्णविश्वास करके चौर्तामवे श्लोककं कथनानुसार प्रेमपूर्वक सब प्रकारमे भगवानुकी शरण हो जाना अर्थात् उनके प्रत्येक विधानमें सदा सन्तुष्ट रहना, उनके नाम, रूप, गुण, ठीला आदिका निरन्तर श्रवण, कीर्तन और चिन्तन करते रहना,उन्हींको अपनी गति,भर्ता, प्रमु आदि मानना, श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञाका पालन करना और समस्त कर्म उन्हींके समर्पण कर देना आदि भगवान्की शरण होना है।

प्रश्न—इस प्रकार भगवानुकी शरण हो जानेवाले भक्तीं-का प्रसम्मातिं को प्राप्त होना क्या है !

उत्तर—साक्षात् परमेश्वरको प्राप्त हो जाना ही परम गति-को प्राप्त होना है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्की शरण प्रहण करनेवाले खी-पुरुष किसी भी जाति-के क्यों न हों, उनको भगवान्की प्राप्ति हो जानी है।

### किं पुनर्वाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्॥३३॥

फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजिय भक्तजन मेरी शरण होकर परम गतिको प्राप्त होते हैं। इसलिय तृ सुखरहित और क्षणभङ्गर इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३३ ॥

प्रश्न-'किम्'और 'पुनः' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-'किम्' और 'पुनः' का प्रयोग करके भगवान्तं यह भाव दिख्छाया है कि जब उपर्युक्त अत्यन्त दुराचार्ग (९।३०) और चाण्डाल आदि नीच जातिके मनुष्य भी (९।३२), मेरा भजन करके परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जिनके आचार-व्यवहार और वर्ण अत्यन्त उत्तम हैं, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षिलोग मेरी शरण होकर परम गतिको प्राप्त हो जायँ—इसमे तो कहना ही क्या है!

प्रश्न-'पुण्याः' पदका क्या अर्थ है और यह विशेषण बाह्मणोंका है या बाह्मण और राजर्षि — दोनोंका !

उत्तर-जिनका खभाव और आचरण पवित्र और उत्तम हो,उनको 'पुण्य' (पवित्र) कहते हैं। यह विशेषण ब्राह्मणों-का है; क्योंकि जो राजा होकर ऋषियोंके-जैसे शुद्ध खभाव और उत्तम आचरणोंबाले हो; उन्हींको 'राजर्षि' कहते हैं। अतः उनके साथ 'पुण्याः' विशेषण देनेकी आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न-भक्ताः' पदका सम्बन्ध किसके साथ है ?

उत्तर—'मक्ताः' पदका सम्बन्ध ब्राह्मण और राजिषें दोनोंके ही साथ है, क्योंकि यहाँ मिक्तके ही कारण उनको परम गतिकी प्राप्ति बतलायी गयी है।

माह्मणो और राजर्षियोंमें तो अगणित मक्त हुए हैं। इनकी महिमाका दिग्दर्शन करानेमात्रके लिये यहाँ महर्षि सुतीक्ण और राजर्षि अम्बरीषकी चर्चा की जाती है।

### सुतीक्ष्ण

महर्षि सुर्ताक्ष्ण दण्डकारण्यमे रहते थे, ये अगस्त्यजीके शिष्य थे। ये बड़े तपस्ती, तेजस्ती और मक्त थे। इन्होंने दृष्पण्यनामक एक वैश्यका, जो अपने पापोंके कारण पिशाच हो गया था, उद्धार किया था (स्कन्द० ब्रह्म० २२)। ये भगवान् श्रीरामजीके अनन्य भक्त थे। जब इन्होंने सुना कि सगवान् श्रीरघुनाथजी जगजननी श्रीजानकीजी सहित इधर ही पधार रहे हैं, तो इनके आनन्दकी सीमा न रही। ये भाँति-माँतिके मनोरथ करते हुए सामने चले। प्रेममें बेसुध हो गये। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह कौन दिशा है, रास्ता है कि नहीं, सब भूल गये। कभी पीछे चूमकर फिर आगे चलने लगते, कभी प्रभुके गुण गा-गाकर नाचने लगते! भगवान् श्रीरघुनाथजी पेड़की आड़में लिपकर भक्तकी प्रेमोन्माद-दशाको देख रहे थे। मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवभयहारी भगवान् मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये। हृदयमें भगवान्के दर्शन पाकर सुनीक्षणजी रास्तेके बीचमें ही अचल होकर बैठ गये। हृपके मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। तब श्री-रघुनाथजी उनके पास आकर उनकी प्रेमदशा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए।

श्रीरघुनाथजीनं मृनिको बहुत प्रकारसे जगाया; परन्तु मृनि नहीं जागे। उन्हें प्रमुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा था। जब श्रीरामजीनं अपना वह रूप हृदयसे हटा लिया, तब व्याकुल होकर उटे। आँखें खोलते ही उन्होंने अपने सामने श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित स्थामसुन्दर सुख्धाम श्री-रामजीको देखा। तपस्याका फल प्राप्त हो गया। वे धन्य हो गये!

#### अम्बरीष

राजर्षि अम्बरीष वैवस्वत मनुके पीत्र महाराज नामागके प्रतापी पुत्र थे। ये चकवर्ती सम्राट् थे। परन्तु वे इस बातको जानते थे कि यह सारा ऐश्वयं खप्तमें देखे हुए पदार्थोंकी भाँति असत् हैं, इसलिये उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्माके चरणोंमें अर्पण कर् दिया था। उनकी समस्त इन्द्रियाँ मन-सहित सदा-सर्वदा भगवानुकी सेवामें ही लगे। रहती थीं।

एक समय राजाने रानीसमेत श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये एक वर्षकी एकादशियोंके बतका नियम लिया। अन्तिम एकादशीके दूसरे दिन विधिवत् भगवान्की पूजा की गयी। राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्योंसहित पथारे। राजाने सब प्रकारमे दुर्वासाजीका सत्कार कर उनसे भोजन करनेके लिये प्रार्थना की। ऋषिने भोजन करना खीकार किया और वे मध्याह्मका निरयकर्म

करनेके लिये यमुनाजीके तटपर चले गये। द्वादशी केवल एक ही घड़ी बाकी थी। द्वादशीमें पारण न होनेसे ब्रत-भङ्ग होता है। राजाने ब्राह्मणों मे व्यवस्था लेकर श्रीहरिके चरणो-दकसे पारण कर लिया और भोजन करानेके लिये दुर्वासाजी-की बाट देखने लगे। दुर्वामाजी अपनी नित्यिक्रियाओंमे निवृत्त होकर राजमन्दिरमें छौटे और अपने तपोबलसे राजाके पारण कर लेनेकी बातको जानकर अत्यन्त क्रोधसे त्यौरी चढ़ाकर अपराधीकी तरह हाथ जोड़े सामने खड़े हुए राजासे कहने लगे--- 'अहो ! इस धनमद्रेस अन्य अधम राजाकी घृष्टता और धर्मके निरादरको तो देखां! अब यह विष्णुका भक्त नहीं है। यह तो अपनेको ही ईश्वर मानता है। मुझअतियिको निमन्त्रण देकर इसने मझे भोजन कराये विना ही खयं भोजन कर लिया ! इसे अभी इसका फल चलाता हूँ। यों कहकर द्वीसाजीनं मस्तकमे एक जटा उखाइकर जोरसे उसे पृथ्वी-पर पटका, जिससे तत्काल कालाग्निके समान कृत्यानामक एक मयानक राक्षसी प्रकट हो गयी और वह अपने चरणों-की चोटमे पृथ्वीको कँपाती हुई तलबार हाथमें लिये राजाकी ओर अपटी । परन्तु भगवान्पर दढ़ भरोसा रखनेवाले अम्बरीष ज्यों-के त्या वहाँ खड़े रहे. वे न पीछे हट और न उन्हें किसी प्रकारका मय ही हुआ । जो समस्त संसारमें परमात्माको व्यापक समझता है। वह किसमें क्यों डरे और कैसे डरे ?

कृत्या अम्बर्गपतक पहुँच ही नहीं पायी थी कि भगवान्-के सुदर्शनचक्रने कृत्याको उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिया जैसे प्रचण्ड दावानल कृपित सर्पको भस्म कर डालता है। अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासार्का खबर लेनेके लिये उनके पीछे चला। दुर्वासा बड़े घबड़ाये और प्राण लेकर भागे। चक्र उनके पीछे-पीछे चटा। दुर्वासा दसों दिशाओं और चौदहों भुवनोंमें भटके। परन्तु कहीं भी उन्हें ठहरनेको ठौर नहीं मिली। किसीने भी उन्हें आश्रय और अभयदान नहीं दिया। अन्तमे बेचारे बैकुण्टमें गये और भगवान् श्रीविष्णुके चरणोंमें पड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले—'हे प्रभो! मैंने आपके प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपमान किया है, मुझे इस अपराधमे छुड़ाइये। आपके नामकीर्तनमात्रसे ही नरकके जीव भी नरकके कटोंसे छुट जाते हैं, अत्र एव मेरा अपराध क्षमा कीजिये।' भगवान्ने कहा---

'हे ब्राह्मण! मैं भक्तके अधीन हूँ, खतन्त्र नहीं हूँ। मुझे भक्तजन बड़े प्रिय हैं, मेरे हृदयपर उनका पूर्ण अधिकार है। जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति माना है उन अपने परम भक्त सत्पुरुषोंके सामने मैं अपने आत्मा और सम्पूर्ण श्री (या अपनी छक्ष्मी) को भी कुछ नहीं समझता। जो भक्त (मेरे छिये) श्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, प्राण, इस लोक और परलोक सबको त्याग कर केवल मेरा ही आश्रय लिये रहने हैं उन्हें में कमें छोड़ सकता हूँ ! जैमे पतिव्रता श्री अपने शुद्ध प्रेममे श्रेष्ट पतिको बशमें कर लेती है उसी प्रकार मुझमें चित्त लगानेवाले सर्वत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी शुद्ध मिक्तमें मुझे अपने बशमें कर लेती हैं । काल पाकर नष्ट होनेवाले सर्गादि लोकोंकों तो गिनती ही क्या है, मेरी मेवा करनेपर उन्हें जो चार प्रकारकी (सालोक्य,सामीप्य,मारूप्य और सायुज्य) मुक्ति मिलती है, उसे भी वे प्रहण नहीं करते! मेरे प्रेमके सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं।'

अन्तमं भगवान्नं कहा—'नुम्हें अपनी रक्षा करनी हो तो हे ब्रह्मन् ! तुम्हारा कन्याण हो, तुम उमी महाभाग राजा अम्बरीपके समीप जाओ और उसमे क्षमा माँगोः तमी तुमको शान्ति मिलेगी।' भगवान्की आज्ञा पाकर दुर्वासाजी लौट चले।

इथर भक्तिशिरोमणि अस्वरीपकी विचित्र अवस्था थी। जबसे दुर्वामा जीके पीछे चक्र चला था तभी से राजिष अस्वरीप ऋषिके सन्तापसे सन्तप्त हो रहे थे। अस्वरीप जीने मनमें सोचा, ब्राव्यम भ्ये गये हैं और मेरे ही कारण उन्हें मृत्युभय में बस्त होकर इतना दौड़ना पड़ रहा है; इस अवस्था में मुझे भोजन करनेका क्या अधिकार है ? यों विचारकर राजाने उसी क्षणसे अन त्याग दिया और वे केवल जल्प पीकर रहने लगे। दुर्वामा जीके लौरकर आने में पूरा एक वर्ष वीत गया, परन्तु अस्वरीप जीका व्रत नहीं दरा !

दुर्वासाजीने आते ही राजाके चरण पकड़ व्यिये । राजा-को बड़ा संकोच हुआ । उन्होंने बड़ी विनयके साथ सुदर्शन-की स्तुति करते हुए कहा, 'यदि मेरे मनमें दुर्वासाजीके प्रति जरा भी द्वेष न हो और सब प्राणियोंके आत्मा श्रीभगवान् मुझपर प्रसन्न हों तो आपशान्त हो जायँ औरऋषिको संकट-से मुक्त करें !' सुदर्शन शान्त हो गया। दुर्वासाजी भयरूपी अग्निमें जल रहे थे, अब वे खस्थ हुए और उनके चेहरेपर हर्ष और कृतज्ञताके चिह्न स्पृष्टस्प्रसे प्रकट हो गये!

( श्रीमद्भागवत, नवम स्कन्ध, अध्याय ४-५)

प्रश्न—इस सुखरहित और क्षणभङ्गर शरीरको पाकर द् मेरा ही भजन कर—इस कथनका क्या अमिप्राय है ?

उत्तर-मनुष्यदेह बहुत ही दुर्लभ है। यह वड़े पुण्यबल-से और खास करके भगवानुकी कृपाये मिलवा है । और मिलता है केवल भगवत्यामिके। लिये ही । इस शरीरको पाकर जो भगवत्प्राप्तिके टिये सायन करता है, उमीका मन्ष्य जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है, बह तो असली लाभमे बिद्धित ही रह जाता है। क्योंकि यह मर्बथा सुल-रहित है, इसमें कही सु बका लेश भी नहीं है। जिन विषय-भोगोंके सम्बन्धको मनुष्य सुल्वरूप समझता है, वह बार-बार जन्म-मृत्युकं चक्ररमं डाउनेवाटा होनेकं कारण वस्तृत: द:लम्बर्प ही है । अतएव इसको स्वक्ष न समज्ञकर यह जिस उद्देयकी सिद्धिकं लिये मिला है, उस उद्देशको शीध-से-शांत्रप्राप्त कर लेना चाहिये। क्योंकि यह शर्गर क्षणमङ्गर हैं; पता नहीं, किस क्षण इसका नाश हो जाय ! इसलिये सात्रधान हो जाना चाहिये। न इसे सुलक्ष्प समजकर विषयोंने फॅसना चाहिये और नहमें नित्य समज्ञकर भजनमे दर ही करनी चाहिये। कदाचित अपनी अमावयानीम यह व्यर्थ ही नए हो गया तो फिर सिवा पछतानेके और कुछ भी उपाय हाथमें नहीं रह जायगा। श्रुति कहती है --

इह चेद्वेदीदय सत्यमित न चेदिहावेदीनमहत्ती विनष्टिः । ( केनोपनिषद् २ 1 ५ )

भ्यदि इस मनुष्यजन्ममें परमात्माको जान लिया तब तो ठीका है और यदि उसे इस जन्ममे नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है।

इसी लिये भगवान् कहते हैं कि ऐसे शरीरको पाकर

नित्य-निरन्तर मेरा भजन ही करो । क्षणभर भी मुझे मत मुलो। प्रश्न—'माम्' पद कि.सका वाचक है तथा उसको नजना क्या है और भजनके लिये आजा देनेमें क्या हेत् हैं !

उत्तर-'माम्' पद यहाँ सगुण परमेश्वरका वाचक है, और अगले स्रोकमे बतलायी हुई विधिमे मगत्रान्के परायण हो जाना अर्थात् अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर आदि-को भगवानके ही समर्पण कर देना उनका भजन करना है। और भजनमे ही भगवान्की प्राप्ति शीघ होती है तथा भगवन्प्राप्तिम ही मनुष्य जीवनके उद्देशकी सफलता है, इसी हेन्से भजन करनेके लिये कहा गया है।

सम्बन्ध— पिछले श्लोकोंमें भगवान्ने अपने भजनका महत्त्व दिखलाया और अन्तमें अर्जुनको भजन करनेके लिये कहा। अत्रुप्त अब भगवान् अपने भजनका अर्थात् शरणागितका प्रकार बतलाते हुए अध्यायकी समाप्ति करते हैं—

### मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥

मुझमें मनवाटा हो, मेरा भक्त वन, मेरा पूजन करनेवाटा हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥

प्रश्न-भगवान्य मनवाटा होना क्या है :

उत्तर- भगवान् हा सर्वजीत्तमान, सर्वज्ञ, सर्वलेव-महेश्वर,सर्वातीत,सर्वमय,निर्मृण-सगुण, निराकार-साकार, मौन्दर्यः माधूर्य और एंधर्यके सतृह और परन प्रमयन्वप है-इस प्रकार मगवानुके गुग, प्रसाव, तत्त्व और रहस्यका यथार्थ परिचय हो जानेसे जब साधकको यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र समवान् ही हमारे परम प्रेमास्पर है, तब जगतको किसी नी वस्तुमें उसकी जरा नी रमणाय-बुद्धि नहीं रह जाती। ऐसी अवस्थाने समारवे किसी दुर्छन-से-दुर्छन गोगमें भी उसके लिये कोई आकर्षण नहां रहता। जब इस प्रकारकी स्थिति हो जाती है, तब सामाविक है। हम खेक और परलोकका समस्त वस्तओं से उसका मन सर्वथा हर जाता है और वह अनन्य तथा परम जेम और श्रद्धांके साथ निरन्तर मगवानका ही चिन्तन करता रहता है। मगवान्का यह प्रमपूर्ण चिन्तन ह। उसके पाणोंका आधार हाता है,वह क्षण-मात्रका भी उनका विस्मृतिको सहन नहा कर सकता । जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसीकी भगवान्मे मनवाला कहते हैं।

प्रभ-भगवानुका मक्त होना क्या है !

उत्तर—भगवान् हा परमगित है, वे ही एकमात्र सर्वा और म्बामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम आक्मीय संरक्षक हैं, ऐसा मानकर उन्हींपर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधान- में सदा है। सन्तर घटना, उन्होंकी आजाको अनुसरण करना, मगवान्के नाम, खप, गुण, प्रभाव, छीटा आदिके श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदिमें अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको निमग्न र पना और उन्होंकी फीतिके छिये प्रत्येक कार्य करना -इसीका नाम गगवानका भक्त बनना है।

पञ्न-स्थान्का पूजन करना क्या है ?

उत्तर मनत्रानके मन्दिरोंने जाकर उनके मङ्गळमय विषटका प्रथातिभि पूजन करना, सुविधानुसार अपने-अपने धरो । इ.उम्हाप भगत्रान्का मुर्ति स्थापित करके उसका विधि-प्रका अंदा और प्रेमके साथ पूजन करता, अपने हृद्यमे या अन्तरित्रमे अपने सापने नगत्रान्कः मानसिकः मर्ति स्थापित करके उस ही भानस-पूजा करना, उनके बचनींका, उनकी र्वाटा मिका और चित्रपट आदिका आदर-संकार करना, उनकी सेवाके कार्योन अपनेको संख्या रखना निष्काम-भावमे पञ्जादिके अनुष्ठानके द्वारा मगवान्की पूजा करना। माता-पिता, बाब ग, साबु-म अत्मा और गुरु जनोंको तथा अन्य समस्त प्राणियोंको भगवान्का ही खरूप समझकर या अन्तर्यामान्य में नगत्रान् सत्रवे ज्यात हैं, ऐसा जानकर सब-का यथायोग्य पूजन, आदर-संकार करना और तन-मन-धनसे सबको ययायोग्य सूच पहुँचानेको तथा सबका हित करनेका यथार्थ चेटा करना—ये मनी कियाँ गगवान्की पूजा ही कड़लाती हैं।

प्रश्न-- भाम्' पर किसका वाचक है और उसको नमस्कार करना क्या है !

उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुग, निर्गुण, निराकार, साकार आदि अनेक रूप हैं। जो विष्णुरूप से सबका पालन करते हैं, ब्रह्मारूपमें सबकी रचना करते हैं और रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं; जो भगवान् युग-युगमें मत्स्य, कच्छप वाराह, नृसिंह, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि दित्र्य रूपोंमें अवतीर्ण होकर जगत्मे विचित्र लीलाएँ करते हैं; जो भक्तोंका इच्छाके अनुसार विभिन्न रूपोंम प्रकट होकर उनको अपनी शरण प्रदान करते है—उन समस्त जगत्के कर्ता, हर्ता, विधाता, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, सर्वश्यापी, सर्वज्ञ, मर्य-सुद्धद्, सर्वगुणसम्पन्न, परम पुरुषोत्तम, समग्र भगवान्का वाचक यहाँ भाम् पद है।

उनके साकार या निराकार रूपको, उनकी म्रिको, चित्रपटको, उनके चरण, चरणगदुका या चरणचिहोंको, उनके तत्त्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं-का व्याख्यान करनेवाले सत-गास्त्रोंको, माता-पिता, ब्राह्मण, गुरु, साधु-संत और महापुरुगोंको तथा विश्वके समम्त प्राणियोंको उन्हींका खरूप समझकर या अन्तर्यामीरूपसे उनको सबमें व्यास जानकर श्रद्धा-मिक्सिहित, मन, वाणी और शरीरके द्वारा यथायोग्य प्रणाम करना – यही भगवान्को नमस्कार करना है।

प्रश्न-'आत्मानम्' पद किसका वाचक है और उसे उपर्युक्त प्रकारसे भगवानुमें युक्त करना क्या है !

उत्तर-मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके सिंहत शरीरका वाचक यहाँ 'आत्मा' पद हैं;तथा इन सक्को उपर्युक्त प्रकार-से भगवान्में लगा देना ही आत्माको उसमें युक्त करना है।

प्रश्न-भगवान्के परायण होना क्या है !

उत्तर-इस प्रकार सब कुछ भगवान्को समर्पण कर देना और भगवान्को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और अपना सर्वस्व समझना, भगवान्को परायण होना है। प्रश्न-'एव' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है तथा भगवान्को प्राप्त होना क्या है!

उत्तर-'एव' पद अवधारणके अर्थमें हैं। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारमें साधन करके तुम मुझको ही प्राप्त होओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तथा इसी मनुष्य-शरीरमें ही भगवान्का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना,भगवान्-को तत्त्वमें जानकर उनमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवान्के दिच्य लोकमें जाना उनके समीप रहना अथवा उनके जैसे रूप आदिको प्राप्त कर लेना—ये सभी भगवरप्राप्ति ही हैं।



ॐ तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीनासूपनिपत्मु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्मयोगो नाम नवमोऽप्यायः॥ ९॥



#### 👺 श्रीपरमात्मने नमः

## दशमोऽध्यायः

भध्यायका नाम

इस अध्यायमे प्रधानरूपमे भगवान्की विभूतियोंका ही वर्णन है, इसलिये इस अध्यायका नाम 'विभूतियोग' रक्खा गया है ।

इस अध्यायके पहले स्त्रोकों भगवान्ने पुनः परम श्रेष्ठ उपदेश प्रदान करनेकी प्रतिज्ञा करके उसे सुननेके लिये अर्जुनमें अनुरोध किया है। दूसरें और तीसरेमें 'योग' शब्दवाच्य अपने प्रभावका वर्णन करके उसके जाननेका फल बतलाया है। चौथेमें छठेतक विभूतियोंका संक्षेपमें वर्णन करके सातवेंमें अपनी विभूति और योगको तत्त्वमें जाननेका फल बतलाया है। आठवें और नवेंमें अपने बुद्धिमान् अनन्य प्रेमी भक्तोंके भजनका प्रकार बतलाकर दसवें और ग्यारहवेंमें उसके फलका वर्णन किया है। तदनन्तर बारहवेंसे पंद्रहवेंतक अर्जुनने भगवान्की स्तृति करके सोलहवेंसे अटारहवेंतक विभूतियोंका और योगशक्तिका पुनः विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना की है। उन्नीसवेंमें भगवान्ने अपनी विभूतियोंको विस्तारको अनन्त बतलाकर प्रधान-प्रधान विभूतियोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके बीसवेंमें उन्चालीमवेंतक उनका वर्णन किया है। चालीसवेंमें अपनी दिव्य विभृतियोंको विस्तार-

सभ्बन्ध—सातवें अध्यायमं लंकर नवें अध्यायनक विज्ञानसिंहत ज्ञानका जो वर्णन किया गया, उसके बहुत गम्भीर हो जानेकं कारण अब पुनः उसो विषयको दूसरे प्रक'रसे मलीमोंति समझानेके लिये दसवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोकमें मगवान् पूर्वोक्त विषयका ही पुनः वर्णन करनेको प्रतिज्ञा करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

को अनन्त बतलाकर इस प्रकरणकी समाप्ति की है। तदनन्तर इकतालीसवे और वयालीसवें श्लोकोंने 'योग' शब्दवाच्य

भृय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥१॥

श्रीभगवान् बोले—हे महावाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे मैं तुझ अतिदाय प्रेम रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहूँगा ॥ १ ॥

प्रभ-'भूयः' और 'एव' पदका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-'भूयः' पदका अर्थ 'पुनः' या 'फिर' होता है और 'एव' पद यहाँ 'अपि'के अर्थमें आया है। इनका प्रयोग करके भगवान् यह भाव दि बला रहे है कि सातवेंसे नवें अध्यायतक मैंने जिस विषयका प्रतिपादन किया है, उसी विषयको अब प्रकारान्तरसे फिर भी कह रहा हूँ ?

अपने प्रभावका वर्णन करके अध्यायका उपसंहार किया है।

प्रश्न-परम वचन' का क्या भाव है ! और उसे पुन: सननेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—जो उपदेश परम पुरुष परमात्माके परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्त्वका रहस्य खोलनेवाला हो और जिससे उन परमेश्वरकी प्राप्ति हो, उमे 'परम वचन' कहते हैं। अतर्व इस अध्यायमे भगवान्ने अपने गुण, प्रभाव और तत्त्वका रहस्य समझानेके लिये जो उपदेश दिया है, वहीं 'परम वचन' है। और उसे फिरमे सुननेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी भक्तिका तत्त्व अत्यन्त ही गहन है; अतः उसे वार-बार सुनना परम आवश्यक समझकर, बड़ी सावधानीके साथ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सुनना चाहिये।

प्रश्न-'प्रीयमाणाय' विशेषणका और 'हितकाम्यया' पदका प्रयोग करके भगवान्ने क्या भाव दिख्ळाया है ! उत्तर-'प्रीयमाणाय'विशेषणका प्रयोग करके भगवान्ने यह दिखलाया है कि हे अर्जुन ! तुम्हारा मुझमे अतिराय प्रेम है,मेरे बचनोंको तुम अमृततृत्य समझकर अत्यन्त श्रद्धा और प्रेमके साथ सुनते हो; इसील्यिये में किसी प्रकारका संकीच न करके बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गीपनीय गुण, प्रभाव और तत्त्वका रहस्य बार-बार खोळ रहा हूँ । यह गुम्हारे प्रमक्ता ही फल है। तथा 'हितकाम्यया' पदके प्रयोगसे यह भाव दिख्लाया है कि तुम्हारे प्रमने मेरे खभावमें तुम्हारी हितकामना भर रक्खी हैं। इसल्यि में जो कुछ भी कह रहा हूँ, खाभाविक ही वेही वातें कह रहा हूँ, जो केवल तुम्हारे हित-ही-हितसे भर्गा है।

सम्बन्ध—पहले होकमे भगवान्ने जिस विषयपर कहनेकी प्रतिज्ञा की हे, उसका वर्णन आरम्भ करते हुए वे पहले पाँच हो कोने योगणव्याच्या प्रमावका और अपनी विस्तिका संक्षिप्त वर्णन करते हैं—

### न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥ २॥

मेरी उत्पत्तिको अर्थात् लीलांस प्रकट होनेको न देवतालोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओंका और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ ॥ २ ॥

प्रश्न-यहाँ भ्रमवम् पदका क्या अर्थ है और उसे समस्त देवसनुदाय और महर्षिजन मी नहीं भानते, इस कथनका क्या अभिप्राय है .

उत्तर—मगत्रान्का अपने अनुलर्नाय प्रमायसे तगत्का सृजन, पालन और मंहार करनेके लिये ब्रह्मा विष्णु और रहके क्यांने दुरोंके विनास, मक्तोंके परिचाम, वर्मके संस्थापन तथा नाना प्रकारकी चित्र-तिचित्र कीलाओंके द्वारा जगत्के प्राणियोंके उद्धारके लिये श्रीराम, श्राकृष्ण, श्रीमल्य, श्रीकच्छप आदि दिव्य अवतारोंके व्यप्तेः, मक्तोंको दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करनेके लिये उनके इच्छानुस्त्य नाना क्योंम तथा कीलावैचित्रवर्का अनन्त पास प्रवाहित करनेके लिये समस्त विश्वके स्त्रपने जो प्रकट होना है—उसीका वाचक यहाँ 'प्रमवम् 'पद है। उने देवसमुद्दाय और महार्षिकीम नहां जानते, इस कथनसे सगवान्ने यह साव दिव्यक्या है कि में किस-किस समय किन-किन व्यपोंन किन-किन हेनुओंसे किस प्रकार प्रकट होता हैं —-इसके एकस्यको साधारण किस प्रकार प्रकट होता हैं —-इसके एकस्यको साधारण

मनुष्पोंका तो बात ही क्या है। अतीन्द्रिय विपयोंको समझने-प समर्थ देवता और महर्षि छोग भी यथार्थम्बपसे नही जानते । प्रश्न-यहाँ (सुरमणा.) पद किसका वाचक है और

भग्निः 'सं किन-किन महर्षियोको समझना चाहिये !

उत्तर-'मुरगणाः' पद एकादश रुद्ध, आठ वसु, बारह आदित्य, प्रजापित, उन्चाम मरुद्दण, अश्विनीकुमार और इन्द्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओंके समुदाय हैं -उन सबका बाचक हैं। तथा 'महप्यः' पदसे यहाँ सप्त महार्षयों-को समझना चाहिये।

प्रश्न-देवताओंका और महर्षियोंका में सब प्रकारने आदि है, इस कथनका यहां क्या आंभप्राय है !

उत्तर—इस कथनमें भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि जिन देवता और महर्षियोंने इस सारे नगतकी उत्पत्ति हुई है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं; उनका निमित्त और उपादान कारण में ही हूं और उनने जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव हैं—वे सब भी उन्हें भुझसे ही मिलते हैं।

### यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असंमूटः म मर्त्येषु सर्वपापः प्रमुच्यते॥३॥

जो मुझको अजन्मा अर्थात् वास्तवमें जन्मगहित, अनादि और लोकोंका महान् ईश्वर तस्वसे जानता है, वह मनुष्योंमें बानवान् पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥

प्रश्न-भगवान्को अजन्मा, अनादि और लोकोंका महेश्वर जानना क्या है !

उत्तर—भगवान् अपनी योगमायाये नाना रूपोंमें प्रकट होते हुए भी अजन्मा है ( ४ । ६ ), अन्य जावांको भाँति

उनका जन्म नहीं होता, वे अपने मक्तोंको सुख देने और धर्मकी स्थापना करनेके लिये केवल जन्मधारणकी लीला किया करते है-इस बातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ लेना तथा इसने जरा भी सन्देह न करना-यही भगवानुको अजन्मा जानना है। तथा मैगवानु ही सबके आदि अर्थात् महाकारण हैं, उनका आदि कोई नहीं हैं; वे नित्य हैं तथा सदासे हैं, अन्य पदार्थार्का माँति उनका किसी कालविशेषमे आरम्भ नहीं हुआ है-इस वातको श्रद्धा और विश्वासके साथ ठीक-ठीक समझ लेना-'मगवानको अनादि जानना' है। एव जितने भी ईश्वरकोटिने गिने जाने-वाले इन्द्र, वरुण, यम, प्रजायति आदि लोकपाल हैं---भगवान् उन सबके महान् इक्षा है; वे ही सबके नियन्ता, प्रेरक, कर्ता, हर्ता सब प्रकारमे सबकः भरण-पोपण और मंरक्षण करनेवाल मर्वशक्तिमान् परमेश्वर हैं ---इस बातको श्रद्धापूर्वक संशयरहित ठांक-ठांक समझ लेना, 'भगवान्कों लेकोंका महान ईश्वर जानना है।

प्रश्न—ऐसे पुरुषको 'मनुष्योंमें असम्पृद' वतलाकर जो यह कहा गया है कि 'वह सम्पूर्ण पापोंसे नृक्त हो जाता है', इसका क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर-भगवान्को उपर्युक्त प्रकारमे अजन्मा, अनादि और लोकमहेश्वर जाननेका फल दिख्लानेके लिये ऐसा कहा गया है। अभिप्राय यह है कि जगत्के सब मनुष्योम जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारमे भगवान्को प्रभावको ठंका-ठांक जानता है, वही बास्तवमे भगवान्को जानता है। और जो भगवान्को जानता है, वही 'असम्मृद' है; शेप तो सब सम्मृद ही है। और जो भगवान्के तत्त्वको भर्छाभाँति समझ लेता है, वह खामाविक ही अपने मनुष्य-जीवनके अमृत्य समयको मब प्रकारमे निगन्तर भगवान्को भजनमे ही लगाता है(१५) १०), विपयी लोगोंको माँति भोगोंको सुबके हेतु समझकर उनमे फँसा नहा रहता। इसल्येय वह इस जन्म और पूर्व-जनमोंके सब प्रकारके पारोंसे सर्वथा नृक्त होकर सहज ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥४॥ अहिंसा समता तृष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव पृथग्विधाः॥ ५॥

निश्चय करनेकी दाकिः, यथार्थ झानः असम्मूहता, क्षमा, सत्यः, इन्द्रियोका वरामें करना, मनका निग्नह तथा सुख-दुःखः उत्पत्ति-प्रलय और भय-अभय तथा अहिसा, समता, सन्तोप, तप, दानः कीर्ति और अपकीर्तिः –ऐस्ते ये प्राणियोके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं ॥ ४-५॥

प्रश्न-'बुद्धि','ज्ञान' और असम्मोह'—ये तीनों राष्ट् भिन्न-भिन्न किन भावोंके वाचक हैं :

उत्तर—कर्तव्य-अकर्तव्य, प्राय-अप्राय और भले-बुरे आदिका निर्णय करके निश्चय करनेवाली जो वृत्ति है, उसे 'बुद्धि' कहते हैं।

किसी मी परार्थको यथार्थ ज्ञान लेना 'ज्ञान' है; यहाँ 'ज्ञान' शब्द साधारण ज्ञानसे लेकर मगवान्के खरूपज्ञान-तक सभी प्रकारके ज्ञानका वाचक है।

भोगासक्त मनुष्योंको नित्य और सुखप्रद प्रतीत होनेत्राले समस्त सांसारिक भोगोंको अनित्य,क्षणिक और दुःबम्लक समझकर उनंग मोहित न होना—यही 'असम्मोह' है। पश्न-श्वमा' ओर 'सत्य' किसके वाचक हैं !

उत्तर - बुग चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, अपमान करना, आधान पहुँचाना, कड़ी जवान कहना या गाली देना, निन्दा या चुगली करना, आग लगाना, विप देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षने क्षिन पहुँचाना आदि जितने भी अपराध है, इनमेमे एक या अधिक किसी प्रकारका भी अपराध करनेवाला कोई भी प्राणी क्यो न हो, अपनेमें बदला लेनेका पूरा सामर्थ्य रहनेपर भी उसमें उस अपराधका किसी प्रकार भी बदला लेनेकी इच्लाका सर्वथा त्याग कर देना और उस अपराधके कारण उसे इस लोक या परलोकमें कोई भी दण्ड न मिले—ऐसा भाव होना 'क्षमा' है।

इन्द्रिय और अन्तः करणद्वारा जो बात जिस रूपने देखी । सुनी और अनुभव की गयी हो,ठीक उसी रूपने दूसरेको समझानेके उद्देश्यसे हितकर प्रिय शब्दोंने उसको प्रकट करना 'सत्य' है ।

प्रश्त—'दम' और 'शम' शब्द किसके वाचक है ? उत्तर—विषयोंकी ओर दौड़नेवार्ळा इन्द्रियोको उनसे रोककर अपने अधीन बना लेना—उन्हें मनमानी न करने देना 'दम' कहलाता है। और मनको भर्छामाँति सयत करके उसे अपने अधीन बना लेनेको 'शम' कहते है ।

प्रश्न-'सुख' और 'दु:ख' का क्या अर्थ है 🕻

उत्तर-प्रिय ( अनुकूल ) वस्तुकं संयोगसे और अप्रिय (प्रतिकूल) के वियोगसे होनेवाल सब प्रकारके सुर्बोका वाचक यहाँ 'सुख' है। इसी प्रकार प्रियंके वियोगसे और अप्रियंके संयोगसे होनेवाले आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक\*—सब प्रकारके दुःखोंका वाचक यहाँ 'दु:ख' शब्द है।

प्रम-भव' और अमाव' तथा भय' और अमय' शब्दोंका क्या अर्थ है !

उत्तर—सर्गकालमे समस्त चराचर जगत्का उत्पन्न होना भवः है, प्रलयकालमे उसका लीन हो जाना 'अभावः है। किसी प्रकारकी हानि या मृत्युके कारणको देखकर अन्तःकरणमे उत्पन्न होनेवाल भावका नाम भयः है और सर्वत्र एक परमेश्वरको ब्याप्त समझ लेनेसे अथवा अन्य किसीकारणमे भयका जो सर्वथा अभाव हो जाना है वह 'अभयः है।

पश्च-'अहिंसा', 'समता' और 'तुष्टि' की परिभाषा क्या है ?

उत्तर-किसी भी प्राणीको किसी भी समय किसी भी प्रकारसे मन, वाणी या शरीरके द्वारा जरा भी कट न पहुँचानेके भावको 'अहिंसा' कहते हैं।

सुख-दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, मित्र-शत्रु आदि जितने भी किया, पदार्थ और घटना आदि विषमताके हेतु माने जाते हैं, उन सबमे निरन्तर राग-द्वेषरहित समबुद्धि रहनेके भावको 'समता' कहते हैं।

जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसे प्रारम्भका भोग या भगवान्का विधान समझकर सदा सन्तृष्ट रहनेके भावको भृतिः कहते हैं।

प्रश्न-तप, दान, यश और अयश-इन चारोंका अलग-अलग अर्थ क्या है !

उत्तर—खधर्म-पाटनके लिये कथ सहन करना 'तप' है, अपने खत्वको दूसरोंके हितके लिये वितरण करना 'दान' है, जगत्मे कीर्ति होना 'यश' है और अपकीर्तिका नाम 'अयश' है।

प्रश्न-प्राणियोंके नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते है, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इस कथनसे भगवान्नं यह भाव दिवलाया है कि विभिन्न प्राणियोंके उनकी प्रकृतिके अनुसार उपर्युक्त प्रकारके जितने भी विभिन्न भाव होते हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात् वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और मत्तामे होते हैं।

प्रश्न-यहाँ इन दो श्लोकों में सुख, भव, अभय और यहा—इन चार ही भावोंके विरोधा भाव दु:ख, अभाव, भय और अपयहाका वर्णन किया गया है। क्षमा, सत्य, दम और अहिंसा आदि भावोंके विरोधी भावोंका वर्णन क्यों नहीं किया गया !

उत्तर-दुःख, अभाव, भय और अपयश आदि भाव जीवोंको प्राग्च्यका भोग करानेके लिये उत्पन्न होते हैं; इसल्यि इन सबका उद्भव कर्मफलदाता और जगत्के नियन्त्रणकर्ता भगवान्ये होना ठीक ही है। परन्तु क्षमा,

<sup>#</sup> मनुष्य, पश्च, पक्षी, कोट, पर्तम आदि प्राणियोक निर्मित्तमे प्राप्त होनेवाले कप्रोको आधिभौतिक', अनाष्ट्रष्टिः अतिष्ट्रिः, भूकम्प, वज्रपात और अकाल आदि देवीप्रकोपसे होनेवाले कप्रोको आधिदैविक' और शरीर, इन्टिय तथा अन्तः करणमें किसी प्रकारके रोगमे होनेवाले कप्रोको आध्यात्मक' दुःख कहते हैं।

सत्य, दम और अहिंसा आदिके विरोधी क्रोध, असत्य, इन्द्रियोंका दासत्व और हिंसा आदि दुर्गुण और दुराचार भगवान्से नहीं उत्पन्न होते। वरं गीतामें ही दूसरे स्थानोंमे इन दुर्गुण-दुराचारोंकी उत्पत्तिका मृल कारण---अज्ञान-

जनित 'काम' बतलाया गया है (३।३७) और इन्हें मूल-सहित त्याग देनेकी प्ररणा की गयी है। इसलिये सत्य आदि सद्गुण और सदाचारोंके विरोधी भावोंका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है।

#### महर्षय: पूर्वे सप्त चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमें होनेवाले सनकादि तथा खायम्भव आदि चौदह मन्-ये मुझमें भाववाले सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है ॥ ६ ॥

कौन हैं ?

उत्तर-सप्तर्षियोके लक्षण बतलाते हुए कहा गया है--एतान् भावानधीयाना ये चैत ऋषयो मताः। सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः ॥ र्दार्घायुषो मन्त्रकृत ईश्वरा दिन्यचक्षपः। वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणी गोत्रप्रवर्तकाश्च ये॥ ( वायुपुराण ६१ । ९३-९४ )

'तथा देवर्षियों\* के इन ( उपर्युक्त ) भावांका जो अध्ययन (स्मरण) करनेवाले हैं, वे ऋषि मानं गये हैं; इन ऋषियोंमं जो दीर्घायु,मन्त्रकर्ता,ऐश्वर्यवान्, दिव्य-इटियुक्त, गुण-विद्या और आयुम बृद्ध, धर्मका प्रत्यक्ष (साक्षात्कार ) करनेवाले और गीत्र चलानेवाले हैं-ऐसे सातों गुणोंसे यक्त सात ऋषियोंको ही सप्तर्णि कहते है। ' इन्हीं से प्रजाका विस्तार होता है और धर्मकी ब्यवस्था चल्ती है। †

ये सप्तर्षि प्रत्येक मन्वन्तरम भिन्न-भिन्न होते हैं। यहाँ

प्रभ-सप्त महर्षियोंक क्या लक्षण हैं! और वे कौन- जिन सप्तर्षियोंका वर्णन है, उनको भगवानुने 'महर्षि' कहा है और उन्हें संकन्पसे उत्पन्न बनलाया है। इसलिये यहाँ उन्हींका लक्ष्य है जो ऋषियोंसे भी उच्चस्तरके हैं। एमे सप्तर्षियोंका उल्लेख महाभारत-शान्तिपवेमें मिलता है: इनके लिये साक्षात् परम पुरुष परमेश्वरने देवताओं सहित ब्रह्माजीये कहा है---

> मरीचिरङ्गिराश्रात्रिः पुलस्यः पुलहः ऋतुः। वसिष्ठ इति सप्तेते मानसा निर्मिता हि ते ॥ एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिताः । प्रवृत्तिधर्मिणःचैव प्राजापत्ये च कल्पिताः ॥ ं महा० शान्ति० ३४०। ६९-७०)

'मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्य, पुलह, ऋतु और वसिष्ठ — ये सातों महर्षि तुम्हारे ( ब्रह्मा जीके ) द्वारा ही अपने मनसे रचे हुए हैं। ये सातों वेदके ज्ञाता है, इनको मैंने मुख्य वेदाचार्य बनाया है। ये प्रवृत्तिमार्गका संचालन करनेवाले है और (मेरेही द्वारा) प्रजापतिके कर्ममें नियुक्त किये गये हैं।

🛨 ये सप्तर्षि प्रवृत्तिमार्गी होते हैं। इनके विचारोका और जीवनका वर्णन इस प्रकार है— पटकर्माभिरता नित्यं शालिना गृहंमधिनः। तुरुपैर्व्यवहरन्ति स्म अहष्टैः कर्महेतुभिः॥ रसैश्रेय स्वयंकृतेः। कुटुम्बिनः ऋदिमन्ता बाह्यान्तरनियासिनः॥ अग्राम्येर्वर्तयन्ति स्म कृतादिषु युगारूयेषु सर्वेध्वेव पुनः पुनः। वर्णाश्रमव्यवस्थानं क्रियते प्रथमं तु वै।।

(वायुपुराण ६१। ९५--९७)

ये महर्षि पढना-पढानाः यत्र करना-करानाः दान देना-लेना—इन छः कमांको सदा करनेवालेः ब्रह्मचारियोंको पढानेके लिये घरोंमें गुरुकुल रखनेवाले तथा प्रजाकी उत्पत्तिके लिये ही स्त्री और अग्निका ग्रहण करनेवाले होते हैं। कर्मजन्य अदृष्टकी दृष्टिमें ( अर्घात् वर्ण आदिमें ) जो समान हैं। उन्होंके माथ ये व्यवहार करते हैं और अपने ही द्वारा रचित अनिन्ध भोग्य-पदायोंसे निर्वाह करते हैं। ये बाल-बञ्चेवाले, गो-धन आदि सम्पत्तिवाले तथा लोगोंके वाहर तथा भीतर निवास करनेवाले हैं। सत्य आदि सभी युगोंके आरम्भमें पहले पहल ये ही सब महर्षिगण बार बार वर्णाश्रमधर्मकी व्यवस्था किया करते हैं।

देविषयोंके लक्षण इसी अध्यायके १२-१३ व स्लोकांकी टीकामे देखिये ।

इस कन्पके सर्वप्रथम खायम्भुव मन्वन्तरके सप्तर्षि यही हैं (हरिवंश ० ७ । ८,९)। अतएव यहाँ सप्तर्षियों-से इन्होंका ग्रहण करना चाहिये।\* प्रश्न-यहाँ सप्त महर्षियोंसे इस वर्तमान मन्वन्तरके विश्वामित्र, जमदिग्न, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ और कश्यप-इन सातोंको मान छिया जाय तो क्या आपत्ति है !

- \* ये मानों ही अत्यन्त तेजस्वी, तपस्वी और बुद्धिमान् प्रजापित हैं। प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाले होनेके कारण इनको भारत ब्रह्मा' कहा गया है ( महाभारत) शान्तिपर्व २०८। ३, ४, ५)। इनका मंक्षिप्त चरित्र इस प्रकार है—
- (१) मरोचि— ये भगवान्के अंदांदावतार माने जाते हैं। इनके कई पित्रयाँ हैं। जिनमें प्रधान दक्षप्रजापितिकी पुत्री सम्भूति और धर्मनामक ब्राह्मणकी कन्या धर्मवता हैं। इनकी सन्तितिका यड़ा विस्तार है। महर्षि करयप इन्होंके पुत्र हैं। ब्रह्माजीने इनको पद्मपुराणका कुछ अंदा सुनाया था। प्रायः सभी पुराणांमें। महाभारतमें और वेदोमें भी इनके प्रसंगमें बहुत कुछ कहा गया है। ब्रह्माजीने सबसे पहले ब्रह्मपुराण इन्होंको दिया था। ये सदा-सर्वदा सृष्टिकी उत्पत्ति और उसके पालनके कार्यमें छगे रहते हैं। इनकी विस्तृत कथा बायुपुराण। स्कन्दपुराण। अग्निपुराण। पद्मपुराण। मार्कण्डंबपुराण। विष्णुपुराण और महाभारत आदिमें है।
- (२) अङ्गिरा— थे बड़े ही तेजस्वी महर्षि हैं। इनके कई पित्रयाँ हैं। जिनमे प्रधानतया तीन हैं। उनमेंने मरीचिकी कन्या मुरूपासे बृहश्यितकाः कईम ऋषिको कन्या स्वरायमे गौतम-वामदेवादि पांच पुत्रोका और मनुकी पुत्री पथ्यासे विष्णु आदि तीन पुत्रोका जन्म हुआ (वायुपुराण अ०६५) तथा अग्निकी कन्या आवेयांने आङ्गिरमनामक पुत्रोकी उत्पत्ति हुई (ब्रह्मपुराण)। किसी-किसी ग्रन्थमे माना गया है कि बृहस्यतिका जन्म इनकी ग्रुभानानक प्रवीत हुआ था। (महाभारत)
- (३) अत्रि—ये दक्षिण दिशाकी ओर रहते हैं। प्रसिद्ध पितत्रता अनस्याजी इन्हींको धर्मपानी हैं। अनस्याजी भगवान् कपिल्टदेवकी बहिन और कर्दम देवहृतिकी कत्या है। भगवान् पीरामचन्द्रजीने यनवासके समय इनका आतिथ्य स्वीकार किया था। अनस्याजीने जगजननी सीताजीको भौति भौतिके गहने-कपड़े और सर्वोधर्मका महान् उपोण दिया था।

बहावादियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रिकों जब ब्रह्माजीने प्रजाबिन्तारके लिये आजा दी। तथ आंत्रजी अथनी पनी अनस्याजीसहित ऋअनामक पर्वत्पर जाकर तप करने लगे । ये दानों भगवान्के बड़े ही भक्त हैं । इन्होंने धोर तप किया और तपके पलस्वरूप चाहाभगवान्का प्रत्यक्ष दर्शन ! ये जगवानि भगवान्के अरगापत्र होकर उनका अव्यव्ह चिन्तन करने लगे । इनके मस्तकसे
योगागिन निकलने लगी। जिससे तीनों लोक जलने लगे । तब इनके तपसे प्रसन्न हं,कर ब्रह्मा- (पण्णु और प्रदूर---नीनों इन्हें वर
देनेके लिये प्रकट हुए । भगवान्के तीनों स्वरूपोंके दर्शन करके मृति अपनी पत्रीसांहत कृतार्थ हो गये और गद्गद होकर मगवान्की
स्तुति करने लगे । भगवान्ने इन्हें वर मांगनेको कहा । ब्रह्माजीकी सृष्टि एचनेकी आजा थी। इसल्ये आचिने कहा ---मेने पुत्रके
लिये भगवान्की आराधना की थी और उनके दर्शन चाहे थे। आप तीनों पतार गये । आपलागोकी ता कार्ट कत्यना भी नहीं
कर सकता । मुझपर यह कृपा कैसे हुई, आप ही वतन्त्राह्ये । अत्रिके यचन मुनकर तीनों मुसकर्गादों और गोर चल्लक्षम् ।
'तुम्हारा संकत्य सत्य है । तुम जिनका ध्यान करते हो। हम तीनों वे ही है- -एकके ही तीन स्वरूप है। हम तीनोंके अंगमे तुम्हारे
कीन पुत्र होंगे । तुम तो कृतार्थन्य हो ही । इतना कहकर गुमवान्के तीनो स्वरूप अन्तर्थान हा गये । तीनोंने उनके यहा अवतार
धारण किया । भगवान् विष्णुके अंशमे दत्त्राध्या ब्रह्मा अग्र । प्रदानिके अंगमे दुर्शासाजी हुए । भक्तिका यही
प्रताप है । जिनकी ध्यानमें भी कत्यना नहा हो सकती। वे हा वच्चे वनकर गादमें के हने लगे ( वात्मीकीय रामायण वनकाण्ड
और शीमद्वागवन-सकत्व के

(४) पुलस्त्य—ये बड़े ही धर्मपर।यणः तपस्त्री और तजस्त्री हैं। योगविद्याके बहुत बड़े आचार्य और पारदर्शी है। पराशरजी जय राक्षसंका नाश करनेके लिये एक बड़ा यज कर रहे थे। तब वांसरकी सलाहमें पुलस्त्यने उनमें यज्ञ बंद करनेके लिये कहा। पराशरजीने पुलस्त्यने वात मानकर यज्ञ रोक दिया। इससे प्रसन्त होकर महर्षि पुलस्त्यने ऐसा आशीर्वाद दिया। जिससे पराशरको समस्त शास्त्रोका ज्ञान हो गया।

इनकी सत्थ्याः प्रतीचीः प्रीति और द्रांयम् नामक पन्नियां हैं—जिनमे कई पुत्र हुए। द्रनोलि अथवा अगस्य और प्रसिद्ध ऋषि निदाय इन्होंके पुत्र हैं। विश्रवा भी इरदाके पुत्र हैं—जिनमे कुवेरः सवणः कुम्भकणं और विभोषणका जन्म हुआ था। पुराणामें और महाभारतमे जगह-जगह इनकी चर्चा आयी है। इनकी कथा विष्णुपुराणः ब्रह्मयैवर्तपुराणः कृमे-पुराणः श्रीमद्भागवतः वायुपुराण और महाभारत-उद्योगपर्वमे विस्तारसे हैं।

उत्तर—इन विश्वामित्र आदि सप्त महर्षियोंमें अत्रि और विसष्ठके अतिरिक्त अन्य पाँच न तो भगवान्के ही मानस पुत्र हैं और न ब्रह्माके ही । अतएव यहाँ इनको न मानकर उन्होंको मानना ठीक है ।

प्रश्न-'चत्वार: पूर्वे' से किनको लेना चाहिये ? उत्तर-सबसे पहले होनेवाले सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार-इन चारोंको लेना चाहिये। ये भी भगवान्-के ही खरूप हैं और ब्रह्मा जीके तप करनेपर स्वेच्छासे प्रकट इए हैं। ब्रह्मा जीने खयं कहा है— तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षया मे
आदौ सनात्वतपसः स चतुःसनोऽभूत् ।
प्राक्कल्पसंप्रविवनष्टिमहात्मतत्त्वं
सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् ॥
(श्रीमद्भागवत २ । ७ । ५ )

भैंने विविध प्रकारके लोकोंको उत्पन्न करनेकी इच्छासे जो सबसे पहले तप किया, उस मेरी अखण्डित तपस्यासे ही भगवान् खयं सनक, सनन्दन,सनातन और सनत्कुमार—इन चार 'सन' नामवाले रूपोंमें प्रकट हुए और पूर्वकल्पमें प्रलय-

- (५) पुरुष्ठ-ये बहे ऐश्वर्यवान् और ज्ञानी महर्षि हैं। इन्होंने महर्षि सनन्दनमें ईश्वरीय ज्ञानकी शिक्षा प्राप्त की भी और वह ज्ञान गौतमको सिखाया था। इनके दक्षप्रजापितकी कन्या क्षमा और कर्दम ऋषिकी पुत्री गतिसे अनेकों सन्तान हुई। कूर्मपुराणः विष्णुपुराणः श्रीमद्भागवतमें इनकी कथा है।
- (६) कतु-ये भी बड़े ही तेजम्बी महर्षि हैं। इन्होंने कर्दम ऋषिकी कन्या क्रिया और दक्षपुत्री सन्नतिसे विवाह किया था। इनके साठ हजार बालखिल्य नामक ऋषियोंने जन्म लिया। ये ऋषि भगवान् सूर्यके रथके सामने उनकी ओर मुँह करके स्तुति करते हुए चलते हैं। पुराणोंमें इनकी कथाएँ कई जगह आयी हैं।

( श्रीमद्भागवत-चतुर्थस्कन्धः विष्णुपुराण-प्रथम अंश )

( ७ ) बिसष्ट-महर्षि चिसष्टका तप, तेज, क्षमा और धर्म विश्वविदित है। इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें पुराणोंमें कई प्रकारके वर्णन मिळते हैं, जो कल्पमेदकी दृष्टिसे सभी ठीक हैं। चिसष्टजीकी पत्नीका नाम अरुन्धती है। ये बड़ी ही साध्वी और पतित्रताओंमें अग्रगण्य हैं। विसष्ट सूर्यवंशके कुलपुरोहित थे। मर्यादा पुरुपोत्तम भगवान् श्रीरामके दर्शन और सत्संगके लोभसे ही इन्होंने सूर्यवंशी राजाओंकी पुरोहिती म्बीकार की और सूर्यवंशके हितके लिये ये लगातार चेष्टा करते रहे। भगवान् श्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर इन्होंने अपने जीवनको इतकृत्य समझा।

कहा जाता है कि भ्वपस्या बड़ी है या सल्मंग ११ इस विषयपर एक बार विश्वामित्रजीते इनका मतमेद हो गया। वसिष्ठजी कहते ये कि सल्मंग बड़ा है और विश्वामित्रजी तमको बड़ा बत टार्न थे। अन्तमें दोनों पञ्चायत करानेके लिये शेपजीके पास पहुँचे। इनके विवादके कारणको सुनकर शेपभगवान्ने कहा कि भगवन्! आप देखा रहे हैं। मेरे सिरपर सारी पृथ्वीका मार है। आप दोनोंमें कोई महान्मा थोड़ी देरके लिये इस भागको उठा लें तो में सं,च-समझकर आपका झगड़ा निरटा हूँ। विश्वामित्रजीको अपने तपका बड़ा भरोसा था। उन्होंने दस हजार वर्षकी तपस्याका फड़ देकर पृथ्वीको उठाना चाहा, परन्तु उठा न सके। पृथ्वी काँपने लगी। तब विश्वामित्रजीने अपने सत्संगका आधे क्षणका फड़ देकर पृथ्वीको सहज ही उठा लिया और बहुत देरतक उसे लिये खड़े रहे। विश्वामित्रजीने शेपभगवानसे पृछा कि भइतनी देर हो गयी। आपने निर्णय क्या नहीं सुनाया ११ तब उन्होंने हँसकर कहा श्रमुणिवर! निर्णय तो अपने आप ही हो गया। जब आधे क्षणके सन्संगकी भी वरावरी दस हजार वर्षक तपसे नहीं हो सकती। तब आप ही सोच लीजिये कि दोनोंमें कीन बड़ा है। मसंगकी महिमा जानकर दोनों हो ऋषि प्रसन्न होकर लीट आये।

विषयि वसुसम्पन्न अर्थात् अणिमादि सिद्धियोंसे युक्त और एह्वासियोमें सर्वेश्वेय है। इसीलिये इनका नाम विस्वयं पड़ा या। काम, कोष, लोम, मोह आदि शत्रु इनके आश्रमके समीप भी नहा आ सकते थे। सी पुत्रींका संहार करनेवाले विश्वामित्रके प्रति, अपनेमें पूरा सामर्थ्य होनेपर भी कोष्य न करके इन्होंने उनका जरा भी अनिष्ट नहीं किया। महादेवजीने प्रसन्न होकर वसिष्ठजी-को बाह्मणांका आविषय प्रदान किया था। सनातनव के मर्गको यथार्थ काने जाननेवालामें विश्व जोका नाम सर्वप्रथम लिया जानेयोग्य है। इनके जीवनको विस्तृत घटनाएँ रामायण, महाभारत, देवीभागवत, विष्युपुराण, मत्त्यपुराण, वायुपुराण, शिव-पुराण, लिक्सपुराण आदि प्रन्योंमें है। कालके समय जो आत्मतत्त्वके ज्ञानका प्रचार इस संसारमें नष्ट हो गया था, उसका इन्होंने भलीभौति उपदेश किया, जिससे उन मुनियोंने अपने हृदयमें आत्मतत्त्वका साक्षात्कार किया।

प्रश्न-इसी स्त्रोकमें कहा है—'जिनकी सब लोकोंमें यह प्रजा है',परन्तु 'चत्वारः पूर्वे' का अर्थ सनकादि महर्षि मान लेनेसे इसमें विरोध आता है; क्योंकि सनकादिकी तो कोई प्रजा नहीं है ?

उत्तर—सनकादि सबको ज्ञान प्रदान करनेवाले निवृत्ति-धर्मके प्रवर्तक आचार्य हैं। अतएव उनकी शिक्षा ग्रहण करने-बाले सभी लोग शिष्यके सम्बन्धसे उनकी प्रजा ही माने जा सकते हैं। अतएव इसमें कोई विरोध नहीं है।

प्रश्न-'मनवः' पद किनका वाचक है ?

उत्तर-ब्रह्मके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं, प्रत्येक मनुके अधिकारकालको 'मन्वन्तर' कहते हैं । इकहत्तर चतुर्युगीने कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है । मानवी वर्षगणनाके हिसाबमे एक मन्वन्तर तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्षमे और दिव्य-वर्षगणनाके हिसाबसे आठ लाख बावन हजार वर्षमे कुछ अधिक कालका होता है (विष्णुपुराण १ । ३)। \* प्रत्येक मन्वन्तरमें धर्मकी व्यवस्था और लोकरक्षणके लिये मिन्न-मिन्न सप्तिष्के होते हैं । एक मन्वन्तरके बीत जानेपर जब मनु बदल जाते हैं, तब उन्होंके साथ सप्तिष्, देवता इन्द्र और मनुपुत्र भी बदल जाते हैं । वर्तमान कल्पके मनुओंके नाम ये हैं—स्वायम्भुव, खारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुप, वैवखत, सावर्णि,

# सूर्यसिद्धान्तमें मन्वन्तर आदिका जो वर्णन है। उसके अनुसार इस प्रकार समझना चाहिये-

सौरमानसे ४३,२०,००० वर्षकी अथवा देवमानसे १२,००० वर्षकी एक चतुर्युगी होती है। इसीको महायुग कहते हैं। ऐसे इकहत्तर युगोंका एक मनवन्तर होता है। प्रत्येक मनवन्तर अन्तमें सत्ययुगके मानकी अर्थात् १७,२८,००० वर्षकी मन्ध्या होती है। मन्बन्तर बीतनेपर जब सन्ध्या होती है। तब सारी पृथ्वी जलमें ड्रच जाती है। प्रत्येक कल्पमें (ब्रह्माके एक दिनमें) चौदह मन्बन्तर अपनी-अपनी मन्ध्याओं के मानके महित होते है। इसके सिवा कल्पके आरम्भकालमें भी एक सत्ययुगके मानकालकी सन्ध्या होती है। इस प्रकार एक कल्पके चौदह मनुओंमें ७१ चतुर्युगिके अतिरिक्त सत्ययुगके मानकी १५ सन्ध्याएँ होती हैं। ७१ महायुगोंके मानकी १५ मनुओंमें ९९४ महायुग होते हैं और सत्ययुगके मानकी १५ मन्ध्याओंका काल पूरा ६ महायुगींक समान हो जाता है। दोनोंका योग मिलानेपर पूरे एक हजार महायुग या दिव्ययुग बीत जाते है।

इस हिसाबसे निम्नलिखित अंकोंके द्वारा इसको समिक्षिये-

|                                         | मौरमान या मानव वर्ष | देवमान या दिव्य वर्ष |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| एक चतुर्युगी ( महायुग वा दिन्ययुग )     | ४३,२०,०००           | १२,०००               |
| इकहत्तर चतुर्थुगी                       | ३०-६७,२०,०००        | 6547,000             |
| कल्पकी सन्धि                            | १७,२८,०००           | 8,600                |
| मन्वन्तरकी चौदह मन्ध्या                 | ₹. ४१,९२,०००        | ६७,२००               |
| सन्धिसहित एक मन्वन्तर                   | ₹0,66,86,000        | ८,५६,८००             |
| चौदह सन्ध्यामाहित चौदह मन्वन्तर         | ४१३ ११८२,७२,०००     | १,१९,९५,२००          |
| कल्पकी सन्धिमहित चौदह मन्यन्तर या एक कर | ष ४,३२,००,००,०००    | 4,50,00,000          |

ब्रह्माजीका दिन ही कल्य है, इतनी ही यही उनकी रात्रि है। इस अहोरात्रके मानंग ब्रह्माजीकी परमायु एक सी वर्ष है। इसे पर' कहते है। इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात् एक परार्द्ध विताकर दूसरे परार्द्ध में चल रहे हैं। यह उनके ५१ वें वर्षका प्रथम दिन या कल्प है। वर्तमान कल्पके आरम्भें अवतक स्वायम्भ्य आदि छः मन्वन्तर अपनी अपनी सन्ध्याओंसिहत बीत चुके हैं। कल्पकी मन्ध्यासमेत मात सन्ध्याएँ बीत चुकी हैं। वर्तमान मात्रें वैवस्वत मन्वन्तरके २७ चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय अहाईसवें चतुर्युगके कलियुगका सन्ध्याक्राल चल रहा है। (मूर्यमिद्धान्त, मध्यमाधिकार, इलोक १५से २४ देखिये)।

इस<sup>ं</sup>२००७ वि० तक कलियुगके ५०५१ वर्ष बीत हैं। कॉलयुगके आरम्भमें ३६,००० वर्ष सन्ध्याकालका मान होता है। इस हिसाबसे अभी कलियुगकी सन्ध्याके ही ३०,९४९ सौर वर्ष बीतने बाकी हैं। दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रदसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि। \* चौदह मनुओंका एक कल्प बीत जानेपर सब मनु भी बदल जाते हैं।

प्रश्न—इन सप्त महर्षि आदिके साथ 'मद्भावाः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—ये सभी भगवान् में श्रद्धा और प्रेम रखनेवाले हैं, यही भाव दिखलानेके लिये इनकेलिये भद्भावा: 'यह विशेषण दिया गया है। प्रश्न—सप्तर्षियोंकी और सनकादिकी उत्पत्ति तो ब्रह्माजी-के मनमे ही मानी गयी है। यहाँ भगवान् ने उनको अपने मन-मे उत्पन्न कैसे कहा ?

उत्तर-इनकी जो ब्रह्माजीमें उत्पत्ति होती है, वह वस्तुतः भगवान्में ही होती हैं; क्योंकि खयं भगवान् ही जगत्की रचनाके लिये ब्रह्माका रूप धारण करते हैं। अतर्व ब्रह्माके मनसे उत्पन्न होनेवालोंको भगवान् 'अपने मनसे उत्पन्न होनेवाले' कहें तो इसमें भी कोई विरोधकी बात नहीं है।

सम्बन्ध—इस प्रकार दूसरे और तीमरे श्लोकोंद्वारा जो भगवान्क योग (प्रभाव) का और चौथेसे छ्डेतक उनकी विभृतियोंका वर्णन किया गया, उसे जाननेका फल अगले श्लोकमें बतलाया जाता है—

### एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥७॥

जो पुरुष मेरी इस परमैश्वर्यरूप विभूतिको और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता है, वह निश्चल भक्ति-योगसे युक्त हो जाता है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ७ ॥

प्रश्न-यहाँ 'एताम्' विशेषणकं सहित 'विभूतिम्' पर किसका वाचक है और 'योगम्'पदसे क्या कहा गया है तथा इन दोनोंको तस्वमे जानना क्या है (

उत्तर-पिछले तीनों स्रोकोंमें भगवान्ने जिन बुद्धि आदि भावोंको और महर्षि आदिको अपनेसे उत्पन्न बतलाया है तथा सातवें अध्यायमें 'जलमें में रस हैं' (७।८) एवं नवें अध्याय-में 'क्रतु मैं हूं' 'यक्क में हूं' (९।८६) इत्यादि वाक्योंसे जिन-जिन पदार्थोंका, भावोंका और देवता आदिका वर्णन किया हैं-उन सबका वाचक यहाँ 'एनाम्' विशेषणके सहित 'विभृतिम्' पद हैं।

भगवान्की जो अलैकिक शक्ति है, जिसे देवता और महर्षिगण भी पूर्णरूपसे नहीं जानते (१०१२३); जिसके कारण ख़यं सात्त्रिक, राजस और तामस भावोके अभिन्न-निमित्तोपादान कारण होनेपर भी भगवान् सदा उनसे न्यारे बने रहते हैं और यह कहा जाता है कि न तो वे भाव भगवान्-में हैं और न भगवान् ही उनमें हैं' (७।१२); जिस शक्ति-से सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त कर्म करते हुए भगवान् सम्पूर्ण जगत्को नियममे चलाते हैं; जिसके कारण वे समस्त लोकोंके महान् ईश्वर,समस्त भूतोंके सुहद्, समस्त यज्ञादिकं मोक्ता, सर्वाधार और सर्वशक्तिमान् है; जिस शक्तिमे भगवान् इस समस्त जगत्को अपने एक अंशम धारण किये हुए हैं (१०।४२) और युग-युगमें अपने इच्छानुसार विभिन्न कार्योंके लिये अनेक रूप धारण करते हैं तथा सब कुछ करते हुए भी समस्त कर्मांसे, सम्पूर्ण जगत्से एवं जन्मादि समस्त विकारासे सर्वथा निर्लेप रहते हैं और नवम अध्यायके पाँचवं स्लोकमें जिसको ऐश्वर योग कहा गया है—उस अद्भुत शक्ति (प्रभाव) का वाचक यहाँ भ्योगम्र पद हैं।

इस प्रकार समस्त जगत् भगवान्की ही रचना है और सब उन्होंके एक अंशमे स्थित हैं। इसिलिये जगत्में जो भी वस्तु शक्तिसम्पन्न प्रतीन हो, जहाँ भी कुछ विशेषता दिखलायी दे, उमे—अथवा समस्त जगत्को ही भगवान्की विभूति अर्थात् उन्होंका खरूप समझना एवं उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्को समस्त जगत्के कर्ता-हर्ता, सर्वशक्तिमान्, सर्वेश्वर, सर्वाधार परम द्यालु, सबके सुहृद् और सर्वन्तियामी मानना—यही

श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्थक पहले, पाँचवें और तेरहवे अध्यायमे इनका विस्तारमे वर्णन पढ़ना चाहिये । विभिन्न
पुराणोंमें इनके नामभेद मिलते हैं । यहाँ ये नाम श्रीमद्भागवतके अनुमार दिये गये है ।

भगवान्की विभूति और योगको तत्त्वसे जानना है। प्रभ-'अविकम्पेन' विशेषणके सहित 'योगेन' पद किसका वाचक है और उससे युक्त हो जाना क्या है ?

उत्तर-भगवान्की जो अनन्यभक्ति है (११। ५५), जिसे 'अन्यभिचारिणी भक्ति' (१३।१०) और 'अन्यभि-चारी भक्तियोग' (१४।२६) भी कहते हैं; सातवें अध्याय-

के पहले श्लोकमें जिसे भ्योग'के नामसे पुकारा गया है और नवम अध्यायके तेरहवें, चौदहवें तथा चौंतीसवें तथा इसी अध्यायके नवें श्लोकोंमें जिसका खरूप बतलाया गया है-उस 'अविचल भक्तियोग'का वाचक यहाँ 'अविकम्पेन' विशेषण-के सहित 'योगेन' पद है और उसमें संलग्न रहना ही उससे युक्त हो जाना है।

सम्बन्ध-भगवान्के प्रभाव और विभृतियोंके ज्ञानका फल अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति बतलायी गयी, अब दो श्लोकोंमें उस भक्तियोगकी प्राप्तिका कम बतलाते हैं---

> अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ ८॥

में वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत् चेष्टा करता है-इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त बुद्धिमान् भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर भजते हैं ॥८॥

प्रश्न-भगवान्को सम्पूर्ण जगत्का 'प्रभव' समझना क्या है ?

उत्तर-सम्पूर्ण जगत् भगत्रान्से ही उत्पन्न हैं, अतः भगवान् ही समस्त जगत्के उपादान और निमित्त कारण हैं; इसलिये भगवान् ही सर्वोत्तम हैं, यह समझना भगवान्को समस्त जगत्का प्रभव समझना है।

प्रश्न-सम्पूर्ण जगत् मगवान्से ही चेटा करता है-यह समझना क्या है ?

उत्तर-भगवान्के ही योगवलसे यह सृष्टिचक चल रहा है; उन्हींकी शासन-शक्तिमे सूर्य, चन्द्रमा, तारागण और पृथ्वी आदि नियमपूर्वक घूम रहे हैं; उन्हींके शासनसे समस्त प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियोंन जन्म धारण करके अपने-अपने कर्मांका फल भोग रहे हैं — इस प्रकारसे भगवान्को सबका नियन्ता और प्रवर्तक समझना ही 'सम्पूर्ण जगत् भगवान् मे चेटा करता है' यह समझना है।

प्रभ-'भावसमन्विताः' विशेषणके सहित 'बुधाः' पद कैसे मक्तोंका वाचक है ?

उत्तर-जो भगवानुके अतिशय प्रेमसे युक्त हैं,भगवानुमें जिनकी अटल श्रद्धा है, जो भगवान्के गुण और प्रभावको भर्छाभाँति विश्वासपूर्वक समझते हैं--भगवान्के उन बुद्धि-मान् भक्तोंका वाचक 'भावसमन्त्रिता:' विशेषणके सहित 'बुधाः' पर है।

प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे समझकर भगवान्को भजना क्या है ?

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारमे भगवान्को सम्पूर्ण जगत्का कर्ता, हर्ता और प्रवर्तक समझकर अगले श्लोकमें कहे हुए प्रकारसे अतिशय श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मन,बुद्धि और समस्त इन्द्रियोंद्वारा निरन्तर भगत्रान्का स्मरण और सेवन करना ही भगवान्को भजना है।

मिच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥

निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणींको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी वर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर सन्तुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९ ॥

प्रभ-'मचित्ताः' का क्या अभिप्राय है !

परम आर्त्माय, परम गति और परम प्रिय समझनेके कारण उत्तर-भगवान्को ही अपना परम प्रमी, परम सुहृद्, जिनका चित्त अनन्यभावसे भगवान्में छगा हुआ है (८।

१४; ९। २२); भगवान्के सिवा किसी भी वस्तुमें जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीयबुद्धि नहीं है; जो सदा-सर्वदा ही भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और खरूपका चिन्तन करते रहते हैं और जो शास्त्रविधिके अनुसार कर्म करते हुए उठते-बैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते, व्यव-हारकालमें और ध्यानकालमें कभी क्षणमात्र मां भगवान्को नहीं भूलते, ऐसे नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवाले भक्तोंके लिये ही यहाँ भगवान्ने 'मिचित्ताः' विशेषणका प्रयोग किया है।

प्रश्न-'मद्गतप्राणाः' का क्या भाव है !

उत्तर—जिनका जीवन और इन्द्रियोंकी समस्त चेष्टाएँ केवल भगवान्के ही लिये हैं; जिनको क्षणमात्रका भी भगवान्का वियोग असद्य हैं; जो भगवान्के लिये ही प्राण धारण करते हैं; खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना आदि जिननी भी चेथाएँ हैं, उन सबमें जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है—जो सब कुछ भगवान्के लिये ही करते हैं, उनके लिये भगवान्ने भद्रतप्राणाः' का प्रयोग किया है।

प्रश्न-'परस्परं बोधयन्तः' का क्या भाव है !

उत्तर—भगवान्में श्रद्धा-मिक्त रखनेवाले प्रेमी मक्तींका जो अपने-अपने अनुभवके अनुसार भगवान्के गुण, प्रभाव, तस्त्व, लाला, माहात्म्य और रहस्यको परस्पर नाना प्रकारकी युक्तियों में समझानेको चेष्टा करना है,—यही परस्पर भगवान्-का बोध कराना है। पश्च-भगवान्का कथन करना क्या है?

उत्तर—श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, ठीला और खरूपका कीर्तन और गायन करना तथा कथा-व्याष्ट्र्यानादिद्वारा लोगोंमें प्रचार करना और उनकी स्तुति करना आदि सब भगवान्का कथन करना है।

प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे सब कुछ करते हुए नित्य सन्तुष्ट रहना क्या है ?

उत्तर—प्रत्येक किया करते हुए निरन्तर परम आनन्द-का अनुभव करना ही 'नित्य सन्तृष्ट रहना' है। इस प्रकार सन्तृष्ट रहनेवाले भक्तकी शान्ति, आनन्द और सन्तोषका कारण केवल भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और खरूप आदिका श्रवण, मनन और कीर्तन तथा पठन-पाठन आदि ही होता है। सांसारिक वस्तुओंसे उसके आनन्द और सन्तोषका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता।

प्रश्न-उपर्युक्त प्रकारसे सब कुछ करते हुए भगवान्में निरन्तर रमण करनाक्या है !

उत्तर—भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, खरूप, तत्त्व और रहस्पका यथायोग्य श्रवण, मनन और कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि, आज्ञा और संकेतके अनुसार केवल उनमें प्रेम होनेके लिये ही प्रत्येक किया करते हुए,मनके द्वारा उनको सदा-सर्वदा प्रत्यक्षवत् अपने पास समझकर निरन्तर प्रमपूर्वक उनके दर्शन,स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि कीडा करते रहना—यही भगवान्में निरन्तर रमण करना है।

सम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकारसे भजन करनेवाल भक्तोंके प्रति भगवान् क्या करते हैं , अगले दो श्लोकों में यह बतलाते हैं—

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०॥

उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वक्षानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

प्रश्न-'तेषाम' पद किनका वाचक है ?

उत्तर-पूर्वके दो स्रोकोंमें खुधाः' और'मिस्ताः'आदि पदोंसे जिन भक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्हीं निष्काम अनन्यप्रेमी भक्तोंका वाचक यहाँ 'तेषाम्' पद है। प्रश्न-'सततयुक्तानाम्'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पूर्व श्लोकमें 'मिचित्ताः', 'मद्गतप्राणाः', 'परस्परं मां बोधयन्तः' और 'कययन्तः'से जो बातें कही गयी हैं, उन सबका समाहार 'सततयुक्तानाम्' पदमें किया गया है । प्रभ-'प्रीतिपूर्वकं भजताम्'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पूर्वश्लोकमें 'नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च' मे जो बात कही गयी है उसका समाहार यहाँ 'प्रीतिपूर्वकं भजताम' में किया गया है। अभिप्राय यह है कि पूर्वश्लोकमें भगद्भानके जिन भक्तोंका वर्णन हुआ है, वे भोगोंकी कामनाके लिये भगवान्को भजनेवाले नहीं हैं, किन्तु किसी प्रकारका भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेमभावपूर्वक ही भगवान्का, उस श्लोकमें कहे हुए प्रकारमे, निरन्तर भजन करनेवाले हैं।\*

प्रश्न-ऐसे भक्तोंको भगवान् जो बुद्धियोग प्रदान करते

हैं-वह क्या है और उससे भगवान्को प्राप्त हो जाना क्या है?

उत्तर—भगवान्का जो भक्तोंके अन्तःकरणमें अपने प्रभाव और महस्वादिके रहस्यसहित निर्गुण-निराकार तस्व-को तथा टीला, रहस्य, महस्व और प्रभाव आदिके सहित सगुण निराकार और साकार तस्त्वको यथार्थरूपसे समझने-की शक्ति प्रदान करना है—वही 'बुद्धियोगका प्रदान करना' है। इसीको भगवान्ने सातवें और नवें अध्यायमें विज्ञान-सहित ज्ञान कहा है और इस बुद्धियोगके द्वारा भगवान्को प्रत्यक्ष कर लेना ही भगवान्को प्राप्त हो जाना है।

# तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं

तमः।

नारायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता ॥ ११ ॥

हे अर्जुन ! उनके ऊपर अनुब्रह करनेके लिय उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं खयं ही उनके अझान-जनित अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥ ११ ॥

प्रश्न-उन भक्तोंपर अनुप्रह करनेके लिये मैं खयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता है. इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि अपने भक्तींपर अनुप्रह करनेके लिये में स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता हूँ, इसके लिये उनको कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता।

प्रश्न—'अज्ञानजम्' विशेषणके सहित निमः' पद किसका वाचक है और उसे मैं उनके आत्मभावमे स्थित हुआ नाश करता हूँ, भगवानुके इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अनादिसिद्ध अज्ञानमे उत्पन्न जो आवरणशक्ति है—जिसके कारण मनुष्य भगवान्के गुण, प्रभाव और खरूपको यथार्थ नहीं जानता—उसका वाचक यहाँ 'अज्ञानजम्'विशेषणके सहित 'तमः' पद है। 'उमे में भक्तों-के आत्मभावमे स्थित हुआ नाश करता हुँ' इस कथनमे भगवान्ने भक्तिकी महिमा और अपनेमे विषमताके दोषका अभाव दिख्याया है। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि मै सबके हृद्यदेशमें अन्तर्यामीस्त्रपमें सदा-सर्वदा स्थित रहता हूँ, तो भी छोग मुझे अपनेमें स्थित नहीं मानते; इसी कारण मै उनका अज्ञानजनित अन्धकार नाश नहीं कर सकता। परन्तु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अन्तर्यामी समझते हुए पूर्वश्लोकोंमें कहे हुए प्रकारमें निरन्तर मेरा भजन करते हैं, इस कारण उनके अज्ञानजनित अन्धकारका मै सहज ही नाश कर देता हूँ।

प्रश्न—'भाखता' विशेषणके सहित 'ज्ञानदीपेन' पद किसका वाचक है और उसके द्वारा अज्ञानजनित अन्धकार-का नाश करना' क्या है !

उत्तर-पूर्व स्टोकमे जिसे बुद्धियोग कहा गया है; जिसके द्वारा प्रभाव और महिमा आदिके सहित निर्मुण-निराकार तत्त्वका तथा लीला,रहस्य, महत्त्व और प्रभाव आदिके सहित सगुण-निराकार और साकारतत्त्वका खरूप भलीमाँति जाना जाता है;जिसे मातवे और नवें अध्यायमें विज्ञानसहित ज्ञानके

<sup>\*</sup> न नाकपृष्टं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्या विरहय्य काङ्क्के ॥ ( श्रीमद्भागवत ६ । ११ । २५ )

<sup>ं</sup>हे सर्वमहुणयुक्त ! आपको त्याग कर न तो मैं स्वर्गम सबसे ऊँचे लोकका निवास चाहता हूँ, न ब्रह्माका पद चाहता हूँ, न समस्त पृथ्वीका राज्यः न पाताललोकका आधिपत्यः न योगकी सिद्धि—अधिक क्या मुक्ति भी नहीं चाहता ।'

नामसे कहा है—ऐसे संशय, विपर्यय आदि दोषोंसे रहित 'दिन्य बोध' का वाचक यहाँ 'भाखता' विशेषणके सिहत 'ज्ञानदीपेन' पद है। उसके द्वारा भक्तोंक अन्तःकरणमे भगवत्तत्त्वज्ञानके प्रतिबन्धक आवरण-दोषका सर्वया अभाव कर देना ही 'अज्ञानजनित अन्यकारका नाश करना' है।

का नाश होता है या भगवान्की प्राप्ति होती है ?

उत्तर-'ज्ञानदीप'के द्वारा यद्यपि अज्ञानका नारा और भगत्रान्की प्राप्ति—दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, तथापि यदि पूर्वापरका विभाग किया जाय तो यही समझना चाहिये कि पहले अज्ञानका नारा होता है और फिर उसी क्षण भगतानकी प्राप्ति भी हो जाती है।

प्रश्न-हस ज्ञानदीप (बुद्धियोग) के द्वारा पहले अज्ञान भगवान्की प्राप्ति भी हो जाती है।

सम्बन्ध—सातवें अध्यायके पहले रलोकमें अपने समग्रह्मप्रका ज्ञान करानेवाले जिम विषयको सुननेके लिये
भगवान्ने अर्जुनको आज्ञा दो थी तथा दूसरे रलोकमें जिस विज्ञानसिहत ज्ञानको पूर्णतया कहनेकी प्रतिज्ञा की थी—
उसका वर्णन भगवान्ने सातवें अध्यायमें किया। उसके बाद आउने अध्यायमें अर्जुनके सात प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भी
भगवान्ने उसी विषयका स्पष्टीकरण किया; किन्तु वहाँ कहनेकी ग्रेली दूसगे रही, इसलिये नवम अध्यायके आरम्भमें
पुनः विज्ञानसिहत ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसी विषयको अङ्ग-प्रश्चनोंसिहत भलीमाँति समझाया।
तदनन्तर दूसरे शब्दोंमें पुनः उसका स्पष्टीकरण करनेके लिये दसवें अध्यायके पहले क्लोकमें उसी विषयको पुनः कहनेकी
प्रतिज्ञा की और पाँच श्लोकोंद्वारा अपनी यंगशिक और विमृतियोंका वर्णन करके मातवें श्लोकमें उनके जाननेका फल
अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति बतलायी। फिर आउवें और नवें श्लोकोंमें भक्तियोगके द्वारा भगवान्के भजनमें लगे हुए
भक्तोंके भाव और आचरणका वर्णन किया और दसवें तथा ग्यारहवेंमें उसका फल अज्ञानजित अधकारका नाग्न
और भगवान्की प्राप्ति करां देनेवाले युद्धियोगकी प्राप्ति वनलाकर उस विषयका उपसंहार कर दिया। इसपर भगवान्की
विभृति और योगको तस्त्रमें जानना भगवत्प्राप्तिमें परम सहायक है, बह बात समझकर अब सात श्लोकोंमें अर्जुन पहले
भगवान्की स्तृति करके भगवान्से उनकी योगशिक और विभृतियोंका विम्तारसिहत वर्णन करनेके लिये प्रार्थना करते हैं—
अर्जन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥ आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनीरदस्तथा । असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्रवीषि मे ॥ १३ ॥

अर्जुन योले—आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पित्रत्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष पत्र देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देविष् नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और खयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं ॥ १२-१३॥

प्रश्न-'आप 'परम ब्रह्म', 'परम धाम' और 'परम पवित्र' हैं'—अर्जुनके इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इस कथन से अर्जुनने यह भाव दिग्वलाया है कि जिस निर्मुण परमात्माको 'परम ब्रह्म' कहते हैं वे आपके ही खरूप हैं। तथा आपका जो नित्यधाम है वह भी सिचदानन्द-मय दिव्य और आपसे अभिन्न होनेके कारण आपका ही खरूप है तथा आपके नाम, गुण,प्रभाव, ठीला और खरूपों- के श्रवण, मनन और कीर्तन आदि सबको सर्वथा परम पित्रिय करनेवाले हैं; इसिलिये आप 'परम पित्रिय' हैं।

प्रश्न - 'सर्वे' विशेषणके सहित 'ऋषयः' पद किन ऋषियोंका वाचक है एवं वे आपको 'सनातन दिव्य पुरुष', 'आदिदेव', 'विभु' और 'अजन्मा'कह ने हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'सर्वे' विशेषणके सहित 'ऋषयः'\* पद यहाँ

<sup>•</sup> भृपीत्येप गतौ धातुः श्रतौ सत्ये तपस्यय । एतत् सन्नियतं यस्मिन् ब्रह्मणा स भृषिः स्मृतः ॥

मार्कण्डेय, अङ्गिरा आदि समस्त ऋषियोंका वाचक है और अपनी मान्यताके समर्थनमें अर्जुन उनके कथनका प्रमाण दे रहे हैं। अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन—नित्य एकरस रहनेवाले, क्षयविनाशरहित, दिन्य—खतः प्रकाश और ज्ञानखरूप, सबके आदिदेव तथा अजन्मा—उत्पत्तिरूप विकारसे रहित और सर्वन्यापी बतलाते हैं। अतः आप'परम ब्रह्म', 'परम धाम' और 'परम पवित्र' हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।\*

प्रभ—देवर्षिके क्या लक्षण हैं और ऐसे देवर्षि कौन-कौन हैं ?

उत्तर—देवर्षिके छक्षण ये हैं—
देवछोकप्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवर्षयः शुभाः ॥
देवर्षयस्तथान्ये च तेषां वक्ष्यामि छक्षणम् ।
भूतभव्यभवज्ज्ञानं सत्याभिव्याहृतं तथा ॥
सम्बुद्धास्तु स्वयं ये तु सम्बद्धा ये च वै स्वयम् ।
तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भे यैश्व प्रणोदितम् ॥
मन्त्रव्याहारिगो ये च ऐश्वर्यात् सर्वगाश्च ये ।
इत्येते ऋषिभिर्युक्ता देवद्विजनुपास्तु ये ॥
(वासुपुराण ६१।८८,९०,९१,९२)

पितनका देवलोकों निवास है, उन्हें शुभ देविष समझना चाहिये। इनके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी देविष हैं, उनके लक्षण कहता हूँ। भूत, भविष्यत् और वर्तमानका झन होना तथा सब प्रकारसे सत्य बोलना—देविष का लक्षण है। जो खयं भलीभौंति झानको प्राप्त हैं तथा जो खयं अपनी स्चास से सारसे सम्बद्ध हैं, जो अपनी तपस्याके कारण इस संसारमें विख्यात हैं, जिन्होंने (प्रह्लादादिको ) गर्भमें ही उपदेश दिया है, जो मन्त्रोंके वक्ता हैं और जो ऐश्वर्य (सिद्धियों) के बलसे सर्वत्र सब लोकोंमें बिना किसी बाधाके जा-आ सकते हैं और जो सदा ऋषियोंसे घिरे रहते हैं, वे देवता, बाइण और राजा—ये सभी देविष हैं।

देवर्षि अनेकों हैं, जिनमेंसे कुछके नाम ये हैं— देवर्षी धर्मपुत्री तु नरनारायणावुभी। बाल्टिक्स्या:क्रतो: पुत्रा: कर्रम: पुलहस्य तु॥ पर्वतो नारदश्चेत्र कश्यपस्यात्मजावुमी। ऋषन्ति देवान् यस्मात्ते तस्मादेवर्षय: स्मृता:॥ (वासुपुराण ६१।८३,८४,८५) धर्मके दोनों पुत्र नर और नारायण, क्रतुके पुत्र वाल-खिन्य ऋषि,पुलहके पुत्र कर्रम,पर्वत और नारद तथा कश्यप-

गत्यर्थाद्यतेर्धातोनीमनिष्टं तिरादितः

। यस्मादेप म्वयम्भूतस्तस्माच ऋपिता स्मृता ॥ ( वायुपुराण ५९ । ७९, ८१ )

'ऋष्' धातु गमन ( ज्ञान ), श्रवण, सत्य और तप—इन अयोंमें प्रयुक्त होता है । ये सब बातें जिसके अंदर एक सार्य निश्चित रूपसे हों। उसीका नाम ब्रह्माने 'ऋषि' रक्सा है । गत्यर्थक 'ऋष्' धातुमें हो 'ऋषि' सब्दकी निष्पत्ति हुई है और आदि-कालमें चूँकि यह ऋषिवर्ग स्वयं उत्पन्न होता है। इसीलिये इसकी 'ऋषि' संज्ञा है ।'

• परम सत्यवादी धर्ममूर्ति पितामह भीष्मजीने दुर्योधनको भगवान् श्रीकृष्णका प्रभाव बतलाते हुए कहा है—

'भगवान् वासुदेव सब देवताओं के देवता और सबसे श्रेष्ठ हैं; ये ही धर्म हैं, घर्म हैं, चरद हैं, सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाले हैं और ये ही कर्ताः कर्म और स्वयंप्रशु हैं। भृतः भविष्यतः वर्तमानः सन्ध्याः दिशाएँ, आकाश और सब नियमों को इन्हीं
जनार्दनने रचा है। इन महात्मा अविनाशी प्रभुने श्रृष्टिः, तप और जगत्की सृष्टि करनेवाले प्रजायतिको रचा। सब प्राणियोंके
अप्रज संकर्षणको भी इन्होंने ही रचा। लोक जिनको 'अनन्त' कहते हैं और जिन्होंने पहाइं।समेत सारी पृथ्वीको धारण कर रक्खा
है। वे शेपनाग भी इन्होंने उत्पन्न हैं; ये हो वाराहः मृतिह और वामनका अवतार धारण करनेवाले हैं; ये ही सबके माता-पिता हैं,
इनसे श्रेष्ट और कोई भी नहीं है; ये हो के सब परम तेजरूप हैं और सब लोगों के पितामह हैं, मृतिगण इन्हें हुपीकेश कहते हैं, ये हो
आचार्यः पितर और गुरु हैं। ये श्रीकृष्ण जिसपर प्रसन्न होते हैं। उसे अक्षय लोककी प्राप्त होती है। भय प्राप्त होनेपर जो इन
भगवान् के सबके शरण जाता है और इनकी स्तुतिकरता है, वह मनुष्य परम मुख को प्राप्त होता है। 'जो लोग भगवान् अन्नहण्य-की शरणमें चले जाते हैं। वे कभी मोहको नहीं प्राप्त होते। महान् भय (मंकट) में हुवे हुए लोगोंकी भी भगवान् जनार्दन नित्य
रक्षा करते हैं।'

ये च कृष्णं प्रपद्यन्ते ते न मुद्धान्ति मानवाः । भये महति मम्रांश्च पाति नित्यं जनार्दनः ॥ (महा० भीष्म० ६७ । २४) के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वरसल—ये चूँकि देवताओं-को अधीन रख सकते हैं, इसलिये इन्हें 'देवर्षि' कहते हैं। प्रश्न—देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास कौन हैं? अर्जुनने खास तौरसे इन्होंके नाम क्यों गिनाये और इन्होंने भगवान श्रीकृष्णकी महिमानें क्या कहा था? उत्तर—देवर्षि नारद, असित, देवल और न्यास—ये चारों ही भगवान्के यथार्थ तत्त्वके जाननेवाले, उनके महान् प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। \*ये अपने कालके बहुत ही सम्मान्य तथा महान् सत्यवादी महापुरुष माने जाते हैं, इसीसे इनके नाम खास तौरपर गिनाये गये हैं और भगवान्-

• नारद कई हुए हैं परन्तु ये देविषे नारद एक ही हैं। इनको भगवान्का 'मन' कहा गया है। ये परम तत्त्वक परम प्रेमी और ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी हैं। भिक्तिके तो ये प्रधान आचार्य हैं। संसारपर इनका अमित उपकार है। प्रह्लाद, ध्रुव, अम्बरीय आदि महान् भक्तोंको इन्हींने भिक्तमार्गमें प्रवृत्त किया और श्रीमद्भागवत तथा वाल्मीकीय रामायण जैसे दो अनुद्रे प्रन्थ भी संसारको इन्हींकी कृपासे प्राप्त हुए। शुकदेव-जैसे महान् ज्ञानीको भी इन्होंने उपदेश दिया।

ये पूर्वजन्ममें दासीपुत्र थे। इनकी माता महर्षियोंके जूँडे वर्तन मॉजा करती थीं। जब ये पाँच ही वर्षके थे, इनकी माता-की अकस्मात् मृत्यु हो गयी। तब ये सब प्रकारके मांमारिक बन्धनींसे मुक्त होकर जंगलकी ओर निकल पड़े। यहाँ जाकर ये एक एक्षके नीचे बैठकर भगवान्के स्वरूपका ध्वान करने लगे। ध्यान करते-करते इनकी वृत्तियाँ एकाग्र हो गयी और इनके हृदयमें भगवान् प्रकट हो गये। परन्तु थोड़ी देरके लिये इन्हें अपने मनमोहन रूपकी झलक दिखलाकर भगवान्तुरंत अन्तर्धान हो गये। अब तो ये बहुत छटपटाये और मनको पुनः स्थिर करके भगवान्का ध्यान करने लगे। किन्तु भगवान्का वह रूप उन्हें फिर न दील पड़ा। इतनेहींमें आकाशवाणी हुई कि 'हे दासीपुत्र! इस जन्ममें फिर तुम्हें मेरा दर्शन न होगा। इस शरीरको त्याग कर मेरे पार्यदरूपमें तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे।' भगवान्के इन वाक्योंको सुनकर इन्हें बड़ी सान्त्वना हुई और ये मृत्युकी बाट जोहते हुए निःसंग होकर पृथ्वीपर विचरने लगे। समय आनेपर इन्होंने अपने पाञ्चभीतिक शरीरको त्याग दिया। कत्यके अन्तमें भगवान् के प्राणींमें प्रविष्ट हो गये और फिर दूसरे कत्यमें ये दिव्य विग्रह धारणकर ब्रह्माजींके मानसपुत्रके रूपमें पुनः अवतीर्ण हुए और तबसे ये अखण्ड ब्रह्मचर्य-ब्रतको धारणकर बीणा बजाते हुए भगवान्के गुणोंको गाते रहते हैं (श्रीमद्रागवत, स्कन्ध १ अ० ६ )।

महाभारत सभापर्वके पाँचवं अध्यायमें कहा है -

देवर्षि नारदजी वेद और उपनिपदांके मर्मक, देवगणांसे पृजित, इतिहास पुराणोंके विशेषक, अतीत कलोंकी बातोको जाननेवाले, न्याय और धर्मके तत्वक, शिक्षा, कहर, व्याकरण, आयुर्वेदादिके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ, परस्पर-विरुद्ध विविध विधि-वाक्योंकी एकवाक्यता करनेमें प्रयोण, प्रभावशाली वक्ता, नीतिक, मेधाबी, स्मरणशील, जानी, कवि, भले-बुरेको पृथक-पृथक् पहचाननेमें चतुर, समस्त प्रमाणोंद्वारा वस्तुतत्वका निर्णय करनेमें समर्थ, न्यायके वाक्योंके गुण-दोषोको जाननेवाले, बृहस्पतिजी-जंसे विद्वानीकी शङ्काओंका समाधान करनेमें समर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके तत्वको यथार्थरूपमें जाननेवाले, सारे ब्रह्माण्डमें और त्रिलोकीमें इघर-उघर ऊपर-नीचे जो कुछ होता है — सबको योगवलसे प्रत्यक्ष देखनेवाले, साख्य और योगके विभागको जाननेवाले, देव देत्योंको वैरायका उपदेश करनेमें चतुर, सन्धि-विग्रहके तत्त्वको जाननेवाले, कर्तव्य-अकर्तव्यका विभाग करनेमें दक्ष, पाड्गुण्य-प्रयोगके विपयमें अनुपम, सकल शास्त्रोंमें प्रयीण, युद्धविद्यामें निपुण, संगीत-विशारद और भगवान्क भक्त, विद्या और गुणोंके भण्डार, सदाचारके आधार, सक्के हितकारी और सर्वत्र गतिवाले हैं। उपनिपद, पुराण और इतिहास इनकी पवित्र गायाओंसे भरे हैं।

× × × × × × × × × • महर्षि असित और देवल पिता-पुत्र हैं। इनके सम्बन्धमें कुर्मपुराणमें वर्णन मिलता है—

एतानुःषाद्य पुत्रांस्तु प्रजासन्तानकारणात् । कश्यपः पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्त्रः ॥ तस्येवं तपतोऽत्यर्थे प्रादुर्भृतौ सुताविमौ । वत्मरश्चासितश्चेव ताबुभौ ब्रह्मवादिनौ ॥ असितस्येकपर्णायां ब्रह्मिष्ठः समग्रयत । नाम्नावै देवलः पुत्रो योगाचार्यो महातपाः ॥

(कूर्मपुराण १९। १, २, ५)

'करयप मुनि प्रजाबिस्तारके हेतुसे इन पुत्रोंको उत्पन्न करके फिर पुत्र-प्राप्तिकी कामनासे महान् तर करने लगे । उनके इस प्रकार उम्र तप करनेसे ये 'बत्सर' और 'असित' नामके दो पुत्र हुए। वे दोनों ही ब्रह्मवादी (ब्रह्मवेत्ता एवं ब्रह्मका उपदेश की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं। इनके जीवनका की महिमा गानेके कई प्रसङ्ग आये हैं। भगवान् श्रीकृष्णके प्रधान कार्य है भगवान्की महिमाका ही विस्तार करना। सम्बन्ध में किस ऋषिने क्या कहा था, इसका संक्षेपसे महाभारतमें भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि-महर्षियों के भगवान् भीष्मपर्वमें ही पितामह भीष्मने वर्णन किया है।\*

करनेवाले) थे। 'असित' के उनकी पत्नी एकपर्णांके गर्भसे महातपस्वी योगाचार्य 'देवल' नामके वेदनिष्णात पुत्र उत्पन्न हुए।' ये दोनों ऋग्वेदके मन्त्रद्रष्टा ऋपि हैं। देवल ऋपिने भगवान् शिवकी आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। ये दोनों बड़े ही प्रवीण और प्राचीन महर्षि हैं। प्रत्यूपनामक वसुके भी देवल ऋपिनामक पुत्र थे (हरिबंदा०३। ४४)।

श्रीवेदव्यासजी भगवान्के अंद्यावतार माने जाते हैं। इनका जन्म द्वीपमें हुआ था, इससे इनका 'द्वैपायन' नाम पड़ा; शरीर श्यामवर्ण है, इससे ये 'कृष्णद्वैपायन' कहलाये और वेदोंके विभाग करनेसे लोग इन्हें 'वेदव्याम' कहने लगे। ये महामुनि पराशरजीके पुत्र हैं। इनकी माताका नाम सत्यवती था। ये जन्मते ही तप करनेके लिये वनमें चले गये थे। ये भगवत्तस्वके पूर्ण श्वाता और अदितीय महाकवि हैं। ये शानके असीम और अगाध समुद्र हैं, विद्वत्वाकी पराकाष्ट्रा और कवित्वकी सीमा हैं। व्यासके इदय और वाणीका विकास ही समस्त जगत्के शानका प्रकाश एवं अवलम्बन है।

ब्रह्मसूत्रकी रचना भगवान् व्यासने ही की । महाभारत-सदृश अलैकिक प्रन्थका प्रणयन भगवान् व्यासने किया । अठारह् पुराण और अनेक उपपुराण भगवान् व्यासने बनाये । भारतका इतिहास इस बातका साक्षी है । आज सारा संसार व्यासके ज्ञानप्रसादसे अपने-अपने कर्तव्यका मार्ग खोज रहा है ।

प्रत्येक द्वापरयुगमें वेदोंका विभाग करनेवाले भिन्न-भिन्न व्यास होते हैं । इसी वैवस्वत मन्वन्तरके ये पराशरपुत्र श्रीकृष्ण-द्वैपायन अहाईसर्वे वेदव्यास हैं । इन्होंने अपने प्रधान शिष्य पैलको ऋग्वेद, वैशम्पायनको यजुर्वेद, जैमिनिको सामवेद और सुमन्तुको अथर्ववेद पदाया । एवं सुतजातीय महान् बुद्धिमान् रोमहर्षण महामुनिको इतिहास और पुराण पदाये ।

देवर्षि नारदने कहा—'भगवान श्रीकृष्ण समस्त लोकोंको उत्पन्न करनेवाले और समस्त भावोंको जाननेवाले हैं
तथा साध्योंके और देवताओंके ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं।'

मार्कण्डेय मुनिने कहा- 'श्रीकृष्ण यशांके यश, तपोंके तप और भूत भविष्यत् वर्तमानरूप हैं।'

भृगुने कहा-'ये देवताओंक देवता और परम पुरातन विष्णु है।'

व्यासने कहा- १ इन्द्रको इन्द्रत्व देनेवाले देवताओं के परम देवता है।

अङ्गराने कहा-'ये सब प्राणियोंकी रचना करनेवाले हैं।'

सनत्कुमार आदिने कहा—'इनके मस्तकते आकाश और भुजाओं ते पृथ्वी व्याप्त है। तीनो लोक इनके पेटमें हैं; ये सनातन पुरुष हैं; तपसे अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्मदर्शनमे तृप्त ऋषिगणोमें भी ये परमोत्तम माने जाते हैं और युद्धते पीठ न दिखानेवाले उदार राजर्षियों के भी ये ही परम गति हैं।' ( महा० भीष्म० ६८ )

महाभारतः वनपर्वके बारहवें अध्यायमे भक्तिमती द्रौपदीका वचन है—

असित और देवल ऋभिने कहा है — श्रीकृष्ण ही प्रजाकी पूर्व सृष्टिमे प्रजापित और सब लोकोंके एकमात्र रचियता हैं।'
परशुरामजीने कहा है — श्रे ही विष्णु हैं, इन्हें कोई जीत नहीं सकता; ये ही यज है, यज करनेवाले हैं और यजने द्वारा यजनीय हैं।'

नारदजीने कहा है- 'ये साध्यदेवोंके और समस्त कल्याणींके ईश्वरोंके भी ईश्वर है।'

ं भीते बालक अपने इच्छानुसार खिलौनोंसे खेला करता है। येथे ही श्रीकृष्ण भी ब्रह्मा, शिव और इन्द्रादि देवताओं को लेकर खेला करते हैं।'

इसके अतिरिक्त महाभारतमें भगवान् व्यासने कहा है—'सीराष्ट्रदेशमें द्वारिका नामकी एक पवित्र नगरी है, उसमें सक्षात् पुराणपुरुघोत्तम मधुसदन भगवान् विराजते हैं। वे स्वयं सनातनधर्मकी मृति हैं। वेदत्र ब्राह्मण और आत्मज्ञानी पुरुष महात्मा श्रीकृष्णको साक्षात् 'सनातनधर्म' वतलाते हैं। भगवान् गोविन्द पवित्रोमें परम पवित्र, पुण्योमें परम पुण्य और मङ्गलोंके परम मङ्गल हैं। वे कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण तीनों लोकोंमें सनातन देवोंके देव हैं। वे ही मधुसूदन अक्षर, क्षर, क्षेत्रज्ञ, परमेश्वर और अचिन्त्यमृति हैं।' (महा॰ वन ॰ ८८। २४ से २७)

प्रभ-आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं---इस क्यनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कयनसे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि केवल उपर्युक्त ऋषिलोग ही कहते हैं, यह बात नहीं है; स्वयं आप भी मुझसे अपने अतुरुनीय प्रभावकी बातें इस समयभी कह रहे हैं (४।६से ९ तक; ५।२९;७।७ से १२ तक; ९।४से ११ और १६ से १९ तक; तथा १०।२,३,८)।अतः मैं जो आपको साक्षात् परमेश्वर समझता हूँ, यह ठीक ही है।

सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदिस केशव ।

न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥

हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ । हे भगवन् ! आपके लीलामय स्वरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही ॥ १४ ॥

प्रश्न-यहाँ केशव' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है 🐔

उत्तर-ब्रह्मा, विष्णु और महेश-इन तीनों शक्तियोंको क्रमशः 'क' 'अ' और 'ईश' (केश ) कहते हैं और ये तीनों जिसके वपु यानी खरूप हों, उसे 'केशव' कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन श्रीकृष्णकों केशव कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करने-वाले साक्षात् परमेश्वर हैं, इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है।

प्रश्न-यहाँ 'एतत्' और 'यत्' पर भगवान्के किस कथनका संकेत करते हैं और उस सबको सत्य मानना क्या है !

उत्तर—सातवें अध्यायके आरम्भमे लेकर इस अध्यायके ग्यारहवें श्लोकतक मगवान्ने जो अपने गुग, प्रभाव स्वरूप, महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदिकी वातें कहीं हैं, जिनमे श्रीकृष्णका अपनेको साक्षात परमेश्वर खीकार करना सिद्ध होता है—उन समस्त वचनोंका सङ्गेत करनेवाले 'एतत्' और 'यत्' पद हैं; तथा भगवान् श्रीकृष्णको समस्त जगत्के हर्ता,कर्ता,सर्वाधार,सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्,सबके आदि, सबके नियन्ता,सर्वान्तर्यामी,देवोंके भी देव,सिबदानन्द्धन, साक्षात् पूर्णब्रह्म परमात्मा समझना और उनके उपदेशको सत्य मानना तथा उसमें किश्वन्मात्र भी सन्देह न करना उन सब वचनोंको सत्य मानना है।

प्रश्न-'भगवन्' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-विष्णुपुराणमें कहा है--ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥
(६।५।७४)

'सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण वैराग्य—इन छहोंका नाम 'भग' है। ये सब जिसमें हों, उसे भगवान् कहते हैं। वहीं यह भी कहा है—

> उत्पत्तिं प्रलयं चैत्र भूतानामागति गतिम् । वेत्ति विद्यामितद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ (६।५।७८)

'उत्पत्ति और प्रख्यको, भ्तोंके आने और जानेको तथा विद्या और अविद्याको जो जानता है, उसे भगवान्' कहना चाहिये।' अतर्व यहाँ अर्जुन श्रीकृष्णको भगवन्'सम्बोधन देकर यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वेश्वर्यसम्पन्न और सर्वज्ञ, साक्षात् परमेश्वर हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

प्रश्न-यहाँ 'व्यक्तिम्' पद किसका वाचक है तथा उसे देवता और दानव नहीं जानते -इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जगत्की उत्मित, स्थिति और संहार करनेके लिये, धर्मकी स्थापना और भक्तोंको दर्शन देकर उनका उद्धार करनेके लिये, देवताओंका संरक्षण और राक्षसोंका

श्रीमद्भागवतमें देवर्षि नारदने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा है—'हे राजन्! मनुष्योंमें नुमलोग बड़े ही भाग्यवान् हो। क्योंकि लोकोंको पित्र करनेवाले मुनिगण कुम्हारे महलोंमें पधारते हैं और मानर्वाचह्नधारी साक्षात् परब्रह्म गृदरूपसे यहाँ विराजते हैं। अहा! महात्मालोग जिस केवल्य निर्वाण कुलके अनुभवको लोजा करते हैं। येश्रीकृष्ण वही परम ब्रह्म है। ये तुम्हारे प्रिया सुद्धद्र मामा-के लड़के, पूज्य, पथप्रदर्शक एवं गुरु हैं। तब बताओ। नुम्हारे ममान भाग्यशाली और कीन है ?'(७। १५। ७५-७६)। संहार करनेके लिये एवं अन्यान्य कारणोंसे जो भगवान् भिन्न-भिन्न लीलामय खरूप धारण करते हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'व्यक्तिम्' पर है। उनको देवता और दानव नहीं जानते—यह कहकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि मायासे नाना रूपधारण करनेकी शक्ति रखनेवाले दानवलोग तया इन्द्रियातीत विषयोंका प्रत्यक्ष करनेवाले देवतालोग भी आपके उन दिव्य लीलामय रूपोंको, उनके धारण करनेकी दिव्य शक्ति और युक्तिको, उनके निमित्तको और उनकी लीलाओंके रहस्यको नहीं जान सकते; फिर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है?

## स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले!हे भूतोंके ईश्वर!हे देवोंके देव!हे जगत्के स्वामी!हे पुरुषोत्तम!आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं ॥ १५॥

प्रश्न-'मूतभावन','भूतेश', 'देवदेव', 'जगत्पते' और 'पुरुषोत्तम'---इन पाँच सम्बोधनोंका क्या अर्थ है और यहाँ एक ही साथ पाँच सम्बोधनोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-जो समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता है, उमे 'भूतभावन' कहते हैं; जो समस्त प्राणियोंको नियममें चलाने-वाला सबका शासक हो—उने 'भूतेश' कहते हैं; जो देवों-का भी पूजनीय देव हो, उसे देव देव' कहते हैं; समस्त जगत-के पालन करनेवाले खामीको 'जगत्पति' कहते हैं तथा जो क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम हो उसे 'पुरुषोत्तम' कहते हैं। यहाँ अर्जुनने इन पाँचों सम्बोधनोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत्को उत्पन्न करनेवाले, सबके नियन्ता सबके पूजनीय, सबका पालन पोषण करनेवाले तथा 'अपरा' और 'परा' प्रकृतिनामक जो क्षर और अक्षरपुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात् पुरुपोत्तम भगवान् हैं।

प्रश्न-आप खयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं, इस क्यनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि आप समस्त जगत्के आदि हैं; आपके गुण, प्रभाव, लीला, माहात्म्य और रूप आदि अपरिमित हैं—इस कारण आपके गुण, प्रभाव, लीला, माहात्म्य, रहस्य और खरूप आदिकों कोई भी दूसरा पुरुप पूर्णवया नहीं जान सकता,खयं आप ही अपने प्रभाव आदिकों जानते हैं। और आपका यह जानना भी उम प्रकारका नहीं है, जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि-शक्तिके द्वारा शाखादिकी सहायतामें अपनेये भिन्न किसी दूसरी बस्तुके खरूपकों जानते हैं। आप खयं ज्ञानखरूप हैं, अतः अपनेहीद्वारा अपनेको जानते हैं। आप सं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयका कोई भेद नहीं है।

## वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्छोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥१६॥

इसलिये आप ही उन अपनी दिन्य विभूतियोंको सम्पूर्णतासे कहनेमें समर्थ हैं, जिन विभूतियोंके द्वारा आप इन सब लोकोंको न्यात करके स्थित हैं ॥ १६॥

प्रश्न-'दित्र्याः' विशेषणके सहित 'आत्मविभूतयः' पर् किन विभूतियोंका वाचक है और उनको आप ही पूर्णत्या कहनेमें समर्थ हैं—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-समस्त छोकोंमें जो पदार्थ तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण और शक्ति आदिमे सम्पन्न हैं, उन सबका वाचक यहाँ 'दिव्याः' विशेषणके सहित 'आत्मविभृतयः' पद है। तथा उनको पूर्णतया आप ही कहनेमें समर्थ हैं, इस कथनका यह अभिष्राय है कि वे सब विभूतियाँ आपकी हैं — इसलिये, एवं आपके सिवा दूसरा कोई उनको पूर्णतया जानता ही नहीं - इसलिये भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति उनका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता; अतएव कृपया आप ही उनका वर्णन की जिये। प्रश्न—जिन विभूतियोंद्वारा आप इन समस्त लोकोंको न्याप्त किये हुए स्थित हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है !

मैं केवल इसी लोकमें स्थित आपकी दिन्य विभूतियोंका वर्णन नहीं सुनना चाहता;मैं आपकी उन समस्तविभिन्नविभूतियों-का पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनसे विभिन्न रूपोंमें आप खर्गादि समस्त लोकोंमें परिपूर्ण हो रहे हैं।

उत्तर-इस क्यनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि स्वर्गादि समस्त लोकों में परिपूर्ण हो रहे हैं।

कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥१७॥

हे योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता हुआ आपको जानूँ और हे भगवन् ! आप किन-किन भावोंमें मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं ॥ १७ ॥

प्रभ-इस स्रोक्तमें अर्जुनके प्रश्नका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अर्जुनने इसमें भगवान्से दो बातें पूर्छा हैं— (१) श्रद्धा और प्रेमके साथ निरन्तर आपका चिन्तन करता रहूँ और गुण, प्रभाव तथा तत्त्वके सहित आपको भर्छाभाँति जान सकूँ—ऐसा कोई उपाय बतलाइये। (२) जड-चेतन जितने भी चराचर पदार्थ हैं, उनमें मैं किन-किनको आपका खरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊँ—इसकी व्याख्या कीजिये। अभिप्राय यह है कि किन-किन पदार्थों किस प्रकारमे निरन्तर चिन्तन करके सहज ही भगवान् के गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको समझा जा सकता है—इसके सम्बन्धमें अर्जुन पूछ रहे हैं।

विस्तरेणात्मना योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिहिं शृष्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥१८॥

हे जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको और विभृतिको फिर भी विस्तारपूर्वक कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय वचनोंको सुनतं हुए मेरी तृष्ति नहीं होती अर्थात् सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है ॥ १८॥

प्रश्न-यहाँ 'जनाईन' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित वस्तुओंके लिये जिससे याचना करे, उसे 'जनाईन' कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवात्को जनाईन नामसे पुकारकर यह भाव दिख-लाते हैं कि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट-वस्तुओंको चाहते हैं और आप सबको सब कुछ देनेसे समर्थ हैं; अतल्ब मैं भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके उसे भी पूर्ण कीजिये।

प्रश्न-यहाँ 'योगम्' और 'त्रिभूतिम्' पद किनके वाचक हैं ! तथा उन दोनोंको फिरसे विस्तारपूर्वक कड़नेके लिये प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-जिस अपनी ईश्वरीय शक्तिके द्वारा भगवान् खयं इस जगत्के रूप में प्रकट होकर अनेक रूपों में विस्तृत होते हैं, उस शक्तिका नाम 'योग' है और उन विभिन्न रूपोंके विस्तारका नाम 'विभूति' है। इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान्ने इन दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है, वहाँ इनका

अर्थ विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है। उस खोकमें इन दोनोंको तत्त्वसे जाननेका फल अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन इन भिक्सूति' और भ्योग' दोनोंका रहस्य भलीभाँति जाननेकी इच्छाये बार-बार विस्तारपूर्वक वर्गन करनेके लिये भगवान्ये प्रार्थना करते हैं।

प्रश्न-यहाँ अर्जुनके इस क्यनका क्या अभिप्राय है कि 'आपके अमृतमय वचनोंको सुनते-सुनतेमेरी तृप्ति ही नहीं होती ?'

उत्तर-इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आपके वचनोंने ऐमी माधुरी भरी हैं. उनसे आनन्दकी वह सुधाधारा बह रही है. जिसका पान करते-करते मन कभी अधाता ही नहीं। इस दिव्य अमृतका जितना ही पान किया जाता है, उतना ही उसकी प्यास बढ़ती जा रही है। मन करता है कि यह अमीरस निरन्तर ही पीता रहूँ। अत्रख भगवन् ! यह मत सोचिये कि 'अमुक बात तो कही जा चुकी है, अथवा बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब और क्या कहें।' बस, दया करके यह दिव्य अमृत बरसाते ही रहिये! सम्बन्ध—अर्जुनके द्वारा योग और विभूतियोंका विस्तारपूर्वक पूर्णरूपसे वर्णन करनेके लिये प्रार्थना की जानेपर भगवान् पहले अपने विस्तारकी अनन्तता चतलाकर प्रधानतासे अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं— श्रीभगवानुवाच

# हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभृतयः।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

श्रीभगवान् बोले—हे कुरुश्रेष्ठ ! अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगाः क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥

प्रश्न-'कुरुश्रेष्ठ' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर-अर्जुनको 'कुरुश्रेष्ठ' नाममे सम्बोधित करके भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि तुम कुरुकुलमें सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिये मेरी विभृतियोंका वर्णन सुननेके अधिकारी हो।

प्रश्न-'दिव्याः' विशेषणके सहित 'आत्मविभूतयः'पद-का क्या अर्थ है और उन सक्को अब प्रधानतासे कहूँगा — इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जब सारा जगत् भगवान्का खरूप है, तब साधारणतया तो सभी वस्तुएँ उन्हींकी विभूति हैं; परन्तु वे सब-के सब दिव्य विभूति नहीं हैं । दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियोंको समझना चाहिये, जिनमें भगवान्के तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कान्ति और शक्ति आदिका विशेष विकास हो। भगवान् यहाँ ऐसी ही विभूतियोंके लिये कहते हैं कि मेसे ऐसी विभूतियाँ अनन्त हैं, अतएव सबका तो पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता। उनमेसे जो प्रधान-प्रधान हैं, यहाँ मैं उन्होंका वर्णन कहुँगा।

प्रश्न-मेरे विस्तारका अन्त नहीं है.—इस क्यनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इससे भगवान् अर्जुनके अठारहवें श्लोकमें कही हुई उस बानका उत्तर दे रहे हैं, जिसमें अर्जुनने विस्तार-पूर्वक (पूर्णरूपसे) विभूतियोंका वर्णन करनेके लिये प्रार्थना की था। भगवान् कहते हैं, कि मेरी सारी विभूतियोंका तो वर्णन हो ही नहीं सकता; मेरी जो प्रधान-प्रधान विभ्तियाँ हैं, उनका भी पूरा वर्णन सम्भव नहीं हैं।\*

♣ विश्वमं अनन्त पदार्थोः भावां और विभिन्न जातीय प्राणियोंक। विस्तार है। इन सबका यथाविधि नियन्त्रण और सञ्चालन करनेके लिये जगल्लष्टा भगवान्के अटल नियमके द्वारा विभिन्नजातीय पदार्थोः भावों और जीवोंके विभिन्न समष्टि-विभाग कर दिये गये हैं और उन सबका टीक नियमानुसार खजनः पालन तथा संहारका कार्य चलता रहे — इसके लिये प्रत्येक समष्टि-विभागके अधिकारी नियुक्त हैं। इद्रः वमुः आदित्यः इन्द्रः साध्यः विश्वेदेवः मस्त्ः पितृदेवः मनु और समिपि आदि इन्ह्रां अधिकारियोकी विभिन्न संज्ञाएँ हैं। इनके मृत् और अमृत् दोनों ही रूप माने गये हैं। ये सभी भगवान्की विभृतियाँ हैं।

सर्वे च देवा मनवः समस्ताः सनर्पयो ये मनुस्तवश्च । इन्द्रश्च योऽयं त्रिदशेशभृतो विष्णोरशेपास्तु विभ्तयस्ताः ॥

( श्रीविण्युपुराण ३। १। ४६ )

'सभी देवताः समस्त मनुः नप्तर्षि तथा जो मनुके पुत्र और ये देवताओंके आधिर्यात इन्द्र हैं---ये सभी भगवान् विण्णुकी ही विभृतियाँ हैं।'

इनके अतिरिक्त, सृष्टि-सञ्चालनार्थ प्रजाके समष्टि-विभागों मेंसे यथायांग्य निर्वाचन कर लिया जाता है। इस सारे निर्वाचन-में प्रधानतया उन्हींका लिया जाता है, जिनमें भगवान्के तेज, र्शाक्त, विद्या, ज्ञान और बल आदिका विदेश विकास हो। इसीलिये भगवान्ने इन सबको भी अपनो विभृति बतलाया है।

वायुपुराणके सत्तरवें अध्यायमें वर्णन आता है कि भहर्षि कश्यपके द्वारा जब प्रजाकी सृष्टि हो गयी। तब प्रजापितने विभिन्न-जातीय प्रजाओंमेंने जो सबसे श्रेष्ठ और तेजस्वी थे। उनको चुनकर उन-उन जातियोंकी प्रजाका नियन्त्रण करनेके स्थिये उन्हें उनका राजा बना दिया। चन्द्रमाको नक्षत्र-ग्रह आदिका, बृहस्पतिका आङ्किरसींका, ग्रुकाचार्यको मार्गवींका। विष्णुको आदित्योंका। पावकको वसुओंका, दक्षको प्रजापतियोंका, प्रह्लादको देल्योंका, इन्द्रको मस्तींका, नागयणको मार्गका, शक्करको सहींका, वक्णको सम्बन्ध—अब अपनी प्रतिक्षाके अनुसार मगवान् चीसवेंसे उन्चालीमवें श्लोकतक पहले अपनी विभूतियोंका वर्णन करते हैं —

## अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥

हे अर्जुन ! मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ ॥ २० ॥

प्रश्न-'गुडाकेश' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'गुडाका' निद्राको कहते हैं। उसके खामीको 'गुडाकेश' कहते हैं। भगवान् अर्जुनको 'गुडाकेश' नाममे सम्बोधित करके यह भाव दिग्वछाते हैं कि तुम निद्रापर विजय प्राप्त कर जुके हो। अत्रण्य मेरे उपदेशको धारण करके अज्ञाननिद्राको भी जीत सकते हो।

प्रश्न-'सर्त्रभूनाशयस्थितः' विशेषगके सहित 'आत्मा' पद किसका वाचक है और वह 'आत्मा' मैं हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित जो 'चेतन' है, जिसको परा 'प्रकृति' और 'क्षेत्रज्ञ' भी कहते हैं (७।५; १३।१), उसीका वाचक यहाँ 'सर्वभूताशयस्थितः' विशेषणके सहित 'आत्मा' पद है। वह भगत्रान्का ही अंश होनेके कारण (१५।७) वस्तुतः भगवत्स्वरूप ही है (१३।२)।इसीलिये भगवान्ने कहा है कि 'वह आत्मा में हूँ।'

प्रश्न—'भूतानाम्' पर किसका वाचक है और उनका आदि,मध्य और अन्त मैं हूँ—इस कथनका क्याअभिप्रायहै?

उत्तर—चरा चर समस्त देहधारी प्राणियोंका बाचक यहाँ 'म्तानाम्' पद है। समस्त प्राणियोंका सृजन, पाठन और संहार भगवान्मे ही होता है।सब प्राणी भगवान्मे ही उत्पन्न होते हैं, उन्हींमें स्थित हैं और प्रलयकालमें भी उन्हींमें छीन होते हैं; भगवान् ही सबके मूल कारण और आधार हैं—यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने अपनेको उन सबका आदि, मध्य और अन्त बतलाया है।

## आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् । मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

में अदितिकं बारह पुत्रोंमें विष्णु और ज्योतियोंमें किरणीवाला सूर्य हूँ तथा में उन्चास वायुदेवताओं-का तेज\* और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ ॥ २१ ॥

जलांका, कुनेरको यक्ष-राक्षमादिका, शूल्पाणिको भृत-पिशाचांका, सागरको निदयोका, चित्ररथको गन्धवांका, उचैःश्रवाको धोड़ोंका, सिंहको पशुओंका, साँहको चौपायांका, गरुइको पिश्वयोंका, शेपको इसनेवालांका, वासुकिको नागोंका, तक्षकको दूसरी जातिके सपीं और नागोंका, हिमवान्को पर्वतोंका, विप्रचित्तिको दानवोंका, वैवस्वतको पितरांका, पर्जन्यको सागर, नदी और मेघींका, कामदेवको अप्सराओंका, संवत्सरको श्रृत और मामादिका, मुधामाको पूर्वका, केतुमान्को पश्चिमका और वैवस्वत मनु-को सब मनुष्योंका राजा बनाया। इन्हां सब अधिकारियोद्वारा समस्त जगत्का सञ्चालन और पालन हो रहा है। यहाँ इस अध्याय-में जो विभृतिवर्णन है, वह बहुत अंशमे इसीसे मिलता-जुलता है।

\* उन्चास मरुतोंके नाम ये हैं—सत्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यग्ज्योति, स्थाति, ज्योतिष्मान्, हरितः स्रुतित्, सर्त्याज्ञत्, सुपेण, मेनजिन्, सर्त्यामत्र, अभिमित्र, हरिमित्र- कृतः सत्यः ध्रुवः धर्ताः विधर्ताः विधर्यः ध्वान्तः धुनिः उम्रः भीमः अभियुः साक्षिपः ईटकः अत्याहकः याहकः प्रतिकृतः ऋकः समितिः संरम्भः ईटक्षः पुरुपः अत्याहकः चेतसः समिताः समिद्धः प्रतिहक्षः, मरुतिः सरतः देयः दिशः यज्ञः अनुहकः सामः मानुप और विश् ( वायुपुराण ६७ । १२३ से १३० )। गरुष्ठपुराण तथा अत्यान्य पुराणोमे वुछ नामभेद पाये जाते हैं । परन्तु भरीचिः नाम कर्द्या भी नर्द्या मिला है। इसीलिये भरीचिः को मस्त् न मानकर समस्त मरुद्गणोंका तेज या करणें माना गया है ।

प्रभ-यहाँ 'आदित्य' शब्द किनका वाचक है और उनमें 'विष्णु' मैं हूँ—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अदितिके धाता, मित्र, अर्यमा, शक्क, वरुण, अंश, भग, विवस्तान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नामक बारह पुत्रोंको द्वादश आदित्य कहते हैं। \*इनमें जो विष्णु हैं, वे इन सबके राजा हैं; और अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिये भगवान्ने विष्णुको अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न—ज्योतियों में किरणोंबाला सूर्य मैं हूँ——इस कथन-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजली और अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं—उन सबमें सूर्य प्रधान हैं; इसलिये भगवान्ने समस्त ज्योतियोंने सूर्यको अपना खरूप बतलाया है। पश्च—'वायुदेवताओंका 'मरीचि' शब्दवाच्य तेज मैं हूँ' इस कथनका क्या अभिप्राय है!

उत्तर-दितिपुत्र उन्चास मरुद्गण दिति देवीके भगवद्ध्यानरूप व्रतके तेजसे उत्पन्न हैं। उस तेजके ही कारण इनका गर्भमें विनाश नहीं हो सकता था। † इसल्पिये उनके इस तेजको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न—'नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा मैं हूँ' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अश्विनी, भरणी और कृत्तिका आदि जो सत्ताईस नक्षत्र हैं, उन सबके खामी और सम्पूर्ण तारा-मण्डलके राजा होनेसे चन्द्रमा भगवान्की प्रधान विभूति हैं। इसल्यि यहाँ उनको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना॥२२॥

में वेदोंमें सामवेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और भूतप्राणियोंकी चेतना अर्थात् जीवनी राकि हूँ ॥ २२ ॥

दक्षकन्या मरुखतीसे उत्पन्न पुत्रोंको भी मरुद्रण कहते हैं (इरिबंश)। भिन्न-भिन्न मन्यन्तरोमें भिन्न भिन्न नामीसे तथा विभिन्न प्रकारसे इनकी उत्पत्तिके वर्णन पुराणोंमें मिलते हैं।

धाता मित्रोऽर्यमा राक्षो वरुणस्त्वंदा एव च । भगो विवस्त्वान् पृथा च सविता दशमस्त्रथा ॥
 एकादशस्त्रथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते । जघन्यजम्तु सर्वेपामादित्यानां गुणाधिकः ॥
 (महा० आदि०६५ । १५.१६)

† करयपजीकी पत्नी दितिके बहुत-से पुत्रोकं नष्ट हो जानेपर उसने अपने पित करयपजीको अपनी सेवासे प्रसन्न किया। उसकी सम्यक् आराधनासे सन्तुष्ट हो तपस्वियोमें श्रेष्ट करयपजीने उसे वर देकर सन्तुष्ट किया। उस समय उसने इन्द्रके वध करनेमें समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्रका वर माँगा। मुनिश्रेष्ठ करयपजीने उसे अभीष्ट वर दिया और उस अति उम वरको देते हुए वे उससे बोले—'यदि तुम नित्य भगवानके ध्यानमें तत्पर रहकर अपने गर्भको प्रवित्रता और संयमके साथ सो वर्णतक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनेवाला होगा।' उस गर्भको अपने वधका कारण जान देवराज इन्द्र भी विनयपूर्वक दितिकी सेवा करनेके लिये आ गये। उसकी प्रवित्रतामें कभी वाधा हो तो हम कुछ कर मकें, इसी प्रतिक्षामें इन्द्र वहाँ इर समय उपस्थित रहने लगे। अन्तमें सो वर्णमें जब कुछ दिन ही कम रहे थे तब एक दिन दिति बिना ही चरणद्युद्धि किये अपने विज्ञैने-पर लेट गयी। उसी समय निद्राने उसे घेर लिया। तब इन्द्र मौका पाकर इ।थमें वज्र लेकर उसकी कोण्यमें प्रवेश कर गये और उन्होंने उस महागर्भके सात दुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्रसे पीडित होनेसे वह गर्भ जे,र-जोरसे राने लगा। इन्द्रने उससे पुनः-पुनः कहा कि प्रत रो। किन्तु जब वह गर्भ सात भागोंमें विभक्त होकर भी न मरा तो इन्द्रने अत्यन्त कुषित हो फिर एक-एकके सात-सात दुकड़े कर डाले। इस प्रकार एकसे उन्चास होकर भी वे जीवित ही रहं। तब इन्द्रने जान लिया ये मरेंग नहीं। वे ही अति वेगवान मस्त् नामक देवता हुए। इन्द्रने जो उनसे कहा था कि प्रा रोदीः' ( मत रो ), इसल्विये वे मस्त् कहलाये ( विष्णुपुराण, प्रथम अंश, अध्याय २१)।

प्रश्न-भवेदोंमें सामवेद मैं हूँ इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—ऋक्, यजुः, साम और अथर्व— इन चारों वेदों-में सामवेद अत्यन्त मधुर संगीतमय तथा परमेश्वरकी अत्यन्त रमणीय स्तुतियोंसे युक्त है; अत: वेदोंमें उसकी प्रधानता है। इसलिये भगवानूने उसकी अपना खख्प बतलाया है।

प्रश्न—'देवों में इन्द्र हूँ'इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि,वायु आदि जितने भी देवता हैं, उन सबके शासक और राजा होनेके कारण इन्द्र सबमें प्रवान हैं,अतः उनको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है। प्रश्न—'इन्द्रियों में मन हूँ' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना, घाण, वाक्, हाथ,

## रुद्राणां शंकरश्चास्मि वसूनां पावकश्चास्मि

पैर, उपस्थ और गुदा तथा मन—इन ग्यारह इन्द्रियों मन अन्य दसों इन्द्रियोंका खामी,प्रेरक,उन सबसे सूक्ष और श्रेष्ठ होनेके कारण सबमें प्रधान है। इसिटिये उसको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-'भूतप्राणियोंकी चेतना मैं हूँ' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—समस्त प्राणियोंकी जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा उनको दु:ख-सुखका और समस्त पदार्थोंका अनुभव होता है, जो अन्त:करणकी वृत्तिविशेष है। तेरहवें अध्यायके छठे स्रोकमे जिसकी गणना क्षेत्रके विकारोंने की गयी है, उस ज्ञानशक्तिका नाम 'चेतना' है। यह प्राणियोंके समस्त अनुभवोंकी हेनुमूता प्रधान शक्ति है, इसिल्ये इसको भगवानने अपना खरूप बतलाया है।

## वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

में एकादश रुद्रोमें शङ्कर हूँ ओर यक्ष तथा राक्षसोंमें घनका स्वामी कुवेर हूँ । मैं आठ वसुओंमें अग्नि हूँ और शिखरवाले पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत हूँ ॥ २३ ॥

प्रश्न-एकादशस्द कीन हैं और उनमें शङ्करकी अपना रूप वतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-हर, बहुरूप, इयम्बक, अपराजित, बृपाकिष, शम्मु,कपर्दी, रैवत, मृगव्याब, शर्व और कपाली\*-ये ग्यारह रुद्र कहलाते हैं। इनमे शम्मु अर्थात् शङ्कर सबके अधीश्वर ( राजा ) हैं, तथा कत्याणप्रदाता और कत्याणखरूप है। इसलिये उन्हें भगवान्ने अपना खरूप कहा है। प्रथ-यक्ष-राक्षसोंने धनपति कुनेरको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—कुवेर | यक्ष-राक्षसोंके राजा तथा उनमें श्रेष्ठ हैं और धनाध्यक्षके पदपर आरूढ़ प्रसिद्ध टोकपाल हैं, इसलिये भगवानने उनको अपना खरूप बतलाया है।

प्रभ—आठ त्रसु कौन-से हैं और उनमें पावक ( अग्नि ) को अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

इरश्च बहुरूपश्च व्यय्वकश्चापराजितः । द्वपाकिषश्च दास्मुश्च कपर्दी रैवतस्तथा ॥
 सृगञ्यापश्च शर्वश्च कपाली च विद्यापते । एकादशैते कथिता स्द्रास्त्रिसुवनेश्वराः ॥
 (हरिवंश०१।३।५१,५२)

† ये पुलस्त्य ऋषिके वीत्र है और विश्रवाक औरस पुत्र है। भरद्वाज-कन्या देववर्णिनीके गर्भसे इनका जन्म हुआ था। इनके दीर्वकालतक कठोर तप करनेपर ब्रह्माजीने प्रसन्न हे.कर इनसे वर मॉगनेको कहा। तब इन्होंने विश्वके धनरक्षक होनेकी इन्छा प्रकट की। इसपर ब्रह्माजीने बहा कि भी भी चौथे लोकपालकी नियुक्ति करना चाहता हूँ; अतएव इन्द्रः यम और वरुणकी भाँति तुम भी इस पदको ग्रहण करें। ।' उन्होंने ही इनको पुष्पकविमान दिया। तबसे ये ही धनाध्यक्ष हैं। इनकी विमाता कैकसीसे रावण-कुम्भकर्णादिका जन्म हुआ था (वाल्मीकिरा० उत्तरकाण्ड स० ३)। नलकूवर और मणिग्रीवः जो नारद मुनिके शापसे छड़े हुए अर्जुनके बृक्ष हो गये थे और जिनका भगवान् श्रीकृष्णने उद्घार किया थाः कुबेरके ही पुत्र थे (श्रीमद्भागवत १०।१०)।

उत्तर-धर, ध्रुव, सोम, अह:, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रमास-इन आठोंको वसु कहते हैं। \* इनमें अनल (अग्नि) वसुओंके राजा हैं और देवताओंको हिन पहुँचाने-वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान्के मुख मी माने जाते हैं। इसीलिये अग्नि (पावक ) को मगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है।

### सेनानीनामहं स्कन्दः

प्रश्न-बृहस्पतिको अपना स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-बृहस्पति दिवराज इन्द्रके गुरु, देवताओंके कुलपरोहित और त्रिधा-बुद्धिन सर्वश्रेष्ट हैं तथा संसारके समस्त पुरोहितों में मुख्य और आङ्गिरसोके राजा माने गये हैं। इसलिये भगवान्ने उनको अपना खरूप कहा है।

प्रश्न-स्कन्द् कौन हैं और सेनापतियोंने इनको भगवानने अपना खरूप क्यों वतन्त्राया :

उत्तर-स्करका दूसरा नाम कार्तिकेय है। इनके छः मृत

प्रश्न-शिखरवालोंनें मेरु मैं हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-सुमेर पर्वत नक्षत्र और द्वीपोंका केन्द्र तथा सुवर्ण और रत्नोंका भण्डार माना जाता है; उसके शिखर अन्य पर्वतोंकी अपेक्षा ऊँचे हैं इस प्रकार शिखरवाले पर्वतोंमें प्रधान होनेसे सुमेरुको भगवान्ने अपना खरूप वतलाया है।

## पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।

सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

पुरोहितोंमें मुखिया बृहस्पति मुझका जान । हे पार्थ ! मैं सेनापतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें समुद्र हूँ ।२४। और बारह हाथ हैं। ये महादेव जीके पुत्र 🛉 और देवताओं के सेनापति हैं। संसारके समस्त मेनापतियोंने ये प्रधान है, इसीलिये भगवानुने इनको अपना सम्बंध बतलाया है।

> प्रश्न-जलाशयों में समदको अपना स्वरूप वतलानेका क्या भाव है ?

> उत्तर-पृथ्वीमें जितने भी जलाशय है, उन सबमें समुद्र§ वड़ा और सबका राजा माना जाता है; अतः समुद्रकी प्रचानता है। इस्लिये समस्त जलाश्यांन समृद्रको भगवानुने अपना स्वरूप वनलाया है।

#### महर्षीणां गिरामसम्येकमक्षरम् । भूग्रह यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २५॥

में महर्षियोंमें भृगु और शब्दोंमें एक अक्षर अर्थात् ओङ्कार हूँ । सब प्रकारके यहाँमें जपयह और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ ॥ २५ ॥

प्रश्न-महर्षि कौन-कौन है ! और उनके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर-महर्पि बहुत-से हैं, उनके लक्षण और उनमेंसे प्रधान दसके नाम ये हैं---

 धरो ध्रवश्च सोमश्च अहरचैवानिले।ऽन रः । प्रत्यपश्च प्रभातश्च वनवाऽशे प्रकीर्तिताः ॥ ( महा० आदि० ६६ । १८) 🕆 ये महर्षि अङ्कराके बड़े ही प्रतापी पुत्र है । म्बारोजिय मन्वन्तरमें बृहस्पति मनर्थियोमें प्रधान थे ( हरिबंदा० ७।१२, मत्स्यपुराण ९१८) । ये बड़े भारी विद्वान् हैं। वामन-अवतारमें भगवान्ते साङ्गांपाङ्ग वेद, पर्यास्त्र, स्मृति, आगम आदि सब इन्होंसे सीखे थे ( बृहद्धर्मपुराण मध्य० १६ । ६९ से ७३ ) । इन्होंके पुत्र कचने शुकाचार्यके यहाँ रहकर सञ्जीवनी विद्या सीखी थी । ये देवराज इन्द्रके पुराहितका काम करते हैं । इन्होंने समयन्ममयपर इन्द्रको जो दिव्य उपदेश दिये हैं। उनका मनन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है । महाशारत द्यान्ति और अनुशासनपर्वमें इनके उपदेशोंकी कथाएँ पटनी चाहिये ।

📫 कहीं कहीं इन्हें अग्निके तेजसे तथा दक्षकत्या स्वाहाके द्वारा उत्पन्न माना गया है ( महाभारत वनपर्व २२३ ) । इनके सम्बन्धमें महाभारत और पुराणांभ बड़ी ही विचित्र-विचित्र कथाएँ मिलती हैं।

§ 'समुद्र' से यहाँ 'समष्टि समुद्र' समझना चाहिये ।

ईश्वराः खयमुद्भूता मूर्नसा ब्रह्मणः सुताः । यस्मान्न हन्यते मानैमेहान् परिगतः पुरः ॥ यस्माद्यन्ति ये धीरा महान्तं सर्वतो गुणैः । तस्मान्महर्षयः प्रोक्ता बुद्धेः परमदर्शिनः ॥ भृगुर्मरीचिरत्रिश्च अङ्गिराः पुल्हः कृतुः । मनुरक्षो वसिष्ठश्च पुल्स्त्यस्चेति ते दश ॥ ब्रह्मणो मूर्नसा होत उङ्गूताः स्वयमीश्वराः । प्रवर्तत ऋषेर्यसमान् महांस्तस्मान्महर्पयः ॥ (वायुपुराण ५९ । ८२-८३, ८९-९०)

ब्रह्माके ये मानस पुत्र ऐश्वर्यवान् (सिद्धियों से सम्पन्न ) एवं स्वयं उदान हैं। परिमाणसे निसका हनन न हो ( अर्थात् जो अपिरमेय हो ) और जो सर्वत्र व्यास होते हुए भी सामने (प्रत्यक्ष ) हो, वही महान् हैं। जो बुद्धिक पार पहुँचे हुए ( भगवल्यास ) विज्ञानन गुणों के द्वारा उस महान् ( परमेश्वर ) का सब ओरने अवलम्बन करते हैं, वे इसी कारण (भाहान्तम् ऋषन्ति इति महप्यः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार ) महर्षि कहलाते हैं। भृगु, मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, कतु, मनु, दक्ष, विसिष्ठ और पुलस्य - ये उस महर्षि हैं। ये सब ब्रह्माके मनसे खयं उत्पन्न हुए हैं और ऐश्वर्यवान् हैं। चूँकि ऋषि ( ब्रह्माजी ) से इन ऋषियों के रूपम खयं महान् ( परमेश्वर ) ही प्रकट हुए, इसिलिये ये महर्षि कहलाये। '

प्रश्न-महर्षियोंमें 'सुगु' को अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-महर्षियों में भृगुजी अमुख्य हैं। ये भगवान्के भक्त, ज्ञानी और वड़े तेजस्ती हैं; इसीलिये इनको भगवान्ने अपना स्वरूप वतलाया है।

प्रश्न-'गिराम्' पदका क्या अर्थ है, 'एकम् अक्षरम्' से क्या लेना चाहिये और उसे भगवान्का रूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-किसी अर्थका बोध करानेवाले शब्दको भी:' (वार्ण!) कहते हैं और ओङ्कार (प्रणव) को 'एक अक्षर' कहते हैं (८।१३) जितने भी अर्थबोधक शब्द हैं, उन सबसे प्रणवकी प्रधानता है, क्योंकि 'प्रणव' भगवान्का नाम है (१७।२३)। प्रणवके जपसे भगवान्की प्राप्ति होती है। नाम और नामीमें अभेद माना गया है।इसलिये भगवान्-ने 'प्रणव'को अपना सक्ष्य वतलाया है।

प्रश्न समस्त यज्ञोमें जपपज्ञको अपना खम्यप बतत्वाने-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जपयञ्चने हिसाका सर्वथा अभाव है और जपयञ्च भगवान्का प्रत्यक्ष करानेवाला है। मनुस्पृतिमें भी जपयञ्चकी बहुत प्रशंसा की गयी है। † इसिलिये समस्त यञ्चोंने जपयञ्चकी प्रवानता है, यह भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने जपयञ्चको अपना सम्हण बतलाया है।

प्रश्न-स्थावरोंने हिमालयको अपना खरूप वतलानेका क्या भाव है !

उत्तर—स्थिर रहनेवाटोंको स्थावर कहते हैं। जितने भी पहाड़ हैं,सब अचल होनेके कारण स्थावर है।उनमें हिमालय

<sup>•</sup> ब्रह्माजीके मानलपुत्रों में सुगु एक प्रधान हैं। स्वायम्भुव और चाकुप आदि कई मन्वन्तरों में ये सप्तियों में रह चुके हैं। इसके वंशजों में बहुत से ऋषि, मन्त्रपणिता और गोत्रप्रवर्तक हुए हैं। महिपियों में इनका बड़ा भारी प्रभाव है। इन्होंने दक्षकन्या ख्यातिसे विवाह किया था। उनसे धाता-विधाता नामके दो पुत्र और श्रीनामकी एक कन्या हुई थी। यही श्रीभगवान् नारायणकी पत्नी हुई। चयवन ऋषि भी इन्होंके पुत्र थे। इनके ज्योतिष्मान्, सुकृति, हिष्णमान्, तपोधृति, निरुत्मुक और अतिबाहु नामक पुत्र विभिन्न मन्वन्तरों में सप्तियों में प्रधान रह चुके हैं। ये महान् मन्त्रप्रणेता महिष्हें। विष्णुभगवान् के वधान्यखपर लात मारकर इन्होंने ही उनकी सात्त्विक क्षमार्का परीक्षा ली थी। आज भी विष्णुभगवान् इस भगुलताके चिह्नको अपने हृदयपर धारण किये हुए हैं। भृगु, पुलरूत्य, पुलह, कतु, अङ्गिरा, मरीचि, दक्ष, अति और विश्व — ये प्रजा सृष्टि करनेवाले होनेसे 'नौ ब्रह्मा' माने गये हैं। प्रायः सभी पुराणों में मृगुजीकी चर्चा भरी है (इनकी कथाका विस्तार हरियंश, मःस्यपुराण, शिवपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, देवीभागवत, मार्कण्डेयपुराण, पद्मपुराण, वायुपुराण, महाभारत और श्रीमद्भागवतमे हैं)।

<sup>†</sup> विधियज्ञाजपयज्ञे। विशिष्टो दर्शामर्शुणैः । उपाग्रः स्यान्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ( मतु० २ । ८५ ) विधि-यज्ञसे जपयज्ञ दसगुना, उपाशुजप सौगुनाऔर मानसजप इजारगुना श्रेष्ठ कहा गया है।'

सर्वोत्तम है।वह परम पवित्र तपोभूमि **है और मुक्तिमें स**हायक हिमालय सब पर्वतोंका राजा भी है । इसीलिये उसको है। भगवान् नर-नारायण वहीं तपस्या कर चुके हैं। साथ ही, भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

### अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ मैं सब वृक्षोमें पीपलका वृक्ष, देवर्षियोमें नारद मुनि, गन्धर्योमें चित्ररथ और सिद्धोमें कपिल मुनि हूँ ।२६।

प्रश्न-वृक्षों में पीपलके वृक्षको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिग्राय है !

उत्तर-पीपळका वृक्ष\*समस्त वनस्पतियों में राजा और पूजनीय माना गया है। इसलिये भगवान्ने उसको अपना स्रह्म बतलाया।

प्रश्न-देविष किनको कहते हैं, और उनमें नारदको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है!

उत्तर—देवर्षिके लक्षण वारहवें, तेरहवें श्लोकोंकी टीका-में दिये गये हैं, उन्हें वहाँ पढ़ना चाहिये। ऐसे देवर्षियों में नारद जी सबसे श्लेष्ठ हैं। साथ ही वे भगवान् के परम अनन्य भक्त, महान् ज्ञानी और निपुण मन्त्रद्रश्च हैं। इसीलिये नारद-जीको भगवान् ने अपना खरूप बतलाया है। नारद जीके सम्बन्ध में भी बारहवें, तेरहवें श्लोकोंकी टिप्पणी में देखना चाहिये।

प्रश्न-चित्ररथ गन्धर्वको अपना सम्हप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-गन्धर्व एक देवयोनिविशेष है; ये देवलोकमें

गान, वाद्य और नाट्याभिनय किया करते हैं। खर्गमें ये सबसे सुन्दर और अत्यन्त रूपवान् माने जाते हैं। भाह्यक छोक' में ऊपर और 'विद्याधर-छोक' से नीचे इनका 'गन्धर्व-छोक' है। देवता और पितरोंकी भाँति गन्धर्व भी दो प्रकारके होने हैं---मर्त्य और दिव्य। जो मनुष्य मरकर पुण्यवलसे गन्धर्व-लोकको प्राप्त होते हैं, वे 'मर्त्य' हैं और जो कल्पके आरम्भसे हीं गन्धर्व हैं, उन्हें 'दिव्य' कहते हैं। दिव्य गन्धवींकी दो श्रेणियाँ है--- 'मौनेय' और 'प्राघ्य'। महर्षि कस्यपकी दो पतियोंके नाम थे-मिन और प्राधा । इन्हींसे अधिकांश अप्सराओं और गन्यवंकी उत्पत्ति हुई। भीमसेन, उप्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवाक् अर्कपर्ण, प्रयुत्त, भीम, चित्ररथ, शाहिशिरा, पर्जन्य, कलि और नारद -- ये सोल्ह देव गन्धर्व 'मुनि' में उत्पन्न होनेके कारण 'मौनेय' कहलाये। और सिद्ध, पूर्ण, बर्हि, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावसु, सुचन्द्र, भानु, अतिवाहु, हाहा, हृहू और तुम्बुर-ये चैदह 'प्राधा'मे उत्पन्न होनेके कारण 'प्राधिय'कहलाये ( महाभारत आदिपर्व ६५ )। इनमें हाहा,

पुराणों में अश्वत्यका वड़ा माहात्म्य मिलता है । स्कन्दपुराणमें है—

मूले विष्णुः स्थितो नित्यं स्कन्धे केशव एव च ।
नारायणस्तु शाखामु पत्रेषु भगवान् हरिः॥
फलेऽन्युतो न सन्देहः सर्वदेवैः सर्मान्वतः॥
स एव विष्णुर्द्वम एव मृतीं महात्मभिः सेवितपुण्यमृलः।
यस्याश्रयः पापमहस्तहन्ता भवेन्नुणा कामदुषा गुणाढ्यः॥

( स्कन्द० नागर० २४३ । ४१, ४२, ४४ )

धीपलकी जहमें विष्णु, तनेमें केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान् हरि और फलमें सब देवताओं से युक्त अञ्युत सदा निवास करते हैं-इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। यह दूश मूर्तिमान् श्रीविष्णुम्बरूप है; महात्मा पुरुष इस दृक्षक पुण्यमय मलकी सेवा करते हैं। इसका गुणोंसे युक्त और कामनादायक आश्रय मनुष्योंके हजारों पायोंका नाश करनेवाला है।

ह्सके अतिरिक्त वैद्यक ग्रन्थोंमें भी अश्वत्यकी बड़ी महिमा है—इसके पत्ते, फल, छाल, मभी रोगनाशक हैं। रक्तविकार कफ, बात, पित्त, दाह, बमन, शोथ, अरुचि, विपदोप, खाँमी, विपम-ज्वर, हित्तकी, उरक्षित, नासारोग, विसर्प, कृमि, कुछ, स्वत्या-वर्ण, अग्निद्श्ववण, बागी आदि अनेक रोगोंमें हसका उपयोग होता है।

हुहू, विश्वावसु, तुम्बुरु और चित्ररथ आदि प्रधान हैं। और इनमें भी चित्ररथ सबके अधिपति माने जाते हैं। चित्ररथ दिव्य संगीत-विद्याके पारदशों और अत्यन्त ही निपुण हैं। इसीसे भगवान्ने इनको अपना खरूप बतलाया है। इनकी कथाएँ अग्निपुराण, मार्कण्डेयपुराण, महाभारत-आदिपर्व, वायुपुराण आदिमें हैं।

प्रश्न-सिद्ध किसको कहते हैं और उन सबमें कपिल मुनिको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो सर्व प्रकारकी स्थूल और सूक्ष्म जगत्की सिद्धियोंको प्राप्त हों तथा धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य आदि श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया सम्पन्न हों, उनको सिद्ध कहते हैं। ऐसे हजारों सिद्ध हैं, जिनमें भगवान कपिल सर्वप्रधान हैं। भगवान कपिल साक्षात् ईश्वरके अवतार हैं। महायोगी कर्दम- मुनिकी पत्नी देवहूतिको ज्ञान प्रदान करनेके लिये इन्होंने उन्हींके गर्भसे अवतार लिया था। इनके प्राकट्यके समय खयं ब्रह्माजीने आश्रममें आकर श्रीदेवहूतिजीसे कहा था— अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्यैः सुसम्मतः। लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः॥ (श्रीमद्भागवत ३। २४। १९)

'ये सिद्धगर्गोके अधिश्वर और सांख्यके आचार्योद्वारा प्रित होकर तुम्हारी कीर्तिको बदावेंगे और लोकमें किपल' नामसे प्रसिद्ध होंगे।

ये स्वभावसे ही नित्यज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य आदि गुणोंसे सम्पन्न हैं। इनकी बरावरी करनेवाला भी दूसरा कोई सिद्ध नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है! इसीलिये भगवान्ने समस्त सिद्धोंमें किपल मुनिको अपना खरूप बतलाया है।

## उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत नामक हाथी और मनुष्योंमें राजा मुझको जान ॥ २७ ॥

प्रश्न—घोड़ोंमें उन्चें:श्रवा घोड़ेको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—उन्चेःश्रवाकी उत्पत्ति अमृतके लिये समुद्रका मन्थन करते समय अमृतके साथ हुई थी। अतः यह चौदह रह्नोंमें गिना जाता है और समस्त घोड़ोंका राजा समझा जाता है। इसीलिये इसको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रभ्र-गजेन्द्रोंमें ऐरावत नामक हाथीको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-बहुत-से हाथियों में जो श्रेष्ठ हो, उसे गजेन्द्र कहते हैं। ऐसे गजेन्द्रोंमें भी ऐरावत हाथी, जो इन्द्रका वाहन है, सर्वश्रेष्ठ और भाज' जातिका राजा माना गया है। इसकी उत्पत्ति भी उच्चैं:श्रवा घोड़ेकी भाँति समुद्रमन्थनसे ही हुई थी। इसलिये इसको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रभ-मनुर्प्योमें शजाको अपना खरूप कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—शास्त्रोक्त लक्षणोंने युक्त धर्मपरायण राजा अपनी प्रजाको पापोंसे हटाकर धर्ममें प्रवृत्त करता है और सबकी रक्षा करता है, इस कारण अन्य मनुष्योंसे राजा श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे राजामें भगवान्की शक्ति साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक रहती है। इसीलिये भगवान्ने राजाको अपना सन्हप कहा है।

प्रश्न—साधारण राजाओंको न लेकर यहाँ यदि प्रत्येक मन्वन्तरमें होनेवाले मनुओंको लें, जो अपने-अपने समयके मनुष्योंके अधिपति होते हैं,तो क्या आपत्ति हैं!इस मन्वन्तर-के लिये प्रजापतिने वैवस्वत मनुको मनुष्योंका अधिपति बनाया था, यह कथा प्रसिद्ध है।

मनुष्याणामधिपतिं चक्रे वैवस्वतं मनुम्। (वायुपुराण ७०।१८)

उत्तर-कोई आपत्ति नहीं है । वैवलत मनुको भी भनराधिप' माना जा सकता है ।

### आयुघानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासकिः॥ २८॥

में रास्त्रोंमें यज्ञ और गौओंमें कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हूँ, और सर्पोमें सर्पराज वासुकि हूँ ॥ २८ ॥

प्रश्न-शक्षोंमें वज्रको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जितने भी शक्ष हैं, उन सबमें बन्न अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि बन्नमें दर्धाचि ऋषिके तपका तथा साक्षात् भगवान्का तेज विराजमान है और उसे अमोघ माना गया है (श्रीमद्भागवत ६।११।१९-२०) इसलिये बन्नको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-दूध देनेवार्छ। गायोंमें कामधेनुको अपना खरूप बतरानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—कामधेनु समस्त गौओंमें श्रेष्ठ दिन्य गौ है, यह देवता तथा मनुष्य सभीकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करने-वाली है और इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्यनमें हुई है; इस-लिये भगवानूने इसकी अपना ख़ुल्प बतलाया है।

प्रश्न-कन्दर्पके साथ 'प्रजनः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है !

भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है । अनन्तरचास्मि नागानां बरुणो याद्मामहम् । पितणामर्थमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९॥

अभिप्राय है ?

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९॥ में नागोंमें रोपनाग और जलचरींका अधिपति वरुणदेवता हूँ और पितरोंमें अर्यमा नामक पितर तथा शासन करनेवालोंमें यमराज में हूँ ॥ २९॥

प्रश्न—नार्गोमें रोषनागको अपना ख़रूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—शेषनाग समस्त नागोंके राजा और हजार फर्गों-से युक्त हैं, तथा भगवान्की शय्या बनकर और नित्य उनकी सेवामें लगे रहकर उन्हें सुख पहुँचानेवाले, उनके परम अनन्य भक्त और बहुत बार भगवान्को साथ-साथ अवतार लेकर उनकी र्वालांग सम्मिलित रहनेवाले हैं तथा इनकी उत्पत्ति भीभगवान्मे ही मानी गयी हैं।\* इसलिये भगवान्ने उनकी अपना खख्प वतलाया है।

उत्तर—'कर्न्दर्प' शब्द कामदेवका वाचक है। इसके साथ 'प्रजनः' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया

है कि जो धर्मानुकल सन्तानोत्पत्तिके लिये उपयोगी है, वही

'काम' मेरी विभूति है। यही भाव सातवें अध्यायके ग्यारहवें

श्लोकमें भी-कामके साथ 'धर्माविरुद्धः' विशेषण देकर

दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि इन्द्रियाराम मनुष्योंके

द्वारा विषयसुखके लिये उपभोगने आनेवाला काम निकृष्ट

है, वह धर्मानुकूल नहीं हैं; परन्त् शास्त्रविधिके अनुसार

सन्तानकी उत्पत्तिके छिये इन्द्रियजयी पुरुषींके द्वारा प्रयुक्त

होनेवाला काम ही धर्मानुकल होनेसे श्रेष्ठ हैं। अतः उसको

प्रश्न-सपोंने वास्किको अपना खरूप बतलानेका क्या

उत्तर- वासुकि सगस्त सर्पाक राजा और भगवान्के, भक्त होने के कारण सर्पान श्रेष्ट माने गये हैं, इसलिये उनको

भगवान्कां विभृतियोगं गिना गया है।

प्रश्न--जलचर्गेके अधिपृति वरुणको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर-वरुण समस्त जलवरोंके और जलदेवताओंके

दोपं चाकल्ययहेवमनन्तं विश्वनिषणम् ।
 यो धारर्यात भृतानि धरां चेमा नवताम् ॥

( महा० भीष्म० ६७ । १३ )

'इन परमदेवने विश्वरूप अनन्त नामक देवस्वरूप शेपनागको उत्पन्न किया। जो पर्दनोके महित इम मारी पृथ्वीको तथा भूतमात्रको धारण किये हुए हैं।' अधिपति, होकपाल, देवता और भगवान्के भक्त होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ माने गये हैं। इसलिये उनको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-पितरों में अर्थमाको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—कन्यवाह, अनल,सोम, यम,अर्यमा,अग्निप्वात्त और बर्हिषद्—ये सात पितृगण हैं।\* इनमे अर्यमानामक पितर समस्त पितरोंने प्रधान होनेसे उनमें श्रेष्ट माने गये हैं। इसलिये उनको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न—नियमन करनेवार्लोमें यमको अपना स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—मर्त्य और देवजगत्में, जितने भी नियमन करनेवाले अधिकारी हैं,यमराज उन सबमें बढ़कर हैं। इनके सभी दण्ड, न्याय और धर्मसे युक्त, हितपूर्ण और पापनाशक होते हैं। ये भगवान्के झानी भक्त और लोकपाल भी हैं। इसीलिये भगवान्ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। †

## प्रह्लादश्रास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् । मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३०॥

में दैत्योंमें प्रह्लाद और गणना करनेवालोंका समय हूँ तथा पशुओंमें मृगराज सिंह और पिश्चिमें मैं गरुड़ हूँ ॥ ३० ॥

प्रश्न-देखोंने प्रहादको अपना खक्य बतलानेका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-दितिके वंशजोंको दैत्य कहते हैं। उन सबमें प्रहाद उत्तम माने गये हैं; क्योंकि वे सर्वसद्गुणसम्पन,परम

\* कव्यवाहोऽनलः सोमो यमरचैनार्यमा तथा। अग्निश्वाचा बहिंगदस्त्रयश्चान्त्या समूर्तयः॥ (शिनपुराणः धर्मः ६३।२)

कही-कही इनके नाम इस प्रकार मिलते हैं--सुकाल, आङ्किरसः सुखधाः सोमपाः वराजः आंग्रज्वात्त और विहिषद् (हरिवंदाः पूर्व ॰ अ० १८)। मन्वन्तरमेदमे नामाका यह मेद सम्भव है।

† यमराजंक दरवारमे न किसीक साथ किसी भी कारणसे कोई पक्षपात ही होता है और न किसी प्रकारकी सिफारिश, रिस्वतः या खुशामद ही चलती है। इसके नियम इतने कठोर है कि उनमें जरा भी रियायतके लिये गुंजाइश नहीं है। इसीलिये ये भीनयमन करनेवालों में सबसे बद्कर माने जाते हैं। इस्ट्रः आंग्रः निर्म्यतः वरणः वायुः कुवेरः ईशानः ब्रह्माः अनन्त और यम—ये दस दिवपाल हैं ( बुहद्धमंपुराणः उत्तरं ९ )। ये समिष्टिजगत्की सब दिशाओं के संस्क्षक हैं।

कहते हैं कि पुण्यात्मा जीवको ये यमराज स्वामाविक ही सौम्यमूर्ति दीलते है और पापियोको अत्यन्त लाल नेत्र, विकराल दादः विज ी सी त्यल्याती हुई जीम और ऊपरको उठे हुए भयानक बालींसे युक्त अत्यन्त भयानक काली आकृति. बाले तथा हाथमें कालदण्ड उठाये हुए दिख्यलायी देते हैं (स्कन्दपुराण काशीखण्ड पूर्वे० ८। ५५, ५६)।

ये परम ज्ञानी है। निचिक्तिताको इन्होंने आत्मतत्त्वका ज्ञान दिया था। कठोपनिपद्, महाभारत-अनुशासनपर्व और बाराहपुराणमें निचक्तिताकी कथा मिलती है। साथ ही ये बड़े ही भगवद्भक्त है। श्रीमद्भागवत, छठे स्कन्थके तीसरे अध्यायमें विष्णुपुराण, तृतीय अंशके सातवें अध्यायमें और स्कन्दपुराण काशीखण्ड पूर्वार्थके आठवें अध्यायमें इन्होंने अपने दूतोंके सामने जो भगवान्की और मगवन्गामकी महिमा गांधी है, वह अवस्य ही पढ़ने योग्य है।

परन्तु इनको भी छकानेवाल पुरुष कभी कभी है। जाते हैं। स्कन्दपुराणमें कथा आती है कि कीर्तिमान् नामक एक चक्कवर्ती भक्त राजा थं। उनके सदुपदेशसे समस्त प्रजा सदाचार और भक्तिसे पूर्ण हो गयी। उनके पुण्यफलसे इनके यहाँ जो पहलेंक जीव थं, उन सबकी सद्गति होने लगी और वर्तमानमें मरनेवाले सब लोग परम गतिको प्राप्त होने लगे। इससे नये जीवोंका इनके यहाँ जाना ही बंद हो गया। इस प्रकार यमलोक सूना हो गया। तब इन्होंने जाकर ब्रह्माजीसे कहा, उन्होंने इनको श्रीविष्णुभगवान्के पास भेजा। भगवान् विष्णुने कहा, 'जबतक ये धर्मात्मा भक्त कीर्तिमान् राजा जीवित हैं, तबतक तो ऐसा ही होगा; परन्तु संसारमें ऐसा सदा चलता नहीं! (स्कन्दपुराण, विष्णु वै ११। १२। १३)

धर्मात्मा और भगवान्के परम श्रद्धालु, निष्काम, अनन्यप्रेमी भक्त हैं तथा दैर्त्योंके राजा हैं। इसलिये भगवान्ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है।

प्रश्न—यहाँ 'काल' शब्द किसका वाचक है ? और उसे अपना स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ 'काल' शब्द क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि नामोंसे कहे जानेवाले समयका वाचक है। यह गणित-विद्याके जाननेवालोंकी गणनाका आधार है। इसलिये काल-को भगवानूने अपना खरूप बतलाया है।

१भ-सिंह तो हिंसक प्र्यु है, इसकी गणना भगवान्ने अपनी विभूतियोंनें कैसे की ?

> पवनः पवतामस्मि झषाणां मकरश्चास्मि

उत्तर-सिंह सब पशुओंका राजा माना गया है। वह सबसे बलवान्, तेजस्वी, शूरवीर और साहसी होता है। इसिलिये भगवान्ने सिंहको अपनी विभूतियोंमें गिना है।

प्रश्न-पक्षियोंमें गरुड़को अपना स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—विनताके पुत्र गरु इजी पक्षियोंके राजा और उन सबसे बड़े होनेके कारण पिक्षयोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। साथ ही ये भगवान्के वाहन, उनके परम भक्त और अत्यन्त पराक्रमी हैं। इसलिये गरु इको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

रामः शस्त्रभृतामहम् । स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥

मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और रास्त्रधारियोंमें श्रीराम हूँ तथा मछलियोंमें मगर हूँ और निद्योंमें श्रीमागीरथी गङ्गाजी हूँ ॥ ३१ ॥

प्रश्न-'पवताम्' पदका अर्थ यदि वेगवान् मान लिया जाय तो क्या आपत्ति हैं ?

उत्तर-यद्यपि व्याकरणकी दृष्टिमे 'त्रेगत्रान्' अर्थ नहीं बनता परन्तु टीकाकारोंने यह अर्थ भी माना है। इसलिये कोई मानें तो मान भी सकते हैं। त्रायु त्रेगत्रानोंमें(तीत्र गतिसे चलनेवालोंमें) भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है और पत्रित्र करने-वालोंमें भी। अतः दोनों प्रकारसे ही त्रायुकी श्रेष्ठता है।

प्रश्न-यहाँ 'राम' शब्द किसका वाचक है और उनको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'राम' शब्द दशरथपुत्र भगवान् श्रीरामचन्द्र जी-का वाचक है। उनको अपना ख़रूप बतलाकर भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि भिन्न-भिन्न युगोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी लीला करनेके लिये मैं ही भिन्न-भिन्न रूप धारण करता हूँ। श्रीराममें और मुझमें कोई अन्तर नहीं है,स्वयं मैं ही श्रीरामरूपमें अवतीर्ण होता हूँ।

प्रश्न-मञ्जलियोंने मगरको अपनी विमृति वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जितने प्रकारकी मछिलयाँ होती हैं उन सबसे मगर बहुत बड़ा और बलवान् होता है: इसी विशेषताके कारण मछिलयोंने मगरको भगवान्ने अपनी विभृति बतलाया है

प्रश्न-नदियोंमें जाह्नवी ( गङ्गा ) को अपना खम्बप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जाह्वी अर्थात् श्रीमागीरथी गङ्गाजी समस्त निद्योंने प्रमश्रेष्ठ हैं; ये श्रीमगवान्के चरणोदकसे उत्पन्न, परम पवित्र हैं । \* पुराण और इतिहासोंने इनका बड़ा भारी माहात्म्य बतलाया गया है ।

इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि एक बार भगवान्

(श्रीमद्रागवत ८।२१।४)

धातुः कमण्डलुजलं तदुष्कमस्य पादावनजनपवित्रतया नरेन्द्र ।
 स्वर्धुन्यभूवभिष्ठ सा पतती निमाष्टि लोकत्रयं भगवतो विदादेव कीर्तिः ॥

<sup>ं</sup>दे राजन् ! वह ब्रह्माजीके कमण्डलुका जलः भगवान्के चरणींको घोनेसे पवित्रतम होकर स्वर्ग-गङ्गा (मन्दाकिनी) हो गया। वह गङ्का भगवान्की निर्मल कीर्तिके समान आकाशसे पृथ्वीपर गिरकर अवतक तीर्नो लोकोंको पवित्र कर रही है।

विष्णु खयं ही द्रवरूप होकर बहने लगे थे और ब्रह्मार्जाके । ब्रह्मद्रव होनेके कारण भी गङ्गार्जाका अत्यन्त माहात्म्य है। \* कमण्डलुमें जाकर गङ्गारूप हो गये थे। इस प्रकार साक्षात् । इसीलिये भगवानूने गङ्गाको अपना खरूप बनलाया है।

## सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३ २ ॥

हे अर्जुन ! स्रष्टियोंका आदि और अन्त तथा मध्य भी में ही हूँ । मैं विद्यार्थोमें अध्यात्मविद्या अर्थात् ब्रह्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवार्लोका तस्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ ॥ ३२ ॥

प्रश्न-बीसर्वे रहोकमे भगवान्ने अपनेको भनोंका आदि, सृष्टिका बाचक है। मध्य और अन्त बनहाया है;यहाँ फिर समींका आदि, मध्य और प्रश्न-समस्त वि अन्त बतहाते हैं। इसमे क्या पुनरुक्तिका दोष गई। आता १ वतहानेका क्या आ

उत्तर-पुनरुक्तिका दोप नहीं है; क्योंकि वहाँ 'मूत' शब्द चेतन प्राणियोंका बाचक है और यहाँ 'मर्ग'शब्द जड-चेतन समस्त वस्तुओं और समस्त खोकोंके सहित सम्पूर्ण प्रश्न—समस्त विद्याओं में अध्यात्मविद्याको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अध्यात्मविद्या या ब्रह्मविद्या उस विद्याको कहते हैं जिसका आत्मासे सम्बन्ध है,जो आत्मतत्त्वका प्रकाश करती है और जिसके प्रभावसे अनायास ही ब्रह्मका साक्षात्कार हो

न ह्येत परमाश्चर्य स्वर्धुन्या यदिहोदितम् । अनन्तचरणाम्भोजप्रयुताया भवन्छिदः ॥ सन्तिवेष्य मनो यस्मिष्क्रद्भया मुनयोऽमलाः । वैगुण्यं दुश्यजं हित्या सद्यो यातास्तदात्मनाम् ॥ (श्रीमद्भागवत ९ । ९ । १४-१५)

र्धजन अनन्त भगवान्के चरण कम ोमें श्रद्धापूर्वक भाष्टीभाँति चित्तको लगाकर निर्मलहृदय मुनिगण दुरंत ही दुस्त्यज त्रिगुणोके प्रपञ्चको त्याग कर उनके स्वरूप बन गये हैं। उन्हीं चरण-कमलोंने उत्पन्न हुई। भव-बन्धनको काटनेवाली भगवती गङ्गाजीका जो माहात्म्य यहाँ बनलाया गया है। इसमें कोई बड़े आश्चर्यकी बात नहीं है।

 जगजननी महेश्वरी दक्षकत्या सतीके देहत्याग करनेपर जब भगवान् शिव तप करने छगे। तब देवताओंने जगन्माता-की स्तुति की । महंश्वरी प्रकट हुईँ । देवताओंने पुनः शङ्करजीको वरण करनेके छिये उनसे प्रार्थना की । देवीने कहा-भी दो रूपोंमें सुमेरकत्या मेनकाके गर्भरे दीलराज हिमालयके घर प्रकट है।ऊंगी ।' तदनन्तर वे पहले गङ्गारूपमें प्रकट हुई । देवता उनकी स्तुति करते हुए उन्हें देवलेकिम ले गये। वहां वे मुर्तिमती हो शहरजीके साथ दिव्य कैलामधामको पधार गयी और ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर अन्तर्धानांद्रामे अर्थात् निराकाररूपमे उनके कमण्डलुमें स्थित हो गर्या ( अन्तर्धानांद्राभागेन स्थिता ब्रह्म-कमण्डली ) । ब्रह्माजी कमण्डलुमें उन्हें ब्रह्मशेक ले गये । तदनन्तर एक बार भगवान् शङ्करजी गङ्गाजीमहित वैंकुण्डमें प्रधारे । बहाँ भगवान् विष्णुके अनुरोध करनेपर उन्होंने गान किया । वे जे रागिनी गाते, वही मूर्तिमती होकर प्रकट हा जाती । वे छी रागिनी गाने लगे, तब वह भी प्रकट हो गया । उस रागिनीसे मुख्य होकर रसमय भगवान नारायण खायं रसहूप होकर वह गये। ब्रह्माजीने सोचा - श्रद्धांत उत्पन्न संगीत ब्रह्ममय है और स्वयं ब्रह्म हरि भी इस समय द्रवीनृत हो गये है अत्रव्वब्रह्ममयी गङ्गाजी इन्हे संबरण कर ले ।' यह विचारकर उन्होंने ब्रह्मद्रवसे कमण्डलका स्पर्श कराया । स्पर्श होते ही सारा जल गङ्गाजीमे मिल गया और निराकारा गङ्गाजी जलमयी हो गया । बहाजी फिर ब्रह्मलेक्ष्में चले गये । इसके बाद जब भगवान् विष्णुने वामन-अवतारमें अपने सास्विक पादसे समस्त बर्वाकको नाप वियाः तब ब्रह्माजीने कमण्डलुके उसी जलसे भगवचरणको स्नान-कराया । कमण्डलुका जल प्रदान करते ही यह चरण वहीं स्थिर हो गया और धगवानके अन्तर्धान होनेपर भी उनका दिव्यचरण वही स्वर्ग-गङ्गाके साथ रह गया । उसीसे उत्पन्न गङ्गाजीकां महान् तर करके भगीरथजी अपने पूर्वपुरुषोंका उदार करनेके लिये इस लोकमें लाये । यहाँ भी श्रीशङ्करजीने ही उनको मस्तकमें धारण किया । गङ्गाजीके माहात्म्यकी यह बड़ी ही मुन्दर, उपदेशप्रद और विचित्र कया विस्तारपूर्वक बृहद्धर्मपुराण मध्यखण्डके बारहवें अध्यायसे अद्वाईसवें अध्यायतक पढ़नी चाहिये।

जाता है। संसारमें ज्ञात या अज्ञात जितनी भी विद्याएँ हैं, सभी इस ब्रह्मविद्यासे निकृष्ट हैं; क्योंकि उनसे अज्ञानका बन्धन टूटता नहीं, बल्कि और भी दृद होता है। परन्तु इस ब्रह्मविद्यासे अज्ञानकी गाँठ सदाके लिये खुल जाती है और परमात्माके खरूपका यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है। इसीने यह सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये भगवान्ने इसको अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न—'वाद'को विभृतियोंमें बतलानेका क्या अभिशायहैं? उत्तर—शास्त्रार्थके तीन खरूप होते हैं—जन्प, वितण्डा और वाद। उचित-अनुचितका विचार छोड़कर अपने पक्षके मण्डन और दूसरेके पक्षका खण्डन करनेके लिये जो बिवाद किया जाता है, उसे 'जल्प' कहते हैं; केवल दूसरे पक्षका खण्डन करनेके लिये किये जानेवाले विवादको 'वितण्डा' कहते हैं और जो तत्त्वनिर्णयके उद्देश्यसे शुद्ध नीयतसे किया जाता है, उसे 'वाद'कहते हैं। 'जल्प' और 'वितण्डा'से द्वेष, कोध, हिंसा और अभिमानादि दोषोंकी उत्पत्ति होती है; और 'वाद'से सत्यके निर्णयमें और कल्याण-साधनमें सहायता प्राप्त होती है। 'जल्प' और 'वितण्डा' त्याज्य हैं तथा 'वाद' आवश्यकता होनेपर प्राह्म है। इसी विशेषताके कारण भगवानुने 'वाद'को अपनी विभृति बतलाया है।

### अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च । अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः॥ ३३॥

मैं अक्षरोंमें अकार हूँ और समासोंमें द्वन्द्वनामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात् कालका भी महाकाल तथा सब ओर मुख्याला, विराट्स्वरूप सबका धारण-पोषण करनेवाला भी में ही हूँ ॥ ३३॥

उत्तर—खर और न्यञ्जन आदि जितने भी अक्षर हैं, उन सबमें अकार सबका आदि है और वही सबमें व्याप्त है। श्रुतिमें भी कहा है—

'अकारो वै सर्वा वाक्' (ऐतरेय ब्रा० पू० ३।६)

'समस्त वाणी अकार है।' इन कारणोंसे अकार सब वर्णोंमें श्रेष्ठ है, इसीलिये भगवान्ने उसको अपना ख्रम्हप बतलाया है। प्रश्न—सव प्रकारके समार्सोने द्वन्द्व समासको अपनी विभूति बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-द्वन्द्व समासमें दोनों पदोंके अर्थकी प्रधानता\* होनेके कारण,वह अन्य समासोंसे श्रेष्ठ है; इसलिये भगवान्-ने उसको अपनी त्रिभृतियोंने गिना है।

प्रश्न—तीसर्वे स्लोकने जिस 'काल' को मगवान्ने अपना स्वम्हप बतलाया है, उसमें और इस श्लोकमें बतलाये हुए 'काल' में क्या भेद है ?

<sup>•</sup> संस्कृत-व्याकरणके अनुमार समाम चार हें—१ अव्ययीभाव र तत्पुरुप ३ बहुबीहि और ४ इन्द्र । कर्मधारय और द्विगु—ये दोनों तत्पुरुपके हो अन्तर्गत हैं। अव्ययीभाव समासके पूर्व और उत्तर—इन दो पदोंमेंसे पूर्व पदके अर्धकी प्रधानता होती है। जैसे अधिहरि —यहाँ अव्ययीभाव समास है; इसका अर्थ है—हरी अर्थात् हरिमें; सप्तमी विभक्ति हो (ऑध' शब्दका अर्थ है और यही व्यक्त करना यहाँ अभीए है। तत्पुरुप समासमें उत्तरपदके अर्थकी प्रधानता होती है; जैसे —म्मोतापित वन्दे' इस वाक्यके अन्तर्गत स्वीतापित शब्दमें तत्पुरुप समास है। इस वाक्यके अर्थकी प्रधानता होती है; जैसे —मिताके पित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करता हूँ। यहां सीता और पित —इन दो पदोंमेसे प्यति पदके अर्थकी ही प्रधानता है; क्योंकि स्वीतापित शब्दमें स्वीराम का ही योध होता है। बहुबीहि समासमें अन्य पदके अर्थकी प्रधानता होती है; जैसे प्रीताम्बरः यहाँ बहुबीहि समास है। इसका अर्थ है—जिसके पीले वस्न हों, वह व्यक्ति । यहाँ पूर्वपद है प्रीत' और उत्तरपद है स्वन्तर । इनमेसे किसी भी पदके अर्थकी प्रधानता नहीं है। इनके द्वारा जो स्वन्य व्यक्ति (भगवान्) रूप अर्थ व्यक्त होता है उसकी प्रधानता है। इन्द्र समासमें दोनों ही पदोंके अर्थकी प्रधानता रहती है—जैसे स्वानरुनती प्रयानता है।

उत्तर-तीसवें स्रोकमें जिस 'काल' का वर्णन है, वह कल्प, युग, वर्ष, अयन,मास, दिन, घड़ी और क्षण आदिके नामसे कहे जानेवाले 'समय' का वाचक है। वह प्रकृतिका कार्य है, महाप्रलयमें वह नहीं रहता। इसीलिये वह 'अक्षय' नहीं है। और इस स्रोकमें जिस 'काल' का वर्णन है, वह सनातन, शाश्वत, अनादि, अनन्त और नित्य परम्रस परमात्माका साक्षात् खरूप है, इसीलिये इसके साथ 'अक्षय' विशेषण दिया गया है। अत्युव तीसवें स्रोकमें वर्णिन काल? से इसमें बहुत अन्तर है। यह प्रकृतिका कार्य है और यह प्रकृतिसे सर्वथा अतीत है।\*

प्रश्न-सब ओर मुखबाला भाता अर्थात् सबका धारण-पोषम करनेवाला में हूँ, इस कथनका क्या अभिग्राय है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने विराट्कं साथ अपनी एकता दिल्लायी है। अभिप्राय यह है कि जो सबका धारम-पोषम करनेवाला सर्वन्यापी विश्वरूप परमेश्वर है, वह मैं ही हूँ; मुझसे भिन्न वह कोई दूसरा नहीं है।

## मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् । कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिर्मेषा धृतिः क्षमा ॥ ३ ४ ॥

में सबका नादा करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु हूँ तथा स्त्रियोंमें कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ ॥ ३४ ॥

प्रश्न—सबका नाश करनेवाले मृत्युको अपना खरूप वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भगवान् ही मृत्युक्ष्प होकर सबका संहार करते हैं।इसलिये यहाँ भगवान्ने मृत्युको अपना खरूप बतलाया है। नवम अध्यायके उत्तीसवें स्रोकपें भी कहा है कि 'मृत्यु और अमृत मैं ही हूँ।'

प्रश्न—अपनेको उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिस प्रकार मृत्युरूप होकर भगवान् सबका नाश करते है अर्थात् उनका शरीरसे वियोगकराते हैं, उसी प्रकार भगवान् ही उनका पुनःदूसरे शरीरोंसे सम्बन्ध कराके उन्हें उत्पन्न करते हैं—यही भाव दिख्ळानेके ळिये भगवान्ने अपनेको उत्पन्न होनेवाळोंका उत्पत्तिहेतु बतळाया है। प्रभ-र्कार्ति, श्री, वाक्, स्पृति, मेघा, पृति और क्षमा— ये सातों कौन हैं और इनको अपनी विभूति बतलानेका क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर - स्वायम्भुव मनुकी कत्या प्रस्ति प्रजापित दक्षको ब्याही थीं, उनसे चौबीस कत्याएँ हुईँ। कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति और क्षमा उन्हींमेसे हैं। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति-का विवाह धर्ममे हुआ; स्मृतिका अङ्ग्रिससे और क्षमा महर्षि पुछहको ब्याही गयीं। महर्षि मृगुकी कत्याका नाम श्री है, जो दक्षकत्या स्यातिक गर्मसे उत्यच हुईं थीं। इनका पाणिप्रहण भगवान् विष्णुने किया और वाक् ब्रह्मा जीकी कत्या थीं। इन सातोंके नाम जिन गुगोंका निर्देश करते हैं—ये सातों उन विभिन्न गुगोंकी अधिष्ठातृदेवता हैं, तथा संसारकी समस्त स्वियों में श्रेष्ट मानी गयी हैं। इसीलिये भगवान्ने इनको अपनी

समयवाचक स्थूल कालकी अपेक्षा तो बुद्धिकी समझमें न आनेवाला प्रकृतिरूप कालसूक्ष्म और पर है; और इस प्रकृतिरूप कालमे भी परमात्मारूप काल अत्यन्त स्कृत, परातिपर और परम श्रेष्ठ है । वस्तुतः परमात्मा देश-कालसे सर्वथा रहित हैं; परन्तु जहाँ प्रकृति और उसके कार्यरूप संसारका वर्णन किया जाता है, वहाँ सबको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाले होनेके कारण उन सबके अधिष्ठान-रूप विज्ञानानन्द्यन परमात्मा हो वास्तविक 'काल' हैं । ये ही 'अक्षय' काल हैं ।

कालके तीन भंद हैं---

१-(सम्पृ' वाचक काल।

२-प्रकृति' रूप काल । महाप्रलयके बाद जितने समयतक प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती है, वहीं प्रकृतिरूपी काल है।

३-नित्य शाश्वत विज्ञानानन्द्यन परमात्मा।

### बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् । मासानां मार्गशीषींऽहमृतुनां कुसुमाकरः ॥ ३५॥

तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें में बृहत्साम और छन्दोंमें गायत्री छन्द हूँ तथा महीनोंमें मार्गशीर्ष और ऋतुओंमें वसन्त में हूँ ॥ ३५ ॥

प्रश्न—सामनेदको तो भगवान्ने पहले ही अपना खरूप बतला दिया है (१०।२२), फिर यहाँ खुहत्साम' को अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—सामवेदके 'रथन्तर' आदि सामों में बृहत् साम\* ('बृहत्' नामक साम ) प्रधान होनेके कारण सबमें श्रेष्ठ है, इसी कारण यहाँ बृहत् साम' को अपना ख़क्रप बतलाया है। प्रश्न-छन्दों में गायत्री छन्दको अपना खरूप बतळाने-का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-वे रोंकी जितनी भी छन्दोबद्ध ऋचाएँ हैं, उन सबमें गायत्रीकी ही प्रधानता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण आदि शास्त्रोंमें जगह-जगह गायत्रीकी महिमा भरी है। † गायत्रीकी इस श्रेष्ठताके कारण ही भगवान्ने उसको अपना खरूप बतलाया है।

# नामवेदमें 'बृहत्नाम' एक गीतिविद्येष हैं । इसके द्वारा परमेश्वरकी इन्द्ररूपमें स्तुति की गयी है। 'अतिरात्र' यागमें यही पृष्ठस्तात्र है ।

🕆 गायत्रीकी महिमाका निम्नाङ्कित वचनोंदारा किञ्चित् दिग्दर्शन कराया जाता है--

भायत्री छन्द्सा मातेति ।' ( नारायणोपनिपद् ३४ )

'गायत्री समस्त वेदोंकी माता हैं।'

सर्ववेदसारभृता गायन्यास्तु समर्चना ।

ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ (देवीमागवत ११ । १६ । १५ )

भायत्रीकी उपासना समस्त वेदोंकी सारभृत है। ब्रह्मा आदि देवता भी स<sup>्</sup>याकालमे गायत्रीका ध्यान और जप करते हैं। १

गायन्युपासना नित्या सर्ववेदः समीरिता।

यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्याम्ति सर्वथा ॥ (देवीमागवत १२ । ८ । ८ ९ )

'गायत्रीकी उपासनाको समन्त वेदीने नित्य (अनिवार्य ) कहा है । इस गायत्रीकी उपासनाक विना बाह्मणका तो सब तरहसे अधःपतन है ही ।'

अभीष्टं लोकमाप्रोति प्राप्तुयात् काममीप्यितम् ।

गायत्री देदजननी गायत्री पापनाशिनी।। गायत्र्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम् ।

हस्तत्राणप्रदा देवी पतता नरकाणंवे॥ (राङ्कस्मृति १२ । २४-२५)

(गायत्रीकी उपासना करनेवालादिज ) अपने अभीष्ठ लोकको पा जाता है, मनोवाञ्छित भोग प्राप्त कर लेता है। गायत्री समन्त वेदोंकी जननी और सम्पूर्ण पायोको नष्ट करनेवाली है। स्वर्गलेलभें तथा पृथ्वापर गायत्रीसे बढ़कर पवित्र करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। गायत्री देवी नरकसमुद्रमें गिरनेवालीको हाथका सहारा देकर बचा लेनेवाली हैं।

गायन्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकर्मणाम् । महाव्याद्वतिसंयुक्तां प्रणयेन च संजपेत् ॥ (संवर्तस्मृति २१८)

'गायत्रीसे बढ़कर पापकमींका शोधक (प्रायश्चित्त ) दूमरा कुछ भी नहीं है। प्रणव (ॐकार) सहित तीन महाव्याह्यतियों-से युक्त गायत्री मनत्रका जप करना चाहिये।'

नास्ति गङ्गासमं तीर्थं न देवः केशवात्परः। गायन्यारतः परं जप्यं न भूतं न भविष्यति॥ (बृह्द्योगियाज्ञवस्त्य १०।१०)

ंगङ्गाजीके समान तीर्थ नहीं है। श्रीविष्णुभगवान्से बढ़कर देवता नहीं है और गायत्रीसे बढ़कर जपनेयांग्य मन्त्र न हुआ। न होगा । प्रश्न-महीनोंमें मार्गशीर्षको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—महानारतकालमें महीनोंकी गणना मार्गशीर्षसे ही आरम्भ होती थी (महा० अनुशासन० १०६ और १०९)। अतः यह सब मासोंमें प्रथम मास है। तथा इस मासमें किये हुए ब्रत-उपवासोंका शास्त्रोंमें महान् फल बतलाया गया है। \* नये अनकी इष्टि (यज्ञ) का भी इसी महीनेमें विधान है। वाल्मीकीय रामायणमें इसे संवत्सरका भूषण बतलाया गया है। इस प्रकार अन्यान्य मासोंकी अपेक्षा इसमें कई विशेषताएँ हैं, इसिलिये भगवान्ने इसको अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-ऋतुओंमें वसन्त ऋतुको अपना स्रक्ष्य बतलाने-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यसन्त सब ऋतुओं मे श्रेष्ट और सबका राजा है। इसमें बिना ही जलके सब वनस्पतियाँ हरी-भरी ओर नवीन पत्रों तथा पुष्पोंसे समन्त्रित हो जाती हैं। इसमें न अधिक गरमी रहती है और न सरदी। इस ऋतुमें प्रायः सभी प्राणियोंको आनन्द होता है। इसील्ये भगवान्ने इसको अपना सहस्प बतलाया है।

### चृतं छलयतामस्मि जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि

तेजस्तेजस्विनामहम् ।

सत्त्वं सत्त्ववतामहम्॥३६॥

में छल करनेवालोंमें जूआ और प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूँ। में जीतनेवालोंका विजय हूँ निश्चय करनेवालोंका निश्चय और सात्त्विक पुरुषोंका सात्त्विक माव हूँ ॥ ३६ ॥

प्रभ—बृत अर्थात् ज्ञा तो बहुत बुरी चीज है और शास्त्रोंमे इसका बड़ा निषेध है, इसको भगवान्ने अपना स्वरूप क्यों वतलाया / और यदि भगवान्का ही स्वरूप है तो फिर इसके खेलनेंग क्या आपत्ति है /

उत्तर—संसारमे उत्तम, मध्यम और नीच—जितने भी जीव और पदार्थ हैं, समीम भगवान् ज्यात हैं और भगवान्की ही सत्ता-स्फृतिमे सब चेटा करते हैं। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं हैं जो मगवान्की सत्ता और शक्तिमे रहित हो।ऐसे सब प्रकारके सात्त्विक, राजस और तामस जीवी एवं पदार्थों में जो विशेष गुण, विशेष प्रभाव और विशेष चमत्कारमे युक्त हैं, उसीमें भगवान्की सत्ता और शक्तिका विशेष विकास हैं। इसी दृष्टिमे यहाँ भगवान्ने बहुत ही संक्षेपम देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी और सर्प आदि चेतन; तथा बन्न इन्द्रिय, मन, समुद्र आदि जड पदार्थों के साथ-साथ जय, निश्चय, तेज, नीति, ज्ञान आदि भावोंका भी वर्णन किया है। थोड़ेमें सबका वर्णन हो जाय, इसीसे प्रधान-प्रधान समष्टि-विभागों-के नाम बतलाये हैं। अभिप्राययह है कि जिस-जिस न्यक्ति, पदार्थ,किया या भावका मनसे चिन्तन होने छगे उस-उसमें मेरा ही चिन्तन करना चाहिये। इसीसे छछ करनेवालोंमें ज्एको भगवान्ने अपना खरूप बताया है।उसे उत्तम बतला-कर उसमें प्रवृत्त करनेके उद्देश्यसेनहीं।

भगवान्ने तो महान् कृर और हिसक सिंह और मगरको एवं सहज ही विनाश करनेवाले अग्निको तथा सर्वसंहारकारी मृत्युको भी अपना खरूप बतलाया है। उसका अभिप्राय यह थोड़े ही है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह या मगरके साथ खेले, आगमे कृद पड़े अथवा जान-बूझकर मृत्युके मुँहमें घुस जाय। इनके करनेमें जो आपत्ति है वही आपत्ति ज्ञा खेलनेमें हैं।

प्रश्न-'प्रभाव', 'विजय','निश्चय' और 'सात्त्रिकामाव' को अपना खरूप बतत्यनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-ये चारों ही गुण भगवत्प्राप्तिमें सहायक हैं, इसिंख्ये भगवान्ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इन चारोंको अपना स्वरूप बतलाकर भगवान्ने यह भाव भी दिखलाया है कि तेजस्वी प्राणियोंमें जो तेज या प्रभाव है, वह

( श्रीमद्भागवत ६। १९। २)

गुक्छ मार्गशिरे पक्षे योषिद्धर्तुरनुज्ञया । आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः ॥

4 20 1 - 1

वास्तवमें मेरा ही है। जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझकर अभिमान करता है, वह भूल करता है। इसी प्रकार विजय इसके अतिरिक्त इस कथनमें यह भावभी है कि जिन-जिनमें प्राप्त करनेवालोंका विजय, निश्चय करनेवालोंका निश्चय और उपर्युक्त गुण हो उनमें भगवानुके तेजकी अधिकता समग्रकर सात्त्विक प्रहर्षोंका सात्त्विक भाव-ये सब गुण भी मेरे ही हैं। उनको श्रेष्ट मानना चाहिये।

इनके निमित्तसे अभिमान करना भी अर्ड्डा भारी मूर्खता है।\*

वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः। वृष्णीनां मुनीनामप्यहं न्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥

 केन उपनिषद्में एक गाथा है—एक समय स्वर्गके देवताओंने परमात्माके प्रतापसे असुरांपर विजयप्राप्त की। देवोंकी कीर्ति और महिमा सब तरफ छा गयी । विजयोन्मत्त देवता भगवानुको भूछकर कहने छंगे कि 'हमारी ही जय हुई है । हमने अपने पराक्रम और बुद्धिवलसे दैत्योंका दलन किया है, इसीलिये लोग हमारी पूजा करते हैं और हमारे विजयगीत गाते हैं।' देवताओंके अभिमानका नाश कर उनका उपकार करनेके लिये परमात्मा ब्रह्मने अवनीन्टीलासे एक ऐसा अङ्गल रूप प्रकट किया। जिसे देख-कर देवताओंकी बुद्धि चक्कर खा गयी । देवताओंने इस यक्षरूपधारी अद्भृत पुरुपका पता लगानेके लिये अपने अगुआ अग्नि-देवसे कहा कि 'हे जातवेदस् ! हम सबमें आप सर्वापेश्वया अधिक तेजम्बी हैं। आप इनका पता लगाइये कि ये यक्षरूपधारी वास्तवमें कौन हैं ?' अमिने कहा—'ठीक है, मैं पता उगाकर आता हूँ ।' यो कहकर अमि वहाँ गये, परन्तु उसके समीप पहुँचते ही तेजसे ऐसे चकरा गये कि बोटनेतकका साहस न हुआ। अन्तमें उम यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निमे पूछा कि न् कौन है ११ अग्निमे क**हा—'भेरा नाम प्र**सिद्ध है) मुझे अग्नि कहते हैं और जातवेदस भी कहते हैं।' ब्रहाने फिर पृछा—'यह सब तो ठीक है; परन्तु हे अमिदेव ! तुझमें किस प्रकारका सामर्थ्य है, तू क्या कर सकता है ?' अन्निन कहा—'हे यक्ष ! इस पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम पदार्थ हैं। उन सबको मैं जलाकर भस्म कर सकता है ।

ब्रह्मने उसके सामने एक मुखे घासका तिनका डालकर कहा कि 'इस तृणको तृ जरा दे !' अबिदेवता अपने पूरे वेग' से तृणको जलानेके लिये सर्वप्रकारसे यन करने ल्यो, परन्तु तृणको नहीं जला संक । ल्लांस उनका मस्तक नीचा हो गया और अन्तमें यक्ष**रे** बिना कुछ कहे ही अग्निदेवता अपनान्सा मुँह लिये देवताओंके पास छौट आये और बोले कि भी तो **इस** बातका पता नहीं लगा सका कि यह यक्ष कौन है ??

कौन है ?' वायुने कहा —'में वायु हूँ, मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है—में गमनिकया करनेवाला और पृथ्वीकी गन्धको वहन करनेवाला हूँ । अन्तरिक्षमें गमन करनेवाला होनेके कारण मुझे मार्तारक्षा भी कहते हैं।' यक्षने कहा—'तुझमें क्या सामर्थ्य है ?' वायुने कहा—'इस पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो कुछ भी पदार्थ हैं, उन सबको में ग्रहण कर सकता हूँ ( उड़ा हे सकता हूँ ) ।' ब्रह्मने वायुके सम्मुख भी वही सूखा तिनका रख दिया और कहा—'इस तिनकको उड़ा दे।' वायुने अपना सारा बळ लगा दिया। परन्तु तिनका हिलातक नही । यह देखकर वायुदेव बड़े लजित हुए और तुरंत ही देवताओंके पास आकर उन्होंने कहा — 'हं देवगण ! पता नहीं। यह यक्ष कौन है; मैं तो कुछ भी नहीं जान सका ।'

अब इन्द्र यक्षके समीप गये । देवराजको अभिमानमें भरा देखकर यक्षरूपी ब्रह्म वहाँसे अन्तर्धान हो गये, इन्द्रका अभिमान चुर्ण करनेके लिये उनसे बाततक नहीं की। इतनेमें उन्होंने देखा कि अन्तरिक्षमें अत्यन्त दोोमायक्त और सब प्रकारके उत्तमोत्तम अलङ्कारोंसे विभूपित हिमवानुकी कत्या भगवती पार्वती उमा खड़ी हैं । इन्द्रने विनयभावसे उनसे पूछा---

(माता!अभी जो यक्ष हमें दर्शन देकर अन्तर्धान हो गये, वे कौन थे?' उमाने कहा—(वे यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्म थे। हे इन्द्र! इन ब्रह्मने ही असुरोको पराजित किया है, तुमलंग तो केवल निमित्तमात्र हो; ब्रह्मकी विजयसे ही तुमलोगोकी महिमा बढी है और इसींचे तुम्हारी पूजा भी होती है । तुम जो अपनी विजय और अपनी महिमा मानते हो) वह सब दुम्हारा मिष्या अभिमान है; इसे त्याग करों और यह समझों कि जो कुछ होता है सं। केवट उस ब्रह्मकी सत्तामें ही होता है ।'

उमाके वचनोंसे इन्द्रकी आँखें खुल गर्या, अमिमान जाता रहा । ब्रह्मकी महती शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र लौटे और उन्होंने अग्नि और वायुको भी ब्रह्मका उपदेश दिया। अग्नि और वायुने भी ब्रह्मको जान लिया। इसीसे ये तीन देवता सबसे श्रेष्ठ हुए । इनमें भी इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये । कारण उन्होंने ब्रह्मको सबसे पहले जाना था ।

बृष्णिवंशियोंमें वासुदेव अथीत् में खयं तेरा सखा, पाण्डवोंमें धन अय अर्थात् तू, मुनियोंमें वेदन्यास और कवियोंमें शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ ॥ ३७ ॥

प्रभ-वृष्गिवंशियोंमें वासुदेव मैं ही हूँ, इसकायनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने अवतार और अवतारी-की एकता दिखलायी है। कहनेका भाव यह है कि मैं अजन्मा-अविनाशी, सब भूतोंका महेश्वर, सर्वशक्तिमान्, पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम ही यहाँ वसुदेवके पुत्रके रूपमें लीलासे प्रकट हुआ हूँ (४।६)। अतएव जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं वे भारी भूल करते हैं।

प्रश्न-पाण्डवोंमें अर्जुनको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है, क्योंकि पाँचों पाण्डवोंमें तो धर्मराज युधिष्ठिर ही सबसे बड़े तथा भगवानुके भक्त और धर्मात्मा थे !

उत्तर--निस्सन्देह युधिष्टिर पाण्डजों सबसे बड़े, धर्मात्मा और भगवान्के परम भक्त थे, तो भी अर्जुन ही सब पाण्डजों में श्रेष्ठ माने गये हैं। इसका कारण यह है कि नर-नारायण-अवतारमें अर्जुन नररूपसे भगवान्के साथ रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान्के परम प्रिय सखा आंर उनके अनन्यप्रेमी भक्त हैं। इसलिये अर्जुनको भगवान्ने अपना स्रह्म बतलाया है।\*

प्रश्न-मुनियोंनें व्यासको अपना खरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भगवान्के खरूपका और वेदादि शास्त्रोंका मनन करनेवालोंको 'मुनि' कहते हैं। भगवान् वेदव्यास समस्त वेदोंका भलीभाँति चिन्तन करके उनका विभाग करनेवाले, महाभारत, पुराण आदि अनेक शास्त्रोंके रचयिता, भगवान्के अंशावतार और सर्वसहुणसम्पन्न हैं। अतएव मुनिमण्डलमें उनकी प्रधानता होनेके कारण भगवान्ने उन्हें अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न—कवियों में शुक्राचार्यको अपना स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर – जो पण्डित और बुद्धिमान् हो, उसे किन कहते हैं। शुक्राचार्य जी भागेबोंके अधिपति, सबनिद्याओं में निशारद, संजीवनी निद्याके जाननेवाले और किनयों में प्रधान हैं, इस-लिये इनको भगवान्ने अपना स्वरूप बतलाया है। †

## दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्॥३८॥

भगवान्ने स्वयं कहा है—

 नरस्त्वमि दुईर्ष हरिर्नारायणो छहम् । काळ लोकमिमं प्राप्ती नरनारायणावृषी ॥
 अनन्यः पार्थ मत्तरस्वं त्वत्तश्चाहं नर्थव च । नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतर्षभ ॥
 (महा० वन० १२ । ४६-४७)

ंह दुर्बर्ष अर्जुन ! त् भगवान् नर है और में खबं हरिनागवण हूँ । इस दोनों एक समय नर और नारायण ऋषि होकर इस लोकमें आये थे । इसलिये हे अर्जुन ! त् मुझसे अलग नहीं है और उसी प्रकार में तुझसे अलग नहीं हूँ ! हे मरतश्रेष्ठ ! इस दोनोंमें कुछ भी अन्तर है) यह किसीके जाननेमें नहीं आ सकता ।'

े महर्षि स्गुके च्यवन आदि मान पुत्रोम शुक्र प्रधान हैं। इन्होंने भगवान शक्करकी आराधना करके मझीवनी विद्या और जरा-मरणरहित वक्रके समान हद सरीर प्राप्त किया था। भगवान शक्करके प्रमादते ही वेगाविद्यामें निपुण होकर इन्होंने योगाचार्य की पदधी प्राप्त की थी। ये देखांके पुरोहित है। काव्य', किव' और 'उद्याना' इन्होंके नामान्तर हैं। पितरोंकी मानसी कन्या गोभे इनका विवाह हुआ था। पण्ड-अमर्क नामक दो पुत्र, जो प्रहादके गुरु थे, इन्होंसे उत्यन हुए थे। ये अनेकों अव्यन्त गुप्त और दुर्लम मन्त्रोंके ज्ञाता, अनेकों विद्याओंके पारदर्शी, महान् बुद्धिमान् और परम नीतिनिपुण हैं। इनकी 'शुक्रनीति' प्रभिद्ध है। इस्सितिपुत्र कचने इन्होंसे सञ्जीवनी विद्या सीखी थी। इनकी महाभारतः श्रीमद्रागवतः, वायुपुराणः बह्यपुराणः मत्त्यपुराण और स्कन्दपुराण आदिमें बड़ी ही विचित्र और शिक्षामद कथाएँ हैं।

में दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात् दमन करनेकी शक्ति हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुप्त रखने-योग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानोंका तत्त्वज्ञान में ही हूँ ॥ ३८ ॥

प्रश्न—दमन करनेवार्लोके दण्डको अपना स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—दण्ड (दमन करनेकी शक्ति) धर्मका त्याग करके अधर्ममें प्रवृत्त उच्छृङ्खल मनुष्योंको पापाचारसे रोक-कर सत्कर्ममें प्रवृत्त करता है। मनुष्योंके मन और इन्द्रिय आदि भी इस दमन-शक्तिके द्वारा ही बशमें होकर भगवान्-की प्राप्तिमें सहायक बन सकते हैं। दमन-शक्तिसे समस्त प्राणी अपने-अपने अधिकारका पालन करते हैं। इसल्यि जो भी देवता, राजा और शासक आदि न्यायपूर्वक दमन करनेवाले हैं, उन सबकी उस दमन-शक्तिको भगवान्ने अपना ख़रूप बतलाया है।

प्रश्न-विजय चाहनेवाटोंकी नीतिको अपना खम्बप बतटानेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—'नीति' शब्द यहाँ न्यायका वाचक है। न्यायसे ही मनुष्यकी सची विजय होती है। जिस राज्यमें नीति नहीं रहती, अनीतिका बर्ताब होने छगता है, वह राज्य भी शीघ नष्ट हो जाता है। अतएव नीति अर्थात् न्याय विजयका प्रधान उपाय है। इसिलये विजय चाहनेवालोंकी नीतिको भगवान्ने अपना खरूप बतलाया है।

प्रश्न-मौनको अपना ख्राह्मप वतलानेका क्या भाव हैं ! उत्तर-जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं, वे मौनसे (न बोलनेसे) ही गुप्त रह सकते हैं । बोलना बंद किये बिना उनका गुप्त रक्खा जाना किटन है। इस प्रकार गोपनीय भावोंके रक्षक मौनकी प्रधानता होनेसे मौनको भगवान्ने अपना ख्राह्मप वतलाया है ।

प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानवताम्' पद किन ज्ञानियोंका वाचक है? और उनके ज्ञानको अपना स्वरूप वतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर-'ज्ञानवताम्' पद परब्रस परमात्माकं स्वरूपका साक्षात् कर लेनेवाले यथार्थ ज्ञानियोंका वाचक है। उनका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। उमलिये उसको भगवान्ने परमात्माका स्वरूप वतलाया है। तेरहवें अध्यायके सतरहवें स्लोकमे भी भगवान्ने अपनेको ज्ञानखरूप वतलाया है।

# यच्चापि सर्वभृतानां बीजं तदहमर्जुन।

### न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भृतं चराचरम् ॥ ३९॥

और हे अर्जुन ! जो सब भूनोंकी उत्पत्तिका कारण है, वह भी मैं ही हूँ:क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है, जो मुझसे रहित हो ॥ ३९ ॥

प्रश्न—समस्त चराचर प्राणियोंका बीज क्या है ! और उसे अपना स्वरूप बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—भगवान् ही समस्त चराचर भूतप्राणियोंके परम आधार हैं और उन्होंसे सबकी उत्पत्ति होती है। अतुण्व वे ही सबके बीज या महान् कारण हैं। इसीसे सातवे अध्यायके दसवें स्टोकमें उन्हें सब भूतोंका 'सनातन बीज' और नवम अध्यायके अठारहवें स्टोकमें 'अविनाशी बीज' बतलाया गया है।इसीलिये भगवान्ने उसको यहाँ अपना स्वस्त्प बतलाया है।

प्रश्न-ऐसा कोई भी चर या अचर प्राणी नहीं है, जो

मुझसे रहित हो-इस कथनका क्या अभिप्राय है 🗧

उत्तर-इससे भगवान्ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्व-रूपता दिख्लार्या है। अभिप्राय यह है कि चर या अचर जितने भी प्राणी हैं, उन सबने में व्यास हूँ; कोई भी प्राणी नुझने रहित नहीं है। अतएव समस्त प्राणियों को मेरा स्वक्तर समझकर और मुझे उनमें व्यास समझकर जहाँ भी तुम्हारा मन जाय वहीं तुम मेरा चिन्तन करते रही। इस प्रकार अर्जुनके उस प्रस्तका 'कि आपको किन-किन भावों में चिन्तन करना चाहिये ?' (१०।१७) भी इसमे उत्तर हो जाता है। विभृतियों को अनन्त चतलाकर प्रधानतासे उनका वर्णन

सम्बन्ध—उन्नीसर्वे श्लोकमें भगवान्ने अपनी दिव्य विभृतियोंको अनन्त बतलाकर प्रधानतास उनका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार बीसर्वेसे उन्चालीसर्वे श्लोकनक उनका वर्णन किया। अब पुनः अपनी दिध्य विभृतियोंकी अनन्तता दिखलाते हुए उनका उपसंहार करते हैं—

### नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभृतीनां परंतप।

### एष तूदेशतः प्रोक्तो विभृतेर्विस्तरो मया॥ ४०॥

ह परंतप ! मेरी विश्व विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो तेर लिय एकदेशसे अर्थात् संक्षेपसे कहा है ॥ ४० ॥

प्रभ-मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, इस कथन-का क्या अभिद्राय है !

उत्तर-इससे मगवान्नं यह नाव दिग्वलाया है कि मेरी गाधारण विभूतियोंकी तो बात ही क्या है; जो दिन्य विभूतियों हैं, उनकी भी सीमा नहीं है । जैसे जल और पृथ्वीके परमाणुओंकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियोंकी भी गणना नहीं हो सकती। वे इतनी हैं कि न तो कोई भी उन्हें जान सकता है और न उनका वर्णन ही कर सकता है। अनन्त ब्रह्माण्डोंने मेरी अनन्त विभृतियाँ है, उनका कोई भी पार नहीं पा सकता!

प्रश्न-यह विभूतियोंका विस्तार मैने एकदेशमे अर्थात् संक्षेपमे कहा है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिख्छाया है कि मैने अपनी दिव्य विभूतियोंका जो कुछ भी विस्तार तुम्हें बतन्यया है, वह उन दिव्य विभृतियोंके एकदेश (अंशमात्र) का ही वर्णन है और पूरा वर्णन तो अत्यन्त ही कठिन है। अतएव अब मैं इस वर्णनका यहीं उपसंहार करता हूँ।

सम्बन्ध —अठार **हवें** स्रोकमें अर्जुनने भगवान्से उनकी विभृति और योगशक्तिका वर्णन करनेकी प्रार्थना की थी, उसके अनुसार भगवान् अपनी दिष्य विभृतियोंका वर्णन समाप्त करके अब संक्षेपमें अपनी योगशक्तिका वर्णन करते हैं—

## यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृर्जितमेव वा । तत्त्रदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥

जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् पेश्वर्ययुक्तः कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है. उस-उसको तू मेर तंजके अंशकी दी अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ ॥

प्रश्न-भ्यत् यत्' तथा भिन्नत्तमत्', भ्रीमत' और 'ऊर्जितम्' विशेषणोंके सहित भस्तम्' पद किसका वाचक है और उसको भगवान्के तेजके अंशकी अभिव्यक्ति समझना क्या है :

उत्तर-जो भी प्राणी या कोई जड वस्तु ऐश्वयंसम्पन्न, शोभा और कान्ति आदि गुणोंमे सम्पन्न एवं वल, तेज, पराक्रम या अन्य किसी प्रकारकी शक्तिमे युक्त है, उन सबका भाचक यहाँ उपर्युक्त विशेषणोंसहित 'मरवम्' पद है।और जिसमें उपर्युक्त ऐश्वर्य शोभा, शक्ति, बल और तेज आदि सब-के-सब या उनमेंसे कोई एक भी प्रतीत होता हो, उस प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तुको भगवान्को तेजका अंश समझना ही उसको भगवानके तेजके अंशकी अभिन्यक्ति समझना है ।

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार विजर्शकी शक्तिंस कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं जल निकल रहा है, कहीं रेडियोमें दूर-दूरके गाने सुनायी पड़ रहे हैं—इस प्रकार भिन्न-भिन्न अनेकों स्थानोंमें और भी बहुत कार्य हो रहे हैं। परन्तु यह निश्चय है कि जहाँ-जहाँ ये कार्य होते हैं, वहाँ-यहाँ विजर्लका ही प्रभाव कार्य कर रहा है, वस्तुत: यह बिजलीके ही अंशकी अभिन्यक्ति है। उसी प्रकार जिस प्राणीया वस्तुमें जो भी किसी तरहकी विशेषता दिखलायी पड़ती है, उसमें भगवान्के ही तेजके अंशकी अभिन्यक्ति समझनी चाहिये।

सम्बन्ध — इस प्रकार मुख्य-मुख्य वस्तुओं में अपनी योगशक्तिरूपी तेजके अंशकी अभिव्यक्तिका वर्णन करके अब भगवान् यह बनला रहे हैं कि समस्त जगत् मेरी योगशक्तिके एक अंशसे ही धारण किया हुआ है——

## अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥

अथवा हे अर्जुन ! इस वहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है । मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योग. राक्तिके एक अंदामात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥ ४२ ॥

प्रभ-यहाँ 'अथवा' शब्दके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—'अथवा' शब्द पक्षान्तरका बोधक है। बीसवेंसे उन्चार्लासवें श्लोकतक भगवान्ने अपनी प्रधान-प्रधान विभूतियोंका वर्णन करके और इकतालीसवें श्लोकमें अपने नेजकी अभिव्यक्तिके स्थानोंको बतलाकर जो बात समझायी है, उससे भी भिन्न अपने विशेष प्रभावकी बात अब कहते हैं—यहीं भाव दिखलानेके लिये यहाँ 'अथवा' शब्दका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-इस बहुत जाननेमे तेरा क्या प्रयोजन हैं ! इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर - इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि तुम्हारे पूछनेपर मैंने प्रधान-प्रधान विस्तियोंका वर्णन तो कर दिया, किन्तु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं है। सार बात यह है जो मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ, इसको तुम अर्च्छा प्रकार समझ लो; फिर सब कुछ अपने-आप ही समझमे आ जायगा, उसके बाद तुम्हारे लिये कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा।

प्रभ-'इदम्' और 'ऋरूनम्' विशेषणोंकं सहित 'जगत्' पद किसका वाचक हैं शीर उसको भगवान्कां योगशक्तिके एक अंशमे धारण किया हुआ बतळानेका क्या अभिप्राय हैं !

उत्तर-यहाँ 'इदम्' और 'कृत्स्नम्' विशेषणोंके सिंहत 'जगत्' पद मन, इन्द्रिय और शरीरसिंहत समस्त चराचर प्राणीतथा भोगसामग्री,भोगस्थान और समस्त लोकोंके सिंहत ब्रह्माण्डका वाचक है। यह ब्रह्माण्ड भगवान्कं किसी एक अंशमें उन्हींकी योगशक्तिसे धारण किया हुआ है, यही भाव दिखलानेके लिये भगवान्ने इस जगत्के सम्पूर्ण विस्तारका अपनी योगशक्तिके एक अंशमे धारण किया हुआ बनलाया है।



ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपीनषत्सु वद्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे विभृतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥



#### ॐ श्रीपरमारमने नमः

## एकादशोऽध्यायः

इस अध्यायमें अर्जुनके प्रार्थना करनेपर भगवान्ने उनको अपने विश्वरूपके दर्शन करवाये हैं। बध्यायका नाम अध्यायके अधिकांशमें केवल विश्वरूपका और उसके स्तवनका ही प्रकरण है, इसलिये इस अध्यायका नाम 'विश्वरूपदर्शनयोग' रक्ता गया है।

इस अध्यायमें पहलेसे चौथेतक अर्जुनने भगवान्की और उनके उपदेशकी प्रशंसा करके विश्वरूपके दर्शन करानेके लिये भगवान्से प्रार्थना की है । पाँचवेंसे आठवेंतक भगवान्ने अपने अंदर देवता, भनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों आश्चर्यप्रद दस्योंसहित सम्पूर्ण जगत्को देखनेकी आज्ञा देकर अन्तर्मे दिव्यदृष्टि प्रदान करनेकी बात कही है। नवेंमें सञ्जयने भगवान्के द्वारा अर्जुनको विश्वरूप दिग्वलानेकी बात कहकार, दसवेंसे तेरहवेंतक अर्जुनको कैसा रूप दिग्वलायी दिया-इसका वर्गन किया है । चौदहवेंमें उस रूपको देखकर अर्जुनके विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धांके साथ भगवान्को प्रणाम करके बोलनेकी बात कही है। तदनन्तर पंद्रहवेंसे इकतीसवेंतक अर्जनने विश्वरूपका स्तवन, उसके प्रभावका वर्णन और उसमें दिखलायी देनेवाले दश्योंका वर्णन करके अन्तर्ने भगवानुसे अपना वास्तविक परिचय देनके लिये प्रार्थना की है। बतीसवेंसे चौतीसवेंतक भगवानुने अपनेको ंशंकोंका नाश करनेवाला 'काल' तथा भीष्म-दोणादि समस्त वीरोंको पहले ही अपने द्वारा मारे हुए वतलाकर अर्जुनको उत्साहित करते हुए निमित्तमात्र बनकर यद्भ करनेकी आज्ञा दी है। इसके बाद पैतीसबेंमें भगवानके बचन सनकर आश्चर्य और भयम निमप्त अर्जनके बोलनेका प्रकार बताकर छत्तीसबेंसे छियाछीसबेंनक भगवान्की स्तृति, उनको नमस्कार, उनमें क्षमा-याचना और दिन्य चतुर्भ जरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना करनेका वर्णन है। सैंतालीसवें और अङ्तालीसुबेम भगवान्ने अपने विश्वरूपकी महिमा और उसके दर्शनकी दूर्लभता बतलाकर उन्चासुबेमें अर्जुनको आश्वासन देते हुए चतुर्भ जरूप देखनेकी आज्ञा दी है। पचास्त्रेमें चतुर्भ जरूपके दर्शन कराकर फिर मनुष्यरूप होनेका सञ्जयने वर्णन किया है। इक्यावनवेमें अर्जुनने भगवानुका सौम्य मानवरूप देखकर सचेत और प्रकृतिगत होनेकी बात कहीं है। तदनन्तर बावनवें और तिरपनवेंमें भगवानुने अपने चतुर्भ जरूपके दर्शनको दर्छभ बतलाकर चौवनवेंमें अनन्य मक्तिके द्वारा उस रूपका दर्शन, ज्ञान और प्राप्त होना सुलभ बतलाया है। फिर पचपनत्रेमें अनन्यभक्तिका खुरूप और उमका फल बतलाकर अध्यायका उपसंहार किया है।

सम्बन्ध —दसर्वे अध्यायके सातर्वे श्लोकतक भगवान्ने अपनी विभूति तथा योगशक्तिका और उनके जाननेके माहात्म्यका संक्षेपमें वर्णन करके ग्यारहवे श्लोकतक भक्तियोग और उसके फलका निरूपण किया। इसपर वारहवें से अठारहवें श्लोकतक अर्जुनने भगवान्की स्तृति करके उनसे दिव्य विभूतियोंका और योगशक्तिका विस्तृत वर्णन करनेके लिये प्रार्थना की। तब भगवान्ने चालीसर्वे श्लोकतक अपनी विभृतियोंका वर्णन समाप्त करके अन्तमें योगशक्तिका प्रभाव बतलाते हु! समस्त बह्माण्डको अपने एक अंशमें धारण किया हुआ कहकर अध्यायका उपसंहार किया। इस प्रसंगको सुनकर अर्जुनके मनमें उस महान् स्वरूपको (जिसके एक अंशमें समस्त विश्व स्थित है) प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा उत्पव हो गयी। इसीलिये इस ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें पहले चार श्लोकोंमें भगवान्की और उनके उपदेशकी प्रशंसा करते हैं—

अर्जुन उवाच

मदनुत्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ अर्जुन बोले--मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात् उपवेश कहा, उससे मेरा यह अक्षान नष्ट हो गया है ॥ १ ॥

प्रभ-'मद्नुप्रहाय' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-दसवें अध्यायके प्रारम्भमें प्रेम-समुद्र भगवानूने 'अर्जुन ! तुम्हारा मुझमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे मैं ये सब वातें तुम्हारे हितके लिये कह रहा हूँ ऐसा कहकर अपना ां अलैकिक प्रभाव सुनाया, उसे सुनकर अर्जुनके हृदयमें वृतज्ञता, सुख और प्रेमकी तरङ्गे उछलने लगी। उन्होंने मोचा, 'अहा! इन सर्वलोकमहेश्वर भगवानुकी मुझतुच्छपर कितनी कृपा है जो ये मुझ क्षुद्रको अपना प्रेमी मान रह हैं और मेरे सामने अपने महत्त्वकी कैसी-कैसी गोपनीय वातें खुले शब्दोंमे प्रकट करते ही जारहे हैं।' अब तो उन्हें महर्षियोंकी कही हुई बातांका स्मरण हो आया और उन्होंन परम विश्वासके साथ भगवान्का गुणगान करते हुए पुन: योगशक्ति और विभूतियोंका विस्तार सुनानेके लिये प्रेमभरी प्रार्थना की--भगवान्ने प्रार्थना सुनी और अपनी विभूतियों तथा योगका संक्षिप्त वर्णन सुनाया । अर्जुनके हृदयपर भगवत्कृपाकी महर लग गयी। वे भगवत्कृपाके अपूर्व दर्शन कर आनन्दमुख हो गये।

साधकको जबतक अपनं पुरुषार्थ, साधन या अपनी योग्यताका स्मरण होता है तबतक वह मगवत्-कृपाके परम त्यामने विश्वत-सा ही रहता है। भगवत्-कृपाके प्रभावसे वह सहज ही साधनके उच्च स्तरपर नहीं चढ़ सकता। परन्तु जब उसे भगवत्कृपामे ही भगवत्कृपाका भान होता है और वह प्रत्यक्षवत् यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है, सब भगवान्के अनुप्रहसे ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतज्ञतामे भर जाता है और वह पुकार उठता है 'ओहो, भगवन् ! में किसी भी योग्य नहीं हूँ। मैं तो सर्वथा अनिधकारी हूँ। यह सब तो आपके अनुप्रहकी ही छीछा है।' ऐसे ही कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे अर्जुन कह रहे हैं कि भगवन् ! आपने जो कुछ भी महत्त्व और प्रभावकी बातें सुनायी हैं, मैं इसका पात्र नहीं हूँ। आपने अनुप्रह करनेके क्रिये ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुझको सुनाया है। भदनुष्रहाय'पदके प्रयोगका यही अभिप्राय है।

प्रभ-'परमम्', 'गुह्यम्', 'अध्यातमसंज्ञितम्'--इन

तीन विशेषणोंके सहित 'वचः' पद भगवान्के कौन-से उपदेशका सूचक है तथा इन विशेषणोंका क्या भाव है ?

उत्तर—दसर्वे अध्यायके पहले स्रोकमें जिन परम वचनोंको भगवान्ने पुनः कहनेकी प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञाके अनुसार ग्यारह्वें स्रोकतक जो भगवानका उपदेश है एवं उसके बाद अर्जुनके पूछनेपर पुनः बीसवेंगे बयालीसवें स्रोकतक भगवान्ने जो अपनी विभ्तियोंका और योगशक्तिका परिचय दिया है तथा सातवेंसे नये अध्यायतक विज्ञानसहित ज्ञानके कहनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान्ने जो अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और ख्रास्त्रपक्षा तत्त्व और रहस्य समझाया है—उस सभी उपदेशका बाचक यहाँ 'परमम्', 'गृह्यम्' और 'अध्यात्मसंज्ञितम्'—इन तीनों विशेषणोंके सहित 'वचः' पद है ।

जिन-जिन प्रकरणोंमें भगवान्ने अपने गुण, प्रभाव और तत्त्वका निरूपण करके अर्जुनको अपनी शरणमें आनेके छिये प्ररणा की है और स्पष्टरूपमें यह बतलाया है कि में श्रीकृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ, वही समस्त जगत-का कर्ता, इता, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, मायातीत, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर हूँ । उन प्रकरणोंको भगवान्ने खय परम गुद्धा वतलाया है । अत्र व यहाँ उन्हीं विशेषणोंका अनुवाद करके अर्जुन यह भाव दिखलाने हैं कि आपका यह उपदेश अवस्य ही परम गोपनीय है ।

प्रश्न—यहाँ 'अयम्' विशेषणके सहित 'मोहः' पर अर्जुनके किस मोहका वाचक है और उपर्युक्त उपदेशके द्वारा उसका नाश हो जाना क्या है ?

उत्तर—अर्जुन जो भगवान्के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और म्बरूपको पूर्णरूपमे नहीं जानते थे—यही उनका मोह था। अब उपर्युक्त उपदेशके द्वारा भगवान्के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, रहस्य और खरूपको कुछ समझकर वे जो यह जान गये हैं कि श्रीकृष्ण ही साक्षात् परमेश्वर हैं—यही उनके मोहका नष्ट होना है.।

# भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चान्ययम्॥२॥

क्योंकि हे कमलनेश्र ! मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है ॥ २ ॥

प्रश्न-मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति और प्रख्य विस्तार-पूर्वक सुने हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमें अर्जुनने यह भाव दिख्छाया है कि आपसे ही समस्त चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, आप ही उनका पाठन करते हैं और वे सब आपमें ही छीन होते हैं-यह बात मैंने आपके मुख्ये (सातवें अध्यायमें ठिका दसवें अध्यायतक) विस्तारके साथ बार-बार सुनी है। पश्च-तथा आपकी अविनार्जी महिमा भी सुनी है, इस कथनका क्या अभिग्राय है !

उत्तर इसमे अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि केवल

भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयकी ही बात आपसे सुनी हो, ऐसी बात नहीं है; आपकी जो अविनाशी महिमा है, अर्थात आप समस्त विश्वका सृजन,पालन और संहार आदि करते हुए भी वास्तवमें अकर्ता हैं, सबका नियमन करते हुए भी उदासीनहैं, सर्वव्यापी होते हुए भी उन-उन वस्तुओंके गुण-दोषसे सर्वथा निर्दिस हैं, शुभाशुभ कमेंका सुख-दु:खक्ष्प फल देते हुए भी निर्दयता और वियमताके दोपसे रहित हैं, प्रकृति, कार और समस्त लोकपालोंके क्ष्पम प्रकट होकर सबका नियमन करनेवाले सर्वशक्तिमान् भगवान् हैं— इस प्रकारके माहास्यको भी उन-उन प्रकरणोंमें बार-वार सुना है।

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

हे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही हैं: परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, बीर्य और तेजसे युक्त ऐश्वर-रूपको में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥

प्रश्न-'परमेश्वर' और 'पुरुषोत्तम'—इन दोनों यथार्थ है, उसमे मुझे किञ्चिन्मात्र भी शङ्का नहीं है। सम्बोधनोंका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'परमेश्वर' सम्बोधनमे अर्जुन यह भाव दिख्याते हैं कि आप ईश्वरोंके भी महान् ईश्वर हैं और सर्वसमर्थ हैं; अत्युव में आपके जिस ऐश्वर-ख़्रूपके दर्शन करना चाहता हैं, उसके दर्शन आप सहज ही करा सकते हैं। तथा 'पुरुषोत्तम' सम्बोधनमे यह भाव दिख्याते हैं कि आप श्वर और अश्वर दोनोंसे उत्तम साक्षात् मगवान् हैं। अत्युव मुझपर दया करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिये।

प्रश्न-आप अपनंको जैसा कहते है, यह ठीक ऐसा ही है--इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि अपने गुण, प्रभाव, तत्त्व और ेश्वर्यका वर्णन करते हुए आपने अपने विषयमें जो कुछ कहा है—वह पूर्णरूपसे प्रश्न-'ऐश्वरम्' विशेषणके सहित 'रूपम्' पद किस रूपका वाचक है और उमे देखना चाहता है—इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—असीम और अनन्त ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य और तेत्र आदि ईश्वरीय गुण और प्रभाव जिसमे प्रत्यक्ष दिखलायी देते हों तथा सारा विश्व जिसके एक अंशमें हो, ऐसे रूपका वाचक यहाँ 'ऐश्वरम्' विशेषणके सहित 'रूपम्' पद है । और 'उमे मैं देवना चाहता हूँ' इस कथनमे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा अद्भुत रूप मेने कभी नहीं देखा; आपके मुखसे उसका वर्णन सुनकर (१०।४२) उसे देखनेकी मेरे मनमें अत्यन्त उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गयी है, उस रूपके टर्जन करके मैं कृतकृत्य हो जाउँगा—मै ऐसा मानता हूँ। प्रभ-यदि अर्जुनको भगवान्के कथनमें पूर्ण विश्वास था, किसी तरहकी शङ्का थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने वैसा रूप देखनेकी इच्छा ही प्रकट क्यों की ?

उत्तर—जैसे किसी सत्यवादीके पास पारस, चिन्तामणि या अन्य कोई अद्भुत वस्तु हो और उसके बतलानेपर सुनन-वाले मनुष्यको यह पूर्ण विश्वास भी हो जाय कि इनके पास अमुक वस्तु अवस्य है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है; तथापि वह अद्भुत वस्तु पहले कभी देखी हुई न होनेके कारण यदि उसके मनमें उसे देखनेकी उत्कट इच्छा हो जाय और वह उसे प्रकट कर दे तो इससे विश्वासमें कमी होनेकी कौन-सी बात है ! इसी प्रकार, भगवान् के उस अछौकिक खरूपको अर्जुन-ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिये उसे देखनेकी उनके मनमें इच्छा जाप्रत् हो गयी और उसको उन्होंने प्रकट कर दिया तो इसमें उनका विश्वास कम था—यह नहीं समझा जा सकता । बन्कि विश्वास था तभी तो देखनेकी इच्छा प्रकट की ।

### मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमध्ययम्॥ ४॥

हे प्रभो ! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है—ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! उस अविनाशी खरूपका मुझे दर्शन कराइये ॥ ४ ॥

१भ-१प्रभो' और 'योगेश्वर'—इन दो सम्बोधनोंका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-'प्रमो' सम्बोधनसे अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि आप सबकी उत्पत्ति,स्थिति और प्रलय तथा अन्तर्यामी-क्षिसेशासन करनेवालेहोनेके कारण सर्वसमर्थहें। इसलिय यदि मैं आपके उस क्षिके दर्शनका सुयोग्य अधिकारी नहीं हूँ, तो आप हृपापूर्वक अपने सामर्थ्यमे मुझे सुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं। तथा 'योगेश्वर' विशेषण देकर यह भाव दिख्लाया है कि आप सम्पूर्ण योगोंके स्वामी है। अत्वय यदि आप चाहें तो हुझको अपना वह क्ष्प अनायास ही दिख्ला सकते हैं। जब साधारण योगी भी अनेक प्रकारमे अपना ऐश्वर्य दिखला सकता है, तब आपकी तो बात ही क्या है?

प्रस-भ्यदि मेरेद्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है ऐसा आप मानते हैं,तो वह मुझे दिख्लाइये' इस कथनका क्या अभिप्राय हैं ? उत्तर-इस कथनमें अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपका जो प्रभाव में आपके श्रीमुख्यमें सुन चुका है, वह वस्तृतः वैसा ही है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। और यह भी ठींक है कि आपने यदि उस खब्दपके दर्शन मुझको नहीं कराये तो उसमें यह सिद्ध नहीं हो जायगा कि दर्शन कराने-का आप योगेश्वरेश्वरमें सामर्थ्य नहीं है और न किसी भी अंशमें मेरा विश्वास ही कम होगा। परन्तु इतना अवश्य है कि मेरे मनमें आपके उस रूपके दर्शनकी लालसा अत्यन्त प्रवल है। आप अन्तर्यामी है, देख ले-जान ले कि मेरी वह लालसा सर्चा और उत्तरहें या नहीं। यदि आप उस लालसाको सर्चा पाते हैं तब तो प्रभो! में उस खब्दपके दर्शनका अधिकारी हो जाता हैं। क्योंकि आप तो भक्त-वाञ्छाकत्यतर हैं, उसके मनकी इच्छा ही देखते हैं, अन्य योग्यताको नहीं देखते। इसल्ये यदि उचित समझे तो कृपा करके अपने उस खब्दपके दर्शन मझे कराइये।

श्रीमग**यानुवा**च

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिन्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥

#### श्रीभगवान् बोले-हे पार्थ! अव तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना आकृतिवाले अलीकिक रूपोंको देख॥ ५॥

प्रश्न-यहाँ 'रातराः' और 'सहस्रराः' इन संख्यावाचक दो पदोंके प्रयोग करनेका क्या भाव है ?

उत्तर-इनका प्रयोग करके भगवान्ने अपने रूपोंकी असंख्यता प्रकट की है। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि इस मेरे विश्वरूपमें एक ही जगह तुम असंख्य रूपोंको देखें।

प्रश्न-'नानाविधानि'का क्या भाव है !

उत्तर—'नानाविधानि' पर बहुत-से भेदोंका बोधक हैं। इसका प्रयोग करके भगवान्ने विश्वकृषमे दीखनेवाले खपोंके जातिगत भेदकी अनेकता प्रकट की है— अर्थात् देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि समस्त चराचर जीवोंके नाना भेदोंको अपनेमें देखनेके लिये कहा है।

प्रश्न-भनानावर्णाकृतीनि'का क्या अभिप्राय है ? उत्तर-'वर्ण' शब्द लाल, पीले, काले आदि विभिन्न रंगोंका और 'आकृति' शब्द अङ्गोंकी बनावरका वाचक है। जिन कृषोंके वर्ण और उनके अङ्गोंकी बनावर पृथक्-पृथक् अनेकों प्रकारकी हों, उनको 'नानावर्णाकृति' कहते हैं। उन्होंके लिये 'नानावर्णाकृतीन'का प्रयोग हुआ है। अत्र एव इस पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि इन कृषोंके वर्ण और उनके अङ्गोंकी बनावर भी नाना प्रकारकी है, यह भी तुम देखे।

प्रश्न-'दिव्यानि'का क्या अभिप्राय हैं :

उत्तर-अलैंकिक और आश्चर्यजनक वस्तुको दिन्य कहते हैं। 'दिल्यानि' पदका प्रयोग करके मगबान्ने यह माव दिखलाया है कि मेरे हारीरमे दीम्बनेवाले ये मिन्न-भिन्न प्रकारके असंस्य रूप सब-के-सब दिन्य हैं—मेरी अद्भुत-योगहाक्तिके द्वारा रचित होनेसे अलैकिक और आश्चर्य-जनक हैं।

## पश्यादित्यान्वसुन्रुद्रानिश्वनां मरुतस्तथा । बहुन्यदृष्ट्याणि पश्याश्रयाणि भारत ॥ ६ ॥

हे भरतवंशी अर्जुन ! मुझमं आदित्योंको अर्थात् अदिनिके द्वादश पुत्रोंको, आठ वसुओंको, एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और उन्चास मरुद्रलोंको देख। तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख॥ ६॥

प्रश्न-आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनीकुमारों और मरुद्रणोंको देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-उपर्युक्त मभी शब्द प्रधान-प्रधान देवताओंक वाचक हैं। इनका नाम छेकार भगवान्ने सभी देवताओंको अपने विराट् रूपमे देव्यनेके छिये अर्जुनको आज्ञा दी है। इनमेंसे आदित्य और मरुद्रणोंकी ज्याख्या दसवें अध्यायके इक्कीसवें स्रोक्तेमें तथा वसु और रहोंकी तेईसवेंमें की जा चुकी हैं । इसिन्टिये यहाँ उसका विस्तार नहीं किया गया है । अश्विनीकुमार दोनों भाई देव-वैद्य हैं ।\*

प्रश्न-'अहरपूर्वाणि' और बहूनि' इन दोनों विशेषगों-के सिंहत 'आश्चर्यागि' पदका क्या अर्थ है और उनको देवनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो दश्य पहले कभी देखे हुए न हों,उन्हें श्वद 2-पूर्व' कहते हैं। जो अद्भुत अर्थात् देखनेमात्रसे 'आश्वर्य'

\*ये दोनों सूर्यकी पत्नी संज्ञाने उत्पन्न माने जाते हैं (विष्णुपुराण ३।२।७: ऑक्सपुराण २०३ ।४)। कही इनको करयपके औरस पुत्र और अदितिके गर्भाने उत्पन्न (वात्मीकीय रामायण अरण्य०१४।१४) तथा कहीं ब्रह्माके कानोंने उत्पन्न भी माना गया है (वायुपुराण ६५।५७)। कत्यभेदने सभी वर्णन यथार्थ है। इन्होंने दश्यङ् मुनिने ज्ञान प्राप्त किया था। (ऋग्वेद १।४७।११६।१२; देवी-भागवत ७।३६) राजा दार्थातिकी पुत्री एवं व्यवनमुनिकी पत्नी मुकन्यापर प्रसन्न होकर इन्होंने बुद्ध और अन्ध व्यवनको नेत्र और नवयीवन प्रदान किया था (देवीभागवत ७।४-५)। महाभागन-पुराण और रामायणमें वनकी कथाएँ अनेक जगह आती हैं। उत्पन्न करनेवाले हों, उन्हें 'आश्चर्य' (आश्चर्यजनक) कहते हैं। 'बहूनि' विशेषण अधिक संख्याका बोधक है। ऐसे बहुत-से पहले किसीके द्वाराभी न देखे हुए आश्चर्यजनक

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं मम देहे गुडाकेश रूपोंको देखनेके लिये कहकर भगवान्ने यह माव दिखलाया है कि जिन वस्तुओंको तुमने या अन्य किसीने आजतक कर्भा नहीं देखा है,उन सबको भी तुम मेरे इस विराट् रूपमें देखो।

पश्याद्य सचराचरम् । यचान्यद्दष्टुमिन्छसि॥ ७ ॥

हं अर्जुन ! अव इस मेरे दारीरमें एक जगह स्थित चराचरसिंहत सम्पूर्ण जगत्को देख नथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख ॥ ७ ॥

प्रश्न-'गुडाकेश' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ! उत्तर यहाँ अर्जुनको 'गुडाकेश' नाममे सम्बोधित करकेभगवान् यह भाव दिखलाते है कि तुम निदाकेखामी हो, अत: सावधान होकर मेरे रूपको मलीभाँति देखो ताकि किसी प्रकारका संशय या अम न रह जाय।

प्रभ-'अद्य' परका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'अय' पद यहाँ 'अव' का वाचक है । इससे भगवान्ते यह भाव दिखलाया है कि तुमने मेरे जिस रूपके दर्शन करनेकी इच्छा प्रकटकी है, उसे दिखलानेमें जग भी विलम्ब नहीं कर रहा हूँ, इच्छा प्रकट करते ही मैं अभी दिखला रहा है ।

प्रश्न—'सचराचरम्' और 'कृत्यम्' विशेषणोंकं सहित 'जगत्' पद किसका बाचक है तथा 'इह' और 'एकस्थम्' पदका प्रयोग करके भगवान्ते अपने कौन-से शर्गरमे और किस जगह समस्त जगतको देखनेकं दिये कहा है '

उत्तर-पशु, पर्काः कीट, पनङ्ग और देव, मनुष्य आदि चलने-फिरनेवाले प्राणियोंको 'चर' कहते हैं; तथा पहाड़, वृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहनेवालोंको 'अचर' कहते हैं। ऐसे समस्त प्राणियोंके तथा उनके दारीरः इन्द्रिय, मागस्थान और मोगसामग्नियोंके सहित समस्त ब्रह्माण्डका वाचक यहाँ 'कृत्वम्' और 'सचराचरम' इन दोनों विशेषणोंके सहित 'जगत्' पद हैं।

'इह' पद 'देहे' का विशेषण है। इसके साथ एकस्थम' पदका प्रयोग करके भगवान्ने अर्जुनको यह भाव दिखलाय। है कि मेग यह शरीर जो कि सारयीके रूपने तुम्हारे सामने स्थपर विराजित है, इसी शरीरके एक अंशम तुम समस्त जगत्को स्थित देखा। अर्जुनको भगवान्ने दसवें अध्यायके अन्तिम स्ठोकम जो यह बात कही थी कि मैं इस समस्त जगत्को एक अंशम धारण किये स्थित हूँ, उसी बातको यहाँ उन्हें प्रथक्ष दिखला रहे हैं।

प्रश्न - और भी जो कुछ त देखना चाहता है, मो देख ---इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर- इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस वर्तमान सम्पूर्ण जगत्को देखनेके अतिरिक्त और भी मेरे गुण,प्रभाव आदिके द्योतक कोई दृश्य, अपने और दूसरों-के जय-पराजयके दृश्य अथवा जो कुछ भी भृत, भविष्य और वर्तमानकी वटनाएँ देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो, उन सबको तुम इस समय मेरे शरीरके एक अंशमे प्रत्यक्ष देख सकते हो।

सम्बन्ध--इस प्रकार तीन रहोकोंमें बार-वार अपना अद्भुत रूप देखनेके छिये आज्ञा देनेपर भी जब अर्जुन भगवान्के रूपको नहीं देख सके तब उसके न देख सकनेके कारणको जाननेवाले अन्तर्यामी भगवान् अर्जुनको दिन्यरिष्ट देनेकी इच्छा करके कहने छग---

> न तु मां शक्यमे द्रष्टुमननैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥

परन्तु सुसको तू इन अपने प्राष्ट्रत नेत्रोंद्वारा देखनेमें निःसन्देह समर्थ नहीं हैः इसीसे में तुझे दिन्य अर्थात् अलीकिक चक्षु देता हूँ: उससे तृ मेरी ईश्वरीय योगदाकिको देख॥ ८॥ प्रम—यहाँ 'तु' पदके साथ-साथ यह कहनेका क्या अभिप्राय है कि त् मुझे इन अपने (साधारण) नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता ?

उत्तर—इसमें भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे अद्भुत योगशक्तिये युक्त दिन्य खरूपके दर्शन करना चाहते हो, यह तो बड़े आनन्दकी बात है और मैं भी तुम्हें अपना वह रूप दिखलानेके लिये तैयार हूँ। परन्तु भाई! इन साधारण नेत्रोंद्वारा मेरा वह अलैकिक रूप देखा नहीं जा सकता, उसको देखनेके लिये जिस शक्ति-की आवश्यकता है, वह तुम्हारे पास नहीं है।

प्रश्न-भगवान्ने जो अर्जुनको दिन्य दृष्टि दी थी। वह दिन्य दृष्टि क्या थी !

उत्तर—भगवान्ने अर्जुनको विश्वरूपका दर्शन करनेके लियेअपने योगवलमे एक प्रकारकी योगवाक्ति प्रदान की थी, जिसके प्रभावमे अर्जुनमें अलौकिक सामर्थ्यका प्रादुर्भीव हो गया—उस दिव्य रूपको देख सकनेकी योग्यता प्राप्त हो गयी। इसी योगवाक्तिका नाम दिव्य दृष्टि है। ऐसी ही दिव्य दृष्टि श्रीवेदव्यासजीने सञ्जयको भी दी थी।

प्रश्न-यदि यह मान लिया जाय कि भगवान्ने अर्जुन-को ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे अर्जुन इस समस्त विश्वको भगवान्का स्वरूप मानने लगे और उस ज्ञानका नाम ही यहाँ दिन्य दृष्टि है, तो क्या हानि हैं !

उत्तर-यहाँके प्रसङ्गको पढ़कर यह नहीं माना जा सकता कि ज्ञानके द्वारा अर्जुनका इस दश्य-जगतको भगवद्-रूप समझ लेना ही 'विश्वरूपदर्शन' था और वह ज्ञान ही 'दिव्य दृष्टि' थी। समस्त विश्वको ज्ञानके द्वारा भगवान्के एक अंशमें देवनेके लिये तो अर्जुनको दस्तवे अध्यायके अन्तमे ही कहा जा चुका था और उसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। इस प्रकार स्वीकार कर लेनेके बाद भी अर्जुन जब भगवान्मे बल, वीर्य, शक्ति और नेजमे युक्त उनके ईश्वरीय स्वरूपको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छा करते हैं और भगवान् भी अपने श्रीकृष्णक्त्यके अंदर ही एक ही जगह समस्त विश्वको दिखला रहे हैं, तब यह कैंगे माना जा सकता है कि वह ज्ञानद्वारा समझा जानेवाला रूप था।

इसके अतिरिक्त भगवानुने जो विश्वरूपका वर्णन किया है, उससे भी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवानके जिस रूपमें समस्त ब्रह्माण्डके दृश्य और भविष्यमें होनेवाली युद्ध-सम्बन्धी घटनाओंको और उनके परिणामको देख रहे थे.वह रूप उनके सामने था; इसमें यही मानना पड़ता है कि जिस विश्वमें अर्जुन अपनेको खड़े देख रहे थे, वह विश्व भगवानके शरीरमें दिग्वलायी देनेवाले विश्वसे मिन्न था। ऐसा न होता तो उस विराट् रूपके द्वारा दश्य-जगत्के खर्गछोकसे लेकर पृथ्वीतकके आकाशको और सब दिशाओंको ब्याप्त देखना सम्भव ही न था। भगवान्के उस भयानक रूपको देखकर अर्जुनको आश्वर्य, मोह, भय, सन्ताप और दिग्भ्रमादि भी हो रहे थे; इसमें भी यही बात सिद्ध होती है कि भगवानने उपदेश देकर ज्ञानके द्वारा इस दश्य-जगत्को अपना स्वरूप समझा दिया हो, ऐसी बात नहीं थी। ऐसा होता तो अर्जुनको भय, सन्ताप, मोह और दिग्नमादि होनेका कोई कारण नहीं रह जाता।

प्रश्न-यह मान लिया जाय तो क्या आपत्ति है कि जैसे आजकल रेडियो आदि यन्त्रोंद्वारा दूर देशके शब्द सुने तथा दृश्य देखे जा सकते हैं, वैसे ही भगवान्ने उन्हें कोई ऐसा यन्त्र दे दिया हो जिससे वे एक ही जगह खड़े समस्त विश्वको विना किसी वाबाके देव सके हों और उस यन्त्र-को ही दिव्य दृष्टि कहा गया हो ?

उत्तर—रेडियो आदि यन्त्रोंद्वाग एक कालमें एक जगह दूर देशके वे ही शब्द और दश्य सुने और देखे जा सकते हैं, जो एक देशीय हों और उस समय वर्तमान हों। उनसे एक ही यन्त्रमे एक ही कालमे एक ही जगह सब देशोंकी घटनाएँ नहीं देखी-सुनी जा सकतीं। न उनसे लोगोंके मनकी बातें प्रत्यक्ष देखी जा सकतीं हैं और न भविष्यमें होनेवाली घटनाओं-के दश्य ही। इसके अतिरिक्त यहाँके प्रसङ्गमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह निद्ध हो मके कि अर्जु नने किसी यन्त्रद्वारा भगवान् के विश्वरूपको देखा था। अत्तर्व ऐसा मानना सर्वथा युक्तिविरुद्ध है। हाँ, रेडियो आदि यन्त्रोंके आविष्कारसे आज-कल्के अविश्वासी लोगोंको किसी सीमातक समझाया जा सकता है कि जब रेडियो आदि भौतिक यन्त्रोंद्वारा दूर देशकी घटना एँ सुनी-दे वी जा सकती हैं, तब भगवान्की प्रदान की हुई योगशिकद्वारा उनके विश्वरूपका देखा जाना कौन बड़ी बात है? अक्स्य ही यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह मगवान्का कोई ऐसा मायामय मनोयोग नहीं था जिसके प्रभावसे अर्जुन बिना ही हुए ऐसी घटनाओंको खप्तके दस्यों-की भाँति देख रहे थे। अर्जुन जिस खरूपको देख रहे थे, वह प्रत्यक्ष सत्य था और उसके देखनेका एकमात्र साधन था— भगवत्कृपासे मिली हुई योगशिकरूप दिव्य दृष्टि!

प्रश्न-'ऐश्वरम्' विशेषणके सहित 'योगम्' पद किसका वाचक हैं और उसे देखनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

सम्बन्ध— अर्जुनको दिव्य दृष्टि देकर भगवान्ने बिस प्रकारका अपना दिव्य विराट् स्वरूप दिखलाया था, अब पाँच श्लोकोंद्वारा सञ्जय उसका वर्णन करते हैं—

सजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्॥९॥

सञ्जय बोले—हे राजन् ! महायोगेश्वर और सव पापोंके नादा करनेवाले भगवान्ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात् अर्जुनको परम पेश्वर्ययुक्त दिव्य खरूप दिखलाया ॥ ९ ॥

प्रश्न-यहाँ सञ्जयने भगवान्के लिये 'महायोगेश्वरः'और 'हरिः' इन दो विशेषणोंका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है द

उत्तर—जो महान् यानी बड़-से-बड़ योगेश्वर हों उनका 'महायोगेश्वर' तथा सब पापों और दुःखोंके हरण करनेवाले-को 'हरि' कहते हैं। इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके सक्षयने भगवान्की अद्भुत शक्ति-सामर्थ्यकी ओर लक्ष्य कराते हुए धृतराष्ट्रको सावचान किया है। उनके कथनका भाव यह है कि श्रीकृष्ण कोई साचारण मनुष्य नहीं हैं, वे बड़े-मे-बड़े योगेश्वर और सब पापों तथा दुःखोंके नाश करनेवाले साक्षात् परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुनको अपना जो दिव्य विश्वरूप दिखलाया था, जिसका वर्णन करके मैं अभी आपको सुनाऊँगा,वह रूप बड़े-से-बड़े योगी भी नहीं दिखला सकते; उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही दिखला सकते हैं।

प्रम-'रूपम्'के साथ 'परमम्' और 'ऐश्वरम्' इन दोनों विशेषणोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-अर्जनको जिस रूपके दर्शन हुए थे, वह दिव्य

या।भगवानुने अपनी अञ्चत योगशक्तिसे ही प्रकट करके उसे

अर्जुनको दिखलाया था। अतः उसके देखनेसे ही भगवान्की

अद्भृत योगराक्तिके दर्शन आप ही हो जाते हैं। इसी छिये यहाँ

'ऐश्वरम्' विशेषणके सहित 'योगम्' पद भगवान्की अद्भुत

योगशक्तिके सहित उसके द्वारा प्रकट किये हुए भगवान्के

त्रिराट् खरूपका वाचक है; और उसे देखनेके छिये कहकर भगवान्ने अर्जुनको अपने त्रिराट् खरूपके दर्शनद्वारा योग-

शक्तिको देखनेके लिये कहा है।

उत्तर—नो पदार्थ शुद्ध, श्रेष्ठ और अलौकिक हो, उसकी विशेषताका घोतक 'परम' विशेषण है और जिसमें ईश्वरके गुण,प्रभाव एवं तेज दिख्लायां देते हों तथा जो ईश्वरकी दिव्य योगशक्तिमे सम्पन्न हो, उसे 'ऐश्वर' कहते हैं। भगवान्ने अपना जो विराट् ख़्रूप अर्जुनको दिख्लाया था, वह अलौकिक, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था, साधारण जगत्की भौति पाश्वभौतिक पदार्थोंसे बना हुआ नहीं था;भगवान्ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुनपर अनुमह करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझानेक लिये ही अपनी अद्भुत योगशक्तिक द्वारा उस न्यको प्रकार करके दिख्लाया था। इन्हीं भावोंको प्रकार करनेके लिये सञ्जयन 'रूपम्' पदके साथ इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग किया है।

अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोंचतायुधम् ॥ १० ॥ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् । सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥ भनेक मुख और नेश्रोंसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनींबाले, बहुत-से दिग्य भूषणींसे युक्त और बहुत-से दिग्य शाखोंको हाथोंमें उठाये हुए, दिग्य माला और बखोंको धारण किये हुए और दिग्य गन्धका सारे शरीर में लेप किये हुए, सब प्रकारके आध्याँसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किये हुए विराद्खरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने देखा ॥ १०-११॥

प्रश्न-'अनेकवक्त्रनयनम्' का क्या अर्थ है !

उत्तर -जिसके नाना प्रकारके असंख्य मुख और आँखें हों, उस रूपको 'अनेकवक्त्रनयन' कहते हैं। अर्जुनने भगवान्का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चन्द्रमा और सूर्य बतलाये गये हैं (११।१९); परन्तु उसके अंदर दिखलायी देनेवाले और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थे, इसीसे भगवान्को अनेक मुखों और नयनोंसे युक्त बतलाया गया है।

प्रभ-'अनेकाद्भतदर्शनम्' का क्या अर्थ है ?

उत्तर-जो दश्य पहले कभी न देखे हुए हों, जिनका ढंग विचित्र और आश्चर्यजनक हो, उनको 'अद्भुत दर्शन' कहते हैं। जिस रूपमें ऐसे अमंख्य अद्भुतदर्शन हों, उसे 'अनेकाद्भुत-दर्शन' कहते हैं। भगवानके उस विराद रूपमें अर्जुनने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दश्य देखे थे, इसी कारण उनके लिये यह विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-'अनेकदिन्याभरणम्' का क्या अर्थ है ?

उत्तर-आभरण गहनोंको कहते हैं। जो गहने लैकिक गहनोंसे विलक्षण, तजोमय और अलैकिक हों-उन्हें 'दिल्य' कहते हैं। तथा जो रूप ऐसे असंख्य दिल्य आभूपणोंसे विभूषित हो, उसे 'अनेकिदिल्याभरण' कहते हैं। भगवान्का जो रूप अर्जुनने देखा था, वह नाना प्रकारके असंख्य तेजोमय दिल्य आभूषणोंसे युक्त था; इस कारण भगवान्के साथ यह विशेषण दिया गया है।

प्रभ-'दिन्यानेकोबतायुधम्' का क्या अर्थ है !

उत्तर-जिनसे युद्ध किया जाय, उन शबोंका नाम 'आयुध' है। और जो आयुध अलैकिक तथा तेजोमय हों उनको 'दिव्य'कहते हैं— जैसे भगवान् विष्णुके चक्र, गरा और धनुष आदि हैं। इस प्रकारके असंख्य दिव्य शब्ध भगवान्ने अपने हार्योमें उठा रक्ले थे, इसलिये उन्हें 'दिव्यानेकोषतायुध' कहा है।

प्रश्न-'दिव्यमाल्याम्बरधरम्' का क्या अर्थ है ?

उत्तर—जिसने बहुत उत्तम तेजोमय अलौकिक मालाएँ और वर्लोको धारण कर रक्खा हो, उसे 'दिव्यमाल्याम्बरधर' कहते हैं। विश्वरूप भगवान्ने अपने गलेमें बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर तेजोमय अलौकिक मालाएँ धारण कर रक्खी थीं तथा वे अनेक प्रकारके बहुत हो उत्तम तेजोमय अलौकिक वर्लोसे सुसज्जित थे,इसलिये उनके साथ यह विशेषण दिया गया है। प्रश्न-'दिव्यगन्धानुलेपनम्' का क्या अर्थ है ?

उत्तर—चन्दन आदि जो लेकिक गन्ध हैं, उनसे विलक्षण अलेकिक गन्धको 'दिव्य गन्ध' कहते हैं। ऐसे दिव्यगन्धका अनुभव प्राकृत इन्द्रियोंसे न होकर दिव्य इन्द्रियों-द्वारा ही किया जा सकता है; जिसके समस्त अङ्गोंसे इस प्रकारका अत्यन्त मनोहर दिव्य गन्ध लगा हो, उसको 'दिव्य-गन्धानुलेपन' कहते हैं।

प्रश्न-'सर्वाश्चर्यमयम' का क्या अर्थ है ?

उत्तर—भगवान्के उस विराट्रूपमें उपर्युक्त प्रकारसे मुख, नेत्र, आभूषण, शख, माला, वस्न और गन्ध आदि सभी आश्चर्यजनक थे: इसलिये उन्हें 'सर्वाश्चर्यमय' कहा गया है।

प्रश्न-'अनन्तम्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसका कहीं अन्त, किसी ओर भी ओर-छोर न हो, उसे 'अनन्त' कहते हैं। अर्जुनने भगवान्के जिस विश्वरूपके दर्शन किये, वह इतना लम्बा-चौड़ा था जिसका कहीं भी अन्त न था; इसलिये उसको 'अनन्त' कहा है।

प्रश्न-'विश्वतोमुखम्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसके मुख सब दिशाओं में हों, उसे 'विश्वतो-मुख' कहते हैं। भगवान्के विराट्रूपमें दिखलायी देनेवाले असंख्य मुख समस्त विश्वमें सब ओर थे, इसलिये उन्हें 'विश्वतोमुख' कहा है।

प्रश्न-'देवम्' पदका क्या अर्घ है और इसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-जो प्रकाशमय और पूज्य हों, उन्हें देव कहते दिखलाया है कि परम तेजोमय भगवान् श्रीकृष्णको अर्जुनने हैं। यहाँ 'देवम्' पदका प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त देखा।

सम्बन्ध — उपर्युक्त विराट्खरूप परमदेव परमेश्वरका प्रकाश कैसा था, अब उसका वर्णन किया जाता है-

सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता ।

सद्दशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

आकाशमें हजार सूर्योंके एक साथ उदय होनसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा• के प्रकाशके सहश कदाचित् ही हो ॥ १२ ॥

प्रभ-भगवान्के प्रकाशके साथ हजार सूर्योके प्रकाश-का सादस्य बतानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसके द्वारा विराट्खरूप भगवान्के दिव्य प्रकाशको निरुपम बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्यकी

दिज्य, अलोकिक और अपरिमित है। सम्बन्ध--भगवान्कं उस प्रकाशमय अद्भुत स्वरूपमें अर्जुनने सार विश्वका किस प्रकार देखा, अब यह बतलाया

समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजार सूर्य यदि एक साथ आकारामे उदय हो जायँ तो उनका प्रकारा भी उस

विराट्खरूप भगवान्के प्रकाशकी समानता नहीं कर सकता।

इसका कारण यह है कि सूर्यांका प्रकाश अनित्य, भौतिक

और सीमित है,परन्तु विराट्खरूप भगवान्का प्रकाश नित्य,

जाता है-तत्रैकस्थं प्रविभक्तमनकथा । जगत्कृत्स्र अपश्यदेवदेवस्य

पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ पाण्डुपुत्र अर्जुनन उस समय अनेक प्रकारसं विभक्त अर्थात् पृथक्-पृथक् सम्पूर्ण जगत्को देवोंक देव श्रीकृष्ण भगवान्के उस शरीरमें एक जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥

शरीर

प्रश्न-यहाँ 'तदा' पद किस समयका वाचक है ? उत्तर-जिस समय भगवान्ने अर्जुनको दिन्यदृष्टि देका अपनी असाधारण योगशक्तिके सहित विराट् रूप देखनेके लिये आज्ञा दी(११।८),उसी समयका वाचक यहाँ 'तदा' पद है।

प्रेश्न-'जगत्' पदके साथ 'अनेकधा प्रविभक्तम्' और 'कुरूनम्' विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है !

उत्तर-इन विशेषणोंका प्रयोग करके यहाँ यह माव दिख-लाया गया है कि देवता-मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग और ब्रक्ष आदि मोक्ट्रवर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खर्ग और पाताल आदि भोग्यस्थान एवं उनके भोगनेयांग्य अमंख्य सामग्रियों-के भेदसे विभक्त-इस समस्त ब्रह्माण्डको अर्जुनने भगवान्-के शरीरक एक देशमें देखा; अर्थात् इसके किसी एक अंश-को देखा हो या इसके समस्त भेदोंको विभिन्नभावसे पृथक्-पृथक् न देखकर मिले-जुले हुए देखा हो-ऐसी बात नहीं है,

समस्त विस्तारको ज्यों-का-त्यों पृथक्-पृथक् देखा। प्रश्न-'एकस्थम्' के प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-दस्तवे अध्यायके अन्तमें मगवानने जो यह बात कहीं थीं कि इस सम्पूर्ण जगत्का मैं एक अंशन धारण किये हुए स्थित है, उसीको यहाँ अर्जुनने प्रत्यक्ष देखा। इसी बात-को स्पष्ट करनेके छिये 'एकस्थम' अर्थात् 'एक देशमें स्थित' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'तत्र' पद किसका विशेषण है और इसके प्रयोग-का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'तत्र' पद पूर्वकं वर्णनसे सम्बन्ध रखता है और यहाँ यह देवोंके देव भगवान्के शरीरका त्रिशपण है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि देवताओं के भी देवता, सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मादि देवताओंके भी पुज्य भगवान् श्रीकृष्णके उपर्युक्त रूपमें पाण्डुपुत्र अर्जुनने समस्त जगत्को एक जगह स्थित देखा ।

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनद्वारा भगवान्का विराट्रूप देखे जानेके पश्चात् क्या हु आ, इस जिज्ञासापर कहते हैं--

### ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

उसके अनन्तर वह आश्चर्यसे चिकत और पुलिकतशरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वक्रप परमात्माको अद्धा-मिक्तसिहत सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला—॥ १४॥

प्रश्न-'ततः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'ततः' पद 'तत्पश्चात्' का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुनने जब भगवान्के उपर्युक्त अद्भुत प्रभावशाली रूपके दर्शन किये, तब उनमें इस प्रकारका परिवर्तन हो गया।

प्रश्न-भनञ्जयः' के साथ भित्रसयावियः' और भ्ह्रष्ट-रोमा' इन दो विशेषणोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—बहुत-से राजाओंपर विजय प्राप्त करके अर्जुनने धनसंग्रह किया था, इमिल्ये उनका एक नाम धनस्त्रय' हो गया था। यहाँ उस धनस्त्रय:' पदके साथ-साथ किस्मया-विष्ट:' और 'हटरोमा' इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके अर्जुनके हुई और आश्चर्यको अधिकता दिखलायी गर्या है। अभिप्राय यह है कि भगवान्के उद्गु रूपको देखकर अर्जुनको इतना महान् हुई और आश्चर्य हुआ, जिसके कारण उसी क्षण उनका समस्त द्यारा पुलकित हो गया। उन्होंने इसमे पूर्व भगवान्का ऐसा एश्वर्यपूर्ण खरूप कभी नहीं देखा था; इसिल्ये इस अलैकिक रूपको देखते ही उनके हृदयपटपर सहसा भगवान्के अपरिमित प्रभावका कुछ अंश अङ्कित हो

गया, भगवान्का कुछ प्रभाव उनकी समझमें आया। इससे उनके हर्ष और आश्चर्यकी सीमा न रही ।

प्रश्न—'देवम्' पर किसका वाचक है तथा 'शिरसा प्रणस्य' और 'कृताञ्चलिः' का क्या भाव है !

उत्तर - यहाँ 'देवम्' पद भगवान्के तेजोमय विराद् खरूपका वाचक है और 'शिरसा प्रणम्य'तथा'कृताञ्चलिः' इन दोनों पदोंका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुनने जब भगवान्का ऐसा अनन्त आश्चर्यमय दृश्योंसे युक्त परम प्रकाशमय और असीम ऐश्वर्यसमन्वित महान् खरूप देखा तब उससे वे इनने प्रभावित हुए कि उनके मनमें जो पूर्व जीवनकी मित्रताका एक भाव था, वह सहसा विल्ठस-सा हो गया; भगवान्की महिमाके सामने वे अपनेको अत्यन्त नुच्छ समझने लगे। भगवान्की प्रति उनके हृदयमें अत्यन्त पूज्यभाव जाग्रत् हो गया और उस पूज्यभावके प्रवाहने विजलीकी तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तकको उसी क्षण भगवान्के चरणोंमें दिका दिया और वे हाथ जोइकर बड़े ही विनम्नभावसे श्रद्धाभक्तिपूर्वक भगवान्का स्तवन करने लगे।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे हुपे ओर आश्चर्यसे चिक्रतः अर्जुनः अयभगवान्के विश्वरूपमें दीख पड़नेवाले दृश्योंका वर्णन करते हुए उस विश्वरूपका स्तवन करते हैं —

### अर्जुन उवाच परयामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसंघान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

अर्जुन बोले--हे देव ! मैं आपके शारीरमें सम्पूर्ण देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको, कमलके आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और सम्पूर्ण ऋषियोंको तथा दिव्य सर्पोको देखता हूँ ॥ १५ ॥

प्रश्न-यहाँ •देव' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भगवान्के तेजोमय अङ्कत रूपको देखकर अर्जुनका भगवान्में जो श्रद्धा-भक्तियुक्त अत्यन्त पृज्यभाव हो गया था, उसीको दिखलानेके लिये यहाँ 'देव' सम्बोधनका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'तव देहे' का क्या अभिप्राय है ?

. उत्तर-इन दोनों परोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपका जो शरीर मेरे सामने उपस्थित है, उसीके अंदर मैं इन सबको देख रहा हूँ।

प्रश्न—जब अर्जुनने यह बात कह दी कि मैं आपके शरीरमें समस्त चराचर प्राणियोंके विभिन्न समुदायोंको देख रहा हूँ, तब समस्त देवोंको देख रहा हूँ—यह अलग कहनेकी क्या आवस्यकता रह गथी ?

उत्तर-जगत्के समस्त प्राणियोंने देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसीलिये उनका नाम अलग लिया है।

प्रश्न-ब्रह्मा और शिव तो देवोंके अंदर आ ही गये, फिर उनके नाम अलग क्यों लिये गये और ब्रह्माके साथ 'कमला-सनस्थम्' विशेषण क्यों दिया गया ?

उत्तर-ब्रह्मा और शिव देवोंके भी देव हैं तथा ईश्वरकोटि-

में हैं. इसिलिये उनके नाम अलग लिये गये हैं। एवं ब्रह्माके साथ 'कमलासनस्थम्' विशेषण देकर अर्जुनने यह मान दिखलाया है कि मैं भगवान् विष्णुकी नामिसे निकले हुए कमलपर विराजित ब्रह्माको देखरहा हूँ अर्थात् उन्हींके साथ आपके विष्णुरूपको भी आपके शरीरमें देख रहा हूँ।

प्रश्न—समस्त ऋषियोंको और दिन्य सर्वोंको अलग वतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-मनुष्यलोकके अंदर सब प्राणियोंमें ऋषियोंको और पाताललोकमें वासुकि आदि दिन्य सर्गोंको श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिये उनको अलग बतलाया है।

यहाँ खर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकोंके प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके समुदायकी गणना करके अर्जुनने यह माव दिखलाया है कि मैं त्रिभुवनात्मक समस्त विश्वको आपके शरीरमें देख रहा हूँ।

## अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥

हे सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन ! आपको अनेक मुजा, पेट, मुख और नेश्रीसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूपोंबाला देखता हूँ । हे विश्वरूप ! मैं आपके न अन्तको देखता हूँ, न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६ ॥

प्रश्न- विश्वेश्वर'और 'विश्वरूप' इन दोनों सम्बोधनों-का क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इन दोनों सम्बोधनोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप हां इस समस्त विश्वके कर्ता-हर्ता और सबको अपने-अपने कार्योंमें नियुक्त करनेवाले सबके अधीश्वर हैं और यह समस्त विश्व वस्तृत: आपका ही खरूप है, आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण है।

प्रश्न- अनेकवाहूदरवक्त्रनंत्रम् का क्या अर्थ है ?

उत्तर—इसमें अर्जुनने यह दिखलाया है कि आपको इस समय मैं जिस रूपमें देख रहा हूँ, उसके भुजा,पेट,मुख और नेत्र असंख्य हैं; उनकी कोई किसी भी प्रकारमें गणना नहीं कर सकता।

प्रश्न-'सर्वतः अनन्तरूपम्' का क्या भाव है : उत्तर-इसमे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपको इस समय मैं सब ओरमे अनेक प्रकारके पृथकु-पृथक अगणित रूपोंने युक्त देख रहा हूँ, अर्थात् आपके इस एक है। शरीरमें मुझे बहुत-से मिन्न-भिन्न अनन्तरूप चारों और फैले हुए दीव रहे हैं।

प्रश्न-आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देख रहा हैं-इस कथनका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-इस कथनमें अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपके इस विराट्खपका मैं कहीं भी आदि और अन्त नहीं देख रहा हूँ, अर्थात् मुझे यह नहीं मान्द्रम हो रहा है कि यह कहाँमें कहाँतक फैला हुआ है। और इस प्रकार आदि-अन्त-का पता न लगनेके कारण मैं यह भी नहीं समझ रहा हूँ कि इसका बीच कहाँ है; इसलिये मैं आपके मध्यको भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो आगे-पीछे, दाहिने-बायें और ऊपर-नीचे— सब ओरसे आप सीमारहित दिखलायी पड़ रहे हैं। किसी औरसे भी आपकी कोई सीमा नहीं दीखरी।

### किरीटिनं गदिनं चिकणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् । परयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्ज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके सहदा ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सब ओरसे अप्रमेय खरूप देखता हूँ ॥१७॥

प्रश्न-'किरीटिनम्', 'गदिनम्' और 'चिकिणम्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसके सिरपर किरीट अर्घात अत्यन्त शोभा और तेजसे युक्त मुक्ट विराजित हो, उसे 'किरीटी' कहते हैं; जिसके हाथमें 'गदा' हो, उसे 'गदी' कहते हैं और जिसके पास 'चक्र' हो उसे 'चक्री' कहते हैं। इन तीनों परोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि मैं आपके इस अद्भुत रूपमें भी आपको महान् तेजोमय मुकुट धारण किये तथा हार्थोमें गदा और चक्र लिये हुए ही देख रहा हूँ।

प्रश्न-'सर्वतः दीप्तिमन्तमः और 'तेजोगशिमः का क्या अभिप्राय है /

उत्तर-जिसका दिञ्य प्रकाश ऊपर-नीचे , बाहर-भीतर एवं सब दिशाओं में फैला हुआ हो-उसे 'सर्वतो दीप्तिमान' कहते हैं। तथा प्रकाशके समृहको 'तेजोराशि' कहते हैं। इन दोनों पदोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपका यह विराट्रूप मुझको मृर्तिमान् तेजपुञ्ज तथा सब ओरसे परम प्रकाशयुक्त दिखलायी दे रहा है।

प्रभ-'सर्वता दीप्तिमन्तम्' और 'तेजोराशिम्' यह विशेषण दं चुकनेके बाद उसी भावके द्योतक दीप्तानलार्क-युतिम्' पदके प्रयोगकी क्या आवश्यकता है ?

उत्तर-भगवान्का वह विराट् रूप परम प्रकाशयुक्त और मूर्तिमान् नेजपुञ्ज कैसे था, अग्नि और मूर्यकी उपमा देकर इसी बातका ठीक-ठीक अनुमान करा देनेके लिये 'दीप्तानलार्कसुतिम् 'पदका प्रयोग किया गया है। अर्जुन इसमे यह भाव दिखला रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि और प्रकाश-पुष्त सूर्य प्रकाशमान तेजकी राशि हैं, वैसे ही आपका यह विराट्खरूप उनसे भी असंख्यगुना अधिक प्रकाशमान तेज-पुष्त है। अर्थात् अग्नि और सूर्यका वह तेज तो किसी एक ही देशम दिखलायी पड़ता है, परन्तु आपका तो यह विराट् शरीर सभी ओरसे उनसे भी अनन्तगना अधिक तेजोमय दीख रहा है।

प्रश्न- 'दुर्निरीक्ष्यम्'का क्या भाव है!और यदि भगवान्-का वह रूप दुर्निरीक्ष्य था तो अर्जन कैंसे उसको देख रहे थे?

उत्तर-अत्यन्त अद्भुत प्रकाशमे युक्त होनेके कारण प्राकृत नेत्र उस रूपके सामने खुले नहीं रह सकते। अतएव सर्वसाधारणके लिये उसको 'दर्निरीक्य' बनलाया गया है। अर्जुनको तो भगवान्नं उस रूपको देखनेके लिये ही दिन्य दृष्टि दी थी। और उसीके द्वारा वे उसको देख रहे थे। इस कारण दूसरोंके लिये दुर्नि राज्य होनेपर भी उनके लिये वैसी बात नहीं थी।

प्रभ-'समन्तात अप्रमेयम्' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-जो मापा न जा सके या किसी भी उपायसे जिसकी सीमा न जानी जा सके, वह 'अप्रमेय' है। जो सब ऑरमे अप्रमेय हैं, उमें समन्तात् अप्रमेय' कहते हैं। इसका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपके गुण, प्रभाव, राक्ति और स्वरूपको कोई भी प्राणी किसी भी उपाय-से पूर्णतया नहीं जान सकता।

### त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात् परब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही इस जगत्के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मके रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है ॥ १८॥

प्रश्न-विदितन्यम्' और 'परमम्' विशेषगके सहित

उत्तर-जिस जाननेयोग्य परमतत्त्वको मुमुक्ष पुरुष 'अक्षरम्' पर किसका बाच म है और उसका क्या भाव है! जाननेकी इच्छा करते हैं, जिसके जाननेके लिये जिज्ञासु साधक नाना प्रकारके साधन करते हैं, आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें जिस परम अक्षरको ब्रह्म बतलाया गया है— उसी परम तत्त्वखरूप सिचदानन्दधन निर्मुण निराकार परब्रह्म परमात्माका बाचक यहाँ 'वेदितल्यम्' और 'परमम्' विशेषणोंके सिहत 'अक्षरम्' पद है; और इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपका विराट् रूप देखकर मुझे यह दढ़ निश्चय हो गया कि वह परब्रह्म परमात्मा निर्मुण ब्रह्म भी आप ही हैं।

प्रश्न - निधानम्' पदका क्या अर्थ है और भगवान्को इस जगतका परम निधान बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिस स्थानमें कोई वस्तु रक्खी जाय, वह उस वस्तुका निधान अथवा आधार (आश्रय) कहलाता है।यहाँ अर्जुनने भगवान्को इस जगत्का निधान कहकर यह भाव दिखलाया है कि कारण और कार्यके सहित यह सम्पूर्ण जगत् आपने ही स्थित है, आपने ही इसे धारण कर रक्षा है; अत्राग्न आप ही इसके आश्रय हैं। प्रश्न—'शाश्वतधर्म' किसका वाचक है और भगवान्को उसके 'गोप्ता' बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो सदासे चला आता हो और सदा रहनेवाला हो, उस सनातन (वैदिक) धर्मको 'शाश्वतधर्म' कहते हैं। भगत्रान् वार-वार अवतार लेकर उसी धर्मकी रक्षा करते हैं, इसलिये भगत्रान्को अर्जुनने 'शाश्वतधर्मगोप्ता' कहा है।

प्रश्न—'अन्यय' और 'सनातन' विशेषणोंके सहित 'पुरुष' शब्दके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसका कभी नाशन हो, उसे अब्यय कहते हैं; तथा जो सदामें हो और सदा एकरस बना रहे, उसे 'सनातन' कहते हैं। इन दोनों विशेषणोंके सहित 'पुरुष' शब्दका प्रयोग करके अर्जुनने यह वतलाया है कि जिनका कभी नाश नहीं होता—ऐसे समस्त जगत्के हर्ता, कर्ता, सर्वशक्तिमान, सम्पूर्ण विकारोंसे रहित, सनातन परम पुरुष साक्षात परमेश्वर आप ही है।

## अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं दाशिसूर्यनेत्रम् । पदयामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥

आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र-सूर्यरूप नेश्नी-वाले, प्रश्वित अग्निरूप मुख्याले और अपने तेजसे इस जगत्को संतप्त करते हुए देखता हूँ ॥ १९ ॥

प्रश्न-मोलहवें श्लोकने अर्जुनने यह कहा था कि मैं आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देख रहा हूँ; किर यहाँ इस कथनमे कि मैं आपको आदि, मध्य और अन्तमे रहित देख रहा हूँ? पुनहित्तका-मा दोप प्रतीत होता है । अतः इसका क्या भाव है ?

उत्तर-वहाँ अर्जुनने भगवान्के विराष्ट्रहरणको असीम बतलाया है और यहाँ उसे उत्पत्ति आदि छः विकारों से रहित नित्य बतलाया है। इसलिये पुनरुक्तिका दोप नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये कि 'आदि' शब्द उत्पत्तिका, 'मध्य' उत्पत्ति और विनाशके बीचन होनेवाले स्थिति, बुद्धि, क्षय और परिणाम—इन चारों भावविकारोंका और 'अन्तर शब्द विनाशहूप विकारका वाचक है। ये तीनों जिसने न हों, उसे 'अनादिमध्यान्त' कहते हैं। अतर्व यहाँ अर्जुनके इस कथनका यह भाव है कि मैं आपको। उत्पत्ति आदि छ: भावविकारोंसे सर्वथा रहित देख रहा हूँ ।

यश्र-'अनन्तर्वार्यम्' का क्या भाव है 🏾

उत्तर-'र्धार्य' सब्द सामध्यं, बल, तेत और सिक्तं आदिका वाचक हैं । जिसके वीयका अन्त न हो, उसे 'अनन्तर्वार्य' कहते हैं । यहाँ अर्जुनने भगवान्को 'अनन्त-वीर्य' कहकर यह शव दिख्लाया है कि आपके बल, वीर्य, सामध्यं और तेजकी कोई भी सीमा नहीं है ।

यश्न-'अनन्तवाहुम्'का क्या भाव है ?

उत्तर—जिसकी भुजाओंका पार न हो, उसे 'अनन्त-बाहु' कहते हैं। इसमें अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि आपके इस विराट् रूपने मैं जिस और देखता हूँ, उसी ओर मुझे अगणित भुजाएँ दिखलायी दे रही हैं।

*प्रभ्र-*'शशिम्**र्यनेत्रम्' का क्या अर्थ** है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि चन्द्रमा और सूर्यको में आपके दोनों नेत्रोंके स्थानमें देख रहा हूँ। अभिग्राय यह है कि आपके इस विराट्खरूपमें मुझे सब ओर आपके असंख्य मुख दिखलायी दे रहे हैं; उनमें जो आपका प्रधान मुख है, उस मुखपर नेत्रोंके स्थानमें मैं चन्द्रमा और सूर्यको देख गहा हूँ।

प्रथम-भ्दीसहुताशवक्त्रम्'का क्या भाव है : रक्तर भहुताश' अग्निका नाम है तथा प्रज्वलित अग्निकी भ्दीसहुताश' कहते हैं: और जिसका मुख उस प्रज्वलित अग्निकं सहश प्रकाशमान और तेजपूर्ण हो, उसे दीसहताश-वक्त्र' कहते हैं। इससे अर्जुनने यह भात्र दिखलाया है कि आपके प्रधान मुखको मैं सब ओरसे प्रज्वलित अग्निकी मौंति तेज और प्रकाशसे युक्त देख रहा हूँ।

प्रश्न—'अपने तेजमे जगत्को मंतप्त करते हुए देखता है,' इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसमें अर्जुनने यह वतलाया है कि भुझे ऐसा दिखलायी दे रहा है,मानो आप अपने तेजसे इसी सारे विश्व को जिसमें में खड़ा हूँ-संतप्त कर रहे हैं।

### द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकंन दिशश्च सर्वाः । दृष्ट्राद्भृतं रूपमुत्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २०॥

ह महात्मन ! यह खर्ग और पृथ्वीके वीचका सम्पूर्ण आकादा तथा सब दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हैं: नथा आपके इस अलौकिक और भयद्भर रूपको देखकर तीनों लोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ॥ २०॥

प्रश्न इस श्टोकका क्या तात्पर्य है <sup>7</sup>

उत्तर अमहारमन् भस्बोधन से भगवान् को समस्त विश्व-के महान् आरमा बतलाकर अर्जुन यह कह रहे है कि आपका यह विराट् रूप इतना विस्तृत है कि स्वर्ग और पृथ्वीके बीच-का यह सम्पूर्ण आकाश और सभी दिशाएँ उससे व्याप हो रही हैं। ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दीखता, जहाँ आपका यह ख़रूप न हो। साथ ही मैं यह देख रहा हूँ कि आपका यह अद्भुत और अत्यन्त उम्र रूप इतना भयानक है कि खग, मत्यें और अन्तरिक्ष—इन नीनों छोकोंके जीव इसे देखकर भयके मारे अत्यन्त ही त्रस्त—पीडित हो रहे हैं। उनकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय हो गयी है।

अमी हि त्वां सुरसंघा विदानित केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥ २१॥

व ही देवताओं के समूह आपमें प्रवेदा करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ आपके नाम और गुणांका उद्यारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धोंके समुदाय कल्याण हो' ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंहारा आपकी स्तृति करते हैं ॥ २१ ॥

प्रश्न-'सुरमङ्खाः'के साथ 'अमी' विशेषण देकर 'वे ही आपमें प्रवेश कर रहे हैं' यह कहनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-'सुरसद्धाः' पटके साथ परोक्षवाची 'अमी' विशेषण देकर अर्जुनने यह भाव दिख्यत्याया है कि मै जब स्वर्गलोक गया था, तब वहाँ जिन-जिन देवसमृदायोंको मैने देखा था—मैं आज देख रहा हूँ कि वै ही आपके इस विराट् रूपमें प्रवेश कर रहे हैं।

प्रश्न-कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपके नाम और गुणोंका उच्चारण कर रहे हैं — इस कथनका क्या भाव है : उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिख्ळाया है कि बहुत-में देवताओंको भगवान्के उम्र रूपमें प्रवेश करते. देखकर शेप बचे हुए देवता अपनी बहुत देरतक बचे. रहनेकी सम्भावना न जानकर इस्के मारे हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणोंका बखान करते हुए आपको प्रसन्न करनेकी चेश कर रहे हैं।

१अ-'महर्षिसिद्धसङ्घाः' किनका वाचक हे और वे 'सबका कल्याण हो' ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रोंद्वारा आप-की स्नृति करते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

गी० त० वि० ५८-

उत्तर—मरीचि, अङ्गिरा, भृगु आदि महर्षियोंके और ज्ञाताज्ञात सिद्धजनोंके जितने भी विभिन्न समुदाय हैं——उन सभीका वाचक यहाँ 'महर्षिसिद्धसङ्खाः' पद है। वे 'सबका कल्याग हो' ऐसा कहकर पुष्कल स्तोत्रोंद्वारा आपकी स्तृति करते हैं—इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि

आपके तत्त्वका यथार्थ रहस्य जाननेवाले होनेकं कारण वे आपके इस उप्र रूपको देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं; वरं समस्त जगत्त्के कन्याणके लिये प्रार्थना करते हुए अनेकों प्रकारके सुन्दर भावमय स्तोत्रोंद्वारा श्रद्धा और प्रेमपूर्वक आप-का स्तवन कर रहे हैं—एसा मैं टेख रहा हूँ।

### रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्ववेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचैव सर्वे ॥ २२ ॥

जो ग्यारह रुद्र और वारह आदित्य तथा आठ वसु, साध्यगण, विश्वेदंब, अश्विनीकुमार तथा मरुद्रण और पितरोंका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धोंके समुदाय हैं—व सब ही विम्मित होकर आपको देखते हैं ॥ २२ ॥

४श—'रुद्धाः','आदित्याः','वसवः','साध्याः',विश्वे', 'अश्विनी' और 'मरुतः'—ये सब अलग-अलग किन-किन वेबताओंके बाचक हैं ?

उत्तर—ग्यारह रुद्र, बारइ आदित्य, आठ वसु और उन्चास मरुत्—इन चार प्रकारके देवताओं के समृहों का वर्णन तो दसवें अध्यायके इकीसवें और तेईसवें श्टोकों की व्याख्या और उसकी टिप्पणीमें तथा अधिनी कुमारों का ग्यारहवें अध्यायके छठे श्टोककी टिप्पणीमें किया जा चुका है—वहाँ देखना चाहिये। मन, अनुमन्ता, प्राण,नर,यान, चित्ति.हय,नय,हंस, नारायण, प्रभव और विम्—ये वारह साध्यदेवता है। अगर कतु, दक्ष, अव, मत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान्, प्रभवान् और रोचमान—ये दस विश्वेदंव

है।†आदित्य और रुद्ध आदि देवताओं के आठ गण (समुदाय) है, उन्होंनेसे साध्य और विश्वेदेव भी दो विभिन्न गण है ( ब्रह्माण्डपुराण ७१ । २ )।

प्रक्ष-'जम्मपाः' पद किनका वाचक है <sup>/</sup>

उत्तर—जो ऊष्म (गरम) अन्न खाते हो, उनकी 'ऊष्मपाः' कहते हैं। मनुस्मृतिके तीसरे अध्यायके दी सौ पैंतीसवें इलोकमें कहा है कि पितरलोक गरम अन्न ही खाते हैं। अतल्व यहां 'ऊष्मपाः' पद पितरोके समुदायः' का वाचक समझना चाहिये।

प्रश्न–भाग्धवेयक्षासुरमिद्धमङ्घाः\* यह पर किन-किन समुदायोंका वाचक है ∶

उत्तर करयपजीकी पत्नी मृनि और प्राचाम तथा

# मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्च वीर्यवान ।
 चित्तिहैयो नयन्त्रेय हैसो नारायणम्यथा ।
 प्रमयोऽथ विभुद्भैय साध्या द्वादश जिज्ञेर ।
 ( वायुपुराण ६६ । १५ १६ )

धर्मको पत्नो दक्षकस्या माध्यामे इन यारह नाध्यदेवनाओकी उत्पत्ति हुई थी । स्कन्दपुराणमे इनके इस प्रकार नामान्तर मिलते हैं - मन, अनुमन्ता, प्राणः नर, अपान, भक्ति, भयः अनधः हेस, नारायणः विम और प्रभु । ( स्कन्दपुराण प्रभासन्वण्ड २१ । १७-१८ ) मन्वन्तरभेदसे सब ठीक है ।

> ्री विश्वेदेवास्तु विश्वाया जि**क्करे दश** विश्वताः । ऋतुर्दक्षः श्रवः सत्यः कालः कामो धुनिस्तया । कृरुवान प्रभवारचेव रोचमानश्च ते दश ॥ ( वासुपुराण **६**६ । ३१३२ )

धर्मकी पत्नी दक्षकस्या विश्वामे इन दम विश्वदेवोकी उत्पत्ति हुई थी। कुछ पुराणोंमे मनवस्तरभेदमे इनके स नामान्तर मिलते हैं।

ुँ पितरोंके नाम दसवे अध्यायके उन्तीमवें व्लोककी व्याख्यामे बतलाये जा चुके हैं ।

अरिष्टासे गन्धवोंकी उत्पत्ति मानी गयी है, ये राग-रागिनियों-के ज्ञानमें निपुण हैं और देवलोककी वाद्य-दृत्यकलामें कुशल समझे जाते हैं। यक्षोंकी उत्पत्ति महर्षि कश्यपकी खसा नामक पत्नीसे मानी गयी है। भगवान् शङ्करके गणोंमें भी यक्षलोग हैं। इन यक्षोंके और उत्तम राक्षसोंके राजा कुबेर माने जाते हैं। देवताओंके विरोधी देंत्य, दानव और राक्षसों-को असुर कहते हैं। कश्यपजीकी खी दितिसे उत्पन्न होनेवाले 'देंत्य' और 'दनु' से उत्पन्न होनेवाले 'दानव' कहलाते हैं। राक्षसोंकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकारसे हुई हैं। कपिल आदि सिद्ध जनोंको 'सिद्ध' कहते हैं। इन सबके

विभिन्न अनेकों समुदायोंका वाचक यहाँ भन्धर्वयक्षासुर-सिद्धसङ्काः पद है।

प्रश्न—वे सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनमे अर्जुननं यह भाव दिख्लाया है कि उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोंके भिन्न-भिन्न समुदाय आश्चर्यचिकत होकर आपके इस अद्भुत रूपकी और देख रहे हैं—एंसा मुझ दिख्लार्या देता है।

### म्दपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहां बहुबाह्ररपादम् । बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताम्तथाहम् ॥ २३ ॥

हे महावाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रोंबाले, बहुत हाथ, जङ्घा और पैरोंबाले, बहुत उदरोंबाले और बहुत-मी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल महान् रूपको देखकर सब लोग ब्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी ब्याकुल हो रहा हूँ ॥ २३ ॥

प्रश्न-सोल्डवे श्लोकमें अर्जुनने यह कह दिया था कि में आपके विराह रूपको अनेक मृजाओ, उत्रेगे, मृलों और नेत्रोंसे युक्त देख रहा है; फिर इस श्लोकमें पुन. उसीके लिये अहुवक्त्रनंत्रम्', भ्वहुवाहूरुपारम्' और भ्वहुदरम् श्विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है (

उत्तर--मोलहवें श्लोकमें अर्जुनने केवल उस रूपको देखनेकी ही बात कही थी और यहाँ उसे देखकर अन्य लोकोंके और खयं अपने ज्याकुल हो जानेकी बात कह रहे हैं। इसी कारण उस रूपका पुनः वर्णन किया है। प्रश्न-तीनों लोकोंके व्यथित होनेकी बात भी बीसरे श्लोकम कह दी गयी थी। फिर इस श्लोकमें पुन. कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-बीसवें स्टोकमें विराट् रूपके असीम विस्तार (लंबाई-चौड़ाई) और उसकी उप्रताको देखकर केवल तीनो लोकोंके ही व्याकुल होनेकी बात कही गयी है और इस क्लोकमें अर्जुन उसको अनेक हाथ, पैर, जङ्का, मुख, नेत्र, पेटमे युक्त और बहुत-में दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकासल देखकर अपने व्याकुल होनेकी भी बात कह रहे हैं; इसलिये पुनरुक्तिका दोप नहीं है।

# नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्रा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २ ४॥

क्योंकि हे विष्णो ! आकाशको स्पर्श करनेवाले देदीप्यमान, अनेक वर्णीसे युक्त तथा फैलांबे हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोंसे युक्त आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला मैं घीरज और शान्ति नहीं पाता हूँ ॥ २४ ॥

प्रश्न-यहां 'विष्णु' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है . उत्तर भगवान्को विष्णु नामये सम्बोधित करके अर्जुन यह दिख्यते है कि आप साक्षात् विष्णु ही पृथ्वीका भार उतारनेके लिये कृष्णरूपमे प्रकट हुए हैं अतः आप मर्राज्याकुलताको दूर करनेकेलिये इस विश्वरूपका संवरण करके विष्णुरूपमे प्रकट हो जाइये।

प्रश्न—बीसर्वे स्रोकमें खर्ग और पृथ्वीके बीचका आकाश मगवान्से व्याप्त बतलाकर उसकी सीमारहित लंबाईका वर्णन कर ही चुके थे, फिर यहाँ 'नमःस्पृशम्' विशेषण देनेकी आवश्यकता क्यों हुई :

उत्तर-बीसवें स्ठोकमें विराट् रूपकी लंबाई-चौड़ाईका वर्णन करके तीनों लोकोंके व्याकुल होनेकी बात कही गर्या है: और इस क्लोकमें उसकी असीम लंबाईको देखकर अर्जुनने अपनी व्याकुलताका तथा धैर्य और शान्तिके नाशका वर्णन किया है; इस कारण यहाँ 'नमःस्पृशम्' विशेषणका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न सतरहवें स्लोकमें 'दीप्तिमन्तम्' विशेषण दिया ही गया था, फिर यहाँ 'दीप्तम्' विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता थीं ( उत्तर-वहाँ केवल भगवान्के रूपको देखनेकी ही बात कही गयी थी और यहाँ उसे देखकर धैर्य और शान्तिके भङ्ग होनेकी बात कही गयी है। इसीलिये उस रूपका पुनः वर्णन किया गया है।

प्रश्न-अर्जुनने अपने व्याकुल होनेकी बात भी तेईसर्ने स्टोकमें कह दी थी, फिर इस क्लोकमें 'प्रव्यथि-तान्तरात्मा' विशेषण देकर क्या भाव दिख्लाया है :

उत्तर—वहाँ केवल व्याकुल होनेकी बात ही कही। थी। यहाँ अपनी स्थितिको भलीभाँति प्रकट करनेके लिये वे पुन: कहते हैं कि मैं केवल व्याकुल ही नहीं हो रहा है, आपके फैलाये हुए मुखों और प्रव्वलित नेत्रोंसे युक्त इस विकराल खपको देखकर मेरी धीरता और शास्ति भी जाती रही है।

### दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्रैव कालानलसन्निमानि । दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥

दाढ़ोंके कारण विकराल और प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित आपके मुखोंको देखकर में दिशाओंको नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिये हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न हों॥ २५॥

प्रश्न-नेर्ड्सवें श्लोकनं भगवान्के विराष्ट्यका विशेषण भ्बहुदंष्ट्राकरालम्? दे ही दिया था, फिर यहाँ पुन: उनके मृखोंका विशेषण 'दंष्ट्राकरालानि' देनेकी क्या आवश्यकता है :

उत्तर—वहाँ उस रूपको देखकर अर्जुनने अपने व्याकुल होनेकी बात कही थी और यहाँ दिग्नम ओर सुखके अभावकी बात विशेषक्षपे कह रहे हैं: इसलिये दर्मा विशेषणका पुन: मुखोंके साथ प्रयोग किया गया है।

प्रभ—'देवेश' और 'जगित्रवास'—इन दो सम्बोधनोका प्रयोगकरके भगवात्से प्रसन्न होनेके ठिये प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-'देवेश' और 'जगनिवास' इन दोनों सम्बोधनों-

का प्रयोगकरके अर्जुन यह भाव दिन्तलाते हैं कि आप समस्त देवताओं के खामी, मर्बन्यापी और सम्पूर्ण जगत्के परमाधार है—इस बातको तो मैंने पहलेसे ही सुन रक्तवा था; और मेरा विश्वास भी था कि आप ऐसे ही हैं। आज मेने आपका वह विराट्खरूप प्रत्यक्ष देन लिया। अब तो आपके 'देवेश' और 'जगित्रवास' होनेन कोई सर्वेह ही नहां रह गया। और प्रस्त्र होनेके थिये प्रार्थना करनेका यह भाव है कि 'प्रभी! आपका प्रभाव तो मेने प्रत्यक्ष देख ही लिया। परन्त् आपके इस विराट् रूपको देखकर मेरी बड़ी हो शोचनीय द्या हो रही है; मेरे सुख, झाल्ति और चैर्यका नाश हो गया है; यहाँतक कि सुझे दिशाओंका भी ज्ञान नहीं रह गया है। अत्व द्या करके अब आप अपने इस विराट्खरूपको जीव समेट लीजिये।

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः । भीष्मा द्रोणः सृतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरिप योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकगलानि भयानकानि । किचिद्विलमा दशनान्तरेषु संहश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥ वे सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायसहित आपमें प्रवेश कर रहे हैं और भीष्मिपितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके सहित सब-के-सब आपके दाढ़ोंके कारण विकराळ भयानक मुखोंमें बड़े वेगसे दोड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरोसहित आपके दाँतोंके बीचमें लगे हुए दीख रहे हैं ॥ २६-२७॥

प्रश्न-'धृतराष्ट्रस्य पुत्राः' के साथ 'अमी,' 'सर्वे' और 'एव' इन पदोंके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-अमी' से यह भाव दिखळाया है कि इतराष्ट्रके पुत्र जिन दुर्योधनादिकों मैं अभी-अभी अपने सामने युद्धके लिये तैयार खड़े देख रहा था, उन्हींको अब मैं आपमें प्रवेश होकर नए होते देख रहा हूँ। तथा 'सर्वे' और 'एव' से यह भाव दिखळाया है कि वे दुर्याधनादि सारे-के-सारे ही आपके अदर प्रवेश कर रहे हैं; उन एक सीमेंसे एक भी बचा हो, ऐसी बात नहीं हैं।

प्रध—'अविनेपालमङ्कीः' और प्सहः प्रदक्षा क्या अभि-प्राय है :

उत्तर- 'अविनयाल' शब्द राजाओंका वाचक है और ऐसे राजाओंके बहुत-में समृहोंका वाचक 'अविनयालमाईं:' पद है। उसका और 'सह' पदका प्रयोग करके अर्जुनने यह दिख्याया है कि केक्ट भृतराष्ट्रपुत्रोंको ही में आपके अंदर प्रविष्ट होते नहीं देख रहा हूं: उन्होंके साथ में उन सब राजाओंके समृहोंको मी आपके अंदर प्रवेश करते देख रहा है, जो द्यीवनकी सहायता करनेके लिये आये थे।

प्रशास्त्रीषम और द्रोणके नाम अलग गिनानेका क्या जीनप्राय है :

्रतर-पितामह भीष्म और गुरु द्रीण कीरवलेनाके सर्वप्रचान महान् योद्धा थे। अर्जुनके मतमे इनका परास्त होना या मारा जाना बहुत ही किठन था। पडा उन दोनोंके भाम लेकर अर्जुन यह कह रहे है कि भगवन् ! दूसरोके लिये तो कहना ही क्या है: मैं देख रहा है, भीष्म और द्रोण-भगिष महान् योद्धा भी आपके भयानक विकास मुखोंने प्रवेश कर रहे हैं।

प्रश्न-सूतपुत्रके साथ (असी) विशेषण देकर च्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर-शास्त्रर कर्णने अर्जुनका खामाविक प्रतिद्वतिद्वता था। इसल्टिये उनके नामके साथ 'असी' विशेषणकाः प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिख्छाते हैं कि अपनी श्र्वीरताके दर्पमें जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, वे भी आज आपके विकराल मुखोंमें पड़कर नष्ट हो रहे हैं।

प्रश्न-'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा 'सह' पदका प्रयोग करके 'अस्मदीयैं:'एवं 'योधमुख्यें:'इन दोनों पटोंसे क्याँ बात कही गयी है !

उत्तर--'अपि' तथा प्रश्नमें आये हुए अन्यान्य पदोक्षा प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि केवल राजु-पक्षके वीर ही आपके अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं: हमारे पक्षके जो मुख्य-मुख्य वीर योद्धा हैं, राजुपक्षके वीरोंके साथ-साय उन सबकों भी मैं आपके विकराल मुखोंने प्रवेश करने देख रहा हूँ।

प्रश्न-भवरमाणाः । पद् किनका विशेषण है और इसके प्रयोगका क्या भाव है तथा भुखानि को माथ । दंष्ट्राकराळानि । और भयानकानि विशेषण देकर क्या भाव दिखळाया है !

उत्तर—श्वरमाणाः ' पूर्वश्योकमें विभिन्न दोनों पक्षोंके सभी योद्वाओंका विशेषण है। व्हंशकरालानि ' उन मुखोंका विशेषण है जो वही-वहीं। भयानक दाहोंके कारण बहुत विकासल आकृतिके हों: और भयानकानि ' का अर्थ है—जो उखने मात्रों भय उत्पन्न करनेवाले हों। यहाँ इन पटोंका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि पिछले ध्योकते वर्णित दोनों पक्षके सभी योद्वाओंकों में वहे वेगके साथ दोइ-दोइकर आपके बड़ी-वई। बढ़ोंके कारण विकासल और मयानक मुखोंने प्रवेश करने देन रहा है। अर्थात् हुई वेगके यह प्रस्थक टाल रहा है कि सभी वंश चारों और सेवहे वेगके साथ दीए-पीइकर आपके समझर पुखोंने प्रविश् होकर नए हो रहे हैं।

प्रश्न - कितने ही चूर्णित मस्तकोसहित आपके दौतोंने फँमे हुए दी वते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि उन

सबको केवल आपके मुखोंमें प्रविष्ट होते ही नहीं देख रहा उनके मस्तक चूर्ण हो गये हैं और वे बुरी तरहसे आपके हूँ; उनमेंसे कितनोंको ऐसी बुरी दशामें भी देख रहा हूँ कि दाँतोंमें फँसे हुए हैं ।

सम्बन्ध—दोनों सेनाओंके योद्धाओंको अर्जुन किस प्रकार मगवान्के विकराल मुखोंमें प्रविष्ट होते देख रहें हैं। अब दो श्लोकोंमें उसका पहले नदियोके जलके दृष्टान्तसे और तदनन्तर पतर्झोंके दृष्टान्तसे स्पष्टीकरण कर रहे हैं— -

### यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।

### तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

जैसे निदयोंके बहुत-से जलके प्रवाह खाभाविक ही समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात् समुद्रमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोकके वीर्भी आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८ ॥

प्रभ—इस स्लोकमें निर्दियोंके समुद्रमें प्रवेश करनेका दशन्त देकर प्रवेश होनेवालोंके लिये नरलोकवीगः 'विशेषण किस अभिप्रायसे दिया गया है तथा मुखोंके साथ अभिप्रित्व लन्ति 'विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस श्लोकमे उन मीष्म-द्रोणादि श्रेष्ठ सूर्यीर पुरुषोंके प्रवेश करनेका वर्गन किया गया है, जो मगवान्की प्राप्तिके लिये साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्धमे प्रवृत्त होना पड़ा था और जो युद्धमें मरकर मगवान्-को प्राप्त करनेवाले थे। इसी हेतुसे उनके लिये 'नरलोकवीराः' विशेषण दिया गया है। वे भौतिक युद्धमे जैसे महान् वीर् थे वेसे ही मगवत्याप्तिके साधनरूप आध्याप्तिक युद्धमें भी काम आदि शतुओंके साध बड़ी वीरतासे लड़नेवाले थे। उनके प्रवेशमें नदी और ममदका दशन्त देकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जैसे निर्देशोंके जल खामाविक ही समुद्रकी ओर दौड़ते हैं और अन्तम अपने नाम-स्ट्रपकी त्यागकर समुद्र ही बन जाते हैं, वैसे ही ये श्रूरवार मक्तजन भी आप की ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंडर अभिन्न मावसे प्रवेश कर रहे हैं।

यहाँ मुखोंके साथ अभिविज्यलित विशेषण देवर यह भाव दिखळावा गया है कि जैसे समुद्रमें सब ओरमे जल-ही। जल भरा रहता है; और निद्योंका जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एकलको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओरसे अल्बन्त ज्योतिमय है और उनमे प्रवेश करनेवाल श्रुवीर मक्तजन भी आपके मुखोक्त महान् ज्योति-में अपने बाद्यक्ष्यको जलाकर खयं ज्योतिमय होकर आपमे एकताको प्राप्त हो रहे हैं।

## यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥ २९॥

जैसे पतङ्ग मोहबदा नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित अग्निमें आंतवेगसे दौड़ते हुए प्रवेदा करते हैं. वैसे ही ये सब लोग भी अपने नादाके लिये आपके मुखोंमें अंतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेदा कर रहे हैं ॥ २९ ॥

श्वभ्य-इस स्त्रोकने प्रज्विति अग्नि और पतङ्गोका दशन्त देकर मगवान्के मुलोंने सब लोकोंके प्रवेश करनेकी बात कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस स्त्रोकने पिछले क्षोकने बतलाये हुए मक्तोस भिन्न उन समस्त साधारण लोगोंके प्रवेशका वर्गन किया गया है, जो इच्छापूर्वक युद्ध करनेके लिये आये थे: इम्निटिय प्रज्वित अग्नि और पतङ्गोंका ह्यान्त देकर अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जैसे मोहमें पड़े हुए पतङ्ग नष्ट होनेके लिये ही इच्छापूर्वक वड़े बेगसे उड़-उड़कर अग्निमे प्रवेश करते हैं। वैसे ही ये सब लोग भी आपके प्रभावको न जाननेके कारण मोहने पड़े हुए हैं और अपना नाश करनेके लिये ही पतङ्गों-की मोति दीइ-डोड़कर आपके मुलोन प्रविट हो रहे हैं।

मम्बन्ध—दीनों सेनाओंके छोगोंक प्रोशका इष्टान्नद्वारा वर्णन करके अब उन छोगोको भगवान किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं, इसका वर्णन किया जाता है-—

### लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः । तेजोभिरापूर्यं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो॥ ३० ॥

आप उन सम्पूर्ण लोकोंको प्रज्वलित मुर्खोद्वारा प्राप्त करते हुए सब ओरसे बार-बार चाट रहे हैं, ह विष्णां ! आपका उद्य प्रकाश सम्पूर्ण जगतुको तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है ॥ ३० ॥

प्रभ इस श्लोकका क्या भाव है ?

भात अर्जन उस अत्यन्त भयानक रूपका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिनसे अग्निकी भयानक लपटे निकल रही । तेजसे साग जगत अत्यन्त सन्तप्त हो रहा है।

हैं, अपने उन विकराल मुखोंसे आप समस्त लोकोंको निगल उत्तर-भगवानुकं महान् उग्र खपको देखकर यहाँ भयः रहे हैं और इतनेपर भी अतृप्तभावमे वार-वार अपनी जीम लपलपा रहे हैं । तथा आपके अत्यन्त उग्र प्रकाशके भयानक

सम्बन्ध-अर्जनने तीसरे और चौंये क्षीकोंमें भगवानसे अपने ऐश्वर्यमय रूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना की ी, उसीक अनुभार भगवान्ने अपना विश्वरूप अर्जुनको दिखलाया; परन्तु भगवान्के इस भयानक उम्र रूपको देखकर भर्जुन बहत डर गये और उनके मनमें इम बातके जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी कि ये श्रीकृष्ण वस्त्तः कीन हैं ? तभा इम महान् अय स्वरूपके द्वारा अय ये क्या करना चाहते हैं ? इमीलिये वे भगवान्से पूछ रहे हैं—

### आरूयाहि में को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम ॥ ३१ ॥

मुझ बतलाइय कि आप उग्ररूपवाल कौन हैं ? हे देवोंमें श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न हीइये। आदिपुरुष आपको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिकोनहीं जानता॥३१॥

प्रश्न-अर्जुन यह तो जानते ही थे कि मगवान् श्रीकृष्ण ही अपनी योग-हाक्तिये मझे यह अपना विश्वस्वप दिख्या रहे हैं फिर उन्होंने यह कैसे पूछा कि आप उम्र रूपवारी कीन है?

उत्तर-अर्जन इतना तो। जानते थे कि यह उग्र रूप श्रीकृष्णका ही है; परन्तु इस भयद्वर रूपको देखकर उनके मनमे यह जाननेकी इच्हा हो। गयी कि ये। श्रीकृष्ण वस्तृत: हें कीनः जो इस प्रकारका स्यङ्कर रूप मी धारण कर सकते हैं। इसीलिये उन्होंने यह भी कहा है कि आप आदिपरुपको में विशेषक्षमे जानना चाहता है।

प्रश्न-'देववर' सम्बोधन देकर भगवानुको नमस्कार करनेका और प्रसन्न होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर- जो देवताओंमं सर्वश्रेष्ट हो उसे 'देववर' कहते हैं अत: भगवानको 'दंववर' नाममे सम्बोधित करके अर्जुन उनके ईश्वरत्वकी व्यक्त करके उनकी नमस्कार कर रहे हैं। तथा उनके भयानक रूपको देखका अर्जुन भयभीत हो गये थे । अतः उनसे प्रसन्न होनेकी प्रार्थना कर रहे हैं ।

प्रश्न--आपकी प्रवृत्तिको में नहीं जानता, इस क्यनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर -इसमें अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि यह इतना नयङ्कर रूप-जिसमें कौरवपक्षके और हमारे प्रायः समा योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखटायी दे रहे हैं-आप मुझे किसलिये दिखला रहे हैं:तथा अब निकट भविष्यमें आप क्या करना चाहते हैं--इस रहस्थकों में नहीं जानता। अतएव अब आप ऋपा करके इसी रहस्यको खोलकर बतलाइये ।

सम्बन्ध — इस प्रकार अर्जुनके एछनेपर भगवान अपने उग्ररूप धारण करनेका कारण बतलाते हुए प्रश्नानुसार उत्तर देते हैं ---

श्रीभगवानुवाच

कालं।ऽस्मि लोकक्षयऋत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ ३२ ॥

श्रीभगवान् बोले—में लोकोंका नादा करनेवाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात् तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाश हो जायगा ॥ ३२ ॥

प्रश्न-मैं होकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस कथनका क्या अभिप्राय है 🖰

उत्तर-इस कथनमे भगवान्ने अर्जनके पहले प्रश्नका उत्तर दिया है,जिसमें अर्जुनने यह जानना चाहा था कि आप कौन हैं। भगवानुके कथनका अभिप्राय यह है कि में सम्पूर्ण जगतका सुजनः पालन और संहार करनेवाला साक्षात परमेश्वर है । अतएव इस समय मुझको तुम इन सुवका संहार करनेवाला माक्षात् काल समझो।

प्रश्न-इस समय मैं इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनमे भगवान्ने अर्जुनके उस प्रश्नका उत्तर दिया है, जिसमे अर्जुनने यह कहा था कि 'मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता'। भगवानुके कथनका अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी मारी चेषाएँ इन मव लोगोंका नाग करनेके लिये ही हो रही हैं, यही बात समझानेके लिये मैन इस विराट रूपके अंदर तुझको सबके नाजका नयङ्कर दृश्य दिखलाया है ।

प्रश्न-जो प्रतिपक्षियोंकी सेनाम उपस्थित योद्धा लोगहै. वे तरे विना भी नहीं रहेंगे, इस कथनका क्या अभिप्राय है 🖰 उत्तर-इस कथनमें भगवानुने यह दिख्लाया है कि गर,

ताऊ,चाचे,मामे और भाई आदि आत्मीय खजनोंको युद्धके लिये तैयार देखकर तुम्हारे मनमें जो कायरताका भाव आ गया है और उसके कारण तुम जी युद्धसे हटना चाहते हो-यह उचित नहीं है; क्योंकि यदि तम युद्ध करके इनको न भी मारोगे तब भी ये बचेंगे नहीं। इनका तो मरण ही निश्चित हैं। जब में खयं इनका नाश करनेके लिये प्रवृत्त हैं, तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा हो सके। इसिटिय तुमको युद्धसे हटना नहीं चाहिये;तुम्हारे लिये तो मेरी आज्ञा-के अनुसार युद्धमें प्रवृत्त होना ही हितकर है।

प्रश्न-अर्जनने तो मगत्रान्क विराट् रूपम अपने और शत्रपक्षके सभा योद्धाओंको मरते देखा था, फिर मगवान्नं यहाँ केवल कौरवपक्षके योद्धाओकी बात कैसे कही ?

उत्तर-अपने पक्षके योद्धागणोंका अर्जनकं द्वारा मारा जाना सम्भव नहीं है, अतएव ध्वम न मारोगे तो भी वे तो मरेंगे ही ऐसा कथन उनके लिये नहीं वन सकता। इसीलिय भगवान्ने यहाँ केवल कौरवपक्षके वारोंके विषयमे कहा है। इसके सिया अर्जुनको उत्साहित करनेके लिये भी भगवानुके द्वारा ऐसा कहा जाना युक्तिसंगत है। भगवान मानो यह समझा रहे हैं कि राजपक्षके जितने भी योद्धा है वे सब एक तरहरें मरे ही हुए हैं। उन्हें मारनेते तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा ।

मभ्यन्थ—इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देकर अय नगयान दो छोकों द्वारा युद्ध करनेमें सथ प्रकारमें छान दिखलाकर अर्जुनको युद्धके लिये उत्माहित करते हुए आजा देते है--

# तस्मात्त्रमुत्तिष्ठ यशालमख जित्वा शत्रृन् मुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्।

मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव मव्यसाचिन् ॥ ३३॥

अतएव तू उठ ! यदा प्राप्त कर और दात्रुओंको जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब शूरवीर पहलेहीसे मेरे ही डारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन् ! तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा॥ ३३॥

प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है ?

भगवानुने यहभाव दिखलाया है कि जब तुम्हारे युद्ध न करने-

प्रश्न-यहाँ 'तस्मात्' पदके सहित 'उत्तिष्ट' क्रियाका पर भी ये सुब नहीं वचेंगे, नि:सन्देह मरेंगे ही, तब तुम्हारे लिये युद्ध करना ही सब प्रकारमे लाभप्रद है। अतुएव तम उत्तर--तम्मात्'के साथ 'उत्तिष्ठ' क्रियाका प्रयोग करके. किमी प्रकारमे भी युद्धमे हटो मन, उत्माहके साथ खड़े हो जाओ।

प्रभ-यश-लाभ करने और शत्रुओंको जीतकर समृद्ध राज्य भोगनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस युद्धमें तुम्हारी विजय निश्चित हैं; अतएव शतुओंको जीतकर धन-धान्यमे सम्पन्न महान् राज्यका उपभाग करो और दुर्लभ यश प्राप्त करो, इस अवसरको हाथमे न जाने दो।

प्रश्न-'सन्यसाचिन्' नाममे सम्बोधित करके यह कहनेका क्या अभिप्राय है कि ये पहलेमे ही मेरेद्वारा मारे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्तमात्र वन जाओ ?

उत्ता-जो बायें हाथसे भी बाण चला सकता हो, उसे 'सब्यसाची' कहते हैं। यहाँ अर्जुनको 'सब्यसाची' नामसे सम्बोधित करके और निमित्तमात्र बननेके लिये कहकर मगबान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम तो दोनों ही हाथोंसे बाण चलानेमें अत्यन्त निपुण हो, तुम्हारे लिये इन श्रुवीरों- पर विजय प्राप्त करना कौन-सी-बड़ी बात है। फिर इन सब-को तो बस्तुत: तुम्हें मारना ही क्या पड़ेगा, तुमने प्रत्यक्ष देख ही लिया कि सब-के-सब मेरेद्वारा पहलेहीसे मारे हुए हैं। तुम्हारा तो सिर्फ नामभर होगा। अत्रुव अब तुम इन्हें मारने-में जस भी हिचको मत। मार तो मैंने स्क्वा ही है, तुम तो केवल निमित्तमात्र बन जाओ।

निमित्तमात्र बननेके लिये कहनेका एक भाव यह भी है कि इन्हें मारनेपर तुम्हें किसी प्रकारका पाप होगा, इसकी भी सम्भावना नहीं हैं; क्योंकि तुम तो क्षात्रधर्मके अनुसार कर्तव्यक्षपये प्राप्त युद्धमें इन्हें मारनेम एक निमित्तमर बनते हो। इससे पापकी बात तो दूर रही, तुम्हारे द्वारा उल्ध्य क्षात्रध्यका पालन होगा। अत्वव्य तुम्हें अपने मनमे किसी प्रकारका संश्य न रखकर, अहंकार और ममतासे रहित होकर उत्साहपूर्वक युद्धमें ही प्रवृत्त होना चाहिये।

### द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिष योधवीरान् । मया हतांस्त्वं जिह मा व्यथिष्ठा युध्यस्त्र जेतामि रणे सपत्नान् ॥ ३४॥

द्रोणासार्य और भीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी वहुत-से मेरेद्वारा मारे हुए शूर-बीर योद्धाओंको तु मार । भय मत कर । निस्सन्देह तू युद्धमें वैग्योंको जीतेगा । इसलिये युद्ध कर ॥ ३४ ॥

प्रश्न-द्रोण, भी म, जयद्रथऔर कर्ण-इन चारोंके अलग-अलग नाम लेनेका क्या अभिप्राय है ;तथा 'अन्यान्' विशेषण-के सहित 'योधवीरान्' पदये किनका लक्ष्य कराया गया है; और इन सबको अपनेद्वारा मारे हुए बतलाकर मारनेके लिये कहनेका क्या तालर्थ है ?

उत्तर -द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य शस्त्रास्त्रप्रयोग-की विद्याम अत्यन्त पारङ्गत और युद्धकलाम परम निपुण थे। यह बात प्रसिद्ध थी कि जबतक उनके हाथमे शस्त्र रहेगा, तबतक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजेय समझते थे; और साथ ही गुरु होनेके कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्मिपितामहकी श्रूरता जगत्प्रसिद्ध थं। परशुराम-मरीखे अजेय वीरको भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शान्तनुका उन्हें यह बरदान था कि उनकी विना इच्छाके मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इन सब कारगों में अर्जुनकी यह धारणा थी कि पितामह भीष्मपर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है, इसीके साथ-साथ वे पितामहका अपने हाथों वब करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई बार कहा भी है, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता।

जयद्रथ \* ध्वयं बड़े बीर थे और भगवान् राङ्करके मक

\* जयद्रथ सिन्धुदेशके राजा वृद्धक्षत्रके पुत्र थे। इनका धृतराष्ट्रकी एकमात्र कन्या दृःशलांक साथ विवाह हुआ था। पाण्डवांके बनवासके समय एक बार उनकी अनुपिश्वितमें ये दौपदीका हर ले गो। ये। मिसनेन आदिने लीटकर जब यह बात सुनी तब उन लोगोंने इनके पीले जाकर दौपदीको छुड़ाया और इन्हें पकड़ लिया था। किर युधिदिरके अनुरोध करनेपर सिर मूँड्कर छोड़ दिया था। कुकक्षेत्रके युद्धमें जब अर्जन संसप्तकोंके साथ युद्ध करनेमें लगे थे। इन्होंने चकब्यूहके द्वारपर युधिदिर, भीमा नकुल, सहदेव —चारोंको शिवजीके बरदानमें रोक लिया। जिसमें वे अभिमन्युकी सहायनांके लिये अंदर नहीं जा सके और कई महारिययोंने घेरे जाकर अभिमन्यु मारे गये। इसपर अर्जनने यह प्रतिशा की कि कल सूर्य-अस्त होनेसे पहले-पहले जयद्रथकों न मार दूँगा तो मैं अभिमे प्रवेश करके प्राण त्याग कर दूँगा। कौरयपक्षीय वीरोंने जयद्रथकों बचानेकी बहुत नेष्ठा की; परन्तु भगवान्

होनेके कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर अत्यन्त दुर्जय हो गयेथे। फिर दुर्योधनकी बहिन दुःशलाके खामी होनेसे ये पाण्डवोंके बहनोई भी लगतेथे। खाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयताके कारण अर्जुन उन्हें भी मारनेमें हिचकतेथे।

कर्णको भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपनेसे कम वीर नहीं मानते थे। संसारभरमें प्रसिद्ध था कि अर्जुनके योग्य प्रतिद्वन्द्वी कर्ण ही हैं। ये खयं बड़े ही वीर थे और परशुराम-जीके द्वारा दुर्लभ शखनिद्याका इन्होंने अध्ययन किया था।

इसीलिये इन चारोंके पृथक्-पृथक् नाम लेकर और 'अन्यान्' विशेषणके साय योधवीरान्' पदमे इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरिश्रवा और शञ्यप्रमृति जिन-जिन योद्धाओंको अर्जुन बहुत बड़े बीर समझते थे और जिनपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सबका लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपनेद्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारने-के लिये आज्ञा देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि नुमको किसीपर भी विजय प्राप्त करनेमें किसी प्रकारका भी सन्देह नहीं करना चाहिये। ये सभी मेरेद्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बातका भी लक्ष्य करा दिया है कि नुम जो इन गुरुजनोंको मारनेमें पापकी आशङ्का करते थे, वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि क्षत्रियधर्मानुसार इन्हें मारनेके जो तुम निमित्त बनोगे, इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा वरं धर्म-का ही पालन होगा। अतएव उठोऔर इनपर विजयप्राप्त करो।

प्रश्न-'मा व्यथिष्ठाः' का क्या मात्र है ई

उत्तर-इससे भगवान्ने अर्जुनको आश्वासन दिया है कि मेरे उग्ररूपको देखकर तुम जो इतने भयभीत और न्ययित हो रहे हो, यह ठीक नहीं है | मैं नुम्हारा प्रिय वहीं कृष्ण हूँ | इसलिये तुम न तो जराभी भय करो और न सन्तप्त हो होओ।

प्रथ-युद्धमें शत्रओंको त् निःसन्देह जीतेगा, इसिल्ये युद्ध कर—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अर्जुनकं मनमं जो इस बातकी शङ्का थी कि न जाने युद्धमं हम जीतेंगे या हमारे ये शत्रु ही हमको जीतेंगे (२।६), उम शङ्काको दूर करनेकं लिये भगवान्ने ऐसा कहा है। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि युद्धमं निश्चय ही पुम्हारी विजय होगी, इसलिये तुम्हें उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्के मुख्यसे सब बातें सुननेके बाद अर्जुनकी कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया— इस जिज्ञासापर संजय कहते हैं — सक्षय उवाच

# एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेंपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भ्य एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३ ५ ॥

संजय बोले—केशव भगवान्के इस वचनको सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर काँपना हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान् श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोला—॥ ३५॥

पश्च-भगवान्के वचनोंको सुनकर अर्जुनके भयभीत और किंग्यत होनेके वर्णनका क्या भाव है !

उत्तर–इससे संजयने यह भाव दिखलाया है कि श्रीकृष्ण-के उस घोर रूपको देखकर अर्जुन इनने व्याकुल हो गये कि

भगवान्के इस प्रकार आश्वासन देनेपर भी उनका डर दूर नहीं हुआ; इसलिये वे डरके मारे काँपते हुए ही भगवान्से उस रूपका संवरण करनेके लिये प्रार्थना करने लगे।

प्रश्न-अर्जुनका नाम 'किरीटी' क्यों पड़ा था ?

श्रीकृष्णके प्रभावसे उनकी मारी चेष्टाएँ व्यर्थ हो गयी। और अर्जुनने सूर्यास्तसे पहले ही उनका तिर घड़से अलग कर दिया। जयद्रथको एक बरदान था कि जो तुम्हारा कटा सिर जमीनपर गिरावेगा। उसके सिरके उसी क्षण सौ टुकड़े हो जायँगे। इसीलिये भक्तवस्तल भगवान्की आज्ञा पाकर अर्जुनने जयद्रथके कटे सिरको ऊपर ही-ऊपर वाणोंके द्वारा ले जाकर समन्तपञ्चक तीर्यपर बैठे हुए जयद्रथके पिना बृद्धक्षत्रकी गोदमें डाल दिया और उनके द्वारा जमीनपर गिरते ही उनके सिरके सौ टुकड़े हो गये।

( महाभारतः द्रोणपर्ब )

उत्तर-अर्जुनके मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया हुआ सूर्यके समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता था, इसीसे उनका एक नाम 'किरीटी'\* पड़ गया था।

प्रश्न-'कृताञ्चित्रः' विशेषण देकर पुनः उसी अर्थ-के वाचक 'नमस्कृत्वा' और 'प्रणम्य' इन दो पदोंके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—'कृताञ्जिलः' विशेषण देकर और उक्त दोनों पदोंका प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि भगवान्के अनन्त ऐश्वर्यमय ख़ब्सपको देखकर उस ख़ब्सपके प्रति अर्जुनकी बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गयी थी और वे डरे हुए थे ही। इसीसे वे हाथ जोड़े हुए वार-वार भगवान्को नमस्कार और प्रणाम करने हुए उनकी स्नुति करने लगे।

प्रश्न-'भूयः' पद्का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'भूयः' से यह दिखलाया है कि जैसे अर्जुनने पहले भगवान्की स्तुति की थी, भगवान्के वचनोंको सुनने-के बाद वे पुनः उसी प्रकार भगवान्को स्तुति करने लगे।

प्रश्न—'सगद्भदम्' पदका क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है ? तथा यहाँ इसका प्रयोग किस अभिप्रायसे किया गया है ?

उत्तर—'सगद्गदम्' पद क्रियाविशेषण है और अर्जुन-के बोलनेका ढंग समझानेके लिये ही इसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान्की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भयके कारण उनका हृदय पानी-पानी हो गया, नेत्रोंमें जल भर आया, कष्ट रूक गये और इसी कारण उनकी वाणी गद्गद हो गयी। फलतः उनका उचारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया।

सम्बन्ध—अव छत्तीसर्वेसे छियालीसर्वे श्लोकतक अर्जुनद्वारा किये हु<sup>त्</sup> भगवान्के स्तवन, नमस्कार और क्षमायाचनासहित प्रार्थनाका वर्णन है, उसमें प्रथम 'स्थाने' पदका प्रयोग करके जगत्के हर्षित होने आदिका औचित्य बतलाते हैं—-

अर्जुन उवाच

### स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यी जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः॥ ३६॥

अर्जुन वोले--हे अन्तर्यामिन् ! यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभावके कीर्तनसे जगत् अति हर्षित हो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षसलोग दिशाओंमें भाग रहे हैं और सब सिद्धगर्णोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं ॥ ३६ ॥

प्रश्न-'स्थाने' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-भ्याने 'अवयय है और इसका ओचित्यके अर्थ-मं प्रयोग हुआ है। अभिप्राय यह है कि आपके कीर्तनादिसे जो जगत् हर्षित हो रहा है और प्रेम कर रहा है, साथ ही राक्षसगण आपके अद्धृत रूपऔर प्रभावको देखकर उरके मारे इधर-उधर भाग रहे हैं एवं सिद्धोंके सब-के-सब समुदाय आप-को बार-बार नमस्कार कर रहे हैं—यह सब उचित ही है, ऐसा होना ही चाहिये; क्योंकि आप साक्षात् परमेश्वर हैं।

प्रश्न-यहाँ 'प्रकीर्त्या' पदका क्या अर्थ है; तथा उससे

जगत् हर्षित हो रहा है और अनुराग कर रहा है-इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'र्कार्ति'शब्द यहाँ किर्तिनका वाचक है। उसके साथ 'प्र' उपसर्गका प्रयोग करके उच्चखरसे कीर्तन करनेका भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि आपके नाम, रूप, गुण,प्रभाव और माहास्यके उच्च खरमे कीर्तनद्वारा यह चराचरात्मक समस्त जगत् अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है और सभी प्राणी प्रमने विह्वल हो रहे हैं।

प्रश्न–भगवान्के विराट् रूपको केवल अर्जुन ही देख

पुरा शकेण मे दत्तं युध्यतो दानवर्षमैः । किरीटं मूर्ध्नि सूर्यामं तेनाहुर्मो किरीटिनम् ॥

( महा० विराट० ४४ । १७ )

बिराटपुत्र उत्तरकुमारसे अर्जुन कहते हैं-पूर्वकालमें जिस समय मैंने बड़े भारी वीर दानवींसे युद्ध किया था। उस समय इन्द्रने प्रसन्न होकर सूर्यके समान प्रकाहायुक्त किरीट मेरे मस्तकपर पहना दिया था। इसीसे खोग मुझे 'किरीटी' कहते हैं। रहे थे या सारा जगत्? यदि सारा जगत् नहीं देख रहाथा तो सबके हर्षित होनेकी, अनुराग करनेकी आर राक्षसोंके भागनेकी एवं सिद्धोंके नमस्कार करनेकी बात अर्जुनने कैसे कही!

उत्तर—भगवान्के द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टिसे केवल अर्जुन ही दे व रहे थे, सारा जगत् नहीं। जगत्का हर्षित और अनुरक्त होना, राक्षसोंका डरकर भागना और सिद्धोंका नमस्कार करना—ये सब उस त्रिराट् रूपके ही अङ्ग हैं। अभिप्राय यह है कि यह वर्णन अर्जुनको दिखलायी देनेवाले विराट् रूपका ही है, बाहरी जगत्का नहीं। उनको भगवान्-का जो विराट् रूप दीखता था, उसीके अंदर ये सब दृश्य दिखलायी पड़ रहे थे। इसीसे अर्जुनने ऐसा कहा है।

सम्बन्ध---- पूर्व श्लोकमें जो 'स्थाने' पदका प्रयोग करके सिद्धसमुदायोंका नमस्कार आदि करना उचित बतलाया गया था, अब चार श्लोकोंमें भगवानके प्रभावका वर्णन करके उभी बातको सिद्ध करते हुए अर्जुनके बार-बार नमरकार करनेका भाव दिखलाते हैं --

### कस्माञ्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे । अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

हे महातमन् ! ब्रह्माके भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिये ये कैसे नमस्कार न करें। क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! जो सत्, असत् और उनसे परे अक्षर अर्थात् सिश्चदानन्दवन ब्रह्म है, वह आप ही हैं ॥ ३७ ॥

श्रश्र—'महात्मन्', 'अनन्त', 'देवेश' और जगिनवास' ——इन चार सम्बोधनोंका प्रयोग करके अर्जुननेक्या भाव दिखळाया है !

उत्तर-इनका प्रयोग करके अर्जुननमस्कार आदि किया-ओंका औचित्य सिद्ध कर रहे हैं। अभिप्राय यह है कि आप समस्त चराचर प्राणियों के महान् आत्मा हैं, अन्तरहित हैं— आपके रूप, गुण और प्रभाव आदिकी सीमा नहीं हैं; आप देवताओं के भी खामी हैं और समस्त जगत्के एकमात्र परमा-धार हैं। यह सारा जगत् आपमे ही स्थित है तथा आप इसमें व्याप्त हैं। अतएव इन सबका आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से उचित ही है।

प्रश्न-भारीयसे' और 'ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे' का क्या भाव है !

उत्तर-इन दोनों पदोंका प्रयोग भी नमस्कार आदिका औचित्य सिद्ध करनेके उद्देश्यमें ही किया गया है। अभिप्राय यह है कि आप सबसे बड़े और श्रेष्ठतम हैं; जगतकी तो बात ही क्या है, समस्त जगत्की रचना करनेवाले ब्रह्माके भी आदि रचयिता आप ही हैं।अतएव सबके परम पूज्य और परम श्रेष्ठ होनेके कारण इन सबका आपको नमस्कारादि करना उचित ही है।

प्रश्न—जो 'सत्', 'असत्' और उससे परे 'अक्षर' हैं... वह आप ही है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अवि-नाशी आत्माको 'सत्' और नाशवान् अनित्य वस्तुमात्रको 'असत' कहते हैं; इन्हींको सातवें अध्यायमें परा और अपरा प्रकृति तथा पंद्रहत्रें अध्यायमें अक्षरऔर क्षर पुरुष कहा गया है। इनसे परे परम अक्षर सिचदानन्द्यन परमात्मतत्त्व है। अर्जुन अपने नमस्कारादिके औचित्यको सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह सब आपका ही खरूप है। अतएव आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारमे उचित है।

### त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥

आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत्के परम आश्रय और जाननेवाले तथा जानने बाग्य और परम धाम हैं। हे अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत् ज्याप्त अर्थात् परिपूर्ण है ॥ ३८ ॥ प्रश्न-आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, इस कथन-का क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्की स्तुति करते हुए अर्जुनने यह बतटाया है कि आप समस्त देवोंके भी आदिदेव हैं और सदा-से और सदा ही रहनेवाले सनातन नित्य पुरुष परमात्मा हैं।

प्रश्न-आप इस जगत्के परम आश्रय हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि यह सारा जगत् प्रलयकालमें आपमें ही लीन होता है और सदा आपके ही किसी एक अंशमें रहता है; इसलिये आप ही इसके परम आश्रय हैं।

प्रश्न-'वेता' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि आप इस भूत,वर्तमान और भविष्य समस्त जगत्को यथार्थ तथा पूर्णरूपसे जाननेवाले, सबके नित्य द्रष्टा हैं; इसलिये आप सर्वज्ञ हैं, आपके सदश सर्वज्ञ कोई नहीं है।

प्रश्न-'वेद्यम्' पदका क्या भाव है ?

उत्तर- वेद्यम्' पदसेअर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि जो जाननेके योग्य है, जिसको जानना मनुष्यजन्मका परम उद्देश है, तेरहवें अध्यायमें वारहवें में सतरहवें स्रोकतक जिस ज्ञेय तत्त्वका वर्णन किया गया है——वे साक्षात् परमक्ष परमेश्वर आप ही हैं।

प्रश्न-'परम्' विशेषणके सहित 'धाम' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे अर्जुनने यह भावदिग्वलाया है कि जो मुक्त पुरुषोंकी परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वायस नहीं लौटना; वह साक्षात् परम धाम आप ही हैं।

प्रश्न-'अनन्तरूप' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर-जिसके खरूप अनन्त अर्थात् असंख्य हों, उसे 'अनन्तरूप' कहते हैं। अत्वव इस नामसे सम्बोधित करके अर्जुनने यह भाव दिग्वलाया है कि आपके रूप असीम और अगणित हैं, उनका पार कोई पा ही नहीं सकता।

प्रश्न--यह समस्त जगत् आपसे ज्यात है, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इसमे अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि सारे विश्वके प्रत्येक परमाणुमे आप न्यात हैं, इसका कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है।

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः पृजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमाः प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं। आपके लिये हजारों बार नमस्कार !नमस्कार हो !! आपके लिये किर भी बार-बार नमस्कार !नमस्कार !! ॥ ३९॥

प्रश्न-वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और प्रजा-पति ब्रह्मा आप ही हैं—यह कहनेका क्या माव है ?

उत्तर-इस कथनसे अर्जुनने यह भाव दिग्वलाया है कि जिनके नाम मैंने गिनाये हैं,इनके सहित जितने भी नमस्कार करने योग्य देवता हैं—वे सब आपके ही खरूप है। अतः आप ही सब प्रकारसे सबके द्वारा नमस्कार करनेके योग्य हैं।

प्रश्न--आप 'प्रपितामह' अर्थात् ब्रह्माके भी विता हैं, इस कपनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इस कथनसे अर्जुनने यह दिखलाया है कि समस्त जग**द्**को उत्पन्न करनेवाले कश्यप, दक्षप्रजापति तथा सप्तर्षि आदिके पिता होनेसे ब्रह्मा सबके पितामह है और उन ब्रह्मा-को भी उत्पन्न करनेवाले आप है; इसलिये आप सबके प्रपिता-मह हैं। इसलिये भी आपको नमस्कार करना सर्वथा उचित ही है।

प्रश्न-'सहस्रकृत्वः'पदके सहित बार-बार 'नमः'पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—'सहस्रकृत्वः' पदके सहित बार-बार 'नमः' पद-का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन भगवान् के प्रति सम्मान और अपने भयके कारण ह जारों बार नमस्कार करने-करने अघाते ही नहीं हैं, वे उनको नमस्कार ही करना चाहते हैं।

### नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्रोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥

हे अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपके लिये आगेसे और पीछेसे भी नमस्कार । हे सर्वात्मन् ! आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार हो । क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको ज्याप्त किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं ॥ ४० ॥

प्रश्न-'सर्व' सम्बोधनका प्रयोग करके आगे-पीछे और सब ओरसे नमस्कार करनेका क्या भाव है !

उत्तर—'सर्व' नामसे सम्बोधित करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप सबके आत्मा, सर्वव्यापा और सर्वरूप हैं;इसलिये मैं आपको आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, दाहिने-बायें— सभी ओरसे नमस्कार करता हूं। क्योंकि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, जहाँ आप न हों। अतएव सर्वत्र स्थित आपको मै सब ओरसे प्रणाम करता हूँ।

प्रश्न-'अमितविक्रमः' का क्या भाव है ?

उत्तर-इस विशेषणका प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि साधारण मनुष्योंकी भाँति आपका विक्रम परिमित नहीं है, आप अपरिमित पराक्रमशाली हैं। अर्थात् आप जिस प्रकारसे शस्त्रादिके प्रयोगकी लीलाकर सकते हैं। वैसे प्रयोगका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता।

प्रश्न—आप सब संसारको व्याप्त किये हुए हैं,इससे आप सर्वरूप हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अर्जुन पहले 'सर्व' नामसे भगवान्को सम्बोधित कर जुके हैं। अब इस कथनसे उनकी सर्वताको सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि आपने इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है। विश्वमें क्षुद्रसे भी क्षुद्रतम अणुमात्र भी ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं है, जहाँ और जिसमें आप न हों। अतएव सब कुछ आप ही हैं। वास्तवमे आप मे पृथक् जगत्कोई वस्तु ही नहीं है, यही मेरा निश्चय हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्की स्तुति और प्रणाम करके अब भगवान्के गुण, रहस्य और माहात्म्यको यथार्थ न जाननेके कारण वाणी और किया द्वारा किये गये अपराधोंको क्षमा करनेके लिये दो श्लोकोंमें भगवान्मे अर्जुन प्रार्थना करते हैं—

> सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेर सखा हैं ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे भी मैंन 'हे कृष्ण !' 'हे यादव !' 'हे सखे !' इस प्रकार जो कुछ विना सोचे-समझे हठान् कहा है; और हे अच्युत !आप जो मेरे द्वारा विनोदके छिये विहार, राज्या। आसन और भोजनादिमें अकेले अथवा उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैं-वह सब अपराध अप्रमेयखरूप अर्थान् अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे में क्षमा करवाता हूँ ॥४१-४२॥

प्रश्न-'इदम्' विशेषणके सृहित 'महिमानम्' पद्रका क्या भाव है ?

उत्तर—विराट्खरूपका दर्शन करते समय अर्जुनने जो भगवान्के अतुरुनीय तथा अप्रमेय ऐश्वर्य, गौरव, गुण और प्रभावको प्रत्यक्ष देखा—उसीको लक्ष्य करके महिमानम् पदके साथ 'इदम' विशेषण दिया गया है। प्रश्न-'मया' के साथ 'अजानता' विशेषण देनेका क्या भाव है !

उत्तर—'अजानता'पद यहाँ हेतुगर्भ विशेषण है। 'मया' के साथ इसका प्रयोग करनेका यह अभिप्राय है कि आपका जो माहास्य मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है, उसे यथार्थ न जानने-के कारण ही मैंने आपके साथ अनुष्वित व्यवहार किया है। अतएब अन जानमें किये हुए मेरे अपराधोंको आप अवश्य ही क्षमा कर दें।

प्रश्न-'सखा इति मखा','प्रणयेन' और 'प्रमादात्' इन पर्दोके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आपकी अप्रतिम और अपार मिहमाको न जाननेके कारण ही मैंने आपको अपनी बराबरीका मित्र मान रक्खा था। और इसीलिये मैंने बातचीतमें कभी आपके महान् गौरव और सर्वपूज्य महत्त्वका खयाल नहीं रक्खा। अतः प्रम या प्रमादसे मेरे द्वारा निश्चय ही बड़ी भूल हुई। बड़े-मे-बड़े देवता और महर्षिगण जिन आपके चरणोंकी करना करना अपना सीभाग्य समझते हैं, मैंने उन आपके साथ बराबरीका वर्ताव किया। अब आप इसके लिये अपनी दयालुतासे मुझको क्षमा प्रदान कीजिये।

प्रश्न-'प्रसभम्'पदका प्रयोगकरके 'हे कृष्ण''हे यादव' 'हे सखे' इन पदोंके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर--अर्जुन प्रेम या प्रमादवश जिन अपराधोंका अपने-द्वारा होना मानते हैं, यहाँ इन पदोंका प्रयोग करके वे उन्हीं-का स्पर्टीकरण कर रहे हैं। वे कहते हैं कि 'प्रमो! कहाँ आप और कहाँ में! मैं इतना मृद्धमित हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वरको में अपना मित्र ही मानता रहा और किसी भी आदरसूचक विशेषणका प्रयोग न करके सदा बिना सोचे-समझे 'कृष्ण' 'यादव' और 'सखे' आदि कहकर आपको तिरस्कारपूर्वक पुकारता रहा। मेरे इन अपराधोंको आप क्षमा कीजिये।'

प्रश्न-'अच्युत' सम्बोधनका क्या भाव है 🗸

उत्तर—अपने महत्त्व और म्बरूपमे जिसका कर्मा पतन न हो, उमे 'अच्युत' कहते हैं । यहाँ भगवान्को 'अच्युत' नामसे सम्बोधित करके अर्जुन यह भाव दिखला रहे हैं कि मैंने अपने व्यवहार-बर्ताबद्वारा आपका जो अपमान किया है, अवस्य ही वह मेरा बड़ा अपराध है; किन्तु भगवन् ! मेरे ऐसे व्यवहारोंसे वस्तुतः आपकी कोई हानि नहीं हो सकती । संसारमें ऐसी कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, जो आपको अपनी महिमासे जरा भी डिगा सके। किसीकी सामर्थ्य नहीं, जो आपका कोई अपमान कर सके। क्योंकि आप सदा ही अच्युत हैं!

प्रभ-'यत्' और 'च' के प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर-पिछले श्लोकमें अर्जुनने जिन अपराधोंका स्पष्टी-करण किया है, इस श्लोकमें ने उनसे भिन्न अपने व्यवहार-द्वारा होनेवाले दूसरे अपराधोंका वर्णन कर रहे हैं—यह भाव दिखलानेके लिये पुन: 'यत्' का और पिछले श्लोकमें वर्णित अपराधोंके साथ इस श्लोकमें बनलाये हुए समस्त अपराधोंका समाहार करनेके लिये 'च' का प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'अवहासार्थम्'का क्या भाव है ?

उत्तर-प्रम, प्रमाद और विनोद—इन तीन कारणोंसे मनुष्य व्यवहारमें किसीके मानापमानका खयाल नहीं रखता। प्रममें नियम नहीं रहता, प्रमादमें मूल होती है और विनोदमें वाणीकी यथार्थताका सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है। किसी सम्मान्य पुरुषके अपमानमें ये तीनों कारण मिलकर भी हेतु हो सकते हैं और पृथक-पृथक भी। इनमेंसे प्रम' और 'प्रमाद' इन कारणोंके विषयमें पिछले क्लोकमें अर्जुन कह चुके हैं। यहाँ अवहासार्थम्'पदमे तीसरे कारण 'हँसी मजाक' का लक्ष्य करा रहे हैं।

प्रश्न-'विहारशय्यासनमोजनेषु', एकः'और'तत्समक्षम्' इन परोंका प्रयोग करके 'असत्कृतोऽसि' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इनके द्वारा अर्जुन उन अवसरोंका वर्णन कर रहे हैं; जिनमे वे अपनेद्वारा भगवान्का अपमान होना मानते हैं। वे कहते हैं कि एक साथ चलते-फिरते, बिछौनेपर सोते, ऊँचे-नीचे या वरावरीके आसनोंपर बैठते और खाते-पीते समय मेरे द्वारा आपका जो वार-वार अनादर किया गया है\*

श्रीमद्भागवतमें अर्जुनके वचन है—

शस्यासनाटनिकत्थनभोजनादिष्वंक्याद् वयस्य ऋत्वानिति विप्रलब्धः। सस्त्युः सस्त्रेव पितृवत्तनयस्य सर्वे मेहं महान् महितया कुमतेरघं मे।।

(१।१५।१९)

भगवान् श्रीकृष्णके साथ सोने, बैठने, घूमने, बातचीत करने और भोजनादि करनेमें मेरा-उनका ऐसा सहज भाव हो गया

-फिर वह चाहे एकान्तमें किया गया हो या सब लोगोंके सामने-मैं अब उसको बड़ा अपराध मानता हूँ और ऐसे प्रत्येक अपराधको लिये आपसे क्षमा चाहता हूँ ।

प्रश्न-'तत्'पद किसका वाचक है तथा 'त्वाम्' के साथ 'अप्रमेयम्' विशेषण देकर 'क्षामये' क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—'तत्' पद यहाँ इकतार्धासवें और बयाळीसवें श्लोकों में जिन अपराधोंका अर्जुनने वर्णन किया है, वैसे समस्त अपराधोंका वाचक है; तथा 'त्वाम्' पदके साथ 'अप्रमेयम्' विशेषण देकर 'क्षामये' क्रियाका प्रयोग करके अर्जुनने भगवान्गे उन समस्त अपराधोंको क्षमा करनेके लिये प्रार्थना की है। अर्जुन कह रहे है कि प्रभो। आपका सक्त्प और महत्त्व अचिन्त्य है। उसको पूर्णरूपसे तो कोई भी नहीं जान सकता। किसीको उसका यो इा-बहुत ज्ञान होता है तो वह आपकी कृपासे ही होता है। यह आपके परम अनुप्रहका ही फल है कि मैं—जो पहले आपके प्रभावको नहीं जानता था; और इसीलिये आपका अनादर किया करता था—अब आपके प्रभावको कुछ कुछ जान सका हूँ। अवस्य ही ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपका सारा प्रभाव जान लिया है; सारा जाननेकी बात तो दूर रही—मैं तो अभी उतना भी नहीं समझ पाया हूँ, जितना आपकी दया मुझे समझा देना चाहती है। परन्तु जो कुछ समझा हूँ, उसीमे मुझे यह भली-भाँति मालूम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान साक्षात परमेश्वर हैं। मैंने जो आपको अपनी बराबरीका मित्र मानकर आपसे जैसा वर्ताव किया, उसे मैं अपराथ मानता हूँ; और ऐसे समस्त अपराथोंके लिये में आपसे क्षमा चाहता हूँ।

सम्बन्ध—इस प्रकार अपराध क्षमा करनेक ठिये प्रार्थना करके अब दो श्लोकोंमें अर्जुन भगवान्कं प्रभावका वर्णन करते हुए अपराध क्षमा करनेकी योग्यताका प्रतिपादन करके भगवान्से प्रसन्न होनेक ठिये पुनः प्रार्थना करते हैं——

# पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुर्ताऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

आप इस चराचर जगत्के पिता और सबसे येड़ भुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है ॥ ४३ ॥

प्रश्न-आप इस चगचर जगत्के पिता, बड़े-मे-बड़ गुरु और पूज्य हैं-इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इस कयनमें अर्जुनने अपगव क्षमा करनेके औचित्यका प्रतिपाइन किया है। वे कहते हैं -'भगवन् ! यह सारा जगत् आपहीं में उत्पन्न हैं अत्यव आप हा इसके पिता हैं; संसार में जितने भी बड़े-बड़े देवता, महर्षि ओर अन्यान्य समर्थ पुरुष हैं—उन सबमें सबकी अपेक्षा बड़े ब्रह्माजी है; क्योंकि सबसे पहले उन्हींका प्रादुर्भाव होता है; और वे ही आपके नित्य ज्ञानके द्वारा सबकी यथायोग्य शिक्षा देते हैं। परन्तु है प्रभो! वे ब्रह्मार्जी भी आपहीं में उत्पन्न होते हैं और उनको वह ज्ञान भी आपहीं में मिलता है। अत्यव हे सर्वेश्वर! सबसे बड़े, सब बड़ों में बड़े और सबके एकमात्र महान् गुरु आप ही हैं। समस्त जगत् जिन देवताओं की और महर्षियों-की पूजा करता है उन देवताओं के और महर्षियों के भी परम पूज्य तथा नित्य वन्द्रनीय बह्मा आदि देवता और विसम्रादि महर्षि यदि क्षणभरके लिये आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवन-का सुअवसर पा जाते हैं तो अपनेको महान् भाग्यवान् समझते है। अत्रुव सब पूजनीयों के भी परम पूजनीय आप ही हैं। इसलिये मुझ क्षुद्रके अपरावों को क्षमा करना आपके लिये सभी प्रकारने उचित है।

प्रश्न-'अप्रतिमप्रभाव' सम्बोधनके साथ तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है तो फिर अधिक कैसे हो सकता है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिसके प्रभावकी कोई तुलना न हो. उसे

था कि मैं कभी कभी दें मित्र ! तुमबड़े सच बोळनेवाळ हो ! ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था;परन्तु वे महात्मा प्रभु अपने बङ्ग्यनके अनुसार मुझ कुबुद्धिके उन समस्त अपराधोको वैसे ही सहते रहते थे। जैसे मित्र अपने मित्रके अपराधको या पिता अपने पुत्रके अपराधको सहा करता है।' 'अप्रतिमप्रभाव' कहते हैं। इसका प्रयोग करके आगे कहे हुए वाक्यसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि विश्व-ब्रह्माण्डमें ऐसा कोई भी नहीं है, जिसकी आपके अचिन्त्यानन्त महान् गुर्गोसे, ऐश्वर्यसे और महत्त्वसे तुलना हो सके। आपके समान तो बस, आप ही हैं और जब आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई है—ऐसी तो कल्पना भी नहीं हो सकती। ऐसी स्थितिमें,हे द्यामय! आप यदि मेरे अपराधोंको क्षमा न करेंगे तो कौन करेगा?

# तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वामहमीशमीड्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोदुम् ॥ ४४॥

अतपव हे प्रमो ! मैं शरीरको भलीभाँति चरणोंमें निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। हे देव ! पिता जैसे पुत्रके,सखा जैसे सखाके और पित जैसे प्रियतमा पत्नीके अपराध सहन करते हैं—चैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं ॥ ४४॥

प्रश्न-'तस्मात्' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-पिछले स्त्रोक्तमें जो भगवान्के महामहिम गुणों-का वर्णन किया गया है, उन गुणोंको भगवान्के प्रसन्न होनेमें हेनु बतलानेके लिये 'तस्मात्' पदका प्रयोग किया है। अभिप्राय यह है कि आप इस प्रकारके महत्त्व और प्रभावसे युक्त हैं अतएव मुझ-जैमे दीन शरणागतपर दया करके प्रसन्न होना तो, मैं समझता हूँ आपका स्वभाव ही है। इसीलिये मैं साहस करके आपसे विनयपूर्वक यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझपर प्रसन्न होइये।

पश्च—'त्वाम्' पदके साथ 'ईशम्'और 'ईड्यम्'विशेषण देकर 'मैं शरीरको चरगोंमें निवेदित करके, प्रणाम करके, आपसे प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ' इस कथनसे क्या भाव दिख्लाया है ?

उत्तर—जो सबका नियमन करनेवाले खामी हों, उन्हें 'ईश' कहते हैं और जो स्नुतिके योग्य हों, उन्हें 'ईझ्य' कहते हैं। इन दोनों विशेषगों का प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाने हैं कि हे प्रमो। इस समस्त जगत्का नियमन करनेवाले—यहाँतक कि इन्द्र, आदित्य, बरुण, कुबेर और यमराज आदि लोकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियम ने रखनेवाले आप सबके एकमात्र महेश्वर हैं और आपके गुग-गौरव तथा महत्त्वका इतना विस्तार है कि सारा जगत् सदा-सर्वदा आपका स्तवन करता रहे तब भी उसका पार नहीं पा सकता;इसलिये आप ही वस्तुतः स्तुतिके योग्य हैं। मुझमें न तो इतना ज्ञान है और न वाणीमें ही बल है कि जिससे मैं स्तवन करके आपको प्रसन्न कर सहँ। मैं अबोध भटा आपका क्या स्तवन करूँ ! मैं आपका प्रभाव बतलाने में जो कुछ भी कहूँगा, वह वास्तव में आपके प्रभावकी छायाको भी न छू सकेगा;इसलिये वह आपके प्रभावको घटानेवाला ही होगा । अतः मैं तो बस, इस शरीरको ही लकड़ीकी भाँति आपके चरणप्रान्त में लुटाकर—समस्त अङ्गोंके द्वारा आपको प्रणाम करके आपकी चरणधूलिके प्रसादसे ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे सब अपराधों-को भुला दीजिये और मुझ दीनपर प्रसन्न हो जाइये।

प्रश्न-पिता-पुत्रकी, मित्र-मित्रकी और पति-पत्नीकी उपमा देकर अपराध क्षमा करनेकी योग्यता सिद्ध करनेका क्या भाव है ?

उत्तर-इकताळीसवें और वयाळीसवें छोकोंमें बतलाया जा चुका है कि प्रमाद, विनोद और प्रेम—इन तीन कार गों- से मनुष्योंद्वारा किसीका अपराव बनता है। यहाँ अर्जुन उपर्युक्त तीनों उपमा देकर भगवान्से यह प्रार्थना करते हैं कि तीनों हो हेनुओंसे बने हुए मेरे अपराव आपको सहन करने चाहिये। अभिप्राय यह है कि जैसे अज्ञान ने प्रमादवश किये हुए प्रत्रके अपरायोंको पिता क्षमा करता है, हँसी-मजाकमें किये हुए मित्रके अपरायोंको मित्र सहना है और प्रेमबश किये हुए प्रियतमा प्रतीके अपरायोंको पित क्षमा करता है—वैसे ही मेरे तीनों ही कारणोंसे बने हुए समस्त अपरायोंको आप क्षमा कीजिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्से अपने अपराधोंके लिये क्षमा-याचना करके अब अर्जुन दो श्लोकोंमें भगवान्से चतुर्भु करूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना करते हैं—

### अदृष्टपूर्वं हिषतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥

में पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूपको देखकर हिपत हो रहा हूँ और मेरा मन भयसे अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिये आप उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुझे दिखलाईये । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥ ४५॥

प्रश्न-'अदृष्टपूर्वम्' का क्या भाव है और उसे देखकर हर्षित होनेकी और साथ ही भयसे व्याकुल होनेकी बात कहकर अर्जुनने क्या भाव दिग्वलाया है ?

उत्तर—जो रूप पहले कभी न देखा हुआ हो उस आश्चर्यजनक रूपको 'अहरपूर्व' कहते हैं। अतएव यहाँ अर्जुनके कथनका भाव यह है कि आपके इस अलैकिक रूपमें जब मैं आपके गुग, प्रभाव और ऐश्चर्यकी ओर देखकर विचार करता हूँ तब तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है कि 'अहो! मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, जो साक्षात परमेश्वरकी मुझ तुच्छपर इतनी अनन्त दया और ऐसा अनोखा प्रेम है कि जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह अलैकिक रूप दिखला रहे हैं; परन्तु इसीके साथ जब आपकी भयावनी विकराल मूर्तिकी ओर मेरी दृष्टि जाती है तब मेरा मन भयसे काँप उठता है और मै अत्यन्त न्याकुल हो जाता है।

अर्जुनका यह कथन सहेतुक है। अभिप्राय यह है कि इसीलिये मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस रूपको शीघ्र संवरण कर लीजिये।

प्रश्न-'एव' पदके सिहत 'तत्' पदका प्रयोग करके देवरूप दिख्ळानेके ळिये प्रार्थना करनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—तत्' पर परोक्षत्राची है। साथ ही यह उस वस्तुका भी वाचक है, जो पहले देखी हुई हो किन्तु अब प्रत्यक्ष नहीं; तथा 'एव' पर उसमें भिन्न रूपका निराकरण करता है। अत्रण्व अर्जुनके कथनका अभिप्राय यह होता है कि आपका जो वैकुण्ठधाममें निवास करनेवाला देवरूप अर्थात् विष्णुरूप है, मुझको उसी चतुर्भुजरूपके दर्शन करवाइये। केवल 'तत्' का प्रयोग होनेसे तो यह बात भी मानी जा सकती थी कि भगवान्का जो मनुष्यावतारका रूप है, उसीको दिख्लानेक लिये अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं; किन्तु रूपके साथ 'देव' पर रहनेसे वह स्पष्ट ही मानुपरूपसे भिन्न देवसम्बन्धी रूपका वाचक हो जाता है।

प्रश्न-'देवेश' और 'जगन्निवाम' सम्बोधनका क्या भाव है !

उत्तर—जो देवताओं के भी स्वामी हों, उन्हें (देवेश) कहते हैं तथा जो जगत्के आधार और सर्कथामी हों उन्हें 'जगितवास' कहते हैं। इन दोनों सम्बोधनों का प्रयोग करके अर्जुनने यह भाव दिख्लाया है कि आप समस्त देवों के स्वामी साक्षात् सर्वाधार सर्वज्यामी परमेश्वर हैं, अतः आप ही उस अपने देवस्त्पकी प्रकट कर सकते हैं।

प्रश्न-'प्रसीद' पदका क्या भाव है ?

उत्तर-'प्रसीद' पर्से अर्जुन भगगन्को प्रसन्न होनेके लिये कहते हैं। अभिप्राय यह हैं कि आप शीन्न ही इस विकराल रूपको समेटकर मुझे अपना चतुर्भुज खरूप दिखलानेकी कृपा कीजिये।

# किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तिमच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६॥

में वैसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ, इस-लिये हे बिश्वस्वरूप ! हे सहस्रवाहो ! भाग उसी चतुर्भुजरूपसे प्रकट होइये ॥ ४६ ॥ प्रश्न—'तथा' के साथ 'एव' के प्रयोगका क्या अभिप्राय है १

उत्तर-महाभारत-युद्धमें भगत्रान्ने शस्त्र-प्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी और अर्जुनके स्थपर वे अपने हाथोंमें चाबुक और घोड़ोंकी लगाम थामे विराजमान थे। परन्तु इस समय अर्जुन भगत्रान्के इस द्विमुज रूपको देखनेसे पहले उस चतुर्मुज रूपको देखना चाहते हैं, जिसके हाथोंमें गदा और चक्रादि हैं; इसी अभिप्रायसे 'तथा' के साथ 'एव' पदका प्रयोग हुआ है।

प्रश्न-'तेन एव' पदोंमे क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पूर्वश्लोकमें आये हुए तत् देवक्रपम् एवं को छक्ष्य करके ही अर्जुन कहते हैं कि आप वहीं चतुर्भु जरूप हो जाइये। यहाँ एवं पदसे यह भी ध्वनित होता है कि अर्जुन प्रायः सदा भगवान्के द्विभुज रूपका ही दर्शन करते थे, परन्तु यहाँ 'चतुर्भुज रूप' को ही देखना चाहते हैं।

प्रथ—चनुर्भुज रूप श्रीकृष्णके लिये कहा गया है या देवरूप कहनेसे श्रीविष्णुके लिये ?

उत्तर-श्रीविष्णुके लिये कहा गया है, इसमे निम्न-लिखित कई हेत् हैं—

- (१) यदि चतुर्भुज रूप श्रीकृष्णका सामाविक रूप होता तो फिर 'गरिनम्' और 'चक्रहस्तम' कहनेकी कोई आवस्थकता न थी, क्योंकि अर्जुन उस रूपको सदा देखते ही थे। वरं 'चतुर्भुज' कहना भी निष्प्रयोजन था; अर्जुन-का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अभी कुछ देर पहले जो रूप देख रहा था, वही दिख्याइये।
- (२) पिछले श्लोकमे 'देवस्तपम्' पद आया है, जो आगे इक्यावनवें श्लोकमे आये हुए 'मानुशस्तपम्' से सर्वथा विलक्षण अर्थ रखता है; इससे भी सिद्ध है कि देवस्तपसे श्लीविष्णुका ही कथन किया गया है।
- (३) आगे पचासर्वे स्रोक्तमे आये हुए 'खकं रूपम्' के साथ 'भूयः' और 'सौम्यवपुः' के साथ 'पुनः' पर आनेसे भी यहाँ पहले चतुर्भुज और फिर द्विभुज

मानुषरूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है।

- (४) आगे बावनवें श्लोकमें 'सुदुर्दर्शम्' परसे यह दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यन्त दुर्लभ है और फिर कहा गया है कि देवता भी इस रूपको देखनेकी नित्य आकांक्षा करते हैं। यदि श्लीकृष्णका चतुर्भुज रूप खाभाविक था, तब तो वह रूप मनुष्योंको भी दीखता था; फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्यों करने छगे? यदि यह कहा जाय कि विश्वरूपके छिये ऐसा कहा गया है तो ऐसे घोर विश्वरूपकी देवताओंको कल्पना भी क्यों होने छगी, जिसकी दाढ़ोंमें भीष्म-द्रोणादि चूर्ण हो रहे हैं। अतएव यही प्रतीत होता है कि देवनागग वैकुण्ठवासी श्लीविष्णुरूपके दर्शनकी ही आकांक्षा करते हैं।
- (५) विरार् खरूपकी महिमा अड़तालीसवें स्रोकमें भन वेदयज्ञाध्ययनें: इत्यादिके द्वारा गायी गयी, फिर तिर्पनवें स्ठोकमें भाहं वेदैने तपसा' आदिमें पुनः वैसी ही बात आती हैं। यदि दोनों जगह एक ही विरार् रूपकी महिमा है तो इसमें पुनरुक्तिरोप आता है; इसमें भी सिद्ध है कि मानुष-रूप दिखलानेके पहले भगवान्ने अर्जुनको चतुर्भुज देवरूप दिखलाया; और उसीकी महिमामें तिरपनवाँ स्ठोक कहा गया।
- (६) इसी अध्यायके चौबीसवें और तीसवें स्रोकमें अर्जुनने 'विष्णो'पदसे मगवान्को सम्बोधित मी किया है । इसमे भी उनके विष्युद्धप देखनेकी आकांक्षा प्रतीत होती है।

इन हेनुओं मेयही सिद्ध होता है कि यहाँ अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णसे चनुर्भुज विष्णुरूप दिख्लानेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं।

प्रश्न—'सहस्रवाहो' और 'विश्वमृर्ते' सम्बोधन देकर चतुर्भ न होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-अर्जुनको भगवान् जो हजारों हाथोंत्राले विराट्-खरूपसे दर्शन दे रहे हैं, उस रूपको समेटकर चतुर्भुजरूप होनेके लिये अर्जुन इन नामोंसे सम्बोधन करके भगवान्से प्रार्थना कर रहे हैं।

सम्बन्ध-अर्जुनकी प्रार्थनापर अय अगले दो श्लोकोंमें भगवान् अपने विश्वरूपकी महिमा और दुर्लभताका वर्णन करते हुएउन्चासमें श्लोकमें अर्जुनको आश्वासन देकर चतुर्भजरूप देखनेके लिये कहते हैं——

#### श्रीभगवानुवाच

### मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात । तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

श्रीमगवान् बोले—हे अर्जुन ! अनुब्रहपूर्वक मैंने अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमार्राहत विराट् रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था ॥ ४७ ॥

प्रश्न-भया' के साथ 'प्रसन्नेन' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भगवान्नं यह भाव दिख्ळाया है कि तुम्हारी भक्ति और प्रार्थनासे प्रसन्न होकर तुमपर दया करके अपना गुण, प्रभाव और तत्त्व समझानेके ळिये मैने तुमको यह अलैकिक रूप दिख्ळाया है। ऐसी स्थितिनें तुम्हें भय, दु:ख और मोह होनेका कोई कारण ही नहीं था; फिर तुम इस प्रकार भयसे ज्याकुल क्यों हो रहे हो ?

प्रश्न-'आत्मयोगात्'का क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि मेरे इस बिराट् रूपके दर्शन सब समय और सबको नहीं हो सकते। जिस समय मैं अपनी योगशक्तिसे इसके दर्शन कराता हूँ, उसी समय होते हैं। वह भी उसीको होते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो; दृसरेको नहीं । अतएव इस रूपका दर्शन प्राप्त करना बड़े सौभाग्यकी बात है।

प्रश्न-'रूपम्'कं साथ 'इरम्', 'परम्', 'ते जोमयम्', 'आदम्', 'अनन्तम्' और 'त्रिश्चम्' विशेषण देनेका क्या भाव है ?

उत्तर -इन विशेषणोंके प्रयोगते भगवान् अपने अलौकिक और अद्भुत विराय्सक्ष्यका महत्त्व अर्जुनको समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरा यह रूप अत्यन्त उत्कृष्ट और दिव्य है, असीम और दिव्य प्रकाशका पुञ्ज है, सबको उत्पन्न करनेवाला सबका आदि है, असीम रूपसे विस्तृत है, किसी ओरसे भी इसका कहीं ओर-छोर नहीं मिलता। तुम जो कुछ देख रहे हो, यह पूर्ण नहीं है। यह तो मेरे उस महान् रूपका अंशमात्र है।

प्रश्न-मेरा यह रूप 'तेरे सिन्ना दूसरेके द्वारा पहले नहीं देखा गया' मगन्नान्ने इस प्रकार कैसे कहा, जब कि ने इससे पहले यशोदा माताको अपने मुखमे और भीष्मादि वीरोंको कौरनोंकी सभामें अपने निराट् खरूपके दर्शन करा चुके हैं?

उत्तर-यशोदा माताको अपने मुखमें और भीष्मादि वीरोंको कौरवोंकी सभामें जिन विरार् रूपोंके दर्शन कराये थे, उनमें और अर्जुनको दीग्यनेवाले इस विगर् रूपमें बहुत अन्तर है। तीनोंके भिन्न-भिन्न वर्णन हैं। अर्जुनको भगवान्-ने जिस रूपके दर्शन कराये, उसमें भीष्म और द्रोण आदि श्र्वीर भगवान्के प्रज्वित मुखोंमें प्रवेश करते दीग्व पड़ने थे। ऐसा विरार् रूप भगवान्के पहले कभी किसीको नहीं दिखलाय था। अत्तर्व भगवान्के कथनमें किसी प्रकारकी भी असङ्गति नहीं है।

# न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च कियाभिर्न तपोभिरुयैः । एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

हे अर्जुन! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला में न वेद और यक्कोंके अध्ययनसे, न दानसे, न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥

प्रश्न-'वेदयज्ञाध्ययनैः', 'दानैः', 'क्रियाभिः'और'उग्रैः तपोभिः'—इन पदोंका एवं इनसे भगवान्के विराट् रूपका देखा जाना शक्य नहीं है—इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर—वेदवेता अधिकारी आचार्यके द्वारा अङ्ग-उपाङ्गों-सिंहत वेरोंको पढ़कर उन्हें भलीभाँति समझ लेनेका नाम 'वेराध्ययन' है। यज्ञिकयामें सुनियुण याज्ञिक पुरुषोंको सेक्स में रहकर उनके द्वारा यज्ञविधियोंको पढ़ना और उन्हींकी अध्यक्षतामें विधिवत् किये जानेवाले यज्ञोंको प्रत्यक्ष देखकर यज्ञसम्बन्धी समस्त क्रियाओंको भलीभाँति जान लेना 'यज्ञ-का अध्ययन' है ।

धन, सम्पत्ति, अन्न, जल,निद्या,गौ, पृथ्वी आदि किसी भी अपने खत्वकी वस्तुका दूसरोंके सुख और हितके लिये प्रसन्न हृदयसे जो उन्हें यथायोग्य दे देना है—इसका नाम 'दान' है।

श्रोत-स्मार्त यज्ञादिका अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रमधर्म-का पालन करनेके लिये किये जानेवाले समस्त शास्त्रविहित कर्मोको 'क्रिया' कहते हैं।

कृष्ट्य-चान्द्रायणादि वत, विभिन्न प्रकारके कठोर नियमोंका पालन, मन और इन्द्रियोंका विवेक और बलपूर्वक दमन तथा भमके लिपे गारीरिक या मानसिक कठिन क्रेशों-का सहन, अथवा शास्त्रविभिक्ते अनुसार की जानेवाली अन्य विभिन्न प्रकारकी तपस्याएँ — इन्हीं सबका नाम 'उम्रतप'है।

इन सबसायनोंके द्वाराभी अपने विराट् खरूपके दर्शन-को असम्भव बतलाकर भगवान् उस रूपकी महत्ता प्रकट करते हुए यह कह रहे हैं कि इस प्रकारके महान् प्रयतोंने भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उसी रूपको तुम मेरी प्रसचता और कृपाके प्रसादमें प्रत्यक्ष देख रहे हो — यह तुम्हारा महान् सौभाग्य है। इस समय तुम्हें जो भय, दु:ल और मोह हो रहा है—यह उचित नहीं है।

प्रथ—विराट् रूपके दर्शनको अर्जुनके अतिरिक्त दूसरों-के लिये अशक्य बतलाते समय 'नुलोके' पदका प्रयोगकरने-का क्या भाव है ? क्या दूसरे लोकोंमें इसके दर्शन अशक्य नहीं हैं ?

उत्तर-वेद-यज्ञादिके अध्ययन, दान,तप तथा अन्यान्य विभिन्न प्रकारकी कियाओंका अधिकार मनुष्यलोकमें ही है! और मनुष्यशरीरमें ही जीव भिन्न-भिन्न प्रकारके नवीन कर्म करके भाँति-भाँतिके अधिकार प्राप्त करता है। अन्यान्य सब लोक तो प्रधानतया भोग-स्थान ही हैं। मनुष्यलोकके इसी महत्त्वको समझानेके लिये यहाँ 'नृलोके' पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जब मनुष्यलोकमें भी उपर्युक्त साधनोंद्वारा दूसरा कोई मेरे इस रूपको नहीं देख सकता, तब अन्यान्य लोकोंमें और बिना किसी साधनके कोई नहीं देख सकता—इसमें तो कहना ही क्या है!

प्रभ-'कुरुप्रवीर' सम्बोधनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसका प्रयोग करके भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि तुम कौरवों में श्रेष्ठ वीरपुरुप हो, तुम्हारे-जैमे वीरपुरुप-के लिये इस प्रकार भयभीत होना शोभा नहीं दे सकता; इसलिये भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिये।

### मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदृम् । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और मृढमाव भी नहीं होना चाहिये। तू भयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला होकर उसी मेरे इस शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मयुक्त चतुर्भुज रूपको फिर देख॥ ४९॥

प्रश्न-मेरे इस विकराल रूपको देखकर तुझको व्याकुलता और मृद्भाव नहीं होना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि-मैंने जो प्रसन्न होकर तुम्हें इस परम दुर्छम विराट् खरूपके दर्शन कराये हैं,इससे तुम्हारे अंदरच्याकुळता और मृहभाव-का होना कदापि उचित न था। तथापि जब इसे देखकर तुम्हें व्यथा तथा मोह हो रहा है और तुम चाहते हो कि मैं अब इस खरूपको संवरण कर दूँ, तब तुहूारे इच्छानुसार तुम्हें सुखी करनेके छिये अब मैं इस रूपको तुम्हारे सामनेसे छिपा लेता हूँ; तुम मोहित और डरके मारे व्यथित न होओ।

प्रभ-'स्वम्'के साथ 'व्यपेतभी:' और 'प्रीतमना:' विशेषग्र देनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'स्वम्'के साथ 'व्यपेतभीः' और 'प्रीतमनाः' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिस स्माने तुम्हें भय और व्याकुलता हो रही थी, उसको संवरण करके अब मैं तुम्हारे इच्छित चतुर्भुज रूपमें प्रकट होता हूँ; इसलिये तम भयरहित और प्रसन्त-मन हो जाओ।

प्रश्न-'रूपम्'के साथ 'तत्' और 'इदम्' विशेषण देने का क्या अभिप्राय है ? तथा पुनः 'पुरका प्रयोग करके उस रूपको देखनेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर-'तत्' और 'इदम्' विशेषग देकर यह भाव दिखलाया ह कि जिस चतुर्भज देवरूपके दर्शन मैंने तुमको

पहले कराये थे एवं अभी जिसके दर्शनके लिये तम प्रार्थना कर रहे हो, अब तुम उसी रूपको देखो; यह वही रूप अब तुम्हारे सामने है। अभिप्राय यह है कि अब तुम्हारे सामनेसे वह विश्वरूप हट गया है और उसके बदले चतुर्भ जरूप प्रकट हो गया है, अतएव अब तुम निर्भय होकर प्रसन्न मनसे मेरे इस चतुर्भजरूपके दर्शन करो।

'पुन:' पदके प्रयोगसे यहाँ यह प्रतीत होता है कि भगवान्ने अर्जुनको अपने चनुर्भुज रूपके दर्शन पहले भी कराये थे, पैंतालीसर्वे और छियालीसर्वे स्लोकोंमें की हुई अर्जनकी प्रार्थनामें 'तत् एव' और 'तेन एव' पदोंके प्रयोगसे भी यही भाव स्पष्ट होता है।

सम्बन्ध-इस प्रकार चतुर्भुजरूपका दर्शन करनेके लिये अर्जुनको आज्ञा देकर भगवान्ने क्या किया, अब सञ्जय धृतराष्ट्रसे वही कहते हैं-

### इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५०॥

सञ्जय वोले--वासुदेव भगवान्ने अर्जुनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वेसे ही अपने चतुर्भुज रूपको दिखलाया और फिर महात्मा श्रीकृष्णने सौम्यमूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुनको घीरज दिया॥ ५०॥

प्रश्न-'वासुदेवः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भगवान् श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्ररूप-में प्रकट हुए है और आत्मरूपसे सबमे निवास करते हैं। इसलिये उनका नाम बासुदेव हैं।

प्रश्न-'रहपम्'के साथ 'खकम्' विशेषण लगानेका और 'दर्शयामास' कियाके प्रयोगका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'खकं म्हपम्'का अर्थ है अपना निजी म्हप। वैसे तो विश्वरूप भी भगवान् श्रीकृष्णका ही है और वह भी उनका सकीय ही है तथा भगवान् जिस मानुषरूपमें सबके सामने प्रकट रहते थे-वह श्रीकृष्णक्ष भी उनका स्वकीय ही है किन्तु यहाँ 'रूपम्'के साथ 'स्वक्म' विशेषम देनेका अभिष्राय उक्त दोनोंसे भिन्न किसी तीसरे ही रूपका लक्ष्य करानेके लिये होना चाहिये। क्योंकि विश्वस्प तो अर्जुनके सामनं प्रस्त्त था ही, उसे देखका तो वे भयभात हो रहे थे; अतग्रव उसे दिखलानेकी तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती। और मानुपरूपके लिये यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रहती कि उसे भगवान्ने दिखलाया (दर्शपामास); क्यों-कि विश्वक्यको हटा छेनेके बाद भगवान्का जो खामाविक

मनुष्यावतारका रूप है, वह तो ज्यों-का-त्यों अर्जुनके सामने रहता ही: उसमें दिख्यानेकी क्या बात थी, उसे तो अर्जुन खयं ही देख छेते । अत्रय यहाँ 'खबना' विशेषण और 'दर्शयामास' क्रियाके प्रयोगमे यही मात्र प्रतीत होता है कि नरठीलाके लिये अकट किये हुए सबके सम्दुख रहने-वाले मानुपरूपसे और अपनी योगशक्तिये प्रकट करके दिखटाये हुए विश्वस्तुपसे भिन्न जो नित्य वैकुण्ठवासमें निवास करनेवाला भगवानुका दिन्य चतुर्भज निजीम्बप है-उसी-को देखनेके लिये अर्जुनने प्रार्थना की थी और वही रूप भगवान्नं उनको दिखळाया ।

प्रश्न- 'महात्मा' पडका और 'साम्पवप: 'होकर भयभीत अर्जुनको चीरज दिया, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिनका आत्मा अर्थात् खरूप महान् हो, उन्हें महात्मा कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सबके आत्मरूप हैं। इसिंखिये वे महातमा है। कहनेका अभिप्राय यह है कि अर्जुन-को अपने चतुर्भुज म्हपका दर्शन करानेके पश्चात् महात्मा श्रीकृष्णने 'सौम्यवपुः'अर्थात् परम शान्त स्यामसुनद्र मानुष-रूपसे युक्त होकर भयसे ब्याकुल हुए अर्जुनको धैर्य दिया ।

सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने अपने विश्वरूपको संवरण करके, चतुर्भुज रूपके दर्शन देनेके पश्चात् जब स्वाभाविक मानुपरूपमे युक्त होकर अर्जुनकी आश्वासन दिया, तय अर्जुन सावधान होकर कहने लगे----

अर्जुन उवाच

#### दृष्ट्रेदं मानुषं रूपं सौम्यं जनार्द्न। तव इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥५१॥

अर्जुन वोले-हे जनार्दन ! आपके इस अति शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१ ॥

प्रश्न-'रूपम्' के साथ 'सौम्यम्' और 'मानुषम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-भगवानुका जो मानुषद्धप था वह बहुत ही मधुर, सुन्दर और शान्त था; तथा पिछले श्लोकमें जो भगवान्के सौम्यवपु हो जानेकी बात कही गयी है, वह भी मानुषरूपको लक्ष्य करके ही कही गयी है-इसी बातको स्पर करनेके लिये यहाँ 'रूपम्' के साथ 'सौम्यम्' और 'मानुपम्' इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'सचेताः संवृत्तः' और 'प्रकृति गतः' का क्या भाव है ?

उत्तर-भगवान्कं विराट् रूपको देखकर अर्जुनके मनमें भय, व्यथा और मोह आदि विकार उत्पन्न हो गये थे - उन सबका अभाव इन पर्दोंके प्रयोगमे दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आपके इस स्यामसुन्दर मधुर मानुषरूप-को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ, अर्थात् मेरा मोह, भ्रम और भय दूर हो गया और मैं अपनी वास्तविक स्थितिको ंप्राप्त हो गया हूँ । अर्थात् भय और व्याकुलता एवं कम्प आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे मन, इन्द्रिय और शरीरमें उत्पन्न हो गये थे-उन सबके दूर हो जानेसे अब मैं पूर्ववत् खस्थ हो गया हूँ।

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनके वचन सुनकर अब भगवान् दो श्लोकोंद्वारा अपने चतुर्भुज देवरूपके दर्शनकी दुर्लभता और उसकी महिमाका वर्णन करते हैं-

श्रीभगवानुवाच

#### सदर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङक्षिणः॥ ५२॥

श्रीभगवान बोले-मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदुर्द्द्य है अर्थात् इसके दर्शन बड़े ही दुर्छभ हैं।देवता भी सदा इस रूपके दर्शनकी आकाङ्का करते रहते हैं ॥ ५२ ॥

विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'सुदुर्दर्शम्' विशेषण देकर भगवान्ने अपने चतुर्भुज दिव्यरूपके दर्शनकी दुर्लभता और उसकी महत्ता दिखन्ययी है। तथा 'इदम्' पद निकटवर्ती वस्तुका निर्देश करनेवाला होनेसे इसके द्वारा विश्वरूपके पश्चात् दिखलाये जानेवाले चतुर्भुज रूपका सङ्कोत किया गया है। अभिप्राय यह है कि मेरे जिस चतुर्भुज, मायातीत, दिव्य गुणोंसे युक्त नित्यरूपके तुमने दर्शन किये हैं, उस रूपके दर्शन बड़े ही दुर्छभ हैं; इसके दर्शन उसीको हो सकते हैं, जो मेरा अनन्य

प्रश्न-'रूपम्' के साथ 'सुदुर्दर्शम्' और 'इदम्' भक्त होता है और जिसपर मेरी कृपाका पूर्ण प्रकाश हो जाता

प्रश्न-देवतालोग भी सदा इस रूपका दर्शन करनेकी इच्छा र वते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ? तथा इस वाक्यमें 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे भी भगवान्ने अपने चतुर्भुज रूपके दर्शनकी दुर्छभता और उसकी महत्ता ही प्रकट की है। तथा 'अपि' पदके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया है कि जब देवता-लोग भी सदा इसके देखनेकी इच्छा रखते हैं , किन्तु सब देख नहीं पाते, तो फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ?

तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ॥ ५३॥ जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है-इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यक्से ही देखा जा सकता हूँ ॥ ५३ ॥

प्रभ—नवम अध्यायके सत्ताईसवें और अट्टाईसवें स्लोकों में यह कहा गया है कि तुम जो कुछ यज्ञ करते हो, दान देते हो और तप करते हो—सब मेरे अर्पण कर दो; ऐसा करनेसे तुम सब कमोंसे मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। तथा सतरहवें अध्यायके पत्तीसवें स्लोकमें यह बात कही गयी है कि मोक्षकी इच्छावाले पुरुषोंद्वारा यज्ञ, दान और तपरूप कियाएँ फलकी इच्छा छोड़कर की जाती हैं; इससे यह भाव निकलता है कि यज्ञ, दान और तप मुक्तिमें और भगवान्की प्राप्तिमें अवस्य ही हेतु हैं। किन्तु इस स्लोकमें भगवान्ने यह बात कही है कि मेरे चतुर्भुज रूपके दर्शन न तो वेदके अध्ययनाध्यापनसे ही हो सकते हैं और न तप, दान और यज्ञसे ही। अतएव इस विरोधका समाधान क्या है !

उत्तर-इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है, क्योंकि कमी-को भगवान्के अर्पण करना अनन्य भक्तिका एक अङ्ग है । पचपनवें श्लोकमें अनन्य भक्तिका वर्णन करते हुए भगवान्ने खयं 'मत्कर्मकृत्' (मेरे लिये कर्म करनेवाला ) पदका प्रयोग किया है और चौवनवें श्लोकमे यह स्पष्ट घोषणा की है कि अनन्य भक्तिके द्वारा मेरे इस खरूपको देखना, जानना और प्राप्त करना सम्भव है। अतएव यहाँ यह समझना चाहिये कि निष्कामभावसे भगवदर्थ और भगवदर्पणबुद्धिसे किये हुए यज्ञ, दान और तप आदि कर्म भक्तिके अङ्ग होनेके कारण भगवान्की प्राप्तिमें हेतु हैं—सकामभावसे किये जानेपर नहीं। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त यज्ञादि कियाएँ भगवान्का दर्शन करानेमें खभावसे समर्थ नहीं हैं। भगवान्के दर्शन तो प्रेमपूर्वक भगवान्के शरण होकर निष्कामभावसे कर्म करनेपर भगवत्कुपासे ही होते हैं।

प्रश्न-यहाँ 'एवंविधः' और 'मां यथा दृष्टवानसि' के प्रयोगसे यदि यह बात मान छी जाय कि भगवान्ने जो अपना विश्वरूप अर्जुनको दिखळाया था,उसीके विषयमे भैं वेदोंद्वारा नहीं देखा जा सकता' आदि बातें भगवान्ने कही हैं, तो क्या हानि है ?

उत्तर—विश्वरूपकी महिमामें प्रायः इन्हीं पदोंका प्रयोग अड़तालीसवें श्लोकमें हो चुका है; इस श्लोकको पुनः उसी विश्वरूपकी महिमा मान लेनेसे पुनरुक्तिका दोष आता है। इसके अतिरिक्त, उस विश्वरूपके लिये तो भगवान्ने कहा है कि यह तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसीके द्वारा नहीं देखा जा सकता; और इसके देखनेके लिये अगले श्लोकमें उपाय भी बतलाते हैं। इसलिये जैसा माना गया है, वही ठीक है।

सम्बन्ध--यदि उपर्युक्त उपायोंसे आपके दर्शन नहीं हो सकते तो किस उपायसे हो सकते हैं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर भगवान कहते हैं—

## भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेत्रंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥

परन्तु हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला में प्रत्यक्ष देखनेके लिये तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् प्रकीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ॥ ५४ ॥

प्रश्न-जिसके द्वारा भगवान्का दिच्य चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश किया जा सकता है—वह अनन्य भक्ति क्या है ?

उत्तर-भगवान्में ही अनन्य प्रेम हो जाना तथा अपने मन,इन्द्रिय और शरीर एवं धन,जन आदि सर्वखको भगवान्-का समझकर भगवान्के लिये भगवान्की ही सेवानें सदाके लिये लगा देना —यही अनन्य भक्ति है, इसका वर्णन अगले स्रोक्षे अनन्य मक्तके लक्षणोंमें विस्तारपूर्वक किया गया है। प्रश्न—सांख्ययोगके द्वारा भी तो परमात्माको प्राप्त होना बतल्यया गया है, किर यहाँ केवल अनन्य मक्तिको ही भगवान्-के देखे जाने आदिमें हेत क्योंकर बतल्यया गया ?

उत्तर—सांख्ययोगके द्वारा निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी है; और वह सर्वथा सत्य है। परन्तु सांख्ययोगके द्वारा सगुण-साकार भगवान्के दिव्य चतुर्भुज रूपके भी दर्शन हो जायँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सांख्ययोगके द्वारा साकाररूपमें दर्शन देनेके लिये भगवान् बाध्य नहीं हैं। यहाँ केवल अनन्य भक्तिको ही भगवदर्शन आदिमें हेतु प्रकरण भी सगुण भगवान्के दर्शनका ही है। अतएव यहाँ बतलाना उचित ही है।

सम्बन्ध—अनन्यभक्तिके द्वारा भगवान्को देखना, जानना और एकीभावसे प्राप्त करना सुलभ वतलाया जानेके कारण अनन्यभक्तिका स्वरूप जाननेकी आकाङ्का होनेपर अब अनन्य भक्तके लक्षणोंका वर्णन किया जाता है—

मत्कर्मकृन्मत्परमों मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । निर्वेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेर ही लिपे सम्पूर्ण कर्त्तव्यक्रमाँको करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भृतपाणियोंमें वैरमावसे रहित हैं—वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है ॥ ५५॥

प्रश्न-भारकार्मऋत्' का क्या भाव है ?

उत्तर—जो मनुष्य खार्थ, ममता और आमितको छोड़कर, सब कुछ भगवान्का समझकर, अपनेको केवल निमित्तमात्र मानता हुआ यज्ञ, दान, तप और खान-पान, व्यवहार आदि समस्त शास्त्रविहित कर्तव्यकमाँको निष्काममाविषे भगवान्की ही प्रसन्नताके लिये भगवान्-की आज्ञानुमार करता है—वह 'मल्कर्मकृत्' अर्थात् भगवान्के लिये भगवान्के कर्मोंको करनेवाला है।

प्रश्न-भत्तरमः' का क्या भाव है ?

उत्तर—जो भगवान्को ही परम आश्रय, परम गित, एकमात्र शरण टेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वशिक्त-मान्, सवके सुहृद्,परम आर्त्माय और अपने सर्वस्न समझता है तथा उनके किये हुए प्रत्येक विधानमें सदा सुप्रमन्न रहता है—वह भाषरमः अर्थात् भगवान्के परायण है ।

प्रश्न-'मद्रक्तः' का क्या भाव है ?

उत्तर—भगवान्में अनन्यव्रम हो जानेके कारण जो भगवान्में ही तत्मय होकर नित्य-निरन्तर भगवान्कें नाम, रूप, गुण, प्रभाव और लीला आदिका श्रवणः कीर्तन और मनन आदि करता रहता है; इनके बिना जिसे क्षणभर भी चैन नहीं पड़ती; और जो भगवान्के दर्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठाके साथ निरन्तर लालाधित रहता है— वह भद्रक्तः अर्थात् भगवान्का भक्त है।

प्रश्न-'सङ्गवर्जितः' का क्या भाव है ?

उत्तर—शरीर, खीं, पुत्र, घर, धन, कुटुम्ब तथा मान-बड़ाई आदि जितने भी इस लोक और परलोकके भोग्य पदार्थ हैं—उन सम्पूर्ण जड-चेतन पदार्थोंमें जिसकी किश्चित्मात्र भी आमक्ति नहीं रह गर्या है; भगवान्को छोड़कर जिसका किसीमें भी प्रेम नहीं है—बह 'सङ्गवर्जित:' अर्थात् आसक्तिरहित हैं।

प्रथ-'सर्वभूतेपु निर्वेरः' का क्या भाव है ?

उत्तर—समस्त प्राणियोंको भगवान्का ही खरूप समझने, अथवा सबमें एकमात्र भगवान्को व्याप्त समझने-के कारण किसीके द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार किया जानेपर भी जिसके मनमें विकार नहीं होता; तथा जिसका किसी भी प्राणीमें किञ्चिन्मात्र भी द्वेप या वैरमाव नहीं रह गया है—वह 'सर्वभूतेषु निर्वेरः' अर्थात् समस्त प्राणियोंमें वेर-भावमे रहित है।

प्रभ-'यः' और 'सः' किसके वाचक हैं और 'वह मुझको ही प्राप्त होता है' इस कथनका क्या भाव है?

उत्तर—'यः' और 'सः' पद उपर्युक्त लक्षणोंवाले भगवान्के अनन्य भक्तके वाचक हैं और वह मुझको ही प्राप्त होता है—इस कथनका भाव चौवनवें श्लोकके अनुसार सगुण भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, उनको भळी-माँति तत्त्वमें जान लेना और उनमें प्रवेश कर जाना है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त लक्षणों ये युक्त जो भगवान्का अनन्यभक्त है, वह भगवान्को प्राप्त हो जाता है।

ॐ तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

#### 🥗 श्रीपरमात्मने नमः

# द्वादशोऽध्यायः

इस बारहवें अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनोंसहित भगवान्की भक्तिका वर्णन करके भगवद्गक्तोंके लक्षण बतलाये गये हैं। इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान्की भक्तिमें ही हुआ है। केवल तीन श्लोकोंमें ज्ञानके साधनका वर्णन है, वह भी भगवद्गक्ति और ज्ञानयोगकी परस्पर तुलना करनेके लिये ही है; अतएव इस अध्यायका नाम 'भक्तियोग' रकखा गया है।

इस अध्यायके पहले श्लोकमें सगुण-साकार और निर्गुण-निराकारके उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है, यह जाननेके लिये अर्जुनका प्रश्न है। दूसरेमें अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्ने सगुण-साकारके उपासकोंको युक्ततम (श्रेष्ठ) बतलाया है। तीसरे-चौथेमें निर्गुण-निराकार परमात्माके विशेषणोंका वर्णन करके उसकी उपासनाका फल भी भगवत्प्राप्ति बतलाया है और पाँचवेमें देहाभिमानी मनुष्योंके लिये निराकारकी उपासना कठिन बतलायी है। छठे और सातवेमें भगवान्ने यह बतलाया है कि सब कमोंको मुझमें अर्पण करके अनन्यभावमे निरन्तर मुझ सगुण परमेश्वरका चिन्तन करनेवाले भक्तोंका उद्धार खयं मैं करता हूँ। आठवेंम भगवान्ने अर्जुनको मन-बुद्धि अपनेमे अर्पण करनेके लिये आज्ञा दी है और उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। तदनन्तर नवेसे ग्यारहवेंतक उपर्युक्त साधन न कर सकनेपर अभ्यासयोगका साधन करनेके लिये, उसमें भी असमर्थ होनेपर भगवदर्थ कर्म करनेके लिये और उसमे भी असमर्थ होनेपर समस्त कर्मोक करनेके लिये और उसमे भी असमर्थ होनेपर समस्त कर्मोक पर्ति प्राप्ति होना बतलाया है। तत्पश्चात् तेरहवेंसे उनीसवेंतक भगवान्ने अपने प्रिय ज्ञानी महात्मा भक्तोंके लक्षण बतलाये हैं और बीसवेमें उन ज्ञानी महात्मा भक्तोंके लक्षणोंको आदर्श मानकर श्रद्धापूर्वक वैसा ही साधन करनेवाले भक्तोंको अत्यन्त प्रिय बतलाया है।

सम्बन्ध — दूसरे अध्यायसे लेकर छठे अध्यायतकभगवान्ने जगह-जगह निर्गुण बह्मकी और सगुण-साकार परमेश्वरको उपासनाकी प्रशंसा की है। सातवें अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक तो विशेषरूपसे सगुण-साकार भगवान्की उपासनाका महत्त्व दिखलाया है। इसीक साथ पाँचवें अध्यायमें सतरहवेंसे छन्वीसवें लोकतक, छठं अध्यायमें चोबीसवेंसे उन्तीसवेंतक, आठवें अध्यायमें ग्यारहवेंसे तरहवेंतक तथा इसके सिवा और भी कितनी ही जगह निर्गुण-निराकारकी उपासनाका महत्त्व भी दिखलाया है। आखिर ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें सगुण-साकार भगवान्की अनन्य भक्तिका फल भगवत्माि बतलाकर भरक्की है। आस्म होनेवाले इस अन्तिम लोकमें सगुण-साकार स्वरूप भगवान्के भक्तकी विशेष-रूपसे बड़ाई की। इसपर अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि निर्गुण-निराकार बह्मकी और सगुण-साकार भगवान्की उपासना करनेवाले दोनों प्रकारके उपासकों उत्तम उपासक कीन है, इसी जिज्ञासाके अनुसार अर्जुन पृछ रहे हैं—अर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥१॥

अर्जुन बोले—जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे निरन्तर आपके मजन-ध्यानमें लगे रहकर आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो केवल अविनाशी सिश्चिशनन्द्धन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ भावसे भजते हैं—उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कीन हैं ? ॥ १ ॥

प्रभ-'एवम्' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'एवम्' पदसे अर्जुनने पिछले अध्यायके पचपनवें स्रोकमें बतलाये हुए अनन्य भक्तिके प्रकारका निर्देश किया

प्रश्न-'त्वाम्' पद यहाँ किसका वाचक है और निरन्तर भजन-ध्यानमें लगे रहकर उसकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है!

उत्तर-'त्वाम्' पद यद्यपि यहाँ भगवान् श्रीकृष्णका वाचक है, तथापि भिन्न-भिन्न अवतारोंमें भगवान्ने जितने सगुण रूप धारण किये हैं एवं दित्र्य धाममें जो भगवानुका सगण रूप विराजमान है — जिसे अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार लोग अनेकों रूपों और नामोंसे बतलाते हैं-यहाँ 'त्वाम्'पदको उन समीका वाचक मानना चाहिये; क्योंकि वे सभी भगवान् श्रीकृष्णसे अभिन्न हैं । उन सगुण भगवान्का निरन्तर चिन्तन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निष्काम-भावसे जो समस्त इन्द्रियोंको उनकी सेवामें लगा देना है, यही निरन्तर भजन-ध्यानमें लगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है।

प्रश्न-'अक्षरम्' विशेषणके सहित 'अव्यक्तम्' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-'अक्षरम्' विशेषणके सहित'अन्यक्तम्'पद यहाँ निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन ब्रह्मका वाचक है। यद्यपि जीवात्माको भी अक्षर और अन्यक्त कहा जा सकता है, पर अर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय उसकी उपासनासे नहीं है: क्योंकि उसके उपासकका सगुण भगवानुके उपासकसे उत्तम होना सम्भव नहीं है और पूर्व प्रसङ्गमें कहीं उसकी उपासनाका भगवान्ने विधान भी नहीं किया है।

प्रश्न-उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें उत्तम योगवेता कौन हैं !---इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यसे अर्जुनने यह पूछा है कि यद्यपि उप-र्युक्त प्रकारसे उपासना करनेवाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं-इसमें कोई सन्देह नहीं है, तथापि उन दोनोंकी परस्पर तुछना करनेपर दोनों प्रकारके उपासकोंमेंसे कौन-से उत्तम हैं-यह बतलाइये ।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुन के पृछनेपर उसके उत्तरमें भगवान् सगुण-साकार के उपासकों को उत्तम बतलाते हैं--श्रीभगवानुवाच

#### मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

श्रीमगवान् वोरुं-मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें **लगे हुए जो भक्तजन अति**शय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं ॥ २ ॥

मजन-ध्यानमें लगे रहकर उनकी उपासना करना क्या है ?

उत्तर-गोपियोंकी भाँति\* समस्त कर्म करते समय परम प्रमास्पद, सर्वशक्तिमान्, सर्वान्त यीमी, सम्पूर्ण गुणोंके समुद्र

प्रश्न-मगवान्में मनको एकाप्र करके निरन्तर उन्होंके भगवान्में मनको तन्मय करके उनके गुण,प्रभाव और ख-रूपका सदा-सर्वदा प्रमपूर्वक चिन्तन करते रहना ही मनको एकाम्र करके निरन्तर उनके ध्यानमें स्थित रहते हुए उनकी उपासना करना है।

> मथनोपलेपप्रेङ्खेङ्खनार्भर्शदनोक्षणमार्जनादौ । दोहनेऽवहनने गायन्ति चैनमनुरक्तिषयोऽश्रुकण्ड्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ।।

> > ( श्रीमद्भागवत १० । ४४ । १५ )

·जो गौओंका दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही विलोते समय, आँगन लीपते समय, बालकांको पालनेमें श्रुलाते समयः रोते हुए बच्चोंको लोरी देते समयः घरांमें जल छिड्कते समय और झाड़ देने आदि कमोंको करते समयः प्रेमपूर्ण चित्तसे आँखोंमें आँसू भरकर गट्गद वाणीसे श्रीकृष्णका गान किया करती हैं—इस प्रकार सदा श्रीकृष्णमे ही चित्त लगाये रखनेवाली वे वजवासिनी गोपरमणियाँ धन्य हैं।

प्रश्न—अतिराय श्रेष्ठ श्रद्धाका क्या खरूप है ? और उससे युक्त होना क्या है ?

उत्तर—भगवान्की सत्तामें, उनके अवतारोंमें, वचनोंमें, उनकी राक्तिमें, उनके गुण,प्रभाव,लीला और ऐश्वर्य आदिमें अत्यन्त सम्मानपूर्वक जो प्रत्यक्षसे भी बढ़कर विश्वास है—— वही अतिराय श्रद्धा है और भक्त प्रह्लादकी भाँति सब प्रकार- से भगवान्पर निर्भर हो जाना ही उपर्युक्त श्रद्धासे युक्त होना है।

प्रश्न-'वे मुझे उत्तम यो गवेत्ता मान्य हैं'इसका क्या भाव हैं? उत्तर-इस वाक्यमे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि दोनों प्रकारके उपासकोंमें जो मुझ सगुण परमेश्वरके उपासक है, उन्हींको मैं उत्तम योगवेता मानता हूँ।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकमें सगुण-साकार परमेश्वरके उपासकोंको उत्तम योगवंत्ता वतलाया, इसपर यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण-निराकार बहाके उपासक उत्तम योगवंत्ता नहीं हैं १ इसपर कहते हैं——

> ये त्वक्षरमिनर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । सर्वत्रगमिनत्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥ संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभृतहिते रताः ॥ ४ ॥

परन्तु जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भठी प्रकार बदामें करके मन-बुद्धिस पर सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सिचदानन्द्यन ब्रह्मको निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सम्पूर्ण भूनोंके हिनमें रत और सबमें समान भाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥

प्रश्न-'अचिन्त्यम्' का क्या अर्थ है ? उत्तर--जो मन-बुद्धिका विषय न हो, उसे 'अचिन्त्य' कहते हैं।

प्रश्न-'सर्वत्रगम्' का क्या अर्थ है !

उत्तर-जो आकाशकी भाँति सर्वज्यापी हो-कोई भी जगह जिससे खाळीन हो, उसे सर्वज्ञग' कहते हैं।

प्रश्न-'अनिर्देश्यम्' का क्या अर्थ है ?

उत्तर-जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो-किसी भी युक्ति या उपमासे जिसका खरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे 'अनिर्देश्य' कहते हैं।

प्रश्न-'क्टस्थम्' का क्या अर्थ है ?

उत्तर--जिसका कभी किसी भी कारणने परिवर्तन न हो, जो सदा एक-सा रहे, उमे 'कूटस्थ' कहते हैं।

प्रभ-'धुवम्' का क्या अर्थ है ?

उत्तर—जो नित्य और निश्चित हो—जिसकी सत्तामें किसी प्रकारका संशय न हो और जिसका कभी अभाव न हो, उसे 'धुव' कहते हैं। प्रश्न-'अचलम्' का क्या अर्थ है ?

उत्तर—जो हलन-चलनकी क्रियामे सर्वथा रहित हो उसे 'अचल' कहते हैं।

प्रश्न- 'अव्यक्तम्' का क्या अर्थ है ?

उत्तर-- जो किसी भी इन्दियका विषय न हो अर्थात् जो इन्द्रियोंद्वारा जाननेमे न आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति न हो, उमे 'अन्यक्त' कहते हैं।

प्रश्न-'अक्षरम्' का क्या अर्थ है 🤈

उत्तर-जिमका कभी किसी भी कारणसे विनाश न हो, उमे 'अक्षर' कहते हैं ।

प्रश्न—इन सब विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है और उस ब्रह्मकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है !

उत्तर—उपर्युक्त विशेषणोंसे निर्गुण-निराकार ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है; इस प्रकार उस परब्रह्म-का उपर्युक्त स्वरूप समझकर अभिन्न भावसे निरन्तर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है।

प्रभ-'सर्वभूतिहते रताः' का क्या भाव है ?

उत्तर—'सर्वभूतिहिते रताः'से यह भाव दिखळाया है कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हितमें रत रहता है,उसी प्रकार उन निर्गुण-उपासकोंका सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव हो जानेके कारण वे समान भावसे सबके हितमें रत रहते हैं।

प्रश्न-- सर्वत्र समबुद्धयः ' का क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिख्लाया है कि उपर्युक्त प्रकार-से निर्मुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना करनेवालोंकी कहीं भेदबुद्धि नहीं रहती। समस्त जगत्में एक ब्रह्मसे भिन्न किसी-की सत्ता न रहनेके कारण उनकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है।

प्रश्न-वे मुझे ही प्राप्त होते हैं--इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने ब्रह्मको अपनेसे अभिन्न बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त उपामनाका फल जो निर्मुण ब्रद्मकी प्राप्ति है, बहु मेरी ही प्राप्ति है; क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्मसे भिन्न नहीं हूँ। वह ब्रह्म मैं ही हूँ, यही भाव भगवान्ने चौदहवें अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्' अर्थात् मैं ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ, इस कथनसे दिखलाया है।

प्रश्न – जब दोनोंको ही परमेश्वरकी प्राप्ति होनी है, तब फिर दूमरे श्लोकमें सगुण-उपासकोंको श्रेष्ठ बतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर—ग्यारहवें अध्यायमें भगवान्ने कहा है कि अनन्य भक्तिके द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्त्वसे जान सकता है और प्राप्त कर सकता है (११।५४)। इससे मान्द्रम होता है कि परमात्माको तत्त्वसे जानना और प्राप्त होना—ये दोनों तो निर्गुण-उपासकके लिये भी समान ही हैं; परन्तु निर्गुण-उपायकोंको सगुणरूपमें दर्शन देनेके लिये भगवान् बाध्य नहीं हैं; और सगुण-उपासकको भगवान्के दर्शन भी होते हैं—यहीं उसकी विशेषता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार निर्मुण-उपासना और उसके फलका प्रतिपादन करनेके प्रश्चात् अब देहाभिमानियोंके छिये अध्यक्त गतिकी प्राप्तिको कठिन वतलाते हे—

# क्केशोऽधिकतर<del>स्</del>तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्

### अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥

उन सम्चिदानन्द्यन निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरुपोंके साधनमें परिश्रम विदेश है, क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा अध्यक्तविषयक गति दुःख पूर्वक प्राप्त की जाती है ॥ ५ ॥

प्रश्न-- 'तेपाम् 'पदके सहित 'अत्र्यक्तासक्तचेतमाम् 'पदे किनका वाचक हैं ? और उनको परिश्रम अधिक है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-पूर्व श्लोकों जिन निर्गुण-उपासकोंका वर्णन है, जिनका मन निर्गुण-निराकार मिच्चदान-दघन ब्रह्मों ही आसक्त है—उनका वाचक यहाँ 'नेपाम्'के सहित 'अब्यक्ता-सक्तचेतसाम्' पद है। उनको परिश्रम अविक है, यह कह-कर भगवान् ने यह भाव दिख्लाया है कि निर्गुण ब्रह्मका तत्त्व बड़ा ही गहन है; जिसकी बुद्धि शुद्ध, श्थिर और सूदम होती है, जिसका शरीरमें अभिमान नहीं होता वही उसे समझ सकता है, सावारण मनुष्योंकी समझमें यह नहीं आता। इसिलिये निर्गुण-उपासनाके साधनके आरम्भकालमें परिश्रम अधिक होता है। प्रश्न—देहाभिमानियोंके द्वारा अन्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है—इस क्यनका क्या भाव है ?

उत्तर-उपर्युक्त कथनमें भगवान्ने पूर्वार्द्धमें बतलाये हुए परिश्रमका हेनु दिखलाया है। अभिग्राय यह है कि देहमें अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्मका तत्त्व समझमें आना बहुत कठिन है। इसलिये जिनका शरीरमें अभिमान है उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रमसे ग्राप्त होती है।

प्रश्न-यहाँ तो अत्र्यक्तकी उपासनामें अधिकतर परिश्रम वतलाया है और नर्वे अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'कर्तुम्' 'सुसुखम्' पदोंसे ज्ञान-विज्ञानको सुगम बतलाकर चौथे, पाँचवें और छठे श्लोकोंमें अव्यक्तका ही वर्णन किया है; अतः दोनों जगहके वर्णनमें जो विरोध-सा प्रतीत होता है, इसका क्या समाधान हैं! उत्तर—विरोध नहीं है, क्योंकि नवें अध्यायमें ब्रान और 'विज्ञान' शब्द सगुण भगवान् गुण, प्रभाव और तत्त्वसे विशेष सम्बन्ध रखते हैं; अतः वहाँ सगुण निराकारकी उपासनाको ही करनेमें सुगम बतलाया है। वहाँ चौथे स्लोक- में आया हुआ 'अन्यक्त' शब्द सगुण-निराकारका वाचक है, इसीलिये उसे समस्त भूतोंको धारण-पोषण करनेवाला, सबमें व्याप्त और वास्तवमें असङ्ग होते हुए भी सबकी उत्पत्ति आदि करनेवाला वतलाया है।

प्रश्न—छठे अध्यायके चौबीसवेंसे सत्ताईसवें स्लोकतक निर्गुण-उपासनाका प्रकार बतलाकर अट्टाईसवें स्लोकमें उस प्रकारका साधन करते-करते सुखपूर्वक परमात्मप्राप्तिरूप अत्यन्तानन्द-का लाम होना बतलाया है, उसकी संगति कैसे बैठेगी ? उत्तर—वहाँका वर्णन, जिसके समस्त पाप तथा रजोगुण और तमोगुण शान्त हो गये हैं, जो 'ब्रह्मभूत' हो गया है अर्थात जो ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित हो गया है—ऐसे पुरुष-के लिये है, देहाभिमानियोंके लिये नहीं। अतः उसको सुख-पूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति बतलाना उचित ही है।

प्रश्न—क्या निर्गुण-उपासकोंको ही साधन-कालमें अधिक परिश्रम होता है, सगुण-उपासकोंको नहीं होता ?

उत्तर—सगुण-उपासकोंको नहीं होता। क्योंकि एक तो मगुणकी उपासना सुगम हैं, दूसरे वे भगवान्पर ही निर्भर रहते हैं; इसिल्ये खयं भगवान् उनकी सबप्रकारसे सहायता करते हैं। ऐसी अवस्थामें उनको परिश्रम कैसे हो ?

सम्बन्ध—इस प्रकार निर्गुण-निराकार बह्मकी उपासनासे देहाभिमानियोंके लिये परमात्माकी प्राप्ति कठिन बतलाने-के उपरान्त अब दो क्षोकोंद्वारा सगुण परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरकी प्राप्ति शीघ्र और अनायास होनेकी बात कहते हैं—

### ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणक्रप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं ॥ ६॥

प्रश्न—'तु' पदका यहाँ क्या अभिप्राय है ? उत्तर—'तु'पद यहाँ निर्गुण-उपासकोंकी अपेक्षा सगुण-उपासकोकी विरुक्षणता दिग्वरुगनेके हिये हैं।

प्रश्न-भगवान्के परायण होना क्या है ?

उत्तर—भगवान्पर निर्भर होकर भाँति-भाँतिके दुःवो-की प्राप्ति होनेपर भी भक्त प्रह्लादकी भाँति निर्भर और निर्वि-कार रहना; उन दुःखोंको भगवान्का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुखरूप ही समझना तथा भगवान्को ही परम प्रमी, परम गति, परम सुद्धद् और सब प्रकारमे शरण लेनेयोग्य समझकर अपने-आपको भगवान्के समर्पण कर देना—यही भगवान्के परायण होना है।

प्रश्न—सम्पूर्ण कर्मोंको मगवान्के समर्पण करना क्या है? उत्तर—कर्मोंके करनेमें अपनेको पराधीन समझकर भगवान्की आज्ञा और संकेतके अनुसार कठपुतळीकी भाँति समस्त कर्म करते रहना; उन कर्मोंमें न तो ममता और आसक्ति रखना और न उनके फलसे किसी प्रकारका सम्बन्ध रखना;शास्त्रानुकूल प्रत्येक कियामें ऐसा ही भाव रखना कि मे तो केवल निमित्तमात्र हूँ, मेरी कुछ भी करनेकी शक्ति नहीं है, भगवान् ही अपने इच्छानुसार मुझसे समस्त कर्म करवा रहे हैं—यही समस्त कर्मोका भगवान्के समर्पण करना है।

प्रश्न-अनन्य भक्तियोग क्या है ? और उसके द्वारा भगवान्का चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करना क्या है?

उत्तर-एक परमेश्वरके सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वश्व हैं-ऐसा समझकर जो भगवान्में स्वार्थरहित तथा अत्यन्त श्रद्धासे युक्त अनन्य प्रमकरना है-जिस प्रममें सार्थ, अभिमान और व्यभिचारका जरा भी दोप नहीं है; जो सर्वथा पूर्ण और अटल है; जिसका किञ्चित् अंश भी भगवान्से भिन्न वस्तुमें नहीं है और जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भगवान्की विस्मृति असहा हो जाती है-उस अनन्य प्रेमको 'अनन्य भक्तियोग' कहते हैं। और ऐसे भक्तियोगद्वारा निरन्तर

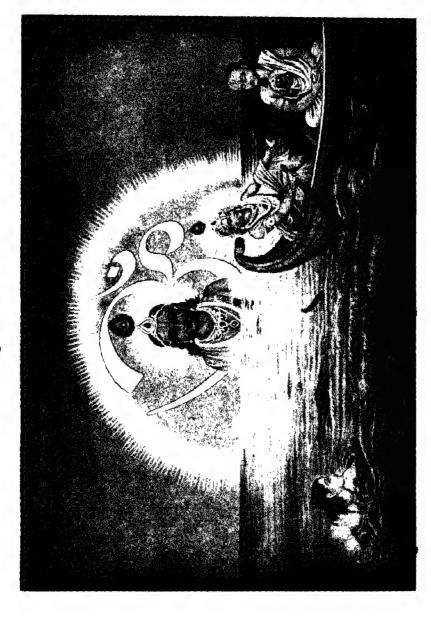

नेवामहं समुखने मृत्युसंसात्मात्ता । भवाम नांचरावायं मर्यावेशितचेतसाम् ॥ ( १२। ७)

मुन्नम्य मार्ग

भगवान्का चिन्तन करते हुए, जो उनके गुण, प्रभाव और आदि करना है—यही अनन्य भक्तियोगके द्वारा भगवान्का लीलाओंका श्रवण, कीर्तन, उनके नामोंका उच्चारण और जप चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करना है।

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

हे अर्जुन ! उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीब ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ ॥ ७ ॥

प्रश्न—'तेषाम्' पदके सहित 'मय्यावेशितचेनसाम्' पद किनका वाचक है ?

उत्तर—पिछले श्लोकमें मन-बुद्धिको सदाके लिये भगवान्-में लगा देनेवाले जिन अनन्यप्रेमी सगुण-उपासकोंका वर्णन भाया है, उन्हीं प्रेमी भक्तोंका वाचक यहाँ 'नेषाम'के सहित भग्यावेशितचेतसाम्' पद है।

प्रश्न-'मृत्युरूप संसार-सागर' क्या है ? और उसमे भगत्रान्का उपर्युक्त भक्तको शीत्र ही उद्धार कर देना क्या है ?

उत्तर—इस संसारमें सभी कुछ मृत्युमय है; इसमें पैदा होनेवाली एक भी चीज ऐसी नहीं है, जो कभी क्षणभरके लिये भी मृत्युके थपेड़ोंसे बचती हो। और जैसे समुद्रमें असंख्यलहरें उठती रहती हैं, वसे ही इस अपार संसार-सागर-में अनवरत जन्म-मृत्युरूपी तरङ्गें उठा करती हैं। समुद्र-की लहरोंकी गणना चाहे हो जाय; पर जबतक परमेश्वरकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक जीवको कितनी बार जन्मना और मरना पड़ेगा—इसकी गणना नहीं हो सकती। इसीलिये इसको 'मृत्युरूप संसार-सागर' कहते हैं।

उपर्युक्त प्रकारसे मन-बुद्धिको भगवान् में लगाकर जो भक्त निरन्तर भगवान् की उपासना करते हैं, उनको भगवान् तत्काल ही जन्म-मृत्युसे सदाके लिये छुड़ाकर यहीं अपनी प्राप्ति करा देते हैं अथवा मरनेके बाद अपने परम धाममें ले जाते हैं—यहाँतक कि जैसे केवट किसीको नौकामें बैठाकर नदीसे पार कर देता है, वैसे ही भक्तिरूपी नौकापर स्थित भक्तके लिये भगवान् खयं केवट बनकर उसकी समस्त किटनाइयों आर विपत्तियोंको दूर करके बहुत शीघ उसे भीषण संसारसमुद्धके उस पार अपने परमधाममें ले जाते हैं। यहीं भगवान्का अपने उपर्युक्त भक्तको मृत्युरूप संसारसे पार कर देना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार पूर्व श्लोकोंमें निर्गुण-उपासनाकी अंपञ्चा सगुण-उपासनाकी सुगमताका प्रतिपादन किया गया। इसलिये अब भगवान् अर्जुनको उसी प्रकार मन-बुद्धि लगाकर सगुण-उपासना करनेकी आज्ञा देते हैं—

### मय्येव मन आघत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । निविसम्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः॥ ८॥

मुझमें मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको लगाः इसके उपरान्त तृ मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८॥

प्रश्न—बुद्धि और मनको भगवान् मे लगाना किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो सम्पूर्ण चराचर संसारको व्याप्त करके सबके इदयमें स्थित हैं और जो दयालुता, मर्बन्नता, सुशीलता तथा सुद्ददता आदि अनन्त गुणोंके समुद्र हैं—उन परम दिन्य, प्रेममय और आनन्दमय, सर्वशक्तिमान्, सर्वोत्तम, शरण लेनेके योग्य परमेश्वरके गुण, प्रभाव और लीलाके तस्त्र तथा रहस्यको भर्लाभाँति समझकर उनका सदा-सर्वदा और सर्वत्र अटल निश्चय रखना—यही बुद्धिको भगवान्में लगाना है। तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान्के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयोंसे आसक्तिको सर्वथा हटाकर मनको केवल उन्हींमें तन्मय कर देना और नित्य-निरन्तर उपर्युक्त प्रकारसे उनका चिन्तन करते रहना—यही मनको भगवान्में लगाना है।

क्या उपाय है ?

इस प्रकार जो अपने मन-बुद्धिको भगवान्में लगा देता है, वह शीघ्र ही भगवान्को प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न-भगवान्में मन-बुद्धि लगानेपर यदि मनुष्यको निश्चय ही भगवानुकी प्राप्ति हो जाती है, तो फिर सब छोग भगवानुमें मन-बुद्धि क्यों नहीं लगाते !

जाननेके कारण भगवानमें श्रद्धा-प्रेम नहीं होता और अज्ञान-जनित आसक्तिके कारण सांसारिक विपयोंका चिन्तन होता रहता है। संसारमें अधिकांश लोगोंकी यही स्थिति है, इसीसे सब लोग भगवान्में मन-बुद्धि नहीं लगाते ।

*प्रश्न*—जिस अज्ञानजनित आसक्तिमे छोगोंमं सांसारिक तत्परताके साथ अनुसरण करनेमे उनका ज्ञान हो सकता है।

उत्तर-गुण, प्रभाव और लीलाके तत्त्व और रहस्यको न

सम्बन्ध—यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती हं कि यदि मै उपर्युक्त प्रकारसे आपमें मन-वुद्धि न लगा सकुँतो मुझे क्या करना चाहिये ? इसपर कहते हैं ---

प्रश्न-भगवान्के गुण, प्रभाव, खीळाके तत्त्व और रहस्य-का ज्ञान कैसे हो सकता है ? उत्तर-भगवानुकेगुग, प्रभाव और र्लालाके तत्त्व और रहस्यको जाननेवाले महापुरुपोंका संग, उनके गुण और

रहस्यको जानने और माननेसे यह आदत छुट सकर्ता है।

भोगोंके चिन्तनकी बुरी आदत पड़ रही है, उसके छूठनेका

उत्तर—भगवान्के गुण, प्रभाव और छीछाके तत्त्व और

आचरणोंका अनुकरण तथा मोग, आलस्य और प्रमादको छोड़कर उनके वतलाये हुए मार्गका विश्वासपूर्वक

#### अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् । ततो अभ्यासयोगेन मामिच्छाप्तं धनंजय ॥ ९ ॥

यदि तू मनको मुझमें अचल स्थापन करनेके लिये समर्थ नहीं है तो ह अर्जुन ! अभ्यासरूप योगके द्धारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर ॥ ९ ॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है ?

उत्तर-भगवान् अर्जुनको निमित्त बनाकर् समस्त जगतुके हितार्थ उपदेश कर रहे हैं। संसारमें सब साधकोंकी प्रकृति एक-सी नहीं होती, इसी कारण सबके छिये एक साधन उपयोगी नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकृतिके मनुष्योंके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारके साधन ही उपयुक्त होने हैं। अतएव भगवान् इस श्लोकने कहते हैं कि यदि तुम उपर्युक्त प्रकारमे मुझमें मन और बुद्धिके स्थिर स्थापन करनेमें अपनेको असमर्थ समझते हो, तो तुम्हें अभ्यासयोगके द्वारा मेरी प्राप्तिकी इच्छा करनी चाहिये।

प्रश्न-अभ्यासयोग किसे कहते हैं और उसके द्वारा भगवत्प्राप्तिके लिये इच्छा करना क्या है ?

उत्तर—भगवान्की प्राप्तिके लिये भगवान्में नाना प्रकार-की युक्तियोंसे चित्तको स्थापन करनेका जो बार-बार प्रयत्न किया जाता है, उसे 'अभ्यासयोग' कहते हैं। भगवान के जिस नाम, रूप, गुण और लीला आदिमें साधककी श्रद्धा और

प्रेम हो-उसीमें केवल भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे ही बार-वार मन लगानेकं लिये प्रयत्न करना अभ्यामयोगके द्वारा भगवान-को प्राप्त करनेकी इच्छा करना है।

भगवानुम मन लगानेक साधन शाखोंने अनेकों प्रकारके बतलाये गये हैं, उनमंसे निम्नलिखित कतिएय साधन सर्व-साधारणके लिये विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं---

- (१) सूर्यके सामने आँखें मुँदनेपर मनके द्वारा सर्वत्र समनावमे जो एक प्रकाशका पुञ्ज प्रतीत होता है, उसमे भी ह जारों गुना अधिक प्रकाशका पुञ्ज भगक्त्वरूपमें है--इस प्रकार मनसे निश्चय करके परमात्माके उस तेजोमय ज्योति:-स्वरूपरें चित्त लगानेके लिये बार-बार चेटा करना।
- (२) जैसे दियासलाईन अग्नि न्यापक है वैसे ही मगवान सर्वत्र व्यापक हैं यह समझकर जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँ ही गुण और प्रभावसहित सर्वशक्तिमान् परम प्रेमास्पद परमेश्वरके स्परूपका प्रेमपूर्वक पुन:-पुन: चिन्तन करते रहना।

- (३) जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँसे उसे हटाकर भगवान् विष्णु, शिव, राम और कृष्ण आदि जो भी अपने इष्टदेव हों—उनकी मानसिक या धातु आदिसे निर्मित म्रिंने में अथवा चित्रपटमें या उनके नाम-जपमें श्रद्धा और प्रेमके साथ पुन:-पुन: मन लगानेका प्रयत्न करना ।
- ( ४ )भ्रमरके गुंजारकी तरह एकतार ओङ्कारकी ध्वनि करते हुए उस ध्वनिमें परमेश्वरके खरूपका पुन:-पुन: चिन्तन करना ।
- (५) खाभावि राश्वास-प्रश्वासके साथ-साथ भगवान्के नामका जप नित्य-निरन्तर होता रहे—-इसके छिये प्रयत्न करना ।
- (६)परमात्माके नाम, रूप, गुण,चरित्र और प्रभावके रहस्यको जाननेके छिये तद्विपयक शास्त्रोंका पुन:-पुनः

अभ्यास करना ।

(७) चौथे अध्यायके उन्तीसवें स्लोकके अनुसार प्राणायामका अभ्यास करना ।

इनमें से कोई-सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगनके साथ किया जाय तो कमराः सम्पूर्ण पापों और विद्रों-का नारा होकर अन्तमें भगवत्प्राप्ति हो जाती है। इसल्यें बड़े उत्साह और तत्परताके साथ अभ्यास करना चाहिये। साधकोंकी स्थिति, अधिकार तथा साधनकी गतिके तारतम्य-से फलकी प्राप्तिमें देर-सबेर हो सकती है। अत्प्व शीघ फल न मिले तो कठिन समझकर, जबकर या आलस्यके वश होकर न तो अपने अभ्यासको छोड़ना ही चाहिये और न उसमें किसी प्रकार कमी ही आने देनी चाहिये। बल्कि उसे बढ़ाते रहना चाहिये।

सम्बन्ध---यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार अभ्यासयोग भी मैं न कर सकूँ तो मुझे क्या करना चाहिये। इसपर कहते हैं----

### अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मदर्थमपि कर्माणि

### मत्कर्मपरमो भव । कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

यदि तू उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है तो केवल भेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी भेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ॥ १० ॥

प्रश्न-यदि तू अभ्यासमें भी असमर्थ है-इस कथन-का क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाय दिग्वछाया है कि यद्यपि तुम्हारे लिये वस्तुत: मन लगाना या उपर्युक्त प्रकारसे 'अभ्यासयोग' के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई कठिन वात नहीं है, तथापि यदि तुम अपनेको इसमें असमर्थ मानते हो तो कोई बात नहीं; मैं तुम्हें तीसरा उपाय बतलाता हूँ। खभाव-भेदसे भिन्न-भिन्न साधकोंके लिये भिन्न-भिन्न प्रकार-के साधन ही उपयोगी हुआ करते हैं।

प्रश्न—'मत्कर्म' शब्द कौन-से कमोंका वाचक है और उनके परायण होना क्या है !

उत्तर-यहाँ 'मर्कर्म' शब्द उन कमोंका वाचक है जो केवल भगवान्के लिये ही होते हैं या भगवत्-सेवा-पूजाविषयक होते हैं; तथा जिन कमोंमें अपना जरा भी म्वार्थ,ममस्व और आसक्ति आदिका सम्बन्ध नहीं होता। ग्यारह वें अध्यायके अन्तिम श्लोकपे भी भारकमिकृत् पदमे भारकमि शब्द आया है, वहाँ भी इसकी व्याख्या की गयी है।

एकमात्र भगवान्को ही अपना परम आश्रय और परम गित मानना और केवल उन्हींकी प्रसन्ताके लिये परम श्रद्धा और अनन्य प्रमके साथ मनः वाणी और शरीरसे उनकी सेवा-पूजा आदि तथा यज्ञ दान और तप आदि शास्त्रविहित कर्मोंको अपना कर्तव्य समझकर निरन्तर करते रहना— यही उन कर्मोंके परायण होना हैं।

प्रश्न-मेरे लिये कर्म करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको प्राप्त हो जायगा---इस वाक्यका क्या अभिप्राय है!

उत्तर--इससे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि इस प्रकार कर्माका करना भी मेरी प्राप्तिका एक खतन्त्र और सुगम साधन है। जैसे भजन-ध्यानरूपी साधन करनेवाळोंको मेरी प्राप्ति होती है, वैसे ही मेरे लिये कर्म करनेवाळोंको भी मैं प्राप्त हो सकताहूँ। अत्र एव मेरे लिये कर्म करना पूर्वोक्त साधनों-की अपेक्षा किसी अंशमें भी निम्न श्रेणीका साधन नहीं है। सम्बन्ध—-यहाँ अर्जुनको यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि उथर्युक्त प्रकारसे आपके लिये मैं कर्म भी न कर सकूँ तो मुझं क्या करना चाहिये। इमपर कहते है ---

## अथैतद्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्॥११॥

यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्चित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी त् असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मीके फलका त्याग कर ॥ ११ ॥

प्रश्न-यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधन करनेमें भी त असमर्थ है-इम वाक्यका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इस वाक्यमे नगवान्नं यह भाव दिख्ळाया है कि वास्तवमे उपर्युक्त प्रकारमे भक्तियुक्त कर्मयोगका साचन करना तुम्हारे लिये कठिन नहीं सुगम है। तथापि यदि तुम उसे कठिन मानते हो तो में तुम्हें अब एक अन्य प्रकारका माधन बनलाना है।

प्रश्न-भ्यतासवान' किसको कहते है और अर्जुनको भ्यतासवान्' होनेक छिये कहनेका क्या अभिग्राय है

उत्तर--आत्मा' शब्द मन, बुद्धि और इत्दियोंके सहित शरीरका वाचक है: अतः जिसने मन बुद्धि और इंद्रियोंके सहित शरीरपर विजय ग्राप्त कर की हो। उसे प्यतातमवान् कहते हैं। मन और इत्थिय आदि यदि बशमे नहीं होते तो वे मनुख्यको क्लात्कारमे भागोमे फंसा देते हैं और ऐसा हानेपर समस्त कमेंकि फलक्ष्प भोगोंकी कामना और आसक्तिका त्याग नहीं हो सकता। अत एव प्यर्वकर्मफल्याग'के साधन-में आत्मसंयमकी परम आवश्यकता समझकर यहाँ अर्जुनको प्यतात्मवान्' वननेके लिये कहा गया है।

प्रश्न—छठेने लेकर दमवें श्लोकतक बतलाये हुन् माधनी-में भ्यतारमवान्। होनेके लिये न कहनेका क्या अभिप्राय है ४

उत्तर-छंठ, मातवें और आठवे श्लोकोम अनन्य मिक्ति-योगके साथकोंका वर्णन हैं; वैसे अनन्यप्रेमी मक्तींका मंसार के भोगोंमें प्रेम न रहनेके कारण उनके मन, बुद्धि आदि स्वाभाविक ही मंसारसे विरक्त रहकर भगवान्मे छोग रहते हैं। इस कारण उन श्लोकोंमे यतात्मवान होनेके छिये नहीं कहा गया।

नवे श्रोकमे अस्यासयोग बतलाया गया है और मगवान्-

में मन-बुद्धि लगानेके लिये जितने भी साधन हैं. सभी अभ्यास-योगके अन्तर्गत आ जाते हैं—इस कारणमें वहाँ प्यतासवान्' होनेके लिये अलग कहनेकी आवश्यकता नहीं है। और दसवें आंक्ष्में भक्तियुक्त कर्मयोगका वर्णन हैं, उसमें भगवान्का आध्य हैं और साधकके समस्त कर्म भी भगवदर्थ ही होते हैं। अत्वव उसमें भी प्यतास्मवान्' होनेके लिये अलग कहना प्रयोजनीय नहीं हैं। परन्त इस ख्रोंकमें जो सर्वकर्मफल्यागं रूप कर्मयोगका साधन बतलाया गया है इसमें मन-बुद्धिकों वशमें रक्खे विना काम नहां चल सकताः क्योंकि वर्णाश्रमो-चित समस्त ज्यावहारिक कर्म करते हुए यदि मन, बुद्धि और इन्ट्रियां बद्यां में ने हों तो उनकी भोगोंमें ममता आसक्ति और कामना हो जाना बहुत ही सह ज है और ऐसा होनेपर सर्व-क्षिक्तस्थागं रूप साधन बन नहीं सकता। इसीलिये यहां प्यतास्मवान् पदका प्रयोगकरके मन-बुद्धि आदिको वशमें रखनेके लिये विशेष सावधान किया गया है।

प्रकार सर्विकर्म । शब्द यहाँ किन कमेंका वाचक है और उनका फलस्याग करना क्या है :

उत्तर-यज्ञ,दान-तप्रसेवा और वर्णाश्रमानुसार जीविका तथा अग्रीरितर्वाहक लिये किये जानेवाल शाखसम्मत सभी कर्माका वाचक यहाँ अर्वकर्म शब्द हैं। उन कर्माको यथा-योग्य करते हुए, इम लोक और परलोकक भोगोंकी प्राप्तिरूप जो उनका फल है-- उसमें ममता, असक्ति और कामनाका सर्वथा थाग कर देना ही सर्वक्रमोंका फल्खाग करना है।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिय कि झूठ कपट, व्यभिचार हिंसा और चोरी आदि निषिद्ध कर्म 'सर्वकर्म' में सम्मिछित नहीं हैं। भोगोंमें आसक्ति और उनकी कामना होनेके कारण ही ऐसे पापकर्म होते हैं और उनके फळखब्बप मनुष्यका सब तरहसे पतन हो जाता है। इसीछिये उनका स्वक्ष्पमें ही सर्वथा त्याग कर देना बतलाया गया है और जब वेने कर्मी-का ही सर्वथा निपेध है, तब उनके फलत्यागका तो प्रसङ्ग ही कैसे आ सकता है /

प्रश्न---भगवान्ने पहले मन-बुद्धिकों अपनेमें लगानेके लिये कहा, फिर अम्यासयोग वतलाया, तदनन्तर मद्धे कमिके लिये कहा और अन्तमें सर्वकर्म-फलत्यागके लिये आज्ञा दी और एकमें असमर्थ होनेपर दूसरेका आचरण करनेके लिये कहा; भगवान्का इस प्रकारका यह कथन फलभेदकी दिष्टिसे हैं अथवा एककी अपेक्षा दूसरेको स्गम वतलानेके लिये हैं या अधिकारिभेदये हैं ?

उत्तर- नती फलभेदकी दृष्टिमें हैं, क्योंकि समीका एक ही फल भगवस्माप्ति हैं। और न एककी अपेक्षा दूसरेको सुगम ही बतलानेके लिये हैं, क्योंकि उपर्युक्त साधन एक दूसरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं हैं। बो साधन एकके लिये सुगम है, वहीं दूसरेके लिये कठिन हो सकता है। इस बिचारमें यह समझने आता है कि इन चारों साधनो-का वर्णन केवल अधिकारिभेदमें ही किया गया है।

प्रश्न-इन चारो साधनोमेंसे कौन-मा साधन कैसे मनुष्यक लिये उपयोगी हैं

उत्तर—जिस पुरुषमे सगुण सगवान् के प्रेमकी प्रवानता है, जिसकी सगवान् में खासाविक श्रद्धा है, उनके गुण, प्रभाव और रहस्यकी बाते तथा उनकी कीळाका वर्णन जिसकी खासावसे ही प्रियं लगता है—ंसे पुरुषके किये आठवे खोक-में बतलाया हुआ साधन सगम और उपयोगी है ।

जिस पुरुषका भगवान्मे म्बामाविक प्रेम तो नहीं है. किन्तु श्रद्धा होनेके कारण जो हठपूर्वक साधन करके भगवान्में मन लगाना चाहता है --ऐसी प्रकृतिवाले पुरुषके लिये नवें श्लोकमे वतलाया हुआ साधन सगम और उपयोगी है।

जिस पुरुषकी सगुण परमेश्वरमे श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, तप आदि कमोंमें जिसका खामाविक प्रेम है और भगवान्की प्रतिमादिकी सेत्रा-पृजा करनेमें जिसकी श्रद्धा है ऐसे पुरुषके छिपे उसवें श्लोकमें बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है।

और तिस परक्का सगुण-साकार भगवान्मे म्याभाविक

प्रेम और श्रद्धा नहीं है, जो ईश्वरके खरूपको केवल सर्वव्यापी निराकार मानता है, व्यावहारिक और लोकहितके कर्म करने-में ही जिसका खामाविक प्रेम है तथा कर्मों में श्रद्धा और रुचि अधिक होनेके कारण जिसका मन नवें ख्रांकमे वतलाये हुए अभ्यासयोगमें भी नहीं लगता एंसे पुरुषके लिये इस स्रोकमे वतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है।

प्रश्न-छेट श्लोकके कथनानुसार समस्त कमोंको भगवान्-मे अर्पण करना, दसवे श्लोकके कथनानुसार भगवान्के लिये भगवान्के कमोंको करना तथा इस श्लोकके कथनानुसार समस्त कमोंके फलका त्याग करना--इन तीनों प्रकारके साधनोंमें क्या भेट हैं ! तीनोंका फलअलग-अलग है या एक!

उत्तर—समस्त कर्मोको भगवान् में अर्पण करना, भगवान् के लिये समस्त कर्म करना और सब कर्मोके फलका त्याग करना—ये तीनो हो कर्मयोग' हैं: और तीनोंका ही फल परमेश्वरकी प्राप्ति है, अत्वत्त्र फलमे किसी प्रकारका भेट नहीं है। केवल साथकोंकी भावना और उनके साधनकी प्रणालीके भेदिये इनका भेद किया गया है। समस्त कर्मोको भगवान् में अर्पण करना और भगवान् के लिये समस्त कर्म करना—इन दोनोंमे तो भिक्तकी प्रधानता है। यही इनका मृत्य भेट है।

सर्वकर्म भगवान्क अर्पण कर देनेवाला पुरुष समझता है कि में भगवान्के हाथकी कठपुतली हूं, मुझमें कुछ भी करने-की सामर्थ्य नहीं है; मेरे मन, बुद्धि और इन्द्रियादि जो कुछ है—सब भगवान्के हैं और भगवान् ही इनसे अपने इच्छान्तार समस्तकर्म करवाते हैं, उन कमेंि और उनके फलसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं हैं। इस प्रकारके भावसे उस साधकका कमेंिन और उनके फलमें कि बिन्मात्र भी रागदेष नहीं रहता; उसे जो कुछ भी प्रारक्धानुसार सुख-दु: खोंके भोग प्राप्त होते हैं, उन सबको वह भगवान्का प्रसाद समझ-कर मदा ही प्रसन्न रहता है। अत्र व उसका सबमें समभाव होकर उसे शींग्र हो भगवान्की प्राप्ति हो। जाती है।

भगवदर्थ कर्म करनेवाला मनुष्य पूर्वोक्त साधककी भौति यह नहीं समझता कि भी कुछ नहीं करता है और भगवान् ही मुझमे मत्र कुछ करवा लेते हैं। वह यह समझता है कि भगवान् मेरे परम पूष्य, परम प्रमी और परम सुहद् हैं; उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतएव वह भगवान्को समस्त जगत्में व्याप्त समझकर उनकी सेवाके उद्देश्यसे शास्त्रद्वारा प्राप्त उनकी आज्ञाके अनुसार यज्ञ, दान और तप, वर्णाश्रमके अनुकृल आजीविका और शरीरनिर्वाहके समस्त कर्म तथा भगवान्-की पूजा-सेवादिके कर्मोंमें लगा रहता है। उसकी प्रत्येक किया भगवान्की आज्ञानुसार और भगवान्की ही सेवाके उद्देश्यसे होती है (११। ५५), अतः उन समस्त क्रियाओं और उनके फलोंमें उसकी आसक्ति और कामनाका अभाव होकर उसे शीप्र ही भगवान्की प्राप्ति हो जाती है।

केवल 'सर्वकर्मोंके फलका त्याग' करनेवाला पुरुप न तो यह समझता है कि मुझसे भगवान् कर्म करवाते है और न यहीसमझता है कि मै भगवान् के लिये समस्त कर्म करता हूँ। वह यह समझता है कि कर्म करनेमें ही मनुष्यका अधिकार है, उसके फलमें नहीं, (२।४७से ५१ तक) अतः किसी प्रकारका फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वर्णा-श्रमके अनुसार जीविका और शरीरनिर्वाहके खान-पान आदि समस्त शास्त्रविहित कर्मोंको करना ही मेरा कर्तव्य है। अतएव वह समस्त कर्मोंके फल्रूप इस लोक और परलोकके भोगोंमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देता है (१८।९); इससे उसमें राग-देवका सर्वथा अभाव होकर उसे शीच ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

इस प्रकार तीनोंके ही साधनका भगवत्प्राप्तिरूप एक फल होनेपर भी साधकोंकी मान्यता और साधनप्रणालीमें भेद होनेके कारण तीन तरहके साधन अलग-अलग बतलाये गये हैं।

सम्बन्ध—छ्ठे श्लोकसे आठवेंतक अनन्य ध्यानका फलसिंहत वर्णन करके नवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक एक प्रकारके साधनमें असमर्थ होनेपर दूसरा साधन वतलाते हुए अन्तमं 'सर्वकर्मफलत्याग'रूप साधनका वर्णन किया गया, इससे यह शंका हो सकती है कि 'कर्मफलत्याग'रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनोंकी अपेक्षा निम्न श्रेणीका होगा; अतः ऐसी शंकाको हटानेके लिये कर्मफलके त्यागका महत्त्व अगले श्लोकमें वतलाया जाता है —

# श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धचानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफल्रत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२॥

मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससेक्षानश्रेष्ठ है, क्षानसे मुझ परमेश्वरके खरूपका ध्यान श्रंष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मीके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥ १२॥

प्रश्न-यहाँ •अभ्यास' शब्द किमका वाचक है और 'ज्ञान' शब्द किसका ! तथा अभ्यासका अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—यहाँ 'अभ्याभ' शब्द नवें श्लांकमें वतलाये हुए अभ्यासयोगमेसे केवल अभ्यासमात्रका बाचक है अर्थात् सकामभावमे प्राणायाम, मनोनिष्रह, म्तंत्र-पाठ, वेदाध्ययन, भगवनाम-जप आदिके लिये वार बार की जानेवाली ऐसी चेष्टाओंका नाम यहाँ 'अभ्याम' है, जिनमें न तो विवेकशान है, न ध्यान है और न कर्म-फलका त्याग ही है । अभिप्राय यह है कि नवें श्लोकमें जो योग यानी निष्काममाव और विवेकशानका फल भगवत्प्राप्तिकी इच्ला है, वह इसमें नहीं है;क्योंकि ये दोनों जिसके अन्तर्गत हों, ऐसे अभ्यासके साथ श्लाकी तुल्ना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यासरहित ज्ञानको श्रेष्ट बतलाना नहीं बन सकता।

इसी प्रकार यहाँ ज्ञान' शब्द भी मत्सङ्ग और शास्त्रमें उत्पन्न उस विवेकज्ञानका वाचक है जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्माक खरूपको तथा भगवान् के गुण, प्रमाव, र्छाटा आदिको समझता है एवं संसार और भोगोंकी अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक वातोंको भी समझता है परन्तु जिसके साथ न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्म-फलकी इच्छाका त्याग ही है। क्योंकि ये सब जिसके अन्तर्गत हों उस ज्ञानके साथ अभ्यास, ध्यान और कर्मफलके त्यागका तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यानको तथा कर्मफलके त्यागको श्रेष्ट बतलाना नहीं बन सकता।

उपर्युक्त अस्यास और ज्ञान दोनों ही अपने अपने स्थान-पर भगवत्प्राप्तिमें सहायक हैं;श्रद्धा-भक्ति और निष्कामभावके सम्बन्धसे दोनोंके द्वारा ही मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर सकता है। तथापि दोनोंकी परस्पर तुलना की जानेपर अम्यासकी अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विवेकहीन अम्यास भगवत्-प्राप्तिमें उतना सहायक नहीं हो सकता. जितना कि अभ्यासहीन विवेकज्ञान सहायक हो सकता है; क्योंकि वह भगवत्प्राप्तिकी इच्छाका हेतु है। यही बात दिखलानेके लिये यहाँ अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञानको श्रेष्ठ वतलाया है।

प्रश्न-यहाँ 'ध्यान' शब्द किसका वाचक है और उसे ज्ञानकी अपेक्षा श्रेष्ठ वतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—यहाँ भ्यान' शब्द भी छठेमे आठवें श्लोकतक बतलाये हुए ध्यानयोगमें ने केवल ध्यानमात्रका वाचक हैं अर्थात् उपास्यदेव मानकर सकामभावमें केवल मन-बुद्धिकों भगवान्के साकार या निराकार किसी भी खरूपमें स्थिर कर देनेका वाचक हैं। इसमें न तो पूर्वोक्त विवेकज्ञान हैं और न भोगोंकी कामनाका ध्यागरूप निष्कामभाव ही है। अभिप्राय यह है कि उस ध्यानयोगमें जो समस्त कमोंका भगवान्के समर्पण कर देना, भगवान्कों ही परम प्राध्य समझना और अनन्य प्रममें भगवान्कों ध्यान करना—ये सब भाव भी सम्मिलित हैं, वे इसमें नहीं हैं। क्योंकि मगवान्कों सर्वश्रेष्ठ समझकर अनन्य प्रमपूर्वक निष्कामभावसे किया जानेवाला जोध्यानयोग है, उसमें विवेकज्ञान और कर्मफलके त्यागका अन्तर्भाव हैं। अतः उसके साथ विवेकज्ञानकी तुलना करना और उसकी अपेक्षा कर्मफलके त्यागकों श्रेष्ठ वतलाना नहीं बन सकता।

पहले प्रश्नेक उत्तरमें वतलाया हुआ विवेकज्ञान और उपर्युक्त ध्यान—दोनों ही श्रद्धा-प्रेम और निष्कामभावके सम्बन्धमे परमात्माकी प्राप्ति करा देनेवाले हैं, इसलिये दोनों ही भगवान्की प्राप्तिमें सहायक हैं। परन्तु दोनोंकी परस्पर तुलना करनेपर ध्यान और अभ्याससे रहित ज्ञानकी अपेक्षा विवेकरहित ध्यान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है; क्योंकि बिना ध्यान और अभ्यासके केवल विवेकज्ञान भगवान्की प्राप्तिमें उतना सहायक नहीं हो सकता, जितना बिना विवेकज्ञानके केवल ध्यान हो सकता है। ध्यानद्वारा चित्त स्थिर होनेपर चित्तकी मिळनता और चञ्चलताका नाश होता है; परन्तु केवल जानकारीसे वैसा नहीं होता। यही भाव दिखलानेके छिये ज्ञानसे ध्यानको श्रेष्ठ बतलाया गया है।

प्रश्न-'कर्मफळ्त्याग'किसका वाचक है और उसे ध्यान-से श्रेष्ठ बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-ग्यारहवें श्लोकमें जो 'सर्वकर्मफल्ल्याग' का खरूप वतलाया गया है, उसीका वाचक 'कर्मफल्ल्याग'है। दूसरे प्रभक्ते उत्तरमें बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्माकी प्राप्तिमें सहायक है; परन्तु जबतक मनुष्यकी कामना और आसक्तिका नारा नहीं हो जाता, तबतक उसे परमात्माकी प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। अतः फलासक्तिके त्यागसे रहित ध्यान परमात्माकी प्राप्तिमें उतना लाभप्रद नहीं हो सकता, जिनना कि विना ध्यानके भी समस्त कमेंमिं फल और आसक्तिका त्याग हो सकता है।

प्रश्न—त्यागमे तत्काल शान्ति मिल जाती है, इस कथन-का क्या भाव है !

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि कर्मफळ्ड्य इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वया त्याग होने से मनुष्यको तत्काल ही परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती है; फिर विलम्बका कोई भी कारण नहीं रह जाता। क्यों कि विषयासिक्त ही मनुष्यको बाँधनेवाली है, इसका नाश होने के बाद भगवान् उसमे लिपे नहीं रह सकते।

इस स्लोकन अभ्यासयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग और कर्म-योगका नुलनात्मक विवेचन नहीं हैं: क्योंकि उन सभी साधनो-में कर्मफल्कप भागोंकी आसक्तिका त्यागरूप निष्काम-भाव अन्तर्गत हैं। अतः उनका नुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। यहाँ तो कर्मफलके त्यागका महत्त्व दिखलानेके लिये अभ्यास, ज्ञान और ध्यानरूप साधन, जो कि संसारके इंझटोंसे अलग रहकर किये जाते हैं और कियाकी दृष्टिसे एककी अपेक्षा दूसरा कमसे सात्त्विक और निवृत्तिपरक होने-के नाते श्रेष्ठ भी हैं, उनकी अपेक्षा कर्मफलके त्यागको भाव-की प्रधानताके कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नतिमें कियाकी अपेक्षा भावका ही अधिक महत्त्व है। वर्ण-आश्रमके अनुसार यह, दान, युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि तथा शरीर-निर्वाहकी क्रिया; प्राणायाम. स्तोत्र-पाठ, वेद-पाठ, नाम-जप आदि अभ्यासकी क्रिया; सत्सङ्ग और शास्त्रोंके द्वारा आध्यात्मिक बातोंको जाननेके लिये ज्ञानविषयक क्रिया और मनको स्थिर करनेके लिये ध्यानविषयक क्रिया—ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होनेपर भी उनमेमे वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्मफलका त्यागरूप वैराग्य है; क्योंकि संसारमें वैराग्य और भगवान्में अनन्य प्रमसे ही भगवान्की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। अतः कर्मफलका त्याग ही श्रेष्ठ है; फिर चाहे वह किसी भी शाख्रसम्मत क्रियाके माथ क्यों न रहे, वही क्रिया दीखनेमें साधारण होनेपर भी मर्बश्रेष्ठ हो जाती है।

सम्बन्ध — उपर्युक्त श्लोकों मे भगवान्को प्राप्तिकं लिये भक्तिके अङ्गभृत अलग-अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वरकी प्राप्ति बतलाया गया, अतः व भगवान्को प्राप्त हुः येमी भक्तोंके लक्षण जाननेको इच्छा होनेपर अब सात श्लोकोंमें भगवत्प्राप्त ज्ञानी भक्तोंके लक्षण बतलाये जाते हैं —

> अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहंकारः ममदुःखसुखः क्षमी॥१३॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥१४॥

जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेषभावसे रहित, खार्थरहित, सबका प्रेमी और हेतुरहित द्यालु है तथा ममतासे रहित, अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम और क्षमाबान् है अर्थान् अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है: तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित दारीरको वशमें किये हुए हैं और मुझमें दढ़ निश्चयवाला है—वह मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १३-१४॥

प्रश्न-भ्सर्वभृतानाम्' पट किसमे सम्बन्ध रखता है ? उत्तर-प्रधानकृषमे तो इसका सम्बन्ध अद्वेश के साथ है, किन्तु अनुवृत्तिमे यह भ्षेत्रः और करुण के माथ भी सम्बद्ध है। भाव यह है कि समस्त भ्तों के प्रति उसमें केवल हेषका अभाव ही नहीं है,विक्त उनके प्रति उसमें स्वामाविक ही हेत्रहित भूतें और 'दया' भी है।

प्रश्न—सिद्ध पुरुषका तो सबमे समभाव हो जाता है ,किर उसमें मैत्री और करुणांक विशेष भाव कैसे रह सकते हैं १

उत्तर—मिक्तिक साधकमें आरम्भिय ही मैत्री और दयाक भाव विशेषरूपसे रहते हैं, इसिल्ये सिद्धावस्थामें भी उसके स्वभाव और व्यवहारमें वे सहज ही पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे भगवान्में हेतुरहित अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं, वैसे ही उनके सिद्ध भक्तमें भी इनका रहना उचित ही है।

प्रश्न-'निर्ममः' और 'निरहङ्कारः'-इन दोनों लक्षणी-का क्या अभिप्राय है :

उत्तर --इन लक्षणोंमे यहाँ यह भाव दिवलाया गया है

कि भगवान्के झानी भक्तका सर्वत्र सममाव होता है,अतएव न तो उसकी किसीमे ममता रहती है और न उसका अपने अर्गाएमें अहङ्कार ही रहता है; तथापि विना ही किसी प्रयोजनके वह समस्त भूतोंने प्रेम रखता है और सबपर दया करता है। यही उसकी महत्ता है। भगवान्का साधक भक्त भी दया और प्रेम तो कर सकता है, पर उसमे ममता और अहङ्कारका सर्वया असाव नहीं होता।

यज्ञ-भमनदुः खसुखः 'इस पद्में आये हु० 'सुख-दुःख' शब्द हर्प-शांकक वाचक हैं या अन्य किमीके और उनमें सम रहना क्या है :

उत्तर-यहाँ 'सुख-दुःख' हर्प-सांकके बाचक नहीं हैं, किन्तु उनके हेतुओंके बाचक हैं तथा इनसे उत्पन्न होनेवाले विकारोंका नाम हर्ष-शोक है। अज्ञानी मनुष्योंकी सुखमें आमक्ति होता है, इस कारण मुखकी प्राप्तिमें उनको हर्ष होता है और दुःखमे उनका देप होता है, इसलिये उसकी प्राप्तिमें उनको शोक होता है; पर ज्ञानी भक्तका सुख और दुःखमे समभाव हो जानेके कारण किसी भी अवस्थामे

उमके अन्तःकरणमें हर्ष. शोक आदि विकार नहीं होते। श्रुतिमें भी कहा है—'हर्षशोकों जहाति' (कठोपनिषद् १। २।१२), अर्थात् 'ज्ञानी पुरुष हर्ष-शोकोंको सर्वथा त्याग देता है।' प्रारब्ध-भोगके अनुसार शर्रारमें रोग हो जानेपर उनको पी झारूप दुः खका बोध तो होता है और शरीर खस्थ रहनेसे उसमे पीड़ाके अभावका बोधरूप सुख भी होता है किन्तु रागद्वेषका अभाव होनेके कारण हर्ष और शोक उन्हें नहीं होते। इसी तरह किसी भी अनुकृछ और प्रतिकृछ पदार्थ या घटनाके संयोग-वियोगमें किसी प्रकारमे भी उनको हर्ष-शोक नहीं होते। यही उनका सुख-दुः खमें सम रहना है।

प्रश्न क्षमावान् किमे कहते है और ज्ञानी मक्ती-को क्षमावान् क्यों वतलाया गया है :

उत्तर-अपना अपकार करनेवालेको किसी प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवालेको क्षिमावान् र कहते हैं। मगवान्क ज्ञानी भक्तोंमें क्षमाभाव भी असीम रहता है। उनकी सबसे मगवद्बुद्धि हो जानेके कारण वे किसी भी वटनाको वास्त्रवसे किसीका अपराध ही नहीं समझते अतण्व वे अपना अपराध करनेवालेको भी बदलेमें किसी प्रकारका दण्ड नहीं देना चाहते। यही भाव दिख्छानेके लिये उनको क्षमावान् वतलाया गया है। क्षमाकी व्याख्या दसवे अध्यायके चौथे स्रोकमे विस्तारमे की गर्या है।

प्रश्त--यहाँ भ्योगी' पद किसका बाचक है और उसका निरन्तर सन्तृष्ट रहना क्या है '

उत्तर भक्तियोगकं द्वारा भगवान्को प्राप्त हुण ज्ञानी भक्तका वाचक यहाँ भ्योगी पट है; ऐसा भक्त परमानन्दके अक्षय और अनन्त भण्डार श्रीभगवान्को प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण वह सदा ही सन्तृष्ट रहता है। उसे किसी समय किसी भी अवस्थामें, संसारकी किसी भी वस्तुके अभावमें असन्तोषका अनुभव नहीं होता। वह पूर्णकाम हो जाता है: अत्वब संसारकी किसी भी घटनासे उसके सन्तोपका अभाव नहीं होता। यही उसका निस्न्तर सन्तृष्ट रहना है।

संसारी मनुष्योंको जो सन्तांष होता है. वह क्षणिक होता है; जिस कामनाकी पूर्तिसे उनको सन्तांप होता है, उसकी कमा होत ही पुन: असन्तांप उत्पन्न हो जाता है। इसीलिय वे सदा सन्तुष्ट नहीं रह सकते।

प्रश्न—'यतात्मा'का क्या अर्थ है, इसका प्रयोग किस-लिये किया गया **है** ?

उत्तर—जिसका मन और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ हो। उसे 'यतात्मा' कहते हैं। भगवान्के ज्ञानी भक्तोंका मन और इन्द्रियोंसहित शरीर सदा ही उनके वशमें रहता है। वे कभी मन और इन्द्रियोंके वशमें नहीं हो मकते, इसीसे उनमें किसी प्रकारके दुर्गुण और दुराचारकी सम्भावना नहीं होती। यही भाव दिख्ळानेके छिये इसका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'दृद्धनिश्चयः' पद किसका वाचक है ?

उत्तर--जिसने बुद्धिके द्वारा परमेश्वरके खक्षपका भळी-भाँति निश्चय कर लिया है; जिसे सर्वत्र भगवान्का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण. कर्म और दुःख आदिके कारण परमान्माके खक्षपसे कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती, उसको उद्दिनश्चय' कहते हैं।

प्रश्न-मगवान्में मन-बुद्धिका अपण करना क्या है ?

उत्तर—नित्य-निरन्तर मनसे भगवान्के खरूपका चित्तन और बुद्धिसे उसका निश्चय करते-करते मन और बुद्धिका भगवान्के खरूपमें सटाके लिये तन्मय हो जाना ही उनको भगवान्में अपूर्ण करना' है।

प्रश्न -वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है -इस कथनका क्या ताल्य है :

उत्तर—जिमका भगवान्में अहंतुक और अनन्य प्रेम हैं; जिमकी भगवान्के खरूपम अटल स्थिति हैं; जिसका कभी भगवान्मे वियोग नहीं होता; जिसके मन-बुद्धि भगवान्के अर्पित हैं; भगवान् ही जिसके जीवन, धन, प्राण एवं सर्वख हैं; जो भगवान्के ही हाथकी कठपुतली हैं—ऐसे ज्ञानी भक्तको भगवान् अपना प्रिय बतलाते हैं।

#### यस्मानोद्विजते लोकां लोकानोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥१५॥

जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होताः तथा जो हुई, अमर्थ, भय और उद्वेगादिसे रहिन है—वह भक्त मुझको प्रिय हैं ॥ १५॥ प्रश्न—जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता— इसका क्या अभिप्राय है ? भक्त जान-बूझकर किमीको उद्दिप्र नहीं करता या उससे किसीको उद्देग (क्षोभ) होता ही नहीं ?

उत्तर—सर्वत्र भगवद्बुद्धि होनेके कारण भक्त जान-बूझ-कर तो किसीको दुःख, सन्ताप, भय और क्षोभ पहुँचा ही नहीं सकता बल्कि उसके द्वारा तो खाभाविक ही सबकी सेवा और परम हित ही होते हैं। अतएव उसकी ओरसे किसीको कभी उद्देग नहीं होना चाहिये। यदि भूलप्रे किसीको उद्देग होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञान जनित राग-द्वेष और ईर्ष्यादि दोष ही प्रधान कारण हैं, भगवद्भक्त नहीं। क्योंकि जो दया और प्रेमकी म्तिं है एवं दूसरोंका हित करना ही जिसका खभाव है—वह परम दयालु प्रेमी भगवत्प्राप्त भक्त तो किसीके उद्देगका कारण हो ही नहीं सकता।

प्रश्न-भक्तको दूसरे किसी प्राणीसे उद्देग क्यों नहीं होता ? उसे कोई भी प्राणी दुःख देते ही नहीं या दुःखके हेतु प्राप्त होनेपर भी उसे उद्देग (क्षोभ) नहीं होता ?

उत्तर—भगवान्को प्राप्त ज्ञानी भक्तका सबमें समभाव हो जाता है; इस कारण वह जान-बूझकर अपनी ओरसे ऐमा कोई भी कार्य नहीं करता, जिसमे उसके साथ किमीकः देय हो। अतएव दूसरे लोग भी प्राय: उसे दुःख पहुँचानेवाली कोई चेटा नहीं करते। तथापि सर्वथा यह बात नहीं कही जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उसकी शारीरिक या मानसिक पीड़ाके कारण वन ही नहीं मकते। इमलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानी भक्तकों भी प्रारम्बके अनुमार परेच्छासे दुःखके निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु उसमें राग-देषका सर्वथा अभाव हो जानेक कारण बड़े-मे-बड़े दु:खकी प्राप्तिमें भी वह विचलित नहीं होता। इसी होता।

प्रश्न-भक्तको उद्देग नहीं होता, यह बात इस स्रोक-के पूर्वाद्धेमें कह दी गयी; फिर उत्तराईमें पुनः उद्देगमे मुक्त होनेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-पूर्वार्द्धमें केवल दूसरे प्राणीसे उसे उद्देग नहीं होता, इतना ही कहा गया है। इससे परेच्छाजनित उद्देगकी निवृत्ति तो हुई; किन्तु अनिच्छा और स्वेच्छासे प्राप्त घटना और पदार्थमें भी तो मनुष्यको उद्देग होता है, इसल्पि उत्तरार्द्धमें पुन: उद्देगसे मुक्त होनेकी बात कहकर भगवान् यह सिद्ध कर रहे हैं कि भक्तको कभी किसी प्रकार भी उद्देग नहीं होता।

प्रश्न—हर्ष और उद्देगसे मुक्त कहनेसे भी भक्तकी निर्वि-कारता मिद्ध हो ही जाती है, फिर अमर्ष और भयसे मुक्त होनेकी बात क्यों कही गयी !

उत्तर—हर्ष और उद्वेगसे मुक्त कह देनेसे निर्विकारता तो सिद्ध हो जाती है, पर समस्त विकारोंका अत्यन्त अभाव स्पट नहीं होता । अतः भक्तमे मम्पूर्ण विकारोंका अत्यन्त अभाव होता है, इस बातको विशेष स्पष्ट करनेके लिये अमर्प और भयका भी अभाव वतलाया गया ।

अभिप्राय यह है कि वास्तवमे मनुष्यको अपने अभिर्छापन मान, बड़ाई और धन आदि वस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर जिस तरह हुए होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपनेमे अधिक दूमरोंको भी उन वस्तुओकी प्राप्ति होते देखकर प्रमन्नता होनी चाहिये; किन्तु प्रायः ऐसा न होकर अञ्चानके कारण लोगोंको उलटा अमर्प होता है, और यह अमर्प विवेक-ड्रांल पुरुपोंके चित्तमें भी देखा जाता है। वैसे ही इच्छा, नीति और धर्मके विरुद्ध पदार्थीकी प्राप्ति होनेपर उद्देगः तथा नीति और धर्मके अनुकुल भी दु.खप्रद पदार्थीकी प्राप्ति होनेपर या उमकी आशङ्कामे भय होता देखा जाता है । दूसरींकी तो बात ही क्या, मृत्युका भय तो विवेकियोको भी होता है। किन्तु भगवान्के ज्ञानी भक्तकी सर्वत्र भगवद्-बुद्धि हो जाती हैं और वह सम्पूर्ण क्रियाओंको भगवान्की छोछा समझता है; इस कारण झानी मक्तको न अमर्प होता है, न उद्देग होता है और न भय हां होता है-यह भाव दिखलानेके लिये ऐसा कहा गया है।

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥१६॥ जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोंसे छूटा हुआ है— वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १६ ॥

प्रश्न-'आकाङ्कामे रहित' कहनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-परमात्माको प्राप्त भक्तका किसी भी वस्तुमें किञ्चित् भीप्रयोजन नहीं रहता; अत्व उमे किसी तरहकी किञ्चित्मात्र भी इच्छा, स्रुहा अथवा वासना नहीं रहती। वह पूर्णकाम हो जाता है। यह भाव दिवलानेके लिये उसे आकाङ्कामे रहित कहा है।

प्रश्न-इच्छा या आवश्यकताके विना तो मनुष्यमे किसी प्रकारकी भी किया नहीं हो सकती और कियाके विना जीवन-निर्वाह सम्भव नहीं किर ऐसे भक्तका जीवन कैसे चलता है?

उत्तर-विना इच्छा और आवश्यकताके भी प्रारम्बने किया हो सकती है, अतल्ब उसका जीवन प्रारम्बने चलता है। अभिप्राय यह है कि उसके मन, वाणी और दारीरमे प्रारम्बके अनुमार सम्पूर्ण कियाले विना किसी इच्छा, स्पृहा और सङ्क एके सामाविक हा होती रहती है (४।१९० अतः उसके जीवन निवाहमे किसी तरहकी अइचन नहीं पड़ती।

प्रश्न - मगवान्का मक्त बाहर-भालरमे शुद्ध होता है; उसकी इस शुद्धिका क्या स्वरूप है ?

उत्तर—मगवान्के भक्तमे पवित्रताकी पराकाष्टा होती है। उसके मन, बुद्धि इन्दिय, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने-पर तो कहना ही क्या है – उसके दर्शन और स्वर्शमात्रमे ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा मक्त जहाँ निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके सङ्गमे वहाँका वायुमण्डल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं।

प्रश्न–भद्का' राज्यका क्या मात्र हैं ई

उत्तर—जिस उद्देश्यकी सफलताके लिये मनुष्यशर्गारकी प्राप्ति हुई है, उस उद्देशकी पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। अनन्यभक्तिके द्वारा परम प्रेमी; सबके सुद्धद् सर्वेश्वर परमेश्वरकी प्राप्त कर लेना ही मनुष्यजन्मके प्रधान उद्देश्यकी प्राप्त कर लेना है। ज्ञानी भक्त भगवान्को प्राप्त है, यह भाव दिखलानेके लिये उसको 'चतुर' कहा गया है।

प्रभ-पक्षपातमे रहित होना क्या है ?

उत्तर-न्यायालयमें साक्षी देते समय अथवा पंच या न्यायकर्ताकी हैसियतसे किसीके झगड़ेका फैसला करते समय या इस प्रकारका दूसरा कोई मौका आनेपर अपने किसी कुटुम्बी सम्बन्धी या मित्र आदिके लिहा जसे या द्वेपसे, अथवा अन्य किसी कार गये भी झूठी गवाही देना, न्यायिकर इ फैसला देना या अन्य किसी प्रकार से किसीको अनुचित लाभ-हानि पहुँचानेकी चेटा करना पक्षपात है। इससे रहित होना ही पक्षपात से रहित होना है।

प्रश्न-मगवान्का मक्त सब प्रकारके दुःखोंने रहित होता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—मृत्र क्ष्मेकमें भगतव्यथः 'पद है। इससे भगवान्-का यहा अभिप्राय प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकारके दुःख-हेतुके प्राप्त होनेपर भी यह उससे दुःखी नहीं होता, अर्थात् उसके अन्तः करणमें किसी तरहकी चिन्ता, दुःख या शोक नहीं होता। भाव यह है कि शरीरमें रोग आदिका होना ब्ला-पुत्र आदिका वियोग होना और धन-गृह आदिका हानि होना—इत्यादि दुःखके हेतु तो प्रारचके अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परन्तु इन सबके होते हुए भी उसके अन्तः करणमे किसी प्रकारका विकार नहीं होता।

प्रश्न-'सर्वारम्भपरित्यागी' का क्या भाव है ?

उत्तर—संसारमे जो कुछ भी हो रहा है—सब भगवान्की लीला है. सब उनकी माथाशक्तिका खेल है; वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं. वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिध्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक्त कर्म मैं करता हैं, मेरी ऐसी सामध्ये हैं, इत्यादि। पर भगवान्का भक्त इस रहस्यको मर्लामाँति समझ लेता है, इससे बह सदा भगवान्-के हाथकी कठपुतली बना रहता है। भगवान् उसको जब जैसा नचाते हैं, बह प्रसन्नतापूर्वक वैसे ही नाचता है। अपना तिनक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी औरसे कुछ भी नहीं करता, इसलिये वह लोकटिं सब कुछ करता हुआ भी वास्तववें कर्तापनके अभिमानसे रहित होनेके कारण 'सर्वारम्भपरित्यागी' ही हैं।

#### यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचित न काङ्क्षति । शुभाशभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोंका त्यागी है वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको विय है ॥ १७ ॥

प्रश्न—कभी हर्षित न होना क्या है ? और इस लक्षणसे क्या भाव दिखलाया गया है :

उत्तर—इष्टवस्तुकी प्राप्तिमें और अनिष्टके वियोगमें प्राणियोंको हर्ष हुआ करता है;अनः किसी भी वस्तुके संयोग-वियोगसे अन्तः करणमें हर्षका विकार न होना ही कभी हर्षित न होना है। ज्ञानी भक्तमें हर्षक्ष विकारका सर्वथा अभाव दिख्लानेके लिये यहाँ इस लक्षणका वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि भक्तके लिये सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, परम दयालु भगवान् ही परम प्रिय वस्तु हैं और वह उन्हें सदाके लिये प्राप्त है। अत्वव्य वह सदा-सर्वदा परमानन्दमं स्थित रहता है। संसारकी किसी वस्तुमें उसका कि बिन्मान भी राग-द्वेष नहीं होना। इस कारण लोकहिएने होनेवाले किसी प्रिय वस्तुके संयोगमे या अधियक वियोगमे उसके अन्तः करणमें कभी कि बिन्मान भी हर्षका विकार नहीं होता।

प्रश्न-भगवान्का भक्त द्वेष नहीं करता, यह कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भगवान्का भक्त सम्पूर्ण जगत्को भगवान्का खरूप समझता है,इसलिये उनका किसी भी वस्तु वा प्राणीमें कभी किसी भी कारणमे देप नहीं हो सकता। उनके अन्तः-करणमें देपभावका सदाके लिये सर्वथा अभाव हो जाता है।

प्रश्न-भगवान्का भक्त कभी शोक नहीं करता, इसका क्या भाव है ?

उत्तर—हर्षकी माँ।ते ही उसमें शांकका विकार मां नहीं होता।अनिय बस्तुकी प्राप्तिमें और इप्रके वियोगमें प्राणियोंको शोक हुआ करता है। मगबद्धक्तको कीलामय परम दयाल परमेश्वरकी दयासे भरे हुए किसी भी विधानमें कभी प्रतिकृत्वता प्रतीत ही नहीं होती। भगबान्की कीलाका रहस्य समझनेके कारण वह हर समय उनके परमानन्दखळ्पके अनुभवमें मगन रहता है। अत: उसे शोक कैसे हो सकता है!

एक बात और भी है-सर्वव्यापी, सर्वाधार भगवान् ही

उसके लिये सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु हैं और उनके साथ उसका कभी वियोग होता नहीं, तथा सांसारिक वस्तुओंकी उत्पत्ति-विनाशमें उसका कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। इस कारण भी लोकदृष्टिसे होनेबाले प्रिय वस्तुओंके वियोगसे या अप्रियके संयोगसे उसे किसी प्रकारका शोक नहीं हो सकता।

प्रथ-भगवान्का मक्त कभी किसी वस्तुकी भी आकाङ्का क्यों नहीं करता !

उत्तर-मनुष्यके मनमें जिन इष्ट वस्तुओंके अभावका अनुभव होता है, वह उन्हीं वस्तुओंकी आकाङ्क्षा करता है। भगवान्के भक्तकों साक्षात् भगवान्की प्राप्ति हो जानेके कारण वह सदाके लिये परमानन्द और परम शान्तिमें स्थित होकर पूर्णकाम हो जाता है, उसके मनमे कभी किसी वस्तुके अभावका अनुभव होता ही नहीं, उसकी सम्पूर्ण आवश्य-कताएँ नष्ट हो जाती है, वह अचल-प्रतिष्ठामें स्थित हो जाता है; इसिछिये उसके अन्तःकरणमें सांसारिक वस्तुओंकी आकाङ्का होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता।

प्रश्न -यहाँ 'शुभागुभ' शब्द किन कमीका वाचक है और भगवान्क भक्तको उनका परित्यामी कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-पश्च, दान, तप और वर्णाश्रमके अनुसार जीविका तथा शरीर-निर्वाहक लिये किये जानेवाले शास्त्रविहित कर्मी-का वाचक यहाँ 'शुम' शब्द हैं ;और झुठ,कपट,चोरी,हिंसा, व्यक्तिचार आदि पापकर्मका वाचक 'अशुम' शब्द हैं । मनवान्का श्चानी मक्त इन दोनों प्रकारके कर्मोका त्यागी होता है; क्योंकि उसके शरीर,इन्द्रिय और मनके द्वारा किये जाने-वाले समस्त शुम कर्मोको वह भगवान्के समर्पण कर देता है। उनमें उमकी किश्चिन्मात्र भी ममता,आसक्ति या फलेच्छा नहीं रहतीं; इसीलिये ऐसे कर्म कर्म ही नहीं माने जाते ( ४।२०) और राग-द्वेषका अभाव हो जानेके कारण पाप-कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं, इसलिये उसे 'शुमाशुमका परित्यागी' कहा गया है।

#### समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्णसुखदुःखेपु समः मङ्गवित्रर्जितः ॥ १८॥

जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है ॥ १८ ॥

प्रश्न—भगत्रान्का भक्त तो किसी भी प्राणीमे द्वेप नहीं करता, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है ? ऐसी अवस्थामें वह शत्रु-मित्रमें सम है, यह कहनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अवस्य ही मक्तकी दृष्टिमें उसका कोई रात्रु-मित्र नहीं होता, तो भी छोग अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मुर्खतावश भक्तके द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्वभाव अपने अनुकृत न दीखनेके कारण अथवा ईर्ध्यावश उसमें शत्रुभावका भी आरोप कर लेते हैं; ऐसे ही दूसरे छोग अपनी भावनाके अनुसार उसमें मित्रभावका आरोप कर छेते हैं। परन्तु सम्पूर्ण जगत्में मर्वत्र भगवान्के दर्शन करनेवाले भक्तका मबमें समभाव ही रहता है । उसकी दृष्टिमे रात्र-मित्रका किञ्चित् भी भेद नहीं रहता, वह तो सदा-सर्वदा सत्रके साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करता रहता है । सबको मगवान्का खरूप समजकर सममावने सबकी मेवा करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे बृज अपने-को काटनेवाले और जल सींचनेवाले दोनोंकी ही छाया। फल और फूल आदिके द्वारा सेवा करनेने किसी प्रकारका भेद नहीं करता-वैभे ही भक्तमें भी किसी तरहका भैद्भाव नहीं रहता। भक्तका समस्य बृक्षका अपेक्षा भी अधिक महत्त्रका होता है । उसकी दृष्टिमें परमेश्वर्य भिन्न कुछ भी न रहनेके कारण उसन भेद्भावकी आशंका ही नहीं रहती । इमलिये उसे शत्रु-मित्रम सम कहा गया है।

प्रश्न-मान-अपमान, शीत-उष्ण और सुखन्दुःखआदि द्वरद्वोंमें सम कहनेका क्या अभिप्राय है :

उत्तर—मान-अपमान, सरदी-गरमी, सुम्ब-दुःख आदि अनुकूळ और प्रतिकृळ इन्होंका मन, इन्द्रिय और शरीरके साथ सम्बन्ध होनेले उनका अनुभव होते हुए भी भगवद्भक्तके अन्त.करणेने राग देख या हर्ष-शोक आदि किसी तरहका किश्चिनमात्र भी विकार नहीं होता। यह सरा सम रहता है।

न अनुक्लको चाहता है और न प्रतिक्लमे द्वेष ही करता है। कभी किसी भी अवस्थामें वह अपनी स्थितिसे जरा भी विचलित नहीं होता। मर्वत्र भगवहर्शन होनके कारण उसके अन्त:करणमे विपमताका सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी अभिप्रायमे उसे इन सब ने सम रहनेवाला कहा गया है।

प्रश्न-'सङ्गविवर्जितः'का अर्थ मंसारके मंसर्गमे रहित होना मान लिया जाय तो क्या हानि है ?

उत्तर—संसारने मनुष्यकी जो आसिक्त (स्नेह) है, वहीं समस्त अनथेकि। मृट है: बाहर में मनुष्य संसारका संतर्ग छोड़ भी दें, किन्तु मन में आसिक्त बनी रहे तो ऐसे त्यागसे विशेष लाम नहीं हो सकता। पश्चान्तरमें मनकी आसिक्त नष्ट हो चुकनेपर बाहर से राजा जनक आदिकी तरह सबसे ममता और आनिक्तरहित संसर्ग रहनेपर भी कोई हानि नहीं है। ऐसा आसिक्तिका त्याणी ही बस्तुत: सच्चा 'सङ्गविवर्जित' है। इसरे अध्यायके सत्तावनवें क्लोकमें भी यही बात कही गयी है। अत: 'सङ्गविवर्जित.' का जो अर्थ किया गया है, वहीं ठीक माइम होता है।

प्रश्न –तेरहवें श्लोकां भगवान् ने सम्पूर्ण प्राणियों में भक्त-का मित्रमाव होना बतलाया और यहाँ सबमें आसक्तिरहित होनेके लिये कहते हैं। इन दोनों बातोंन विरोध-सा प्रतीत होता है। इसका क्या समाचान है !

उत्तर—इसमे थिरांच कुछ भी नहीं है। भगत्रद्भक्तका जो सब प्राणियोंन मित्रमाव होता है—वह आसक्तिरहित निर्दोष और विशुद्ध होता है। सांसारिक मनुष्योंका प्रेम आसक्तिके सम्बन्धने होता है। इसीलिये यहीं स्थ्लदृष्टिसे विरोध-सा प्रतीत होता है। बास्तवमे विरोध नहीं है। मेत्री सद्गुण है और यह भगवान्मे भी रहती है। किन्तु आसक्ति दुर्गुण है और समस्त अवगुणोका मूल होनेके कारण त्याज्य है; वह भगवद्भक्तोंमें कैसे रह सकती है ?

#### तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥१९॥

जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सन्तुष्ट है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित है-वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १९ ॥

प्रश्न-भगवान्के भक्तका निन्दा-स्तृतिको समान समझना क्या है ?

उत्तर- भगत्रात्के भक्तका अपने नाम और दारीरमें किश्चिन्मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता। इसिलिये न तो उसको स्तृतिमें हर्प होता है और न निन्दा में किमी प्रकारका शोक ही होता है। उसका दोनों में ही समभाव रहता है। सर्वत्र भगवद्युद्धि हो जानके कारण स्तृति करनेवालों और निन्दा करनेवालों में। उसकी जरा भी भेद-बुद्धि नहीं होती। यही उसका निन्दा-स्तृतिको समान समझना है।

प्रश्न-भीनी पद न बोलनेबालेका बाचक प्रसिद्ध है। अत: यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यों कहा गया !

उत्तर-मनुष्य केवल वाणीये ही नहीं बेलिता, मनसे भी बोलता रहता है। विषयोका अनवरत चिन्तन ही मनका निरन्तर बोलना है। मक्तका चित्त भगवान नहतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान्के भिवा दमरेकी स्मृति ही नहीं होती, वह सदा-मर्वदा भगवानुके ही मननमे लगा रहता है; यही बास्तविक मीन है। बोलना बंद कर दिया जाय और मनसे विषयोंका चिन्तन होता रहे-ऐसा मीन बाद्य मीन है। मनको निर्विषय करने तथा वार्णाको परिश्रद्ध और संयत बनानेके उद्देश्यमे किया जानेवाला बाह्य मीन भी लाभदायक होता है। परन्तु यहाँ भगवानुके प्रिय मक्तके लक्षणोंका वर्णन है, उसकी वाणी तो खाभाविक ही परिशृद्ध और संयत है। इसमे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमे केवल वाणीका ही मौन है। बल्कि उस भक्तकी वाणीमे तो प्रायः निरन्तर भगवानुके नाम और गुणोंका कीर्तन ही हुआ करता है.जिससे जगत्का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान् अपनी भक्तिका प्रचार भी भक्तोंद्वारा ही कराया करते हैं। अतः वाणीये मौन रहनेवाला भगवानुका प्रियं भक्त होता है और

बोलनेवाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अठारहवें अध्यायके अड़मठवें और उनहत्तरवें रहोकोंमें भगवान्ने गीताके प्रचार करनेवालेको अपना सबसे प्रियकार्य करनेवाला कहा है, यह महत्कार्य वाणीक मौनीमें नहीं हो सकता। इसके सिवा सतरहवें अध्यायके मोलहवें रहोकमें मानसिक तपके लक्षणोंमें भी 'मौन' शब्द आया है। यह भगवान्को 'मौन' शब्दका अर्थ वाणीका मौन अभीए होता, तो वे उसे वाणीके तपके प्रसङ्गमें कहते; परन्तु ऐसा नहीं किया, इसमें भी यही सिद्ध है कि मुनिभावका नाम ही मौन है; और यह मुनिभाव जिसमें होता है, वहीं मौनीया मननशील है। वाणीका मौन मनुष्य हलमें भी कर सकता है, इससे यह कोई विशेष महत्त्वकी बात भी नहीं है; इससे यहाँ 'मौन' शब्दका अर्थ वाणीका मौन न मानकर मनकी मननशीलता ही मानना उचित हैं। वाणीका संयम तो इसके अन्तर्गत आप ही आ जाता है।

प्रश्न-भेयेन केनिचित् संतुष्टः का यहाँ क्या अभिप्राय है ? क्या भगगन्के भक्तको शरीरनिर्वाहके लिये किसी तरहकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये-अपने-आप जो कुछ मिल जाय, उसीमे सन्तुष्ट रहना चाहिये ?

उत्तर — जो भक्त अनन्यभावसे भगवान् के चिन्तन में लगा रहता है. दूसरे किसी भावका जिसके चित्र में स्कुरण ही नहीं होता—उसके द्वारा शरीर-निर्वाहके लिये किसी चेष्टाका न होना और उसके लेकिक योगक्षेमका भी भगवान् के द्वारा ही वहन किया जाना सर्वथा सिद्ध और सुसङ्गत ही है; परन्तु यहाँ 'येन केनचित् सन्तुष्टः' से निष्कामभावसे वर्णाश्रमानु-कृल शरीरनिर्वाहके उपयुक्त न्यायसङ्गत चेष्टा करनेका निर्पेश नहीं है। ऐसी चेष्टा करनेपर प्रारम्धके अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है. भक्त उसीमें सन्तुष्ट रहता है। धेन केनचित् सन्तुष्टः 'का यही भाव है। वस्तुतः भगवान्के भक्त-का सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त होने और नष्ट हो जानेसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। वह तो अपने परम इट भगवान्को पाकर सदा ही सन्तुट रहता है। अतः यहाँ 'येन केनचित् सन्तुष्टः' का यही अभिप्राय मान्द्रम होता है कि बाहरी वस्तु-ओंके आने-जानेसे उसकी तृष्टिमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं पड़ता। प्रारब्धानुसार सु ब-दुः खादिके हेतु सूत जो कुछ भी पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, वह उन्हीं में सन्तुष्ट रहता है।

उत्तर—जिसके अपना घर न हो, उसको 'अनिकेत' कहते हैं। भगवान्के जो संन्यासी झानी भक्त गृहस्थ-आश्रमको छोड़कर पूर्णम्हपसे मकान आदिका त्याग कर चुके हैं, जिनको किसी भी स्थानविशेषने आसक्ति, ममता अथवा किसी एकपका सक्त नहीं है ने से अनिकेत' हैं ही। उनके

प्रश्न-'अनिकेतः' परका क्या अर्थ मानना चाहिये ?

किसी प्रकारका खत्व नहीं है वे तो 'अनिकेत' हैं ही; उनके सिवा जो अपना सर्वत्व भगवान्के अर्पण करके सर्वथा अकिञ्चन बन चुके हैं; जिनके घर-द्वार, शरीर, विद्या-बुद्धि आदि सभी कुछ भगवान्के हो चुके हैं—किर वे चाहे ब्रह्मचारी हों या गृहस्थ, अथवा वानप्रस्थ हो वे भी 'अनिकेत' ही हैं। जैसेशरिरमें अहंता, ममता और आमक्ति न होनेपर शरीर रहते हुए भी ज्ञानीको विदेह कहा जाता है— वेंगे ही जिसकी घरमें ममता और आमक्ति नहीं है, वह घरमें रहते हुए भी

बिना घरवाला - 'अनिकेत' ही है।

प्रश्न-मक्तको 'स्थिर्बुद्धि' कहतेका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-मक्तको भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन हो जानेके कारण उसके सम्पूर्ण मंश्य समूळ नष्ट हो जाते हैं, भगवान्-में उसका दढ़ विश्वास हो जाता है । उसका निश्चय अठळ और निश्चळ होता है । अत. वह गावारण मनुष्योंकी माँति काम, कोध, ळोम, मोह या मय आदि विकारोंक वशमे होकर धर्मसे या भगवान्के खक्षपे कभी विचित्त नहीं होता । इसीलिये उसे स्थिरबुद्धि कहा गया है । 'स्थिरबुद्धि' शब्दका विशेष अभिप्राय समझनेंक लिये दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे बहत्तरवें स्रोकतककी व्याख्या देखनी चाहिये ।

प्रभ-तेरहवें श्लोकमे उर्नासवेतक सात श्लोंकोम

भगवान्ने अपने प्रिय भक्तोंका लक्षण बतलाने हुए 'जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है', 'जो ऐसा भक्तिमान् पुरुष है, वह मुझे प्रिय है', 'ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है'—इस प्रकार पृथक्-पृथक् पाँच बार कहा है, इसका क्या भाव है ?

उत्तर—उपर्युक्त सभी लक्षण भगवद्भक्तोंके हैं और सभी शास्त्रानुकूल और श्रेष्ठ हैं,परन्तु खभाव आदिके भेर्मे भक्तोंके भी गुण और आचरणोंमें थोड़ा-बहुत अन्तर रह जाना खाभाविक है। सबगें सभी लक्षण एक-ये नहीं मिलते। इतना अवस्य है कि समता और शान्ति सभी में होती हैं तथा राग-देव और हर्प-शोक आदि विकार किसीमें भी नहीं रहते। इसीछिये इन श्लोकोंमें पुनरुक्ति पायी जाती है। विचार कर देखिये तो इन पाँचों विभागोंने कहीं भावसे और कहीं शब्दोंसे राग-द्वेप और हर्प-शांकका अभाव सभीने मिलता है। पहले विभागमें 'अद्वेटा' से द्वेपका,'निर्ममः 'से रागका और 'समदः खसुखः' से हर्य-शोकका अभाव बतलाया गया है। दूसरेमें हर्य अमर्प, भय और उद्देगका अभाव बतलाया है इसमे राग-देव और हर्प-शोकका अभाव अपने-आप सिद्ध हो जाता है। तीसरेमें 'अनपेक्षः' मे रागका, 'उदासीनः' मे द्वेपका और 'गतव्यथः' में हुर्प-शोकका अभाव बनलाया है। चौथेमें न काङ्कृति मे राग-का, 'न दृष्टि' मे द्वेपका और 'न हृष्यति' तथा 'न शोचति' से हर्प-शोकका अभाव बतलाया है। इसी प्रकार पाँचवें विभागमें 'सङ्गविवर्जितः' तथा 'सन्तुटः' मे राग-द्वेषका और 'शीतोणासुखदुःखेरुसमः 'से हर्प-शोकका अभाव दिखलाया है। 'सन्त्रृटः' पर भी इस प्रकरणमें दो बार आया है। इससे सिद्ध है कि राग-द्वेप तथा हर्ष-शोकादि विकागेंका अभाव और समना नथा शान्ति नो सभीमें आवश्यक हैं। अन्यान्य लक्षणोंमं ख़माव भेदमे कुछ भेद भी रह सकता है। इसी भेदके कारण भगवानुने भिन्न-भिन्न श्रेणियोमे विभक्त करके भक्तोंके लक्षणोंको यहाँ पाँच बार पृथक्-पृथक् वतलाया है; इनमेंसे किसी एक विभागके अनुसार भी सब लक्षण जिसमें पूर्ण हों. वही भगवानुका प्रिय भक्त है।

प्रश्न—ये लक्षण सिद्ध पुरुषके हैं, या सावकके ? उत्तर—विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता **है** कि यहाँ ये लक्षण साधकके नहीं, प्रत्युत भक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषोंके ही हैं; क्योंकि प्रथम तो भगतःप्राप्तिके उपाय और फल बतलानेके बाद इन लक्षणोंका वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त चौदहवें अध्याय के बाईसवेंसे पचीसवें खोकतक भगवान्ने गुणातीत तरवदर्शी महान्माके जो लक्षण बतलाये हैं, उनसे ये मिलने-जुलने-मे हैं: अत: वे साधकके लक्षण नहीं हो सकते।

प्रश्न-इन सबको 'भक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषके लक्ष्मा' बतलानेने क्या हेतु हैं ?

उत्तर-इस अध्यायमें भक्तियोगका वर्गन है, इसीसे इसका नाम भी 'भक्तियोग' रह वा गया है। अर्जुनका प्रभ और भगवान्का उत्तर भी उपासनाविषयक ही है, तथा भगवान्ने यो मद्भक्तः स मे प्रियः ', भक्तिमान् यः स मे प्रियः ' इत्यादि वाक्योंकी आवृत्ति भी इसीछिये की है। अनः यहाँ यही समझना चाहिये कि जिन लोगोंने भक्तिमार्गद्वारा पर्म सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्होंके छक्षण हैं।

प्रश्त-कर्मयोग, मक्तियोग अथवा ज्ञानयोग आहि किसी भी मार्गमे परम सिद्धिको प्राप्त कर लेतेके पश्चात् भी क्या उन सिद्ध पुरुषोंने कोई अन्तर रहता है :

उत्तर—उनकी वास्तविक स्थितिन या प्राप्त किये हुए परम तत्त्वने तो कोई अन्तर नहीं रहताः किन्तु खमावकी भिन्नताके कारण आचरणोंने कुछ भेद रह सकता है। 'सहरं चेष्टते खरणाः प्रकृतेर्ज्ञानवानिषे' (३।३३) इस कथनसे भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानवानोंके आचरण और खभावनें ज्ञानोत्तरकालनें भी भेद रहता है।

अहंता, ममता और राग-द्रेष, हर्प-शांक, काम-कोध आदि अज्ञानजनित विकारोंका अभाव तथा समता और परम शान्ति—ये लक्षण तो सभीमें समानभावसे पाये जाते हैं; किन्तु मैत्री और करुणा, ये भक्तिमार्गसे भगवान्को प्राप्त हुए महापुरुषोंमें विशेषरूपसे रहते हैं। संसार, शरीर और कर्मोंमें उपरामता—यह ज्ञानमार्गमे परम पदको प्राप्त महात्माओं ने विशेषरूपसे रहती है। इसी प्रकार मन और इन्दियोंको संयमने रखने हुए अनासक्त भावने कर्मोंमें तत्पर रहना, यह लक्षण विशेषरूपमें कर्मयोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषोंमें रहता है।

दूसरे अध्यायके पचपनवेंसे बहत्तरवें श्लोकतक कितने ही श्लोकोंन कर्मयोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषके तथा चौदहवें अध्यायके बाईसवेंसे पचीसवें श्लोकतक ज्ञानयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त हुए गुणातीत पुरुषके लक्षण वतलाये गये हैं। और यहाँ तेरहवेंसे उनीसवें श्लोकतक भक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण है।

सम्बन्ध-परमात्माको प्राप्त हुए सिद्ध भक्तोक लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणोको आदर्श मानकर बड़े प्रयक्षके साथ उनका भलीभाँति सेवन करनेवाले, परम श्रद्धाल, शरणागत भक्तोकी प्रशंसा करनेके लिये, उनको अपना अत्यन्त प्रिय बतलाकर भगवान इम अध्यायका उपसंहार करते हैं—

### यं तु धर्म्यामृतमिदं यथांक्तं पर्युपासते। श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे वियाः॥२०॥

परन्तु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रेम-भावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥ २० ॥

प्रश्न-यहाँ भ्तु' पदके प्रयोगका क्या उद्देश्य है / उत्तर-तेरहवेंमे लेकर उन्नीसवें श्लोकतक मगवान्को प्राप्त सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन है और इस श्लोकमें उन उत्तम साथक भक्तोंकी प्रशंमा की गयी है, जो इन सिद्धोंसे भिन्न हैं; और सिद्ध भक्तोंके इन लक्षणोंको आदर्श मानकर उनका सेवन करते हैं। यहीं भेद दिख्ळानेके लिये 'तु' पद का प्रयोग किया गया है।

वश-श्रद्धायुक्त भगवत्परायण पुरुष किसे कहते हैं ! उत्तर-सर्वत्यापी, सर्वशक्तिमान् भगवान्के अवतारोंमें, वचनोंमें एवं उनके गुण, प्रमाव, ऐश्वर्य और चरित्रादिमें जो प्रत्यक्षके सदश सम्मानपूर्वक विश्वास रखता हो—वह श्रद्धावान् है। परम प्रेमी और परम दयालु भगवान् को ही परम गति, परम आश्रय एवं अपने प्राणों के आधार, सर्वस्व मानकर उन्हीं-पर निर्भर और उनके किये हुए विधानमें प्रसन्न रहने वालेको भगवत्परायण पुरुष कहते हैं।

प्रश्न - उपर्युक्त सात श्लोकोंमें वर्णित भगवद्भक्तोंके लक्षणों-को यहाँ धर्ममय अमृतके नामसे कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भगवद्भक्तोंके उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव-धर्मका सचा खरूप है। इन्हींके पालनमें मनुष्य-जन्मकी सार्थकता है, क्योंकि इनके पालनसे साधक सदाके लिये मृत्युके पंजेसे छूट जाता है और उसे अमृतखरूप भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। इस भावको स्पष्ट समझानेके लिये यहाँ इस लक्षण-समुदायका नाम धर्ममय अमृत' रक्षा गया है।

प्रश्न-यहाँ 'पर्युपासने'का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—भर्टीभौति तत्पर होकर निष्काम प्रेमभावसे इन उपर्युक्त रुक्षणोंका श्रद्धापूर्वक सदा-सर्वदा सेवन करना, यही पर्युपासते' का अभिप्राय है ?

प्रश्न-पहले सात श्लोकों में भगवत्प्राप्त सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन करते हुए उनको तो भगवान् ने अपना श्रिय भक्त' बतलाया और इस श्लोको जो सिद्ध नहीं हैं, परन्तु इन लक्षणोंकी उपासना करनेवाले साधक भक्त हैं—उनको 'अतिशय प्रिय' कहा, इसमें क्या रहस्य है!

उत्तर-जिन सिद्ध भक्तोंको भगवानुकी प्राप्ति हो चुकी है, उनमें तो उपर्युक्त लक्षण खाभाविक ही रहते हैं और भगवानुके साथ उनका नित्य तादाल्य सम्बन्ध हो जाता है। इसलिये उनमें इन गुणोंका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परन्तु जिन एकनिष्ठ साधक मक्तोंको मगत्रानुके प्रत्यक्ष दरीन नहीं हुए हैं, तो भी वे भगवानुषर विश्वास करके परम श्रद्धाके साथ तन, मन, धन, सर्वस्व भगवानुके अर्पण करके उन्होंके परायण हो जाते हैं तथा भगवानके दर्शनोंके लिये निरन्तर उन्होंका निष्कामभावसे प्रमपूर्वक चिन्तन करते रहते हैं और सतत चेश करके उपर्युक्त लक्षणोंके अनुसार ही अपना जीवन विताना चाहते हैं-बिना प्रत्यक्ष दर्शन हुए भी केवल विश्वासपर उनका इतना निर्भर हो जाना विशेष महत्त्वकी बात है। इसीछिये मगवानको वे विशेष प्रिय होते हैं।ऐसे प्रेमी भक्तोंको भगवान् अपना नित्य सङ्ग प्रदान करके जबनक मृत्यूष्ट नहीं कर देते, तबतक वे उनके ऋणी ही बने रहते हैं--ेर्सी भगवान्की मान्यता है; अत्र व भगवान्का उन्हें सिद्ध मक्तोंकी अपेक्षा भी अतिशय प्रिय कहना उचित

ॐ तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीनासूपनिषत्सु वद्यविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥



# त्रयोदशोऽध्यायः

'क्षेत्र' ( शरीर ) और 'क्षेत्रज्ञ' ( आत्मा ) परस्पर अत्यन्त विखक्षण हैं । केवल अज्ञानसे ही इन दोनोंकी एकता-सी हो रही हैं। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान् है; एवं क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञान-स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इस अध्यायमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' दोनोंके स्वरूपका उपर्युक्त प्रकारसे विभाग किया गया है। इसलिये इसका नाम 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग' रक्खा गया है।

इस अध्यायके पहले श्लोकमे क्षेत्र ( शरीर ) और क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) का लक्षण बताया गया है, अध्यायका संक्षेप दूसरेमें परमात्माके साथ आत्माकी एकताका प्रतिपादन करके क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके ज्ञानको ही ज्ञान बताया गया है। तीसरेमें विकारसहित क्षेत्रके ख़रूप और ख़काव आदिका एवं प्रमावसहित क्षेत्रक्के ख़रूपका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके चौथेमें ऋषि, वेर और ब्रह्ममूत्रका प्रमाण देते हुए पाँचवें और छठेमें विकासेसहित क्षेत्रका खरूप बतलाया गया है। सातर्वेसे ग्यारहवेंतक तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिने साधन होनेके कारण जिनका नाम 'ज्ञान' रक्खा गया है, ऐसे 'अमानित्व' आदि बीस सात्त्रिक भावों और आचाणोंका वर्णन किया गया है । तदनन्तर बारहवेंसे सत्तरहवेंतक ज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य परमात्माके खरूपका वर्णन करके अठारहवेंने अबतकके प्रतिपादित विषयोंका नाम वतलाकर इस प्रकरणको जाननेका फल परमारमाके खरूपकी प्राप्ति बनलाया गया है। इसके बाद 'प्रकृति' और 'प्रकृत' के नामने प्रकर्ण आरम्भ करके उन्नीस्बेसे इक्सिस्बेंतक प्रकृतिके खरूप और कार्यका तथा भेत्रज्ञके खरू रका। वर्गन किया गया है । बाईस्वेंने परमात्मा और आत्माकी एकताका प्रतिपादन करके तेईसुबेंन गुणोंके सहित प्रकृतिको और पुरुपको जाननेका फल बतलाकर चौर्वासुबें और पचीसुबें में परमात्म-साक्षात्कारके विभिन्न उपायीका वर्णन किया गया है। छञ्चीसबैने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके संभीगपे समस्त चराचर प्राणियों-की उत्पत्ति बतलाका सत्तारसंबेधे तासबतक परमाना सममावसे स्थित अविनाशी और अकर्ता है तथा जितने भी कर्म होते **हैं सब प्रकृतिके द्वारा** ही किये जाने है तथा सब कुछ परमात्म-तत्त्व ने ही बिस्तृत और उमामें स्थित हैं<sup>1</sup> इस प्रकार सम**झनेका** महत्त्व और साथ ही उसका फुल भी बतलाया गया है। इकतीसुबेंसे तैतीसुबेतक आत्माके प्रभावको समझाते हुए उसके अकत्ति। पनका और निर्लेपनाका दशकोंदारा निरूपण करके अन्तम चीनीमवे श्लोकन क्षेत्र केंत्रज़के विभागको जाननेका फल परमात्माकी प्राप्ति बतलाकर अध्यायका उपमंहार किया गया है ।

सम्बन्ध—चारहर्वे अध्यायके आरम्भमे अर्जुनने सगुण और निर्मुणके उपामकोकी श्रेष्ठतांक विषयमे प्रश्न किया था, उसका उत्तर देते हुए भगवान्ने दूसरे श्लोकर्वे संक्षेपमें सगुण उपामकोकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके तीसरेसे पाँचवें श्लोकतक निर्मुण उपामनाका स्वरूप, उपका कर अंग्रेग देहाभिमानियों के लिये उपक अनुष्ठानमें किनताका निरूपण किया। तदनन्तर छोते वीमवें श्लोकतक मगुण उपासनाका महस्व, फल, प्रकार और भगवक्कतों के लक्षणोंका वर्णन करते-करते ही अध्यायको समाति हो गयी; निर्मुणका तस्व, मिहिमा और उपका प्राप्तिक माधनोंको विस्तारपूर्वक नहीं समझाया गया।अत्व निर्मुण-निराकारका तस्य अर्थात् ज्ञानयोगका विषय मलीमाति समझाने के लिये तरहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है। इसमे पहले भगवान् केष्ठ ( अरीर ) तथा क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) के लक्षण वत्तलांत हैं—

श्रीभगवानुवाच

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥१॥ धीमगवान बोले-—हे अर्जुन ! यह शरीर 'क्षेत्र' इस नामसे कहा जाता है; और इसको जो जानता है, उसको 'क्षेत्रब' इस नामसे उनके तस्वको जानतेवाले बानीजन कहते हैं ॥ १ ॥

प्रश्न-'रारीरम्' के साथ 'इट्म्' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है और रारीरकां क्षेत्र क्यो कहते हैं ?

उत्तर—'शरीरम्'के साथ 'इदम्' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यह आत्माके द्वारा देखा और जाना जाता है, इसलिये यह दश्य है और द्रष्टारूप आत्मासे मर्त्रथा भिन्न है। तथा जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फल समयपर प्रकट होता है, बैसे ही इस शरीरमें बोये हुए कर्म-संस्काररूप बीजोंका फल भी समयपर प्रकट होता रहता है। इसलिये इसे 'क्षेत्र' कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसलिये भी इसे क्षेत्र कहते हैं और इसीलिये पंदहवें अध्यायमें इसको 'क्षर' पुरुष कहा गया है। इस क्षेत्रका खुरूप इस अध्यायके पाँचर्वे क्षोकमें संक्षेप-में बतलाया गया है।

यश्च-इस (क्षेत्र) को जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमे भगत्रान्नं अन्तरात्मा द्रशका लक्ष्य करवाया है । मनः बुद्धिः इन्द्रियः, महाभूत और इन्द्रियोंके विषय आदि जितना भी ज्ञेय (जाननेमें आनंवाला) द्रस्यवर्ग है—सब जड, विनाशी, परिवर्तनशील है। चेतन आत्मा उस जड द्रस्यकर्ग से सर्वथा विलक्षण है। यह उसका ज्ञाता है, उसमें अनुस्यूत है और उसका अधिपति है। इसीलिये इसे 'क्षेत्रज्ञ' कहते हैं। इसी ज्ञाता चतन आत्माको सातवें अध्यायमें 'परा प्रकृति' (७। ५), आठवेंमें 'अध्यात्म' (८। ३) और पंद्रहवें अध्यायमें 'अक्षर पुरुप' (१५।१६) कहा गया है। यह आत्मतत्त्व बड़ा ही गहन है, इसीसे भगवान्ने भिन-भिन्न प्रकरणों के द्वारा कहीं खीवाचक, कहीं नपुंसकवाचक और कहीं पुरुपवाचक नामसे इसका वर्णन किया है। वास्तवमें आत्मा विकारों से सर्वथा रहित, अलिङ्ग, नित्य, निर्विकार एवं चेतन—ज्ञानखक्षप है।

प्रश्न-तिंद्रदः का क्या भाव है ?

उत्तर—इस पदमें नित्' शब्दके द्वारा 'क्षेत्र' और क्षेत्रज्ञ' दोनोंका प्रहण होता हैं। उन दोनों (क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ) को जो यथार्थरूपमें भलीमाँति जानते हैं, वे 'तिद्विदः' हैं। कहने-का अभिप्राय यह है कि तत्त्ववेत्ता महात्माजन यह बात कहते हैं। अत्तप्त्र इसमें किसी भी शङ्कांके लिये अवकाश नहीं है।

सम्बन्ध –इस प्रकार क्षेत्र ऑर क्षेत्रज्ञके लक्षण बतलाकर अब क्षेत्रज्ञ और परमारमाकी एकता करते हुए ज्ञानके लक्षणका निरूपण करते हैं-—

# क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयांज्ञीनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥

हे अर्जुन ! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रझ अर्थात् जीवात्मा भी मुझे ही जान । और क्षेत्र-क्षेत्रझका अर्थात् विकार-सहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह झान है—ऐसा मेरा मत है ॥ २ ॥

प्रश्न-सबक्षेत्रोंमें 'क्षेत्रज्ञ' (जीवात्मा)भी मुझेही जान, इस कथनका क्या अभिजाय है ?

उत्तर—इसमें 'आत्मा' और 'प्रमात्मा' की एकताका प्रतिपादन किया गया है । आत्मा और प्रमात्मामें वस्तृतः कुछ भी भेद नहीं है, प्रकृतिके मंगमे भेद-सा प्रतीत होता है; इसीलिये दूसरे अध्यायके चौबीसवें और पचीसवें श्लोकोंमें आत्माके खरूपका वर्णन करने हुए जिन शब्दोंका प्रयोग किया है,बारहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें निर्गुण-निराकार परमात्माके छक्षणींका वर्णन करते समय भी प्राय: उन्हीं शब्दोंका प्रयोगिकया गया है। भगवान्के कथनका अभिप्राय यह है कि समस्त क्षेत्रोंने जो चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ है वह मेरा ही अंश (१५।७) होनेके कारण वस्तुत: मुझसे भिन्न नहीं है; मैपरमात्मा ही जीवात्माके रूपमें विभिन्न प्रकारसे प्रतीत होता हूँ— इस बातको तुम भर्छाभाँति समझ छो।

प्रश्न-यदि यहाँ ऐसा अर्थ मान लिया जाय कि 'समस्त क्षेत्रोंमें यानी शरीरोंनें तुम क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) को और मुश्नको भी स्थित जानों तो क्या हानि है ?

उत्तर—भक्तिप्रधान प्रकरण होता तो ऐसा अर्थ भी माना जा सकता था; किन्तु यहाँ प्रकरण ज्ञानप्रधान है, इस प्रकरणने भक्तिका वर्णन ज्ञानके साधनके रूपने आया है— इसिलिये यहाँ भक्तिका स्थान गौण माना गया है। अतर्व यहाँ अद्वैतपरक व्याख्या ही ठीक प्रतीत होती है।

प्रश्न-'जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका ज्ञान है, वही ज्ञान है — ऐसा मेरा मत है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि 'क्षेत्र' उत्पत्ति-विनाश-धर्मवाला, जह, अनित्य, ज्ञेय ( जाननेमें आनेवाला) और क्षणिक है; इसके विपरीत 'क्षेत्रज्ञ' (आत्मा) नित्य, चेतन, ज्ञाता, निविकार, शुद्ध और सदा एक-सा रहनेवाला है। अत्यव दोनों परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं अज्ञानसे ही दोनोंकी एकता-सी प्रनीत होती है—इस बातको तत्त्वसे समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है। यह मेरा मत है। इसमें किसी तरहका संशय या अम नहीं है।

सम्बन्ध-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर संसारश्रमका नाग हो जाता है और परमात्माकी प्राप्ति होती है, अत्वर्व क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' के स्वरूप आदिको मलीमाँति विभागपूर्वक समझानेके लिये भगवान् कहते हैं —

# तत्क्षेत्रं यच यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् ।

#### स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु॥३॥

वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारीवाला है, और जिस कारणसे जो हुआ है:तथा वह क्षेत्रक भी जो और जिस प्रमाववाला है—वह सब संक्षेपमें मुझसे सुन ॥ ३ ॥

प्रश्न—'क्षेत्रम्' के साथ 'तत्' विशेषण देनेका क्या भाव है, तथा 'यत्' पदमे भगवान्ने क्षेत्रके विषयमे किस बातके स्पष्टीकरणका संकेत किया है और वह किम क्लोकमें किया है!

उत्तर-'क्षेत्रम्' के साथ 'तत्' विशेषण देकर यह भाव दिखाया है कि जिस शरीररूप क्षेत्रके लक्षण पहले क्लोकमें बतलाये गये हैं, उसीका स्पर्शकरण करनेकी बात इस क्षोकमें कही जाती है; तथा 'यत्' पदमे भगवान्ने क्षेत्रका खरूप बतलानेका संकेत किया है और इसी अध्यायक पाँचवें क्षोकमें उसे बतलाया गया है।

प्रश्न-ध्यादक्' पदमे क्षेत्रके विषयमें क्या कहनेका संकेत किया गया है और वह कहाँ कहा गया है !

उत्तर-'यादक्'पदमे क्षेत्रका स्वभाव बनलानेका संकेत किया है और उसका वर्गन छन्बीसवें और सत्ताईसवें स्रोकोंमें समस्त भूतोंको उत्पत्ति-विनाशशील बतलाकर किया है।

प्रश्न-'यद्विकारि' पदमे क्षेत्रके विषयमे क्या कहनेका संकेत किया है और उसे किस क्लोकने कहा है ?

उत्तर-ध्यद्विकारि पदसे क्षेत्रके विकारोंका वर्गन करने-का संकेत किया गया है और उनका वर्णन छठे रूठोकमें किया है। प्रश्न-यतः च यत्' इन पर्रोसे क्षेत्रके विषयमें क्या कहनेका मंकेत किया है और वह कहीं कहा गया है ?

उत्तर--जिन पदायेकि समुदायका नाम श्वेत्र रहे उनमेंसे कौन पदार्थ किसमे उत्पन्न हुआ है-यह बतलानेका संकेत भ्यतः च यत् पदोंमे किया है और उसका वर्णन उन्नीसवें स्लोकके उत्तराई तथा बीसवेंके पूर्वाईन किया गया है।

प्रश्न--'सः 'पः किसका बाचक है तथा धः 'पदये उसके विषयमें भगवान्ने क्या कहनेका संकेत किया है एवं कहाँ कहा गया है !

उत्तर—'मः' पद 'क्षेत्रइ'का बाचक है तथा 'यः' पदसे उसका खरूप वतलानेका संकेत किया गया है। और आगे चल्कर उसके प्रकृतिस्थ एवं वास्तिक दोनों खरूपोंका वर्णन किया गया है—जैंमे उर्जामवें श्लोकमें उसे 'अनादि' बीसवेंमें 'सुख-दुः खोंका मोक्ता' एवं इक्कासवेंमें 'अच्छी-बुरी योनियों-में जन्म प्रहण करनेवाला' वतलाकर तो प्रकृतिस्थ पुरुषका खरूप वतलाया गया है और बाईसवें तथा सत्ताईसवेंसे तीसवेंतक परमात्माके साथ एकता करके उसके वास्तिवेंक खरूपका निरूपण किया गया है।

प्रश्न-'यरप्रभावः' पदसे क्षेत्रह्नके विषयमें क्या कहनेका

संकेत किया गया है और वह किन स्ठोकोंने कहा गया है? संकेत किया गया है और उसे इकतास वेंसे तैतीस वें स्ठोकतक उत्तर—'यत्प्रभावः' से क्षेत्रज्ञका प्रभाव बनलानेके लिये बनलाया गया है ।

सम्बन्ध –तीसरे श्लोकमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ'के जिस तत्त्वको संक्षेपमें सुननेके लिये भगवान्ने अर्जुनसे कहा है —अब उसके विश्यमें ऋषि, वेद और बह्मसूत्रकी उक्तिका प्रमाण देकर भगवान् ऋषि, वेद और बह्मसूत्रको आदर देते हैं —

# ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्।

ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव

हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः॥ ४ ॥

यह क्षेत्र और क्षेत्रक्षका तत्त्व ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रोंद्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है, तथा भलीभाँति निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्ममूत्रके पदोंद्वाराभी कहा गया है ॥४॥

प्रश्न—'ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनका यह भाव है कि मन्त्रोंके द्रश एवं शास्त्र और स्मृतियोंके रचियता ऋषिगगोंने क्षेत्र'और क्षेत्रइ' के खरूपको और उनसे सम्बन्ध र बनेवाली मभी बातोंको अपने-अपने प्रन्थोंमें और पुराण इतिहासोंमें बहुत प्रकारसे वर्णन करके विस्तारपूर्वक समझाया है; उन्हींका सार बहुत थोडे शब्दोंने भगवान कहते हैं।

प्रश्न-'विविधैः'विशेषणके सहित'छन्दोभिः'पट किसका बाचक है, तथा इनके द्वारा (बह तस्व ) पृथक् कहा गया है-इस कथनका क्या अभिन्नाय है ?

उत्तर—'विविधेः' विशेषणके सहित 'छन्दोभि.' पद ऋक्, यजुः, साम और अथर्व—इन चारों वेदोंके 'संहिता' और 'ब्राह्मण' दोनों ही भागोंका वाचक है; समस्त उपनिषद् और भिन्न-भिन्न शाखाओंकों भी इसीके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये। इन सबके द्वारा (बह तस्व ) पृथक् कहा गया है, इस कथनका यह अभिष्ठाय है कि जो सिद्धान्त क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विषयमें मगवान् यहाँ संक्षेपसे प्रकट कर रहे हैं, उसी-का विस्तारसहित विभागपूर्वक वर्णन उनमें जगह-जगह अनेकों प्रकारमें किया गया है।

प्रश्न--'विनिश्चितः' और 'हेतुमद्भिः' विशेषणोंके सहित 'ब्रह्मसूत्रपदैः' पद किन पदोंका वाचक है और इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जो पद भली माँ नि निश्चय किये हुए हों और सर्वया अमिरिश्य हों, उनको 'विनिश्चिन' कहते हैं; तथा जो पद युक्तियुक्त हों, अर्थात् जिनमें विभिन्न युक्तियोके द्वारा सिद्धान्तका निर्मय किया गया हो—उनको 'हेनुमत्' कहते हैं। अतः इन दोनों विशेष गोंक सहित यहाँ 'ब्रह्मसूत्रपदैः' पद खेदान्तदर्शन' के जो 'अथातां ब्रह्मजिज्ञासा' आदि सूत्र-रूप पद हैं, उन्हाका वाचक प्रतीत होता है; क्योंकि उपर्युक्त सब लक्षण उनमें ठीक-ठीक मिलते है। यहाँ इस कथनका यह भाव है कि श्रुति-स्मृति आदिमें वर्णित जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञता तत्त्व ब्रद्भमूत्रके प दोंद्दारा युक्तिपूर्वक समझाया गया है, उसका निचां इ भी भगवान यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार ऋषि, वेद और बद्धाम् त्रका प्रमाण देकर अत्र भगवान् तीसरं श्लोकमें 'यत्' पदसे क**हे हुए** 'क्षेत्र' का और 'यद्धिकारि' पदसे कहे हुए उसके विकारोंका अगले दो श्लोकोंमें वर्णन करते हैं—

### महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५ ॥\*

इसीसे मिळता-बुळता वर्णन सांख्यकारिका और योगदर्शनमें भी आता है जैसे—

म्**लप्रकृ**तिरविकृतिमहदाद्याः

प्रकृतिविकृतयः

सप्त ।

पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्नः विकृतिः पुरुषः ॥ (सांख्यकारिका ३ ) अर्थात् एक मूल प्रकृति है। वह किसीकी विकृति (विकार ) नहीं है। महत्तत्वः अहङ्कार और पञ्चतन्मात्राएँ (शब्दः

··· पाँच महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि और मुख प्रकृति भीः तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियाँके विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-॥ ५॥

प्रश्न-- भहा भूतानि पद किसका वाचक है ?

उत्तर—स्थूल भूतोंके और शब्दादि विषयोंके कारणरूप जो पञ्चतन्मात्राएँ यानी सूक्ष्मपञ्चमहा मूत हैं -सातवें अध्याय-में जिनका •मूमिः','अ(पः','अनळः' वायुः'और 'खम्' के नामसे वर्णन इआ है-उन्हीं पाँचोंका वाचक यहाँ 'महा-भूतानिं पद है।

प्रश्न-'अहंकारः' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-यह समिट अन्तः करणका एक भेद है। अहङ्कार ही पञ्चतन्मात्राओं, मन और समस्त इन्द्रियोंका कारण है तथा महत्तत्त्वका कार्य है; इसीको 'अहंभाव' भी कहते हैं। यहाँ 'अहंकारः' पर उसीका बाचक है।

प्रश्न-'बुद्धिः' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-जिसे 'महत्तत्व' (महान् ) और 'समष्टि बुद्धि' भी कहते हैं, जो समिरि अन्त.करणका एक भेद है, निश्चय ही जिसका सक्षप है-उसका शाचक यहाँ 'बुद्धिः' गद है ।

प्रश्न-'अव्यक्तम्' पद किमका वाचक है ?

उत्तर-जो महत्तत्त्व आदि समस्त पदार्थाकी कारण्ह्या

मूल प्रकृति है, सांख्यशास्त्रमें जिसको 'प्रधान' कहते हैं, भगवान्ने चौदहवें अध्यायमें जिसको 'महदृबक्ष' कहा है तथा इस अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें जिसको 'प्रकृति' नाम दिया गया है-उसका वाचक यहाँ 'अव्यक्तम्' पद है।

प्रश्न-दस इन्द्रियाँ कौन-कौन-सी हैं ?

उत्तर-वाक्, पाणि ( हाथ ), पाद ( पैर ), उपस्थ और गुरा-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं तथा श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और प्राण-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ये सब मिलकर दस इन्द्रियाँ हैं। इन सबका कारण अहंकार है।

प्रश्न-'एकम्' पद किसका वाचक है ;

उत्तर-समष्टि अन्तः करणकी जो मनन करनेवाली शक्ति-विशेष है, सङ्कल्प-विकल्प ही जिसका खरूप है-उस मनका वाचक (एकम्' पर है; यह भी अहङ्कारका कार्य है।

प्रभ-'पञ्च इन्द्रियगोचराः' इन पटोंका क्या अर्थ है ? उत्तर-शब्द, स्पर्श, रूप, रम और गन्त्र-जो कि पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके स्थुल विषय हैं, उन्हींका वाचक यहाँ पञ्च इन्द्रियगोचराः' पद है ।

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥

तथा इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना और धृति-इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया ॥ ६ ॥

प्रश्न-(इच्छा' पद किसका वाचक है ?

नाशक समझता है, उनको प्राप्त करनेकी जो आसक्तियुक्त उत्तर—जिन पदार्थाको मनुष्य सु वकं हेतु और दुःख- कामना है—जिसके वासना,तृष्णा आशा,त्यालसा और स्पृहा

स्पर्श, रूप, रम और गन्धतन्मात्रा )-ये मात प्रकृति विकृति है, अर्थात् ये सातों पञ्चभृतादिके कारण होनेसे 'प्रकृति' भी हैं और मुल प्रकृतिके कार्य होनेसे धीवकृति' भी हैं। पञ्चजानेन्द्रियः पञ्चकर्मेन्द्रिय और मन — ये ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चमहाभूत —ये सोलह केवल विकृति (विकार ) हैं, वे किमीकी प्रकृति अर्थात् कारण नहीं हैं। इनमें ग्यारह इन्टिय तो अहङ्कारके तथा पञ्च रथूल महाभूत पञ्चतन्मात्राओंक कार्य हैं। किन्तु पुरुष न किमीका कारण है और न किमीका कार्य हैं। वह मर्बधा असङ्ग है।

योगदर्शनमें कहा है---(विशेषाविशेषाळिङ्गमात्राळिङ्गानि गुणवर्षाणि।' (२।१९) विशेष यानी पञ्चशानेन्द्रियः पञ्च-कर्मेन्द्रिय, एक मन और पञ्च स्थूल भूत; अविशेष यानी अईकार और पञ्चतन्मात्राएँ; लिङ्गमात्र यानी महत्तन्य और अलिङ्ग यानी मल प्रकृति-ये चौबीस तत्व गुणोंकी अवस्थाविशेष हैं; इन्हींको 'दृश्य' कहते हैं ।

योगदर्शनमें जिमको 'हृश्य' कहा है, उसीको गीतामें 'क्षेत्र' कहा गया है।

आदि अनेकों भेद हैं - उसीका वाचक यहाँ 'इच्छा' पद है । सञ्चात है । उपर्युक्त पख्नम्तोंका विकार होनेके कारण इसकी यह अन्तःकरणका विकार है, इसिलिये क्षेत्रके विकारोंमें इसकी गणना की गयी है।

प्रश्न-'द्रेष' किसे कहते हैं ?

उत्तर-जिन पदार्थांको मनुष्य दु:ग्वोंमें हेतु या सुल्यम बाधक समझता है, उनमें जो विरोध-बुद्धि होती है-उसका नाम हेप है। इसके स्थूल रूप वैर, ईर्ष्या, घुणा और क्रोध आदि हैं। यह भी अन्तः करणका विकार है, अतः इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारों में की गयी है।

प्रश्न-'सुख'क्या वस्तु है ?

उत्तर-अनुकूलकी प्राप्ति और प्रतिकूलकी निवृत्तिये अन्त:करणमें जो प्रमन्नताकी वृत्ति होती है, उसका नाम सुख है। अन्तः करणका विकार होनेके कारण इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोंन की गर्था है।

*प्रश्न-'दुःखम्'* पर किसका वाचक है ?

उत्तर-प्रतिकृलकी प्राप्ति और अनुकृलके विनाशमे जो अन्तः करणमें व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं-उसका वाचक यहाँ 'दुःखम्' पद है । यह भा अन्तः करणका विकार है, इसलिये इसकी गणना भी क्षेत्रके विकारोंने की गयी है।

प्रक्न-'सङ्घातः' पदका क्या अथे है ?

उत्तर-पञ्चभूतोंमे बना हुआ जो यह स्थाल शरीरका पिण्ड है, मृत्यु होनेके बाद सूक्ष्म दारीरके निकल जानेपर भी जो सबके सामने पड़ा रहता है-उम स्थृत शर्गरका नाम गणना भी क्षेत्रके विकारों में की गयी है।

प्रश्न-'चेतना' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-अन्तः करणमं जो ज्ञान-शक्ति है, जिसके द्वारा सुख-दु:ख और समस्त पदार्थांका अनुभव करते हैं, जिसे दमवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें 'चेतना' कहा गया है-उसीका वाचक यहाँ 'चेतना' पर है, यह भी अन्तःकरणकी बुत्तित्रिशेष है, अतास्य इसकी भी गणना क्षेत्रके विकारोंमें की गयी है।

प्रक्र-भाति: पर किसका वाचक है ?

उत्तर-अठारहवें अध्यायके तैंतामवें, चीतीसवें और पैतीमर्वे श्रोकोंन जिस धारण-शक्तिके सात्त्विक, राजस और तामस-तान भेद किये गये हैं, जिसके सात्विक अंशको मोलहवें अध्यायके तीमरे श्लोकमे देवी सम्पदाके अन्तर्गत 'धृति' के नामसे गिनाया गया है—उसीका वाचक यहाँ <sup>(श्रुति: १</sup>पड हैं। अन्त:करणका विकार होनेसे इसकी गणना मी क्षेत्रके विकारों में की गयी है।

प्रक्र--यह विकारोंके महित क्षेत्र मंक्षेपमे कहा गया -इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनका यह भाव है कि यहाँतक विकारों-सहित क्षेत्रका संक्षेपने वर्णन हो गया, अर्थात् पाँचवे श्लोकमें क्षेत्रका स्वरूप संक्षेपन बनला रिया गया और छठेमें उसके विकारोंका वर्णन मंक्षेपमें कर दिया गया।

सम्बन्ध-इस प्रकार क्षेत्रके स्वरूप और उसके विकारोका वर्णन करनेके वाद अब जो दूसरे छोकमें यह बात कही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज़का जो ज्ञान हे, वहीं मेर मनमे ज्ञान है—उस ज्ञानको प्राप्त करनेक साधनोका 'ज्ञान'क ही नामसे पाँच श्लोकोद्वारा वर्णन करते है----

#### क्षान्तिरार्जवम् । अमानित्वमद्मित्वमहिंसा आचार्यापामनं शोचं स्थेर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥

श्रेष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्माचरणका अभाव, किसी मी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमाभाव, मन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्धा-मक्तिसहित गुरुकी सेवा, वाहर-मीतरकी गुडि, अन्तःकरणकी स्थिरता और मन-इन्द्रियांसहित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥

प्रश्न-'अमानित्वम्' का क्या अभिप्राय है !

समझना एवं मान-बड़ाई, प्रतिष्टा-पूजा आदिकी इच्छा करना; उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या बहुत बड़ा अथवा बिना ही इच्छा किये इन सबके प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना-यह मानित्व है। इन सबका न होना ही 'अमानित्व' है। जिसमें 'अमानित्व' पूर्णरूपसे आ जाता है—उसका मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी प्राप्तिमें प्रसन्न होना तो दूर करनेवालेके लिये किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव मनमें न रहा; उलटी उसकी इन सबसे विरक्ति और उपरित हो जाती है।

प्रश्न-'अर्ग्भित्वम्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-मान, बड़ाई प्रतिष्ठा और पूजाके लिये,धनादिके लोभसे या किसीको ठगने आदिके अभिप्रायसे अपनेको धर्मात्मा । दानशील, भगवद्भक्त, ज्ञानी या महात्मा विख्यात करना और बिना ही हुए धर्मपालन, उदारता, दातापन, भक्ति, योगसाधना, वत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी भी प्रकारके गुणका ढोंग करना—दम्भित्व है। इसके सर्वथा अभावका नाम ·अदम्भित्व' है। जिस साधकमें 'अदम्भित्व' पूर्णरूपसे आ जाता है, वह मान-बड़ाईकी जरा भी इच्छा न रहनेके कारण अपने सचे धार्मिक भावोंको, सद्गर्गोंको अथवा भक्तिके आचरणोंको भी दूसरोंके सामने प्रकट करनेमें सङ्कोच करता है-फिर बिना हुए गुर्गोंको अपने ने दिख्लाना तो उसमें बन ही कैमे सकता है।

प्रश्न-'अहिंसा'का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-किसी भी प्राणीको मन, वाणी या शरीरमे किसी प्रकार भी कभी कप देना-मनसे किमीका बग चाहना; वाणीसे किसीको गाली देना, कठार बचन कहना, किसीकी निन्दा करनाया अन्य किसी प्रकारके दुःखदायक और अहित-कारक वचन कह देना; शरीरमे किमीको मारना, कष्ट पहुँचाना या किसी प्रकारमे भी हानि पहुँचाना आदि जो हिंसाके भाव हैं-इन मबके सर्वथा अगावका नाम 'अहिंमा' है। जिस माधकमें 'अहिंसा' का भाव पूर्णतया आ जाता है: उसका किसीमें भी वैरभाव या द्वेप नहीं रहता: इमलिये न तो किसी भी प्राणीका उसके द्वारा कभी अहित ही होता है, न उसके द्वारा किसीको परिणाममें दु:ख होता है और न वह किसीके लिये बस्तुत. भयदायक ही होता है। महर्पि पतञ्जलि-ने तो यहाँतक कहा है कि उसके पास रहनेवाले हिंसक प्राणियोतकपं परस्परका खामाविक वैरमावभानहीं रहता।\*

प्रश्न-'ज्ञान्तिः' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'क्षान्ति' क्षमाभावको कहते हैं। अपना अपराध रखना, उससे बदला लेनेकी अथवा अपराधके बदले उसे इस लोक या परलोकमें दण्ड मिले-ऐसी इच्छा न रखना और उसके अपराधोंको बस्तृत: अपराध ही न मानकर उन्हें सर्वया मुला देना 'क्षमाभाव' है। दसवें अध्यायकेचौथे स्रोकमें इसकी कुछ विस्तारमे व्याख्या की गयी है।

प्रश्न - आर्जवम् का क्या भाव है ?

उत्तर-मन, वाणीऔर शरीरकी सरलताका नाम'आजेव' है। जिस साधकमें यह भाव पूर्णरूपसे आ जाता है,वह सबके साथसरलताकाव्यवहार करता है; उसमें कुटिलताका सर्वथा अभाव हो जाता है।अर्थात् उसकेव्यवहारमेंदाव-पेंच, कपट या टेढ़ापन जरा भी नहीं रहता;बहुबाहरऔर भीतरमे सदा समान और सरल रहता है।

प्रश्न-'आचार्योपासनम' का क्या भाव है ?

उत्तर-विद्या और सद्पदेश देनेवाले गुरुका नाम 'आचार्य' है। ऐसे गुरुके पाम रहकर श्रद्धा-मक्तिपूर्वक, मन, वाणी और शरीरके द्वारा सब प्रकारमे उनको सुन्व पहुँचानेकी चेंग्र करना, नमस्कार करना, उनकी आज्ञाओंका पालन करना और उनके अनुकूल आचरणकरना आदि 'आचार्यो-पासन'यानी गुरु-सेत्रा है।

प्रश्न-'शौचम्' पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर-शौच' शुद्धिको कहते हैं। मुखनापूर्वक शुद्ध व्यवहारमे द्याकी शुद्धि होती है, उस द्रव्यमे उपार्जित अनसे आहारकी शुद्धि होती है। यथायोग्य शुद्धवर्तावमे आचरणीं-की शुद्धि होती है और जल-मिईा आदिके द्वारा प्रक्षालनादि क्रियासे शरीरकी शुद्धि होती है। यह सब बाहरकी शुद्धि है। राग-द्रेप और छळ-कपट आदि विकारोंका नाहा होकर अन्त:-करणका खच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि है। दोनों ही प्रकार-की श्रुद्धियोंका नाम 'शौच' है।

प्रश्न-'स्थैर्य' का क्या अभिप्राय है ? उत्तर-स्थिरभावको 'स्थैर्य' कहते हैं। अर्थात बडे-से- बड़े कष्ट, विपत्ति, भय या दुःखके आ पड़नेपर भी विचलित न होना; एवं काम, कोध, भय या लोभ आदिसे किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तन्यमे जरा भी न डिगना;तथा मन और बुद्धिमें किसी तरहकी चञ्चलताका न रहना 'स्थैर्य' है।

प्रश्न—'आत्मविनिग्रहः' का क्या अभिप्राय है ? उत्तर—यहाँ 'आत्मा' पर अन्तःकरण और इन्द्रियोंके सिंहत शरीरका वाचक है। अतः इन सबको भलीमाँति अपने वशमें कर लेना 'आत्मविनिग्रह' है। जिस साधकमें आत्म-विनिग्रहका भाव पूर्णतया आ जाता है—उसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय उसके आज्ञाकारी अनुचर हो जाते हैं; वे फिर उसको विपयों में नहीं फँसा सकते, निरन्तर उसके इच्छानुसार साधनमें ही लगे रहते हैं।

# इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥८॥

इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अहङ्कारका भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख और दोर्षोका वार-वार विचार करना ॥ ८ ॥

प्रश्न-'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्' का क्या भाव है ?

उत्तर-इस लंक और परलंकके जितने भी शब्द,स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप विषय-पदार्थ हैं—अन्तःकरण और इन्द्रियोद्वारा जिनका भाग किया जाता है और अज्ञानके कारण जिनको मनुष्य सुष्कि हेतु समझता है,किन्तु वास्तव-म जो दुःखके कारण है— उन सबमें प्रीतिका मर्वथा अभाव हो जाना 'इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्' यानी इन्द्रियोंके विषयोंमें वैराग्य होना है।

प्रश्न-'अनहङ्कार' किसको कहते है ?

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शर्रार-इन सबमें जो 'अहम्' बुद्धि हो रही है—अर्थात् अज्ञानके कारण जो इन अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि हो रही है—इस देहाभिमान-का सर्वथा अभाव हो जाना 'अनहङ्कार' कहलाता है।

प्रश्न-जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिमें दुःख और दोषों-का बार-बार देखना क्या है ?

उत्तर—जन्मका कष्ट सहज नहीं हैं; पहले तो असहाय जीवको माताके गर्भन लंबे समयतक माँति-माँतिके क्लेश होते हैं, फिर जन्मके समय योनिद्वारसे निकलनेन असद्य यन्त्रणा भागनी पड़ती हैं। नाना प्रकारकी योनियोमें बार-बार जन्म प्रहण करनेने ये जन्म-दुःख होते हैं। मृत्युकालमें भी महान् कष्ट होता है। जिस शरीर और घरमे आजीवन ममता रही, उसे बलाकारने छोड़कर जाना पड़ता है। मरणसमय-के निसश नेत्रोंको और शारीरिक पीड़ाको देखकर उस समयकी यन्त्रणाका बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बुद्दापेकी यन्त्रणा भी कम नहीं होती; इन्द्रियाँ शिथिल और शिक्तिहीन हो जाती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, मन-मे नित्य टालसाकी तरक्नें उछलती रहती है, असहाय अवस्था हो जाती है। ऐसी अवस्थामें जो कष्ट होता है, वह बड़ा ही भयानक होता है। इसी प्रकार बीमारीकी पीड़ा भी बड़ी दु:खदायिनी होती है। शरीर श्लीण हो गया, नाना प्रकारके असहा कष्ट हो रहे हैं,दूसरोंकी अधीनता है। निरुपाय स्थिति है। यही सब जन्म, मृत्यु, जरा और ज्याधिके दु:ख हैं। इन दु:खोंको बार-बार स्मरण करना और उनपर विचार करना ही इनमें दु:खोंको देवना है।

जीबोंको ये जन्म, मृत्यु, जरा,व्याधि प्राप्त होते हैं—पापों-के परिणामस्वरूप; अतएव ये चारों ही दोषमय हैं। इसीका वार-बार विचार करना इनमे दोषोंको देखना है।

यों तो एक चेतन आत्माको छोड़कर वस्तृतः संसारमें ऐसी कोई भी वस्तृ नहीं है, जिसमें ये चारों दोष नहीं। जड़ मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म हुआ; कहीं से टूट-फूट जाता है, यह व्याधि हुई; मरम्मत करायी, इलाज हुआ; पुराना हो जाता है, बुढ़ापा आ गया; अब मरम्मत नहीं हो सकती। फिर जीर्ण होकर गिर जाता है, मृत्यु हो गयी। छोटी-बई। सभी ची जोंकी यही अवस्था है। इस प्रकार जगत्-की प्रत्येक वस्तुको ही जन्म,मृत्यु, जरा तथा व्याधिमय देख-वेखकर इनमे वैराग्य करना चाहिये।

#### असक्तिरनभिष्वङ्गः नित्यं च

#### पुत्रदारगृहादिषु । समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

पुत्र, स्त्री, घर और धन आदिमें आसक्तिका अभावः ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सदा ही चित्तका सम रहना ॥ ९ ॥

प्रश्न—आठवें स्टोकमें जो इन्द्रियोंके अर्थामें वैराग्य कहा है—उसीके अन्तर्गत पुत्र, स्त्री, घर और घन आदिमें आसक्तिका अभाव आ ही जाता है; यहाँ उसी बातको फिर-से कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—स्त्री, पुत्र, गृह, शरीर और धन आदि पदार्थिके साथ मनुष्यका विशेष सम्बन्ध होनेके कारण प्रायः इनमे उमकी विशेष आमक्ति होती हैं। इन्द्रियोंके शब्दादि सन्धारण विषयोंमें बेराग्य होनेपर भी इनमें गुप्तभावने आसक्ति रह जाया करती है, इसीलिये इनमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जानेकी बात विशेषक्षये प्रथक कहीं गर्या है।

प्रश्न-'अनिमयङ्ग'का अर्थ अहङ्कारका अभाव न ले-कर ममताका अभाव क्यों लिया गया !

उत्तर—अहङ्कारके अभावकी बात पूर्व श्लोकके अन-हङ्कारः' परम रपटतः आ चुकी है, इसीव्यियेयहाँ अनिम-खङ्क' का अर्थ भमताका अभाव' किया गया है । ममलके कारण ही मनुष्यका खीं, पुत्रादिसे घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। उससे उनके सुख-दुःख और लाभ-हानिसे वह खयं सुर्खा-दुर्खा होता रहता है। ममताके अभावसे ही इसका अभाव हो सकता है, इमिलिये यहाँ इसका अर्थ ममताका अभाव ही ठींक मालूम होता है।

प्रश्न—इष्ट और अनिटकी उपपत्ति क्या है ! और उसमें समचित्तता किसे कहते हैं !

उत्तर—अनुकृळ व्यक्ति, क्रिया, घटना और पदायोंका संयोग और प्रांतक्ळका वियोग सबको 'इट' है। इसी प्रकार अनुकृळका वियोग और प्रतिकृळका संयोग 'अनिट' है। इन 'इट' और 'अनिट'के साथ सम्बन्ध होनेपर हर्ष-शोकादिका न होना अर्थात् अनुकृळके संयोग और प्रतिकृळके वियोगसे चित्तने हर्ष आदि न होना;तथा प्रतिकृळके संयोग और अनु-कृळके वियोगसे किसी प्रकारके शोका, मय और कोध आदि-का न होना—सद्दा ही निविकार, एकरस, सम रहना— इसको इट और अनिटकी उपपत्ति समिचित्तता' कहते हैं।

#### मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।

मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अव्यक्षिचारिणी भक्ति तथा एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका स्वभाव और विषयासक्त मनुष्योंके समुदायमें प्रेमका न होना ॥ १० ॥

प्रश्न- 'अनन्य योग' क्या है और उसके द्वारा भगवान्में -अन्यभिचारिर्णा भक्ति' करना किसे कहने हैं :

उत्तर- भगवान् ही सर्वजेष्ठ है और वे ही हमारे स्वामी, शरण प्रहण करनेयोग्य, परमगति, परम आश्रय, माता-पिता, भाई-बन्धु, परम हितकारी, परम आत्मीय और सर्वस्व हैं; उनको छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं है—इस भावमे जो भगवान्के साथ अनन्य सम्बन्ध हैं, उसका नाम 'अनन्य योग' है। तथा इस प्रकारके सम्बन्धमें केवल भगवान्मे ही अटल और पूर्ण विशुद्ध होम करके निरन्तर भगवान्का ही भजनः ध्यान करते रहना ही अनन्य योगके द्वारा भगवान्में अन्यभिचारिणी। भक्ति करना है ।

11 80 11

इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले मनुष्यमें न तो खार्य और अभिमानका लेश रहता है और न संसारकी किसी भी वस्तुमें उसका ममत्व ही रह जाता है। संभारके साथ उसका भगवान्-के सम्बन्ध्य से ही सम्बन्ध रहता है। किसीये भी किसी प्रकार-का खतन्त्र सम्बन्ध नहीं रहता। वह सब कुछ भगवान्का ही समझता है तथा श्रद्धा और प्रेमके साथ निष्कामभावसे निरन्तर भगवान्का ही चिन्तन करता रहता है। उसकी जो भी किया होती है, वह सब भगवान्के लिये ही होती है।

प्रभ-'विविक्तदेश' कैसे स्थानको समझना चाहिये और उसका सेवन करना क्या है ?

उत्तर—जहाँ किसी प्रकारका शोर-गुल या भीड़ भाड़ न हो; जहाँ दूसरा कोई न रहता हो, जहाँ रहनेमें किसीको भी आपत्ति या क्षोभ न हो, जहाँ किसी प्रकारकी गंदगी न हो, जहाँ काँटे-कंकड़ और कूड़ा-कर्कट न हों, जहाँका प्राकृतिक दस्य सुन्दर हो, जल, वायु और वातावरण निर्मल और पित्रत्र हों, किसी प्रकारकी बीमारी न हो, हिंसक प्राणियोंका और हिंसाका अभाव हो और जहाँ खाभाविक ही सास्विकताके परमाणु भरे हों—ऐसे देवालय, तपोभृमि, गङ्गा आदि पित्र निर्देशोंके तट और पित्र वन, गिरि-गुहा आदि निर्जन एकान्त और शुद्ध देशको 'विविक्तदेश' कहते हैं; तथा झान-को प्राप्त करनेकी साधनाके लिये ऐसे स्थानमें निवास करना ही उसका सेवन करना है।

प्रश्न-'जनसंसदि' किसको कहते हैं शऔर उसमें प्रेम न करना क्या है ?

उत्तर—यहाँ जनसंसदि 'पद 'प्रमादी 'और 'विषयासक्त' सांसारिक मनुष्योंके समुदायका वाचक है। ऐसे छोगोंके सङ्गको साधनमें सब प्रकारसे बाधक समझकर उससे विरक्त रहना ही उनमें प्रेम नहीं करना है। संत, महात्मा और साधक पुरुषोंका सङ्ग तो साधनमें सहायक होता है; अतः उनके समुदायका वाचक यहाँ 'जनसंसदि' नहीं समझना चाहिये।

### अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

अध्यात्मक्षानमें नित्य स्थिति और तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना--यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है—पेसा कहा है ॥ ११ ॥

प्रश्न-'अध्यात्मज्ञान'किसको कहते हैं और उसमें नित्य स्थित रहना क्या है ?

उत्तर—आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी है; उसमे भिन्न जो नाशवान, जड, विकारी और परिवर्तन-शीठ वस्तुएँ प्रतीत होती हैं——वे सब अनात्मा हैं, आत्माका उनसेकुछ भी सम्बन्ध नहीं है——शाख और आचार्यके उप-देशसे इस प्रकार आत्मतत्त्वको भठीभाँति समझ लेना ही 'अध्यात्मज्ञान' है और बुद्धिमें ठीक वैसा ही दढ़ निश्चय करके मनसे उस आत्मतत्त्वका नित्य-निरन्तर मनन करते रहना 'अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थित रहना' है।

प्रथ-तत्त्वज्ञानका अर्थ क्या है और उसका दर्शन करना क्या है !

उत्तर – तस्बद्धानका अर्थ है — सिचदानन्द्यन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा; क्योंकि तत्त्वज्ञानसे उन्हींको प्राप्ति होती है। उन सिचदानन्द्यन गुणातीत परमात्माका सर्वत्र समभावसे नित्य-निरन्तर ध्यान करते रहना ही उम अर्थका दर्शन करना है।

प्रश्न-यह सब ज्ञान है-इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—'अमानित्वम्'से लेकर् 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्'तक जिनका वर्णन किया गया है, वे सभी ज्ञानप्राप्तिके साधन हैं: इमलिये उनका नाम भी 'ज्ञान' रक्खा गया है। अभिप्राय यह है कि दूसरे ख़ोकमें भगवानूने जो यह बात कही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है,वहीं मेरे मतसे ज्ञान है-इस कथनसे कोई ऐसा न समझ ले कि शरीरका नाम 'क्षेत्र' है और इसके अंदर रहनेवाले ज्ञाता आत्माका नाम'क्षेत्रज्ञ'है यह बात हमने समझ ही छी; बस, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया किन्त वास्तवमें सचा ज्ञान वहीं है जो उपर्युक्त बीस साधनोंके द्वारा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके स्वरूपको यथार्थरूपसे जान लेनेपर होता है। इसी बातको समझानेके लिये यहाँ इन साधनोंको 'ज्ञान'के नामसे कहा गया है। अतएव ज्ञानीमें उपर्यक्त गुणोंका समावेश पहलेसे ही होना आवश्यक है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी गुण सभी साधकोंमें एक ही समयमें हों। अवस्य ही, इनमें जो 'अमानित्व', 'अदम्भित्व' आदि बहुत-से सबके उपयोगी गुण हैं-वे तो सबमे रहते ही हैं। इनके अतिरिक्त, ·अव्यभिचारिणी भक्ति', एकान्तदेशसेविन्व', 'अध्यासम्नान-

गी० त० वि ६५---

नित्यत्व', 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्' इत्यादिमें अपनी-अपनी साधनरौलीके अनुसार विकल्प भी हो मकता है।

प्रश्न-जो इमसे विपरीत है, वह अज्ञान है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखळाया गया है कि उपर्युक्त अमानिवादि गुणोंसे विपरीत जो मान-बड़ाईकी कामना, दम्भ हिंसा, क्रोध, कपट, कुटिलता,होह,अपवि-त्रता, अस्थिरता, लोलुपता,आसक्ति,अहंता,ममता,विषमता, अश्रद्धा और कुसंग आदि दोप हैं—वे सभी जन्म-मृत्युके हेतुभृत अज्ञानको बढ़ानेवाले और जीवका पतन करनेवाले हैं, इसलिये ये सब अज्ञान हां हैं; अतएव उन सबका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार ज्ञानके साधनोंका 'ज्ञान' के नामसे वर्णन सुननेपर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन साधनोंद्वारा प्राप्त 'ज्ञान' से ज्ञाननेयोग्य वस्तु क्या है और उसे ज्ञान लेनेसे क्या होता है ? उसका उत्तर देनेके लिये भगवान् अब ज्ञाननेके योग्य वस्तुके स्वरूपका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसके ज्ञाननेका फल 'अमृतत्वकी प्राप्ति' वनलाकर छःश्लोकोंमें ज्ञाननेके योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

# ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमञ्जूते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥

जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीभाँति कहूँगा। वह अनादिवाला परम ब्रह्म न सन् ही कहा जाता है, न असन् ही ॥ १२॥

प्रश्न-जिसका वर्णन करनेकी भगवान्ने प्रतिज्ञा की है. वह 'ज्ञेयम्' पद यहाँ किसका वाचक है :

उत्तर-यहाँ 'द्वेयम्' पट सिचदानन्टघन निर्गुण और सगुण ब्रह्मका वाचक है,क्योंकि इमी प्रकरणमे खयं भगवान्-ने ही उसको निर्गुण और गुर्गोका भोक्ता बताया है।

प्रश्न-उस ज्ञेयको जाननेसे जिसकी प्राप्ति होती है। वह 'अमृत' क्या है :

उत्तर—'अमृत' पद यहाँ प्रमानन्दस्वरूप प्रमात्माका वाचक है। अभिप्राय यह है कि जाननेके योग्य प्रब्रह्म प्रमात्माके ज्ञानमे मनुष्य सदाके छिये जन्म-मग्गरूप मंसार-बन्धनसे मृक्त होकर प्रमानन्दस्बरूप प्रब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। इसीको प्रम गति और प्रम पदकी प्राप्ति भी कहते है।

प्रश्न-'अनादिमत्' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसी अध्यायके उनीसवें श्लोकमें भगवान्ने प्रकृति और जीवात्माको अनादि बतलाया है। इन दोनोंका स्वामी होनेके कारण परब्रह्म पुरुषोत्तमको अनादिमत् अर्थात् अनादिवाला कहते हैं।

प्रश्न-- परम' विशेषणके महित 'ब्रह्म' पटका क्या अर्थ है ' उत्तर - यहाँ 'परम' विशेषणके सहित 'ब्रह्म' पदका प्रयोग, वह ज्ञेय तत्त्व ही निर्मुण, निराकार सचिदानन्द्रधन परब्रह्म परमात्मा है, यह बतलानेके उद्देश्यमे किया गया है। 'ब्रह्म' पद वेद, ब्रह्मा और प्रकृतिका भी बाचक हो सकता है; अत्वक्ष्व ब्रेयतत्त्वका स्बन्ध्य उनमे विलक्षण है, यह बतलानेके लिये ब्रह्म पदके माथ 'परम' विशेषण दिया गया है।

प्रश्न-- उम परब्रह्म परमात्माको 'सत्' और 'असत्' क्यों नहीं कहा जा सकता ?

उत्तर—जं वस्तु प्रमाणोंदारा सिद्ध की जाती है, उसे 'सत्'कहते है। स्वतःप्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी मी प्रमाणद्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योंकि परमात्मान से ही सवकी सिद्धि होती है, परमात्मातक किसी भी प्रमाणकी पहुँच नहीं है। श्रुतिने भी कहा है कि 'उस जाननेवालेको कैसे जाना जा सकता है!' वह प्रमाणोंद्वारा जाननेमें आनेवाली वस्तुओं से अत्यन्त विलक्षण है, इमलिये परमात्माको 'सत्' नहीं कहा जा सकता। तथा जिस वस्तुका वास्तवमें अस्तित्व नहीं होता, उसे 'असत्' कहते हैं, कित्तु परब्रह्म परमात्माका अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह अवस्य है, और वह हं—इसीमे अन्य सबका होना भी सिद्ध होता

है; अतः उसे 'असत्' भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिये परमात्मा 'सत्' और 'असत्' दोनोंसे ही परे है।

प्रश्न—नवम अध्यायके उन्नीसवें स्त्रोकनें तो भगवान्ने कहा है कि 'सत्' भी मैं हूँ और 'असत्' भी मैं हूँ और यहाँ यह कहते हैं कि उस जाननेयोग्य परमात्माकों न 'सत्' कहा जा सकता है और न 'असत्' । अतः इस विरोधका क्या समाधान है !

उत्तर—वस्तृतः कोई विरोध ही नहीं है; क्योंकि जहाँ परमात्माके स्वरूपका वर्णन विधिनुखमे किया जाता है, वहाँ इस प्रकार समझाया जाता है कि जो कुछ भी है— सब ब्रह्म ही है; और जहाँ निषेधमुखमे वर्णन होता है—वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वह 'ऐमा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है', किन्तु है अवस्य। अत्तर्व वहाँ विधिमुखमे वर्णन है। इसल्यिये मगवान्का यह कहना कि सत्त्' भी मैं हूँ और 'असत् भी मैं

सम्बन्ध—इस प्रकार ज्ञेयतस्वके वर्णनकी प्रतिज्ञा करके उस तस्वका संश्लेपमे वर्णन किया गया; परन्तु वह ज्ञेय तस्व वड़ा गहन है। अतः माधकोंको उमका ज्ञान करानेके लिये मर्वेष्यापकत्वादि लक्षणोंक द्वारा उसीका पुनः विम्तारपूर्वक वर्णन करते हैं—-

> मर्वतःपाणिपादं सर्वतःश्रुतिमह्रोके

तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम । सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥

उसका तरस्थ एक्षण ही समझना चाहिये ।

हैं',उचित ही है। किन्तु वास्तवमें उस परब्रह्म परमात्माका

खरूप वाणीके द्वारान तो विधिमुखमे बतलाया जा सकता है

और न निपंधमुखसे ही । उसके विषयमें जो कुछ भी कहा

जाता है, सब केवल शाखाचन्द्रन्यायमे उसे लक्ष्य करानेके

िरये ही है, उसके साक्षात् ख़रूपका वर्णन वाणीद्वारा हो ही नहीं सकता। श्रुति भी कहती हैं—'यतो वाचो निवर्तन्ते

अप्राप्य मनसा सह' ( तैत्तिरीय उ०२।९ ), अर्थातु 'मन-

कं सहित वाणी जिसे न पाकर वापस छौट आती हैं( वह ब्रह्म

है )।' इसी बातको स्पट करनेके छिये यहाँ भगवानुने निपेध-

मुख्ये कहा है कि वह न•सत्'कहा जाता है और न'असत्' ही कहा जाता है। अर्थात् मै जिस ज्ञेयवस्तुका वर्णन करना

चाहता हूँ, उसका वास्तविकख़रूप तो मन, वाणीका अविषय है; अतः उसका जो कुछ भी वर्णन किया जायगा, उसे

वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नंत्र, सिर और मुखबाला तथा सब ओर कानवाला है । क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ १३ ॥

प्रश्न-वह सब ओर हाथ-पैरवाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है (

उत्तर-इस कथनमे यह भाव दिख्लाया गया है कि वह परम्रस परमाना सब ओर हाथबाला है। उसे कोई भी वस्नु कहीं में भी समर्पण की जाय, वह वहीं से उसे ग्रहण करने में समर्थ है। इसी तरह वह सब जगह पैरबाला है। कोई भी भक्त कहीं में उसके चरणों में प्रणामादि करते हैं, वह वहीं उसे स्वीकार कर लेता है;क्योंकि वह सर्वशक्तिमान् होने के कारण सभी जगह सब इन्द्रियोंका काम कर सकता है, उसकी हस्तेन्द्रियका काम करनेवाली ग्रहण-शक्ति और पादन्द्रियका काम करनेवाली चलन-शक्ति सर्वत्र न्यास है।

प्रश्न-सब ओर नेत्र, सिर और मुखबाटा है---इस क्रथनका क्या भाव है !

उत्तर—इस कथन में भी उस बेयतस्वर्की सर्वत्यापकताका ही भाव दिख्लाया गया है। अभिन्नाय यह है कि वह सब जगह आँखवाला है। ऐमा कोई भी स्थान नहीं है, जहाँ वह न देखता हो; इसीलिये उसमे कुछ भी छिपा नहीं है। वह सब जगह सिरवाला है। जहाँ कहीं भी भक्तलोग उमका सत्कार करनेके उद्देश्यमे पुष्प आदि उसके मस्तकारर चढ़ाते हैं, वे सब ठीक उसपर चढ़ते हैं; कोई भी स्थान ऐमा नहीं है, जहाँ भगवान्का मस्तक न हो। वह सब जगह मुखवाला है। उसके भक्त जहाँ भी उसको खानेकी वस्तु समर्पण करते है, वह वहीं उस वस्तुको स्वीकार कर सकता है; ऐसी कोई भी जगह नहीं है, जहां उसका मुखन हो। अर्थात् वह बेय-स्वरूप परमात्मा सबका माधी, सब कुछ देखनेवाला तथा सबकी पूजा और भोग स्वीकार करनेकी शक्तिवाला है।

पह क्लोक स्वेताश्वतरोपनिपद्में अक्षरकाः आया है । (३ । १६ )

प्रभ-वह सब ओर कानवाला है, इस कथनका क्या इस कथनका क्या अभिप्राय है ? अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भी ज्ञेयखरूप परमात्माकी सर्वत्यापकताका का ही समप्रतासे प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है ही वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब जगह सननेकी शक्तिवाला है। जहाँ कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं या उससे प्रार्थना अथवा याचना करते हैं; उन सबको वह भलीमाँति सुनता है।

प्रभ-संसारमें वह सबको व्याप्त करके स्थित है,

सम्बन्ध—ज्ञेयस्वरूप परमात्माको सब ओरसे हाथ, पैर आदि समस्त इन्द्रियोंकी शक्तिवाला वतलानेके बाद अव उसके स्वरूपकी अलाकिकताका निरूपण करते हैं---

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ

वह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है परन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है, तथा आसकि-रहित होनेपर भी सबका धारण-पोषण करनेवाला और निर्मुण होनेपर भी गुणोंको भोगनेवाला है ॥ १४ ॥

प्रश्न-वह परमात्मा सब इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला है प्रन्तु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे गहित हैं,इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इस कथनसे यह दिखलाया गया है कि उस ज्ञंय-खुरूप परमात्माका सगुण रूप भी बहुत ही अद्भुत और अलैकिक है। अभिप्राय यह है कि तेरहवें श्लोकम जो उसकी सब जगह हाथ-पैरवाला और अन्य मुब इन्द्रियोंबाला बनलाया गया है, उससे यह बात नहीं समझनी चाहिये कि वह इय परमात्मा अन्य जीवोंकी भाँति हाथ-पैर आदि इन्द्रियोंवाला है: वह इस प्रकारकी इन्द्रियोंने सर्वथा रहित होते हुए भी सब जगह उन-उन इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करनेम समर्थ है। इसलिये उसको सब जगह मव इन्द्रियोंबाला और मब इन्द्रियोंसे रहित कहा गया है।

श्रुतिमें भी कहा है---अपाणिपादां जवनो प्रहीता

> पर्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । ( स्वेताश्वतरोपनिपद् ३।१९)

अर्यात् 'वह परमात्मा बिना पैर-हाथके ही वेगसे चलता और प्रहण करता है, तथा बिना नेत्रोंके देखता और बिना कार्नोके ही सुनता है। अतएव उसका खरूप अलौकिक है, इस वर्णनमें यही बात समझायी गयी है।

है, अतः सब कुछ उसीसे परिपूर्ण है।

पश्च-वह आसक्तिरहित होनेपर भी मनका धारण-पाषण करनेवाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनसे भी उस ज्ञेयतत्त्वकी सर्वत्यापकता-

कि आकारा जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीका

कारण होनेसे उनको व्याप्त किये हुए स्थित है-उसी प्रकार

वह ज्ञेयखरूप परमात्मा भी इस चराचर जीवसमूहसहित

समस्त जगतका कारण होनेसे सबको व्याप्त किये हुए स्थित

उत्तर-इम कथनमे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे संमारमें माता-पिता आदि आमक्तिके वश होकर अपने परिवारका धारण-पोपण करते हैं, वह परब्रह्म परमात्मा उस प्रकारमे धारण-पोषण करनेवाला नहीं है। वह बिना ही आमक्तिके मक्का धारण-पोषण करता है। इसीलिये भगवान्-को मब प्राणियोंका सुहृद् अर्थात् बिना ही कारण हित करने-बाला कहा गया है (५) २९)। अभिप्राय यह है कि वह . ज्ञयस्वरूप मर्वज्यापी परमात्मा वास्तवमें आसक्तिके दोषये मर्त्रथा रहित है तो भी प्रकृतिके सम्बन्धमे सबका धारण-पोषण करनेवाला है, यही उसकी अछौकिकता है।

प्रश्न-वह गुणोंमे अतीत होनेपर भी गुणोंको भोगनेवाला है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 🎸

उत्तर-इसमें भी उस प्रमात्माकी अलैकिकताका ही प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब गुणोंका भोका होते हुए भी अन्य जीबोंकी भौति प्रकृति-के गुणोंमे लिप्त नहीं है। वह गस्तवमें गुणोंसे सर्वथा अतीत है, तो भी प्रकृतिके सम्बन्धमे ममस्त गुणोंका मोक्ता है। यही उसकी अलीकिकता है।

#### बहिरन्तश्च चरमेव भूतानामचर च ।

#### सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं चान्तिके च तत्॥ १५॥ दूरस्थं

वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है, और चर-अचररूप भी वही है । और वह सुस्म होनेसे अविशेष है तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित वही है ॥ १५॥\*

प्रश्न-वह क्षेयखरूप परमात्मा सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण कैसे है ?

उत्तर-जिस प्रकार समृद्रमें पड़ हुए बरफ्के ढेलोंके बाहर और भीतर सब जगह जल-ही-जल न्याप्त है, इसी प्रकार समस्त चराचर भूतोंके बाहर-भीतर वह इयेखकप परमात्मा परिपूर्ण है ।

प्रश्न-चर और अचर भी वहीं है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-पहले वाक्यमें यह बात कही गयी है कि वह परमात्मा चराचर भूतोंके बाहर और भीतर भी है: इसमे कोई यह बात न समझ ले कि चराचर भूत उसमे भिन्न होंगे। इसीको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं कि चराचर भूत भी वहीं है। अर्थात् जैसे बरफके बाहर-भीतर भी जल हैं और ख़यं बरफ भी वस्तुतः जलहीं है- जलमें भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत् उस परमातमा का ही खरूप है, उसमे भिन्न नहीं है।

प्रश्न-वह सुरम होनेसे अविजय है, इस कथनका क्या अभिप्राय है 🗸

उत्तर-उस ज्ञेथको सर्वरूप बतला देनेसे यह शंका होती है कि यदि सब कुछ वही है तो फिर सब कोई उसको जानते क्यों नहीं ! इसपर कहते हैं कि जैसे सूर्यकी किरणोंने स्थित परमाणुरूप जल साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता-उनके लिये वह दुर्विज्ञेय है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा भी उस परमाणुरूप जलकी अपेक्षा भी अत्यन्त सूक्स होनेके कारण साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता इसलिये वह अविज्ञेय है।

प्रश्न-बह अति समीपंग है और दूरम भी स्थित है, यह कॅसे !

उत्तर-सम्पूर्ण जगत्में और इसके बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा न हों। इसलिये वह अत्यन्त ममीपमें भी है और दूरमें भी है; क्योंकि जिसको मनुष्य दूर और समीप मानता है, उन सभी स्थानोंने वह विज्ञानानन्द्धन परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है। इसलिये इस तत्त्वको समझने-बाले श्रद्धाञ्च मनुष्योंके लिये वह परमात्मा अत्यन्त समीप है और अश्रद्धालके लिये अत्यन्त दूर है।

# च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥

वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकाशके सहश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है। तथा वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण-पोषण करनेवाला और रुद्रक्रपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है ॥ १६॥

स्थित हैं इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि जैसे महा-

प्रम-'अविभक्त होनेपर भी सब प्राणियोंमें त्रिभक्त-सा काश वास्तवमें विभागरहित है तो भी भिन्न-भिन्न घड़ोंके सम्बन्धसेविभक्त-साप्रतीतहोताहै-वैसे ही परमात्मावास्तव-उत्तर-इस वाक्यसे उस जाननेयोग्य परमात्माके एकत्व- में विभागरहित हैं,तो भी समस्त चराचर प्राणियों क्षेत्रज्ञरूप-से पृथक्-पृथक्के सदश स्थित प्रतीत होता है। किन्तु यह

श्रुतिमें भी कहा है— 'तदेजित तन्नैजित तहरे तद्भिति । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्थास्य बाह्यतः ॥' ( ईशोपनिषदः ५) अर्थात् वह चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और समीप भी है। वह इस सम्पूर्ण जगत्के भीतर भी है और इम सबके बाहर भी है।

भिन्नता केवल प्रतीतिमात्र ही है, वास्तवने वह परमात्मा एक **है और वह** सर्वत्र परिपूर्ण है।

प्रस्त-'भूतभर्तु','प्रसिख्यु' और प्रभविष्यु'---इनपर्दी-का क्या अर्थ है और इनके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है :

उत्तर—समस्त प्राणियों के धारण-पोषण करनेवालेको 'भूतभर्त' कहते हैं: सम्पूर्ण जगत्के संहार करनेवालेको 'प्रसिष्णु' कहते हैं और सक्की उत्पत्ति करनेवालेको प्रमित्रिष्णु' कहते हैं। इन तीनों पदोंका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि वह सर्वशक्तिमान् बेयखरूप परमात्मा सम्पूर्ण चराचर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेत्राला है। वही ब्रह्मारूपमे इस जगत्को उत्पन्न करता है, वहा विष्णुम्हपसे इमका पालन करता है और वही रुद्ध-रूपमे इसका संहार करता है। अर्थात् वह परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु और शिव है।

# ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि मर्वस्य विष्ठितम् ॥ १७ ॥

वह परब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त पर कहा जाता है। वह परमात्मा बोधस्वरूपः जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है और सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है ॥ १७ ॥

प्रश्न-वह परब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति कैसे हैं !

उत्तर—चन्द्रमा, सूर्य, विशुत्, तारे आदि जितना भी बाह्य ज्योतियाँ हैं; बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ आरि जितना आष्यात्मिक ज्योतियाँ हैं: तथा विभिन्न लोकों और वस्तुओंके अधिष्ठातृदेवतारूप जो देवज्योतियाँ हैं — उन सभीका प्रकाशक वह परमान्मा है। तथा उन सबसे जितनी प्रकाशन-शक्ति है, वह भी उसी परब्रद्म परमात्माका एक अंशमात्र है। इसीलिये वह समस्त ज्योतियोंका भी ज्योति अर्थात सबको प्रकाश प्रदान करनेवाला, सबका प्रकाशक, है। उसका प्रकाशक दुसरा कोई नहीं है।

श्रुतिमें भी कहा है—'न तत्र मूर्यो भार्ति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भार्ति कुतोऽयमित्रः। तमेव भारतमनुभार्ति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभार्ति॥' (कटोपनिषद् २ । २ । १ ५: स्वेताश्वतर उ०६। १४) अर्थात् बहाँ न सूर्य प्रकाश करता है, न चन्द्रमा और न तारागण ही। न वहाँ यह विज्ञां प्रकाश करती है, फिर इस अप्रिकी तो बात ही क्या है। उमीकं प्रकाशने यह समस्त जगत् प्रकाशित होता है।' गीतामें भी पंद्रहवें अध्यायके वारहवें श्लोकम कहा गया है कि 'जो तेज सूर्यमें स्थित होकर समस्त जगत्को प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्रमा तथा अग्निमें स्थित है, उम तेजको त मेरा ही तेज समझ।'

प्रभा-यहाँ 'तमः' पद किसका वाचक है और उस

परमात्माको उसमे पर' बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यहाँ 'तमः 'पद अन्यकारआंर अज्ञानका वाचकहैं। और वह परमाना स्वयंज्योति तथा ज्ञानस्वकार हैं; अन्यकार और अज्ञान उसके निकट नहीं रह मकते. इसलिये उसे तम-में अत्यन्त परे--इनसे सर्वथा रहित -- बतलाया गया है। प्रश्न-यहाँ 'ज्ञानम' पद किसका वाचक है और इसके

प्रश्त -यहाँ 'ज्ञानम' पर किमका वाचक है और इसके प्रयोगका क्या भाव है '

उत्तर -यहाँ 'ज्ञानम्' पद् परमात्माके स्वरूपका वाचक है। इसके प्रयोगका यह अभिप्राय है कि वह परमात्मा चेवन वोधश्वरूप है।

प्रश्न - उसे यहाँ पुनः 'श्रेय' कहनेका क्या अभिप्राय है ' उत्तर—उसे पुनः 'श्रेय' कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जिस श्रेयका बारहवें श्लोकमें प्रकरण आरम्भ किया गया है उसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेता ही इस संमारने मनुष्य-शर्रारका परम कर्तव्य है, इस ससारने जानने-के योग्य एकमात्र परमात्मा ही है। अतप्त उसका तस्त्र जाननेके लिये मर्भाको पूर्णस्थित उद्योग करना चाहिये, अपने अमूल्य जीवनको मांसारिक भोगोंने लगाकर नष्ट नहीं। कर डालना चाहिये।

प्रश्न-उसे 'ज्ञानगम्यम' कहनेका क्या अभिप्राय है : उत्तर--ज्ञेयम्' पदमे उसे जानना आक्स्यक बतलाया गया। इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि उसे कसे जानना चाहिये। इसलिये कहते हैं कि वह झानगम्य है अर्थात् पूर्वोक्त अमानित्वादि ज्ञान-साधनोंके द्वारा प्राप्त तत्त्वज्ञानमे वह जाना जाता है। अतएव उन साधनोंद्वारा नत्त्वज्ञानको प्राप्त करके उस परमात्माको जानना चाहिये।

यन—पूर्व श्लोकों में उस परमात्माको सर्वत्र व्यास बतलाया गया है, फिर यहाँ 'हृदि सर्वश्य विष्टितम्' — इस कथनसे केवल सम्बन्धे हृदयमें स्थित वतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—वह प्रमात्मा सब जगह समानभावसे परिपूर्ण होते हुए भी,हृदयमें उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य- का प्रकाश सब जगह समानरूपसे विस्तृत रहनेपर भी दर्पण आदिमें उसके प्रतिबिम्बकी विशेष अभिन्यक्ति होती है एवं सूर्यमुः वी शीशेमें उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर अग्नि उत्पन्न कर देता है, अन्य पदार्थोंमें उस प्रकारकी अभिन्यक्ति नहीं होती. उसी प्रकार हृदय उस परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है। ज्ञानीके हृदयमें तो वह प्रत्यक्ष ही प्रकट है। यही बात समझानेके लिये उसको सबके हृदयमें विशेषक्रपसे स्थित बतलाया गया है।

सम्बन्ध —इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयके स्वरूपका संक्षेपमें वर्णन करके अब इस प्रकरणको जाननेका फल बतलाते हैं—

#### इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्तः एनद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते॥१८॥

इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य परमात्माका खरूप संक्षेपसे कहा गया। मेरा भक्त इसको तस्वसे जानकर मेरे खरूपको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥

प्रश्न-यहाँतक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप किन-किन क्षोकोंने कहा गया है :

उत्तर-पाँचवें और छठे श्लोकोंमे विकारोमहित क्षेत्रके स्वरूपका वर्णन किया गया है। मातवेंसे स्थारहवें श्लोकतक बानके नामसे ज्ञानके बीम साधनोंका और वारहवेंसे सतरहवेतक जेय अर्थात ज्ञाननेयोग्य प्रमात्माके स्वरूपका वर्णन किया गया है।

प्रश्न--भद्रक्तः" पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है तथा उसक्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयको जानना क्या है एवं भगवद्भावको प्राप्त होना क्या है !

उत्तर-भद्रकः पट यहाँ भगवान्का भजनः ध्यानः

आज्ञापालन और पूजन तथा मेवा आदि भक्ति करनेवाले भगवद्भक्तका वाचक है। इसका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस ज्ञानमागिमें भी मेरी शरण प्रहण करके चलनेवाला मायक महजहींमें प्रम पदको प्राप्त कर सकता है।

यहाँ क्षेत्रको प्रकृतिका कार्य, ज इ. विकारी, अनित्य और नारावान् समझनाः ज्ञानके साधनोंको भर्छाभाँति धारण करना और उनके द्वारा भरावान्के निर्मुण, सगुण रूपको भर्छाभाँति समझ लेना—यहां क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयको जानना है । तथा उस ज्ञेयन्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाना ही भरावद्वावको प्राप्त हो जाना है।

सम्बन्ध---तीमरे श्लोकमें भगवान्नं भ्लंत्रकं विपयमं चार वातें और भ्लेत्रकं विपयमें दो वातें संश्लेपमं मुननेकं लियं अर्जुनसं कहा था, पिर विपय आरम्भ करते ही भ्लेत्रकं स्वरूपका और उसके विकारोंका वर्णन करनेके उपरान्त भ्लेत्र और श्लेत्रकं तत्क्कों भलीभाँति जाननेके उपयम्त साधनोंका और जाननेक योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन प्रसङ्गवश किया गया। इसमें श्लेत्रकं विपयमें उसकं स्वभावका और किस कारणसं कौन कार्य उत्पन्न होता है, इस विपयक्ता तथा प्रभावसित श्लेत्रकंके स्वरूपका भी वर्णन नहीं हुआ। अतः अब उन सबका वर्णन करनेके लिये भगवान् पुनः प्रकृति और पुरुषंक नामसं प्रकरण आरम्भ करते हैं। इसमें पहले प्रकृति-पुरुषकी अनादिताका प्रतिपादन करते हुए समस्त गुण और विकारोंको प्रकृतिजन्य वर्तलांते हैं---

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादी उभावपि। विकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसंभवान॥ १९॥ प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंको ही तू अनादि जान । और राग-द्वेषादि विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोंको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥ १९.॥

पश्न-इस स्रोकमें प्रकृति' शब्द किसका वाचक है तथा सातवें अध्यायके चौथे और पाँचवें स्रोकोंमें जिसका वर्णन 'अपरा प्रकृति' के नामसे हुआ है तथा इसी अध्यायके पाँचवें स्रोकमें जो क्षेत्रका खरूप बतलाया गया है, उनमें और इस प्रकृतिमें क्या भेद हैं ?

उत्तर—यहाँ 'प्रकृति' शब्द ईश्वरकी अनादिसिद्ध म्ल प्रकृतिका वाचक है। चौदहवें अध्यायमें इसीको महद्रहाके नामसे कहा गया है। सातवें अध्यायके चौथे और पाँचवें स्रोकोंमें अपरा प्रकृतिके नामसे और इसी अध्यायके पाँचवे स्रोकमें क्षेत्रके नामसे भी इमीका वर्णन है, भेद इतना ही है कि वहाँ उसके कार्य—मन, बुद्धि, अहङ्कार और पञ्चमहा-भूतादिके सहित मूल प्रकृतिका वर्णन है और यहाँ केवल 'मूल प्रकृति' का वर्णन है।

प्रश्न-'प्रकृति' और 'पुरुष'-इन दोनोंको अनादि जाननेके लिये कहनेका तथा 'च' और 'एव'-इन दोनों पदोंके प्रयोगका यहाँ क्या अभिप्राय है !

उत्तर-प्रकृति और पुरुष-इन दोनोंकी अनादिताममान है, इस बातको जाननेके लिये अर्थात् इस रुक्षणमें दोनोंकी एकता करनेके लिये 'च' और 'एव'—इन दोनों पदोंका प्रयोग किया गया है। तथा दोनोंको अनादि समझनेके लिये कहने-का यह अभिप्राय है कि जीवका जीवन्व अर्थात् प्रकृतिके माथ उसका सम्बन्ध किसी हेतुसे होनेवाला आगन्तुक नहीं है, यह अनादि-सिद्ध है और इसी प्रकार ईश्वरकी शक्ति यह प्रकृति भी अनादिसिद्ध है-ऐसा समझना चाहिये। प्रश्न—यहाँ 'विकासन्' पद किनका और 'गुणकान्' पद किनका वाचक है तथा इन दोनोंको प्रकृतिसे उत्पन्न समझने-के लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसी अध्यायके छठे स्रोकमें जिन इच्छा-द्वेष, सुख-दु:ख आदि विकारोंका वर्णन किया गया है-उन सबका वाचक यहाँ 'विकारान्' पद है तथा सस्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंका और इनसे उत्पन्न समस्त जड पदार्थीका त्राचक 'गुणान्' पद है। इन दोनोंको प्रकृतिसे उत्पन समझनेके लिये कहवार भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि म्ह्य, रज और तम-इन तीनों गुणोंका नाम प्रकृति नहीं हैं: प्रकृति अनादि है । तीनों गुण सृष्टिके आदिमें उससे उत्पन्न होते हैं (भागवत २ । ५ । २२ तथा ११ । २४ । ५) इमी बातको स्पष्ट करनेके लिये भगवानूने चौदहवें अध्याय-के पाँचवें श्लोकमें सत्त्व, रज और तम -इस प्रकार तीनों गुणोंका नाम देकर तीनोंको प्रकृतिसम्भव बतलाया है। इसके सिवा तीसरे अध्यायके पाँचवें स्टोकमें और अठारहवें अध्यायके चार्लामवें श्लोकमें तथा इसी अध्यायके इक्कीमवें इलोकमें भी गुणोंको प्रकृति जन्य बतलाया है । तीसरे अध्याय-के सत्ताईमवें और उन्तामवे श्लोकोंने भी गुणींका वर्णन प्रकृतिकं कार्यरूपमे हुआ है। इमलिये सन्व, रज और तम इन तीनों गुणोंको उनके कार्यमहित प्रकृतिये उत्पन्न सम्बन चाहिये तथा इमी तरह समस्त विकारोंको भी प्रकृतिसे उत्पन्न समझना चाहिये।

सम्बन्ध—तीसर श्लोकमें, जिससे जो उत्पन्न हुआ है, यह वात मुननेक लिये कहा गया था, उस**का वर्णन पूर्व** श्लोकके उत्तराईमें कुछ किया गया। अब उसीकी कुछ बात इस श्लोकके पूर्वाईमें कहते हुए इसके उत्तराईमें और इक्रीसवें श्लोकमें प्रकृतिमें स्थित पुरुषके स्वरूपका वर्णन किया जाता है—

> कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः मुखदुःखानां भोक्तृत्वं हेतुरुच्यते ॥ २०॥

कार्य और करणको उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकृति कही जाती हैं और जीवात्मा सुख-दुःखाँके मोक्तापनमें अर्थात् भोगनेमें हेतु कहा जाता है ॥ २० ॥ प्रश्न-- 'कार्य' और 'करण' राब्द किन-किन तत्त्रोंके वाचक हैं और उनके कर्तृत्वमें प्रकृतिको हेतु बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—आकाश, बायु, अग्नि, जल और पृथ्वी— ये पाँचों सूक्ष्म महाभूतः तथा शन्द, स्पर्श, क्या, रस और गन्ध—ये पाँचों इन्द्रियोंके विषयः इन दसोंका बाचक यहाँ कार्य शन्द है। बुद्धि, अहङ्कार और मन—ये तीनों अन्तः करणः श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घाण—ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ एवं बाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा—ये पाँचों कार्मेन्द्रियाँ; इन तेरहका बाचक यहाँ करणः शब्द है। ये तेईस तत्त्व प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ही इनका उपादान कारण है; इसल्ये प्रकृतिको इनके उत्पन्न करनेमे हेनु बतलाया गया है।

प्रश्न-इन तेईसमें एकका दूसरेसे किस प्रकार उत्पत्ति मानी जाती हैं !

उत्तर-प्रकृतिये महत्तन्त्र,महत्तत्त्वये अहङ्कार,अहङ्कार-मे पाँच सूरम महाभूत, मन और दम इन्द्रिय तथा पाँच सूरम महाभूतोंसे पांचों इन्द्रियोंके शब्दादि पाँचो स्थृष्ट विपयोकी उटानि मानी जाती है। सांख्यकारिकामे भी कहा है—

प्रकृतेर्महास्ततं।ऽहङ्कारस्तस्माद्गगश्च पोडशकः। तस्मादिप पोडशकात् पञ्चस्यः पञ्च भ्तानि॥ (साख्यकारिका २२)

अर्थात् 'प्रकृतिये महत्तन्व (समिष्टिबृद्धि ) की यानी बुद्धितन्त्रकी, उसमे अहङ्कारकी और अहङ्कारसे पाँच तन्मात्राएँ, एक मन और दम इन्द्रियाँ—इन सोलहके समुदायकी उत्पत्ति हुई तथा उन मोलहमेसे पाँच तन्मात्राओं से पाँच स्थूल भूतोंकी उत्पत्ति हुई।' गीताके वर्णनसे पाँच तन्मात्राओंकी जगह पाँच सूक्ष्म महाभूतोंका नाम आया है और पाँच स्थूल भूतोंके स्थानमें पाँच इन्द्रियों के विषयोंका नाम आया है, इतना ही भेद है।

प्रभ-कहीं-कहीं 'कार्यकरण'के स्थानमें 'कार्यकारण'

पुरुषः त्रकृतिस्थो हि भुङ्के कारणं गुणसङ्गोऽस्य

ं प्रकृतिजान्गुणान् । सद्सद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥

पाठ भी देखनेमें आता है। वैसा पाठ माननेसे 'कार्य' और 'कारण' शब्दोंको किन-किन तच्चोंका वाचक मानना चाहिये ?

उत्तर—'कार्य' और 'कारण' पाठ माननंसे पाँच झाने-न्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय—हन सीलहका वाचक 'कार्य' शब्दको समझना चाहिये; क्योंकि ये सब दूसरोंके कार्य हैं, किन्तु खयं किसीके कारण नहीं है। तथा बुद्धि अहङ्कार और पाँच सूस्म महाभूतोंका वाचक 'कारण' शब्दको समझना चाहिये। क्योंकि बुद्धि अहङ्कारका कारण है; अहङ्कार मन, इन्द्रिय और सूक्ष्म पाँच महाभूतोंका कारण है तथा सूक्ष्म पाँच महाभूत पाँचों इन्द्रियोंक विषयोंके कारण हैं।

पश्न-अन्तः करणके बुद्धि, अहङ्कार, चित्त और मन— ऐसे चार भेद अन्य शास्त्रोंमें माने गये हैं: फिर भगवान्ने यहाँ तीनका ही वर्णन कैसे किया !

उत्तर—भगवान् चित्त और मनको भिन्न तत्व नहीं मानते, एक हां तत्त्रके दां नाम मानते हैं। सांख्य और योगशास्त्र भी ऐसा हां मानते हैं। इसलिये अन्तःकरणके चार भेट न करके तीन भेट किये गये हैं।

प्रश्न-'पुरुप' शब्द चेतन आत्माका वाचक है और आन्माको निर्लेप तथा शुद्ध माना गया है; फिर यहाँ पुरुषको मुख-दु:खेंकि भोक्तापनमें कारण केमे कहा गया है!

उत्तर -प्रकृति जड है, उममें भोकापनकी सम्भावना नहीं है और पुरुष अमङ्ग है, इमलिये उसमें भी वास्तवमें मोकापन नहीं है। प्रकृतिके सङ्गवे ही पुरुषमें भोकापनकी प्रतीति-सी होती है और यह प्रकृति-पुरुषका सङ्ग अनादि है, इसलिये यहाँ पुरुषको सुख-दुः खोंके भोकापनमें हेतु यानी निमित्त माना गया है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये अगले स्टोकमें कह भी दिया है कि 'प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजनित गुणोंको भोगता है।' अत्तप्त प्रकृतिसे मुक्त पुरुषमें भोकापनकी गत्यमात्र भी नहीं है।

गी० त० वि० ६६---

प्रकृतिमें स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थोंको भोगता है और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है ॥ २१ ॥

प्रश्न-यहाँ 'प्रकृतिजान्' विशेषणके सहित 'गुणान्' पद किसका वाचक है तथा 'पुरुषः' के साथ 'प्रकृतिस्थः' विशेषण देकर उसे उन गुणोंका मोक्ता बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-प्रकृतिजनित सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रम और गन्थरूप जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं—उन सबका बाचक यहाँ 'प्रकृतिजान्' विशेषणके महित गुणान्' पद है। तथा 'पुरुषः' के साथ 'प्रकृतिस्थः' विशेषण देकर उसे उन गुणोका मोक्ता वतळानेका यह अभिप्राय है कि प्रकृतिसे बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण- इन तीनों शरीरोंमें सिक्सी भी शरीरके साथ जबतक इस जीवात्माका मम्बन्ध रहता है, तबतक बह प्रकृतिमें स्थित प्रकृतिस्थ) कहळाता है अत्रण्य जबतक आत्माका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है, तमीतक वह प्रकृतिजनित गुणोंका भोक्ता है। प्रकृतिमें सम्बन्ध छुट जानेके बाद उसमे भोक्तापन नहीं है, क्योंकि बास्तवमें पुरुषका स्यस्य नित्य अमङ्ग ही है।

प्रश्न-भद्मद्योनि' शब्द किन योनियोका वाचक है और गुणोका सङ्गक्या है, एवं वह इस जीवात्माके सदमद्-योनियोंने जन्म लेनेका कारण कैसे है :

उत्तर- 'सदमद्योनि'शब्द यहाँ अर्च्छा और बुरा योनियों-का बाचक है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यमें लेकर उससे कँची जितनी भी देवादि योनियाँ हैं। सब मत् योनियाँ हैं और मनुष्यमें नीची जितनी भी पशु. पश्ची, बृक्ष और लगा आदि योनियाँ हैं वे असत् हैं। सन्व रज और तम-इन तीनी गुणोंवे साथ जो जीवका अनादिसिद्ध सम्बन्ध है एव उनके कार्यरूप सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है, वही गुणोंका सङ्ग है; जिस मनुष्यकी जिस गुणमें या उसके कार्यरूप पदार्थमें आसक्ति होगी, उसकी वैसी ही वासना होगी और उसीके अनुमार उसे पुनर्जन्म ब्राप्त होगा। ≮सीलिये यहाँ अच्छी-बुरी योनियोंकी ब्राप्तिमें गुणोंके सङ्गको कारण बनलाया गया है।

प्रश्न चौथे अध्यायके तेरहवें खांकमें तो भगवान्ते यह कहा है कि गुग और कमांके अनुमार चारों वर्णोंकी रचना मेरेद्वारा की गयी है, आठवें अध्यायके छठे खोकमें यह बात कही है कि अन्तकालमें मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण करता हुआ जाता है, उमीको प्राप्त होता है; एवं यहाँ यह कहते हैं कि अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्तिमें कारण गुणोंका मङ्ग है। इन तीनोंका समन्वय कैमे किया जा सकता है!

उत्तर-तिनोंमें वस्तृतः असामञ्जन्यकी कोई भी बात नहीं है। विवार करके देखने में तीनोंमें ही प्रकारान्तरसे गुणोंके सङ्गको अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्तिमें हेतु बतलाया गया है। १- मगवान चारों वर्णोकी रचना उनके गुण-कर्मानुसार ही। करने हैं। इसमें उन जीवोंके गुणोंका सङ्ग साभाविक ही हेतु हो गया। २- मनुष्य जैसा कर्म और सङ्ग करता है. उसीके अनुसार उसकी तीनों गुणोंमेंसे किसी एक-में विशेष आमक्ति होती है और उन कर्मोंके संस्कार बनते हैं; तथा जिसे संस्कार होते हैं, वैये ही अन्तकालमें स्मृति होती है और स्मृतिक अनुसार ही उसकी अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्ति होती है। अन्तक अनुसार ही उसकी अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्ति होती है। अन्यव दीनोंमें एक ही गुणोंके सङ्गको हेतु बनलाया गया है। अन्यव तीनोंमें एक ही बात कहीं गयी है।

सम्बन्ध — इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुषके स्वरूपका वर्णन करनेके बाद अब जीवारमा और परमारमाकी एकता करते हुए आरमाके गुणातीत स्वरूपका वर्णन करते हैं—

> उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तां देहेऽस्मिन्युरुषः परः॥ २२॥

इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही है। वही साफ्री होनेसे उपद्रण और यथार्थ सम्मति देनेबाला होनेसे अनुमन्ता, सवका धारण-पोपण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोका, ब्रह्मा आदिका भी खामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सिश्चरानन्द्यन होनेसे परमात्मा ल्येसा कहा गया है॥ २२॥

प्रश्न-इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही है, इस क्यनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनसे क्षेत्रज्ञके गुणातीन खरूपका निर्देश किया गया है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति जनित शरीरोंकी उपाधिसे जो चेतन आत्मा अज्ञानके कारण जीवमावको प्राप्त-सा प्रतीत होता है वह क्षेत्रज्ञ वास्तवमें इस प्रकृतिसे सर्वथा अतीत परमात्मा ही है। क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मामें और क्षेत्रबमें वस्तृतः किसी प्रकारका भेद नहीं है, केवल शर्गार-रूप उपाधिये ही भेदकी प्रतीति हो रही है।

प्रश्न-वह आत्मा ही उपद्रष्टा, अनुमन्ता, मर्ता, मोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहा गया है -इस कथनका क्या अभिप्राय है 🗇

उत्तर-इम् कथनमे इस् बातका प्रतिपादन किया गया है कि निज-भिन्न निमित्तोंने एक ही परब्रद्ध परमात्मा भिन्न-भिन्न नामीसे प्रकारा जाता है। वस्तु दृष्टिसे ब्रह्ममें किसी

जाननेका पल चतलांत है-

प्रकारका भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि सचिदानन्द्रधन परब्रह्म ही अन्तर्यामीरूपसे सबके श्रमाश्रम कर्मीका निरीक्षण करनेत्राला है, इसलिये उसे 'उपद्रश' कहने हैं। वही अन्तर्यामीम्ह्रपसे सम्मति चाहनेवालेको उचित अनुमति देता है, इसलिये उसे 'अनुमन्ता' कहते हैं । वही विष्युह्मपसे समस्त जगतका रक्षण और पालन करता है, इसलिये उसे भर्ताः कहते हैं। वहीं देवताओं के रूपमें समस्त यज्ञींकी हविको और समस्त प्राणियोंक रूपमें समस्त भं गोंको भोगता है, इसलिये उसे भोक्ता' कहते हैं; वहीं समस्त लोकपाल और ब्रह्मादि ईश्वरोंका भी नियमन करनेवाला महान् इश्वर है, इसलिये उमे भाहेश्वर कहते हैं और वस्तुत: बह मदा ही सब गुणोंसे सर्वथा अतीत है इसलिये उसे परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार वह एक ही परब्रह्म 'परमात्मा' भिन्न-भित्र निमित्तोंने भित्र-भित्र नामोंद्वारा पुकारा जाता है,वस्तृत: उसमें किसी प्रकारका भेट नहीं है।

सम्बन्ध-इस प्रकार गुणोंके सहित प्रकृतिके और प्रत्यंक स्वरूपका वर्णन करनेके बाद अब उनको यथार्थ

#### य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भ्योऽभिजायते॥ २३॥

इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है, वह सब प्रकारस कर्नव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता॥ २३॥

प्रश्न-पूर्वीक्त प्रकारमे पुरु को आर गुणोंके महित प्रकृतिको तत्त्वसे जानना क्या है !

उत्तर-इस अध्यायमें जिस प्रकार पुरुषके खरूप और प्रभावका वर्णन किया गया है, उसके अनुसार उसे मली-भौति समझ लेना अर्थात् जितने भी पृथक्-पृथक् क्षेत्रज्ञींकी प्रतीति होती है—सब उस एक परब्रह्म परमात्माके ही अभिन्न खरूप हैं: प्रकृतिके सङ्घमे उनमे भिन्नता-सी प्रतीत होती है, बस्तुत: कोई भेद नहीं है और वह परमात्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और अविनाशी तथा प्रकृतिये सर्वथा अतीत है-इस बातको संशयरहित यथार्थ समझ लेना एवं एकी-भावसे उस सिह्मदानन्द्रधनमें नित्य स्थित हो जान। ही पुरुष-को तत्त्वसे जानना' है। तीनों गुण प्रकृतिमे उत्पन्न हैं, यह समस्त विश्व प्रकृतिका ही प्रमाग है और वह नाशवान जड़. क्षणभङ्गर और अनित्य है-इस रहस्यको समझ लेना ही ·गुर्णोके सहित प्रकृतिकां तत्त्ववे जानना' है।

प्रश्न-भ्मर्वथा वर्तमानः' के साथ 'अपि' पदका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर--यहाँ 'सर्त्रथा वर्तमानः'के साथ 'अपि' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि जो उपर्युक्त प्रकारसे पुरुपको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जानता है-वह ब्राह्मग, क्षत्रिय, बैस्य, शृद्ध-िकमी भी वर्णमें एवं ब्रह्मचर्यादि किमी भी आश्रममें रहता हुआ तथा उन-उन वर्णाश्रमोंके लिये शास्त्रमे विधान किये हुए समस्त कर्मोंको यथायोग्य करता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता। इस्छिये पुनर्जनमको नहीं प्राप्त होता ।

प्रश्न-यहाँ 'सर्वथा वर्तमान:' के साथ 'अपि' पदके

प्रयोगसे यदि यह भाव मान लिया जाय कि वह निषिद्ध कर्म करता हुआ भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता,तो क्या हानि है?

उत्तर - आत्मतरको जाननेवाले ज्ञानीमें काम-कोधादि दोषोंका सर्वया अमाव हो जानेके कारण (५)२६) उसके द्वारा निषद्ध कर्मका बनना सम्भव नहीं है।इसीलिये उसके आचरण संसारमें प्रमाणरूप माने जाते हैं (३।२१)। अतर्व यहाँ सर्वया वर्तमान: के साथ अपि पदके प्रयोगका ऐसा अर्थ मानना उचित नहीं है, क्योंकि पापोंमें मनुष्यकी प्रकृति काम-कोधादि अवगुणोंके कारण ही होती है; अर्जुनके प्रकृति सम्मन्ते तीसरे अध्यायके सैतीसवें स्रोकमे इस बातको स्पटक्षमे कह भी दिया है। प्रश्न—इस प्रकार प्रकृति और पुरुषके तत्त्वको जाननेवाला पुनर्जन्मको क्यों नहीं प्राप्त होता !

उत्तर-प्रकृति और पुरुषके तत्त्वको जान लेनेके साथ ही पुरुषका प्रकृति सम्बन्ध ट्रट जाता है; क्योंकि प्रकृति और पुरुषका संयोग स्वप्नवत्, अवास्तविक और केवल अज्ञान जनित माना गया है। जबतक प्रकृति और पुरुषका पूर्ण ज्ञान नहीं होता तमीतक पुरुषका प्रकृतिसे और उसके गुणोंसे सम्बन्ध रहता है और तमीतक उसका बार-बार नाना योनियोंसे जन्म होता है (१३।२१)। अतएव इनका तत्त्व जान लेनेके बाद पुनर्जन्म नहीं होता।

सम्बन्ध—इस प्रकार गुणोंके सहित प्रकृति और पुरुषके ज्ञानका महत्त्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसे होता है। इसलिये अय दो ब्लोकोद्वारा भिन्न-भिन्न अधिकारियों के लिये तत्त्वज्ञानके भिन्न-भिन्न साधनींका प्रतिपादन करते हैं—

### ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥

उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा इदयमें देखते हैं: अन्य कितने ही झानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैं अर्थान् प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥

प्रश्न-यहाँ भ्यान` शब्द किमका वाचक है और उसके द्वारा आत्मामे आत्मामे आत्माको देखना क्या है ?

उत्तर-छटे अध्यायक ग्यारह, बारह और तेरहवें छोक-में बतलायी हुई विधिके अनुसार शुद्ध और एकान्त स्थानम उपयुक्त आसनपर निश्चलभावमें बैठकर इन्द्रियोको विपयों में हटाकर, मनको बशमें करके तथा एक परमात्माके मिवा दश्यमात्रको भूछकर निरन्तर परमात्माका चिन्तन करना ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते रहने मे बुद्धि शुद्ध हो जाती है और उस विशुद्ध सूक्ष्मबुद्धिमें जो हृदयमें सचिशान-द्रधन परम्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यान-द्वारा आत्मासे आत्मामें आत्माको देखना है।

प्रश्न-यहाँ जिस ध्यानके द्वारा सिच्च रानन्द्धन ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी हैं -वह ध्यान सगुण परमेश्वरका है या निर्गुणब्रह्मका,साकारका है या निराकारका ! तथा यह ध्यान भेदभावसे किया जाता है या अभेदभावसे एवं इसके फल-

लक्ष्य सिंचरानन्द्रधन असर्का प्राप्ति भेदभावसे होती है। या अभेदभावते :

उत्तर प्यहाँ बाईमवें श्लोकमें प्रमातमा और आतमाके अभेदका प्रतिपादन किया गया है एवं उमीके अनुमार पुरुष-के ख़ख्पज्ञानक्ष्य फलकी प्राप्तिके विभिन्न साथनोंका वर्णन है; इमलिये यहाँ प्रमङ्गानुमार निर्गुणनिराकार ब्रह्मके अभेद-ध्यानका ही वर्णन हैं और उमका फल अभिन्नमान्नसे ही प्रमातमाकी प्राप्ति बतलाया गया है प्रस्तु भेदभावमे मगुग-निराकारका और मगुण-माकारका ध्यान करनेवाले साधक भी यदि इस प्रकारका फल चाहते हों तो उनको भी अभेद-मावसे निर्गुण-निराकार मिन्नदानन्द्रघन ब्रह्मकी प्राप्ति हो मकती हैं।

प्रश्न-भ्सांख्येन' और भ्योगेन'—ये दोनों पद भिन्न-भिन्न दो साधनोंके वाचक हैं या एक ही साधनके विशेष्य-विशेषण हैं ! यदि एक ही साधनके वाचक हैं तो किस साधनके बाचक हैं और उसके द्वारा आत्माको देखना क्या है !

उत्तर-यहाँ 'सांख्येन' और 'योगेन'-ये दोनों पद सांख्ययोगके बाचक हैं। इसका वर्णन दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें श्लांकतक विस्तारपूर्वक किया गया है। इस-के अतिरिक्त इसका वर्णन पाँचवें अध्यायके आठवें, नवें और तेरहवें श्लोकोंमें तथा चौदहवें अध्यायके उनीसवें श्लोक-में एवं और भी जहाँ-जहाँ उसका प्रकरण आया है, किया गया है। अभिद्राय यह है कि सम्पूर्ण पदार्थ मुगतृष्णाके जल अथवा खमकी सृष्टिके सदश मायामात्र हैं; इसलिये प्रकृतिके कार्यरूप समस्त गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं-एसा समझकर मन,इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले समस्त कमेमि कर्तापन-कं अभिमानमे रहित हो जाना तथा सुर्वत्यापी सिच्चिटानन्द-घन परमात्मामे एकीमावसे नित्य स्थित रहते हुए एक सचिदानन्द्रधन परमात्माक सिवा अन्य किसीकी भी भिन्न-सत्ता न समझना-यह 'मांद्वययांग' नामक माधन है और इसके द्वारा जो आत्मा ओर परमात्माके अभेदका प्रत्यक्ष होका मांबरानन्द्रयन ब्रह्मका अभिन्न भावमे प्राप्त हो जाना है, वहां सांख्ययोगके द्वारा आत्माको आत्मामे देखना है ।

सांख्ययांगका यह साधन माधनचतुष्टयसम्पन्न आधिकारीके द्वारा ही सुगमतासे किया जा सकता है ? प्रदन्न-साधनचतुष्टय क्या है ?

उत्तर - इसमे विवेक, वैराग्य, षट्मम्पत्ति ओर मुमुक्षुत्व ये चार माधन होते हैं । इन चार साधनोंमे पहला साधन हैं -

#### १ विवेक

सत्-असत् और नित्य-अनित्य वस्तुके विवेचनका नाम विवेक हैं। विवेक इनका भर्छाभाँति पृथकरण कर देता हैं। विवेकका अर्थ हैं तस्त्रका यथार्थ अनुभव करना। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा-का विश्लेषण करते-करते यह विवेकामिद्धि प्राप्त होती हैं। 'विवेक'का यथार्थ उदय हो जानेपर सत् और असत् एवं नित्य और अनित्य वस्तुका क्षीर-नीर-विवेककी भाँति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। इसके बाद दूसरा साधन है—

#### २ वैशाग्य

विवेकके द्वारा सत्-असत् और नित्य-अनित्यका

पृथ इरण हो जानेपर असत् और अनित्यसे सहज ही राग हट जाता है, इसीका नाम वैराग्य है। मनमें भोगोंकी अभिळाषाएँ बनी हुई हैं और ऊपरसे संसारसे हेंब और घृणा कर रहे हैं इसका नाम 'वैराग्य' नहीं है। वैराग्यमें रागका सर्वथा अभाय है, वैराग्य यथार्थमें आभ्यन्तरिक अनासक्तिका नाम है। जिनको मचा वैराग्य प्राप्त होता है, उन पुरुषोंके चित्तमें बहा-लोकतकके समस्त भोगोंमें तृष्णा और आसक्तिका अत्यन्त अभाव हो जाता है। वे असत् और अनित्यसे हटकर अखण्ड-रूपसे सत् और नित्यमें लगे रहने हैं। यही वैराग्य है। जब-तक ऐसा वराग्य न हो, तबतक समझना चाहिये कि विवेकमें बृटि रह गयी हैं। विवेककी पूर्णता होनेपर वैराग्य अवश्यम्भावी हैं।

#### ३ षटसम्पत्ति

इन विवेक और वैरायके फलख़ एप साधकको छः विभागोंवाला एक परमसम्पत्ति मिलता है, वह पूरा न मिले तवतक यह समझना चाहिये कि विवेक और वैरायमें कसर ही है। क्योंकि विवेक और वैरायसे भलाभाँति सम्पन्न हो जानेपर साधकको इस सम्पत्तिका प्राप्त होना महज है। इस सम्पत्तिका नाम है प्यर्मम्पत्ति और इसके छः विभाग ये हैं--

मनका पूर्णस्यमे निगृहीतः निश्चल और शान्त हो जाना हो शाम है। विवेक और वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर मन स्वामाविक हा निश्चल और शान्त हो जाता है।

#### २इम

इन्द्रियोंका पूर्णरूपमें निगृहीत और विषयोंके रसाखाद-में रहित हो जाना 'दम' है ।

#### ३ उपगति

विषयों में चित्तका उपरत हो जाना ही उपरित है। जब मन और इन्द्रियों को विषयों में रसानु मूर्ति नहीं होगी. तब खाभाविक ही साधककी उनसे उपरित हो जायगी। यह उपरित भोगमात्रसे—केवल बाहर में ही नहीं. भीतरसे— होनी चाहिये। भोगसंकलपकी प्रेरणाने बहालोकतक के दुर्लभ भोगोंकी ओर भी कभी वृत्ति ही न जाय, इसका नाम उपरित है।

#### ४ तितिसा

द्रन्दोंको सहन करनेका नाम नितिक्षा है। यद्यपि सरदी-

गरमी, सुख-दु:ख, मान-अपमान आदिका सहन करना भी 'तितिक्षा' ही है: परन्त विवेक, वैराग्य और शम, दम, उप-रतिके अनन्तर प्राप्त होनेवाली तितिक्षा तो इससे कुछ विलक्षण ही होनी चाहिये। संसारमें न तो द्वन्द्वोंका नाश ही हो सकता है और न कोई इनसे सर्वया बच ही सकता है। किसी भी तरह इनको सह लेना भी उत्तम ही है; परन्तु सर्वोत्तम तो है-दुन्द्व-जगत्से ऊपर उठकर, साक्षी होकर द्वन्द्वोंका देखना। यही वास्तविक तितिक्षा है। ऐसा होनेपर फिर सर्दा-गरमी और मानापमान उसको विचलित नहीं कर सकते।

आत्मसत्ताम प्रत्यक्षकी भाँति अग्वण्ड विश्वासका नाम ही श्रद्धा है। पहले शास्त्र, गुरु और साधन आदिमें श्रद्धा होती हैं; उसमें आत्मश्रद्धा बढ़ती है। परन्तु जबतक आत्मखरूपमें पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, तक्तक एकमात्र निष्कल, निरञ्जन, निराकार, निर्मुण ब्रह्मको लक्ष्य बनाकर उसमें बुद्धिकी स्थिति नहीं हो सकती।

#### ६ समाधान

मन और बुद्धिका परमात्मामें पूर्णतया समाहित हो जाना-जैसे अर्जुनको गुरु द्रांणके सामने परीक्षा देते समय बृक्षपर रक्षे हुए नकली पक्षीका केवल गला ही देख पड़ता था. वैसे ही मन और बुद्धिको निरन्तर एकमात्र लक्ष्यवस्त् ब्रह्मके ही दर्शन होते रहना-यही समाधान है।

४ मुमुक्षत्व

इस प्रकार जब विवेक, बैराग्य और षट्सम्पत्तिकी प्राप्ति हो जाती है, तब साधक खाभाविक ही अविद्याके बन्धनमे सर्वथा मुक्त होना चाहता है और वह मब ओरसे वित्त हटा-

त्ववमजानन्तः

श्रुत्वान्यभ्य उपासते । तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥

परन्तु इनसे दूसंर, अर्थात् जा मन्दयुद्धिवाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात् तस्व-के जाननेवाले पुरुषोसे सुनकर ही तद्वुसार उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २५ ॥

प्रश्न-यहाँ प्ता पदके प्रयोगका क्या भाव है ? उत्तर-'तु' पद यहाँ इस बातका द्यांतक है कि अब पूर्वोक्त साधकोंसे विलक्षण दूसरे साधकोंका वर्णन किया जाता कर, किसी ओर भी न ताककर एकमात्र परमात्माकी ओर ही दौड़ता है । उसका यह अत्यन्त वेगसे दौड़ना अर्थात् तीत्र साधन ही उसकी परमात्माको पानेकी तीवतम लालसाका परिचय देता है। यही मुनुक्षुत्व है।

प्रश्न-यहाँ 'कर्मयोग' शब्द किस साधनका वाचक है और उसके द्वारा आत्मामें आत्माको देखना क्या है ?

उत्तर-जिस साधनका दूसरे अध्यायमें चालीसर्वे स्रोक-ये उक्त अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त फलसहित वर्णन किया गया है उसका वाचक यहाँ 'कर्मयोग' है। अर्थात् आसक्ति और कर्मफलका सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्धिमें समत्व रखते हुए शास्त्रानुसार निष्कामभावसे अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार सब प्रकारके बिहित कर्मीका अनुष्ठान करना कर्मयांग है और इसके द्वारा जो सचिदानन्दघन पर-ब्रह्म परमात्माको अभिन्नभावसे प्राप्त हो जाना है। वहीं कर्म-यांगके द्वारा आत्मामें आत्माको देखना है ।

प्रकृत -कर्मयोगके साधनमें साधक अपनेको परमात्मासे भिन्न ममझता है,इमिलये उसको भिन्नभावसे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होनी चाहिये: यहां अभेदभावमे ब्रह्मका प्राप्ति कैसे बतलायी गर्या '

उत्तर-माचनकालमें भेदभाव रहनेपर भी जो साचक फलमें अभेद मानता है, उसको अभेदभावने ही बदाकी प्राप्ति होती हैं। आर यहाँ किन-किन साधनींदारा अभेदभावने महा-का ज्ञान हो मकता है, यही बत्लानेका प्रसङ्ग है। इसीलिये यहाँ कर्मयोगके द्वारा भी अभिन्नभावमे परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति बतलायी गयी है।

है । अभिप्राय यह है कि जो छोग पूर्वोक्त साधनोंको भळी-भौति नहीं समझ पाने. उनका उद्धार कैसे हो सकता है इसका उत्तर इस क्लांकमें दिया गया है ।

प्रथ-'एवम् अजानन्तः' विशेषणके सहित 'अन्ये' पद किनका वाचक है और उनका दूसरोंसे सुनकर उपासना करना क्या है ?

उत्तर—बुद्धिकी मन्दताके कारण जो लंग पूर्वोक्त ध्यानयोग, सांख्ययोग और कर्मयोगः—इनमेंसे किसी भी साधनको मळीभाँति नहीं समझ पाते, ऐसे साधकोंका बाचक यहाँ 'एवम् अजानन्तः' विशेषणके सहित 'अन्ये' पद है।

जबालके पुत्र सत्यकाम बहाको जाननेकी इच्छासे
गौतमगोत्रीय महिष हारिहुमतके पास गये। वहाँ बात-चीत
होनेपर गुरुने चार सौ अत्यन्त करा आंर दुर्बल गौएँ अलग
करके उनसे कहा — हे सौम्य ! तू इन गौओं के पिछे-पीछे
जा। गुरुकी आज्ञानुसार अत्यन्त श्रद्धा, उत्साह और हर्पके
साथ उन्हें बनकी ओर ले जाते हुए सत्यकामने कहा—
'इनकी संख्या एक हजार पूर्ग करके मैं लौटूँगा।' वे उन्हें
तृण और जलकी अधिकतावाले निरापद बनमें ले गये और
पूरी एक हजार होनेपर लौटे। फल यह हुआ कि लौटते समय
रास्तेमें ही उनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया।(छान्दोग्य उ०४)
४।९)इसी प्रकारके तत्त्वके जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंका आदेश
प्राप्त करके अत्यन्त श्रद्धा और प्रमक्ते साथ जो उसके अनुसार
आचरण करना है, वही दुमरोंसे सुनकर उपासना करना है।

प्रश्न-'श्रुतिपरायणाः' विशेषणका क्या भाव हैं / तथा

·अपि' पदके प्रयोगका यहाँ क्या भाव है !

उत्तर जो सुननेके परायण होते हैं अर्थात जंसा सुनते हैं, उसीके अनुसार साधन करनेमें श्रद्धा और प्रेमके साथ तापरतासे छग जाते हैं—उनको श्रुतिपरायणाः' कहते हैं। 'अपि' पदका प्रयोग करके यहाँ यह भात्र दिखलाया गया है कि जब इस प्रकारके अन्यबुद्धिताले पुरुष दूसरोंसे सुनकर भी उपासना करके मृत्युसे तर जाते हैं—इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है, तब फिर जो साधक पूर्वोक्त तीन प्रकारके साधनोंमेंसे किसी प्रकारका एक साधन करते हैं—उनके तरनेमें तो कहना ही क्या है।

प्रश्न-यहाँ •मृत्युम् । पद किसका वाचक है और 'अति' उपसर्गके सहित ।तरन्ति । कियाके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—यहाँ 'मृत्युम्' पद बार-बार जन्ममृत्युरूप संसार-का बाचक है और 'अति' उपसर्गके सहित 'तरन्ति' किया-का प्रयोग करके यह भाव दिखळाया गया है कि उपर्युक्त प्रकारके साधन करनेवाले पुरुष जन्म-मृत्युरूप दुःखमय संमार-समुद्रमे पार होकर सदाके लिये सिच्चदानन्दघन परमह परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं; फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अभिप्राय यह है कि तेईसवें श्लोकमें जो बात 'न म भ्योऽभिजायते' मे और चांबीसवेंमे जो बात 'आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति' मे कहीं है, वहीं बात यहाँ 'मृत्युम् अतितरन्ति'मे कहीं गयी है।

सम्बन्ध-इस प्रकार परमात्मसम्बन्धी तत्त्वज्ञानकं भिन्न-भिन्न माधनोंका प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोकमें जो 'याहक्'पदसं क्षेत्रकं स्वभावको सुननेकं ठिये कहा था उसकं अनुमार भगवान् दो श्लोकोंद्वारा उस श्लेत्रको उत्पत्ति-विनास-शील बतलाकर उसके स्वभावका वर्णन करते हु? आत्माकं यथार्थ तत्त्वको जाननेवालकी प्रशंसा करते हैं---

## यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि

म्थावरजङ्गमम् । भरतर्षभ ॥ २६ ॥

हे अर्जुन ! जितन भी स्थायर-जङ्गम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको त् क्षेत्र और क्षेत्रक्षके संयोगसे ही उत्पन्न जान ॥ २६ ॥

पश्च—भ्यावत्', भेकिञ्चित्' और भ्यावरजङ्गमम्'——इन तीनों विशेषणींका क्या अभिप्राय है तथा इन तीनों विशेषणीं-मे युक्त'सत्त्वम्' पद किसका बाचक है :

उत्तर--- धावत् और किञ्चित् — ये दोनों पद चराचर जीवींकी सम्पूर्णताके बांधक हैं । देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने-फिरनेवाले प्राणियोंको जङ्गम' कहते हैं और वृक्ष लता, पहाड़ आदि स्थिर रहनेवाले प्राणियोंको स्थावर' कहते हैं। अतप्व इन तीनों विशेषणोंसे युक्त भन्त्वम्'पद समस्त चराचर प्राणिममुदायका बाचक है।

प्रभ - क्षेत्र' और 'क्षेत्रझ' शब्द यहाँ किसके वाचक हैं

और इन दोनोंका संयोग तथा उससे समस्त प्राणिसमुदायका उत्पन्न होना क्या है ?

उत्तर-इस अध्यायके पाँचवें क्लोकमें जिन चौबाम तस्वोंके समुदायको क्षेत्रका खरूप बतलाया गया है. सातवें अध्यायके चौथे-पाँचवें क्लोकोंमें जिसको अपरा प्रकृति कहा गया है- वही 'क्षेत्र' है और उसको जो जाननेवाला है, सातवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें जिसको 'परा प्रकृति' कहा गया है—वह चेतन तत्त्व ही श्लेत्रक्क' है, उसका यानी 'प्रकृतिस्थ' पुरुषका जो प्रकृतिसे बने हुए भिन-भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरोंके साथ सम्बन्ध होना है, वही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञका संपोग है और उसके होते ही जो भिन्न-भिन्न योनियोंद्वारा भिन-भिन्न आकृतियोंमें प्राणियोंका प्रकट होना है—वही उनका उरपन्न होना है।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् । विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २ ७ ॥

जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमं परमेश्वरको नाद्यारहित और समभावसे स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है ॥ २७ ॥

प्रश्न-भविनश्यत्सु' और सर्वेषु'-इन दोनों विशेषणोंक सिहत 'भूतेषु' पद किनका वाचक है और उनके साथ इन दोनों विशेषणोंका प्रयोगकरके क्या भाव दिखलाया गया है /

उत्तर—बार-बार जन्म लेने और मरनेवाले जिनने भी प्राणी हैं,भिन्न-भिन्न सूक्ष और स्थूल शर्रारोंके संयोग-वियोग-से जिनका जन्मना और मरना माना जाता है। उन सबका बाचक यहाँ भीनक्ष्यासुं और भमें प्राणियोका प्रहण करने के सिंहत 'भूतेषु' पद है। समस्त प्राणियोका प्रहण करने के लिये उसके साथ 'मर्वेषु' और शरीरोंक सम्बन्धि उनकी विनाशशील बतलाने के लिये भीनक्ष्यासुं विशेषण दिया गया है।

यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिये कि विनाश होना टारीर-का धर्म है आत्माका नहीं। आत्मतत्त्व नित्य और अविनाशी है तथा वह टारीरोंके भेटमे भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले समस्त प्राणिसमुदायमें वस्तुतः एक ही है। यही बात इस स्रोकमें दिख्लायी गयी है।

प्रभ-यहाँ 'प्रमेश्वरम्' पद किमका वाचक है तथा उपर्युक्त समस्त भूतोंमें उसे नाशरहित और सममावसे स्थित देखना क्या है {

उत्तर-यहाँ परमश्वरम् पद प्रकृतिसे सर्वथा अतीन उस निर्विकार चेतननस्वका बाचक है, जिसका वर्णन 'क्षेत्रज्ञ'के साथ एकता करते हुए इसी अध्यायके बाईसवें स्रोक्सें उपद्रशः अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्माके नामसे किया गया है । यह परम पुरुष यद्यपि वस्तुतः शुद्ध सिंद्यानन्द्रश्चन है और प्रकृतिने सर्वथा अर्तात है, तो भी प्रकृतिक संगमे इसको क्षेत्रज्ञ और प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता कहा जाता है। अतः समस्त प्राणियोंके जितने भी शरीर है, जिनके सम्बन्धये वे विनाशशील कहे जाते हैं, उन समस्त अरीरोंमे उनके वास्त्रविक खरूपमृत एक ही अविनाशी निर्विकार चेतनतत्त्रकों जो विनाशशील वादलोंमें आकाश-की भांति समभावये स्थित और नित्य देखना है— वही उम समस्त प्राणियोंमें विनाशरहित और समभावये स्थित देखना' है।

प्रश्न—यहाँ जो देखता है वही यथार्थ देखता है' इस बाक्यमें क्या भाव दिखलाया गया है :

उत्तर-इस स्रोकमे आत्मतत्त्वको जन्म और मृत्यु आदि समस्त विकारोंने गहेत--निर्वकार एवं सम बतलाया गया है। अत्तर्व इस वाक्येस यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस नित्य चेतन एक आत्मतत्त्वको इस प्रकार निर्विकार,अकिनाशी और अमङ्गरूपमे सर्वत्र समभावसे स्थित देखता है-वही यथार्थ देखता है। जो इसे शरीरोंके सङ्गसे जन्म-मरणशील और सुर्वी-दुर्वा समझते हैं, उनका देखना यथार्थ देखना नहीं हैं; अत्तर्व ने देखते हुए भी नहीं देखते। सम्बन्ध—उपर्युक्त श्लोकमें यह कहा गया है कि उस परमेश्वरकों जो सब भूतोंमें नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है,वही ठीक देखता है; इस कथनकी सार्थकता दिखलाते हुए उसका फल परम गतिकी प्राप्ति बतलाते हैं—

#### समं पश्यिन्ह सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्॥ २८॥

क्योंकि जो पुरुप सबमें समभावसे स्थित परमेश्वरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥

प्रश्न-यहाँ हिं पद किस अर्थन है और इसके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—यहाँ हि पद हेतू-अर्थमें है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समभावमें दे बनेवाला अपना नाश नहीं करता और परम गतिको प्राप्त हो जाता है। इस-लिये उसका देखना ही यथार्थ देखना है।

प्रश्न—सर्वत्र सममावसे स्थित परमेश्वरको सम देखना क्या है और इस प्रकार देखनेवाला अपनेदारा अपनेको नष्ट नहीं करता, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—एक ही सिचिदानन्द्यन परमात्मा सर्वत्र समभाव-से स्थित है, अज्ञानके कारण ही मिन्न-मिन्न दारीरोंमे उसकी भिन्नता प्रतीत होती है -वस्तुत: उसमें किमी प्रकारका भेद नहीं है—इस तत्क्को मर्छाभौति समज्ञकर प्रत्यक्ष कर लेता ही भर्मित्र समभावसे स्थित परमेश्वरको सम देखना है। जो इस तत्क्को नहीं जानते; उनका देखना सम देखना नहीं है। क्योंकि उनकी सबमें विपमवुद्धि होती है; वे किमीको अपना प्रिय, हितेषी और किमीको अप्रिय तथा अहित करनेवाला समझते हैं एवं अपने-आपको दूसरोंमे भिन्न एकदेशीय मानते हैं। अत्तर्व वे शर्रारोके जन्म और मरणको अपना जन्म और मरण माननेके कारण बार-बार नाना योनियोंमें जन्म लेकर मरते रहते हैं, यही उनका अपनेदाग अपनेको नष्ट करना है; परन्तु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे एक ही परमेश्वरको सममाव-से स्थित देखता है, वह न तो अपनेको उन परमेश्वरसे भिन्न समझता है और न इन शर्गरोंसे अपना कोई सम्बन्ध ही मानता है। इसिलये वह शर्मानेके विनाशसे अपना विनाश नहीं देखता और इसिल्ये वह अपनेद्वारा अपनेको नष्ट नहीं करता। अभिप्राय यह है कि उसकी स्थिति सर्वज्ञ, अविनाशी, सिच्चदानन्द्वन परब्रह्म परमात्मामें अभिन्नभावसे हो जाती है; अत्र वह सदाके लिये जन्म-मरणसे हुट जाता है।

प्रश्न--ततः ' पदका प्रयोग किस अर्थमें हुआ है और इसका प्रयोग करके परम गतिको प्राप्त होनेकी बात कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—'ततः'पद भी हेतुबोधक है। इसका प्रयोग करके परम गतिकी प्राप्ति बतलानेका यह भाव है कि सर्वत्र सम-भावमे स्थित सिच्चदानन्दयन ब्रह्ममे अभिन्नभावमे स्थित रहने-बाला वह पुरुष अपनेदारा अपना बिनादा नहीं करता, इस कारण वह सदाके लिये जन्म-मृत्युमे छूटकर परम गतिको प्राप्त हो जाता है। जो परम पदके नाममे कहा है,जिसकों प्राप्त करके पुन: लौटना नहीं पड़ता और जो समस्त माधनों-का अन्तिम फल है— उसको प्राप्त होना ही यहाँ 'परम गतिको प्राप्त होना' है।

सम्बन्ध-इम प्रकार नित्य विज्ञानानन्द्रधन आत्मतत्त्वको सर्वत्र समभावसे देखनेका महत्त्व और फल बतलाकर अब अगर्ल स्लोकमें उसे अकर्ना देखनेवालेकी महिमा कहते है—

प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥ २९॥

और जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्मा-को अकर्ता देखता है, वहीं यथार्थ देखता है ॥ २९ ॥

गी० त० वि० ६७---

प्रभ—तीसरे अध्यायके सत्ताईसवें,अट्टाईसवें और चौदहवें अध्यायके उन्नीसवें स्रोकोंमें समस्त कर्मोंको गुणोंद्वारा किये जाते हुए बतलाया गया है तथा पाँचवें अध्यायके आठवें, नवें स्रोकोंमें सब इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके विपर्योंमें बरतना कहा गया है;और यहाँ सब कर्मोंको प्रकृतिद्वारा किये जाते हुए देखनेको कहते हैं। इस प्रकार तीन तरहके वर्णनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—सत्त्व,रज और तम—ये तीनों गुण प्रकृतिके ही कार्य हैं?तथा समस्त इन्द्रियाँ और मन.बुद्धि आदि एवं इन्द्रियों- के किय—ये सब भी गुणोंके ही विस्तार हैं। अत्यव इन्द्रियों- का इन्द्रियोंके विषयोंमें बरतना, गुणोका गुणोंमें बरतना और गुणोंद्वारा समस्त कमोंको किये जाते हुए बतलाना भी सब कमोंको प्रकृतिद्वारा ही किये जाते हुए बतलाना है।इम प्रकार सब जगह वस्तुत: एक ही बात कही गयी है; इसमें किसी

प्रकारका भेद नहीं है। सभी जगहोंके कथनका अभिप्राय आत्मामें कर्तापनका अभाव दिखळाना है।

प्रश्न-आत्माको अकर्ता देखना क्या है और जो ऐसा देखता है, वही यथार्थ देखता है—इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सब प्रकारके विकारों में रहित है; प्रकृतिसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अत्युव वह न किसी भी कर्मका कर्ता है और न कर्मों के फलका भोक्ता ही है—इस बातका अपरोक्षभावमें अनुभव कर लेना 'आत्माको अकर्ता समझना' है। तथा जो ऐसा देखता है, वही यथार्थ देखता है—इस कथनसे उसकी महिमा प्रकट की गयी है। अभिप्राय यह है कि जो आत्माको मन, बुद्धि और शरीरके सम्बन्ध में समस्त कर्मोंका कर्ता-भोक्ता समझते हैं, उनका देवना अम्युक्त होने से गळत है।

सम्बन्ध—इस प्रकार आत्माको अकर्ता समझनेकी महिमा बतलाकर अब उसके एकखदर्शनका फल बतलाते हैं—

यदा भूतृष्रथम्भावमेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा॥३०॥

जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके पृथक् पृथक् भावको एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सचिदानन्द्घन ब्रह्मको प्राप्त हो जाना है ॥ ३० ॥

प्रश्न-भूतपृथमावम्' पद किसका वाचक है और उने एकमें स्थितऔर उसी एकमे सबका विस्तार देखना क्या है !

उत्तर—जिन चराचर समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगमे वतलायी गर्था है (१३।२६) तथा जिन समस्त भूतोंमें परमेश्वरको सममावमे देखनेक लिये कहा गया है (१३।२७), उन समम्त प्राणियोंक नानात्वका वाचक यहाँ भूतपृथमावम् पद है। तथा जैसे स्वप्नमे जगा हुआ मनुष्य समकालमें दिखलायी देनेवाले समस्त प्राणियोंके नानात्वको अपने-आपमें ही देखता है और यह भी समझता है कि उन सबका विस्तार मुझमे ही हुआ था; वस्तुत: स्वप्न-की सृष्टिमें मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, एक मैं ही अपने-आपको अनेक रूपमें देख रहा था—इमी प्रकार जो समस्त प्राणियोंको केवल एक परमान्मामें ही स्थित और उसीसे सब- का विम्तार देखता है। वहीं ठीक देखता है और इस प्रकार देखना ही सबको एकमे स्थित और उसी एकमें सबका विम्तार देखना है।

प्रश्न-यहाँ यदा' और तदा' पदके प्रयोगका क्या भाव है तथा ब्रह्मको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—'यदा' और 'तदा' पद काल्याचक अञ्यय हैं। इनका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि मनुष्पको जिस क्षण ऐसा ज्ञान हो जाता है, उसी क्षण वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है यानी ब्रह्म ही हो जाता है। इसमें जरा भी विलम्ब नहीं होता। इस प्रकार जो सिचदानन्दयन ब्रह्मके साथ अभिनताको प्राप्त हो जाना है—उसीको परम गतिकी प्राप्ति, मोक्षकी प्राप्ति- आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति और परम शान्ति-की प्राप्ति भी कहते हैं।

सम्बन्ध-इस प्रकार आत्माको सर प्राणियोंमें समभावसे स्थित, निर्विकार और अकर्ता वतलाया जानेपर

यह सङ्का होती है कि समस्त शरीरोंमें रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषोंसे निर्छित और अकर्ता कैसे रह सकता है; इस शङ्काका निवारण करनेके ठिये अब भगवान्—तीसरे श्लोकमें जो 'यत्प्रभावश्च' पदसे क्षेत्रज्ञका प्रभाव सुननेका सङ्केत किया गया था, उसके अनुसार—तीन श्लोकोंद्वारा आत्माके प्रभावका वर्णन करते हैं—

#### अनादित्वानिर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ३१

हे अर्जुन ! अनादि होनेसे और निर्मुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है ॥ ३१ ॥

प्रश्न-'अनादित्वात्' और 'निर्गुगत्वात्'—इन दोनों पर्दोका क्या अर्थ है और इन दोनोंका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखळाया गया है !

उत्तर-जिसका कोई आदि यानी कारण न हो एवं जिसकी किसी भी कालमें नयी उत्वित्त न हुई हो और जो सदामें ही हो — उमे अनादि 'कहने हैं। प्रकृति और उसके गुणों से जो सर्वथा अवीत हो, गुणोंसे और गुणोंके कार्यसे जिसका किसी कालमें और किसी भी अवस्थामें वास्तविक सम्बन्ध न हो — उमे 'निर्गुण'कहने हैं। अतर्व यहाँ अनादिवात्' और 'निर्गुण'कहने हैं। अतर्व यहाँ अनादिवात्' और 'निर्गुण' है हमिले वह अकर्ता, निर्हिष्ठ और अन्यय है — जन्म, मृत्यु आदि छः विकारों में मर्वथा अतीत है।

प्रश्न-यहाँ 'परमात्मा' के साथ 'अयम्' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय हैं :

उत्तर-'अयम्' पद जिसका प्रकरण पहलेले चला आ रहा है, उसका निर्देश करता है। अत्वव यहाँ 'परमात्मा' शब्दके साथ 'अयम्'विशेषण देकर यह भाव दिल्लाया गया है कि सत्ताईसर्वे श्लोकवे जिसको 'परमेश्वर', अट्टाईसर्वेन 'ईश्वर', उन्तीसवेने आत्मा'और तीमवेमें जिसको 'ब्रह्म' कहा गया है—उसीको यहाँ 'परमात्मा' बतलाया गया है। अर्थात् इन सबकी अभिन्नता—एकता दिखलानेके लिये यहाँ 'अयम्' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न—सत्तार्रसर्वे श्लोकमें परमेश्वर, अट्ठाईसर्वेमें ईश्वर, उन्तासर्वेने आत्मा, तीसर्वेमें ब्रह्म और इसमें परमात्मा—इस प्रकार एक ही तत्त्वके वतलानेके लिये इन श्लोकोंमें भिन्न-भिन्न नामोंका प्रयोग क्यों किया ?

उत्तर--र्तासरे स्टोकमें भगवान्ने अर्जुनको 'क्षेत्रज्ञ' का स्वरूप और प्रभाव वतलानेका संकेत किया था। उसके अनु-सार परबंब परमात्माके माथ क्षेत्रज्ञकी अभिन्नता दिख्लाकर उसके वास्तविक स्वरूपका निरूपण करनेके लिये यहाँ परमात्माक वाचक भिन्न-भिन्न नामोंका सहेतुक प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-हार्रारमे स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं होता ! और उमसे छिप्त कैमे नहीं होता !

उत्तर-त्रास्तवमें प्रकृतिक गुणों से और उनके ही विस्तार-रूप बुद्धि, मन, इन्डिय और शर्रार आत्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; वह गुणों से सर्वथा अतीत है। जैसे आकाश वादलों में स्थित होनेपर भी। उनका कर्ता नहीं बनता और उनमे लिस नहीं होता। बैसे ही आत्मा कर्मीका कर्ता नहीं बनता। और शिरों में लिस भी नहीं होता। इस बातको भगवान् ख़यं अगले दो श्लोकों में दशन्तद्वारा समझाने हैं।

सम्बन्ध- शरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता ? इसपर कहते हैं-

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । सर्वत्रावस्थिता देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार सर्वत्र व्यास आकारा मूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्मुण होनेके कारण देहके गुणोंसे लिप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥

उत्तर-आकाशके दृष्टान्तसे आत्मामें निर्लेपता सिद्ध की गयी है। अभिप्राय यह है कि जैमे आकाश वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीमें सब जगह समभावसे व्याप्त होने दृए भी उनके गुण-दोषोसे किसी तरह भी लिस नहीं होता—बैसे ही आत्मा भी इस शरीरमें सब जगह न्याम होते हुए भी अत्यन्त सूक्ष्म और गुणोंसे सर्वथा अतीत होनेके कारण बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीरके गुण-दोषोंसे जरा भी लिपायमान नहीं होता।

सम्बन्ध-जारीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है ? इसपर कड्ते हैं-

### यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकिममं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत॥ ३३॥

हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥

प्रभ-इस श्लोकमें रिव (सूर्य) का दशन्त देकर क्या बात समझायी गयी है और रिवि: 'पडके साथ 'एक:' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—यहाँ रवि (सूर्य ) का दशन्त देकर आत्मामें अकर्तापनकी और 'रविः' पटके साथ 'एकः' विशेषण देकर आत्माके अद्वैतभावकी सिद्धि की गयी है। अभिग्राय यह है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा समस्त क्षेत्रको—यानी पाँचवें और छठे क्षोकोंने विकारमहित क्षेत्रके नामये जिसके

खरूपका वर्णन किया गया है, उस समस्त जडवर्गको— प्रकाशित करता है, सबको सत्ता-रुक्ति देता है। तथा भिन्न-भिन्न अन्तः करणोंके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न शरीरोंमें उसका भिन्न-भिन्न प्राकट्य होता-मा देखा जाता है; ऐसा होनेपर भी बहु आत्मा सूर्यकी भौति न तो उनके कमीको करनेवाला और न करवानेवाला ही होता है, तथा न हैतमाव या वैयन्यादि दोषोंसे ही युक्त होता है। वह अविनाशी आत्मा प्रत्येक अवस्थामें मदा-सर्वदा शुद्ध, विज्ञानख्यस्य, अकर्ता, निर्विकार, सम और निरक्षन ही रहता है।

सम्बन्ध—तीसरे श्लोकमें जिन छः बातोंको कहनेका भगवान्ने सङ्ग्रेत किया था, उनका वर्णन करके अब इस अध्यायमें वर्णित समस्त उपदेशको भलीभाँति समझनेका फल परबद्ध परमात्माकी प्राप्ति वतन्त्राते हुए अध्यायका उपसंहार करते हैं—-

# क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । भृतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥३४ ॥

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रक्षके भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष झान-नेत्रीद्वारा तस्त्रसे जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥

प्रश्न-'ज्ञानचक्षुपा' पदका क्या अभिद्राय है तथा ज्ञान-चक्षुके द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको जानना क्या है !

उत्तर-दूसरे श्लोकमें भगवान्ने जिसको अपने मतमे 'ज्ञान' कहा है और पाँचवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें जिस-को अज्ञानका नाश करनेमें कारण बनलाया है, जिसकी प्राप्ति अमानित्यादि साधनोंने होती है, यहाँ 'ज्ञानचभुषा' पद उमी 'तत्त्वज्ञान' का बाचक है ।

उस ज्ञानके द्वारा जो भर्छ।भौति तस्त्रमे यह समझ लेना है कि महाभूतादि चौबीम तस्त्रोके समुदायरूप सम्प्रिशरीरका नाम 'क्षेत्र' हैं; वह जाननेने आनेवाला, परिवर्तनशील, विनाशी, विकारी, जड, परिणामी और अनित्य है; तथा 'क्षेत्रज्ञ' उसका ज्ञाता (जाननेवाला), चेतन, निर्विकार, अकर्ता, नित्य, अविनाशी, असङ्ग, शुद्ध, ज्ञानखरूप और एक है। इस प्रकार दोनोंमें विलक्षणता होनेके कारण क्षेत्रज्ञ क्षेत्रसे सर्वथा मिल है। जो उसकी क्षेत्रके साथ एकता प्रतीत होती है वह अज्ञानमूलक है। वास्तवमें क्षेत्रज्ञका उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यही ज्ञानचक्षुके द्वारा 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' के भेदको जानना है।

प्रश्न-'मृतप्रकृतिमोक्षम्' का क्या अभिप्राय है और उसको ज्ञानचक्षुके द्वारा जानना क्या है !

उत्तर-यहाँ 'मृत' शब्द प्रकृतिके कार्यरूप समस्त इश्यवर्गका और 'प्रकृति' उसके कारणका वाचक है।

अतः कार्यसहित प्रकृतिमे सर्वथा मुक्त हो जाना ही भूत-प्रकृतिमोक्ष है। तथा उपर्युक्त प्रकारमे क्षेत्र और क्षेत्रझके भेद-को जाननेके साथ-साथ जो क्षेत्रझका प्रकृतिमे अलग होकर अपने वास्तिक परमात्मत्वरूपमें अभिन्न भावमे प्रतिष्ठित हो जाना है यही कार्यसहित प्रकृतिमे मुक्त हो जानेको जानना है।

अभिप्राय यह है कि जमे खप्नमें मनुष्यको किसी निमित्त-से अपनी जाप्रत् अवस्थाकी स्मृति हो जानेसे यह माल्रम हो जाता है कि यह खप्न है अतः अपने असर्छा शरीरमें जग जाना ही उसके दुःग्बेंसे छुटनेका उपाय है।इस भावकाउदय होते ही वह जग उठता है वैमे ही ज्ञानयोगीका क्षेत्र और क्षेत्रज्ञकी विलक्षणताको समझकर साथ-ही-साथ जो यह समझ लेना है कि अज्ञानवश क्षेत्रको सची वस्तु समझनेके कारण ही इसके साथ मेरा सम्बन्ध-सा हो रहा था। अतः वास्तविक सचिदानन्दघन परमात्मखरूपमें स्थित हो जाना ही इसमे मुक्त होना है यही उसका कार्यसहित प्रकृतिमे मुक्त होनेको जानना है।

प्रश्न-जो इनको जानते हैं वे प्रमात्माको प्राप्त हो। जाते हैं इसका क्या भाव है !

उत्तर -इसमे यह भाव दिग्वलाया है कि उपर्युक्त तत्त्वज्ञान होनेके साथ अज्ञानसहित समस्त दृश्यका अभाव हो जाता है और तन्काल ही उनको प्राव्यक्ष प्रसात्माकी प्राप्ति हो जाती है।



ॐ तत्सिदिति श्रीमञ्जगवद्गीतासृपनिपत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीऋणगार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥



# चतुर्दशोऽध्यायः

इस अध्यायमें सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुगोंके खरूपका, उनके कार्य, कारण और शक्तिका; तथा वे किस प्रकार किस अवस्थामें जीवात्माको कैसे बन्धनमें डालते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पदको प्राप्त हो सकता है; तथा इन तीनों गुणोंसे अतीत होकर परमात्माको प्राप्त मनुष्यके क्या लक्षण हैं ? इन्हीं त्रिगुग-सम्बन्धी बातोंका विवेचन किया गया है। पहले साधनकालमें रज और तमका त्याग करके सख्य-गुणको प्रहण करना और अन्तमें सभी गुणोंसे सर्वथा सम्बन्ध त्याग देना चाहिये, इसको समझानेके लिये उन तीनों गुणोंका विभागपूर्वक वर्णन किया गया है। इसलिये इस अध्यायका नाम भुगत्रपविभागयोग रक्ष गया है।

इस अध्यायके पहले और दूसरेमें आगे कहे जानेवाले ज्ञानकी महिमा और उसके कहनेकी प्रतिज्ञा अध्यायका संक्षेप की गयी है। तीसरे और चौथेने प्रकृति और पुरुषके सम्बन्धमे सब प्राणियोंकी उत्पत्तिका प्रकार बतलाकर पाँचवेंमें सत्व, रज औरतम-इन तीनों गुर्गोको जीवात्माके बन्धनमें हेतु बतलाया है । छठेसे आठवेंतक सत्व आदि तीनों गुणोंका खरूप और उनके द्वारा जीवात्माके बाँघे जानेका प्रकार कमसे बतलाया गया है। नवममें जीवात्माको कौन गुण किसमें लगता है—इसका संकेत करके तथा दसवेंमें दूसरे गुणोंको दबाकर किसी एक गुणके बढ़नेका प्रकार बतलाते हुए ग्यारहवेंसे तेरहवेंतक बढ़े हुए सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके क्रमसे लक्षण बतलाये गये हैं। चौरहवें और पंद्रहवेंमें तीनों गुणोंमें मे प्रत्येक गुणकी बृद्धिके समय मरनेश्वलेकी गतिका निरूपण करके मोल्हवेंमें सास्त्रिक, राजस और तामम—तीनों प्रकारके कमेंका उनके अनुरूप फल बतलाया गया है। सतरहवेंमें ज्ञानकी उत्पत्तिमें सत्तराणकी, लोभकी उत्पत्ति ने रजोगुणको तथा प्रमाद, मोह और अज्ञानकी उत्पत्तिमें तमोगुणको हेतु बतलाकर अठारहवेंने तीनों गुर्णी-मेसे प्रत्येकने स्थित जीवात्माकी उन गुणोंके अनुरूप ही गति बतलायी गयी है। उन्तीमवें और वीसवेमें समस्त कर्मीको गुणों-के द्वारा किये जाते हुए और आत्माको सब गुणोंसे अतीत एवं अकर्ता देखनेका तथा तीनों गुणोंसे अतीत होनेका फल बतलाया गया है। इक्कीसबेंने अर्जुनने गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेके लिये उपाय पुछा है; इसके उत्तरमें बाईसबेंमे पचीमबेंतक भगवानने ग्रणातीतके लक्षण और आचरणोंका एवं छब्बीसबेंने ग्रणींसे अतीत होनेके उपाय-का और उसके फलका वर्गन किया है। तदनन्तर अन्तिम—सत्ताईमवेंने ब्रह्म, अमृत, अध्यय आदि सब भगवान्के ही खरूप होनेसे अपनेको (भगवान्को ) इन सुबकी प्रतिष्टा बतलाकर अध्यायका उपनंहार किया है।

सम्बन्ध—तेर हवें अध्यायमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ'क लक्षणोंका निर्हेश कर के उन दोनोंक ज्ञानको ही ज्ञान बतलाया और उसके अनुसार क्षेत्रकं स्वस्त्य-स्वभाव, विकार और उसके तत्वोंकी उत्पत्तिकं क्रम आदि तथा क्षेत्रज्ञकं स्वस्त्य और उसके प्रभावका वर्णन किया! वहाँ उवीस वें स्लोकसं प्रकृति-पुरुषके नामसे प्रकरण आरम्भ कर क गुणोंको प्रकृतिजन्य बतलाया और इक्षीस वें स्लोकमें यह बात भी कही कि पुरुषके बार-बार अच्छी-बुरी योनियों में जन्म होने में गुणोंका सङ्ग ही हेत है। गुणोंके भिन्न-भिन्न स्वस्त्र क्या हैं, ये जीवात्माको कैसे शरीर में बाँचते हैं, किस गुणक सङ्गसं किस योनिमें जन्म होता है, गुणोंसे छूटनेके उपाय क्या हैं, गुणोंसे छूट हुए पुरुषोंके लक्षण तथा आचरण कैसे होते हैं—ये सब बातें जाननेकी स्वाभाविक ही इच्छा होती हैं, अतएवं इसी विषयका स्पष्टीकरण करनेकं लिये इस चीद हवें अध्यायका आरम्भ किया गया है। तेर हवें अध्यायमें वर्णित ज्ञानको ही स्पष्ट करके चौद हवें अध्यायमें विस्तार पूर्वक समझाना है, इसलिये पहले भगवान दो स्लोकों में उस ज्ञानका महत्त्व बतलाकर उसके पुनः वर्णनकी प्रतिज्ञा करते हैं

#### श्रीभगवानुवाच

## परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

भीभगवान् बोले-बार्नोमें भी अति उत्तम उस रम बानको में फिर कहुँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं ॥ १॥

पश्च—यहाँ 'ज्ञानानाम्' पद किन ज्ञानोंका वाचक है और उनमेंसे यहाँ भगवान् किस ज्ञानके वर्णनकी प्रतिज्ञा करते हैं; तथा उस ज्ञानको अन्य ज्ञानोंकी अपेक्षा उत्तम और पर क्यों बतलाते हैं ?

उत्तर-श्रुति-स्मृति-पुराणादिमं विभिन्न विषयोंको समझानेके लिये जो नाना प्रकारके बहुत-से उपदेश हैं उन सभीका बाचक यहाँ 'ज्ञानानाम्' पर है। उनमेंसे प्रकृति और पुरुषके खरूपका विवेचन करके पुरुषके बास्तविक खरूपको प्रत्यक्ष करा देनेवाला जो तत्त्वज्ञान है, यहाँ भगवान् उसी ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करने हैं। वह ज्ञान परमात्माके खरूपको प्रत्यक्ष करानेवाला और जीवात्माको प्रकृतिके बन्धनमे छुड़ाकर सदाके लिये मुक्त कर देनेवाला है, इसलिये उस ज्ञानको अन्यान्य झानेकी अपेक्षा उत्तम और पर (अत्यन्त उत्कृष्ट) बतलाया गया है।

प्रश्न-यहाँ भूयः पदके प्रयोगका क्या भाव है।

उत्तर-भूयः' पदका प्रयोग करके यह भाव दिख्लाया गया है कि इस जानका निरूपण तो पहले भी किया जा चुका

है, परम्तु अत्यन्त ही गहन और दुर्विज्ञेय होनेके कारण समझमें आना कठिन है; अतः भलीमाँति समझानेके छिये प्रकारान्तरसे पुनः उसीका वर्णन किया जाता है।

प्रश्न-यहाँ 'मुनय:' पद किनका वाचक है और वे लोग इस ज्ञानको समझकर जिसको प्राप्त हो चुके हैं, वह 'परम सिद्धि' क्या है!

उत्तर-यहाँ 'भुनयः' पद ज्ञानयोगके साधनद्वारा परम गतिको प्राप्त ज्ञानयोंका वाचक है; तथा जिसको 'परम्रक्षकी प्राप्ति' कहते हैं-जिसका वर्णन 'परम शान्ति', 'आत्यन्तिक सुख' और अपुनरावृत्ति' आदि अनेक नामोंसे किया गया है, जहाँ जाकर फिर कोई वापस नहीं लौटता-यहाँ मुनिजनोंद्वारा प्राप्त की जानेवाली 'परम सिद्धि' भी वहीं है।

प्रश्न-'इतः' पद किसका वाचक है और इसके प्रयोगका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'इतः' पद 'संसार'का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि उन नृनियोंका इस महान् दु:खमय मृत्युरूप संसारसे सदाके लिये सम्बन्ध छूट गया है।

# इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥

इस झानको आश्रय करके अर्थात् धारण करके मेरे खरूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी ब्याकुल नहीं होते ॥ २ ॥

प्रश्न-'ज्ञानम्'के साथ 'इदम्' विशेषगके प्रयोगका क्या भाव है ! और उस ज्ञानका आश्रय लेना क्या है !

उत्तर—जिसका वर्णन तेरहवें अध्यायमें किया जा चुका है और इस चौदहवें अध्यायमें भी किया जाता है, उसी ज्ञान-की यह महिमा है –इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये 'ज्ञानम्' पदके साथ 'इदम्' विशेषणका प्रयोग किया गया है। तथा इस प्रकरणमें वर्णित ज्ञानके अनुसार प्रकृति और पुरुषके खरूपको समझकर गुणोंके सिहत प्रकृतिसे सर्वया अतीत हो जाना और निर्गुण-निराकार सिन्वदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें अभिन्नभावसे स्थित रहना ही इस ज्ञानका आश्रय लेना है।

प्रश्न-यहाँ भगवान्के साधर्म्यको प्राप्त होना क्या है !

उत्तर-पिछले स्रोकमें 'परां सिद्धिं गताः' से जो बात कहीं गयी है, इस श्लोकमें 'मम साधर्म्यमागताः' से भी वहीं कहीं गयी है। अभिप्राय यह है कि भगवान्के निर्गुण रूपको अभेदभावसे प्राप्त हो जाना ही भगवान्के साधर्म्यको प्राप्त होना है'।

प्रश्न-भगवजात पुरुष सृष्टिके आदिमें पुन: उत्पन्न नहीं होते और प्रख्यकालमें भी व्याकुछ नहीं होते-इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भगवान्नें यह दिखलाया है कि इन

अध्यायों में बतलाये हुए ज्ञानका आश्रय लेकर तदनुसार साधन करके जो पुरुष परब्रह्म परमात्माके स्वरूपको अभेद-भावसे प्राप्त हो जुके हैं, वे मुक्त पुरुष न तो महासर्गके आदिमें पुनः उत्पन्न होते हैं और न प्रलयकालमें पीडित ही होते हैं । वस्तुतः सृष्टिके सर्ग और प्रलयसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं रह जाता । क्योंकि अच्छी-बुरी योनियों में जन्म होनेका प्रधान कारण है गुणोंका सङ्ग और मुक्त पुरुष गुणोंसे सर्वधा अतीत होते हैं; इसलिये उनका पुनरागमन नहीं हो सकता । और जब उत्पत्ति नहीं है, तब विनाश-का तो लोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

सम्बन्ध—इस प्रकार ज्ञानको फिरसे कहनेकी प्रतिज्ञा करके और उसके महस्वका निरूपण कर**के अब भगवान्** उस ज्ञानका वर्णन आरम्भ करते हुए दो क्लोकोंमें प्रकृति और पुरुपसे समस्त जगतकी उत्पत्ति बनलाते हैं——

# मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं द्धाम्यहम् । संभवः सर्वभृतानां ततो भवति भारत॥३॥

हे अर्जुन ! मेरी महत्-ब्रह्मरूप मूल प्रकृति सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात् गर्भाधानका स्थान है और में उस योनिमें चेतन-समुदायरूप गर्भको स्थापन करता है। उस जड-चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है। ३॥

प्रश्न-भहत्र विशेषणके सहित अहा पद किसका बाचक है तथा उसे भमा कहनेका और बोनि: नाम देने-का क्या अभिप्राय है !

उत्तर—समस्त जगत्की कारणस्त्या जो म्ल प्रकृति है, जिसे अञ्चल्त' और प्रवान' भी कहते हैं उस प्रकृतिका वाचक 'महत्' विशेषणके महित 'ब्रझ' पद है । इसकी व्याख्या नवें अध्यायके सातवें स्ठोकपर की जा चुकी है। उसे 'मम' (मेरी) कहकर भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि मेरे साथ इसका अनादि सम्बन्ध है। ग्योनिः 'उपादानकारण और गर्माधानके आधारको कहते हैं। यहाँ उसे 'योनिः नाम देकर मगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि समस्त प्राणियोंके विभिन्न शर्रारोंकी- यही उपादान-कारण है और यही गर्माधानका आधार है।

प्रश्न-यहाँ 'गर्भम्' पद किसका बाचक है और उसको उस महद्रह्मरूप प्रकृतिमे स्थापन करना क्या है !

ं उत्तर—सातवें अध्यायमें जिसे भरा प्रकृति कहा है, उसी

चेतनसम्हका वाचक यहाँ गर्भम् पद है। और महाप्रख्य-के समय अपने-अपने संस्कारोंके महित परमेश्वरमें स्थित जीवम नुदायको जो महासर्गके आदिमे प्रकृतिके साथ विदेष सम्बन्ध कर देना है, वही उस चेतनम नुदायका गर्भको प्रकृतिख्य योनिमे स्थापन करना है।

प्रश्न—'ततः'पद किसका याचक है और 'सर्वभूतानाम्' पर किनका याचक है तथा उनकी उत्पत्ति क्या **है** ?

उत्तर-'ततः' पद यहाँ भगवान्द्वारा किये जानेवाले उस जड और चंतनके संयोगका और 'सर्वभूतानाम्' पद अपने-अपने कर्म-मंस्कारोके अनुसार देव,मनुष्य,पश्च,पक्षी आदि विभिन्न शर्रारोंमे उत्पन्न होनेवाले प्राणियोंका वाचक है । उपर्युक्त जडचेतनके संयोगमे जो भिन्न-भिन्न आकृतियोंमें सब प्राणियोंका सूक्ष्मक्ष्यमे प्रकट होना है, वहीं उनकी उत्पत्ति है । महासर्गके आदिमें उपर्युक्त संयोगसे पहले-पहल हिरण्यगर्भकी और तदनन्तर अन्यान्य भूतोंकी उत्पत्ति होती है ।

#### सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ अर्थात् रारीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करनेवाली माता है और मैं वीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥

समस्त योनियोंमें उनका उत्पन्न होना क्या है ?

उत्तर-'मृर्तयः'पद देव, मनुष्य, राक्षस, पशु और पक्षी आदि नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न वर्ण और आकृतिवाले शरीरोंसे युक्त समस्त प्राणियोंका वाचक है; और उन देव, मनुष्य,पशु,पक्षी आदि यानियोंमें उन प्राणियोंका स्थूलह्रप-से जन्म प्रहण करना ही उनका उत्पन्न होना है।

प्रस्न-- उन सब मृतियोंका मै बीज प्रदान करनेवाला

प्रश्न-यहाँ 'मूर्तय:' पद किनका वाचक है और पिता हूँ और महद्रह्म योनि माता है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

> उत्तर-इससे भगवानने यह दिखलाया है कि उन सब मूर्तियोंके जा सूक्ष्म-स्थूल शरीर हैं. वे सब प्रकृतिके अंशसे बनं हुए हैं और उन सबमें जो चेतन आत्मा है, वह मेरा अंश है । उन दोनोंके सम्बन्धमे समस्त मूर्तियाँ अर्थात् शरीरधारी प्राणी प्रकट होते हैं, अतरब प्रकृति उनकी माता है और मैं पिता है।

सम्बन्ध-तरहवें अध्यायके इक्कीसवें क्लोकमें जो यह बात कही थी कि गुणों के सक्क्से ही इस जीवका अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म होता है। उसके अनुसार जी बोंका नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेनेकी बात तो चाँथे स्लोकतक कही गयी किन्त् वहाँ गुणोंकी कोई बात नहीं आयी। इसलिये अब वे गुण क्या हैं ? उनका सङ्ग क्या है ? किस गुणके सङ्गसे अच्छी योनिमें और किम गुणके मङ्गसे नूरी योनिमें जन्म होता है ? -इन सब बातोंको स्पष्ट करनेके लिये इस प्रकरणका आरम्भ करते हुए भगवान् अत्र पाँचवेंसे आठवें ञ्लोकतक पहले उन तीनों गुणोंकी प्रकृतिसे उत्पत्ति और उनके विभिन्न नाम वतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्माक बन्धन-प्रकारका कमशः पृथक-पथक वर्णन करते हैं-

#### सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । निबध्ननित महाबाहा देहे देहिनमञ्ययम् ॥ ५ ॥

हे अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण और तमागुण—ये प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरमें बाँधते हैं ॥ ५॥

प्रश्न-भत्त्वम्', भरजः' भ्तमः'--इन तीनीं पटींक प्रयोगका और गुणांको प्रकृतिसम्भव कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर--गुणोंके भेटः नाम और संख्या बतलानेक लिय यहाँ 'सत्वम्', 'रजः' और 'तमः'-इन पटोंका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि गूण तीन हैं: मुख, रज और तम उनके नाम हैं; और तीनों परस्वर भिन्न हैं । इनको 'प्रकृतिसम्भव' कहनेका यह अभिप्राय है किये नीनों गण प्रकृतिके कार्य हैं एवं समस्त जड पदार्थ इन्हीं नीनोंका विस्तार है।

प्रश्न-'देहिनम्' पट्के प्रयोगका और उसे अन्यय कहनेका क्या भाव है तथा उन तीनों गुणोंका इसको शरीरमें बाँधना क्या है !

उत्तर 'देहिनम्' पदका प्रयोग करके भगवानने यह भाव दिख्याया है कि जिसका इारीरमें अभिमान है, उसीपर इन गुणोका प्रभाव पड़ता है। और उसे अत्रयय' कहकर यह दिखलाया है कि वास्तवमे खक्षमे वह सब प्रकारके विकारों-से रहित और अविनाशी है। अतुएव उसका बन्धन हो ही नहीं सकता।अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उसने बन्धन मान रक्या है। इन तीनों गुणोंका जो अपने अनुरूप भोगोंमें और शरीरोंमे इमका ममत्व, आसक्ति और अभिमान उत्पन्न कर देना है-यही उन तीनों गुणोंका उनको शरीरमें बाँध देना है। अभिप्राय यह है कि जीवात्माका तीनों गुणोंसे उत्पन्न शरीरोंमें और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोंमें जी अभिमान, आसक्ति और ममत्व है वही बन्धन है।

सम्बन्ध-अब सस्वगुणका स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्माके वाँचे जानेका प्रकार बतलाते हैं-

#### तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

#### सुखसङ्गेन बन्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥६॥

हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकार-रहित है, वह सुखके सम्बन्धसे और बानके सम्बन्धसे अर्थात् उसके अभिमानसे बाँधता है ॥ ६ ॥

प्रश्न-'निर्मल्खात्' पदके प्रयोगका तथा सच्चगुणको प्रकाशक और अनामय बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—सन्त्रगुणका खरूप सर्वया निर्मल है, उसमें किसी भी प्रकारका कोई दोप नहीं है; इसी कारण वह प्रकाशक और अनामय है। उससे अन्तः करण और इन्द्रियों- में प्रकाशकी बृद्धि होती हैं; एवं दुःख, विक्षेप, दुर्गुण और दुराचारोंका नाश होकर शान्तिकी प्राप्ति होती है। जब सन्त्र- गुण बढ़ता है तब मनुष्पके मनकी चश्चलता अपने-आप ही नष्ट हो जाती है और वह संसारसे विरक्त और उपरत होकर सिचदानन्दघन परमात्माके ध्यानमें मग्न हो जाता है। साथ ही उसके चित्त और समस्त इन्द्रियोंमें दुःख तथा आलस्यका अभाव होकर चेतन-शक्तिकी बृद्धि हो जाता है। पिर्मल्खात्' पद सन्त्यगुणके इन्हीं गुणोंका बोधक है और सन्त्यगुणका यह खरूप वतलानेके लिये ही उसे प्रकाशक' और 'अनामय' बतलाय। गया है।

प्रश्न-उस सस्वगुणका इस जीवात्माको सुख और ज्ञानके सङ्गमे बाँचना क्या है !

उत्तर-'सुख' शब्द यहाँ अठारहवे अध्यायके छत्तीसवें

सम्बन्ध-अव रजोगुणका स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्माको चाँघे जानेका प्रकार बतलाते हैं--

# रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्निबध्नाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ • ॥

हे अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना और आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको कर्मौके और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है ॥ ७ ॥

प्रश्न-रजो गुणको 'रागात्मक' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-रजोगुण खयं ही राग यानी आसक्तिके रूपमें प्रकट होता है। 'राग' रजोगुणका स्थूल खरूप है, इसिल्ये यहाँ रजोगुणको 'रागात्मक' समझनेके लिये कहा गया है। और सैंतीसर्वे स्त्रोकोंमें जिसके रुक्षण बतलाये गये हैं, उस 'सात्विक सुख' का वाचक है। उस सुखकी प्राप्तिके समय जो 'मैं सुखी हूँ' इस प्रकार अभिमान होकर जीवात्माका उस सुखके साथ सम्बन्ध हो जाता है वह उस साधनके मार्गमें अग्रसर होनेसे रोक देता है और जीवन्मुक्त अवस्थाकी प्राप्ति-से विक्षित रख देता है. अतः यही सत्त्वगुणका सुखके सङ्गरे जीवात्माको बाँधना है।

'ज्ञान' बोधराक्तिका नाम है; उसके प्रकट होनेपर जो उसमें-मैं ज्ञानी हूँ',ऐसा अभिमान हो जाता है वह उसे गुणा-तीत अवस्थासे विश्वत रख देता है, अतः यही सच्चगुणका जीवात्माको ज्ञानके सङ्गसे बाँधना है।

प्रश्न-'अन्ध' मम्बोधनका क्या अभिप्राय है 📒

उत्तर - अध' पापको कहते हैं । जिसमें पापोंका सर्वथा अभाव हो उसे 'अनध' कहते हैं । यहाँ अर्जुनको 'अनध' नामये सम्बोधित करके मगवान् यह दिख्काते हैं कि तुममें खभावसे हा पापोका अमाव है अत्तर्व तुम्हें बन्धनका डर नहीं है ।

प्रश्न-यहाँ रजोगुणकां कामना और आसक्ति मे उत्पन्न कैसे बतलाया गया, क्योंकि कामना तो खयं रजोगुणसे ही उत्पन्न होती हैं (३।३७;१४।१२) अतल्ब रजोगुणको उनका कार्य माना जाय या कारण ?

उत्तर-कामना और आसक्तिसे रजांगुण बदता है तथा

रजोगुणसे कामना और आसक्ति बढ़ती है। इनका परस्पर बीज और वृक्षकी माँति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इनमें रजोगुण बीजस्थानीय और कामना, आसक्ति आदि वृक्षका स्यानीय हैं। बीज वृक्षसे ही उत्पन्न होता है, तथापि वृक्षका कारण भी बीज ही है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये कहीं रजोगुणसे कामादिकी उत्पत्ति और कहीं कामनादिसे रजो-गुणकी उत्पत्ति बनलायी गयी है। यहाँ 'तृष्णासङ्गसमुद्भवम' पदके भी दोनों हो अर्थ बनते हैं। तृष्णा (कामना) और सङ्ग ( आसक्ति ) से जिसका सम्यक् उद्भव हो—उसका नाम रजोगुण माना जाय, तब तो रजोगुण उनका कार्य ठहरता है; तथा तृष्णा और सङ्गका सम्यक् उद्भव हो जिससे, उसका नाम रजोगुण माननेसे रजोगुण उनका कारण ठहरता है। बीज-वृक्षके न्यायसे दोनों ही बातें ठीक हैं, अतएव इसके दोनों ही अर्थ बन सकते हैं।

प्रश्न-कर्मोंका सङ्ग क्या है ? और उसके द्वारा रजोगुण-का जीवात्माको बाँधना क्या है !

उत्तर — 'इन सब कर्मोंको मैं करता हूँ 'कर्मोंमें कर्तापनके इस अभिमानपूर्वक 'मुझे इसका अमुक फल मिलेगा' ऐसा मानकर कर्मोंके और उनके फलोंके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेनेका नाम 'कर्मसङ्ग' है; इसके द्वारा रजोगुण-का जो इस जीवात्माको जन्म-मृत्युरूप संसारमें फैँसाये रखना है, वहीं उसका कर्मसङ्गके द्वारा जीवात्माको बाँचना है।

सम्बन्ध-अव तमोगुणका स्वरूप और उसंभ द्वारा जीवात्माके बाँधे जानेका प्रकार बतलाते हैं-

# तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्।

#### प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति

भारत ॥ ८ ॥

हे अर्जुन ! सब देहाभिमानियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको तो अक्षानसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको प्रमाद, आलस्य और निदाके द्वारा बाँधता है ॥ ८ ॥

प्रश्न-तमोगुणका समस्त देहाभिमानियोंको मोहित करना क्या है !

उत्तर- अन्तः करण और इन्द्रियों में झानशक्तिका अभाव करके उनमें मोह उत्पन्न कर देना हो तमोगुणका सब देहा-मिमानियोंको मोहित करना है। जिनका अन्तः करण और इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध है तथा जिनकी शरीरमें अहंता या ममता है—वे सभी प्राणी निद्रादिके समय अन्तः करण और इन्द्रियोंमें मोह उत्पन्न होने से अपनेको मोहित मानते हैं। किन्तु जिनका अन्तः करण और इन्द्रियोंके सहित शरीरमें अभिमान नहीं रहा है, ऐसे जीवन्मुक्त उनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानते; इसिल्ये यहाँ तमांगुणकां समस्त देहा-भिमानियोंको मोहित करनेवाला कहा है।

प्रश्न-तमोगुणको अञ्चानसे उत्पन्न बतलानेका क्या अभिप्राय है! सतरहवें स्लोकमें तो अञ्चानकी उत्पत्ति तमो-गुणसे बतलायी है!

उत्तर--तमोगुणसे अज्ञान बढ़ता है और अज्ञानसे तमो-

गुण बढ़ता है। इन दोनोंमें भी बीज और वृक्षकी माँति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है, अज्ञान बीजस्थानीय है और तमो-गुण वृक्षस्थानीय है। इसिलयें कहीं तमोगुणसे अज्ञानकी और कहीं अज्ञानये तमोगुणकी उत्पत्ति बतलायी गयी है।

प्रश्न-भप्रमादः ' आलस्य' और भनिद्रा'-इन तीनों शब्दोंका क्या अर्थ है और इनके द्वारा तमांगुणका जीवात्मा-को बाँधना क्या है !

उत्तर—अन्तःकरण और इन्द्रियोंकी न्यर्थ चेष्टाका एवं शास्त्रविहित कर्तन्यपालनमें अबहेलनाका नाम प्रभाद है। कर्तन्य-कर्मोंमें अप्रवृत्तिरूप निरुद्यमताका नाम आलस्य है। तन्द्रा, खप्र और सुकृष्ति—इन सबका नाम 'निद्रा' है। इन सबके द्वारा जो तमोगुणका इस जीवात्माको मुक्तिके साधनसे विद्यत रखकर जन्म-मृत्युरूप संसारमें फँसाये रखना है— यही उसका प्रमाद, आलस्य ओर निद्राके द्वारा जीवात्माको बाँधना है।

सम्बन्ध—इस प्रकार सत्त्व, रज और तम —इन तीनों गुणोंके खरूपका और उनके द्वारा जीवात्माके बाँधे-जानेका प्रकार बतलाकर अब उन तीन गुणोंका स्वाभाविक व्यापार बतलाते हैं—

## सत्त्वं सुखे संजयित रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत॥९॥

हे अर्जुन!सत्त्वगुण सुखमें लगाता है और रजोगुण कर्ममें।तथा तमोगुण तो झानको ढककर प्रमादमें भी लगाता है ॥९॥

प्रश्न-'सुख' राब्द यहाँ कीन-से सुखका वाचक है और सत्त्वगुणका इस मनुष्यको उसमें लगाना क्या है !

उत्तर—'सुख' शब्द यहाँ सात्त्रिक सुखका बाचक है (१८। ३६, ३७) और सत्त्वगुणका जो इस मनुष्यको सांसारिक भागों और चेष्टाओं से तथा प्रमाद, आल्रस्य और निदासे हटाकर आत्मचिन्तन आदिके द्वारा सात्त्रिक सुखमे संयुक्त कर देना है—यहो उसको सुखमे लगाना है।

प्रश्न—'कर्म' शब्द यहाँ कौन-से कमोका वाचक है और रजोगुणका इस मनुष्यको उनमें छणना क्या है ∶

उत्तर - 'कर्म' शब्द यहाँ ( इस लेक और परलेकके भोगरूप फल देनेवाले ) शास्त्रविहित सकामकमेंका वाचक है। नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा उत्पन्न करके उनकी प्राप्ति-के लिये उन कर्मोंमें मनुष्यको प्रवृत्त कर देना ही रजोगुणका मनुष्यको उन कर्मोंमें लगाना है।

प्रश्न-तमोगुणका इस मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित करना और उसे प्रमादम लगा देना क्या है ? तथा इन बाक्योंमें भ्नु' और भ्रति इन दो अध्ययपदोके प्रयोगका क्याअभिप्राय है ? उत्तर—जब तमोगुण बढ़ता है, तब बह कभी तो मनुष्य-की कर्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय करनेत्राळी विवेकशक्तिको नष्ट कर देता है और कभी अन्तःकरण और इन्द्रियोंकी चेतनाको नष्ट करके निद्राकी वृत्ति उत्पन्न कर देता है। यही उसका मनुष्यके ज्ञानको आच्छादित करना है। और कर्तव्य-पालनमें अबहेलना कराके व्यर्थ चेश्रओं में नियुक्त कर देना 'प्रमाद' में लगाना है।

इस वाक्यमें न्तु' अन्ययके प्रयोगसे यह भाव दिक्लाया है कि तमोगुण केवल ज्ञानको आवृत करके हां पिण्ड नहीं छोड़ता, दूसरी किया भी करता है: और 'उत'के प्रयोगसे यह दिख्लाया है कि यह जैसे ज्ञानको आन्छादित करके प्रमादमें लगाता है, वैसे ही निद्रा और आलस्यमें भी लगाता है। अभिप्राय यह है कि जब यह विवेक-ज्ञानको आवृत करता है। तब तो प्रमादमें लगाता है एवं जब अन्तः करण और इन्द्रियों-की चेतनशक्तिस्वप ज्ञानको क्षीण और आवृत करता है तब आलस्य ओर निद्राने लगाता है।

सम्बन्ध — सत्त्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने-अपने कार्यमें जीवको नियुक्त करते हैं , उस समय वे ऐसे करनेमें किस प्रकार समर्थ होते हैं —यह बात अगले श्लोकमें बतलाते हैं —

## रजस्तमश्राभिभूय सत्त्वं भवति भारत।

रजः सत्त्वं तमश्चेत्र तमः सत्त्वं रजस्तथा॥ १०॥

हे अर्जुन ! रजेशुण और तमोगुणको दवाकर सन्वगुण, सन्वगुण और तमोगुणको दवाकर रजोगुण, वैसे ही सन्वगुण और रजोगुणको दवाकर तमोगुण होता है अर्थात् बढ़ता है ॥ १०॥\*

प्रश्न-रजोगुण और तमागुणको दबाकर मत्त्वगुणका बढ़ना क्या है ? उत्तर—जिस समय रजीगुण और तमीगुणकी प्रवृत्तिकी रोककर सन्वगुण अपना कार्य आरम्भ करता है उस समय

गुणींकी दृद्धिमें निम्नलिम्बित दस हेतु श्रीमद्भागवनमें बताये हैं—
 आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारं। दशैते गुणहेतवः ॥

(११। १३। १०) 'शास्त्र, जल, सन्तान, देश, काल, कर्म, योनि, चिन्तन, मन्त्र और संस्कार—ये दस गुणोंके देतु हैं अर्थात् गुणोंको बढ़ानेवाले हैं। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त पदार्थ जिस गुणमे युक्त होते हैं, उनका संग उसी गुणको बढ़ा देता है।' शरीर, इन्द्रिय और अन्तः करणमें प्रकाश, विवेक और वराग्य आदिके बढ़ जानेसे वे अत्यन्त शान्त और सुखमय हो जाते हैं। अतः उस समय रजोगुणके कार्य छोम,प्रवृत्ति और भोग-वासनादि तथा तमोगुणके कार्य निद्रा, आठस्य और प्रमाद आदिका प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। इस प्रकार दोनों गुणोंका दवाकर जो सत्वगुणका ज्ञान, प्रकाश और सुख आदिका उत्पन्न कर देना है यहो रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्वगुणका बढ़ जाना है।

प्रश्न-सत्त्वगुण और तमोगुणको द्वाकर रजोगुणका बदना क्या है !

उत्तर-जिस समय सत्त्वगुण और तमोगुणकी प्रवृत्तिको रोककर रजोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है उस समय शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणमें चञ्चलता, अशान्ति, लोभ, भोगवासना और नाना प्रकारके कमेमि प्रवृत्त होनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस कारण उस समय सत्त्वगुणके कार्य प्रकारा, विवेकशिक्त, शान्ति आदिका भी अभाव-सा हो जाता है। तमोगुणके कार्य निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि भी दब जाते हैं। यहां सत्त्वगुण और तमोगुणको दबाकर रजोगुणका बढ़ जाना है।

प्रश्न—सत्त्वगुण और रजोगुणको द्वाकर तमीगुणका व**दना क्या है** ?

उत्तर-जिस समय सत्त्रगुण और रजागुणकी प्रवृत्तिकों रांककर तमोगुण अपना कार्य आरम्भ करता है, उस समय शरीर, इन्द्रियाँ और अन्तः करणमें मोह आदि बढ़ जाते हैं और प्रमादमें प्रवृत्ति हो जाती है, वृत्तियाँ विवेकशूर्य हो जाती हैं। अतः सत्त्रगुणके कार्य प्रकाश और ज्ञानका एवं रजोगुणके कार्य कमाँकी प्रवृत्ति और भोगोंको भोगनेकी इच्छा आदिका अभाव-सा हो जाता है; ये सब प्रकट नहीं हो पाते। यही सत्त्रगुण और रजोगुणको द्वाकर तमोगुणका बढ़नाहै।

सम्बन्ध –इस प्रकार अन्य दो गुणोंको दबाकर प्रत्येक गुणके बढ़नेकी यान कही गयी। अब प्रत्येक गुणकी वृद्धिकं लक्षण जाननेकी इच्छा होनेपर सत्त्वगुणकी वृद्धिके लक्षण पहले बतलाये जाते हैं—

# मर्बद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्वितृद्धं मत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है,उस समय पेसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा हैं ॥ ११ ॥

प्रश्न-भ्यदा' और भ्तदा' इन कालवाचक परोंका तथा भीवद्यात्' क्रियाके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—उनका तथा विद्यात् कियाका प्रयोग करके भगवान्ते यह भाव दिखलाया है कि जिम समय इस छोकमें बतलाये हुए लक्षणोंका प्रादुर्भाव और उनकी वृद्धि हो, उस समय मत्वगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये और उम समय मनुष्यको सावधान होकर अपना मन भजन-ध्यानमें लगाने-की चेटा करनी चाहिये; तभी सत्त्वगुणको प्रवृत्ति अधिक समय ठहर सकती है; अन्यथा उसकी अबहेलना कर देनेसे शीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दबाकर अपना कार्य आरम्भ कर सकते हैं।

प्रश्न-'देहे' के साथ 'अस्मिन्' पदका प्रयोग करनेका क्या अभिश्राय है ? उत्तर- अस्मिन् पदका प्रयोग करके भगवान् ने मनुष्य-शरीरकी विशेषताका प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि इम स्लोकमें वतलायी हुई सत्त्वगुणकी बृद्धिका अवसर मनुत्यशरीरमें हा मिल सकता है और इमी शरीरमें मत्त्वगुण-की महायता पाकर मनुष्य मुक्तिलाम कर सकता है, दूसरी यानियोंमें ऐसा अधिकार नहीं है।

प्रश्न-- इतिहय और अन्तः करणमें प्रकाश और ज्ञानका उत्पन्न होना क्या है !

उत्तर-रार्रारमें चेतनता. हळकापन तथा इन्द्रिय और अन्त. करणमें निर्मलता और चेतनाकी अधिकता हो जाना ही प्रकाशका उत्पन्न होना है। एवं मत्य-असत्य तथा कर्तन्य-अकर्तन्यका निर्णय करनेवाळा विवेकशक्तिका जाग्रत् हो जाना 'ज्ञान' का उत्पन्न होना है। जिस समय प्रकाश और ज्ञान—इन दोनोंका प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने आप ही संसारमें वैराग्य होकर मनमें उपरित और सुख- शान्तिकी बाद-सी आ जाती है; तथा राग-द्रेष, दु:ख-शोक, चिन्ता, भय, चञ्चलता, निदा, आलस्य और प्रमाद आदिका अभाव-सा हो जाता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार सस्वगुणकी वृद्धिके लिये लक्षणों का वर्णन करके अब रजोगुणकी वृद्धिके लक्षण बतलाते हैं—

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोग, प्रवृत्ति, खार्थबुद्धिते कर्मोका सकाममावसे आरम्भ, अशान्ति और विषयभोगीकी लालसा—ये सब उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥

प्रश्न-'लोभ', 'प्रवृत्ति', 'कमोंका आरम्भ', 'अशान्ति', और 'स्पृहा'—इन सक्का खरूपक्या है और रजोगुणकी वृद्धिके समय इनका उत्पन्न होना क्या है ?

उत्तर—धनकी ठाळसाका नाम छोभ है जिसके कारण मनुष्य प्रतिक्षण धनकी दृद्धिके उपाय सोचता रहता है। धन-के व्यय करनेका समुचित अवसर प्राप्त होनेपर भी उसका त्याग नहीं करता एवं धन-उपार्जनके समय कर्तव्य, अकर्तव्य-का विवेचन छोड़कर दूसरेके खत्वपर भी अधिकार जमानेकी इच्छा या चेष्टा करने ठगता है। नाना प्रकारके कर्म करनेके छिये मानसिक भावोंका जाप्रत् होना प्रवृत्ति है। उन कर्मों-को सकामभावमें करने छगना उनका 'आरम्भ' है। मनकी चश्चल्याका नाम 'अशान्ति' है; और किमी भी प्रकारके सांसारिक पदार्थोंको अपने छिये आवश्यक मानना 'स्पृहा'है।

रजोगुणके बढ़ जानेपर जब मनुष्यके अन्तः करणमें सस्व-

गुणके कार्य प्रकाश, विवेकशक्ति और शान्ति आदि एवं तमो-गुणके कार्य निदा और आलस्य आदि दोनों ही प्रकारके भाव दब जाते हैं, तब उसे नाना प्रकारके भोगोंकी आक्श्यकता प्रतीत होने लग जाती है, उसके अन्तः करणमें लोभ बढ़ जाता है, धनसंप्रहकी विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है, नाना प्रकारके कर्म करनेके लिये मनमें नये-नये भाव उठने लगते हैं, मन चन्नल हो जाता है, फिर उन भावोंके अनुसार किया-का भी आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार रजोगुणकी वृद्धिके समय इन लोभ आदि भावोंका प्रादुर्भाव होना ही उनका उत्पन्न हो जाना है।

प्रश्न-यहाँ भरतर्षभ सम्बोधन देनेका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर—जो भरतबंशियोंमें उत्तम हो, उसे भरतर्षभ कहते
हैं। यहाँ अर्जुनको भरतर्षभ नामसे सम्बोधित करके भगवान्
यह दिख्ळाते हैं कि तुम भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ हो। तुम्हारे
अंदर रजोग्णके कार्यहर ये लोभादि नहीं हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार बद्दे हुए रजोगुणके लक्षणोंका वर्णन करके अब तमोगुणकी वृद्धिके लक्षण बतलाये जाते हैं—

# अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

हे अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तव्य-कर्मोंमें अप्रकृष्टि और प्रमाद अर्थात व्यर्थचेष्ठा और निद्रादि अन्तःकरणको मोहिनी वृत्तियाँ—ये सब ही उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥

प्रश्न-अप्रकाश, अप्रकृति, प्रमाद और मोह-इन सबका पृथक्-पृथक् खरूप क्या है; तथा तमागुणकी कृद्धिके समय इनका उत्पन्न होना क्या है :

उत्तर—इन्द्रिय और अन्तः करणकी दीप्तिका नाम प्रकाश है, और उसके विरुद्ध इन्द्रिय और अन्तः करणमें दीप्तिके अभावका नाम 'अप्रकाश' है। इससे सत्त्वगुणके अन्य भावों-का भी अभाव समझ लेना चाहिये। बारहवें श्लोकमें कहे हुए रजोगुणके कार्य प्रवृत्तिके विरोधी भावका अर्थात् किसी भी कर्तव्यकर्मके आरम्भ करनेकी इच्छाके अभावका नाम 'अप्रवृत्ति' है। इससे रजोगुणके अन्य कार्योका भी अभाव समझ लेना चाहिये। शास्त्रविहित कर्मोंकी अवहेल्नाका और व्यर्थ चेश्रका नाम 'प्रमाद' है। विवेकशक्तिकी विरोधिनी मोहिनी बृत्तिका और निदाका नाम 'मोह' है।

जिस समय तमोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्यके इन्द्रिय और अन्तःकरणमें दीप्तिका अभाव हो जाता है; यही 'अप्रकारा'का उत्पन्न होना है। कोई भी कर्म अच्छा नहीं उगता, केवल पड़े रहकर ही समय बितानेकी इच्छा होती है; यह 'अप्रवृत्ति'का उत्पन्न होना है। शरीर और इन्द्रियोंद्वारा व्यर्थ चेष्टा करते रहना और कर्तव्यकर्ममें अवहेलना करना, यह 'प्रमाद'का उत्पन्न होना है। मनका मुोहित हो जाना; किसी बातकी स्मृति न रहना; तन्द्रा, खप्त या सुपुति-अवस्था-का प्राप्त हो जाना; विवेकशक्तिका अभाव हो जाना; किसी विषयको समझनेकी शक्तिका न रहना —यही सब 'मोह' का उत्पन्न होना है। ये सब लक्षण तमोगुणकी वृद्धिके समय उत्पन्न होते हैं; अतएव इनमेंसे कोई-सा भी लक्षण अपनेमें देखा जाय, तब मनुष्यको समझना चाहिये कि तमोगुण बदा हुआ है।

सम्बन्ध—इस प्रकार तीनों गुणोंकी वृद्धिके भिन्न-भिन्न लक्षण बतलाकर अब दो श्लोकों में उन गुणोंमेंसे किस गुणकी वृद्धिकं समय मरकर मनुष्य किस गतिको प्राप्त होता है, यह बतलाया जाता है—

# यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् । तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४॥

जब यह मनुष्य सस्यगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालींके निर्मक दिग्य खर्गादि लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

प्रश्न—'यदा' और 'तदा'——इन काल्याची अव्यय पर्दो-का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है तथा सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—'यदा' और 'तदा'—इन कालवाची अव्यय-पर्दोका प्रयोग करके यह दिख्लाया गया है कि इस प्रकरणमें ऐसे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता है, जिसकी खाभाविक स्थित दूसरे गुगोंमें होते हुए भी सास्विक गुणकी बृद्धिमें मृत्यु हो जाती है। ऐसे मनुष्यमें जिस समय पूर्व संस्कार आदि किसी कारणसे सत्त्वगुण बढ़ जाता है—अर्थात् जिस समय ग्यारहवें क्लोकके वर्णनानुसार उसके समस्त शरीर इन्द्रिय और अन्तःकरणमें 'प्रकाश' और 'झान' उत्पन्न हो जाता है—उस समय स्थूल शरीरसे मन, इन्द्रिय और प्राणोंक सहित जीवारमाका सम्बन्ध-विष्केद हो जाना ही सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है।

प्रश्न-'देहमृत्' पदके प्रयोगका क्या भाव है ? उत्तर-'देहमृत्' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया

गया है कि जो देहवारी हैं, जिनकी शरीरमें अहंता और ममता है उन्हींकी पुनर्जन्मरूप भिन्न-भिन्न गतियाँ होती हैं; जिनका शरीरमें अभिमान नहीं है, ऐसे जीवन्मुक्त महात्माओं-का आवागमन नहीं होता।

प्रश्न-'लोकान्'के साथ अमलान्'विशेषण देनेका तथा 'उत्तमविदास्' पदके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर-'ठोकान्'पदके साथ 'अमलान्' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मरनेवालीं-को जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन लोकोंमें मल अर्थात् किसी प्रकणका दोष या क्लेश नहीं है; वे दिव्य प्रकाशमय, शुद्ध और सात्त्रिक हैं। यहाँ 'उत्तमविदाम्' पदमें उत्तमशब्द-से शास्त्रिविहत कर्म और उपासनाका लक्ष्य है। उनको जानने-वाले यानी निष्कामभावसे करनेवाले मनुष्य 'उत्तमवित्' कहलाते हैं। वे उक्त कर्मोपासनाके प्रभावसे जिन लोकोंको प्राप्त करते हैं, सत्त्वगुणकी वृद्धिमें मरनेवाल सत्त्वगुणके सम्बन्धसे उन्हीं लोकोंको प्राप्त कर लेता है।

रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मृदयोनिषु जायते॥१५॥ रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर कर्मोंकी आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण-के बढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मृढयोनियोंमें उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥

प्रश्न-रजीगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना क्या है; तथा 'कर्मसङ्गिष्ठ' पदका क्या अर्थ है ? और उनमें जन्म लेना क्या है ?

उत्तर-जिस समय रजोगुण बद्दा होता है अर्थात् बारहवें स्टोकके अनुसार लोभ, प्रवृत्ति आदि राजसी भाव बढ़े हुए होते हैं—उस समय जो स्थूल शरीरसे मन, इन्द्रिय और प्राणोंके महित जीवात्माका सम्बन्धिक्छेट हो जाना है—वहीं रजोगुगकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है। कर्म और उनके फलोंमें जिनकी आसक्ति है, उन मनुष्योंके कर्म-सङ्गा' कहते हैं; इसलिये मनुष्योनिको प्राप्त होना ही कर्म-मिक्कियोंमें जन्म लेना' है। प्रश्न-तमोगुणकी वृद्धिमें मरना तथा मृदयोनिमें उत्पन होना क्या है ?

उत्तर—जिस समयमें तमोगुण बढ़ा हो अर्थात् तेरहवें क्लोकके अनुसार अप्रकाश 'अप्रवृत्ति' और 'प्रमाद' आदि तामसभाव बढ़े हुए हों—उस समय जो स्थूल शरीरसे मन, इन्द्रियों आर प्राणोंके सहित जीवात्माका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाना है, वही तमोगुणकी वृद्धिमें मृत्युको प्राप्त होना है; और कीट-पतङ्ग, पशु-पक्षी, वृक्ष-लता, आदि जो तामसी योनियाँ हैं—उनमें जन्म लेना ही मृहयोनियोमें उत्पन्न होना है।

सम्बन्ध—सत्त्व, र ज ऑर तम—इन तीनों गुणोंकी बुद्धिमें मरनेके भिन्न-भिन्न फल बनलाये गये; इससे यह जानने-की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुणको और कभी किमी गुणको बुद्धि क्यों होती है र इसपर कहते हैं——

> कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६॥

श्रेष्ठ कर्मका तो सास्विक अर्थात् सुस्न, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है ॥ १६॥

प्रश्न-'सुकृतस्य' विशेषणके सहित-कर्मगः' पद कौन-में कर्मांका वाचक है; तथा उनका सारिवक और निर्मट फल क्या है :

उत्तर—जो शास्त्रविहित कतंत्र्य-कर्म निष्कामनायमे किये जाते हैं, उन सारित्रक कमेंका बाचक यहां 'सुकृतस्य' विशेषणके सहित 'कर्मणः' पद हैं। ऐसे कमेंकि संस्कारोपे अन्त करणमें जो ज्ञान-वैराग्यादि निर्मल माबोका बार-वार प्रादुमीय होता रहता है और मरनेक बाद जो दुःख और दोषांसे रहित दिव्यप्रकाशमय लोकोंका प्राप्ति होती है, वहीं उनका 'सारिवक और निर्मल फल' है।

प्रश्न-राजम कर्म कौन-से हैं ? और उनका फल दु:ख क्या है ?

उत्तर—जो कर्म मोगोंकी प्राप्तिक लिये अहङ्कारपूर्वक बहुत परिश्रमके माथ किये जाते हैं (१८।२४), वे राजन हैं।ऐसे कर्मिक करते समय तो परिश्रमक्षप दुःख होता ही है, परन्तु उसके बाद भी वे दुःख ही देते रहते हैं। उनके संस्कारों से अन्तः करणमें बार-बार भोगः कामना, छोभ और प्रवृत्ति आदि राजसभाव स्कुरित होते हैं—जिनसे मन विश्वित्त होकर अशान्ति और दुःखों से भर जाता है। उन कर्मे कि फल-खरूप जो भोग प्राप्त होते हैं, वे भी अज्ञान में सुखरूप दीखने-पर भी बस्तुतः दुःखरूप ही होते हैं। और फल भोगने के लिये जो बार-बार जन्म-मरणके चक्रने पड़े रहना पड़ता है, वह तो महान् दुःख है हा। इस प्रकार उनका जो कुछ भी फल मिलता है, सब दुःखन्द हो होता है।

प्रदन—नामस कर्म कौन-से हैं आर उनका फल अ**ज्ञा**न क्या है ?

उत्तर—में कमें विना सोचे-समझे मुर्खतावश कियें जाते हैं और जिनमें हिंसा आदि दोष भरे रहते हैं (१८१२५), वे 'तामस' हैं। उनके संस्कारोसे अन्तः करणमें मोह बदता है और मरनेके बाद जिन योनियोंमें तमोगुगकी अविकता है—ऐसी जडयोनियोंकी प्राप्ति होती है; वहां उसका फल 'अश्वान' है ।

प्रभ-यहाँ गुणोंके फलका वर्णन करनेका प्रसङ्ग था, बीचमें कमें कि फलकी बात क्यों कही गयी ? यह अप्रासिक्क-सा प्रतीत होता है।

उत्तर-ऐसी बात नहीं है ;क्योंकि पिछले श्लोकोंमें प्रत्येक गुणकी वृद्धिमें मरनेका भिन्न-भिन्न फल बतलाया गया है. अत: गुणोंकी वृद्धिके कारणरूप कर्म-संस्कारोंका विषय भी अवस्य आना चाहिये; इसीलिये कर्मोंकी बात कही गयी है। अभिप्राय यह है कि सात्विक, राजस और तामस—तीनों प्रकारके कर्म-संस्कार प्रत्येक मनुष्यके अन्त:करणमें सञ्चित रहते हैं; उनमेंसे जिस समय जैसे संस्कारोंका प्रादर्भाव होता

है, वैसे ही सास्विक आदि भाव बढ़ते हैं और उन्हींके अनुसार नवीन कर्म होते हैं। कर्मोंसे संस्कार, संस्कारोंसे सात्त्रिकादि गुणोंकी बृद्धि और वैसे ही स्मृति, स्मृतिके अनुसार पुनर्जन्म और पुन: कर्मोंका आरम्भ-इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसमें अन्तकालीन सात्त्रिक आदि भावोंके फलकी जो विशेषता पिछले स्रोकोंमें दिखलायी गयी है, वह भी प्राय: पूर्वकृत सात्त्विक, राजस और तामस कमोंके सम्बन्धसे ही होती है-इसी भावको दिख्छानेके लिये यह श्लोक कहा गया है, अतएव अप्रासिक्क नहीं है; क्योंकि गुण और कर्म दोनोंके सम्बन्धसे ही अच्छी-बुरी यांनियोंकी प्राप्ति होती है ( ४। १३)।

है । इस कथनमें भी यहीं समझना चाहिये कि लोभ,

प्रवृत्तिः आमक्तिः कामनाः खार्थपूर्वक कमोका आरम्भ

आदि सभी राजसभावोंकी उत्पत्ति रजोगुणमे होती है।

वतलाकर इस वाक्यमें एव पदके प्रयोग करनेका क्या भाव है?

कि तमीगुणये प्रमाद, मोह और अज्ञान तो उत्पन्न होते ही हैं;

इनके सिवा निद्रा. आलम्य.अप्रकाश. अप्रवृत्ति आदि जितने

प्रश्त-प्रमाद, मोह और अज्ञानकी उत्पत्ति तमीगुणसे

उत्तर- एवं पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है

सम्बन्ध-ग्यारहर्वे, बारहवें और तेरहर्वे श्लोकोंमें सत्त्व, रज और तमोगुणकी वृद्धिके लक्षणोंका कमसे वर्णन किया गया; फिर सत्त्वादि गुणोंकी वृद्धिमें मरनेका पृथक्-पृथक् फल वतलाया गया। इसपर यह जाननेकी इच्छा होनी है कि 'ज्ञान' आदिकी उत्पत्तिको सस्व आदि गुणोंकी वृद्धिके लक्षण क्यों माना गया ? अतएव कार्यकी उत्पत्ति-से कारणकी मत्ताको जान लेनेके लिये ज्ञान आदिकी उत्पत्तिमें सत्त्व आदि गुणोंको कारण बतलाने हैं —

#### सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥१७॥

सत्त्वगुणसे क्षान उत्पन्न होता है और रजोगुणसं निस्सन्देह होमः तथा तमोगुणसे प्रमाद और माह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है ॥ १७ ॥

प्रश्न-सत्त्वगुणमे ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथनका क्या भाव है :

उत्तर -यहाँ 'ज्ञान' शब्द उपलक्षणमात्र है । अनएव इस कथनमे यह समझना चाहिये कि ज्ञान प्रकाश और सुख. शान्ति आदि मभी सात्त्रिक भावोंकी उत्पत्ति सत्त्र-गुणमे होती है।

प्रश्न-रजोगुगमे लोग उत्पन्न होता है। इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-खोभ' राज्यका प्रयोग भी यहाँ उपलक्षणमात्र ही

ताममभाव हैं-वे मब भी तमागुणमे ही उत्पन्न होते हैं। सम्बन्ध-सस्वादि तीनों गुणोंके कार्य ज्ञान आदिका वर्णन करके अब सस्वगुणमें स्थिति कराने और रज तथा

नमीग्णका त्याग कराने के लिये नीनों गुणों में स्थित परुषोंकी भिन्न भिन्न गतियोंका प्रतिपादन करते हैं —

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥

सरवगुणमें स्थित पुढ्य खर्गादि उद्य लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात् गी॰ त॰ वि॰ ६९मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगति-को अर्थात् कीट, पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकोंको प्राप्त होते हैं ॥ १८॥\*

प्रश्न-'ऊर्घ्यम्' पद किस स्थानका वाचक है और सस्वगुणमें स्थित पुरुषोंका उसमें जाना क्या है ?

उत्तर—मनुष्यलोकसे ऊपर जितने भी छोक हैं—चौदहवें श्लोकमें जिनका वर्णन 'उत्तमविदाम्' और 'अमलान्'—इन दो पदोंके सिहत 'छोकान्' पदसे किया गया है तथा छठे अध्यायके इकतार्छासवें श्लोकमें जो पुष्यकर्म करनेवार्छोके छोक माने गये हैं—उन्हींका वाचक यहाँ 'ऊर्ध्वम्' पद हैं और सात्त्विक पुरुषका जो मरनेके बाद उन छोकोंको प्राप्त हो जाना है, यहां उनमें जाना है।

प्रश्न-भाष्ये' पद किस स्थानका वाचक है और उसमे राजम पुरुषोंका रहना क्या है !

उत्तर—'मध्ये' पद मनुष्यलेकका वाचक है और राजस मनुष्योंका जो मरनेके बाद दूसरे लोकोमे न जाकर पुनः इसी लोकमें मनुष्यजन्म पा लेना है। यहां उनका मध्य में रहना है।

प्रश्न— जघन्यगुग' और उसकी 'वृत्ति' क्या है एवं उसमें स्थित होना तथा तामम मनुष्योंका अधोगतिको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर - 'जबन्य' शब्दका अर्थ नीच या निन्द होता है। अतः 'जबन्यगुण' तमेशगुणका बाचक है तथा उसके कार्य प्रमाद, माह, अज्ञान, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और निद्रा आदि उसकी वृत्तियाँ हैं; एवं इन सबमे लगे रहना ही 'उनमें स्थित हाना' है। इन वृत्तियों में लगे रहनेवाले मनुष्योंको जामस' कहते हैं। उन तामस मनुष्योंका जो मनुष्यश्रीरसे वियोग होनेके बाद कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि नीच योनियों में जन्म लेना एवं रीरव, कुर्मापाक आदि नरकों में जाकर यमयातन के बोर कष्टकों मोगना है—यही उनका अयोगतिको प्राप्त होना है।

प्रश्न—तीनों गुणोंकी वृद्धिमें मरनेवालेका प्रायः इसी प्रकार भिन-भिन फल चौदहवें और पंदहवें श्लोकोंमें बतलाया ही गया था, फिर उसी बातको यहाँ पुनः क्यों कहा गया ?

उत्तर-उन स्रोकोंमें 'यदा' और तदा'-इन कालवाची अन्ययोंका प्रयोग है; अतएव दूसरे गुगोंमें खानाविक स्थिति-के होते हुए भी मरणकालमें जिस गुगकी वृद्धिमें मृत्यु होती है. उसीके अनुसार गतिका परिवर्तन हो जाता है - यही भाव दिख्यानेके लिये वहाँ भिन्न-भिन्न गतियाँ बतलायी गयी हैं और यहाँ जिनकी खामाविक स्थायी स्थिति मस्वादि गुणोंमे है. उनकी गतिके भेदका वर्णन किया गया है। अतण्य पुनरुक्तिका दोष नहीं है।

यश्च--पदहवें क्लोकमें तो तमीगुणमें मरनेका फल केवल मृद्योनियोंमें ही जन्म लेना वतलाया गया है, यहाँ ताममी पुरुषोंकी गतिके वर्णनमें अधः 'पदके अर्थमें नरकादिकी प्राप्ति भी कैमें मानी गर्या है :

उत्तर-वहां उन मान्त्रिक और राजम मनुष्यांका गतिका वर्णन है, जो अन्त समयमे तमोगुणको बुद्धिमें मरते हैं। इस-लिये अवः पदका प्रयोगन करके मृहयोनिष्ठ पदका प्रयोग किया गया है; क्योंकि ऐसे पुरुषोका उस गुणके सङ्गसे ऐसा जन्म होता है, जैसा कि सत्त्वगुणमें स्थित राजर्षि भरतको हरिणकी योनि मिलनेकी कथा आती है। किन्तु जो सदा ही तमोगुणके कार्योमें स्थित रहनेवाल तामस मनुष्य हैं, उनको नरकादिकी प्राप्ति भी हो सकती है। मोलहवें अध्याय-के बीसवे स्लोकमें भगवान्ने कहा भी है कि वे तामस स्वभाव-वाल मनुष्य आसुरी योनियोको प्राप्त होकर फिर उससे भी नीची गतिको प्राप्त होते हैं।

सम्बन्ध-नंतरहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें जो यह बात कही थी कि गुणोंका मङ्ग ही इम मनुष्यके अच्छी-बुरी योनियोंकी प्राप्तिरूप पुनर्जन्मका कारण है; उसीके अनुसार इस अध्यायमेंने पाँचवेंसे अटार हवे श्लोकतक गुणोंके स्वरूप तथा गुणोंके कार्यद्वारा वैंध हुन मनुष्योंकी गिन आदिका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया गया। इस वर्णनसे यह बात समझायी गयी कि मनुष्यको पहले तम और रजीगुणका त्याग करके सस्वगुणमें अपनी स्थिति करनी चाहिये; और उसके बाद मस्व-

महाभारतः अश्वमेधपर्यते उन्चालीमयं अन्यायका दमयां स्रोक भी इसीमे मिलता जुलता है ।

गुणका भी त्याग करके गुणातीत हो जाना चाहिये। अत्यव गुणातीत होंनेके उपाय और गुणातीत अवस्थाका फल अगले दो श्लोकोंद्वारा बतलाया जाता है——

# नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्र परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अध्यन्त परे सच्चिदानन्दधनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है॥ १९॥

प्रश्न—कालवाची प्यदा' अन्ययका और द्रष्टा' शब्दका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दित्वलाया गया है :

उत्तर – इन दोनोंका प्रयोग करके यह दिख्लाया गया हैं कि मनुष्यकी खाभाविक स्थितिमें विलक्षण स्थितिका वर्णन इस स्थाक्षे किया गया है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य खाभाविक तो अपनेको शरीरवारी समझकर कर्ता और भोका बना रहता है – वह अपनेको समस्त कर्म और उनके फल्प्ये सम्बन्धरहित, उदासीन इय नहीं समझताः परन्तु जिम समय शास्त्र और अन्वार्यके उपदेशहारा विवेक प्राप्त करके वह अपनेको इया समझने लग जाता है, उस समयका वर्णन यहाँ किया जाता है।

युक्त गुणोसे अतिभिक्त अस्य किमीको कर्ता नहीं स्थिन क्या है ?

उत्तर दिन्द्रया अन्त करण और प्राण आदिकी श्रवणा दर्शना स्थान पाना चिल्तन-मतना अपना आसन और प्यवहार आदि समास्वामाविक चे ग्रअंकि होते समय सदा-सर्वद्रा अपनेकी निर्गुण-निराकार सिंचदानन्द्रघन ब्रसमें अभिनासायमे स्थित देखते हुए औरोमे समझना है कि गुणोंके

अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है; गुणोंके कार्य इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राण आदि ही गुणोंके कार्यरूप इन्द्रियादिके विषयों में बरत रहे हैं (५।८.९); अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं (३।२८): मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—यही गुणों से अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता न देखना है।

प्रश्न-तीनों गुणेंमि अत्यन्त पर कौन है और उमे तस्वमे जानना क्या है ?

उत्तर—तीनों गुगोंमे अत्यन्त पर यानी सम्बन्धरहित सिंबदानन्द्रघन पूर्णब्रह्म परमात्मा है और उसे तीनों गुगोंसे सम्बन्धरहित और अपनेको उस निर्गुण-निराकार ब्रह्मये अभिन्न समझते हुए उस एकमात्र सिंबदानन्द्रघन ब्रह्मये भिन्न किसी भी सत्ताकों न देखना—सर्वत्र और सदा-मर्बदा केवल परमात्माकों हो देखना उसे तन्त्रये जानना है।

प्रभ -ऐसी स्थितिके अनन्तर महाव अर्थात् सगवडाव-को प्राप्त होना क्या है ४

उत्तर ेंमी स्थितिके बाद जी सिचरानन्द्रवन ब्रद्मका अभिन्ननावमे साक्षात् प्राप्ति हो जाती है वही भगवद्भावकी प्राप्त होना है।

# गुणानतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्। जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २०॥

यह पुरुष शरीरको उत्पक्तिके कारणरूप इन तीनो गुणोंको उलङ्गन करके जन्म, मृत्यु, बृद्धावस्था और सब प्रकारके दृश्योंसे मुक्त दुआ परमानन्दको प्राप्त होता है ॥२०॥

प्रश्न यहाँ भ्टेही पटको प्रयोगका क्या भाव है : और 'त्रीन्'—इन विरोषणे उत्तर-इमने यह भाव दिखलाया है कि जो पहले अपने- गुणोले अतीत होना क्या है :

उत्तर-इसमें यह भाव दिख्लाया है कि जा पहले अपने को देहमें स्थित समझता था, वहीं गुणातीत होनेपर अमृत-को-झझको प्राप्त हो जाता है।

प्रभ गुणात्' पदके साथ एतान्', 'देहसभुद्भवान्'

और 'त्रीन्'—इन विशेषगोंके प्रयोगका क्या भाव है ! और गुगोंसे अतीत होना क्या है !

उत्तर-'एतान्'कं प्रयोगसे यह बात दिखलायी गयी है कि इस अध्यायमें जिन गुणोंका खरूप बतलाया गया है और जो इस जीवात्माको दार्गरमे बाँधनेवाले हैं, उन्होंसे अतीत

होनेकी बात यहाँ कही जाती है। 'देहसमुद्भवान्' विशेषण देकर यह दिखलाया है कि बुद्धि, अहङ्कार और मन तथा पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत और पाँच इन्द्रियोंके विषय-इन तेईस तत्त्रोंका पिण्डरूप यह स्थूल शरीर प्रकृतिजन्य गुणोंका ही कार्य है; अतर्व इससे अपना सम्बन्ध मानना ही गु गोंसे लिप्त होना है। एवं 'त्रीन्' विशेषण देकर यह दिखलाया है कि इन गुणोंके तीन भेद हैं और तीनोंसे सम्बन्ध छूटनेपर ही मुक्ति होती है। रज और तमका सम्बन्ध छूटनेके बाद यदि सत्वगुणसे सम्बन्ध वना रहे तो वह भी मुक्तिमें बाधक होकर पुनर्जन्मका कारण बन सकता है; अतएव उसका सम्बन्ध भी त्याग कर देना चाहिये। आत्मा वास्तवमें असङ्ग है, गुणोंके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है: तथापि जो अनादिसिद्ध अज्ञानसे इनके साथ सम्बन्ध माना हुआ है. उस सम्बन्धको ज्ञानके द्वारा तोड़ दंना और अपनेको निर्गुण-निराकार सिचदानन्दघन ब्रह्मसे अभिन्न और गुणोंसे सर्वथा सम्बन्धरहित समझ लेना अर्थात् प्रत्यक्ष-

की भाँति अनुभव कर लेना ही गुणोंसे अतीत हो जाना है। प्रश्न-जन्म, मृत्यु, जरा और दुःखोंसे विमुक्त होना क्या है। और उसके बाद अमृतको अनुभव करना क्या है?

उत्तर—जन्म और मरण तथा बाल, युवा और वृद्ध-अवस्था शरीरकी होती है; एवं आधि और व्याधि आदि सब प्रकारके दु:ख भी इन्द्रिय, मन और प्राण आदिके सञ्चातरूप शरीरमें ही ज्यास रहते हैं। अत्र एव जिनका शरीरके साथ किश्चिन्मात्र भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे पुरुष लोकहृष्टिमें शरीरमें रहते हुए भी वस्तुतः शरीरकेधर्म जन्म, मृत्यु और जरा आदिमें सदा-सर्वदा मुक्त ही हैं। अतः तत्त्व-ज्ञानके द्वारा शरीरमें सर्वथा सम्बन्धरहित हो जाना ही जन्म, मृत्यु, जरा और दु:खोंसे सर्वथा नुक्त हो जाना है। इसके अनन्तर जो अमृतखरूप सिच्चशन्द्रधन ब्रह्मको अभिन-भावसे प्रत्यक्ष कर लेना है, जिमे उन्नीसर्वे इलोकमें भगवद्भाव-की प्राप्तिके नाममें कहा गया है—वहीं यहाँ अमृत' का अनु-भव करना है।

सम्बन्धः-इस प्रकार जीवन-अवस्थामें ही तीनों गुणोसं अतीत होकर मनुष्य अमृतको प्राप्त हो जाता है - इस रहस्य-युक्त बातको सुनकर गुणातीत पुरुषके लक्षण, आचरण और गुणातीत बननेके उपाय जाननेकी इच्छासे अर्जुन पृद्धते हैं अर्जुन उवाच

# कैर्लिङ्गेस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

अर्जुन बोले-इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके बाचरणोंचाला होता है: तथा है प्रमो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ॥ २१॥

प्रश्न-भुणान्' पदके साथ 'एतान्' और 'त्रीन्' इन पदोंका बार-बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है :

उत्तर-इसमे यह भाव दिवलाया है कि जिन तीनों गुणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन इस अध्यायमे हो चुका है, उन्हीं तीनों गुणोंसे अतीत होनेके विषयमें अर्जुन पूछ रहे हैं।

प्रश्न-'वह किन-किन लक्षणोंने युक्त होता है' इस वाक्यसे अर्जुनने क्या पूछा है ?

उत्तर-इम वाक्यमे अर्जुनने शाखरियमे गुणातीत पुरुषके लक्षण पूछे हैं—जो गुणातीत पुरुषोंने म्याभाविक होते हैं और साधकोंके लिये मेवन करनेयोग्य आदर्श हैं। प्रश्न-'किन आचरणींवाटा होता है' इस वाक्यमे क्या प्रञ्ज है !

उत्तर—इसमे यह प्छा है कि गुणातीत पुरुषका न्यवहार कैसा होता है ! अर्थात् गुणातीत पुरुष किसके साथ कैसा वर्ताव करता है और उसका रहन सहन कैसा होता है ! इत्यादि बातें जाननेके लिये यह प्रश्त किया है !

प्रश्न-प्रभो' सम्बोधनका क्या भाव है !

उत्तर-भगतान् श्रीकृष्णको 'प्रभो' कहकर अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि आप सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, कर्ता-हर्ता और सर्वसमर्थ प्रमेश्वर हैं--अनएव आप ही इस विषयको पूर्णतया समझा सकते हैं और इसीलिये मैं आपसे पूछ रहा हूँ।

प्रश्न-'मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत कैसे होता है !' इस वाक्यसे क्या पूछा है ! उत्तर—इससे अर्जुनने 'गुगातीत' बननेका उपाय पूछा है। अभिप्राय यह है कि आपने जो गुगातीत होनेका उपाय पहले उनीसर्वे स्रोकमें बतलाया है—उसकी अपेक्षा भी सरल ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसके द्वारा मनुष्य शीघ ही अनायास इन तीनों गुगोंमे पार हो सके।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके पृछ्नेपर भगवान उनके प्रश्नोंमेंसे 'लक्षण' और 'आचरण' विषयक दो प्रश्नोंका उत्तर चार श्लोकोंद्वारा देते हैं—

श्रीभगवानुवाच

# प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङक्षति॥ २२॥

श्रीभगवान बोले—हे अर्जुन ! जो पुरुष सत्त्वगुणके कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेप करता है और न निवृत्त होनेपर उनकी आकाङ्का करता है ॥ २२ ॥

प्रश्न-'प्रकाशम्' परका क्या अर्थ है तथा यहाँ सन्त-गुणकं कार्यामेरे केवल 'प्रकाश'के ही प्रादुर्भाव और तिरोमावमें द्वेप और आकांक्षा न करनेकं लिये क्यों कहा?

उत्तर -शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करणमें आलस्य और जडताका अभाव होकर जो हलकापन, निर्मलता और चेतनता आ जाती हैं---- उसका नाम प्रकाश है। गुणातीत पुरुषके अंदर ज्ञान, शान्ति और आनन्द नित्य रहते हैं: उनका कभी अभाव होता ही नहीं। इसीलिये यहाँ सत्त्वगुण-के कार्योमें केवल प्रकाशकी बात कही हैं। अभिप्राय यह है कि सत्त्वगुणकी प्रकाश-वृत्तिका उसके शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करणमें यदि अपने-आप प्रादुर्भाव हो जाता है तो वह उसमें द्वेष नहीं करता और जब तिरोभाव हो जाता है तो पुनः उसके आगमनकी इच्छा नहीं करता; उसके प्रादुर्भाव और तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी स्थिति रहती है।

प्रश्न-'प्रवृत्तिम्' पदका क्या अभिप्राय है /और यहाँ रजोगुणके कार्योमेंसे केवल 'प्रवृत्ति' के ही प्रादुर्भाव और तिरोभावमें द्वेष और इन्ह्याका अभाव दिखलानेका क्या भाव है /

उत्तर—नाना प्रकारके कर्म करनेकी रुफुरणाका नाम प्रवृत्ति है। इसके सिवा जो काम, लोभ, स्पृष्टा और आसिक्त आदि रजोगुणके कार्य हैं—वे गुणातीत पुरुषमें नहीं होते। कर्मोंका आरम्भ गुणातीतके शरीर-इन्द्रियोंद्वारा भी होता है। वह भ्रवृत्ति के अन्तर्गत ही आ जाता है; अत्वृत्त यहाँ रजो-गुणके कार्योंमेंसे केवल भ्रवृत्ति में ही रागद्वेषका अभाव दिख्लाया गया है। अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुषके मनमें किमी कर्मका आरम्भ करने के लिये स्फुरणा होती है या शर्मरादिद्वारा उसका आरम्भ होता है तो वह उससे देख नहीं करता; और जब ऐमा नहीं होता, उम समय वह उसको चाहता भी नहीं। किमी भी स्कुरणा और क्रियाके प्रादुर्भाव और तिरोभावमें सदा ही उसकी एक-सी ही स्थिति रहती है।

प्रश्न—'मोहम्'पदका क्या अभिप्राय है और यहाँ तमा-गुणके कार्योभेमे केवल भीह के ही प्रादुर्भाव और तिरोभावमे देव और आकाङ्काका अभाव दिख्ल नेका क्या भाव है ?

उत्तर -अन्तः करणकी जो मोहिनी हृनि है — जिससे मनुष्यको तन्दा स्वम और सुपृप्ति आदि अवस्थाएँ प्राप्त होनी हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और अन्तः करणमें सस्त्रगुणके कार्य प्रकाशका अभाव-सा हो जाता है — उसका नाम भोह 'है। इसके सिवा जो अज्ञान और प्रमाद आदि तमोगुणके कार्य हैं, उनका गुणातीतमें अभाव हो जाता है; क्योंकि अज्ञान तो ज्ञानके पास आ नहीं सकता और प्रमाद बिना कर्ताके करे कौन ! इसिंखेये यहाँ तमोगुणके कार्यमें केवल भोह 'के

प्रादुर्भाव और तिरोभावमें राग हेपका अमात्र दिखलाया गय। है। अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुषके शरीरमें तन्द्रा, खप्न या निद्रा आदि तमोगुगकी वृत्तियाँ व्याप्त होती हैं तो गुगातीत उनसे द्वेष नहीं करता; और जब वे निष्टत्त हो जाती हैं; तब वह उनके पुनरागमनकी इच्छा नहीं करता। दोनों अवस्थाओं में ही उसकी स्थिति सदा एक-सी गहती है।

#### उदासीनवदासीना गुणैयों न विचाल्यते । गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥

जो साक्षीके सददा स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचित्तित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणोंमें बरतते हैं—ऐसा समझता हुआ जो सिच्चिदानन्दधन परमात्मामें एकीमावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे कभी विचित्तित नहीं होता ॥ २३ ॥

प्रश्न-'उदासीन' किमको कहते हैं और उमके महश स्थित रहना' क्या हैं !

उत्तर—जिस घटना या बस्तुमे जिम मनुष्यका किसी भी प्रकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होता उसमे जो सर्वधा उपग्त रहता है—उसे उदासीन कहते हैं। गुणातीत पुरुषका तीनों गुणों मे और उनके कार्यम्बप दारीर, इन्द्रिय और अन्तः करण एवं समस्त पटार्थी और घटनाओं से किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहने के कारण वह उदामीन के सहश स्थित दीवता है परन्तु वास्तवमें वह स्थिति भी उसकी औपचारिक ही है उसमे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । यह भाव दिखाने के लिये उदासीन के सहश स्थित रहना कहा गया है।

प्रश्न-गुर्गोंके द्वारा विचलित न किया जाना क्या है ' उत्तर--जिन जीवोका गुर्गोंके साथ सम्बन्ध है, उनकी येतीनों गुर्ग उनकी इन्छान होते हुए भी क्यान्कारसे नाना प्रकारके कसेमि और उनके पत्रकोगोमें लगा देते है एवं उनको सुर्या-दुर्खा बनाकर विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं तथा अनेको योनियोंमें भटकाते रहते हैं:परन्तु जिसका इन गुर्गोंसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसपर इन गुर्गोंका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। गुर्गोंके कार्यस्वप शरीर, इन्द्रिय और अन्त करणकी अवस्थाओका परिवर्तन तथा नाना प्रकारके सांमारिक पदार्थीका संयोग-वियोग होते रहनेपर भी वह अपनी स्थितिमें सदा निर्विकार एकरम रहता है; यही उसका गुर्गोंद्वारा विचलित नहीं किया जाना है।

प्रभ-गुण ही गुणोंन वस्तन है, यह 'सुमझना' और यह समझकर 'स्थित रहना' क्या है ?

> समदुःखसुखः म्बम्धः तुल्यप्रियाप्रियो र्घ

उत्तर—तीसरे अध्यायके अट्टाईसवें स्त्रोकमें 'गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते'मे जो बात कही गयी है, यही बात 'गुणा वर्तन्त इत्येव' मे कहा गयी है। अभिप्राय यह है कि इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राण आदि समस्त करण और अध्यादि सब विषय—ये सभी गुणोंके ही विस्तार हैं; अत्यव इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदिका जो अपने-अपने विषयोंमें विचरना है वह गुणोंका ही गुणोंने वरतना है, आत्माका इनमे कुछ भी मम्बन्य नहीं है। आत्मा नित्य, चेतन, मर्वथा अमङ्ग, सटा एकरस मिन्दानन्द्रचक्त्य है—ऐसा समझकर निर्मुण-निराकार मिन्दानन्द्रचन पूर्णब्रह्म परमात्मामे जो अभिन्नमावमे महाके ल्ये नित्य स्थित हो जाना है, वहा गुणा ही गुणोंग वर्त रहे हैं यह समझकर परमात्मामे अस्यत रहना' है।

प्रश्न - न इङ्गते क्याका प्रयोग करके क्या मध दिख्याया गया है !

उत्तर--न इङ्गते कियाका अथ है बिलता नहीं । अत्तर्व इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि गुणातीत पुरुषको गुण विचलित नहीं कर सकते. इतनी ही बात नहीं हैं; वह स्वयं भी अपनी स्थितिये कभी कियी भी कालमें विचलित नहीं होता । क्योंकि सिचटामन्द्रघन प्रविश्व प्रमात्माम अभिक्रभावये स्थित हो जानेके अनन्तर जीवकी भिन्न सत्ता ही नहीं रह जाती. तब कौन विचलित हो और कैसे हो !

ाः समलोष्टाश्मकाञ्चनः । धीरस्तुत्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ जो निरम्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको समान समझनेवाळा, मिट्टी, पत्थर और खर्णमें समान भाववाळा, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक-सा माननेवाळा और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाळा है२४

प्रश्न-'खस्थः' पदका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है और सुख-दुःखको समान समझना क्या है ?

उत्तर-अपने वास्तविक खरूपमें स्थित रहनेवालेको खस्य कहते हैं। ऐसा खस्य पुरुष ही सुख-दु:खमें ममरह सकता है, यह भाव दिख्लानेके लिये यहाँ 'स्वस्थः' पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्योंकी स्थिति प्रकृतिके कार्यस्तप स्थल, सूक्ष्म और कारण-इन तीन प्रकारके शरीरोंभेंसे किसी एकमें रहती ही है; अतः वे ·न्यश्य' नहीं हैं; किन्तु 'प्रकृतिन्य' हैं । और ऐसे पुरुष ही प्रकृतिके गुर्णोको भोगनेवाले हैं (१३ | २१ ), इसलिये वे मुल-द:लम सम नहीं हो सकते। गुणातीत पुरुषका प्रकृति और उसके कार्यमें कुछ मी सम्बन्ध नहीं रहता; अतएव वह 'म्बस्थ' है---अपने सिचदानन्द ख़रूपमें स्थित है । इसलिये शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करणमें सुख और द:खोंका प्रादुर्भाव और तिरोभाव होते रहनेपर भी गुणातीत पुरुषका उनसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण वह उनके द्वारा सुर्खा दृखी नहीं होता: उसकी स्थिति सदा सम ही रहती है । यहां उसका सुल-दु:खको समान समझना है ।

प्रश्न -लोह. अइम और काञ्चन ---इन तीनों शब्दोंका भिन्न-भिन्न अर्थ क्या है (एवं इन तीनोंमें समभाव क्या है (

उत्तर—गांबर और मिट्टीको मिलाकर जो कच्ने घरों में लेप किया जाता है, उसमें से बचे हुए पिण्डको या लोहेके मैलको ग्लांष्ट कहते हैं। अश्म पत्थरका नाम है और काञ्चन नाम सुवर्णका है। इन तीनोंमें जो प्राह्म और स्याच्य बुद्धिका न होना है, वहीं समभाव है। इनमें समताका वर्णन करके यह भाव दिखलाया है कि संसारके जितने भी पदार्थ हैं—जिनको लोग उत्तम, मध्यम और नीच श्रेणीके समझते हैं—जन सब-में गुणातीतकी समता होनी है, उसकी दृष्टिमें सभी पदार्थ मृगतृष्णाके जलकी भौति मायिक होनेके कारण किसी भी वस्तुमें उसकी भेदबुद्धि नहीं होती।

प्रभ-'धीरः' पदका क्या भाव है : उत्तरः-ज्ञानी यानी स्थितप्रज्ञ पुरुषको धीर' कहते हैं। गुणातीत पुरुष बड़े-से-बड़े सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें भी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता (६।२१,२२); अनएव उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है।

प्रश्न-'प्रिय' और 'अप्रिय' शब्द किसके वाचक हैं और इनमें सम रहना क्या है !

उत्तर—जो पदार्थ शरीर,इन्द्रिय,मन और बुद्धिके अनुकूल हो तथा उनका पोपक, सहायक एवं शान्ति प्रदान करनेवाला हो, वह लोकदृष्टिमें 'प्रिय' कहलाता हैं; और जो पदार्थ उनके प्रतिकृत्व हो, उनका क्षयकारक, विरोधी एवं ताप पहुँचानेवाला हो, वह लोकदृष्टिमें 'अप्रिय' माना जाता है। ऐसे अनेक प्रकारके पदार्थीं में और प्राणियों में शरीर, इन्द्रिय और अन्तः करणका सम्बन्ध होनेपर भी जो किसीमें भेदबुद्धिका न होना है—यहीं 'उनमें सम रहना' है।

गुणातीत पुरुपका अन्तः करण और इन्द्रियोंके सहित शर्रारमे किमी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेके कारण उनमे सम्बन्ध रखनेवाले किमी भी पदार्थमें उसका भेदभाव नहीं होता। अभिन्नाय यह है कि साधारण मनुष्योंको प्रिय बस्तुके संयोगमें और अप्रियके वियोगमें राग और हर्ष तथा अप्रियके संयोगमें और प्रियके वियोगमें द्वंप और शोक होते हैं; किन्तु गुणातीतमें ऐसा नहीं होता; बहु सदा-सर्वदा रग-द्वंप और हर्ष-शोकसे सर्वथा अतीत रहता है।

प्रश्नानिन्द्रा और स्तुति किसको कहते हैं तथा उनको तुल्य समझना क्या है :

उत्तर किमांके मन्त्रे या झंट दोषोंका वर्णन करना निन्दा है और गुगोंका व्यान करना स्तृति हैं; इन दोनों-का सम्बन्ध-अविकतर नामसे और कुछ शरिरसे हैं। गुगातीत पुरुषका शर्मार और उसके 'नाम' से किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न रहनेके कारण उसे निन्दा या स्तृतिके कारण शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता; न तो निन्दा करनेवालेपर उसे कोष होता है और न स्तृतिकरनेवालेपर वह प्रसन्न ही होता है। उसका सदा-सर्वदा एक-मा ही माव रहता है. यही उसका उन दोनोंमें सम रहना है।

#### मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । मर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है एवं सम्पूर्ण आरम्भोंमें कर्तापन-के अभिमानसे रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है ॥ २५ ॥

प्रश्न-मान और अपमानमें सम रहना क्या है ? उत्तर-मान और अपमानका सम्बन्ध अधिकतर शरीरसे हैं। अतः जिनका शरीरमें अभिमान है, वे संसारी मनुष्य मानमें राग और अपमानमें द्वेष करते हैं; इससे उनको मानमें हर्ष और अपमानमें शोक होता है तथा वे मान करनेत्रालेके साथ प्रेम और अपमान करनेत्रालेके वैर भी करते हैं। परन्तु प्राणातीत 'पुरुषका शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध न रहनेके कारण न तो शरीरका मान होनेसे उसे हर्ष होता है और न अपमान होनेसे शोक ही होता है। उसकी दृष्टिमें जिसका मानापमान होता है, जिसके द्वारा होता है एवं जो मान-अपमानरूप कार्य है—ये सभी मायिक और खप्रवत् हैं; अतएव मान-अपमानसे उसमें किश्चिन्मात्र भी राग-द्वेप और हर्ष-शोक नहीं होते। यही उसका मान और अपमानमें नम रहना है।

प्रश्न—मित्र और वैर्राके पक्षमे मम रहना क्या है !

उत्तर—यद्यपि गुणातीत पुरुषका अपनी ओरमे किमी
भी प्राणीमें मित्र या शत्रुभाव नहीं होता. इसल्यि उमकी दृष्टिमें कोई मित्र अथवा वैर्रा नहीं हैं; तथापि लोग अपनी भावनाके अनुसार उसमें मित्र और शत्रुभावकी कल्पना कर लेते हैं।
उसीकी अपेक्षामे भगवान्का यह कथन है कि वह मित्र ओर
शत्रुके पक्षोमें सम रहता है। अभिप्राय यह है कि जैसे संसारी
मनुष्य अपने साथ मित्रता रखनेवालोंसे, उनके सम्बन्धी एवं
हितेषियोंसे आत्मीयता और प्रीति करते हैं तथा उनके पक्षमें
अपने खलका त्याग करके उनकी सहायता करते हैं; और
अपने साथ वैर रखनेवालोंसे तथा उनके सम्बन्धी और
हितेषियोंसे द्वेष रखते हैं, उनका बुरा करनेकी इच्छा रखते हैं
एवं उनका अहित करनेमे अपनी शक्तिका व्यय करते हैं—

गुणातीत इस प्रकार नहीं करता। वह दोनों पक्षवार्लों सम-भाव रखता है, उसके द्वारा बिना राग-द्वेषके ही समभावसे सबके हितकी चेष्टा हुआ करती है, वह किसीका भी बुरा नहीं करता और उसकी किसीमें भी भेदबुद्धि नहीं होती। यही उसका मित्र और बैरीके पक्षोंमें सम रहना है।

प्रश्न-'सर्वारम्भपरित्यागी' का क्या भाव है ?

उत्तर—'आरम्भ' शन्द यहाँ कियामात्रका वाचक है; अतएव गुगातीत पुरुषके शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे जो कुछ भी शालानुकूल कियाएँ प्रारम्थानुसार लोकसंप्रहके लिये अर्थात् लोगोंको बुरे मार्गसे हराकर अच्छे मार्गपर लगानेके उद्देश्यसे हुआ करती हैं—उन सबका वह किसी अंशमें भी कर्ता नहीं बनता। यही भाव दिख्लानेके लिये उमे भर्मारम्भपरित्यागी' अर्थात् 'सम्पूर्ण कियाओंका पूर्णक्रपमे त्याग करनेवाला' कहा है।

प्रश्न-भ्वह गुणातीत कहा जाता है' इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमे अर्जुनके प्रश्नोंमें ये प्रश्नोंके उत्तर-का उपसंहार किया गया है। अभिप्राय यह है कि बाईसवें, तेईसवें, चौबीसवें और पचीसवें श्लोकोंमें जिन लक्षणोंका वर्णन किया गया है---उन सब लक्षणोंमे जो युक्त है, उसे लोग 'गुणातीत' कहते हैं। यही गुणातीत पुरुषकी पह चान-के चिह्न हैं और यही उमका आचार-ज्यवहार है। अतर्व जबतक अन्तः करणमें राग-द्वेष, विपमता, हर्ष-शोक, अविद्या और अभिमानका लेशमात्र भी रहे तबतक समझना चाहिये कि अभी गुणातीत-अवस्था नहीं प्राप्त हुई है।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनके दो प्रश्नोंका उत्तर देकर अब गुणातीन बननेके उपाय विषयक तीसरे प्रश्नका उत्तर दिया जाता है। यद्यपि उन्नीसर्वे श्लोकर्मे भगवान्ने गुणातीत बननेका उभय अभनेको अकर्ता समझकर निर्गुण-निराकार सचिदानन्द्रधन ब्रह्ममें नित्य-निरन्तर स्थित रहना बतला दिया था एवं उपर्युक्त चार श्लोकोंमें गुणातीतके जिन लक्षण और आचरणोंका वर्णन किया गया है—-उनको आदशे मानकर धारण करनेका अभ्यास भी गुणातीत बन्नेका उपाय माना जाता है; किन्तु अर्जुनने इन उपायों से भिन्न दूमरा कोई सरल उपाय जाननेकी इच्छासे प्रश्न किया था, इसलिये प्रश्नके अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं—

#### मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६॥

जो पुरुष अध्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों गुणोंको भळीभँति लाँचकर सम्बदानन्द्घन ब्रह्मको प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है ॥ २६ ॥

प्रभ-'अव्यभिचारी भक्तियोग' किसको कहते हैं और उसके द्वारा भगवानुको निरन्तर भजना क्या है ?

उत्तर—केवलमात्र एक परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं; वे ही हमारे खामी, शरण लेने योग्य, परम गित और परम आश्रय तथा माता-पिता, भाई-बन्धु, परम हितकारी और सर्वख हैं; उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है—ऐसा समझकर उनमें जो खार्थरहित अतिशय श्रद्धापूर्वक अनन्यप्रेम है। अर्थात् जिस प्रेममें खार्थ, अभिमान और व्यभिचारका जरा भी दोष न हो; जो सर्वथा और सर्वदा पूर्ण और अटल रहे; जिसका तनिक-सा अंश भी भगवान्से भिन्न वस्तुके प्रति न हो और जिसके कारण क्षणमात्रकी भी भगवान्की विस्पृति असहा हो जाय—उस अनन्यप्रेमका नाम 'अल्यभिचारी भक्तियोग' है।

ऐसे भक्तियोगके द्वारा जो निरन्तर भगवान्के गुग,प्रभाव और लीलाओंका श्रवण-कीर्तन-मनन उनके नामोंका उचारण, जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि करते रहना है एवं मन, बुद्धि और शरीर आदिको तथा समस्त पदार्थोको भगवान्का ही समझकर निष्कामभावसे अपनेको केवल निमित्तमात्र समझते हुए उनकी आज्ञानुसार उन्हींकी सेवा-रूपमें समस्त कियाओंको उन्हींके लिये करने रहना है-यही अन्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा भगवान्को निरन्तर भजना है। प्रश्न—'माम्' पद यहाँ किसका वाचक है ? उत्तर—'माम्' पद यहाँ सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी, सर्वत्र्यापी,सर्वाधार,समस्त जगत्के हर्ता-कर्ता,परम दयाञ्च, सबके सहद, परम प्रेमी संगुण परमेश्वरका वाचक है।

प्रश्न-'गुणान्' पदके साथ 'एतान्'पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है और उपर्युक्त पुरुषका उन गुणोंसे अतीत होना क्या है ?

उत्तर—'गुणान्'पदके साय'एतान्' विशेषण देकर यह दिख्ळाया गया है कि इस अभ्यापमें जिन तीनों गुणोंका विषय चळ रहा है, उन्हींका वाचक यहाँ 'गुणान्' पद है तथा इन तीनों गुणोंसे और उनके कार्यरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे एवं समस्त सांसारिक पदार्थीसे किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न रहना, उन गुणोंसे अतीन होना है।

प्रश्न—'ब्रह्मप्राप्तिके योग्य वन जाता है' इस वाक्यका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह दिख्लाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार-मे गुणातीत होनंके साथ ही मनुष्य ब्रग्नभावको अर्थात् जो निर्गुण-निराकार सिचदानन्दघन पूर्णब्रह्म है, जिसको पा लेनेके बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता उसको अभिन-भावसे प्राप्त करनेके योग्य बन जाता है और तत्काल ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

सम्बन्ध — उपर्युक्त क्लोकमें सगुण परमेश्वरकी उपासना का फल निर्गुण-निराकार बद्धकी प्राप्ति चतलाया गया तथा उन्नीसर्वे क्लोकमें गुणातीत-अवस्थाका फल भगवद्भावकी प्राप्ति एवं बीसर्वे क्लोकमें 'अमृत' की प्राप्ति बतलाया गया अत्तर्व फलमें विषमताकी शङ्काका निराकरण करनेके लिये सचकी एकताका प्रतिपादन करते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं—

> ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥२७॥

क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनम्दका साध्य में हूँ ॥ २७ ॥

प्रश्न-'ब्रह्मणः' पदके साथ 'अन्ययस्य' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है और उस ब्रह्मकी प्रतिष्ठा मैं हूँ, इस कथन-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'ब्रह्मणः' पदके साथ 'अव्ययस्य' विशेषग देकर यह भाव दिखलाया गया है कि यहाँ 'ब्रह्म' पद प्रकृतिका वाचक नहीं है, किन्तु निर्मुण-निराकार परमात्माका वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा मैं हूँ, इस कथनका यहाँ यह अभिप्राय है कि वह बहा मझ सगुण परमेश्वरसे भिन्न नहीं हैं; और मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। वास्तवमें मैं और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है एक ही तत्त्व है। अतएव पिछले श्लोक में जो ब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी गयी है, वह मेरी ही प्राप्ति है। क्योंकि वास्तवमें एक परब्रह्म परमात्माके ही अधिकारी-भेदसे उपासनाके लिये भिन्न-भिन्न रूप बतलाये गये हैं। उनमेंसे परमात्माका जो मायातीत, अचिन्त्य, मन-वाणीका अविषय निर्मण खरूप है वह तो एक ही है, परन्तु सगुणरूपके साकार और निराकार ऐसे दो भेद हैं। जिस खरूपसे यह सारा जगत ज्यास है, जो सबका आश्रय है, अपनीं अचिन्त्य शक्तिमे सबका धारण-पोषण करता है, वह तो भगवान्का सगुण अव्यक्त यानी निराकार रूप है। श्रीशिव, श्रीविष्णु एवं श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि भगवान्के साकारकृप हैं तथा यह सारा जगत् भगवान्-का विराट् खरूप है।

प्रभ—'अमृतस्य' पर किसका वाचक है और 'अमृतकी प्रतिष्ठा मैं हूँ' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'अमृतस्य' पर भी जिसको पाकर मनुष्य अमर हो जाता है,अर्थात् जन्म-मृत्युरूप मंसारमे सराके लिये छूट जाता है—उस बसका ही वाचक है। उसकी प्रतिष्ठा अपनेको बतलाकर भगवान्ने यह दिखलाया है कि वह अमृत भी मैं ही हूँ, अतएव इस अध्यायके बीसवें क्षोकमें और तेरहवें अध्यायके बारहवें क्षोकमें जो अमृत की प्राप्ति बतलायी गयी है, वह मेरी ही प्राप्ति है।

प्रभ-'शाश्वतस्य' विशेषणके सहित 'धर्मस्य' पद किसका वाचक है और भगवान्का अपनेको ऐसे धर्मकी प्रतिष्ठा बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—जो नित्यधर्म है,बारहवें अध्यायके अन्तिम स्त्रोकमें जिस धर्मको 'धर्म्यामृत' नाम दिया गया है तथा इस प्रकरण-में जो गुणातीतके लक्षणोंके नामसे वर्णित हुआ है--उसका बाचक यहाँ 'शाश्वतस्य' विशेषणके सहित 'धर्मस्य' पद है। ऐसे धर्मकी प्रतिष्ठा अपनेको बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि वह मेरी प्राप्तिनें हेतु होनेके कारण मेरा ही खरूप है;क्योंकि इस धर्मका आचरण करनेवाला किसी अन्य फलको न पाकर मुझको ही प्राप्त होता है।

प्रश्न-'ऐकान्तिकस्य' विशेषणके सहित 'सुखस्य' पर किसका वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा अपनेको बतलानेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-पाँचवे अध्यायके इकीसवें श्लोकमें जो 'अक्षय सुखके नामसे,छठे अध्यायके इकीसवें श्लोकमें 'आत्यन्तिक' सुखके नामसे और अट्टाईसवें श्लोकमें 'अत्यन्त सुखके नामसे कहा गया है--उसी नित्य परमानन्दका त्राचक यहाँ 'ऐकान्ति-कस्य' विशेषणके सहित 'सुखन्य' पद हैं । उसकी प्रतिष्ठा अपनेको वतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वह नित्य परमानन्द मेरा ही खक्रप हैं, मुझमें भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं हैं; अतः उसकी प्राप्ति मेरी ही प्राप्ति हैं।



ॐ तत्सिदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्यु बद्धविद्यायां योगन्नास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दन्नोऽष्यायः॥ १४॥

# पञ्चदशोऽध्यायः

इस अध्यायमें सम्पूर्ण जगत्के कर्ता-हर्ता, सर्वशक्तिमान्, सबके नियन्ता, सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, परम दयाल, सबके सुद्धद्, सर्वाधार, शरण ठेनेयोग्य, सगुण परमेश्वर पुरुपोत्तम भगवान्के गुण, प्रभाव और खरूपका वर्णन किया गया है। एवं क्षर पुरुष (क्षेत्र), अक्षर पुरुष (क्षेत्रज्ञ) और पुरुषोत्तम (परमेश्वर)—इन तीनों-का वर्णन करके, क्षर और अक्षरसे भगवान् किस प्रकार उत्तम हैं, वे किसल्यि 'पुरुपोत्तम' कहन्तते हैं, उनको पुरुषोत्तम जाननेका क्या माहात्म्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है—इत्यादि विषय भर्त्वामाँति समझाये गये हैं। इसी कारण इस अध्यायका नाम 'पुरुषोत्तमयोग' रक्खा गया है।

इस अध्यायके पहले और दूसरेमें अश्वत्य बृक्षकं रूपकसे संसारका वर्णन किया गया है; तीसरेमें मध्मायका संक्षेप संसार-बृक्षके आदि, अन्त और प्रतिष्ठाकी अनुपलन्धि बनलाकर दढ़ वैराग्यक्य शब्दारा उसे काटने-की प्रेरणा करते हुए चौथंमें परमपद खरूप परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये उसी आदि पुरुषकी हारण प्रहण करनेके लिये कहा है। पाँचर्वेमें उस परम पदको प्राप्त होनेवाले पुरुषोंके लक्षण बतलाकर छठेने उस परम पदको परम प्रकाशमय और अपुनरा-बृत्तिशील बनलाया है। तदनन्तर सातवेंसे ग्यारहवेंतक जीवका खरूप मन और इन्द्रियोंके सहित उसके एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेका प्रकार, शरीरमें रहकर इन्द्रिय और मनकी सहायतामे विपयोंके उपभोग करनेकी बात और प्रत्येक अवस्थामें स्थित उस जीवात्माको ज्ञानी ही जान सकता है, मिलन अन्तःकरणवाला पुरुष किसी प्रकार भी नहीं जान सकता-इत्यादि विपर्योक्ता वर्णन किया गया है। बारहवेंमें समस्त जगतुको प्रकाशित करनेवाले सूर्य और चन्द्रमादिमें स्थित तेजको भगवानुका ही तेज बनलाकर तेरहवें और चौटहवेंमें भगवानुको प्रधीमें प्रवेश करके समस्त प्राणियोंके धारण करनेवाले. चन्द्ररूपसे सबके पोपण करनेवाले तथा वैश्वानररूपसे सब प्रकारके अन्नको पचानेवाले बतलाया है। और पंद्रहवेंमें सबके हृदयमें स्थित, सबकी स्मृति आदिके कारण, समस्त वेदोंद्वारा जाननेयोग्य, वेदोंको जाननेयाले और वेदान्तके कर्ता बतलाया गया है। सोलहवेंमें समस्त भूतोंको क्षर तथा कूटस्थ आत्माको अक्षर पुरुष बतलाकर सतरहवेंमें उनसे भिन्न सर्वन्यापी,सबका धारण-पोषण करनेवाले, अविनासी परमात्माको पुरुषोत्तम बतलाया गया है। अठारद्ववें में पुरुषोत्तमत्वकी प्रसिद्धिके हेतृका प्रतिपादन करके उन्नीसर्वेमें भगवान् श्रीकृष्णको पुरुषोत्तम समझनेवालेकी महिमा एवं बीसवेमें उपर्युक्त गुद्धातम विषयके ज्ञानकी महिमा कहकर अध्यायका उपसंहार किया गया है।

सम्बन्ध-चीरहवें अष्यायमें पाँचवेंसे अठारहवें श्लोकतक तीनों गुणोंके स्वरूप, उनके कार्य ्वं उनकी बन्धन-कारिताका और वँधं हुए मनुष्योंकी उत्तम, मध्यम और अधम गित आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन करके उनीसवें और वीसवें श्लोकोंमें उन गुणोंसे अतीत होनेका उपाय और फल वतलाया गया. उसके बाद अर्जुनके पूछनेपर बाईसवेंसे प्रचीसवें श्लोकतक गुणातीत पुरुषके लक्षणों और आचरणोंका वर्णन करके छब्बीसवें श्लोकमें सगुणपरमेश्वरके अव्यिमचारी मिकि-योगको गुणोंसे अतीत होकर बद्धप्राप्तिके लिये योग्य बननेका सरल उपाय बतलाया गया; अतएव भगवान्में अन्यभिचारी भिक्तियोगरूप अनन्यप्रेम उत्पन्न करानेके उद्देश्यसे अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम मगवान्के गुण,प्रभाव और स्वरूप-का एवं गुणोंसे अतीत होनेमें प्रधान साधन वैराग्य और भगवत्-शरणागितका वर्णन करनेके लिये पंद्रहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है। यहाँ पहले संसारमें वैराग्य उत्पन्न करानेके उद्देश्यसे तीन श्लोकोंद्वारा संसारका वर्णन वृक्षके रूपमें करते हुए वैराग्यका शबदारा उसका छेदन करनेके लिये कहते हैं—

श्रीभगवानुवाच

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरन्ययम् । इन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥ श्रीभगवान् बोले—शादिपुरुष परमेश्वररूप मूलवाले और ब्रह्मारूप मुख्य शासावाले जिस संसाररूप पीपलके वृक्षको अविनाशी कहते हैं; तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये हैं—उस संसाररूप वृक्षको जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है ॥ १॥

प्रश्न-यहाँ 'अश्वत्य' शब्दके प्रयोगका और इस संसार-इस दुश्नको 'ऊर्घ्वमूल' कहनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-'अश्वत्य' पीपलके वृक्षको कहते हैं। समस्त वृक्षोंमें पीपलका वृक्ष उत्तम माना गया है। इसलिये उसके रूपकसे संसारका वर्णनकरनेके लिये यहाँ 'अश्वत्य' का प्रयोग किया गया है। 'मूल' शब्द कारणका वाचक है। इस संसार-वृक्षकी उत्पत्ति और इसका विस्तार आदि पुरुष नारायणसे ही हुआ है, यह बात चौथे स्त्रोकमें और अन्यत्र भी स्थान-स्थान-पर कही गयी है। वे आदि पुरुष पर मेश्वर नित्य, अनन्त और सबके आधार हैं एवं सगुण रूपसे सबसे उपर नित्य धाममें निवास करते हैं, इसलिये 'उर्ध्व' नामसे कहे जाते हैं। यह संसारवृक्ष उन्हों मायापति सर्वशक्तिमान् पर मेश्वरसे उत्पत्त हुआ है, इसलिये इसको 'उर्ध्वम्ल' अर्थात् उपरकी ओर मूल-वाला कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षोंका मूल तो नीचे पृथ्वीके अंदर रहा करता है, पर इस संसारवृक्ष-का मूल उपर है—यह बड़ी अलैकिक बात है।

प्रश्न-इस संसारवृक्षको नीचेकी ओर शाखात्राटा कहने-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—संसारवृक्षकी उत्पत्तिकं समय सबसे पहले ब्रह्मा-का उद्भव होता है, इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शाखा हैं। ब्रह्माका लोक आदिपुरुष नारायणके नित्यधामकी अपेक्षा नीचे है एवं ब्रह्माजीका अधिकार भी भगवान्की अपेक्षा नीचा है—ब्रह्मा उन आदिपुरुष नारायणसे ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के शासनमें रहते हैं—इसलिये इस मंसारवृक्ष-को 'नीचेकी ओर शाखावाला' कहा है।

ं प्रश्न-'अव्ययम्' और 'प्राहुः'---इन दो पर्दोके प्रयोग-का क्या भाव हैं ?

उत्तर- इन दोनों परोंका प्रयोग करके भगतान्ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि यह संसारवृक्ष परिवर्तनर्शल होनेके कारण नाशतान्, अनित्य और क्षणभङ्गर है तो भी इसका प्रवाह अनादिकालसे चला आता है, इसके प्रवाहका अन्त भी देखनेमें नहीं आता; इसिलये इसको अन्यय अर्थात् अविनाशी कहते हैं। क्योंकि इसका मूल सर्वशक्तिमान् परमेश्वर नित्य अविनाशी हैं। किन्तु वास्तवमें यह संसारवृक्ष अविनाशी नहीं है। यदि यह अन्यय होता तो न तो अगले तीसरे क्षोकमें यह कहा जाता कि इसका जैसा खरूप बतलाया गया है, वैसा उपलब्ध नहीं होता और न इसको वैराग्यरूप दृढ़ शक्षके द्वारा छेदन करनेके लिये ही कहना बनता।

प्रश्न-वेदोंको इस संसारवृक्षके पत्ते बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पत्ते वृक्षकी शालासे उत्पन्न एवं वृक्षकी रक्षाअं.र वृद्धि करनेवाले होते हैं। वेद भी इस संसाररूप वृक्षकी मुख्य शालारूप ब्रह्मासे प्रकट हुए हैं और वेदविहित कर्मोंसे ही संसारकी वृद्धि और रक्षा होती है, इसलिये वेदोंको पत्तों-का स्थान दिया गया है।

प्रथ-जो उस संसारवृक्षको जानता है, वह वेदोंको जानता है—इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—इससे यह भाव दिख्ळाया गया है कि जो मनुष्य मृत्यसिहत इस संसारवृक्षको इस प्रकार तत्त्वसे जानता है कि सर्वशिक्तमान् परमेश्वरकी मायासे उत्पन्न यह संसारवृक्षकी भाँति उत्पत्ति-विनाशशीळ और क्षणिक है, अत्पृत्व इसकी चमक-इमकमें न फँसकर इसको उत्पन्न करनेवाळे मायापित परमेश्वरकी शरणमें जाना चाहियेऔर ऐसा समझकर संसार-से विरक्त और उपरत होकर जो भगवान्की शरण प्रहण कर लेता है—वहीं वास्तवमें वेशेंको जाननेवाळा है; क्योंकि पंदहवें क्षोकमें सब वेशेंके द्वारा जाननेयोग्य भगवान्को ही बत्तळाया है। जो संसारवृक्षका यह खरूप जान लेता है, वह इससे उपरत होकर भगवान्की शरण प्रहण करता है और भगवान्की शरणमें ही सम्पूर्ण वेशेंका तालपर्य है—इस अभिप्रायसे कहा गया है कि जो संसारवृक्षको जानता है, वह वेशेंको जानता है।

# अधश्चोर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमीनुबन्धीनि मनुष्यलोके॥ २॥

उस संसारवृक्षकी तीनों गुणोंरूप जलके द्वारा बढ़ी हुई एवं विषयमोगरूप कॉपलेंवाली देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि योनिरूप शालाएँ नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोकमें कमौंके अनुसार बाँघनेवाली अहंता, ममता और वासनारूप जहूँ भी नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें स्थात हो रही हैं ॥ २ ॥

प्रश्न-इन शाखाओंको गुणोंके द्वारा बढ़ी हुई कहनेका और त्रिषयोंको कोंपल बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अन्छी और बुरी योनियोंकी प्राप्ति गुणोंके सङ्गसे होती है (१३।२१) एवं समस्त लोक और प्राणियोंके शरीर तीनों गुणोंके ही परिणाम हैं, यह भाव समझानेके लिये उन शाखाओंको गुणोंके द्वारा बढ़ी हुई कहा गया है। और उन शाखाओंको गुणोंके द्वारा बढ़ी हुई कहा गया है। और उन शाखाओंके ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पौंचों कियय रहते हैं; इसीलिये उनको कोंपल बतलाया गया है।

प्रश्न−इस संसारवृक्षकी बहुत-सी शाखारँ क्या हैं तथा उनका नीचे-ऊपर सब जगह फैलना क्या है ?

उत्तर-ब्रह्मलोकमे लेकर पातालपर्यन्त जितने भी लोक और उनमें निवास करनेवाली योनियाँ हैं, वे ही सब इस संसारवृक्षकी बहुत-सी शाखाएँ हैं और उनका नीचे पाताल-पर्यन्त एवं ऊपर ब्रह्मलोकपर्यन्त सर्वत्र विस्तृत होना ही सब जगह फैलना है। प्रश्न-'म्लानि' पद किनका वाचक है तथा उनको नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें ज्याप्त बतलानेका क्या अभिप्राय है और वे मनुष्यलोकमें कमोंके अनुसार बाँधनेवाले कैसे हैं ?

उत्तर-'मृलिनि' पद यहाँ अविद्यामूलक 'अहंता' 'ममता' और 'वासना'का वाचक है। ये तीनों ब्रह्मलोकसे लेकर पातालपर्यन्त समस्त लोकोंमें निवास करनेवाले आवागमनशील प्राणियोंके अन्तःकरणमें व्याप्त हो रही हैं, इसलिये इनको सर्वत्र व्याप्त बतलाया गया है। तथा मनुष्यशरीरमें कर्म करनेका अधिकार है एवं मनुष्यशरीरके द्वारा अहंता, ममता और वासनापूर्वक किये हुए कर्म बन्धनके हेनु माने गये हैं; इसीलिये ये मृल मनुष्यलोकमें कर्मानुसार बाँधनेवाले हैं। दूसरी सभी योनियाँ भोग-योनियाँ हैं, उनमें कर्मोका अधिकार नहीं है; अतः वहाँ अहंता, ममता और वासनाम्हप मृल होने-पर भी वे कर्मानुसार बाँधनेवाले नहीं बनते।

# न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूद्धमूलमसङ्गरास्त्रेण दृढेन छित्त्वा॥ ३॥

इस संसारवृक्षका खरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता। क्योंकि न तो इसका आदि है, न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है। इसलिये इस अहंता, ममता और वासना-रूप अति इढ मूलोंबाले संसारहर पीपलके वृक्षको इढ वैराग्यहर शखहारा काटकर—॥ ३॥

प्रभ-इस गंसारवृक्षका रूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ नहीं पाया जाता-इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि इस संसारवृक्षका जैसा ख़रूप शाखोंने वर्णन किया गया है एवं जैसा देखने और सुननेमें आता है, यथार्थ विचार करनेपर और तत्त्वझान होनेपर वैसा उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि विचारके समय भी वह नाशवान् और क्षणभङ्गुर प्रतीत होता हैं तथा तत्त्वझान होनेके साथ तो उसका सटाके लिये सम्बन्ध

ही छूट जाता है। तस्त्रज्ञानीके लिये वह रह ही नहीं जाता। इसीलिये सोलहर्ने श्लोकमें उसका वर्णन क्षर पुरुषके नामसे किया गया है।

प्रश्न-इसका आदि, अन्त और स्थिति नहीं है—इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इस कथनसे संसारवृक्षको अनिर्वचनीयबतलाया है। कहनेका अभिप्राय यह है कि यह संसार कन्पके आदि-में उत्पन्न होक्त कल्पके अन्तमें छीन हो। जाता है, इस प्रकार आदि-अन्त प्रसिद्ध होनेपर भी इस बातका पता नहीं है कि इसकी यह प्रकट होने और लय होनेकी परम्परा कबसे आरम्भ हुई और कबतक चलती रहेगी। स्थितिकालनें भी यह निरन्तर परिवर्तित होता रहता है; जो रूप पहले क्षणमें है, वह दूसरे क्षणमें नहीं रहता। इस प्रकार इस संसारवृक्षका आदि, अन्त और स्थिति—तीनों ही उपलब्ध नहीं होते।

प्रभ-इस संसारको 'सुविरूटमूल' कहनेका क्या अभि-प्राय है तथा असङ्ग-शस्त्र क्या है और उसके द्वारा संसारवृक्ष-को छेदन करना क्या है ?

उत्तर-इस संसार-बृक्षके जो अविद्याम्लक अहंता, ममता और वासनारूप मूल हैं—वे अनादिकालसे पुष्ट होते रहनेके कारण अत्यन्त दढ हो गये हैं; अतएव जबतक उन जड़ोंको काट न डाला जाय, तबतक इस संसार-बृक्षका उच्छेर नहीं हो सकता। बृक्षकी भौति उपरसे काट डालने- पर भी अर्थात् बाहरी सम्बन्धका त्याग कर देनेपर भी अहंता, ममता और वासनाका जबतक त्याग नहीं होता, तबतक संसार-वृक्षका उच्छेर नहीं हो सकता—यही भाव दिखलाने के लिये तथा उन जड़ोंका उच्छेर करना बड़ा ही दुष्कर है, यह दिखलाने के लिये भी उस वृक्षको अति दृढ मूलोंसे युक्त बतलाया गया है। विवेकदारा समस्त संसारको नाशवान् और क्षणिक समझकर इस लोक और परलोकके की-पुत्र, धन, मकान तथा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्ग आदि समस्त भोगोंमें सुख, प्रीति और रमणीयताका न भासना—उनमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाना ही दृढ वैराग्य है, उसी-का नाम यहाँ 'असङ्ग-शल्य' है। इस असङ्ग-शलदारा जो चराचर समस्त संसारके चिन्तनका त्याग कर देना—उससे उपरत हो जाना है एवं अहंता, ममता और वासनारूप मूलों-का उच्छेर कर देना है—यही उस संसार-वृक्षका दृढ वैराग्य-कूप शक्षके द्वारा समृल उच्छेर करना है।

सम्बन्ध-इस प्रकार वैराग्यरूप शखद्वारा मंसारका छेदन करके क्या करना चाहिये, अब इसे बतलाते हैं-

# ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

उसके पश्चात् उस परम पदरूप परमेश्वरको भलीभाँति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर संसारमें नहीं आते; और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-वृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायणके मैं शरण हूँ—इस प्रकार हढ निश्चय करके उस परमेश्वरका मनन और निविभ्यासन करना चाहिये ॥ ४ ॥

प्रश्न-वह परम पद क्या है और उसको खोजना क्या है?
उत्तर-इस अध्यायके पहले स्रोकमें जिसे 'ऊर्ध्व' कहा
गया है, चौदहर्वे अध्यायके छन्दीसर्वे स्रोकमें जो 'माम्' पदसे और सत्ताईसर्वे स्रोकमें 'अहम्' पदसे कहा गया है ज्वं
अन्यान्य स्थलोंमें जिसको कहाँ परम पद, कहीं अव्यय पद
और कहीं परम गति तथा कहीं परम धामके नामसे भी कहा
है—उसीको यहाँ परम पदके नामसे कहते हैं। उस सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छासे जो
बार-बार उनके गुग और प्रभावके सहित खक्त्यका मनन
और निदिध्यामनद्वारा अनुसन्धान करने रहना है—यही उस
परम पदको खोजना है। अभिद्राय यह है कि नीसरे स्रोकमें
बतलाये हुण विधानके अनुसार विवेकपूर्वक वैराग्यद्वारा

मंसारसे सर्वथा उपरत होकर मनुष्यको उस परमपदस्बरूप परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये मनन, निदिध्यामनद्वारा उसका अनुसन्धान करना चाहिये।

प्रश्न—जिसमें गये हुए मनुष्य फिर संसारमें नहीं छीटते— इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि पिछले वाक्यों में जिस परमपदका अनुसन्धान करनेके लिये कहा गया है, वह परमपद मैं ही हूँ। अभिप्राय यह है कि जिस सर्वदाक्तिमान्, सर्वाधार, सबका धारण-गोषण करनेवाले पुरुषोत्तमको प्राप्त होनेके बाद मनुष्य वापस नहीं लौटते— उसी परमेश्वरको यहाँ 'परमपद'के नामसे कहा गया है। यही बात आठवें अध्यायके इक्कीसबें क्षोक्यों भी समझायी गयी है। प्रभ-'जिससे इस पुराणी प्रवृत्तिका विस्तार हुआ है' इस वाक्यका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—इससे यह भाव दिख्ळाया गया है कि जिस आदि पुरुष परमेश्वरसे इस संसार-वृक्षकी अनादि परम्परा चळी आती है और जिससे यह उत्पन्न होकर विस्तारको प्राप्त हुआ है, उसीकी शरण प्रहण करनेसे सदाके लिये इस संसारवृक्षका सम्बन्ध छूटकर आदिपुरुष परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है !

प्रश्न-'तम्' और 'आद्यम्'-इन दोनों पदोंके सहित 'पुरुषम्' पद किसका वाचक है और 'प्रपद्ये' कियाका प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिख्लाया गया है ?

उत्तर--'तम्' और 'आयम्'--इन दोनों पर्देके सहित 'पुरुषम्' पद उसी पुरुषोत्तम भगवान्का वाचक है,जिसका वर्णन पहले 'तत्' और 'पदम्' से किया गया है एवं जिसकी मायाशक्तिसे इस चिरकालीन संसार-वृक्षकी उत्पत्ति और विक्तृति बतलायी गयी है। 'प्रप्रधे' कियाका अर्थ होता है 'मैं उसकी शरणमें हूँ। 'अतएव इसका प्रयोग करके भगवान्-ने यह दिखलाया है कि उस परमपदस्वरूप परमेश्वरका अनु-सन्यान उसीका आश्रय प्रहण करके करना चाहिये। अभि-प्राय यह है कि अपने अंदर जरा भी अभिमान न आने देकर और सब प्रकारसे अनन्य आश्रयपूर्वक एक परमेश्वरपर ही पूर्ण विश्वास करके उसीके भरोसेपर उपर्युक्त प्रकारसे उसका अनुसन्यान करते रहना चाहिये।

प्रभ-'एव' अन्ययके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-'एव'अन्ययका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि उसकी प्राप्तिके लिये एकमात्र उस परमेश्वरकी ही शरणमें जाना चाहिये।

सम्बन्ध-अब उपर्युक्त प्रकारसे आदिपुरुष परमपदस्वरूप परमेश्वरकी शरण होकर उसकी प्राप्त हो जानेबाले पुरुषोंके लक्षण बतलाये जाते हैं---

# निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्॥ ५ ॥

जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, जिनकी परमात्माके सक्रपमें नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं—वे सुख-दुःखनामक द्वन्द्वोंसे विमुक्त ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

प्रभ-'निर्मानमोहाः' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'मान' शब्द से यहाँ मान, बड़ाई और प्रतिष्ठाका बोध होता हैं और 'मोह' शब्द अविवेक, विपर्ययज्ञान और अम आदि तमागुणके भावोंका वाचक है। इन दोनोंसे जो रहित हैं—अर्थात् जो जाति, गुण, ऐसर्य और विद्या आदि-के सम्बन्धसे अपने अंदर तनिक भी बड़प्पनकी भावना नहीं करते एवं जिनका मान, बड़ाई या प्रतिष्ठासे तथा अविवेक और अम आदि तमोगुणके भावोंसे लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रह गया है—ऐसे पुरुषोंको 'निर्मानमोहाः' कहते हैं।

प्रभ-'जितसङ्गदोषाः' का क्या भाव है !

उत्तर-'सङ्ग' राब्द यहाँ आसक्तिका वाचक है। इस आसक्तिरूप दोषको जिन्होंने सदाके लिये जीत लिया है, जिनकी इस लोक और परलोकके भोगोंमें जरा भी आसक्ति नहीं रह गयी है, विषयोंके साथ सम्बन्ध होनेपर भी जिनके अन्तःकरणमें किसी प्रकारका विकार नहीं हो सकता— ऐसे पुरुषोंको 'जितसङ्गदोशाः' कहते हैं।

प्रश्न-'अध्यात्मनित्याः' का क्या भाव है ?

उत्तर-'अध्यातम' शब्द यहाँ परमातमाके खरूपका बाचक है। अतएव परमात्माके खरूपमें जिनकी नित्य स्थिति हो गयी है, जिनका क्षणमात्रके लिये भी परमात्मासे वियोग नहीं होता और जिनकी स्थिति सदा अटल बनी रहती है— ऐसे पुरुषोंको 'अध्यात्मनित्याः' कहते हैं।

प्रश्न-'विनिवृत्तकामाः' का क्या भाव है ! उत्तर--'काम' शब्द यहाँ सब प्रकारकी इच्छा, तृष्णा, अपेक्षा, वासना और स्पृहा आदि न्यूनाधिक भेदोंसे वर्णन की जानेवाली मनोवृत्तिरूप कामनाका वाचक है। अतएव जिनकी सब प्रकारकी कामनाएँ सर्वथा नष्ट हो गयी हैं, जिनमें इच्छा, कामना, तृष्णा या वासना आदि लेशमात्र भी नहीं रह गयी हैं—ऐसे पुरुषोंको 'विनिवृत्तकामाः'कहते हैं।

प्रभ-सुख-दु:खसंज्ञक द्वन्द्व क्या हैं ? और उनसे विमुक्त होना क्या है ?

उत्तर-शीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा—इत्यादि द्वन्द्वोंको सुख और दुःखमें हेतु होनेसे सुख-दुःखसंज्ञक कहा गया है। इन सबसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न रखना अर्थात किसी भी द्वन्द्वके संयोग-वियोगने जरा भी राग-देष, हर्ष-शोकादि विकारका न होना ही उन द्वन्द्वोंसे सर्वथा मुक्त होना है। इसिल्ये ऐसे पुरुषोंको सुख-दुःखनामक द्वन्द्वोंसे विमुक्त कहते हैं। प्रभ-'अमूदाः' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—'अम्दाः' पद जिनमें मृदता या अज्ञानका सर्वथा अभाव हो, उन ज्ञानी महात्माओंका वाचक है। उपर्युक्त समस्त विशेषणोंका यही विशेष्य है। इसका प्रयोग करके भगवान्ने यह दिखलाया है कि 'निर्मानमोहाः' आदि समस्त गुणोंसे युक्त जो ज्ञानीजन है, वे ही परमपदको प्राप्त होते हैं।

प्रभ—वह अविनाशी परम पद क्या है और उसको प्राप्त होना क्या है !

उत्तर-चौथे स्त्रोक्तमें जिस पदका अनुसन्धान करनेके लिये और जिस आदि पुरुषके शरण होनेके लिये कहा गया है— उसी सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार परमेश्वरका बाचक अविनाशी परम पद है। तथा उस परमेश्वरकी मायासे विस्तारको प्राप्त हुए इस संसारवृक्षसे सर्वथा अर्तात होकर उस परमपदखरूप परमेश्वरको पा लेना ही अन्यय पदको प्राप्त होना है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त लक्षणींवाले पुरुष जिसे प्राप्त करते हैं, वह अविनाशो पद कैसा है ? ऐसी जिल्लासा होनेपर उस परमेश्वरके स्वरूपभूत परमपदकी महिमा कहते हैं—

### न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।\* यद्गत्वा न निवर्तन्ते तन्दाम परमं मम ॥ ६॥

जिस परम पदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसारमें नहीं आते, उस स्वयंत्रकाश परमपदको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही; वहीं मेरा परम धाम है ॥ ६॥

**प्रभ**—जिसको पाकर मनुष्य वापस नहीं छौटने, वह मेरा परम धाम **है—इस कचनका क्या अ**भिप्राय है ?

उत्तर-इस कयनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा जो नित्य धाम है वह सिचदानन्दमय, दिव्य, चेतन और मेरा ही खरूप होनेके कारण वास्तवमें मुझसे अभिन्न ही है। अत: यहाँ 'परम धाम' शब्द मेरे नित्य धाम तथा मेरे स्वरूप और भाव आदि सभीका वाचक है। अभिप्राय यह है कि जहाँ पहुँचनेके बाद इस संसारसे कभी किसी भी कालमें और किसी भी अवस्थाम पुनः सम्बन्ध नहीं हो सकता, वहीं मेरा परम धाम अर्थात् मायातीत धाम है और वहीं मेरा स्वरूप है। इसीको अञ्चक्त, अक्षर और परम गति भी कहते हैं (८। २१)। इसीका वर्णन करती हुई श्रुति कहती हैं —

'यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नामिर्दहति यत्र न मृत्युः

#### • श्रुतिमें भी कहा है-

न तत्र स्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमिः।

तमेव मान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वामदं विभाति ॥ (कठापनिपद् २।२।१५) अर्थात् 'उस पूर्णमझ परमात्माको न सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है। न चन्द्रमाः न तारागण और न यह विजली ही उसे प्रकाशित कर सकती है। जब ये सूर्यादि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, तब इस लैकिक अग्रिकी तो बात ही क्या है ? क्योंकि ये सब उसके प्रकाशित होनेपर उसके पीछे-पीछे प्रकाशित होते हैं और उसके प्रकाशित होनेपर उसके पीछे-पीछे प्रकाशित होते हैं और उसके प्रकाशित होनेपर उसके पीछे-पीछे प्रकाशित होते हैं।

प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शास्रतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगिष्येयं परं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ।'

(बृहजाबाल उ० ८।६)

'जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ अग्नि नहीं जलाता, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश करती, जहाँ दुःख नहीं प्रवेश करते और जहाँ जाकर योगी लौटते नहीं—वह सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन सदा कल्याणखरूप, ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा वन्दित, योगियोंका ध्येय परम पद है।'

प्रश्न-यहाँ 'तत्' पद किसका वाचक है तथा उसको सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते-इस क्यनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'तत्'पद यहाँ उसी अविनाशी पदके नामसे कहे जानेवाले पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तमका वाचक है; तथा सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते-इस कथनसे उसकी अप्रमेयता, अचिन्यता और अनिर्वचनीयताका निर्देश किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त संसारको

प्रकाशित करनेवाले सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि एवं ये जिनके देवता हैं—ने चक्षु, मन और वाणी कोई भी उस परम पदको प्रकाशित नहीं कर सकते। इससे यह भी समझ लेना चाहिये कि इनके अतिरिक्त और भी जितने प्रकाशक तस्त्र माने गये हैं, उनमेंसे भी कोई या सब मिलकर भी उस परम पदको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं हैं; क्योंकि ये सब उसीके प्रकाशिस—उसीकी सत्ता-स्कृतिके किसी अंशसे खयं प्रकाशित होते हैं (१५।१२)। यही सर्वथा युक्ति-युक्त भी है, अपने प्रकाशकको कोई कैसे प्रकाशित कर सकते हैं शिन नेत्र, वाणी या मन आदि किसीकी वहाँ पहुँच भी नहीं है, वे उसका वर्णन कैमे कर सकते हैं। श्रुतिमें भी कहा है—

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । ( ब्रह्मोपनिषद् )

जहाँ से मनके सिंहत वाणी उसे प्राप्त किये बिना ही छोट आती है, वह पूर्णब्रह्म परमातमा है ।' अत्यव वह अविनाशी पद वाणी और मन आदिसे अत्यन्त ही अतीत है; उसका खरूप किसी प्रकार भी बतछाया या समझाया नहीं जा सकता ।

सम्बन्ध-पहलेसे नीसरे श्लोकतक मंसारबुक्षके नामसे धर पुरुषका वर्णन किया, उसमें जीवहृष अक्षर पुरुषके बन्धनका हेत उसके द्वारा मनुष्ययोनिमें अंता, ममता और आसक्तिवृद्देक किये हुए कमीको बताया तथा उस बन्धनसे छूटनेका उपाय सृष्टिकर्ता आदि पुरुषकी शरण यहण करना बताया। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकारसे बँधे हुए जीवका क्या स्वहृष्य है ? और उसका वाम्तविक स्वहृष्य क्या है ? उसे कीन कैसे जानता है ? अतः इन सब बातोंका स्पष्टीकरण करनेके लिये पहले जीवका स्वहृष्य बतलांत हैं—

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥७॥

इस देहमें यह सनातन जीवान्मा मेरा ही अंदा है और वहीं इन प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षण करता है ॥ ७ ॥

प्रश्न—'जीवलोके' पद किसका वाचक है तथा उसमें स्थित जीवात्माको भगवान्ने अपना सनातन अंश बतला-कर क्या भाव दिखलाया है !

उत्तर-'जीवलोके' पद यहाँ जीवात्माके निवासस्थान 'शरीर' का बाचक हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण-इन तीनों प्रकारके शरीरोंका इसमें अन्तर्भाव है। इनमें स्थित जीवात्मा- को सनातन और अपना अंश बतलाकर भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि कारण-शरोरों में स्थित जीवसमुदायका सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ सम्बन्ध करके मैं ही इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और पालन करनेवाला हूँ (१४।३,४), इसलिये मैं सबका परम पिता हूँ। अतः जैसे पिताका अंश पुत्र होता है, वैसे ही जीवसमुदाय मेरा अंश है। तथा खरूप- से भी जैसे मैं चेतन हूँ, बैसे ही जीवसमुदाय भी चेतन है, इसिंख्ये यह मेरा अंश है। क्योंकि जो खयं चेतन है, वह किसी चेतनका ही अंश हो सकता है, जडका नहीं। बास्तवनें अंशीसे अंश भिन्न नहीं होता। मेरी भाँति जीव-समुदाय भी अनादि और नित्य है, इसिंख्येयह सनातन हैं और मुझसे भिन्न नहीं है।

इसके सित्रा यहाँ अद्वैत सिद्धान्तके अनुसार तो यही भाव ठीक है कि जिस प्रकार सर्वत्र समभावसे स्थित विभागरहित महाकाश घड़े और मकान आदिके सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होने लगता है और उन घड़े आदिने स्थित आकाश महाकाशका अंश माना जाता है—उसी प्रकार यद्यपि मैं विभागरहित समभावसे सर्वत्र व्यास हूँ, तो भी निज-निज शरीरोंके सम्बन्धसे पृथक्-पृथक् विभक्त-सा प्रतीत होता हूँ (१३।१६) और उन शरीरोंने स्थित जीव मेरा अंश माना जाता है। यह भाव दिख्लानेके लिये जीवात्माको भगवान्ते अपना अंश बतलाया है।

प्रश्न-'एव' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-'एव' पदका प्रयोग करके भगवान्नं यह दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकारसे यह जीवात्मा मेरा ही अंश है, अतः खरूपतः मुझसे भिन्न नहीं है।

प्रश्न-'इन्द्रियाणि' पदके साथ 'प्रकृतिस्थानि' विशेषग देनेका क्या अभिप्राय है और उनकी संख्या मनके सहित छ: बतलानेका क्या अभिप्राय है, क्योंकि मनके सहित इन्द्रियाँ तो ग्यारह (१३।५) मानी गयी हैं ? उत्तर-इन्द्रियाँ प्रकृतिका कार्य है और प्रकृतिका कार्य-रूप शरीर ही उनका आधार है; यह भाव दिखळानेके लिये उनके साथ 'प्रकृतिस्थानि' विशेषण दिया गया है; तथा पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन-इन छहोंकी ही सब विषयोंका अनुभव करनेमें प्रधानता है, कर्मेन्द्रियोंका कार्य भी बिना ज्ञानेन्द्रियोंके नहीं चलता; इसलिये यहाँ मनके सहित इन्द्रियोंकी संख्या छः बतलायी गयी है। अतएव पाँच कर्मेन्द्रियोंका इनमें अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये।

प्रश्न-जीवात्माका इन मनसहित छः इन्द्रियोंको आकर्षित करना क्या है? जब जीवात्मा शरीरमे निकलता है, तब वह कर्मेन्द्रिय, प्राण और बुद्धिको भी साथ ले जाता है—ऐसा शास्त्रोंमें कहा है; फिर यहाँ इन छ:को ही आकर्षण करनेकी बात कैमे कही गयी ?

उत्तर- जब जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीर में जाता है, तब पहले शरीर मेसे मनसहित इन्द्रियों को आकर्षित करके साथ ले जाता है; यहां इस जीवात्माका मनसहित इन्द्रियों को आकर्षित करना है। विषयों को अनुभव करने मे मन और पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की प्रधानता होने में इन छहों को आकर्षित करना वतत्थ्या गया है। यहाँ भन शब्द अन्तः करणका बाचक है, अतः बुद्धि उसी में आ जाती है। और नीवात्मा जब मनसहित इन्द्रियों को आकर्षित करता है, तब प्राणों के द्वारा ही आकर्षित करता है, अतः पाँच कर्मेन्द्रिय और पाँच प्राणों को भी इन्हीं के साथ समझ लेना चाहिये।

सम्बन्ध—यह जीवारमा मनसहित छः इन्द्रियोंको किम ममय,किस प्रकार और किसलिये आकर्षित करता है तथा वे मनसहित छः इन्द्रियाँ कौन-कौन हैं—ऐसी जिज्ञासा होनेपर अब दो श्लोकों में इसका उत्तर दिया जाता हैं—

> शरीरं यद्वाप्नोति यचाप्युत्कामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्॥८॥

वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे प्रहण करके हे जाता है, वैसे ही देहादिका स्वामी जीवात्मा भी जिस इारीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस दारीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ॥ ८ ॥

प्रश्न-यहाँ 'आरायात्' पद किसका वाचक है तथा गन्ध और वायुके दशन्तकी चरितार्थता किस प्रकार है?

उत्तर--'आशयात्'पद यहाँ जिन-जिन वस्तुओं में गन्थ रहती है-जन पुष्प, चन्दन, केसर और कस्तूरी आदि वस्तुओंका वाचक है। उन वस्तुओंमंसे गन्यको ले जानेकी भौति मनसहित इन्द्रियोंको ले जानेके दशन्तमे आशय' यानी आधारके स्थानमें स्थूलशरीर है और गन्यके स्थानमें सूक्ष्मशरीर है, क्योंकि पुष्पादि गन्धयुक्त पदार्थोंका सूक्ष्म अंश ही गन्ध होता है। यहाँ वायुर्धानमें जीवात्मा है। जैसे वायु गन्धको एक स्थानसे उड़ाकर ले जाता है और दूसरे स्थानमें स्थापित कर देता है-उसी प्रकार जीवात्मा भी इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राणोंके समुदायरूप सूक्ष्मशरीरको एक स्थूलशर्रारमे निकालकर दृसरे स्थूलशरीरमें स्थापन कर देता है।

*पुरुन*--यहाँ 'एत।नि' पद किनका वाचक है और जीवात्माको ईश्वर कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'रतानि'पद उपर्युक्त मनसहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों-का वाचक है। मन अन्त.करणका उपलक्षण होनेसे बुद्धिका उसने अन्तर्भाव है और पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच प्राणींका अन्तर्भावज्ञानेन्द्रियों न है, अत. यहाँ 'एतानि' पद इन सतरह तत्त्रोंके समुदायह्य सुरमशरीरका बोधक है। जीवात्माको ईश्वर कहकर भगवानने यह भाव दि बुळाया है कि यह इन मन-बुद्धिके साहित समस्त इन्द्रियोंका शासक और स्वामी है, इसीलिये इनको आकर्षित करनेमें समर्थ है।

प्रश्न-भ्यत्' पदका दो बार प्रयोग करके भ्डन्कामति? और 'अत्राप्नोति' इन दो क्रियाओंसे क्या भाव दिग्वन्यया गया है !

#### अधिप्राय मनश्चाय

सबके सहारसे ही विषयींका सेवन करता है ॥ ९ ॥

*प्रश्न-*जीवात्माका श्रीत्र, त्वचा, चक्षु, रमुना और त्राग -इन पाँचों इन्द्रियोंके सहित मनको आश्रय बनाना क्या है ? और इनके सहारेंने ही जीवात्मा विषयों का सेवन करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जीवात्माका अन्तःकरण और इन्द्रियोंके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता हो उनकी आश्रय बनाना है। जीवात्मा इनके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है, इस कथनका यह भाव है कि बास्तवमें आत्मा न तो कमांका कर्ता

उत्तर-एक 'यत' पद जिसको यह जीव त्याग देता है. उस शरीरका वाचक है और दूसरा 'यत्' जिसको यह प्रहण करता है, उस शरीरका वाचक है-यही भाव दिख्छानेके लिये 'यत्' पदका दो बार प्रयोग करके 'उल्कामति' और 'अवाप्नोति' इन दो क्रियाओंका प्रयोग किया गया है। शरीर-कात्याग करना 'उल्कामित' का और नवीन शरीरका ग्रहण करना 'अवामोति' क्रियाका अर्थ है ।

प्रथ-आत्माका खरूप तो दृसरे अध्यायके चौबीसर्वे श्लोकमें अचल माना गया है, फिर यहाँ 'संयाति' क्रियाका प्रयोग करके उसके एक दारार से दूसरे दारीर ने जानेकी बात कैसे कही गर्या ?

उत्तर-यद्यपि जीवात्मा परमात्माका ही अंश होनेके कारण वस्तुतः नित्य और अचल है, उसका कहीं आना-जाना नहीं वन सकता तथापि सून्भशरीरके साथ इसका सम्बन्ध होनेके कारण सूक्ष्मशरीरके द्वारा एक स्थलशरीरसे दूसरे स्थल्हारीरमे जीवात्माका जाना-सा प्रतीत होता है; इस्रिवे यहाँ 'संयाति' क्रियाका प्रयोग करके जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरने जाना बतलाया गया है । दूसरे अध्यायके बाईसवें श्लोकमें भी यही बात कही गयी है।

## रसनं घ्राणमेव च। विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

यह जीवातमा थ्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसता, प्राण और मनको आश्रय करके-अर्थात् इन

है और न उनके फलखरूप त्रिपय एवं सुख-दु:खादिका भाकाही; किन्तु प्रकृति और उसके कार्यांके साथ जो उसका अज्ञान जनित अनादि सम्बन्ध है, उसके कारग वह कर्ता-भोक्ता बना हुआ है। तेरहवें अध्यायके इक्कासवें स्क्रोकतें भी कहा है कि प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुगोंको मोगना है । श्रुतिमें मी कहा है- आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेच्याहुर्मनीपिगः ।' ( कठोपनिपद् १।३।४ ) अर्थात् भन, युद्धि और इन्द्रियोंसे युक्त आत्माको ही ज्ञानीजन भोक्ता —ऐसा कड़ने हैं।'

सम्बन्ध—जीवात्माको तीनौ गुणौंस सम्बद्ध, एक शरीरको छोड़कर दूसर शरीरमें जानेवाला और शरीरमें रहकर विषयोंका संशन करनेवाला कहा गया। अत्व यह जिज्ञासा होती है कि ऐसे आत्माको कौन कैसे जानता है और फीन नहीं जानता ? इसपर दो श्लोकोमें भगवान कहते हैं-

## उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपस्यन्ति पस्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १०॥

शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएको अथवा विषयोंको भोगते हुएको इस प्रकार तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी अझानीजन नहीं जानते, केवल झानरूप नेत्रोंवाले विवेकशील झानी ही तस्त्रसे जानते हैं ॥ १०॥

प्रश्न-'गुणान्वितम्' पद किसका वाचक है तथा 'अपि' का प्रयोग करके उसके शरीर छोड़कर जाते, शरीरमें स्थित रहते और विषयोंको भोगते रहनेपर भी अज्ञानीजन उसको नहीं जानते–इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'गुणानियतम्' पद यहाँ गुणों से सम्बन्ध रखनेवाले 'प्रकृतिस्थ पुरुष' (जीवात्मा ) का वाचक है; अतएव 'अपि' का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वह सबके सामने ही शरीर छोड़कर चला जाता है और सबके सामने ही शरीरमें स्थित रहता है तथा विषयोंका उपभोग करता है, तो भी अज्ञानीलोग उसके यथार्थ खरूपको नहीं समझने । फिर समस्त क्रियाओंसे रहित गुणातीत रूपमें स्थित आत्माको तो वे समझ ही कैसे सकते हैं।

ग्रथ—उसको ज्ञानरूप नेत्रोंसे युक्त विवेकशील ज्ञानी ही तत्त्वसे जानने हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनमे यह दिखलाया है कि जिन पुरुषोंको विवेकज्ञानरूप नेत्र प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे विवेकशील ज्ञानी उस आत्माके यथार्थ खरूपको गुणोंके साथ उसका सम्बन्ध रहते हुए भी जानते हैं अर्थात् शरीर छोड़कर जाते समय, शरीरमें रहते समय और विपयोंका उपभोग करते समय हरेक अवस्थानें ही वह आत्मा वास्तवमें प्रकृतिसे सर्वथा अतीत, शुद्ध, बोधस्वस्वप और असङ्ग ही है—ऐसा समझते हैं।

## यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यविश्वितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

यज्ञ करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित इस आत्माको तस्त्रसे जानते हैं। किन्तु जिन्होंने अपने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है,ऐसे अझानीजन तो यत्न करते रहतेपर भी इस आत्माको नहीं जानते॥११॥

प्रश्न-'यत करनेवाले योगी जन' कौन हैं और उनका अपने हृदयमें स्थित 'इस आत्माको तत्त्वमे जानना' क्या है ? उत्तर-जिनका अन्तः करण शुद्ध है और अपने बराम है, पूर्व स्रोकमे जिन विवेकशील ज्ञानियोंके लिये आत्माको जाननेकी बात कही है तथा जो आत्मस्क्ष्मपको जाननेके लिये निरन्तर श्रवण, मनन और निदिष्यासनादि प्रयत्न करते रहते हैं—ऐसे उचकोटिके सायक ही 'यत्न करनेवाले योगी-जन'हैं। तथा जिस जीवात्माका प्रकरण चल रहा है और जो शरीरके सम्बन्धसे हृदयमें स्थित कहा जाता है, उसके नित्य-

प्रश्न-'अकृतात्मान.' और 'अचेतसः' पद कैमे मनुष्यों-के वाचक हैं और वे प्रयत करने हुए भी इस आत्माको नहीं जानते, इस कपनका क्या अभिप्राय है ?

श्चद्ध-विज्ञानानन्दमय वास्तविक खरूपको यथार्थ जान लेना

है —यही उनका 'इस आत्माको तत्त्वमे जानना' है।

उत्तर-जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है अर्थात् न तो निष्काम कर्म आदिके द्वारा जिनके अन्तःकरणका मरु सर्वथा धुरु गया है, एवं न जिन्होंने मिक्त आदिके द्वारा चिर्तको स्थिर करनेका ही कर्नी समुचित अभ्यास किया है—ऐमे मिलिन और विक्षिप्त अन्तःकरणबाले पुरुषोंको अङ्गान्मा कहते हैं। और जिनके अन्तःकरणबेले पुरुषोंको अङ्गान्मा कहते हैं। और जिनके अन्तःकरणवे बोध शक्ति नहीं है, उन मृद मनुष्योंको अचेतमः 'कहते हैं। अत्रणव अङ्गात्मानः 'और अचेतसः ' पद मल, विक्षेत्र और आवरण—इन तीनों दोषोंसे युक्त अन्तःकरणवाले राजस, तामस मनुष्योंके वाचक हैं। ऐसे मनुष्य यह करते हुए भी आत्माको नहीं जानते, इस क्यनसे यह दिखलाया गया है कि ऐसे मनुष्य अपने अन्तः करणको शुद्ध वनानेकी चेटा न करके यदि केवल उस आत्माको जाननेके लिये शास्त्रालोचनरूप प्रयत्न करते रहें तो भी उसके तथको नहीं समझ सकते।

प्रभ—दसवें स्त्रोकमें यह बात कही गयी कि उस आत्मा-को मृढ नहीं जानते, ज्ञाननेत्रोंसे युक्त विवेकशील ज्ञानी जानते हैं; एवं इस स्त्रोकमें यह बात कही गयी कि यह करने-बाले योगी उसे जानते हैं, अशुद्ध अन्तःकरणवाले अज्ञानी नहीं जानते । इन दोनों वर्णनोंमें क्या भेद हैं ?

उत्तर—दसवें स्त्रोक्षवें 'मृदाः' पद साधारण अज्ञानी मनुष्योंका वाचक है और 'ज्ञानचक्षुयः' पद विवेकशील ज्ञानियोंका वाचक है एवं इस स्लोकमें भी 'योगिन:' पद उन्हीं विवेकशील सास्विक उच्चकोटिके साधकोंका वाचक है और 'अचेतसः' पद राजस-तामस मनुष्योंका वाचक है। अतएव दसवें श्लोकमें जो आत्माके खरूपके जानने और न जानने-की वात कही गयी है, उसीको स्पष्ट करनेके लिये इस श्लोकमें यह कहा है कि वे विवेकशील तो प्रयत्न करनेसे जानते हैं और अज्ञानीलोग यत्न करनेपर भी नहीं जानते। अतः इसमें कोई भेदकी वात नहीं है।

सम्बन्ध — छटे श्लोकपर दो शङ्काएँ होती हैं—पहली यह कि सबके प्रकाशक सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्माको वयों नहीं प्रकाशित कर सकते और दूसरी यह कि परम धामको प्राप्त होनेके बाद पुरुष वापस वयों नहीं लीटते ? इनमेंसे दूसरी शङ्कांक उत्तरमें सातवें श्लोकमें जीवारमाको परमेश्वरका सनातन अंश वतलाकर ग्यारहवें श्लोकतक उसके स्वस्त्य, स्वभाव और व्यवहारका वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप जाननेवालोंकी महिमा कही गयी। अब पहली शङ्काका उत्तर देनेके लिये भगवान् बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्यसहित अपने स्वरूपका वर्णन करते हैं—

#### यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचामौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें

है—उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ प्रश्न—'आदित्यगतम्' विशेषणके सहित 'तेजः' पद किसका वाचक है और वह समस्त जगत्को प्रकाशित करता है, इस कथनका क्या अभिष्राय है ?

उत्तर—सूर्यमण्डलमें जो एक महान् ज्योति है, उसका वाचक यहाँ 'आदित्यगतम्' विशेषणके सहित 'तेजः' पद हैं;और वह समस्त जगत्को प्रकाशित करता है, यह कहकर भगवान्ने यह भाव दिग्वलाया है कि स्थूल मंसारकी समस्त वस्तुओंको एक सूर्यका तेज ही प्रकाशित करता है।

प्रश्न- चन्द्रमाम और अग्निमे स्थित तेज किसका वाचक हैं और उन तीनोंमें स्थित तेजको त् मेरा ही तेज समझ, इस क्यनका क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर-चन्द्रमामें जो ज्योत्मा है, उसका वाचक चन्द्रस्थ

तेज हैं एवं अग्निमें जो प्रकाश है, उसका वाचक अग्निस्थ तेज हैं। इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमें स्थित समस्त तेजको अपना तेज वतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि उन तीनोंमें और वे जिनके देवता हैं—ऐसे नेज, मन और वाणीन वस्तुको प्रकाशित करनेकी जो कुछ भी शक्ति है—वह मेरे ही तेजका एक अंश है। जब कि इन तीनोंमें स्थित तेज भी मेरे ही तेजका अंश है, तब जो इन तीनोंके सम्बन्धमे तेजयुक्त कहे जानेवाले अन्यान्य परार्थ हैं—उन सबका तेज मेरा ही तेज है, इसमे तो कहना ही क्या है। इसीलिये छठे श्लोकमे भगवान्ने कहा है कि सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—ये सब मेरे खरूपको प्रकाशित करनेमें समर्थ नहीं हैं।

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

भीर में ही पृथ्वीमें प्रवेश करके भपनी शक्तिसे सब भूतोंको घारण करता हूँ और रसखरूप अर्थात् भस्तमय चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण भोवधियोंको अर्थात् वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३॥ प्रश्न-मैं ही पृथ्वीमें प्रविष्ठ होकर अपनी शक्तिसे समस्त भूतोंको धारण करता हूँ, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान् पृथ्वीको उपलक्षण बनाकर विश्वव्यापिनी धारणशक्तिको अपना अंश बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि इस पृथ्वीमें जो भूतोंको धारण करनेकी शक्ति प्रतीत होती है तथा इसी प्रकार और किसीमें जो धारण करनेकी शक्ति है—वह वास्तवमें उसकी नहीं, मेरी ही शक्ति-का एक अंश है। अतएव मैं खयं ही आत्मक्रपसे पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपने बलते समस्त प्राणियोंको धारण करता हूँ।

प्रश्न-'रसात्मकः'विशेषणके सहितःसोमः 'पद किसका बाचक है और इस विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-रस ही जिसका खरूप हो, उसे रसात्मक कहते हैं; अतएव 'रमात्मकः' विशेषणके सहित 'मीमः' पर चन्द्रमाका वाचक है। और यहाँ 'सोमः'के साथ 'रसात्मकः' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि चन्द्रमाका खरूप रसमय—अमृतमय है तथा वह सबको रस प्रदान करनेवाला है।

प्रश्न-'ओषधीः' पद किसका वाचक है और 'मैं ही चन्द्रमा बनकर समस्त ओषधियोंको पुष्ट करता हूँ' इस कयन-का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'ओषधीः' पर पत्र, पुष्प और फल आरि समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गोंके सहित बुक्ष, लता और तृण आदि जिनके भेद हैं—ऐसी समस्त वनस्पतियोंका वाचक है। तथा भैं ही चन्द्रमा बनकर समस्त ओषधियोंका पोषण करता हूँ। इससे भगवान्-ने यह दिखलाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमामें प्रकाशनशक्ति मेरे ही प्रकाशका अंश है उसी प्रकार जो उसने पोषण करने-वी शक्ति है—वह भी मेरी ही शक्तिका एक अंश है; अतएव में ही चन्द्रमांके रूपने प्रकट होकर सबका पोषण करता हूँ।

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्॥१४॥

में ही सब प्राणियोंके दारीरमें स्थित रहनेवाला प्राण और अपानसे संयुक्त देश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ ॥ १३॥

प्रश्न-यहाँ 'प्राणिनां देहमाश्चितः' विशेषणके सहित 'वैश्वानरः'पद किसका वाचक है और में प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर बनकर चार प्रकारके अन्नको पचाता है, भगवानके इस कथनका क्या अभिष्णय है !

उत्तर—जिसके कारण सबके शरिरमें गर्मी रहती है और अन्नका पान होता है, समस्त प्राणियोंके शर्रारमें निवास करनेवाले उस अग्निका वाचक यहाँ 'ग्राणिनां देहमाश्रित.' विशेषणके सहित 'वैश्वानरः' पद है। तथा भगवान्ने 'में ही प्राण और अपानसे मंग्रुक्त वैश्वानर अग्नि होकर चार प्रकार-के अन्नको प्रवादा हूँ' इस कथनसे यह भाव दिख्लाया है कि जिस प्रकार अग्निकी प्रकाशनशक्ति मेरे ही ते जका अंश है । उसी प्रकार उसका जो उष्णत्व है अर्थात् उसकी जो पाचन, दीपन करनेकी शक्ति है –वह मी मेरिही शक्तिका अंश है । अत्यव में ही प्राण और अपानमें संयुक्त प्राणियोंके शरीरमें निवास करनेवाले वैश्वानर अग्निके रूपमे भक्ष्य, मोज्य, लेख और चोष्य पदार्थोंको अर्थात् दाँतोंमे चवाकर खाये जानेवाले रोटी, भात आदि; निगलकर खाये जानेवाले रबड़ी, दूच, पानी आदि; चाटकर खाये जानेवाले शहर, चटनी आदि और चूसकर खाये जानेवाले अहर, चटनी आदि और मोजनको पचाता है ।

सम्बन्ध — इस प्रकार दमर्चे अध्यायके इकतालीसर्चे श्लोकके भाषानुसार सम्पूर्ण प्रकाशनशकि, धारणशक्ति,पोपण-शक्ति और पाचनशक्ति आदि समम्त शक्तियोंको अपनी शक्तिका एक अंश वतलाकर—अथोत जैसे पंखा चलाकर वायुका विस्तार करनेमें, बची जलाकर प्रकाश फैलानेमें, चक्की धुमानेमें, जल आदिको गरम करनेमें तथा रेडियो आदिके द्वारा शब्दका प्राकृत्य करनेमें एक ही विजलीकी शक्तिका अंश सब कार्य करता है, वैसे ही सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि आदिके द्वारा सबको प्रकाशित करनेमें, पृथ्वी आदिके द्वारा सबको धारण करनेमें, चन्द्रमाके द्वारा सबका पोषण करनेमें तथा वैधानरके द्वारा अश्वको पत्तानमें मेरी ही शक्तिका एक अंश सब कुछ करता है-यह बात कहकर अब भगवान् अपने सर्वान्तर्यामित्व और सर्वज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्त स्वरूपका वर्णन करते हुए सब प्रकारसे जानने योग्य अपनेको बतलाते हैं----

## सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टोमत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैरच सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तऋद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५॥

में ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा में ही जाननेके योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी में ही हूँ॥ १५॥

प्रश्न-मैं सबके हृदयमें स्थित हूँ-इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इसमे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि यद्यपि मैं सर्वत्र समभावये परिपूर्ण हूँ, फिर भी सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे मेरी विशेष स्थिति है, अत्तर्व हृदय मेरी उपलब्धिका विशेष स्थान है। इसीलिये भैं सबके हृदयमें स्थित हूँ ऐसा कहा जाता है (१३।१७;१८।६१); क्योंकि जिनका अन्त करण शुद्ध और खच्छ होता है उनके हृदयमें मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

प्रश्न—स्पृति', ज्ञान 'ओर 'अपोहन 'शब्दोंका अर्थ क्या है 'ओर ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकार भगवान्-ने क्या भाव दिखलाया है '

उत्तर-पटले देशी-सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव की हुई वस्तु या घटनादिके स्मरणका नाम 'स्पृति' हैं। किसी भी वस्तुको यथार्थ जान लेनेकी शक्तिका नाम'ज्ञान'हैं। तथा संशय, विपर्यय आदि वितर्क-जालका वाचक' जहन' है और उसके दूर होनेका नाम' अपोहन'हैं। ये तीनों मुझमे ही होने हैं, यह कहकर भगवान्ने यह भाव दिख्याया है कि सबके हृश्यमें स्थित मैं अन्तर्यामी परमे घर ही सब प्राणियोंके कर्मा-नुसार उपर्युक्त स्पृति, ज्ञान और अपोहन आदि भावोंको उनके अन्तः करणमे उत्पन्न करता हूँ। प्रश्न—समस्त वेदोंद्वारा जाननेके योग्य में ही हूँ-इस कथनका क्या भाव है?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मैं सर्वशिक्तमान् परमेश्वर ही समस्त वेदोंका विशेष हूँ। अर्थात् उनमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डात्मक जितने भी वर्णन हैं—उन सबका अन्तिम लक्ष्यसंसारमे वेराय्य उत्पन्न करके सब प्रकारके अधिकारियोंको मेग ही ज्ञान करा देना है। अत्र प्रवत्के द्वारा जो मनुष्य मेरे खरूपका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही वेदोंके अर्थको ठीक समझ ने हैं। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक भोगोंन फॅसे रहते हैं, वे उनके अर्थको ठीक नहीं समझ ने।

प्रश्न-- 'वेदान्त' राष्ट्र यहाँ किसका वाचक है एवं भगवान्ने अपनेको उसका कर्ता एवं समस्त वे हेका ज्ञाता वतन्यकर क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर—वेदों के तालर्थनिर्णयका, अर्थात् वेदिययक राङ्काओंका समाधान करके एक परमात्माने सबके समन्वय-का नाम 'वेदान्त' है । उसका कर्ता अपनेको बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि वेदोंने प्रतीत होनेवाले विरोधोंका वास्तविक समन्वय करके मनुष्यको शान्ति प्रदान करनेवाला मैं ही हूँ; तथा वेदोंका ज्ञाता भी में ही हूँ इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके यथार्थ ताल्पर्यको में ही जानताहूँ।

सम्बन्ध-पहलेसे छटे श्लोकतक वृक्षरूपसे संसारका हिंद वैशायक द्वारा उसके छेदनका ,परमेश्वरकी शरणमें जानेका । परमात्माको प्राप्त होनेवाले पुरुषोके लक्षणोंका और परमधामस्वरूप परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए अश्वरथ वृक्षरूप क्षर पुरुषका प्रकरण पूरा किया गया। तदनन्तर सातवें श्लोकसे 'जीय' शब्दवाच्य उपासक अक्षर पुरुषका प्रकरण आरम्भ करके उस मस्वरूप,शक्ति,स्वमाव और व्यवहारका वर्णन करके एवं उसे जाननेवालोंकी महिमा कहते हुए ग्यारहवें स्लोकतक उस प्रकरणको पूरा किया। फिर बारहवें स्लोकसे उवास्यदेव 'पुरुषोत्तम'का प्रकरण आरम्भ करके पंद्रहवें- तक उसके गुण, प्रभाव और स्वरूपका वर्णन करते हुए उस प्रकरणको भी पूरा किया। अब अध्यायकी समाप्तितक पूर्वीक तीनों प्रकरणोंका सार संक्षेपमें बतलानेके लिये अगले श्लोकमें क्षर और अक्षर पुरुषका स्वरूप बतलाते हैं—

## द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥

इस संसारमें नाशवान् और अविनाशी भी, ये दो प्रकारके पुरुष हैं। इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान् और जीवातमा अविनाशी कहा जाता है ॥ १६ ॥

प्रश्न—'इमी' और 'द्वी'—इस दोनों सर्वनाम परोंके सिहत 'पुरुषों' पद किन दो पुरुषोंका वाचक है तथा एकको क्षर और दूसरेको अक्षर कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिनका प्रसङ्ग इस अध्यायमें चल रहा है, उन्हों में-से दो तत्त्वोंका वर्णन यहाँ 'क्षर' और 'अक्षर' नाममें किया जाता है—यह भाव दिखलानेके लिये 'इमी' और 'द्वौ'— इन दोनों पदोंका प्रयोग किया गया है। जिन दोनों तत्त्वोंका वर्णन सातवें अध्यायमें 'अपरा' और 'परा' प्रकृतिके नामसे (७१८,५), आठवें अध्यायमें 'अधिभूत' और 'अध्यात्म' के नामसे (८१८,३), तेरहवें अध्यायमें 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' के नामसे (१३।१) और इस अध्यायमें पहले 'अश्वत्य' और 'जीव' के नामसे किया गया है—उन्हीं दोनों तत्त्वोंका वाचक 'पुरुषों' पद है। उनमेंसे एकको 'क्षर' और दूसरेको 'अक्षर' कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि दोनों परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं। प्रश्न-'सर्वाणि भूतानि' और 'कृटस्थः' पद किनके वाचक हैं तथा वे क्षर और अक्षर कैसे हैं ?

उत्तर-'भूतानि' पद यहाँ समस्त जीवोंके स्थूल, सूक्ष्म और कारण—तीनों प्रकारके शरीरोंका वाचक है। इन्होंको तेरहवें अध्यायके पहले छोकमें 'क्षेत्र' के नाममे कहकर पाँचवें छोकमें उसका खरूप बतलाया है। उस वर्णनसे समस्त जडवर्गका वाचक यहाँ 'सर्वाणि' विशेषणके सहित 'भूतानि' पद हो जाता है। यह तस्व नाशवान् और अनित्य है। दूसरे अध्यायमें अन्तवन्त इमे देहाः' (२।१८) और आठवें अध्यायमें अधिभूतं क्षरो भावः' (८।४) से यही वात कही गयी है। 'कूटस्य' शब्द यहाँ समस्त शरीरोंमें रहनेवाले आत्माका वाचक है। यह सदा एक-सा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता; इसलिये इसे कृटस्थ' कहते हैं। और इसका कभी किसी अवस्थामे क्षय, नाश या अभाव नहीं होता; इसलिये यह अक्षर है।

सम्बन्ध—इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुषका स्वरूप बतलाकर अब उन दोनोंसे श्रेष्ट पुरुषोत्तम भगवान्के स्वरूपका और पुरुषोत्तम होनेके कारणका वर्णन दो श्लोकोंमें करते हैं—

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेदा करके सबका धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा—इस प्रकार कहा गया है ॥ १७ ॥

प्रश्न-'उत्तमः पुरुषः' किसका वाचक है तथा 'तु' और 'अन्यः'---इन दोनों पदोंका क्या भाव है ?

उत्तर-'उत्तमः पुरुषः' नित्यः शुद्धः, बुद्धः, मुक्तः, सर्व-शक्तिमान्, परम दयाञ्चः, सर्वगुणसम्पन्न पुरुषोत्तम भगवान्का वाचक है तथा 'तु' और 'अन्य'—इन दोनोंके द्वारा पूर्वोक्त 'क्षर' पुरुष और 'अक्षर' पुरुषसे भगवान्की विरुक्षणताका प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि उत्तम पुरुष उन पूर्वोक्त दोनों पुरुषोंने भिन्न और अत्यन्त श्रेष्ठ है।

प्रश्न-जो तीनों छोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-इस कथनसे पुरुषोत्तमके उक्षणका निरूपण

किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो सर्वाधार, सर्वव्यापी परमेश्वर समस्त जगत्में प्रविष्ट होकर, 'पुरुष' नामसे वर्णित 'क्षर'और'अक्षर'दोनों तस्वोंका धारण और समस्त प्राणियों-का पालन करता है——वही उन दोनोंसे भिन्न और उत्तम 'पुरुषोत्तम' है।

प्रश्न-जो अव्यय, ईश्वर और परमात्मा कहा गया है---इस कथनका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-इससे भी उस 'पुरुषोत्तम'का ही लक्षण बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जो तीनो लोकोंमें प्रविष्ट रहकर उनके नारा होनेपर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही निर्विकार, एकरस रहना है; तथा जो क्षर और अक्षर— इन दोनोंका नियामक और खामी तथा सर्वशक्तिमान् ईश्वर है एवं जो गुणातीत, शुद्ध और सबका आत्मा है—वही परमात्मा 'पुरुषोत्तम' है।

क्षर, अक्षर और ईश्वर—इन तीर्नो तत्त्रोंका वर्णन श्वेताश्वतरोपनिषद्न इस प्रकार आया है—

क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानात्रीशते देव एकः। (१।१०)

'प्रचान यानी प्रकृतिका नाम क्षर हैं और उसके भोक्ता अविनाशी आत्माका नाम अक्षर हैं। प्रकृति और आत्मा— इन दोनोंका शासन एक देव (पुरुषोत्तम) करता है।

#### यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि

चात्तमः।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥१८॥

क्योंकि में नाशवान् जडवर्ग-क्षेत्रसं तो सर्वथा सतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, इस-स्त्रिये लोकमें और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥

पश्न-यहाँ 'अहम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर-'अहम्' का प्रयोग करके भगवान्ने उपर्युक्त स्थाणों मे युक्त पुरुषोत्तम खर्य में ही हूँ, इस प्रकार अर्जुनके सामने अपने परम रहस्यका उद्घाटन किया है।

प्रश्न—भगवान्ने अपनेको क्षरमे अतीत और अक्षरम भी उत्तम बतलाकर क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर-'क्षर' पुरुषसे अर्तात वतलाकर भगवान्ते यह दिखलाया है कि मै क्षर पुरुषसे सर्वथा सम्बन्धरहित और अत्यन्त बिलक्षण हूँ-अर्थात् जो तेरहवें अध्यायम शरीर और क्षेत्रके नामसे कहा गया है, उम तीनों गुणोंके समुदायरूप समस्त विनाशशील जडवर्गसे में सर्वथा निर्लिस हूँ। अक्षरसे अपनेको उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि क्षर पुरुषकी भाँति अक्षरसे मै अर्तात तो नहीं हूं, क्योंकि वह मेरा ही अंश होनेके कारण अविनाशी और चेतन है; किन्तु उससे मैं उत्तम अवश्य हूँ,क्योंकि वह 'प्रकृतिस्थ' है और में प्रकृतिसे

पर अर्थात् गुणोंसे सर्वथा अतीत हूं। अतः वह अल्पन्न है, मै सर्वज्ञ हूँ; वह नियम्य है, मै नियामक हूँ; वह मेरा उपासक है, मै उसका खामी उपास्यदेव हूँ; और वह अल्पशक्तिसम्पन है और मैं सर्वशक्तिमान् हूँ; अतुएव उसकी अपेक्षा मैं सब प्रकारने उत्तम हूँ।

प्रभ—'यस्मात्' और 'अतः'——इन हेनुवाचक पदींका प्रयोगकरके में लोक और वेदमें 'पुरुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हूँ, यह कहनेका क्या भाव हैं ?

उत्तर—'यस्मात्'और 'अतः'—इन हेतुवाचक पदोंका प्रयोग करके अपनेको छोक और वेदम पुरुषोत्तमनामसे प्रसिद्ध बतलाते हुए भगवान्ने अपने पुरुषोत्तमत्वको सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कारणोंसे में क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम हूँ; इसल्यि सम्पूर्ण जगत्में एवं वेद शास्त्रोंमे मै पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ, अर्थात् सब मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं।

सम्बन्ध-अब उत्पर कहे हु? प्रकारसं भगवान्को पुरुषो तम समझनेवाल पुरुषकी महिमा और लक्षण बतलाते हैं---

यो मामेवमसंमूढां जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥१९॥ हे भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्त्वसे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है ॥ १९ ॥

न्नश्र-यहाँ 'एवम्' का क्या भाव है !

उत्तर-'एवम्' अन्यय यहाँ ऊपरके दो स्रोकोंमें किये हुए वर्णनका निर्देश करता है।

प्रश्न—'माम्' किसका वाचक है और उसको 'पुरुषोत्तम' जानना क्या है !

उत्तर—'माम्' पद यहाँ सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, समस्त जगत्का सृजन, पालन और संहार आदि करनेवाले, सबके परम सुहृद्, सबके एकमात्र नियन्ता, सर्व-गुणसम्पन्न, परम दयालु,परम प्रेमी, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी परमेश्वरका वाचक है, और वे ही उपर्युक्त दो स्लोकोंम वर्णित प्रकारसेश्वर और अक्षर दोनों पुरुषोंसे उत्तम गुणातीत और सर्वगुणसम्पन्न साकार-निराकार, व्यक्ताव्यक्तस्वए परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं—ऐसा श्रद्धापूर्वक पूर्णरूपसे मान लेना ही उनको पुरुषोत्तम' जानना है।

प्रश्न-'असम्प्दः' परका क्या भाव हें ?

उत्तर-जिसका ज्ञान संशय,विपर्यय आदि दोषोंने शून्य हो;जिसमें मोहका जरा भी अंश न हो – उमे असम्मृढ कहते हैं। अतएव यहाँ 'असम्मृढः'का प्रयोग करके भगत्रान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य न मानकर साक्षात् सर्वशक्तिमान् परमेश्वर पुरुषोत्तम समझना है, उसका जानना ही यथार्थ जानना है।

प्रश्न-'सर्वविद्' का क्या भाव है !

उत्तर—जो सम्पूर्ण जाननेयोग्य वस्तुओंको भळीगाँति जानता हो,उसेश्मर्वविद्ृशकहते हैं। इस अध्यायमें क्षर,अक्षर और पुरुषोत्तम—इस प्रकार तीन भागोंमें विभक्त करके समस्त पदार्थोंका वर्णन किया गया है। अत्वित्र जो क्षर और अक्षर दोनोंके यथार्थ खरूपको समझकर उनसे भी अत्यन्त उत्तम पुरुषोत्तमके तत्त्वको जानता है, वही 'सर्वत्रिद्' है– अर्थात्त समस्त पदार्थोंको यथार्थ समझनेवाला है; इसील्ये उसको 'सर्वविद्' कहा है।

प्रश्न-भगवान्को पुरुषोत्तम जाननेवाले पुरुषका उनको सर्वभावसे भजना क्या है तथा 'वह मुझे सर्वभावसे भजता है' इस कथनका क्या उद्देश्य है !

उत्तर-भगवान्को पुरुषोत्तम समझनेवाले पुरुषका जो समस्त जगत्से प्रेम हटाकर केवलमात्र परम प्रेमास्पद एक परमेश्वरने ही पूर्ण प्रेम करनाः एवं बुद्धिसे भगवान्के गुण, प्रमाव तत्त्व रहस्य,लाला,खरूप और महिमापर पूर्ण विश्वास करना; उनके नाम, गुण, प्रभाव, चरित्र और खरूप आदि-का श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मनसे चिन्तन करना, कानोंसे श्रवण करना, वाणीसे कीतन करना, नेत्रोंसे दर्शन करना एवं उनकी आज्ञाके अनुसार सब कुछ उनका समझकर तथा सबमे उनको व्याप्त समझकर कर्नव्य-कर्माद्वारा सबको सुख पहुँचाते हुए उनकी सेवा आदि करना-यही भगवानुको सब प्रकारसे भजना है। तथा 'वह सर्वभावये मुझं भजता है' इस वाक्यका प्रयोग यहाँ भगवान्को 'पुरुयोत्तम' जाननेवाले पुरुषकी पहचान बतलानेके उद्देश्यसे किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो भगवानुको क्षरमे अतीत और अक्षरसे उत्तम समझ लेता है, वह केवल भगवानुको ही उपर्युक्त प्रकारसे निरन्तर भजता है-यही उसकी पहचान है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान्को पुरुषोत्तम जातनेवाले पुरुषको महिमाका वर्णन करके अब इस अध्यायमें वर्णित विषयको गुद्धतम बनलाकर उसे जाननेका फल वर्णन करते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं—

> इति गुह्यतमं शास्त्रमिद्मुक्तं मयानघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥२०॥

हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तस्त्रसे जानकर मनुष्य झानवान और कृतार्थ हो जाता है ॥ २०॥ प्रश्न-'अन्ध' सम्बोधनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'अघ' नाम पापका है। जिसमें पापन हो, उसे 'अनघ' कहते हैं। भगवान्ने अर्जुनको यहाँ 'अनघ' नाममे सम्बोधित करके यह भाव दि बलाया है कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध और निर्मल है, अतः तुम मेरे इस गुग्रतम उपदेशको सुननेके और धारण करनेके पात्र हो।

प्रश्न-'इति' और 'इदम्' पदके सहित शास्त्रम्' पद यहाँ इस अध्यायका वाचक है या समस्त गीताका !

उत्तर—'इति' और 'इदम्' के सहित 'शास्त्रम्' पद यहाँ इस पंद्रहवें अध्यायका वाचक हैं; 'इदम्' मे इस अध्यायका और 'इति' से उसकी समाप्तिका निर्देश किया गया है एवं उमे आदर देनेके लिये उसका नाम 'शास्त्र' रक्ता गया है!

प्रश्न-इस उपदेशको गुहातम वतन्त्रानेका और भेरे द्वारा कहा गया' इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसे गुद्यतम बतलाकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस अध्यायमें मुझ सगुण प्रमेश्वरके गुण,

प्रभाव, तस्व और रहस्यकी बात प्रधानतामे कही गयी है; इसिलिये यह अतिशय गुत रखनेयोग्य है। मैं हर किसीके सामने इस प्रकारसे अपने गुण, प्रभाव, तस्व और ऐश्वर्यको प्रकट नहीं करता; अनएव तुम्हें भी अपात्रके सामने इस रहस्यको नहीं कहना चाहिये। तथा 'यह मेरेद्वारा कहा गया' ऐसा कहकर भगवान्ने यह दिख्ळाया है कि यह मुझ सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञ परमेश्वरद्वारा उपदिष्ट है, अतः यह समस्त वेद और शाखोंका परम सार है।

प्रश्न—इस शास्त्रको तत्त्वसे जानना क्या है तथा जानने-वालेका बुद्धिमान् हो जाना और कृतकृत्य हो जाना क्या है?

उत्तर-इस अध्यायमें वर्णित भगवान्के गुण,प्रभाव,तस्व और स्वरूप आदिको भछीभाँति समझकर भगवान्को पूर्वोक्त प्रकारमे साक्षात् पुरुषोत्तम समझ लेना ही इस शाक्षको तस्त्रमे जानना है। तथा उसे जाननेवालेका जो उस पुरुषोत्तम भगवान्को अपरोक्षभावमे प्राप्त कर लेना है, यही उसका बुद्धिमान् अर्थात् ज्ञानवान् हो जाना है;और समस्त कर्तन्यों-को पूर्ण कर चुकता—सबके फलको प्राप्त हो जाना ही कृत-कृत्य हो जाना है।



ॐ तत्सदिति श्रीमञ्जगबद्गीतासूपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रं श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥



#### 🥗 श्रीपरमात्मने नमः

# षोडशोऽध्यायः

इस सोलहर्ने अध्यायने देनरान्द्रनान्य परमेश्वरसे सम्बन्ध रखनेत्राले तथा उनको प्राप्त करा देनेवाले सहुगों और सदाचारोंका, उन्हें जानकर धारण करनेके लिये दैनीसम्पद्के नामसे और असुरोंके-जैसे दुर्गुण और दुराचारोंका, उन्हें जानकर त्याग करनेके लिये आसुरीसम्पद्के नामसे विभागपूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिये इस अध्यायका नाम 'दैवासुरसम्पद्विभागयोग' रक्ता गया है।

इस अध्यायके पहलेसे तीसरेतक दैवीसम्पद्को प्राप्त पुरुषके लक्षणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करके चौथेमें आसुरी सम्पद्का संक्षेपमें निरूपण कि या गया है। पाँचवेंमें दैवीसम्पद्का फल मुक्ति तथा आसुरी-का फल बन्धन बतलाते हुर अर्जुनको दैवीसम्पद्भे युक्त बतलाकर आश्वासन दिया गया है। छठेमें पुनः दैव और आसुर-इन दो संगोंका संकेत करके आसुर सर्गको विस्तारपूर्वक सुननेके लिये कहा गया है। तदनन्तर सातवेंसे बीसवेंतक आसुर-प्रकृतिवाले मनुष्योंके दुर्भाव, दुर्गुण और दुराचारका तथा उन लोगोंकी दुर्गतिका वर्णन किया गया है। इक्कीसवेंमें आसुरी-सम्पदाके प्रधान काम, कोध और लोभको नरकके द्वार बतलाकर बाईसवेंमें उनसे छूटे हुए साधकको निष्कामभावसे दैवी सम्पदाके साधनोंद्वारा परम गतिकी प्राप्ति दिखलायी है। तेईसवेंमें शास्त्रविधिका त्याग करके इच्छानुसार कर्म करनेवालोंकी निन्दा करके चौबीसवें श्लोकमें शास्त्रानुकूल कर्म करनेकी प्ररणा करते हुए अध्यायका उपसंहार किया गया है।

सम्बन्ध —सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकर्ने तथा नवें अध्यायके ग्यारहवें और बारहवें रहोकों में मगवान्ने कहा था कि 'आसुरी और राक्षसी प्रकृतिको घारण करनेवाले मूढ मेरा मजन नहीं करते, वर मेरा तिरस्कार करते हैं।'तथा नवें अध्यायके तेरहवें और चौदहवें रहोकों में कहा कि 'दैवी प्रकृतिसे युक्त महारमा बन मुझे सब भूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेमके साथ सब प्रकारसे निग्न्तर मेरा भजन करते हैं।, परन्तु दूसरा प्रसङ्ग चलना रहनेके कारण वहाँ दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृतिके लक्षणों का वर्णन नहीं किया जा सका। फिर पंद्रहवें अध्यायके उनीसवें रहोकमें भगवान् ने कहा कि 'जो झानी महारमा मुझे 'पुरुपोत्तम' जानते हैं, वे सब प्रकारसे मेरा भजन करते हैं।' इसपर स्वाभाविक ही-मगवान्को पुरुपोत्तम जानकर सर्वमावसे उनका भजन करनेवाले दैवी प्रकृतियुक्त महारमा पुरुपोंके और उनका भजन न करनेवाले आमुरी प्रकृतियुक्त अज्ञानी मनुष्योंके क्या-क्या लक्षण हैं?—यह जाननेकी इच्छा होती है। अतएव अब भगवान् दोनोंके लक्षण और स्वमावका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये सोलहवाँ अध्याय आरम्भ करते हैं। इसमें पहले तीन स्लोकोंद्वारा दैवी-सम्पद्से युक्त सास्विक पुरुपोंके स्वामाविक लक्षणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है—

श्रीभगवानुबाच

अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञीनयोगव्यवस्थितिः।

दानं दमरच यज्ञरच स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

श्रीभगवान् बोले—भयका सर्वधा अभाव, अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मलता, तस्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर इद स्थिति और सास्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अब्रिहोत्र आदि उत्तम कर्मोका आवरण एवं वेद-शास्त्रोंका पठन-पाठन तथा भगवान्के नाम और गुणोंका कर्तिन, स्वधर्मपालनके लिये कष्टसहन और दारीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता ॥ १॥

प्रश्न-'अभय' किसको कहते हैं !

मनमें जो कायरतापूर्ण विकार होता है, उसका नाम भय हैउत्तर-इष्टके वियोग और अनिष्टके संयोगकी आश्रहामें जैसे प्रतिष्ठाके नाशका भय, अपमानका भय, निन्दाका भय,

रोगका भय, राजदण्डका भय, भूत-प्रेतका भय और मरणका भय आदि । इन सबके सर्वथा अभावका नाम 'अभय' है ।

प्रश्न-'सत्त्वसंशुद्धि' क्या है ?

उत्तर—'सत्त्व' अन्तः करणको कहते हैं। अन्तः करणमें जो राग-द्वेष, हर्प-शोक, ममत्व-अहंकार और मोह-मत्सर आदि विकार और नाना प्रकारके कल्लित पापमय भाव रहते हैं—उनका सर्वथा अभाव होकर अन्तः करणका पूर्ण रूपसे निर्मलः, परिशुद्ध हो जाना—यही 'सत्त्वसंशुद्धि' (अन्तः-करणकी सम्यक् शुद्धि) है।

प्रश्न-'ज्ञानयोगत्र्यवस्थिति' किसको कहते हैं ?

उत्तर-परमात्माके खरूपको यथार्थरूपमे जान लेनेका नाम 'ज्ञान' है; और उसकी प्राप्तिके लिये जो परमात्माके ध्यानमें निरन्तर स्थित रहना है, उसे 'ज्ञानयोगन्यवस्थिति' कहते हैं।

प्रश्न-'दानम्' पदका क्या भाव है !

उत्तर—कर्तन्य समझकर देश, काल और पात्रका विचार करके निष्कामभावमे जो अन्न, वस्न, विद्या और औषधादि बस्तुओंका वितरण करना है—उसका नाम 'दान' है (१७। २०)।

प्रश्न-'दमः' पदका क्या भाव है ! उत्तर-इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरमे हटाकर उन्हें अपने वशमे कर लेना 'दम' है । प्रभ-'यज्ञः' पदका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-भगवान्की तथा देवता, ब्राह्मण, महात्मा, अतिथि, माता-पिता और बड़ोंकी पूजा करना; हवन करना और बल्विश्वदेव करना आदि सब यह हैं।

प्रध-'साध्याय' किसको कहते हैं ?

उत्तर—वेदका अध्ययन करना; जिनमें विवेक-वैराग्यका तथा भगवान्के गुग,प्रभाव, तत्त्व, स्वरूप एवं उनकी दिव्य लीलाओंका वर्णन हो— उन शास्त्र,इतिहास और पुराण आदि-का पठन-पाठन करना एवं भगवान्के नाम और गुर्गोका कीर्नन करना आदि सभी स्वाध्याय हैं।

प्रभ-'तपः' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-अपने धर्मका पालन करनेके लिये कर सहन करके जो अन्तःकरण और इन्द्रियोंको तपाना है, उसीका नाम यहाँ 'तपः' पद है। सतरहवें अध्यायमें जिस शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपका निरूपण है-यहाँ 'तपः' पदसे उसका निर्देश नहीं है; क्योंकि उसमें अहिंसा, सत्य, शौच, खाध्याय और आर्जव आदि जिन लक्षणोंका तपके अङ्गरूपमें निरूपण हुआ है-यहाँ उनका अलग वर्णन किया गया है।

प्रश्न-'आर्जव' किसको कहते हैं ?

उत्तर—शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरणकी सरलताको •आर्जय' कहते हैं ।

## अहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्॥२॥

मन, वाणी और दारीरसे किसी प्रकार भी किसीको कप्र न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी कोधका न होना, कर्मोमें कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरित अर्थात् विक्तकी चञ्चलताका अमाव, किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आवरणमें लजा और व्यर्थ चेष्टाओंका अमाव ॥ २ ॥

प्रभ-'अहिंसा' किसे कहते हैं !

उत्तर—िकसी भी प्राणीको कभी कहीं भी लोभ, मोह या कोधपूर्वक अधिकमात्रामें,मध्यमात्रामें या थोड़ा-सा भी किसी प्रकारका कर खयं देना,दूसरेसे दिलवाना या कोई किसीको कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना हर हालतमें हिंसा है। इस प्रकारकी हिंसाका किसी भी निमित्तसे मन, वाणी, शर्रारद्वारा न करना—अर्थात् मनसे किसीका बुरा न चाहना; वागीसे किसीको न तो गाळी देना, न कठोर वचन कहना और न किसी प्रकारके हानिकारक वचन ही कहना तथा शरीरमे न किसीको मारना, न कष्ट पहुँचाना और न किसी प्रकारकी हानि ही पहुँचाना आदि—ये सभी अहिंसाके भेद हैं। प्रभ—'सस्य' किसको कहते हैं :

उत्तर-इन्द्रियों और अन्तः करणमे जैसा कुछ देखा, सुना और अनुभव किया गया हो-दूसरों को ठीक बैसा ही समझाने-के लिये कपट छोड़कर जो यथासम्भव प्रिय और हितकर वाणीका उच्चारण किया जाता है-उसे 'सत्य' कहते हैं। प्रश्न-'अक्रोधः' पदका क्या भाव है ?

उत्तर-स्वभावदोषसे अथवा किसीके द्वारा अपमान, अपकार, निन्दा या मनके प्रतिकूल कार्य किये जानेपर, दुर्वचन सुनकर अथवा किसीका अनीतियुक्त कार्य देखकर मनमें जो एक द्वेषपूर्ण उत्ते जनामयी वृत्ति उत्पन्न होती है—यह मीतरका कोच है। इसके बाद जो शरीर और मनमें जलन, मुखपर विकार और नेत्रोंमें लाली उत्पन्न हो जाती है—यह बढ़े हुए कोचका सक्तप है। उन जलने और जलानेवाली दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका नाम कोच है। इन वृत्तियोंका सर्वया अभाव ही अकोच है।

प्रश्न-(त्याग) किसको कहने हैं ?

उत्तर-केवल गुण ही गुणोंने बरत रहे हैं, मेरा इन कमोंने कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—ऐसा मानकर, अथवा में तो भगवान्के हाथकी कठपुतलीमात्र हूँ, भगवान् ही अपनी इच्छानुसार मेरे मन, वाणी और शरीर में सब कर्म करवा रहे हैं, मुझनें न तो अपने-आप कुछ करनेकी शक्ति है और न मैं कुछ करता ही हूं—ऐसा मानकर कर्तृत्व-अभिमान-का त्याग करना ही त्याग है या कर्तत्र्यकर्म करते हुए उनमें ममता, आसक्ति, फल और स्वार्थका सर्वथा त्याग करना भी त्याग है, एवं आत्मोन्नतिने विरोधी वस्तु, भाव और कियामात्रके त्यागका नाम भी प्रयाग' कहा जा सकता है।

प्रभ-'शान्ति' किसको कहते हैं ?

उत्तर-संसारके चिन्तनका सर्वथा अभाव हो जानेपर विश्लेपरहित अन्तःकरणमें जो सात्त्विक प्रसन्नता होती है, यहाँ उसका नाम 'शान्ति' है । प्रभ-'अपैशुन' किसको कहते हैं ?

उत्तर-दूसरेके दोष देखना या उन्हें लोगोंमें प्रकट करना, अथवा किसीकी निन्दा या चुगली करना पिशुनता है; इसके सर्वथा अभावका नाम 'अपैशुन' है।

प्रभ-सब प्राणियोंपर दया करना क्या है ?

उत्तर-किसी भी प्राणीको दुखी देखकर उसके दुःखको जिस किसी प्रकारसे किसी भी खार्थकी कल्पना किये बिमा ही निवारण करनेका और सब प्रकारसे उसे सुखी बनानेका जो भाव है, उसे 'दया' कहते हैं। दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचाना 'अहिंसा' है और उनको सुख पहुँचानेका भाव 'दया' है। यहां अहिंसा और दयाका भेद है।

प्रश्न-'अलोलुप्त्व' किसको कहते हैं ?

उत्तर-इन्द्रिय और विषयोंका मंयोग होनेपर उनमें आसिक होना तथा दूसरोंको विषयभोग करते देखकर उन विषयोंकी प्राप्तिके लिये मनका ललचा उठना खोलुपता' है; इसके सर्वथा अभावका नाम 'अलोलुप्त्य' है।

पश्च-'माईव' क्या है ?

उत्तर-अन्तःकरण, वाणी और व्यवहारमें जो कठोरता-का सर्वथा अभाव होकर उनका अतिशय कोमल हो जाना है, उसीको भार्यव' कहते हैं।

प्रशन-'र्हा' किसको कहते हैं !

उत्तर—वेदः शास्त्र और लोक-व्यवहारके विरुद्ध आचरण न करनेका निश्चय होनेके कारण उनके विरुद्ध आचर गोंंने जो सङ्कोच होता है, उसे व्हां? यानी लजा कहते **हैं**।

प्रश्न-'अचापल' क्या है ?

उत्तर-हाथ-पैर आदिको हिलाना, तिनके तोइना, जमीन कुरेदना, बेमतलब बकते रहना, बेसिर-पैरकी बातें सोचना आदि हाथ-पैर, वाणी और मनकी ब्यर्थ चेष्टाओंका नाम चपलता है। इसीको प्रमाद भी कहते हैं। इसके सर्वथा अनावको 'अचापल' कहते हैं।

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत॥ ३॥ तेज, क्षमा, धैर्य, वाहरकी शुद्धि एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमान-का अभाव—ये सब तो हे अर्जुन ! दैवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥ ३॥

प्रश्त-'तेज' किसको कहते हैं !

उत्तर-श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिविशेषका नाम तेज है, जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति-वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर उनके कथना-जसार श्रेष्ठ कर्मोंमें प्रवृत्त हो जाने हैं।

प्रश्न-'क्षमा' किस भावका नाम है !

उत्तर - अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड देने-दिलानेका भाव न रखना, किसी प्रकार भी उससे बदला लेनेकी इच्छा न रखना, उसके अपराधोंको अपराध ही न मानना और उन्हें सर्वथा भुला देना 'क्षमा' है। अक्रोधमें तो केवल क्रोधका अभावमात्र ही बतलाया गया है, परन्तु क्षमामें अपराधका न्यायोचित दण्ड देनेकी इच्छाका भी त्याग है। यही अक्रोध और क्षमाका परस्पर भेद है।

प्रभ-'पृति' किसको कहते है ?

उत्तर--मारी-से-मारी आपत्ति, भय या दुःख उपस्थित होनेपर भी विचलित न होना; काम, क्रोध, भय या लोमसे किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्यमे विमुख न होना 'धृति' हैं । इसीको चैर्य कहते हैं ?

प्रभ-'शीच' किसको कहते हैं !

उत्तर—सत्यतापूर्वक पवित्र व्यवहार में द्रव्यकी शुद्धि होती है, उस द्रव्यमे प्राप्त किये हुए अन्नसे आहारकी शुद्धि होती है, यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी शुद्धि होती है और जल-मृत्तिकादिद्वारा प्रक्षालनादि क्रियामे शरीरकी शुद्धि होती है। इन सबको बाह्य शौच अर्थात् बाहरकी शुद्धि कहते है। इसी-को यहाँ 'शौच'के नाममे कहा गया है। भीतरकी शुद्धि सत्त्व- संशुद्धि' के नाममे पहले श्लोकमें अलग कही जा चुकी है।

प्रश्न-'अद्रोह' का क्या भाव है ?

उत्तर—अपने साथ शत्रुताका व्यवहार करनेवाले प्राणियों-के प्रति भी जरा भी द्वेष या शत्रुताका भाव न होना 'अद्रोह' कहलाता है।

प्रश्न-'न अतिमानिता' का क्या भाव है ?

उत्तर—अपनेको श्रेष्ठ, वड़ा या पूज्य समझना एवं मान, वड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी विशेष इच्छा करना तथा बिना इच्छा भी इन सबके प्राप्त होनेपर विशेष प्रसन्न होना— ये अतिमानिताके छक्षण हैं। इन सबके सर्वथा अभावका नाम 'न अतिमानिता' है।

प्रभ-'देंवीसम्पद्' किसको कहते हैं ?

उत्तर—'देन'मगवान्का नाम है। इसलिये उनसे सम्बन्ध रखनेवाले उनकी प्राप्तिके साधनरूप सहुण और सदाचारोंके सनुदायको दैवीमम्पद् कहते हैं। दैवी प्रकृति भी इसीका नाम है।

प्रथ-ये सब देवीसम्पत्से युक्त पुरुषके लक्षण हैं— इस कथनका क्या अभिग्राय है !

उत्तर – इसका यह अभिप्राय है कि इस अध्यायके पहले श्लोक में लेकर इस श्लोक के पूर्वाई तक दाई श्लोकों के ब्बीस लक्षणों के रूपने उस दैवीसम्पद्रूप सहुग और सदाचारका ही वर्णन किया गया है। अतः ये सब लक्षण जिसने खभावसे विद्यमान हों अथवा जिसने साधनद्वारा प्राप्त कर लिये हों, वहीं पुरुष दैवीसम्पत्से युक्त है।

सम्बन्ध-इस प्रकार धारण करनेके योग्य देवोसम्पत्से युक्त पुरुषके लक्षणोंका वर्णन करके अब त्याग करनेयोग्य आसुरीसम्पत्से युक्त पुरुषके लक्षण संग्नेत्रमें कहे जाते हैं—

> दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोघः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥

हे पार्थ ! दम्म, घमण्ड और अभिमान तथा कोघ, कठोरता और अज्ञान भी—ये सब आसुरी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥ ४ ॥ . प्रभ-'दम्भ' किसको कहते हैं !

उत्तर-मान, बदाई, पूजा और प्रतिष्ठाके लिये, धनादि-के लोभसे या किसीको ठगनेके अभिप्रायसे अपनेको धर्मात्मा, भगवद्भक्त, ज्ञानी या महात्मा प्रसिद्ध करना अथवा दिखाऊ धर्मपालनका, दानीपनका, भक्तिका, व्रत-उपवासादिका, योगसाधनका और जिस किसी भी रूपमें रहनेसे अपना काम सधता हो, उसीका ढोंग रचना दम्भ है।

प्रभ-'दर्प' किसको कहते हैं ?

उत्तर-विद्या, धन, कुटुम्ब, जाति, अवस्था, बल और ऐश्वर्य आदिके सम्बन्धसे जो मनमें घमण्ड होता है-जिसके कारण मनुष्य दूसरोंको तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करता है, उसका नाम 'दर्प' है।

प्रश्न-'अभिमान' क्या है ?

उत्तर-अपनेको श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझना, मान, बढ़ाई,प्रतिष्ठा और पूजा आदिकी इच्छा रखना एवं इन सबके प्राप्त होनेपर प्रसन होना 'अभिमान' है।

प्रश्न-'क्रोध' किसको कहते हैं !

उत्तर-बुरी आदतके अथवा क्रोधी मनुष्योंके सङ्गके कारण या किसीके द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या निन्दा किये जानेपर, मनके विरुद्ध कार्य होनेपर, किसीके द्वारा दुर्वचन सुनकर या किसीका अन्याय देखकर-इत्यादि किसी भी कारणसे अन्त:करणमे जो द्वेषयुक्त उत्तेजना हो जानी है-जिसके कारण मनुष्यके मनमें प्रतिहिंसाके नाव जाप्रत् हो उठते हैं, नेत्रोंमे लार्ला आ जाती है, होठ फड़कने लगने हैं, मुखकी आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है

और कर्तव्यका विवेक नहीं रह जाता-इत्यादि किसी प्रकारकी भी 'उत्तेजित बृत्ति' का नाम 'क्रोध' है ।

प्रश्न-'पारुष्य' किसका नाम है ?

उत्तर-कोमलताके अत्यन्त अभावका या कठोरताका नाम 'पारुष्य' है। किसीको गाली देना, कटूवचन कहना, ताने मारना आदि वाणीकी कठोरता है; विनयका अभाव शरीरकी कठोरता है तथा क्षमा और दयाके विरुद्ध प्रतिहिंसा और कूरताके भावको मनकी कठोरता कहते हैं।

प्रश्न-'अज्ञान' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-सत्य-असत्य और धर्म-अधर्म आदिको यथार्थ न समझना या उनके सम्बन्धमें विपरीत निश्चय कर लेना ही यहाँ 'अज्ञान' है।

प्रभ-'आसुरीसम्पद्' किसको कहते हैं और ये सब आसुरीसम्पत्से युक्त पुरुषके उक्षण हैं-इस कथनका क्या अभिप्राय है :

उत्तर-भगवानुकी सत्ताको न माननेवाले उनके विरोधी नास्तिक मनुष्योंको 'असुर' कहते हैं। ऐसे लोगोंमें जो दुर्गुण और दुराचारोंका समुदाय रहता है, उमे आसुरासम्पद कहते हैं। ये सब आसुरीसम्पत्से युक्त पुरुषके लक्षण है, इस कथनमें भगवानने यह भाव दिखलाया है कि इस रलेकरें दुर्गुग और दुराचारोंके समुदायरूप आसरीसम्पद् संक्षपन बतलायी गयी है। अतः ये सब या इनमेसे कोई भी लक्षण जिसमें विद्यमान हो, उसे आसरी-सम्पदासे युक्त समझना चाहिये।

सम्बन्ध---इस प्रकार दैवी-मम्पद् और आधुरी-सम्पन्से युक्त पुरुषोंक तक्षणोंका वर्णन करके अब भगवान् दोनों सम्पदाओंका फल बतलाते हुए अर्जुनको दैवी-सम्पदासे युक्त बनलाकर आधामन देते हैं-

#### संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

दैवी-सम्पदा मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पदा बाँधनेके लियं मानी गयी है। इसलिये हे अर्जुन ! त् शोक मत कर, क्योंकि त् दैवी-सम्पदाका छेकर उत्पन्न हुआ है ॥ ५ ॥

कयनका क्या भाव है !

प्रश्न—देवी-सम्पदा मुक्तिके लिये मानी गयी है-इस कि पहले श्लोकपे लेकर तीस**रे श्लोकतक सास्त्रिक गुण** और आचरणोंके समुदायरूप जिस दैवी-सम्पदाका वर्णन किया उत्तर-इस क्यनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है गया है, वह मनुष्यको संसारवन्धनसे सदाके लिये सर्वधा मुक्त करके सिंबदानन्दघन परमेश्वरसे मिळा देनेवाळी है— ऐसा बेद, शास्त्र और महात्मा सभी मानते हैं।

प्रभ—आसुरी-सम्पदा बन्धनके लिये मानी गयी है—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि दुर्गुण और दुराचाररूप जो रजोमिश्रित तमोगुणप्रधान भावोंका समुदाय है, वही आसुरी-सम्पदा है—जिसका वर्णन चौथे स्त्रोकमें संक्षेपसे किया गया है। वह मनुष्यको सब प्रकारसे संसारमें फँसानेवाली और अधोगतिमें ले जानेवाली है। वेद,शास्त्र और महात्मा सभी इस बातको मानते हैं। प्रश्न-अर्जुनको यह कहकर कि 'त् दैवी-सम्पदाको लेकर उत्पन हुआ है, अतः शोक मत कर' क्या माव दिखलाया गया है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने अर्जुनको आश्वासन देते हुए यह कहा है कि तुम खभावसे ही दैवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए हो, दैवी-सम्पदाके सभी लक्षण तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। और दैवी सम्पदा संसारसे मुक्त करनेवाली है, अतः तुम्हारा कल्याण होनेमें किसी प्रकारका भी सन्देह नहीं है। अतएव तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस अध्यायके प्रारम्भमें और इसके पूर्व भी दैवी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन किया गया, परन्तु आसुरी-सम्पदाका वर्णन अवतक बहुत संक्षेपसे ही हुआ। अतएव आसुरी प्रकृतिवाले मनुध्योंके स्वभाव और आचार-व्यवहारका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये अब भगवान् उसकी प्रस्तावना करते हैं—

## द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु॥६॥

हे अर्जुन ! इस लोकमें भूनोंकी सृष्टि यानी मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो दैवी प्रकृति-वाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला। उनमेंसे दैवी प्रकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन ॥ ६॥

प्रश्न-'भूतसर्गी' पदका अर्थ 'मनुष्यसमुदाय' कैसे किया गया ?

उत्तर—'सर्ग' सृष्टिको कहते हैं, भूतोंकी सृष्टिको भूत-सर्ग कहते हैं। यहाँ 'अस्मिन् छोके'से मनुष्यछोकका संकेत किया गया है तथा इस अध्यायमें मनुष्योंके छक्षण बतलाये गये हैं, इसी कारण यहाँ 'भूतसगीं' पदका अर्थ 'मनुष्य-समुदाय' किया गया है।

प्रश्न-मनुष्यसमुदायको दो प्रकारका बनलाकर उसके साथ 'एव' पदके प्रयोग करनेका क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य-समुदायके अनेक भेद होते हुए भी प्रधानतया उसके दो ही विभाग हैं, क्योंकि सब भेद इन दोमें आ जाते हैं।

प्रश्न—एक देवी प्रकृतिवाला और दूसरा आसुरी प्रकृति-बाला—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे दो प्रकारके समुदायोंको स्पष्ट करते

हुए यह बतलाया गया है कि मनुष्योंके उन दो समुदायोंमेंसे जो सात्त्विक है, वह तो देंबी प्रकृतिवाला है; और जो रजो-मिश्रित तम:प्रधान है, वह आसुरी प्रकृतिवाला है। 'राक्षसी' और 'मोहिनी'प्रकृतिवाले मनुष्योंको यहाँ आसुरी प्रकृतिवाले समुदायके अन्तर्गत ही समझना चाहिये।

प्रश्न—दैवीप्रकृतिवाला मनुष्यसमुदाय विस्तारपूर्वक कहा गया, अब आसुरी प्रकृतिवालेको भी सुन—इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह दिखलाया है कि इस अध्यायके पहले-से तीसरे क्षोकतक और अन्य अध्यायों में भी दैवी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायके खभाव, आचरण और व्यवहार आदिका वर्णन तो विस्तारपूर्वक किया जा चुका; किन्तु आसुरी प्रकृति-वाले मनुष्योंके खभाव, आचरण और व्यवहारका वर्णन संक्षेपमें ही हुआ है, अतः अब त्याग करनेके उद्देश्यसे तुम उसे भी विस्तारपूर्वक सुनो।

सम्बन्ध-इस प्रकार आमुरी प्रकृतिबाले मनुष्यसम्बदायके लक्षण सुननेके लिये अर्जुनको सावधान करके अब मगवान उनका वर्णन करते है-

## प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुराप्तुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

आसुर सभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति--इन दोनोंको ही नहीं जानते। इसलिये उनमें न तो बाहर-मीतरकी शब्दि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्यभाषण ही है ॥ ७ ॥

प्रश्न-आसुर-खभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानते, इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिस कर्मके आचरणसे इस छोक और परछोक्ते मनुष्यका यथार्थ कल्याण होता है,वही कर्तव्य है। मनुष्यका उसीमें प्रवृत्त होना चाहिये। और जिस कर्मके आचरणसे अकल्याण होता है, वह अकर्तव्य है, उससे निवृत्त होना चाहिये। भगवान्ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि आसुर-खभावत्राले मनुष्य इस कर्तव्य-अकर्तव्य-सम्बन्धी प्रवृत्ति और निवृत्तिको बिल्कुल नहीं समझते, इसलिये जो कुछ उनके मनमें आता है। वहीं करने लगते हैं।

प्रथ-उनमें शौच, आचार और सत्य नहीं है-इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-'शौच' कहते हैं बाहर और भीतरकी पवित्रता-

को, जिसका विस्तृत विवेचन तेरहवें अध्यायके सातवें श्लोककी टीकामे किया गया है; 'आचार' कहते हैं उन उत्तम कियाओंको, जिनसे ऐसी पवित्रता सम्पन्न होती है; और ·सत्य' कहते हैं निष्कपट हितकर यथार्थ भाषणको, जिसका विवेचन इसी अध्यायके दूसरे श्लोककी टीकामें किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त कथनसे यह भाव दिखलाया गया हैं कि आसुर-खभाववाले मनुष्योंमें इन तीनोंमेंसे एक भी नहीं होता; वरं इनसे विपरीत उनमें अपवित्रता, दुराचार और मिध्याभाषण होता है।

प्रभ-इस स्रोकके उत्तराईमें भगवानने तीन बार 'न' का और फिर अपि का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है !

उत्तर-यह दिखलाया है कि आसर-खभाववार्लोमें केवल अपवित्रता ही नहीं, उनमें सदाचार भी नहीं होता और सत्यनापण भी नहीं होता।

सम्बन्ध-आस्र-स्वभाववालोंमें विवेक, शांच और सदाचार आदिका अभाव वतलाकर अब उनके नाम्तिक भावका वर्णन करते हैं-

#### असत्यमप्रतिष्ठं त जगदाहरनीश्वरम् । किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥ अपरस्परसंभृतं

वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत् आश्रयरहित, सर्वथा असत्य और विना ईश्वरके, अपने-आप केवल स्त्री-पुरुपके संयोगसे उत्पन्न हैं, अतएव केवल काम ही इसका कारण है। इसके सिवा और क्या है ? ॥ ८॥

प्रश्न-इस श्लोकका क्या भाव है ?

आधार है तथा न इस जगत्की कोई नित्य सत्ता है।अर्थात् न कारण है, इसके सिवा इसका और कोई प्रयोजन नहीं है।

तो जनमसे पहले या मरनेके बाद किसी भी जीवका अस्तित्व उत्तर-इस श्लोकमें आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंकी मन- है एवं न कोई इसका रचयिता, नियामक और शासक गढ़ंत कल्पनाका वर्णन किया गया है। वे लोग ऐसा मानते हैं ईश्वर ही है। यह चराचर जगत् केवल क्वी,पुरुषके संयोगसे कि न तो इस चराचर जगतका भगवान या कोई धर्माधर्म ही ही उत्पन्न हुआ है। अतएव केवल काम ही इसका

सम्बन्ध-ऐसे नास्तिक सिद्धान्तक माननेवालोंक स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं। इस जिज्ञासापर अब मगवान् अगले चार श्लोकोंमें उनके लक्षणोंका वर्णन करते हैं-

## एतां दृष्टिमवष्टभ्य

#### नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः।

प्रभवन्त्युग्रकर्माणः

क्षयाय

जगतोऽहिताः॥ ९॥

इस मिथ्या शानको अवलम्बन करके—जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे सबका अपकार करनेवाले कृरकर्मी मनुष्य केवल जगत्के नाराके लिये ही समर्थ होते हैं ॥ ९ ॥

प्रश्न—'इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके'—इस वाक्यांशसे क्या ताल्यं है ?

उत्तर-आसुर-खभाववाले मनुष्योंके सारे कार्य इस नास्तिकवादके सिद्धान्तको दृष्टिमें रखकर ही होते हैं, यही दिखलानेके लिये ऐसा कहा गया है।

प्रश्न—उन्हें 'नष्टात्मानः', 'अल्पबुद्धयः', 'अहिताः' और ⁴उप्रकर्माणः' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर--इससेयह दिख्लाया गया है कि नास्तिक सिद्धान्त-वाले मनुष्य आत्माकी सत्ता नहीं मानते, वे केवल देहवादी या भौतिकवादी ही होते हैं; इसमे उनका खभाव भ्र2 हो जाता है, उनकी किसी भी सत्कार्यके करनेमें प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी बुद्धि भी अत्यन्त मन्द होती है; वे जी कुछ निश्चय करते हैं, सब केवल भोग-सुखकी दृष्टिसे ही करते हैं। उनका मन निरन्तर सबका अहित करनेकी बात ही सोचा करता है, इससे वे अपना भी अहित ही करने हैं। तथा मन, वाणी, शरीरसे चराचर जीवोंको डराने, दु:ख देने और उनका नाश करनेवाले बड़े-बड़े भयानक कर्म ही करते रहते हैं।

प्रश्न—वे जगत्का क्षय करनेके लिये ही समर्थ होते हैं—इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारके लोग अपने जीवनमें बुद्धि, मन, वाणी और दारीरमे जो कुछ भी कर्म करते हैं—सन चराचर प्राणि-जगत्को कर पहुँचाने या मार डालनेके लिये ही करते हैं। इसीलिये ऐसा कहा गया है कि उनका सामध्य जगतका विनाश करनेके लिये ही होता है।

#### काममाश्रित्य दुष्पूरं

दम्भमानमदान्विताः।

मोहाद्ग्रहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः

11 80 11

वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, अझानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके और श्रष्ट आचरणोंको धारण करके संसारमें विचरते हैं ॥ १०॥

प्रश्न-दम्भमानमदान्त्रिताः से क्या भाव है /

उत्तर--मान, धन, पूजन, प्रतिष्ठा आदि स्वार्थ साधनके लिये जहाँ जैसा बननेमें श्रेष्ठता दिख्लायी पड़ती हो, वास्तवमें न होते हुए भी वैसा होनेका भाव दिख्लाना दम्भ' है । अपनेमें सम्मान्य या पूज्य होनेका अभिमान खना 'मान' है और रूप, गुण, जाति, ऐश्वर्य, विद्या, पद, धन, सन्तान आदिके नशेमें चूर रहना 'मद' है । आसुरी-स्वभाववाले मनुष्य इन दम्भ, मान और मदमे युक्त होते हैं । इसीसे उन्हें ऐसा कहा गया है ।

प्रश्न-'दुष्पूरम्' विशेषणके सहित 'कामम्' पद किसका वाचक है और उसका आश्रय लेना क्या है !

उत्तर—संसारके भिन्न-भिन्न भोगोंको प्राप्त करनेकी जो इच्छा है, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकती, ऐसी कामनाओंका वाचक यहाँ 'दुष्पूरम्' विशेषणके सहित 'कामम्' पद है और ऐसी कामनाओंको पूर्ण करनेके लिये मनमें दद संकल्प रखना ही उनका आश्रय लेना है।

प्रश्न-अज्ञानमे मिथ्या सिद्धान्तोंको प्रहण करना क्या है? उत्तर-अज्ञानके वशमें होकर जो नाना प्रकारके शास्त्र-विरुद्ध सिद्धान्तोंकी कल्पना करके उनको हठपूर्वक धारण किये रहना है, यही उनको अज्ञानमे प्रहण करना है।

प्रभ-'अशुचित्रताः' का क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल, व्यवसाय-वाणिज्य, देन-लेन और बर्ताव-व्यवहार आदिके सभी नियम शास्त्र-विरुद्ध अष्ट होते हैं।

प्रम-'प्रवर्तन्ते' से क्या अभिप्राय है ! उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि वे लोग अज्ञान- वश उपर्युक्त भ्रष्टाचारोंसे युक्त होकर संसारमें इच्छानुसार बरतते हैं।

प्रभ-विषयोंके भोगमें परायण होनेका तथा 'इतना

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि विषयभोगकी

सामिप्रयोंका संप्रह करना और उन्हें भोगते रहना - बस,

यही उनके जीवनका रुक्ष्य होता है। अतएव उनका जीवन

इसीके परायण होता है, उनका यह निश्चय होता है कि 'बस,

ही सुख है' ऐसा माननेका क्या अभिप्राय है ?

#### चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाळी असंख्य चिन्ताओंका आश्रय छेनेवाळे, विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर रहनेवाळे और 'इतना ही सुख है' इस प्रकार माननेवाळे होते हैं ॥ ११ ॥

प्रश्न—उनको मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओं-का आश्रय लेनेवाले बतानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससेयह दिखलाया गया है कि वे आसुर-खमाव-वाले मनुष्य भोग-सुखके लिये इसप्रकारकी असंख्य चिन्ताओं-का आश्रय किये रहते हैं जिनका जीवनभर भी अन्त नहीं होता, जो मृत्युके शेष क्षणतक बनी रहती हैं और इतनी अपार होती हैं कि कहीं उनकी गणना या सीमा नहीं होती।

गिगना या सीमा नहीं होती। जो कुछ मुख है सो यह भोगोंका भोग कर लेना ही है।' आज्ञापाञ्चातिर्वेद्धाः कामकोधपरायणाः।

हिन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२॥

वे आशाकी सैंकड़ों फाँसियोंसे बँधे हुए मनुष्य काम-कोधके परायण होकर विषय-भोगोंके लिये अन्याय-पूर्वक धनादि पदार्थोंको संग्रह करनेकी चेष्टा करते रहते हैं ॥ १२ ॥

प्रश्न-उनको आशाकी सैकर्ज़ों फाँसियोंमे वैंघे हुए कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-आसुर-खभाववाले मनुष्योंके मनमें कामीपभोग-की नाना प्रकारकी कल्पनाएँ उठा करती हैं और उन कल्पनाओंकी पूर्तिके लिये वे माँति-माँतिकी सैंकड़ों आशाएँ लगाये रहते हैं। उनका मन कभी किसी विषयकी आशामें लटकता है, कभी किसीमें खिचना है और कभी किसीमें अटकता है; इस प्रकार आशाओंके बन्चनसे वे कभी लूटते ही नहीं। इसीमे मैंकड़ों आशाओंकी फाँसियोंसे बैंचे हुए कहा गया है।

प्रश्न-'कामकोवपरायणाः' का क्या भाव है ? उत्तर-उन आशाओंकी पूर्तिके छिये वे भगवानुका या किसी देवता, सत्कर्म और सिद्धचारका आश्रय नहीं छेते। केवल काम-क्रोधका ही अवलम्बन करते हैं। इसलिये उनको काम-क्रोधको परायण कहा गया है।

प्रश्न—विषय-भोगोंके लिये अन्यायपूर्वक धनादिके संप्रहकी चेटा करना क्या है ?

उत्तर-विषय-भोगोंके उद्देश्यसे जो काम-कोधका अव-लम्बन करके अन्यायपूर्वक अर्थात् चोरां, ट्रगी, डाका, झूट, कपट, छल, दम्म, मार-पीट, कूटनीति, ज्ञा, धोखेबाजी, विष-प्रयोग, झूटे मुकद्दमें और मय-प्रदान आदि शास्त्रविरुद्ध उपायोंके द्वारा दूसरोंके धनादिको हरण करनेकी चेटा करना है—यही विषय-भोगोंके लिये अन्यायमे अर्थसञ्चय करने-का प्रयत्न करना है।

सम्बन्ध —-पिछले चार श्लोकों में आसुर-स्वभाषवाले मनुष्योंके लक्षण और आचरण बतलाकर अब अगले चार श्लोकों में उनके 'अहंता', 'ममता' और 'मोह' युक्त सङ्कल्पोंका निरूपण करते हुए उनकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं—

> इदमच मया लब्धिममं प्राप्त्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्॥१३॥

वे लोखा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर लुँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा॥ १३॥

प्रभ-इस स्रोकका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'मनोरय' शब्द यहाँ स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान और मान, बड़ाई आदि सभी मनोवाञ्छित पदार्थोंके चिन्तनका वाचक है;अतएव इस स्लोकमें यह भाव दिख्लाया गया है कि आसुर-स्नभाववाले पुरुष अहङ्कारपूर्वक नाना प्रकारके विचार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अमुक अभीए वस्तु तो मैंने अपने पुरुषार्थसे प्राप्त कर ली है और अमुक मनोवाञ्छित वस्तुको मैं अपने पुरुषार्थसे प्राप्त कर खूँगा। मेरे पास यह इतना धन और ऐश्वर्य तो पहलेसे है ही और फिर इतना और हो जायगा।

असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी॥१४॥

वह रात्रु मेरेद्वारामारा गया और उन दूसरे रात्रुओंको भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यको भोगने-वाला हूँ। मैं सब सिद्धियोंसे युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ ॥ १४ ॥

प्रश्न—वह रातु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे रातुओं-को भी मैं मार डाकूँगा-इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—कामोपभोगको ही परम पुरुषार्थ माननेवाले आसुर-खभावके मनुष्य काम-कोधपरायण होते हैं। ईश्वर, धर्म और कर्मफलमें उनका जरा भी विश्वास नहीं होता। इसलिये वे अहङ्कारमें उनमत होकर समझते हैं कि 'जगत्में ऐसा कौन है, जो हमारे मार्गमें बाधा दे सके या हमारे साथ विरोध करके जीवित रह सके ?' इसलिये वे कोधमें भरकर धमण्डके साथ कूर वाणीसे कहा करते हैं कि 'वह जो इतना बड़ा बलवान् और जगत्प्रसिद्ध प्रभावशाली पुरुष था, हमसे वैर रखनेके कारण देखते ही-देखते हमारे द्वारा यमपुरी पहुँचा दिया गया;इतना ही नहीं, जो कोई दूसरे हमसे विरोध करते हैं या करेंगे, वे भी चाहे जितने ही बलवान् क्यों न हों, उनको भी हम अनायास ही मार डालेंगे।'

प्रश्न-मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान् और सुखी हूँ-इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिग्वलाया गया है कि अहङ्कार- सारे सुख सदा हमारी सेवा करते हैं और करते रहेंगे।'

के साथ ही वे मानमें भी चूर रहते हैं, इससे ऐसा समझते ै कि 'संसारमें हमसे बड़ा और है ही कौन; हम जिसे चाहें, मार दें, बचा दें, जिसकी चाहें जड़ उखाड़ दें या रोप दें। अतः बड़े गर्वके साथ कहते हैं-'अरे! हम सर्वथा खतन्त्र हैं, सब कुछ हमारे ही हाथोंमें तो है; हमारे सिवा दूसरा कौन ऐश्वर्यवान् है, सारे ऐश्वयोंके खामी हमीं तो हैं। सारे ईश्वरोंके ईश्वर परम पुरुष भी तो हम ही हैं। सबको हमारी ही पूजा करनी चाहिये। हम केवल ऐश्वर्यके खामी ही नहीं, समस्त ऐश्वर्यका भोग भी करते हैं । हमने अपने जीवनमें कभी विफलताका अनुभव किया ही नहीं; हमने जहाँ हाय डाला, वहीं सफलनाने हमारा अनुगमन किया। हम सदा सफल-जीवन हैं, परम सिद्ध हैं, भविष्यमें होनेवाछी घटना हमें पहलेसे ही माछम हो जाती है। हम सब कुछ जानते हैं, कोई बात हमसे छिपी नहीं है। इतना ही नहीं, हम बड़े बलवान् हैं; हमारे मनोबल या शारीरिक बलका इतना प्रभाव है कि जो कोई उसका सहारा लेगा वहीं उस बलसे जगत्पर विजय वा लेगा। इन्हीं सब कारणों में हम परम सुखी हैं; संसारके

आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदद्यो मया ।

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥ में वड़ा धनी और वड़े कुदुम्बवाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है ? मैं यह कहँगा, दान दूँगा और आमोद-प्रमोद कहँगा। इस प्रकार अक्षानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे धमित चित्तवाले मोहरूप जालसे समावृत और विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान् अपवित्र नरकमें गिरते हैं ॥ १५-१६॥

प्रभ—मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ? इस कथनका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—इसमे आसुरी प्रकृतित्राले मनुष्योंके धन और कुटुम्बसम्बन्धी धमण्डका स्पष्टीकरण किया गया है। अभिप्राय यह है कि वे आसुर-खभाववाले पुरुष अहङ्कारमे कहते हैं कि हमारे धनका और हमारे कुटुम्बी,मित्र,बान्धव,सहयोगी, अनुयायी और साथियोंका पार ही नहीं है। हमारी एक आवाजसे असंख्यों मनुष्य हमारा अनुगमन करनेको तैयार हैं। इस प्रकार धनवल और जनवलमें हमारे समान दूसरा कोई भी नहीं है।

प्रभ—मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा—इस कथनका क्या तार्त्यर्थ है !

उत्तर—इससे उनका यज्ञ और दानसम्बन्धा मिथ्या अभिमान दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आसुर-स्वभाववाले मनुष्य वास्तवमें न तो साखिक यज्ञ या दान करते हैं और न करना चाहते ही हैं। केवल दूसरोंपर रोव जमानेकं लिये यज्ञ और दानका डोंग रचकर अपने घमण्डको ल्यक करते हुए कहा करते हैं कि 'हम अमुक यज्ञ करेंगे,बड़ा भारी दान देंगे। हमारे समान दान देनेवाला और यज्ञ करनेवाला दूसरा कौन है ?'

प्रश्न-मैं आमोद-प्रमोद करूँगा---इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे उनका सुखसम्बन्धी मिथ्या अभिमान दिख-ठाया गया है। वे आसुर-खभाववाले लोग भाँति-भाँतिकी डींग हाँकते हुए,गर्वमें फुलकर कहा करते हैं कि अहा ! फिर कैसी मौज होगी; हम आनन्दमें मग्न हो रहेंगे, मजे उड़ायँगे। प्रश्न—'इति अज्ञानिवमोहिताः' का क्या अभिप्राय है ? उत्तर—इससे भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि वे आसुर-स्वभाववाले लोग तेरहवें श्लोकसे लेकर यहाँतक बतलाये हुए अहङ्काररूप अज्ञानसे अत्यन्त मोहित रहते हैं।

*प्रभ*-'अनेकचित्तविभ्रान्ताः' का क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि आसुर-स्नभाववाले मनुष्योंका चित्त अनेकों विषयोंमें विविध प्रकार-से विश्वान्त रहता है। वे किसी भी विषयपर स्थिर नहीं रहते, भटकते ही रहते हैं।

प्रभ-'मोहजालसमावृताः' का क्या भाव हैं ?

उत्तर-इसका भाव यह है कि जैसे मछली जालमें फँस-कर विरी रहती है, वैसे ही आसुर-ख़माववाले मनुष्य अवि-वेकखपी मोह-मायाके जालमें फँसकर उससे विरे रहते हैं।

प्रश्न-'कामभोगेवु प्रसक्ताः' का क्या भाव हैं ?

उत्तर—इसमे यह भाव दिग्वलाया गया है कि ने आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य विषयोपभोगको ही जीवनका एकमात्र ध्येय मानते हैं,इसलिये उसीमें विशेषह्वपसे आसक्त रहते हैं।

प्रश्न—'वे अपवित्र नरकमें गिरते हैं' इस अथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे उन आसुर-खभाववाले मनुष्योंकी दुर्गति-का वर्णन किया गया है। अभिष्राय यह है कि उन्युक्त प्रकार-की स्थितिवाले मनुष्य कामीपभोगके लिये भाँति-भाँतिके पाप करते हैं, और उनका फल भोगनेके लिये उन्हें विद्या, मृत्र, रुधिर,पीव आदि गंदी वस्तुओंसे भरे दुःग्वदायक कुम्भीपाक, रीरवादि धोर नरकोंमे गिरना पड़ता है।

सम्बन्ध—पंद्रहवें श्लोकमें भगवान्ने कहा था कि ये लोग 'यज्ञ कहूँगा' ऐसा कहते हैं; अतः अगले श्लोकमें उनके यज्ञका स्वरूप बतलाया जाता है—

> आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्॥१७॥

वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमण्डी पुरुप धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके यक्तोंद्वारा पाखण्डसे शास्त्रविधिरहित यजन करते हैं ॥ १७ ॥ प्रभ-'आत्मसम्भाविताः' किन्हें कहते हैं ?

उत्तर—जो अपने ही मनसे अपने-आपको सब बातोंमें सर्वश्रेष्ठ, सम्मान्य, उच्च और पूज्य मानते हैं—वे 'आत्म-सम्भावित' हैं।

प्रश्न-'स्तब्धाः' का क्या अर्थ है ?

उत्तर—जो घमण्डके कारण किसीके साथ—यहाँतक कि पूजनीयोंके प्रति भी विनयका व्यवहार नहीं करते, वे 'स्तन्ध' हैं।

प्रश्न—'धनमानमदान्विताः' किनको कहते हैं ! उत्तर—जो धन और मानके मदमे उन्मत्त रहते हैं, उन्हें 'धनमानमदान्वित' कहते हैं ।

सम्बन्ध—इस प्रकार आमुर-स्वभाववाले मनुष्योंके यज्ञका स्वरूप बतलाकर अब उनकी दुर्गतिके कारणरूप स्वभावका वर्णन करते हैं—

> अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥ १८॥

वे अहङ्कार, वल, घमण्ड, कामना और कोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने और दूसरोंके दारीरमें स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेप करनेवाले होते हैं॥ १८॥

प्रश्न-'अहङ्कार, बल, दर्प काम और कोचके परायण' का क्या तालर्य हैं !

उत्तर—इसमे यह दिखलाया गया है कि वे आसुरस्थाववाले मनुष्य अहङ्कारका अवलम्बन करके कहते
हैं कि 'हम ही ईश्वर हैं, सब भोगोंको भोगनेवाले है, सिद्ध
हैं, बल्बान् हैं और सुखी हैं। ऐसा कौन-सा कार्य है जिमे
हम न कर सकें।' अपने बलका आश्रय लेकर वे दूसरोंसे बैर
करते हैं, उन्हें धमकाने, मारने-पीटने और विपत्तिप्रस्त करनेमें प्रवृत्त होते हैं। वे अपने बलके सामने किसीको कुछ
समझते ही नहीं। दर्पका आश्रय लेकर वे यह डींग हाँका
करते हैं कि हम बड़े धनी और बड़े कुटुम्बवाले हैं। हमारे
समान दूसरा है ही कौन। कामका आश्रय लेकर वे नाना
प्रकारके दुराचार किया करते हैं। और कोधके परायण होकर
वे कहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिकृत कार्य करेगा या
हमारा अनिष्ट करेगा, हम उसीको मार डालेंगे। इस प्रकार
केवल अहङ्कार, बल, दर्प, काम और कोधका आश्रय लेकर
उन्हींके बलपर वे भौति-भौतिकी कल्पना-जल्पना किया करते

प्रश्न—केवल नाममात्रके यज्ञोंद्वारा पाखण्डसे शास्त्रविधि-रहित यजन करते हैं—इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे यह भात्र दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणोंत्राले आसुर-खभावके मनुष्य जो यन्न करते हैं, वह विधिसे रहित, केवल नाममात्रका यन्न होता है। वे लोग बिना श्रद्धाके केवल पाखण्डसे लोगोंको दिखलानेके लिये ही ऐसे यज्ञ किया करते हैं; उनके ये यज्ञ तामस होते हैं और इसीसे 'अयो गच्छन्ति तामसाः' के अनुसार वे नरकोंमें गिरते हैं। तामस यज्ञकी पूरी व्याख्या सतरहवें अध्यायके तेरहवें श्लोकमें देखनी चाहिये।

हैं और जो कुछ भी कार्य करने हैं, सन इन्हीं दोषोंकी प्ररणासे और इन्हींपर अनलम्बन करके करते हैं। ईश्वर, धर्म या शास्त्र आदि किसीका भी आश्रय नहीं लेते।

प्रश्न-इसमें 'च' अव्यय क्यों आया है ?

उत्तर—'च' में यह भाव दिख्लाया गया है कि ये आसुर-स्वभाववाले मनुष्य केवल अहङ्कार, बल, दर्प, काम और क्रोधके ही आश्रित नहीं हैं; दम्भ, लोभ, मोह आदि और भी अनेकों दोषोंको धारण किये रहते हैं।

प्रश्न-'अभ्यसूयकाः' का क्या भाव है ?

उत्तर—दूसरोंके दोष देखना, देखकर उनकी निन्दा करना, उनके गुणोंका खण्डन करना और गुणोंमें दोषारोपण करना असूया है। आसुर-खभाववाले पुरुष ऐसा ही करते हैं। औरोंकी तो वात ही क्या, वे भगवान् और संत पुरुषोंमें भी दोष देखते हैं—यही भाव दिखलानेके लिये उन्हें 'अभ्य-सूयक' कहा गया है।

प्रश्न-आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंको 'अपने और दूसरों

के शरीरमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरके साथ द्वेष करनेवाले कडनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि आसुरी प्रकारसे कष्ट पहुँचानेकी चेटा करते हैं और खयं भी कष्ट

भोगते हैं, वह उनका मेरे ही साथ द्वेष करना है; क्योंकि उनके और दूसरोंके-सभीके अंदर अन्तर्यामीस्वरसे मैं परमेश्वर स्थित हूँ। किसीसे विरोध या द्वेष करना, किसीका अहित प्रकृतिवाले मनुष्य जो दूसरोंसे वैर बाँधकर उनको नाना करना और किसीको दु:ख पहुँचाना अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ परमेश्वरसे ही द्वेष करना है।

सम्बन्ध-इस प्रकार सातवेंसे अठारहवें श्लोकतक आसुरी स्वभाववालोंके दुर्गुण और दुराचार आदिका वर्णन करके अब उन दुर्गुण-दुराचारोंमें त्याज्य-बुद्धि करानेके लिये अगले दो श्लोकोंमें मगवान वैसे लोगोंकी बोर निन्दा करते हुए उनकी दुर्गतिका वर्णन करते हैं-

> तानहं द्विषतः क्रान्संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और कृरकर्मी नराधमींको मैं संसारमें बार-बार आसुरी योनियोंमें ही डालता हूँ ॥ १९ ॥

प्रश्न-'द्विषतः', 'अशुभान्', 'क्रान्' और 'नराध-मान'-इन चार विशेषणोंके सहित 'तान्' पर किनका बाचक है तथा इन विशेषणोंका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-उपर्युक्त विशेषणोंके सहित 'तान्' पद पिछले स्त्रोकोंमें जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, उन आसरी प्रकृतिवाले मनुष्योंका वोधक है। उनकी दुर्गतिमें उनके दर्गण और दुराचार ही कारण हैं, यही भाव दिखलाने-के लिये उपर्युक्त विशेषणोंका प्रयोग किया गया है। अनिप्राय यह है कि वे लोग सबके साथ देष करनेवाले, नाना प्रकारके अज्ञम आचरण करके समाजको भ्रष्ट करनेवाले, निर्देयता-पूर्वक बहुत-से कठोर कर्म करनेवाले और बिना ही कारण दूसरोंका बुरा करनेवाले अधम श्रेणीके मनुष्य होते हैं। इसी कारण मैं उनको बार-बार नीच योनियोंमें डालता है । प्रभ-यहाँ आसुर्ग योनिसे कौन-सी योनियोंका निर्देश है?

उत्तर-सिंह, बाघ, सर्प, बिच्छु, सूअर, कुत्ते और कौए आदि जितने भी पशु, पर्का, कीट, पतङ्ग हैं-ये सभी आसुरी योनियाँ हैं।

प्रश्न-(अजसम्' और 'एव' पदमे क्या तात्पर्य हैं ? उत्तर-'अजसम्'मे यह बनलाया गया है कि वे निरन्तर हजारों-छाखों बार आसुरी योनिमें गिराये जाते हैं और 'एव' इस बातको बनलाता है कि वे लोग देव, पितर या मनुष्यकी योनिको न पाकर निश्चय ही पशु-पक्षी आदि नीच योनियों-को ही प्राप्त होते हैं।

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥ २०॥

हे अर्जुन ! वे मृद मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी सति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकॉमें पड़ते हैं ॥ २० ॥

प्रश्न-उपर्यक्त आसर खभाववाले मृद पुरर्षोको भगवत्-प्राप्तिकी तो बात ही क्या, जब ऊँची गति भी नहीं मिलती, केवल आसुरी योनि ही मिलती है, तब भगवान्ने भाम् अप्राप्य' 'मुझको न पाकर' यह कैसे कहा ?

उत्तर-मनुष्ययोनिमं जीवको भगवत्प्राप्तिका अधिकार

है। इस अधिकारको प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस बातको भूलकर देव-खभावरूप भगवरप्राप्तिके मार्गको छोड़कर आसुर-स्वमावका अवलम्बन करते हैं, वे मनुष्य-शरीरका सुअवसर पाकर भी भगवान्को नहीं पा सकते-यही भाव दिख्छानेके छिये ऐसा कहा गया है। यहाँ दयामय भगवान, मानो जीवकी

इस दशापर तरस खाते हुए यह चेतावनी देते हैं कि मनुष्य-शरीर पाकर आसुर-खभावका अवलम्बन करके मेरी प्राप्ति-रूप जन्मसिद्ध अधिकारसे विश्वत मत होओ।

प्रश्न—वे जनम-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं— ऐसा कहनेका क्या तात्पर्य हैं ?

उत्तर—ऐसा कहकर भगवान् यह दिखलाते हैं कि फिर उससे भी नीच,महान् यातनामय कुम्भीपाक,महार् इजारों-लाखों बार वे आसुरी योनिमें ही जन्म लेते तामिस्न और अन्धतामिस्न आदि घोर नरकोंमें पड़ते हैं।

सम्बन्ध-आनुर-स्वभाववाले मनुष्योंको लगातार आनुरी यांनियोंक और घोर नरकोंके प्राप्त होनेकी बात मुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिये इस दुर्गतिसे बचकर परमगतिको प्राप्त करनेका क्या उपाय है ? इसपर अब दो श्लोकोंमें समस्त दुर्गतियोंके प्रधान कारणरूप आनुरी सम्पत्तिके त्रिक्षि दोषोंके त्याग करनेकी बात कहते हुए भगवान् परमगतिकी प्राप्तिका उपाय बतलाते हैं—

> त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लाभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥२१॥

काम, क्रोध तथा लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नादा करनेवाले अर्थात् उसको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं। अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥

प्रश्न-काम, क्रोध और लोभको नरकके द्वार क्यों बतलाया गया !

उत्तर-स्नी, पुत्र आदि समस्त भोगोंकी कामनाका नाम 'काम'है; इस कामनाक वर्शामृत होकर ही मनुष्य चौरी, व्यभिचार और अमक्ष्य-भोजनादि नाना प्रकारके पाप करते हैं। मनके विपरीत होनेपर जो उत्तेजनामय दृति उत्पन्न होती है, उसका नाम 'कोध' है; कोधके आवेशमें मनुष्य हिंसा-प्रतिहिंसा आदि माँति-भाँतिके पाप करते हैं। धनादि विषयोंकी अत्यन्त बढ़ी हुई लालसाको 'लोभ' कहते है। लोभी मनुष्य उचित अवसरपर धनका त्याग नहीं करते एवं अनुचितक्तपसे भी उपार्जन और संग्रह करनेमे लगे रहते है; इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चौरी और विश्वासघात आदि बड़े-बड़ पाप बन जाते हैं। पापोंका फल तामिस्त और अन्धतामिस्त आदि नरकोंकी प्राप्ति है, इसीलिये इन तीनोंको नरकके द्वार बतल्या गया है।

प्रश्न –काम, कोघ और लोभको आत्माका नाश करने-वालेक्यों कहा गया !

उत्तर—'आत्मा' शब्दसे यहाँ जीवात्माका निर्देश है। परन्तु जीवात्माका नाश कभी होता नहीं, अत्रव्व यहाँ आत्माकं नाशका अर्थ है जीवकी अधोगति । मनुष्य जबसे काम, क्रीय, लोककं वशमें होते हैं, तभीसे वे अपने विचार आचरण और भावोंम गिरने लगते हैं। काम,क्रीध और लोभ-कं कारण उनसे ऐसे कर्म होते हैं, जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है, मन बुरे विचारोंसे भर जाता है, बुद्धि विगड़ जाती है, क्रियाएँ सब दूषित हो जाती हैं और इसके फलखरूप उनका वर्तमान जीवन सुख, शान्ति और पवित्रतासे रहित होकर दु:खमय बन जाता है तथा मरनेके बाद उनको आसुरी योनियोंकी और नरकोंकी प्राप्ति होती है। इसीलिये इन त्रिविध दोषोंको 'आत्माका नाश करने-वाले' बतलाया गया है।

प्रश्न-इसल्यि इन तीनोंको त्याग देना चाहिये-इस क्यनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान् यह दिखलाते है कि जब यह निर्णय हो गया कि सारे अनथोंके मूलभूत मोहजनित काम, क्रोध और लोभ ही समस्त अधोगतिके कारण हैं, तब इन्हें महान् विषके समान जानकर इनका तुरंत ही पूर्णक्रपसे त्याग कर देना चाहिये।

गी० त० वि० ७४--

हैं, उन्हें ऊँची योनि नहीं मिलती।

प्रश्न—उससे भी अति अधम गतिको ही प्राप्त होते हैं— इससे क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इससे यह भावदिखळाया है कि वे आसुर-खभाव-वाले मनुष्य हजारों-लाखों बार आसुरी योनिमें जन्म लेकर फिर उससे भी नीच,महान् यातनामय कुम्भीपाक,महारौरव, तामिस्र और अन्यतामिस्र आदि घोर नरकों में पड़ते हैं।

# एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥ २२॥

हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परमगतिको जाता है अर्थात् मुझको पास हो जाता है ॥ २२ ॥

प्रश्न-'एतैं:' और 'त्रिभिः'— इन दोनों पर्दोके सहित 'तमोद्वारें:' पद किनका वाचक है और इनसे विमुक्त मनुष्य-को 'नर' कहनेका क्या अभिग्राय है ?

उत्तर—पिछले श्लोकमें जिन काम, क्रोध और लोमको नरकके त्रिविध द्वार बतलाया गया है, उन्हींका वाचक यहाँ एतें:' और 'त्रिमिः' पदोंके सहित 'तमोद्वारें: पद है। तामिल और अन्धतामिलादि नरक अन्धकारमय होते हैं, अज्ञानकार्य अन्धकारमें उत्पन्न दुराचार और दुर्गुणोंके फल्खकार उनकी प्राप्ति होती है, उनमें रहकर जीवोंको मोह और दुःग्वरूप तमसे ही चिरे रहना पड़ता है: इसीसे उनको 'तम' कहा जाता है। काम, क्रोध और लोम—ये तीनों उनके द्वार अर्थात् कारण हैं, इसल्ये उनको तमोद्वार कहा गया है। इन तीनों नरकके द्वारोंसे जो विमुक्त है—सर्वथा छूटा हुआ है, वहां मनुष्य अपने कल्याणका साधन कर सकता है। और मनुष्यदेह पाकर जो इस प्रकार कल्याणका

साधन करता है, वही वास्तवमं 'नर' (मनुष्य) है। यह मिर दिख्छानेके छिये उसे नर' कहा गया है।

प्रश्न-अपने कल्याणका आचरण करना क्या है?

उत्तर—काम, कोध और लोभके वश हुए मनुष्य अपना पतन करते हैं और इनसे छूटे हुए मनुष्य अपने कल्याणके लिये आचरण करते हैं; अत: काम, कोध और लोभका त्याग करके शास्त्रप्रतिपादित सहुण और सदाचाररूप देंबीसम्पदा-का निष्कामभावसे येवन करना ही कल्याणके लिये आचरण करना है।

प्रश्न—'इससे वह परम गतिको जाता है' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस वाक्यमे भगवान् यह भाव दिख्ळाते है कि उपर्युक्त प्रकारमे काम, क्रोध और छोभके विस्ताररूप आसुरासम्पदासे भर्छाभाँति छूटकर निष्कामभावसे दैवी-सम्पदाका सेवन करनेसे मनुष्य परमगतिको अर्थात् परमात्माको प्राप्त होता है।

सम्बन्ध-जो उपर्युक्त दैवीसम्पदाका आचरण न करके अवनी मान्यताके अनुसार कर्म करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है या नहीं ? इसपर कहते हैं—

## यः शास्त्रविधिमुत्सञ्च वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न परमगतिको और न सुम्बको ही ॥ २३ ॥

प्रश्न-शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करना क्या है ?

उत्तर—वेद और वेदोंके आधारपर रचित स्मृति, पुराण, इतिहासादि समीका नाम शास्त्र है। आसुरीसम्पदाके आचार-व्यवहार आदिके त्यामका और देवीसम्पदारूप कल्याणकारी गुण-आचरणोंके सेवनका ज्ञान इन शास्त्रीसे ही होता है। इन कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान करानेवाले शास्त्रोंके विधानकी अवहेलना करके अपनी बुद्धिसे अच्छा समझकर जो मनमाने तौरपर मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा आदि किसीकी भी इच्छाविशेषको लेकर आचरण करना है, यही शास्त्रविधिको त्थागकर मनमाना आचरण करना है।

यश्र—इस प्रकार आचरण करनेवाला सिद्धि, सुल और परमगतिको नहीं प्राप्त होता इस कथनका क्या अभिप्राय हैं! उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया **है कि** जो मनुष्य शास्त्रविधिका त्याग करता है, उसके कर्म यदि शास्त्रनिषिद्ध अर्थात् पाप होते हैं तो वे दुर्गतिके कारण होते हैं; अतएव उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। परन्तु यदि अपनी बुद्धिसे अच्छा समझकर भी किसी प्रकारकी कामनासे प्रेरित होकर कर्म करता है तो भी उनके मनमाने तौरपर किये जानेके कारण तथा शास्त्रकी अवहेळना करनेके कारण उनसे कर्ता-को कोई मी फल नहीं मिलता । अर्थात् परमगित नहीं मिलती—इसमें तो कहना ही क्या है, लैकिक अणिमादि सिद्धि और खर्गप्राप्तिरूप सिद्धि भी नहीं मिलतो एवं संसार-में सात्विक सुख भी नहीं मिलता ।

सम्बन्ध— शास्त्रविधिको त्यागकर किये जानेवाले मनमाने कर्म निष्फल होते हैं, यह बात सुनकर यह जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसी स्थितिमें क्या करना चाहिये ? इसपर कहते हैं—

## तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हिस॥२४॥

इससे तेरे छिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करनेयोग्य है॥ २४॥

प्रश्न—इस कर्तन्य और अकर्तन्यकी न्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है—इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये-इसकी व्यवस्था श्रुति, वेदम्लक स्मृति और पुराण-इतिहासादि शास्त्रोंने प्राप्त होती है। अतर्व इस विषयमें मनुष्यको मनमाना आचरण न करके शास्त्रोंको ही प्रमाण मानना चाहिये। अर्थात् इन शास्त्रोंमें जिन कमींके करनेका विधान है, उनको करना चाहिये और जिनका निषेध है, उन्हें नहीं करना चाहिये। प्रश्न—ऐसा जानकर तू शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करने योग्य है—इस कथनका क्या आव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार शास्त्रोंको प्रमाण मानकर तुम्हें शास्त्रोंमें वतलाये हुए कर्नव्य-कर्मीका ही विधिपूर्वक आचरण करना चाहिये, निषिद्ध कर्मी-का कभी नहीं। तथा उन शास्त्रविहित शुभ कर्मीका आचरण भी निष्कामभावसे ही करना चाहिये, क्योंकि शास्त्रोंमें निष्कामभावसे किये हुए शुभ कर्मोको ही भगवन्त्रातिन हेतु बतलाया है।



ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासृपनिषत्मु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे दैवामुरसम्पद्भिगागयोगी नाम षोडशोऽध्यायः॥ १६॥



#### 👺 श्रीपरमात्मने नमः

# सप्तदशोऽध्यायः

इस सतरहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने श्रद्धायुक्त पुरुषोंकी निष्ठा पूछी है, उसके उत्तरमें अध्यायका नाम भगवान्ने तीन प्रकारकी श्रद्धा बतलाकर श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषका खरूप बतलाया है। फिर पूजा यज्ञ, तप आदिमें श्रद्धाका सम्बन्ध दिखलाते हुए अन्तिम श्लोकमें श्रद्धारहित पुरुषोंके कमींको असत् बतलाया गया है। इस प्रकार इस अध्यायमें त्रिविध श्रद्धाकी विभागपूर्वक व्याख्या होनेसे इसका नाम 'श्रद्धात्रयविभागयोग' रक्खा गया है।

इस अध्यायके प्रथम श्लोकमें अर्जुनने भगतान्से शास्त्रविधिका त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन मध्यायका संक्षेप करनेवालोंकी निष्ठा पूर्जा है, इसके उत्तरमें भगवान्के द्वारा दूसरेमें गुणोंके अनुसार त्रिविध खाभाविक श्रद्धाका वर्णन किया गया है; तीसरेमें श्रद्धाके अनुसार ही पुरुषका खरूप बतलाया गया है; चौथेमें सान्त्रिक, राजस और तामस श्रद्धायुक्त पुरुषोंके द्वारा क्रमशः देव, यक्ष, राक्षस और भूत-प्रेतोंके पूजे जानेकी बात कही गर्या है; पाँचवें और छटेमें शास्त्रविरुद्ध घोर तप करनेवालोंकी निन्दा की गयी है; सात्रवेंमें आहार यज्ञ, तप और दानके मेद सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा दी गयी है; आठवें, नवें और दसवें श्लोकोंमें क्रमशः सान्त्रिक, राजस और तामस आहारका वर्णन किया गया है। ग्यारहवें, वारहवें और तेरहवेंमें क्रमशः सान्त्रिक, राजस और तामस यज्ञके लक्षण वतलाये गये हैं। चौदहवें, पंदहवें और सोलहवेंमें क्रमशः शारिरिक, वाचिक और मानसिक तपके खरूपका कथन करके सतरहवेंमें सान्त्रिक तपके लक्षण वतलाये गये हैं तथा अठारहवें और उन्नीसवेंमें क्रमशः राजस और तामस तपके लक्षणोंका वर्णन किया गया है। वीसवें, इक्कोसवें और वाईसवेंमें कमशः सान्त्रिक, राजस और तामस दानके लक्षणोंकी व्याख्या की गयी है। तेईसवेंमें 'ॐ तत्सत्र' की महिमा बतलायी गयी है। चौबीसवेंमें 'ॐ' के प्रयोगकी, पचीसवेंमें 'तत्र' शब्दके प्रयोगकी और लब्बीसवें तथा सत्ताईसवेंमें 'सत्र' शब्दके प्रयोगकी और लब्बीसवें तथा सत्ताईसवेंमें 'सत्र' शब्दके प्रयोगकी ज्याख्या की गयी है एवं अन्तके अट्टाईसवें श्लोकमें बिना श्रद्धाके किये हुए यज्ञ, दान, तप आदि कमींको इस लोक और परलोकमें सर्वथा निक्षल और असत् बतलाकर अध्यायका उपसंहार किया गया है।

सम्बन्ध-सोलहर्ने अध्यायके आरम्भमें श्रीमगवान्ने निष्कामभावसे सेवन किये जानेवाले शास्त्र विहित गुण और आकरणोंका दैवीसम्पदाके नामसे वर्णन करके फिर शास्त्र विपरीत आसुरी सम्पत्तिका कथन किया। साथ ही आसुर-स्वभाव-वाले पुरुषोंको नरकों में गिराने की चान कही और यह बतलाया कि काम, कोध,लांभ ही आसुरी सम्पदाके प्रधान अवगुण है और ये तीनों हो नर कोंके द्वार हैं; इनका त्याग करके जो आत्मकत्याणके लिये साधन करता है, वह परम गिनको प्राप्त होता है। इसके अनन्तर यह कहा कि जो शास्त्र विधिका त्याग करके, मनमाने ढंगसे अपनी समझसे जिसको अच्छा कर्म समझता है, वहीं करता है; उसे अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता, सिद्धिके लिये किये गये कर्मसे सिद्धि नहीं मिलता, सुखके लिये किये गये कर्मसे सिद्धि नहीं मिलता, सुखके लिये किये गये कर्मसे सुख नहीं मिलता और परमगित तो मिलती ही नहीं। अत्यव्य करने और न करने योग्य कर्मों की व्यवस्था देनेवाले शास्त्रोंक विधानके अनुसार ही तुग्हें निष्काम भावसे कर्म करने चाहिये। इससे अर्जुन के मनमें यह जिज्ञासा उत्यन्त हुई कि जो लोग शास्त्रविधिको छोड़कर मनमाने कर्म करते हैं, उनके कर्म व्यर्थ होते हैं—यह नो टीक ही है। परन्तु ऐसे लोग मी तो हो सकते हैं जो शास्त्रविधिका तो न जाननेक कारण अथवा अन्य किसी कारणसे त्याग कर बैठते हैं, परन्तु बज्ञ-पूजादि शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं; उनकी क्या स्थिति होती है ? इस बिज्ञासाको व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान्से एछते हैं

अर्जुन उगाच ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ अर्जुन बोले-हे कृष्ण ! जो मनुष्य शास्त्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे युक्त हुए देवादिका पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कीन-सी है ? सात्त्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसो ? ॥ १ ॥

प्रश्न-शास्त्रविधिके त्यागकी बात सोलहवें अध्यायके तेईसर्वे श्लोकपें भी कही जा चुकी है और यहाँ भी कहते हैं। इन दोनोंका एक ही भाव है या इनमें कुछ अन्तर है ?

उत्तर—अवश्य अन्तर है। वहाँ अवहेलना करके शास्त्र-विधिके त्यागका वर्णन है और यहाँ न जाननेके कारण होने-बाले शास्त्रविधिके त्यागका है। उनको शास्त्रकी परवा ही नहीं है; वे अपने मनमें जिस कर्मको अच्छा समझते हैं, वहीं करते हैं। इसीमें वहाँ 'वर्तने कामकारतः' कहा गया है। परन्तु यहाँ 'यजन्ते श्रद्धयान्विताः' कहा है, अतः इन लोगोंमें श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ अवहेलना नहीं हो सकती। इन लोगोंको परिस्थिति और बातावरणकी प्रतिकूलतासे, अवकाशके अमावसे अथवा परिश्रम तथा अध्ययन आदिकी कर्मामे शास्त्रविधिका ज्ञान नहीं होता और इस अङ्गताके कारण ही इनके द्वारा उसका त्याग होता है।

प्रश्न-- 'निष्टा' शब्दका क्या भाव है ?

उत्तर - 'निष्ठा' शब्द यहाँ स्थितिका वाचक है। क्योंकि तीसरे श्लोकव इसका उत्तर देने हुए भगवान्ने कहा है कि यह पुरुष श्रद्धामय है; जिसकी जैसी श्रद्धा है, बैसा ही बह पुरुष है अर्थात् वैसी ही उसकी स्थिति है। अत्तर्व उसीका नाम 'निष्ठा' है।

प्रश्न--'उनकी निष्टा सात्त्विकी है अथवा राजसी या नामसी ?' यह पूछनेका क्या भाव है !

उत्तर-सोलहवें अध्यायके छठे श्लोकमें भगवान्ने देवी प्रकृतिवाले और आसुरी प्रकृतिवाले—इन दो प्रकारके मनुष्यों-का वर्णन किया। इनमें देवी प्रकृतिवाले लोग शास्त्रविहित कमींका निष्कामभावमें आचरण करते हैं, इसीसे वे मोक्षको प्राप्त होते हैं। आसुर-खमाववालों में जो तामस लोग पाप-कमींका आचरण करते हैं, वे तो नीच योनियोंको या नरकों-को प्राप्त होने हैं और तमोमिश्रित राजस लोग,जो शास्त्रविध-को त्याग कर मनमाने अच्छे कर्म करते हैं, उनको अच्छे कर्मोंका कोई फल नहीं मिलता; किन्तु पापकर्मका फल तो उन्हें भी भोगना ही पड़ता है। इस वर्णनसे देवी और आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंकी उपर्युक्त बातें तो अर्जुनकी समझमें आ गयीं; परन्तु न जाननेके कारण शास्त्रविधिका त्याग करनेपर भी जो श्रद्धाके साथ पूजन आदि करनेवाले हैं, वे कैसे स्वभाववाले हैं—्रैव स्वभाववाले या आसुर स्वभाववाले? इसका स्पर्शकरण नहीं हुआ। अतः उसीको समझनेके लिये अर्जुनका यह प्रश्न है कि ऐसे लोगोंकी स्थिति सास्विकी है अथवा राजसी, या तामसी? अर्थात् ये दैवीसम्पदावाले हैं या आसुरीसम्पदावाले?

प्रभ—ऊपरके विवेचनसे यह पता लगता है कि संसारमें पाँच प्रकारके मनुष्य हो सकते हैं—

- (१) जो शास्त्रविधिका पाठन भी करते हैं और जिनमें श्रद्धा भी है।
- (२) जो शास्त्रविधिका तो किसी अंशमें पालन करते हैं, परन्तु जिनमें श्रद्धा नहीं है ।
- (३) जिनमें श्रद्धा तो है,परन्तु जो शास्त्रविविका पालन नहीं कर पाते।
- (४) जो शास्त्रविधिका पाउन भी नहीं करते और जिनमें श्रद्धा भी नहीं है ।
- (५) जो अबहेलनामे शास्त्रविधिकात्यागकरते हैं। इन पाँचोंका क्या खरूप है, इनकी क्या गति होती है तथा इनका वर्णन गीताके कौन-मे श्लोकोंने प्रधानतया आया है !

उत्तर-(१) जिनमें श्रद्धा भी है और जो शास्तविधिका पालन भी करते हैं, ऐसे पुरुष दो प्रकारके हैं—एक तो निष्कामभावसे कमोंका आचरण करनेवाले और दूसरे सकामभावसे कमोंका आचरण करनेवाले और दूसरे सकामभावसे कमोंका आचरण करनेवाले देवीसम्पदायुक्त सास्त्रिक पुरुष मोक्षको प्राप्त होते हैं; इनका वर्णन प्रधाननया सोलहवें अध्यायके पहले तीन स्रोकोंमें तथा इस अध्यायके ग्यारहवें , चौदहवेंसे सतरहवें और बीसवें स्रोकोंमें है । सकाम भावसे आचरण करनेवाले सस्त्रमिश्रित राजस पुरुष सिद्धि, सुख तथा खर्णादि लोकोंको प्राप्त होते हैं; इनका वर्णन दूसरे अध्यायके बयालीसवें, तैंताकीसवें और चौवालीसवें में, चौथे अध्यायके बारहवें स्रोकों, सातवेंके बीसवें, इकीसवें और बाईसवेंमें और नवें

अध्यायके बीसवें, इक्कीसवें और तेईसवें श्लोकोंमें है।

- (२) जो लोग शास्त्रविधिका किसी अंशमें पालन करते हुए यज्ञ, दान, तप आदि कर्म तो करते हैं परन्तु जिनमें श्रद्धा नहीं होती-उन पुरुषोंके कर्म असत् ( निष्फल ) होते हैं; उन्हें इस लोक और परलोकमें उन कमींसे कोई भी लाभ नहीं होता । इनका वर्णन इस अध्यायके अद्राईसवें श्लोकमें किया गया है।
- (३) जो लोग अन्नताके कारण शास्त्रविधिका तो त्याग करते हैं, परन्तु जिनमें श्रद्धा है-ऐमे पुरुष श्रद्धाके भेदसे सात्विक भी होते हैं और राजस तथा तामस भी। इनकी गति भी इनके खरूपके अनुसार ही होती है। इनका वर्णन इस अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा चौथे श्लोकों में किया गया है।
- (४) जो छोग न तो शास्त्रको मानते हैं और न जिनमें श्रद्धा ही है; इसमे जो काम, कोध और लोभके वश होकर अपना पापमय जीवन विताने हैं—वे आसुरी-सम्पदावाले होगनरकोंम गिरते हैं तथा नीच योनियोंकां प्राप्त होते हैं। उनका वर्णन सानवें अध्यायके पंद्रहवे श्लोकमे, नवेंके

बारहवेंमें, सोलहवें अध्यायके सातवेंसे लेकर बीसवेंतकमें और इस अध्यायके पाँचवें, छठे एवं तेरहवें श्लोकोंमें है।

(५) जो लोग अवहेलनासे शास्त्रविधिका त्याग करते हैं और अपनी समझसे उन्हें जो अच्छा छगता है, वही करते हैं-उन यथेन्छाचारी पुरुषों ने जिनके कर्म शास्त्रनिषिद्ध होते हैं, उन तामस पुरुषोंको तो नरकादि दुर्गतिकी प्राप्ति होती है--जिनका वर्णन चौथे प्र भके उत्तरमें आ चुका है। और जिनके कर्म अच्छे होते हैं. उन रज:प्रधान तामस पुरुषोंको शास्त्रविधिका त्याग कर देनेके कारण कोई भी फल नहीं मिलता। इसका वर्णन सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें किया गया है। ध्यान रहे कि इनके द्वारा जो पापकर्म किये जाते हैं उनका फल—तिर्यक्-योनियोंकी प्राप्ति और नरकोंकी प्राप्ति — अवस्य होता है।

इन पाँचों प्रश्नोंके उत्तरमें प्रमाणसङ्ख्य जिन स्टोकोंका संकेत किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्य श्लोकोंने भी इनका वर्णन हैं; परन्त्र यहाँ उन सबका उल्लेव नहीं किया गया है।

सम्बन्ध — अर्जुनके पश्तको मुनकर भगवान् अव अगले दो श्लोकोंमें उसका संक्षेपसे उत्तर देते हैं —

श्रीभगवानुवाच

# भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २॥

श्रीभगवान् बोले-मनुष्योंकी वह शास्त्रीय संस्कारोंसे रहित केवल सभावसे उत्पन्न श्रद्धा मास्विकी और राजमी तथा नाममी—पेसे तीनों प्रकारकी ही होती है। उसको तू मुझसे सुन ॥ २॥
पश्च-'देहिनाम्' पर किन मनुष्योंके लिये प्रयुक्त से हैं। इसलिये उमे भवभाव ना'कहते हैं। जो श्रद्धा शास्त्रके

हुआ है ?

उत्तर-जिनका देहमें खामाविक अभिमान है, ऐसे साधारण मनुष्योंके लिये प्रयुक्त हुआ है।

प्रश्न-'सा' और 'म्बभावजा' ये पद कैसी श्रद्धांके वाचक हैं ?

उत्तर-'सा' एवं 'चमावजा' पद शास्त्रविधिका त्याग करके श्रद्धापूर्वक यज्ञादि कर्म करनेवाले मनुष्यों में रहनेवाली श्रदाके वाचक हैं। वह श्रदा शास्त्रसे उत्पन्न नहीं है, स्वभाव-

श्रवण-पठनादिमें होती है, उमें 'शास्त्रजा' कहते हैं और जो पूर्वजन्मोंके तथा इस जनमके कर्मीके संस्कारान्सार स्वाभाविक होती है, वह 'खभावजा' कहलाती है।

प्रभ-सात्त्रिकी, राजसी, तामसी और त्रिविधाक साथ 'इति'के प्रयोगका क्या भाव है /

उत्तर-इनके साथ 'इति' पदका प्रयोग करके भगवान् यह दिखळाते हैं कि यह श्रद्धा सात्त्विकी, राजसी और तामसी-इस प्रकार तीन ही तरहकी होती है।

सर्वस्य सत्त्वान्रूपा श्रदा श्रदामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्दः स एव सः॥ ३॥ हे भारत! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुकृप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है वह खयं भी वही है॥ ३॥

प्रभ-सभी मनुष्योंसे यहाँ क्या तात्पर्य है ?

उत्तर-पिछले श्लोकमें जिन देहाभिमानी मनुष्योंके लिये 'देहिनाम' पद आया है, उन्हींके लिये 'सर्वस्य' पद आया है । अर्थात् यहाँ देहाभिमानी साधारण मनुष्योंके सम्बन्धमें कहा जा रहा है। क्योंकि इसी श्लोकमें आगे यह कहा गया है कि जिसकी जैसी श्लद्धा है, वह स्वयं भी वैसा ही है। यह कथन देहाभिमानी जीवके लिये ही लागू हो सकता है, गुणातीत ज्ञानीके लिये नहीं।

प्रश्न-पिउले श्लोकपं श्रद्धाको 'खभावजा'-खभावसे उत्पन्न बनलाया गया है और यहाँ'सन्त्वानुरूपा'अन्तःकरण-के अनुरूप कहा गया है - इसका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-मनुष्य भार्त्विक,राजस,तामस-जैसे कर्म करता है, वैसा ही उसका खभाव बनता है। और खभाव अन्त:-करणमें रहता है; अत: वह जैमे खभाववाला है, वैसे ही अन्त:करणवाला माना जाता है। इसलिये उसे चाहे

सम्बन्ध-श्रद्धांकं अनुसार मनुष्योंकी निष्ठाका स्वरूप बतलाया गया; इससे यह जाननेकी इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्योंकी पहचान कैसे हो कि कीन किस निष्ठावाला है। उसपर भगवान् कहते हैं---

> यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४॥

सात्त्विक पुरुष देवींको पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसींको तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, व प्रेत और भूतगणींको पूजते हैं ॥ ४ ॥

प्रश्न-सास्विक पुरुष देवोंको पूजते है, इसका क्या अमिप्राय है?

उत्तर-कार्य देखकर कारणकी पहचान होती है — इस न्यायके अनुसार जब देवता सात्त्रिक हैं तो उनकी पूजा करनेवाले भी सात्त्रिक ही होंगे; और 'जैमे देव बैसे ही उन-के पुजारी' इस लोकोक्तिके अनुसार यह बतलाते हैं कि देवताओंको पूजनेवाले मनुष्य सात्त्रिक हैं-सात्त्रिकी निष्ठा-बाले हैं। देवताओंमे यहाँ सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, इन्द्र, बरुण, यम, अश्विनीकुमार और विश्वेदेव आदि शास्त्रोक्त देव समझने चहिये। 'खमाबसे उत्पन्न' कहा जाय चाहे 'अन्तः करणके अनुरूप' बात एक ही है ।

प्रश्न-पुरुपको तो 'पर' यानी गुणोंसे सर्वथा अतीत बतलाया गया (१३।२२), फिर यहाँ उसे 'श्रद्धामय' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पुरुषका वास्तविक खहूप तो गुणातीत ही है; परन्तु यहाँ उस पुरुषकी बात है, जो प्रकृतिमें स्थित है और प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोंसे सम्बद्ध है। क्योंकि गुणजन्य भेद 'प्रकृतिस्थ पुरुष' में ही सम्भव है। जो गुणोंसे परे है, उसमें तो गुणोंके भेदकी कन्पना ही नहीं हो सकती। यहाँ भगत्रान् यह वतलाते हैं कि जिसकी अन्तः करणके अनुरूप जैसी सास्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा होती है— वैसी ही उस पुरुषकी निष्टा या स्थिति होती है। अर्थात् जिसकी जैसी श्रद्धा है,वही उसका खरूप है। इससे भगतान्ने श्रद्धा, निष्टा है, अर्जुनके इस प्रभका उत्तर दिया है।

यहाँ देवपूजनरूप किया सात्त्रिक होनेके कारण उमे करनेत्रालोंको सात्त्रिक बताया है;परन्तु पूर्ण सात्त्रिक तो वही है, जो सात्त्रिक कियाको निष्कामनावमे करता है।

प्रश्न-राजसपुरुष यक्ष-राक्षसोंको (पूजते हैं)—इससे क्या तालर्य है !

उत्तर - जैसे देवताओंको प्वनेवाले सात्त्रिक पुरुप हैं, उसीन्यायमे यक्ष-राक्षसोंको प्वनेवाले राजस हैं — राजसी निष्ठावाले हैं,यह पहचान करनेके लिये ऐसा कहा है। यक्षसे कुबेरादि और राक्षसोंसे राहु-केतु आदि समझना चाहिये। १भ—तामस मनुष्य प्रेत और भूतगणोंको पूजते हैं— इसका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—इससे भी यही बात कही गयी है कि भूत, प्रेत, पिशाचोंको पूजनेवाले तामसी निष्ठावाले हैं। मरनेके बाद जो पाप-कर्मवश भूत-प्रतादिके बायुप्रधान देहको प्राप्त होते हैं, वे भूत-प्रेत कहलाते हैं।

प्रश्न-इन लोगोंकी गति कैसी होती है ?

उत्तर — 'जैसा इष्ट वैसी गति' प्रसिद्ध ही है। देवताओं-को पूजनेवाले देवगतिको प्राप्त होते हैं,यक्ष-राक्षसोंको पूजने-वाले यक्ष-राक्षसोंकी गतिको और भूत-प्रेतोंको पूजनेवाले उन्हींके-जैसे रूप, गुण और स्थिति आदिको पाते हैं। नवें अध्यायके पचीसवें स्लोकमें भगवान्ने 'यान्ति देवव्रता देवान्' 'भूतानि यान्ति भूतेज्याः'आदिसे यही सिद्धान्त बतलाया है।

सम्बन्ध—न जाननेके कारण शास्त्रविधिका त्याग करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धाके साथ यजन करने-वालोंका वर्णन किया गया, परन्तु शास्त्रविधिका त्याग करनेवाले अश्रद्धालु मनुष्योंके विषयमें कुछ नहीं कहा गया; अतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्रविधिको भी नहीं मानते और घोर तप आदि कर्म करते हैं, वे किस श्रेणीमें हैं ? इसपर अगले दो श्लोकोंमें भगवान् कहते हैं-—

#### अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः।

दम्भाहंकारसंयुक्ताः

कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित केवल मनःकल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ और अहङ्कारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और वलके अभिमानसे भी युक्त हैं ॥ ५ ॥

प्रश्न-शास्त्रविधिसे रहित और घोर तप कैसे तपको कहते हैं !

उत्तर—जिस तपके करनेका शास्त्रोंने विधान नहीं है, जिसमें शास्त्रविधिका पाठन नहीं किया जाता, जिसमें नाना प्रकारके आडम्बरोंने शरीर और इन्द्रियोंको कट पहुँचाया जाता है और जिसका खख्प बड़ा भयानक होता है–ऐसे तपको शास्त्रविधिसे रहित घोर तप कहते हैं।

प्रश्न—इस प्रकार तप करनेवाल मनुष्योको दम्भ और अहङ्कारसे युक्त बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—इस प्रकारके शास्त्रविरुद्ध भयानक तप करनेवाले मनुष्यों में श्रद्धा नहीं होती। वे लोगोंको ठगनेके लिये और उनपर रोव जमानेके लिये पावण्ड ग्वते हैं तथा सदा

अहङ्कारसे फले रहते हैं। इसीसे उन्हें दम्भ और अहङ्कारमे यक्त कहा गया है।

प्रश्न-ऐसे मनुष्योंको कामना, आसक्ति और बलके अभिमानसे युक्त कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-उनकी भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती है. इससे उनके चित्तमें निरन्तर उन्हीं भोगोंकी कामना बढ़ती रहती है। वे समझते हैं कि हम जो कुछ चाहेंगे. वहां प्राप्त कर लेगे; हमारे अंदर अपार बल है. हमारे बलके सामने किसकी शक्ति है जो हमारे कार्यमे बाबा दे सके। इसी अभिप्रायमे उन्हें कामना, आसक्ति और बलके अभिमानमे युक्त कहा गया है।

# कर्शयन्तः शरीरस्थं भृतग्राममचेतसः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यामुरिनश्चयान्॥६॥

जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करनेवाले हैं, उन अक्षानियोंको तू आसुर-स्वभाववाले जान ॥ ६॥

प्रश्न-शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायका क्या अर्थ है? उत्तर-पञ्च महाभूत, मन, बुद्धि,अहङ्कार, दस इन्द्रियाँ और पाँच इन्द्रियोंके विषय—इन तेईस तन्त्रोंके समृहका नाम'भूतसमुदाय'हैं। इसका वर्णन तरहवें अध्यायके पाँचवें स्ठोकमें क्षेत्रके नामसे आ चुका है।

प्रश्न-वे लोग भूतसमुदायको और अन्त:करणमें स्थित

मुन्न परमात्माको भी कृश करनेवाले होते हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-शास्त्रसे विपरीत मनमाना घोर तप करनेवाले मनुष्य नाना प्रकारके भयानक आचरणोंसे उपर्युक्त भूत-समुदायको यानी शरीरको क्षीण और दुर्बल करते हैं, इतना ही नहीं है; वे अपने घोर आचरणोंसे अन्त:करणमें स्थित परमात्माको भी क्षेश पहुँचाते हैं। क्योंकि सबके इदयमें आत्मरूपसे परमात्मा स्थित हैं। अतः खयं अपने आत्माको या किसीके भी आत्माको दुःख पहुँचाना परमात्माको ही दु:ख पहुँचाना है। इसलिये उन्हें भूतसमुदायको और परमात्माको क्षेश पहुँचानेवाले कहा गया है। प्रश्न-'अचेतसः' पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर—शास्त्रके प्रतिकूल आचरण करनेवाले, बोधशक्तिसे रहित, आवरणशेषयुक्त मृढ मनुष्योंका वाचक 'अचेतसः' पद है ।

प्रश्न-ऐसे मनुष्योंको आसुर-निश्चयवाले कहनेका स्या अभिप्राय है ?

उत्तर—उपर्युक्त शास्त्रविधिये रहित धोर तामस तप करनेवाल, दम्भी और घमण्डी मनुष्य सोलहवें अष्यायमें वर्णित आसुरी-सम्पदावाले ही हैं, यही भाव दिखलानेके लिये उनको 'आसुर-निश्चयवाले' कहा गया है।

सम्बन्ध—त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धावालोंके तथा घोर तप करनेवाले लोगोंके लक्षण बतलाकर अव भगवान् सास्विक-का महण और राजस-तामनका त्याग करानेके उद्देश्यसे सास्विक-राजस-तामस आहार, यज्ञ, तप और दानके मेद सुननेके लिये अर्जुनको आज्ञा देते हैं—

#### आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु॥७॥

भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है । और वैसे ही यझ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं । उनके इस पृथक्-पृथक् भेदको तू मुझसे सुन ॥ ७ ॥

प्रश्न-'अपि' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—'अपि' पदमे भगतान् यह दिग्वलाते हैं कि जैसे श्रद्धा और यजन सात्त्विक, राजस और तामन-भेदसे तीन प्रकारके होते हैं, वैसे ही आहार भी तीन प्रकारके होते हैं।

प्रभ-'सर्वस्य' परका क्या अर्थ है ?

उत्तर-'सर्वस्य' पर यहाँ मनुष्यमात्रका वाचक है, क्योंकि आहार सभी मनुष्य करते हैं और यह प्रकरण भी मनुष्योंका ही हैं।

प्रश्न-आहारादिकं सम्बन्धमे अर्जुनने कुछ भी नहीं पूछा था, फिर बिना ही पूछे भगवान्ने आहारादिकी बात क्यों कही ?

उत्तर-मनुष्य जैसा आहार करता है, बैसा ही उसका अन्तःकरण बनता है और अन्तःकरणके अनुरूप ही श्रद्धा भी होती है। आहार शुद्ध होगा तो उसके परिणामस्बरूप अन्तःकरण भी शुद्ध होगा। 'आहारशुद्धों सत्त्वशुद्धिः।'

सम्बन्ध — पूर्व श्लोकमें भगवान्ने आहार, यज्ञ, तप और दानके भेद सुननेकी आज्ञा की हैं; उसीके अनुसार इस श्लोकमें प्रहुण करनेयोग्य सात्त्विक आहारका वर्णन करते हैं—

(छान्दोग्य उ० ७। २६। २) अन्तः करणकी शुद्धिसे ही विचार, भाव, श्रद्धादि गुण और कियाएँ शुद्ध होंगी। अतएव इस प्रसङ्गमें आहारका विवेचन आवश्यक है। दूसरे, यजन अर्थात् देवादिका पूजन सब लोग नहीं करते; परन्नु आहार तो सभी करते हैं। जैसे जो जिस गुणवाले देवता, यक्ष-राक्षस या भूत-प्रेतोंकी पूजा करता है— वह उसीके अनुसार सारिवक, राजस और तामस गुणवाला समझा जाता है; वैसे ही सारिवक, राजस और तामस आहारों में जो आहार जिसको प्रिय होता है, वह उसी गुणवाला होता है। इसी भावको छिय होता है, वह उसी गुणवाला होता है। इसी भावको छेकर श्लोकमें 'प्रिय: 'पद देकर विशेष लक्ष्य कराया गया है। अतः आहारकी दृष्टिसे भी उसकी पहचान हो सकती है। इसीलिये भगवान्ने यहाँ आहारके तीन भेद बतलाये हैं तथा सारिवक आहारका प्रहण करानेके लिये और राजस-तामस-कात्याग करानेके लिये भी इसके तीन भेद बतलाये हैं। यही बात यह, दान और तपके विषयमें भी समझ लेनी चाहिये।

#### आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्रिकप्रियाः ॥ ८ ॥

आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाला, रसयुक्त, विकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सास्विक पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ८॥

प्रश्न-आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिका बदना क्या है और उनको बदानेवाले आहार कौन-से हैं ?

- उत्तर—(१) आयुका अर्थ है उम्र या जीवन, जीवनकी अवधिका बढ़ जाना आयुका बढ़ना है।
- (२) सत्त्वका अर्थ है बुद्धि। बुद्धिका निर्मल, तीक्ष्ण एवं यथार्थ तथा सूक्ष्मदर्शिनी होना ही सत्त्वका बद्धना है।
- (३) बलका अर्थ है सत्कार्यमे सफलता दिलानेवाली मानसिक और शारीरिक शक्ति। इस आन्तर एवं बाह्य-शक्तिका बढ़ना ही बलका बढ़ना है।
- (४) मानसिक और शारीरिक रोगोंका नय होना ही आरोग्यका बढ़ना है।
- (५) हृदयमें सन्तोष, सात्त्विक प्रसन्नता और पुष्टिका होना और मुखादि शरीरके अङ्गोंपर शुद्ध भावजनित आनन्द-के चिह्नोंका प्रकट होना सुख है; इनकी वृद्धि सुखका बढ़ना है।
- (६) चित्तवृत्तिका प्रेमभावसम्पन्न हो जाना और शरीर-में प्रीतिकर चिह्नोंका प्रकट होना ही प्रीतिका बढ़ना है।

उपर्युक्त आयु, बुद्धि और बल आदिको बढ़ानेवाले जो दूध, घी, शाक, फल, चीनी, गेहूँ, जो,चना,मूँग और चावल आदि सात्त्विक आहार हैं—उन सबको समझानेके लिये आहारका यह लक्षण किया गया है ?

प्रश्न-वे आहार कैसे होते हैं ?

उत्तर—'रस्याः','स्निग्वाः','स्थिराः' और 'दृद्धाः'– इन पदोंसे भगवानुने यही बात समझायी है ।

- (१) दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थोंको 'रस्याः' कहते हैं।
- (२) मक्खन, घी तथा सास्विक पदार्थोंसे निकाले हुए तैल आदि स्नेहयुक्त पदार्थोंको 'स्निग्धाः' कहते हैं।
- (३) जिन पदार्थोंका सार बहुत कालतक शरीरमें स्थिर रह सकता है, ऐसे ओज उत्पन्न करनेवाले पदार्थोंको 'स्थिरा:' कहते हैं।
- (४) जो गंदे और अपित्रत्र नहीं हैं तथा देखते ही मन-में सात्त्रिक रुचि उत्पन्न करनेवाले हैं, ऐसे पदा**याँको 'इया:'** कहते हैं।

**१**श-'आहाराः' से क्या तात्वर्य है !

उत्तर-भक्ष्य, भोज्य, लेख और चोष्य— इन चार प्रकारके खानेयोग्य पदार्थोंको आहार कहते हैं। इसकी व्याख्या पंदहवें अध्यायके चौदहवें स्लोकमे देखनी चाहिये। वहाँ चतुर्विच अलके नामसे इसका वर्णन हुआ है।

प्रश्न—भगवान्नं पूर्वके श्लोकमे आहारके तीन भेद सुननेको कहा था, परन्तु यहाँ 'सास्त्रिकप्रियाः' से आहार करनेवाले पुरुपोंकी वात कैसे कही ?

उत्तर—जो पुरुष जिस गुणवाला है, उसको उसी गुण-वाला आहार प्रिय होता है। अतल्य पुरुषोंकी बात कहनेसे आहारकी बात आप ही आ गर्या। मनुष्यकी भोजनविषयक प्रियताके सम्बन्धमे उसकी पहचान बतानेके उद्देश्यमे ऐसा प्रयोग किया गया है।

सम्बन्ध — यहण करनेयोग्य सात्त्विक पुरुषोंके आहारका वर्णन करके अब अगले दी श्लोकोंमे त्याग करनेयोग्य राजस और तामस पुरुषोंके आहारका वर्णन करते हैं —

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थाद भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ प्रभ—कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक कैसे आहारको कहते हैं ?

उत्तर—नीम, करेला आदि पदार्थ कड़ने हैं, कुल लोग काली मिर्च आदि चरपरे पदार्थांको कड़ने मानते हैं। किंतु इस वर्णनमें तीक्ष्ण शब्द अलग आया है, कटु रसका उसमें अन्तर्भात्र हो जाता है, इसलिये यहाँ 'कटु' शब्दका तिक्त अर्थ मानकर उसका अर्थ 'कड़ना'किया गया है। इमली आदि खहे हैं, क्षार तथा निनिध माँतिके नमक नमकीन हैं, बहुत गरम-गरम वस्तुएँ अति उष्ण हैं, लाल मिर्च आदि तीखे हैं, भाइमें भूँजे हुए अनादि रूखे हैं और राई आदि पदार्थ दाह-कारक हैं।

प्रभ-'दुःखशोकामयप्रदाः' का क्या भाव है ? उत्तर-स्वानेके समय गले आदिमें जो तकलीफ होती है

> यातयामं गतरसं पृति उच्छिष्टमपि चामेध्यं

जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, वासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है ॥ १०॥

प्रश्न-भ्याम' प्रहरको कहते हैं,अतएव भ्यातयामम्'का अर्थ जिस भोजनको तैयार हुए एक प्रहर बीत चुका हो ऐसा न मानकर अध्यका क्यो माना गया? और अध्यका भोजन कैसे भोजनको कहते हैं ?

उत्तर-इसी श्लोकमें पर्युषितम् 'या बासी अनको तामस बतलाया गया है। 'यातयामम्' का अर्थ एक प्रहर पहलेका बना भोजन मान लेनेसे 'बासी' भोजनको तामस बतलानेकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती; क्योंकि जब एक ही प्रहर पहले बना हुआ भोजन भी तामस है, तब एक रात पहले बने भोजनका तामस होना तो यों ही सिद्ध हो जाता है, उसे अलग तामस बतलानेकी क्या आवश्यकता है। यह सोचकर यहाँ 'यातयामम' का अर्थ 'अध्यका' किया गया है।

अधपका उन फलों अथवा उन खाद्य पदार्थोंको समझना चाहिये जो पूरी तरहसे पके न हों, अथवा जिनके सिद्ध होनेमें (सीझनेमें) कमी रह गयी हो। तथा जीम, ताद्ध आदिका जलना, दाँतोंका आम जाना, चबानेमें दिककतहोना, आँखों और नार्कोमें पानी आ जाना, हिचकी आना आदि जो कए होते हैं—उन्हें 'दु:ख' कहते हैं। खानेके बाद जो पश्चात्ताप होता है, उसे 'शोक'कहते हैं और खानेसे जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें 'आमय' कहते हैं। उपर्युक्त कड़ने, खहे आदि पदार्थोंके खानेसे ये दु:ख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। इसिल्ये इन्हें दु:खशोकामयप्रदा:' कहा है। अतएव इनका त्याग करना उचित है।

प्रश्न-ये राजस पुरुषको प्रिय हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त आहार राजस है; अतः जिनको इस प्रकारका आहार प्रिय यानी रुचिकर है, उनको रजोगुणी समझना चाहिये।

पर्युषितं च यत्। भोजनं तामसप्रियम्॥ १०॥

प्रश्न-भातरसम्' पद कैसे भोजनका बाचक है ? उत्तर-अग्नि आदिके संयोगमे, हवासे अथवा मौसिम बीत जाने आदिके कारणोंमे जिन रसयुक्त पदार्थोंका रस सूख गया हो (जैसे संतरे, ऊख आदिका रस सूख जाया करता है )—उनको भातरस' कहते हैं।

प्रश्न-'पूति' पद किस प्रकारके भोजनका वाचक है ? उत्ता-खानेकी जो वस्तुएँ खभावमे ही दुर्गन्धयुक्त हों ( जैसे प्याज, लहसुन आदि ) अथवा जिनमें किसी कियासे दुर्गन्य उत्पन्न कर दी गयी हो ,उन वस्तुओंको पूति'कहते हैं। प्रश्न-'पर्युषितम्' पद कैमे भाजनका वाचक है ?

उत्तर-पहले दिनके बनाये हुए भोजनको 'पर्युषित'या बासी कहते हैं। रात बीत जानेसे ऐसे खाद्य पदार्थोंमें विकृति उत्पन्न हो जाती है और उनके खानेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। उन फलोंको भी बासी समझना चाहिये, जिनमें पेड़से तोड़े बहुत समय बीत जानेके कारण विकार उत्पन्न हो गया हो।

प्रश्न-'उच्छिए' कैसे भोजनका वाचक है ?

उत्तर-अपने या दूसरेके भोजन कर लेनेपरं बची हुई जूठी चीजोंको 'उच्छिष्ट' कहते हैं।

प्रश्न-'अमेध्यम्' पद कौसे भोजनका वाचक है ?

उत्तर—मांस, अण्डे आदि हिंसामय और शराब-ताड़ी आदि निषिद्ध मादक वस्तुएँ—जो खभावसे ही अपित्रत्र हैं अथवा जिनमें किसी प्रकारके सङ्गदोषसे, किसी अपित्रत्र वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्तिके संयोगमे या अन्याय और अधर्मसे उपार्जित असत् धनके द्वारा प्राप्त होनेके कारण अपित्रत्रता आ गयी हो—उन सब वस्तुओंको 'अमेध्य' कहते हैं। ऐसे पदार्थ देव-पूजनमें भी निषद्ध माने गये हैं।

प्रश्न-'च' और 'अपि' इन अव्ययोंका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है ? उत्तर—इनके प्रयोगसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिन वस्तुओं में उपर्युक्त दोष योड़े या अधिक हों, वे सब वस्तुएँ तो तामस हैं ही; उनके सिवा गाँजा, भाँग, अफीम, तम्बाकू,सिगरेट-बीड़ी, अर्क, आसव और अपवित्र दवाइयाँ आदि तमोगुण उत्पन्न करनेवाली जितनी भी खान-पानकी वस्तुएँ हैं—सभी तामस हैं।

प्रश्न—ऐसा भोजन तामस पुरुषोंको प्रिय होता है—इस कथनका क्या अभिप्राय है ।

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त भोजन तामस है और तामस प्रकृतिवाले मनुष्य ऐसे ही भोजनको पसंद किया करते हैं, यह उनकी पहचान है।

सम्बन्ध—इस प्रकार भोजनके तीन भेद बतलाकर अब यज्ञके तीन भेद बतलाये जाते हैं; उनमें पहले करनेयोग्य साखिक यज्ञके लक्षण बतलाते हैं—

#### अफलाकाङक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः॥११॥

जो शास्त्रविधिसे नियत, यह करना ही कर्तव्य है-इस प्रकार मनको समाधान करके, फल न बाहने-वाले पुरुषोद्वारा किया जाता है, वह सान्विक है ॥ ११ ॥

प्रश्न-'विधिरष्टः' पदका क्या अर्थ है और यहाँ इस विशेषणके प्रयोगका क्या अभिन्नाय है !

उत्तर—'विधिदृष्टः'से भगत्रान्ने यह दिखळाया है कि श्रौतऔर स्मार्न यज्ञों में से जिस वर्ण या आश्रमके लिये शास्त्रों-में जिस यज्ञका कर्तत्र्यरूपमें विधान किया गया है,वह शास्त्र-विहित यज्ञ ही सार्त्विक है । शास्त्रके विपरीत मनमाना यज्ञ सार्त्विक नहीं है ।

प्रश्न-यहाँ 'यज्ञः' पद किसका वाचक है !

उत्तर—देवता आदिके उद्देश्यमे घृतादिके द्वारा अग्निमें हवन करना या अन्य किसी प्रकारसे किसी भी वस्तुका समर्पण करके किसीकी यथायोग्य पूजा करना भ्यञ्ग कहळाता है।

प्रश्न-करना ही कर्तव्य है—इस प्रकार मनका समाधान करके किये हुए यज्ञको सात्त्रिक बतलानेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-यदि फलकी इच्छा ही न हो तो फिर कर्म करने-की आवश्यकता ही क्या है, ऐसी शङ्का हो जानेपर मनुष्यकी यन्नमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती; अतएव करना ही कर्तव्य है' इस प्रकार मनका समाधान करके किये जानेवाले यन्नको सात्त्विक बतलाकर भगवान्ने यह भाव प्रकट किया है कि अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार जिस यन्नका जिसके लिये शास्त्रोंने विधान है, उसको अवश्य करना चाहिये। ऐसे शास्त्र-विहित कर्तव्यक्त्य यन्नका न करना भगवान्के आदेशका उछङ्कन करना है-इस प्रकार यन्न करनेके लिये मनमें दह निश्चय करके निष्कामभावने जो यन्न किया जाता है, वही यन्न सात्त्विक होता है।

प्रथ—'अफलाकाङ्क्किमिः' पद कैसे कर्ताका वाचक है और उनके द्वारा किये हुए यज्ञको साखिक बतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर-यज्ञ करनेवाले जो पुरुष उस य**ङ्क्ते स्त्री, पुत्र,** धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, विजय या स्वर्ग आदिकी प्राप्ति एवं किसी प्रकारके अनिष्टकी निवृत्तिरूप इस लोक या परलोकके किसी प्रकारके सुखभोग या दुःखनिवृत्तिकी जरा भी इच्छा नहीं करते—उनका वाचक 'अफलाकाङ्क्किभिः' पद है (६।१)। उनके द्वारा किये हुए यज्ञको सान्त्रिक

बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि फलकी इच्छा-से किया हुआ यह विधिपूर्वक किया जानेपर भी पूर्ण सास्विक नहीं हो सकता, सास्विक भावकी पूर्णताके लिये फलेच्छाका त्याग परमावश्यक है।

सम्बन्ध-अब राजस यज्ञके लक्षण बतलाते हैं-

#### अभिसंघाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥ १२॥

परन्तु हे अर्जुन ! केवल दम्माचरणके लिये अथवा फलको भी दृष्टिमें रखकर जो यक्ष किया जाता है, उस यक्षको तू राजस जान ॥ १२॥

प्रश्न-'तु' अत्रयका प्रयोग किसलिये किया गया है ? उत्तर-सात्त्रिक यज्ञमे इसका भेद दिखलानेके लिये 'तु' अत्रयका प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न-दम्भके लिये यज्ञ करना क्या है ?

उत्तर-यज्ञ-कर्ममें आस्था न होनेपर भी जगत्में अपने-को 'यज्ञनिष्ठ' प्रसिद्ध करनेके उद्देश्यमे जो यज्ञ किया जाता है, उसे दम्भके छिये यज्ञ करना कहते हैं।

प्रश्न-फलका उद्देश रखकर यज्ञ करना क्या है ?े उत्तर-स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्टा, विजय और खर्गादिका प्राप्तिरूप इस लोक और परलंकके सुख-भोगोंके लिये या किसी प्रकारके अनिष्टकी निवृत्तिके लिये जो यज्ञ करना है—वह फल-प्राप्तिके उद्देश्यसे यज्ञ करना है।

प्रश्न-'एव', 'अपि' और 'च'—इन अन्ययोंके प्रयोग-का क्या भाव है ?

उत्तर—इनके प्रयोगमें भगवान्ने यह दिखळाया है कि जो यज्ञ किसी फळप्राप्तिके उद्देश्यसे किया गया है, वह शाख-विहित और श्रद्धापूर्वक किया हुआ होनेपर भी राजस है, एवं जो दम्भपूर्वक किया जाता है वह भी राजस है; फिर जिसमें ये दोनों दोष हों उसके भाजस' होनेमें तो कहना ही क्या है !

सम्बन्ध — अब नामम यज्ञ हे लक्षण वनलाये जाते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य हैं —

विधिहीनमसृष्टान्नं श्रद्धाविरहितं यज्ञं मन्त्रहीनमदक्षिणम् । तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

शास्त्रविधिसे हीन, अन्नदानसे रहित, विना मन्त्रोंके, विना दक्षिणाके और बिना श्रद्धाके किये जानेवाले यक्को तामस यश कहते हैं ॥ १३ ॥

प्रश्न-'विधिहीनम्' पद कैंसे यज्ञका वाचक है ? उत्तर-जो यज्ञ शास्त्रविद्यित न हो या जिसके सम्पादन-में शास्त्रविधिकी कमी हो, अथवा जो शास्त्रोक्त विधानकी अवहेळना करके मनमाने ढंगसे किया गया हो, उसे 'विधि-हीन' कहते हैं ।

प्रश्न-'असृष्टान्नम्' पद् कैमे यज्ञका वाचक है ? उत्तर-जिस यज्ञमें ब्राह्मण-भोजन या अनदान आदिके रूपमें अनका त्याग नहीं किया गया हो, उसे 'असृष्टान' कहते हैं । प्रभ-'मन्त्रहीनम्' पर कैमे यज्ञका बीधक है ?

उत्तर — जो यज्ञ शास्त्रोक्त मन्त्रोंसे रहित हो जिसमें मन्त्र-प्रयोग हुए ही न हों या विधिवत् न हुए हों, अथवा अवहेलना-से बुटि रह गयी हो — उस यज्ञको 'मन्त्रहीन' कहते हैं।

प्रश्न-'अदक्षिणम्' पद कैसे यज्ञका वाचक है ?

उत्तर-जिस यज्ञमें यज्ञ करानेवालोंको एवं अन्यान्य ब्राह्मण-समुदायको दक्षिणा न दी गयी हो, उसे अदक्षिण' कहते हैं। प्रश्न—'श्रद्धाविरहित' कीन-सा यज्ञ है ? दम्भ और अहङ्कार आदिकी उत्तर—जो यज्ञ बिना श्रद्धांके केवल मान, मद, मोह, 'श्रद्धाविरहित' कहते हैं।

दम्भ और अहङ्कार आदिकी प्रेरणासे किया जाता है—उसे 'श्रद्धाविरहित' कहते हैं।

सम्बन्ध—इस प्रकार तीन तरहके यज्ञींका लक्षण बतलाकर, अब तपके लक्षणींका प्रकरण आरम्भ करते हुए चार क्षोकोंद्वारा सार्विक तपका लक्षण बतलानेके लिये पहले ज्ञारीरिक तपके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

#### देबद्विजगुरुपाज्ञपूजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोंका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह दारीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४ ॥

प्रश्न-'देव,' 'द्विज', 'गुरु' और'प्राइ'--ये शब्द किन-किनके वाचक हैं और उनका 'पृजन करना' क्या है !

उत्तर—ब्रह्मा, महादेव, सूर्य, चन्द्रमा, दुर्गा, अम्नि, वरुण, यम, इन्द्र आदि जितने भी शास्त्रोक्त देवता हैं--शास्त्रों में जिनके पूजनका विधान हैं—उन सबका वाचक यहाँ देव' शब्द हैं। 'द्विज' शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-- इन तीनों वर्णोंका बाचक होनेपर भी यहाँ केवल ब्राह्मणोंहीके लिये प्रयुक्त हैं। क्योंकि शास्त्रानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य हैं। 'गुरु' शब्द यहाँ माता,पिता,आचार्य, युद्ध एवं अपनेसे जो वर्ण, आश्रम और आयु आदिमें किसी। प्रकार भी बड़े हों उन सबका वाचक हैं तथा 'प्राइ' शब्द यहाँ परमेश्वरके स्वरूपको भलीभाँति जाननेवाले महात्मा ज्ञानी पुरुषोंका वाचक हैं। इन सबका यथायोग्य आदर-सत्कार करना; इनको नमस्कार करना; दण्डवत्-प्रणाम करना; इनके चरण धोना; इन्हें चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेध आदि समर्पण करना; इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना और इन्हें सुन्व पहुँचानेकी उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है।

प्रश्त-'शौचम्' पद यहाँ किस शौचका बाचक है ? उत्तर-'शौचम्' पद यहाँ केवल शारीरिक शौचका बाचक है। क्योंकि वाणीकी शुद्धिका वर्णन पंद्रहवें श्लोकमें और मनकी शुद्धिका वर्णन सोलहवें स्लोकमें अलग किया गया है। जल-मृत्तिकादिके द्वारा शरीरको खच्छ और पवित्र रखना एवं शर्रारसम्बन्धी समस्त चेटाओंका पवित्र होना ही 'शौच' है (१६।३)।

प्रश्न-'आर्जवम्' पद यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-'आर्जनम्' पद सीधेपनका वाचक है । यहाँ शारीरिक तपके निरूपणम इसका वर्णन किया गया है, अतएन यह शरीरकी अकड़ और ऐंट आदि वक्तताके त्याग-का और शारीरिक सरङताका वाचक है।

प्रश्न-'ब्रह्मचर्यम्' का क्या भाव है ?

उत्तर-यहाँ 'ब्रह्मचर्यम्'पद शरीर-सम्बन्धी सब प्रकार-के मैथुनोंके त्याग और मलीभाँति वीर्य धारण करनेका बोधक है।

प्रभ-'अहिंसा' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-शरीरद्वारा किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारसे कभी जरा भी कड़ न पहुँचानेका नाम ही यहाँ 'अहिंसा' है। प्रश्न-इन सबको 'शारीरिक तप' कहनेका क्या अभिप्राय हैं ?

उत्तर—उपर्युक्त कियाओं में शरीरकी प्रधानता है अर्थात् इनसे शरीरका विशेष सम्बन्ध है और ये इन्द्रियोंके सहित शरीरको उसके समस्त दोषोंका नाश करके पवित्र बना देने-वाली हैं, इसलिये इन सबको 'शारीरिक तप' कहते हैं।

सम्बन्ध-अब वाणीसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते हैं-

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥ १५॥

जो उद्देग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद-शास्त्रोंके पठनका एवं परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास है—वही वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १५ ॥ प्रभ-'अनुद्देगकरम्', 'सत्यम्' और 'प्रियहितम्'— इन विशेषणोंका क्या अर्थ है और 'बाक्यम्'पदके साथ इनके प्रयोगका तथा 'च' अव्ययका क्या भाव है !

उत्तर—जो वचन किसीके भी मनमें जरा भी उद्देग उत्पन्न करनेवाले न हों तथा निन्दा या चुगळी आदि दोवों में सर्वथा रहित हों—उन्हें 'अनुद्वेगकर' कहते हैं। जैसा देखा सुना और अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-वैसा ही भाव दूसरेको समझानेके लिये जो यथार्थ वचन बोले जायँ — उनको 'सत्य' कहते हैं। जो सुननेवार्लोको प्रिय लगते हों तथा कटुता, रूखापन, तीखापन, ताना और अपमानके भाव आदि दोर्थों-से सर्वथा रहित हों—ऐसे प्रमयुक्त मीठे, सरल और शान्त वचनोंको 'प्रिय' कहते हैं। तथा जिनसे परिणाममें सबका हित होता हो; जो हिंसा, द्वेप, डाह, वैरमे सर्वथा शून्य हों, और प्रेम,दया तथा मङ्गलसे भरे हों—उनको 'हित' कहते हैं।

'त्राक्यम्' पदके साथ 'च' का प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्यमें अनुद्रेगकारिता, सत्यता, प्रियता, हितकारिता—इन सभी गुर्गोका समावेश हो एवं जो शास्त्रवर्णित वाणीसम्बन्धी सब प्रकारके दोषोंसे रहित हो—उसी वाक्यके उच्चारणको वाचिक तप माना जा सकता है; जिसमें इन दोषोंका कुछ भी समावेश हो या उपर्युक्त गुर्णोमंसे किसी गुणका अभाव हो,वह वाक्य साङ्गो-पाङ्ग वाचिक (वाणीसम्बन्धी) तप नहीं है।

प्रश्न-'खाध्यायाभ्यसनम्' का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-यथाधिकार वेद, वेदाङ्ग, स्मृति, पुराण और स्तोत्रादिका पाठ करना; भगवान्के गुण, प्रभाव और नामों-का उच्चारण करना तथा भगवान्की स्नृति आदि करना— सभी 'खाध्यायाभ्यसनम्' पदसे गृहीत होते हैं।

प्रश्न-इन सबको बाचिक तप कहनेका क्या अभिप्रायहै! उत्तर-उपर्युक्त सभी गुण बाणीसे सम्बन्ध रखनेवाले और वाणीके समस्त दोषोंको नाश करके अन्तःकरणके सिंहत उसे पवित्र बना देनेवाले हैं, इसलिये इनको वाणी-सम्बन्धी तप बतलाया गया है।

सम्बन्ध-अव मनसम्बन्धी तपका स्वरूप बतलाते हैं-

मनःप्रसादः सौम्यत्वं

मौनमात्मविनिग्रहः।

भावसंशुद्धिरित्येतत्त्रपो

मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

मनकी प्रसन्नता, शान्तभावः भगविश्चन्तन करनेका स्वभावः मनका निग्रह और अन्तःकरणके भावों-की भलीभाँति पवित्रता—इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥

प्रश्न-'मनःप्रसादः' का क्या भाव हैं ?

उत्तर-मनकी निर्मलता और प्रसन्नताको मनः प्रसादः कहते हैं, अर्थात् विषाद-भयः चिन्ता-शोकः, व्याकुलता-उद्विप्नता आदि दोषोंसे रहित होकर मनका विशुद्ध होना तथा प्रसन्नता, हर्ष और बोधशक्तिसे युक्त हो जाना ही भनका प्रसादः है।

प्रभ-'सौम्यत्वम्' किसको कहते हैं?

उत्तर—रूक्षता, डाह, हिंसा,प्रतिहिंसा,क्रूरता,निर्दयता आदि तापकारक दोषोंसे सर्वथा शृन्य होकर मनका सदा-सर्वदा शान्त और शीतल बने रहना ही 'सोम्यल' है।

प्रश्न-'मीनम्' पदका क्या भाव है ? उत्तर-मनका निरन्तर भगवान्के गुण, प्रभाव, तस्व, खरूप, छीला और नाम आदिके चिन्तनमें या ब्रह्मविचारमें लगे रहना ही 'मौन' है।

प्रश्न-'आत्मविनिग्रह' क्या है ?

उत्तर—अन्तः करणकी चञ्चलताका सर्वथा नारा होकर उसका स्थिर तथा अच्छी प्रकार अपने वशमें हो जाना ही आत्मविनिग्रह हैं।

प्रभ-'भावसंशुद्धि' किसे कहते हैं ?

उत्तर-अन्तःकरणमें राग-देप, काम-क्रोध, छोन-मोह, मद-मत्सर,ईर्थ्या-त्रेर, घृणा-तिरस्कार, असूया-असिहष्णुता, प्रमाद, व्यर्थ विचार, इष्टविरोध और अनिष्टचिन्तन आदि दुर्भावोंका सर्वथा नष्ट हो जाना और इनके विरोधी दया, क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्भावोंका सदा विकसित रहना 'भावसंशुद्धि' है।

प्रश्न—इन सब गुणोंको मानस (मन-सम्बन्धी) तप कहनेका क्या अभिप्राय है ?

सम्बन्ध-अब सात्विक तपके लक्षण बतलाते हैं-

उत्तर —ये सभी गुण मनसे सम्बन्ध रखनेवाले और मन-को समस्त दोषोसे रहित करके परम पवित्र बना देनेवाले हैं; इसिलिये इनको मानस-तप बतलाया गया है।

#### श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्रिविधं नरैः। अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्रिकं परिचक्षते॥१७॥

फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंद्वारा परमश्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सान्विक कहते हैं ॥ १७ ॥

प्रश्न—'नरैं:' पदके साथ 'अफलाकाङ्क्षिभिः' और 'युक्तैः' इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर—जो मनुष्य इस लोक या परलोकके किसी प्रकार-के भी सुखभोग अथवा दु:खकी निवृत्तिरूप पलकी, कभी किसी भी कारणसे किञ्चिन्मात्र भी कामना नहीं करता, उसे 'अफलाकाङ्की' कहते हैं; और जिसके मन, बुद्धि और इन्द्रिय अनासक्त, निगृहीत तथा शुद्ध होनेके कारण, कभी किसी भी प्रकारके भोगके सम्बन्ध्ये विचलित नहीं हो सकते, जिसमें आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है, उसे 'युक्त' कहते हैं। अतः इनका प्रयोग करके निष्कामभावकी आवश्यकता सिद्ध करते हुए भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि उपर्युक्त तीन प्रकारका तप जब ऐसे निष्काम पुरुषोंद्वारा किया जाता है तभी वह पूर्ण सान्त्विक होता है।

प्रश्न—'परम श्रद्धा' कैसी श्रद्धाको कहते हैं और उसके साथ तीन प्रकारके तपका करना क्या है ?

उत्तर-शास्त्रोंमें उपर्युक्त तपका जो कुछ भी महत्त्व, प्रभाव और खरूप बतलाया गया है-उसपर प्रत्यक्षसे भी भी परवा न करके सदा अविचलित रहते हुए अत्यन्त आदर और उत्साहपूर्वक उपर्युक्त तपका आचरण करते रहना ही उसे परम श्रद्धासे करना है। प्रश्न—'तपः' पदके साथ 'तत्' और 'त्रिविधम्'—इन

बदकर सम्मानपूर्वक पूर्ण विश्वास होना 'परमश्रद्धा' है और

ऐसी श्रद्धासे युक्त होकर बड़े-से-बड़े विश्नों या कर्होंकी कुछ

प्रश्न—'तपः' पदके साथ 'तत्' और 'त्रिविधम्'—इन विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर इनका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि शरीर, वाणा और मन-सम्बन्धी उपर्युक्त तप ही सात्त्विक हो सकते हैं। इनसे भिन्न जो अन्य प्रकारके कायिक, वाचिक और मानसिक तप हैं—जिनका इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकमं 'अशास्त्रविहतम्' और 'घोरम्' विशेषण लगाकार निरूपण किया गया है—वे तप सात्त्विक नहीं होते। साथ ही यह भी दिखलाया है कि चौदहवें, पंदहवें और सोलहवें श्लोकोंमें जिन कायिक, वाचिक और मानसिक तपोंका खरूप वतलाया गया है—वे स्वरूपसे तो सात्त्विक हैं; परन्तु वे पूर्ण सात्त्विक तब होते हैं, जब इस श्लोकमें वतलाये हुए भावमें किये जाते हैं।

सम्बन्ध--अव राजस तपके लक्षण बतलाये जाते हैं--

# सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्॥१८॥

जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा अन्य किसी खार्थके लिये भी खभावसे या पाखण्डसे किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है ॥ १८ ॥

प्रश्न-यहाँ 'तपः'के साथ 'यत्' पदका प्रयोग करनेका क्या अभिप्राय है ? उत्तर-यहाँ 'तपः'कं साथ 'यत्' पदका प्रयोग करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्रोंने जितने भी बत, उपवास और संयम आदि तपोंके वर्णन हैं—वे सभी तप यदि सत्कार, मान और पूजादिके लिये किये जाते हैं, तो राजस तपकी श्रेणीमें आ जाते हैं।

प्रश्न—सत्कार, मान और पूजाके लिये 'तप' करना क्या है! तथा 'च' और 'र्व' के प्रयोगका क्या भाव है!

उत्तर—तपकी प्रसिद्धिमें जो इस प्रकार जगत्में बड़ाई होती है कि यह मनुष्य बड़ा भारी तपली है, इसकी वराबरी कौन कर सकता है, यह बड़ा श्रेष्ट है आदि—उसका नाम 'सत्कार' है। किसीको तपली समझकर उसका खागत करना, उसके सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना, मानपत्र देना या अन्य किसी कियामे उसका आदर करना 'मान' है। तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्र-पुष्यादि षोडशोपचारसे पूजा करना, उसकी आज्ञाका पाठन करना— इन सबका नाम 'पूजा' है।

इन सबके लिये जो लैकिक या शास्त्रीय तपका आचरण किया जाता है—वहीं सत्कार, मान और पूजाके लिये तप करना है तथा 'च' और '्व'का प्रयोग करके यह भाव दिखाया है कि इसके सिवा अन्य किसी खार्थकी सिद्धि-के लिये किया जानेवाला तप भी राजस है। प्रश्न-दम्भसे 'तप' करना क्या है ?

उत्तर—तपमें वस्तुतः आस्था न होनेपर भी छोगोंको धोखा देकर किसी प्रकारका खार्थ सिद्ध करनेके छिये तपस्वीका-सा स्वाँग रचकर जो किसी छोकिक या शास्त्रीय तपका बाहरसे दिखाने भरके छिये आचरण किया जाता है, उसे दम्भसे तप करना कहते हैं ।

प्रश्न-खार्थसिद्धिके छिये किया जानेवाला जो तप दम्भपूर्वक किया जाता है, वही 'राजस' माना जाता है या केवल खार्थके सम्बन्धमे ही राजस हो जाता है?

उत्तर –केवल खार्थके सम्बन्धसे ही राजस हो जाता है; फिर दम्म भी साथमें हो, उसके लिये तो कहना ही क्या है।

प्रश्न—राजस तपको 'अधुव' और 'चल' कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—जिस फलका प्राप्तिक लिये उसका अनुष्टान किया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित नहीं है; इसलिये उसे 'अधुव' कहा है और जो कुछ फल मिलता है, वह भी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही नाश हो जाता है–इसलिये उसे 'चल' कहा है।

सम्बन्ध — अब तामस तपके लक्षण बनलाते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य हं —

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्यात्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्॥१९॥

जो तप मूढतापूर्वक हटसे, मन, वाणी और दारीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरका अनिए करनेके लिये किया जाता है-वह तप तामस कहा गया है ॥ १९॥

प्रश्न- यहाँ 'तपः' के साथ 'यत्' पदके प्रयोगका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—जिस तपका वर्णन इसी अध्यायके पाँचवें और छठे श्लोकों में किया गया हैं; जो अशास्त्रीय, मनःकल्पित,घोर और खमावसे ही तासस हैं; जिसमे दम्भकी प्रेरणासे या अज्ञानसे पैरोंको पेइकी डार्छामें वाँचकर सिर नीचा करके छठकना,छोहेके काँठोंपर बैठना तथा इसी प्रकारकी अन्यान्य घोर कियाएँ करके बुरी भावनासे कष्ट सहन किया जाता है— यहाँ 'तामस तप' के नामसे उसीका निर्देश है, यही भाव दिखळानेके ळिये 'तपः' के साथ 'यत्' पदका प्रयोग किया गया है ।

प्रश्न—'मृदग्राह' किसको कहते हैं और उसके द्वारा तप करना क्या है !

उत्तर—तपके वास्तिवक छक्षणोंको न समझकर जिस किसी भी कियाको तप मानकर उसे करनेका जो हठ या दुराश्रह है, उसे 'मृहग्राह' कहते हैं। और ऐसे आग्रहसे किसी शारीरिक, वाचिक या मानसिक कए सहन करनेकी तामसी कियाको तप समझकर करना ही मृडतापूर्ण आग्रहसे तप करना है। प्रश्न—आत्मसम्बन्धी पीडाके सहित तप करना क्या है ? उत्तर—यहाँ आत्मा शब्द मन, वाणी और शरीर——इन सभीका वाचक है और इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाळा जो कष्ट है,उसीको 'आत्मसम्बन्धी पीडा'कहते हैं,अतएव मन,वाणी और शरीर—इन सबको या इनमेंसे किसी एकको अनुचित कष्ट पहुँचाकर जो अशास्त्रीय तप किया जाता है, उसीको आत्मसम्बन्धी पीड़ाके सहित तप करना कहते हैं।

प्रश्न—दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये तप करना क्या है ? . उ तर—दूसरोंकी सम्पत्तिका हरण करने, उसका नाश करने, उनके वंशका उच्छेद करने अथवा उनका किसी प्रकार कुछ भी अनिष्ट करनेके लिये जो अपने मन, वाणी और शरीरको ताप पहुँचाना है—वही दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये तप करना है।

प्रश्न-यहाँ 'वा' अव्ययके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर - 'वा' अन्ययका प्रयोग करके भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि जो तप उपर्युक्त लक्षणों मेंसे किसी एक लक्षणसे भी युक्त है, वह भी तामस ही है।

सम्बन्ध—तीन प्रकारके तपोका लक्षण करके अब दानके तीन भेद बतलानेकं लिये पहले सास्विक दानके लक्षण कहते हैं—

#### दातन्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तदानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २०॥

दान देना ही कर्तब्य है—ऐसे भावसे जो दान देश तथा काल और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करने-बालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सास्विक कहा गया है ॥ २० ॥

प्रश्न-यहाँ 'इति' अञ्ययके सहित 'रातन्यम्' परके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—इनका प्रयोग करके भगवान् सस्वगुणकी पूर्णता-में निष्कामभावकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हुए यह दिख्लाते हैं कि वर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थितिके अनुसार शास्त्रविहित दान करना—अपने खत्वको यथाशिक दूसरोंके हितने लगाना मनुष्यका परम कर्तव्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मनुष्यत्वमें गिरता है और भगवान्के कल्याणमय आदेशका अनादर करता है। अतः जो दान केवल इस कर्तव्य-बुद्धिसे ही दिया जाता है, जिसने इस लोक और परलोकके किसी भी फलकी जरा भी अपेक्षा नहीं होती— वहीं दान पूर्ण सास्विक है।

प्रश्न—यहाँ 'देश' और 'काल' शब्द किस देश-कालके वाचक हैं '

उत्तर-जिस देश और जिस कालमें जिस वस्तुकां आवश्यकता हो, उस वस्तुके दानद्वारा सवको यथायोग्य सुख पहुँचानेके लिये वही योग्य देश और काल है। जैमे-जिस देशमें, जिस समय दुर्भिक्ष या सूखा पड़ा हो, अन्न और जल-का दान करनेके लिये वहीं देश और वहीं समय योग्य देश काल है—चाहे वह तीर्थस्थल या पर्वकाल न हो, इसके अतिरिक्त साधारण अवस्थामें कुरुक्षेत्र,हरिद्वार,मथुरा कार्शा, प्रयाग, नैमिपारण्य आदि तीर्थस्थान और प्रहण, पूर्णिमा, अमावाम्या,संक्रान्ति,एकादशी आदि पुण्यकाल—जो दानके लिये शास्त्रोंने प्रशस्त माने गये हैं—वे तो योग्य देश-काल हैं ही। इन्हीं मबके वाचक 'देश' और 'काल' शब्द है।

प्रभ-'पात्र' शब्द किसका वाचक है !

उत्तर- जिसके पास जहाँ जिस समय जिस वस्तुका अभाव हो, वह वहीं और उसी समय उस वस्तुके दानका पात्र हैं। जैसे — भूखे, व्यासे, नंगे, दिद्र, रोगी, आर्त, अनाय और स्पर्भात प्राणी अन्न, जल, वन्न, तिव्रोह योग्य धन, औष्य, आश्वासन, आश्रय और अभयदानके पात्र हैं। आर्त प्राणियोंकी पान्नतामें जाति. देश और कालका कोई बन्धन नहीं हैं। उनकी आतुरदशा ही पान्नताकी पहचान है। इनके सिवा जो श्रेष्ट आचरणोंवाले विद्वान्, बाह्मण, उत्तम बहाचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तथा सेवानती लोग हैं — जिनको जिस वस्तुका दान देना शास्त्रमें कर्तव्य वतलाया गया है – वेतो अपने-अपने अधिकारके अनुसार यथाशक्ति धन आदि सभी आवश्यक वस्तुओंके दानपात्र हैं ही।

प्रश्न-यहाँ 'अनुपकारिणे' पदका प्रयोग किस उद्देश्य-से किया गया है ? क्या अपना उपकार करनेवालोंको कुछ देना अनुचित या राजस दान है ?

उत्तर-जिसका अपने ऊपर उपकार है, उसकी सेवा करना तथा यथासाध्य उसे सुख पहुँचानेका प्रयास करना तो मनुष्यका कर्तन्य ही है। कर्तन्य ही नहीं, अच्छे मनुष्य उपकारिकी सेवा किये बिना रह ही नहीं सकते। वे जानते हैं कि सच्चे उपकारका बदला चुकाने जाना तो उसका तिरस्कार करना है, क्योंकि सच्चे उपकारका बदला तो कोई चुका नहीं सकता; इसिलये वे कंवल आत्मसन्तोषके लिये उसकी सेवा करते हैं और जितनी करते हैं उतनी ही उनकी दृष्टिमें थोई। ही जँचती है। वे तो कृतज्ञताले दवे रहते हैं। श्री-रामचरितमानसमें भगवान् श्रीराममक्त हन्मान्से कहते हैं-सुनु किय तोहि समान उपकारी।

नहिं को उसुर नर मुनि तनुधारी।। प्रति उपकार करौं का तोरा।

> सनमुख होइ न सकत मन मोरा॥ सम्बन्ध—अब राजस दानके लक्षण बतलाते हैं-

> > यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्किष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्॥२१॥

किन्तु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको दृष्टिमें रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है ॥ २१ ॥

प्रश्न-'तु' का क्या अभिप्राय है !

उत्तर-यहाँ 'तु' का प्रयोग सात्त्रिक दानमे राजस दानका भेद दिखलानेके लिये किया गया है।

प्रभ-क्लेशपूर्वक दान देना क्या है ?

उत्तर—िकसीके धरना देने, हठ करने या भय दिखलाने अथवा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुषों के कुछ दबाव डालने-पर बिना ही इच्छाके मनमें विषाद और दु:खका अनुभव करते हुए निरुषाय होकर जो दान दिया जाता है, बह क्लेशपूर्वक दान देना है।

प्रश्न—प्रत्युपकारके लिये देना क्या है ? उत्तर—जो मनुष्य बराबर अपने काममें आता है या आगे चलकर जिससे अपना कोई छोटा या बड़ा काम निकालने- श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्ण अपनेको श्रीगोपीजनोंका व्रष्टणी घोषित करते हैं। ऐसी अवस्थामें उपकार करनेवालोंको कुछ देना अनुचित या राजस कदापि नहीं हो सकता; परन्तु वह 'दानकी'श्रेणीमें नहीं है। वह तो कृतज्ञताप्रकाशकी एक स्वामाविक चेटा होती है। उमे जो लोग दान समझते हैं, वे वस्तुत: उपकारीका तिरस्कार करते हैं और जो लोग उपकारीकी सेवा नहीं करना चाहते, वे तो कृतप्रकी श्रेणीमें हैं; अतएव अपना उपकार करनेवालेकी तो सेवा करनी ही चाहिये।

यहाँ अनुपकारीको दान देनेकी बात कहकर भगवान् यह भाव दिखलाते हैं कि दान देनेवाला दानके पात्रसे बदले-में किसी प्रकारके जरा भी उपकार पानेकी इच्छा न रक्खे। जिससे किसी भी प्रकारका अपना स्वार्थका सम्बन्ध मनमें नहीं है, उस मनुष्यको जो दान दिया जाता है—बही साख्विक है। इसमें वस्तुतः दानाकी स्वार्थबुद्धिका ही निपंध किया गया है।

की सम्भावना या आशा है, ऐसे व्यक्तिको दान देना वस्तुतः सचा दान नहीं है; वह तो बदला पानेके लिये दिया हुआ बयाना-सा है। जिस प्रकार आजकल सोमवती अमावास्या-जैसे पर्वोपर अथवा अन्य किसी निमित्तमे दानका संकल्प करके ऐसे ब्राह्मणोंको दिया जाता है, जो अपने या अपने सगे-सम्बन्धी अथवा मित्रोंके काममें आते हैं तथा जिनसे भविष्यमें काम करवानेकी आशा है या ऐसी संस्थाओंको या संस्थाओंके सञ्चालकोंको दिया जाता है, जिनसे बदलेमें कई तरहके स्वार्य-साधनकी सम्भावना होती है—यही प्रत्युपकारके उद्देश्यमे दान देना है।

प्रश्न-फलके उद्देश्यसे दान देना क्या है ! उत्तर-मान,बर्झाई,प्रतिष्ठा और स्वर्गादि इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये या रोग आदिकी निवृत्तिके लिये जो किसी वस्तुका दान किसी व्यक्ति या संस्थाको दिया जाता है, वह फलके उद्देश्यसे दान देना है। कुछ लोग तो एक ही दानमे एक ही साथ कई लाभ उठाना चाहते हैं।जैसे--

- (क) जिसको दान दिया गया है, वह उपकार मानेगा और समयपर अच्छे-बुरे कामोंमें अपना पक्ष लेगा।
- (म्व) स्वाति होगी, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान मिलेगा ।

(ग) अखबारों में नाम छपनेसे छोग बहुत धनी आदमी समझेगे और इस वे ज्यापारमें भी कई तरहकी सहूळियतें होंगी और अधिक मे-अधिक धन कमाया जा सकेगा।

सम्बन्ध-अब तामस दानके लक्षण बतलाते हैं---

(घ) अच्छी प्रसिद्धि होनेसे लड़के-लड़कियोंके सम्बन्ध भी बड़े घरानेमें हो सकेंगे जिनसे कई तरहके खार्थ सधेंगे।

(ङ) शास्त्रके अनुसार परलोकने दानका कई गुना उत्तम-से-उत्तम फल तो प्राप्त होगा ही।

इस प्रकारकी भावनाओं ते मनुष्य दानके महत्त्वको बहुत ही कम कर देते हैं।

प्रश्न-'वा', 'पुन:' और 'च'—इन तीनों अव्ययोंके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर-इन तीनोंका प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त तीनों प्रकारोंमेंगे किसी भी एक प्रकारसे दिया हुआ दान राजस हो जाता है।

#### अदेशकाले

#### यद्दानमपात्रेभ्यश्च

#### दीयते ।

#### असत्कृतमवज्ञातं

तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

जो दान विना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमें और कुपात्रके प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २२ ॥

प्रश्न-विना सत्कार किये दिये जानेवाले दानका क्या खरूप है ?

उत्तर—दान लेनेके लिये आये हुए अधिकारी पुरुषका आदर न करके अर्थात् यथायोग्य अभिनादन, कुशल-प्रश्न, प्रियभाषण और आसन आदिद्वारा सम्मान न करके जो रूखाईमे दान दिया जाता है—न्यह बिना सस्कारके दिया जानेवाला दान हैं।

प्रभ—ितरस्कारपूर्वक दिया जानेवाला दान कौन-सा है ? उत्तर—पाँच बात सुनाकर, कड़वा वोलकर, धमकाकर, फिर न आनेकी कड़ी हिट्यत देकर, दिल्लगी उड़ाकर अथवा अन्य किसी भी प्रकारसे वचन, हारीर या सङ्कतके द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है—बह तिरस्कार-पूर्वक दिया जानेवाला दान है।

प्रश्न-दानके लिये अयोग्य देश-काल कौन-से हैं और उनमें दिया हुआ दान तामस क्यों है !

उत्तर—जो देश और काल दानके लिये उपयुक्त नहीं हैं अर्थात् जिस देश-कालमें दान देना आवश्यक नहीं है अथवा जहाँ दान देना शास्त्रमें निपंध किया है (जैपे म्लेच्छोंके देशमें गौका दान देना,प्रहणके समय कत्या-दान देना आदि)वे देश और काल दानके लिये अयोग्य है और उनमे दिया हुआ दान दानाको नरकका भागी बनाना है। इमलिये वह नामस है।

प्रभ—दानके लिये अपात्र कौन हैं और उनको दान देना तामस क्यों है ?

उत्तर—जिन मनुष्योंको दान देनेकी आवश्यकता नहीं है तथा जिनको दान देनेका शास्त्रमें निपंघ है, (जैसे धर्म-धर्जी, पाखण्डी, कपटवेपधारी, हिंसा करनेवाला, दूसरोंकी निन्दा करनेवाला, दूसरोंकी जीविका छेटन करके अपने खार्थ-साधनंव तत्पर, बनावटी विनय दिखानेवाला-मद्य-मांस आदि अमस्य वस्तुओंको मक्षण करनेवाला, चोरी, ज्यमिचार आदि नीच कर्म करनेवाला, ठम, जुआरी और नास्तिक आदि ) वे सब दानके लिये अपात्र हैं तथा उनको दिया हुआ दान व्यर्थ और दाताको नरकमें ले जानेवाला होता है; इसलिये वह तामस है। यहाँ भूखे, प्यासे, नंगे और रोगी आर्त मनुष्योंको अन्न, जल, बस्न और अंपिध आदि देनेका कोई निषेध नहीं समझना चाहिये। सम्बन्ध—इम प्रकार सास्विक यज्ञ, तप और दान आदिको सम्पादन करने योग्य बतलानेके उद्देश्यसे और राज्यम, तामसको स्याज्य बतलानेक उद्देश्यमे उन सबके तीन-तीन भेद किये गये। अब वे सास्विक यज्ञ, दान और तप उपादेय क्यों हैं; भगवान्से उनका क्या सम्बन्ध है तथा उन सास्विक यज्ञ,तप और दानोंमें जो अङ्ग-वैगुण्य हो जाय, उसकी पूर्ति किन प्रकार होती है —यह सब बतलानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है—

#### ॐ तत्सिदिति निर्देशो ब्रह्मणिस्त्रविधः स्मृतः । ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

ॐ, तत्, सत्–पंसे यह तीन प्रकारका सिचदानन्द्घन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे सृष्टिके आदि-कालमें ब्राह्मण और वेद तथा यक्षादि रचे गये ॥ २३ ॥

प्रश्न-ब्रग्न अर्थात् सर्वशक्तिमान् परमेश्वरके बहुतसे नाम हैं, फिर यहाँ केवल उनके तीन ही नामोंका वर्णन क्यों किया गया ?

उत्तर-परमात्माके 'ॐ', 'तत्' और 'सत्'-ये तीनों नाम वेदोंमें प्रधान माने गये हैं तथा यज्ञ, तप, दान आदि ग्रुम कमोंसे इन नामोंका विशेष सम्बन्ध है। इसिक्ये यहाँ इन तीन नामोंका ही वर्णन किया गया है।

प्रश्न-'तेन' परसे यहाँ उपर्युक्त तीनों नामोंका ग्रहण है या जिस परमेश्वरके ये तीनों नाम हैं उसका ?

उत्तर-जिस परमात्माके ये तीनों नाम हैं उसीका बाचक यहाँ 'तेन' पद है।

प्रभ-तीसरे अध्यायमें तो यज्ञसहित सम्पूर्ण प्रजाकी उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मामे बतलायी गयी हैं (३११०) और यहाँ ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति परमात्माके द्वारा वतलायी जाती है, इसका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-प्रजापित ब्रह्माकी उत्पत्ति परमात्मासे हुई हैं और प्रजापितसे समस्त ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि उत्पन्न हुए हैं—

सम्बन्ध—परमेश्वरकं उपर्युक्त ॐ, तत् और सत्—इन तीन नामोंका यज्ञ, दान, तप आदिकं साथ क्या सम्बन्ध है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर पहले 'ॐ' के प्रयोगकी बात कहते हैं—

जिज्ञासा होनेपर पहले 'ॐ' के प्रयोगकी बात कहते हैं— तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः कियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानांक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

इसिलिये वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शास्त्रविधिसे नियत यक्क, दान और तपरूप कियाएँ सदा 'ॐ' इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥

प्रश्न-हेतुवाचक 'तस्मात्' पदका प्रयोग करके यहाँ उच्चारण करके ही आरम्म की जाती हैं—यह कहनेका क्या वेदवादियोंकी शास्त्रविहित यज्ञादि कियाएँ सदा ओङ्कारका अभिप्राय है?

इसलिये कहीं इनका परमेश्वरसे उत्पन्न होना बतलाया गया है और कहीं प्रजापतिसे; किन्तु बात एक ही है।

प्रश्न-ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-इन तीनोंसे किन-किनको लेना चाहिये ? तथा 'पुरा' पद किस समयका वाचक है ?

उत्तर—'ब्राह्मण' शब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाका, 'वेद' चारों वेदोंका, 'यज्ञ'शब्द यज्ञ, तप, दान आदि समस्त शास्त्रविहित कर्तन्य-कर्मोंका तथा 'पुरा' पद सृष्टिके आदि-कालका वाचक है।

प्रश्न-परमेश्वरके उपर्युक्त तीन नामोंको दिखलाकर फिर परमेश्वरमे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण आदिकी उत्पत्ति हुई, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इसमे यहाँ यह अभिप्राय समझना चाहिये कि जिस परमात्मासे समस्त कर्ता, कर्म और कर्म-विधिकी उत्पत्ति हुई है. उस भगवान् के वाचक 'ॐ', 'तत्' और 'सत्'— ये तीनों नाम हैं;अतः इनके उच्चारण आदिसे उन सबके अङ्ग-वैगुण्यकी पूर्ति हो जाती है। अतएव प्रत्येक कामके आरम्भ-में परमेश्वरके नामोंका उच्चारण करना परम आवश्यक है।

उत्तर-इससे भगवान्ने प्रधानतया नामकी महिमा दिखलायी है। उनका यहाँ यह भाव है कि जिस परमेश्वरसे इन यज्ञादि कर्मोंकी उत्पत्ति हुई है, उसका नाम होनेके कारण ओङ्कारके उचारणसे समस्त कमोंका अङ्गवैगुण्य दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं। यह भगवान्के नामकी अपार महिमा है। इसीलिये वेदवादी अर्थात वेदोक्त मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक यज्ञादि कर्म करनेके अधिकारी विद्वान ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके यज्ञ, दान, तप आदि समस्त शास्त्रविहित शुभ कर्म सदा ओङ्कारके उचारणपूर्वक ही होते हैं। वे कभी किसी कालमें कोई भी शुभ कर्म भगवान्के पवित्र नाम ओङ्कारका उचारण किये बिना नहीं करते। अतएव सबको ऐसा ही करना चाहिये।

सम्बन्ध-इस प्रकार ॐ कारके प्रयोगकी बात कहकर अब परमेश्वरके 'तत्' नामके प्रयोगका वर्णन करते हैं-

#### तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङक्षिभिः ॥ २५॥

तत् अर्थात् 'तत्' नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सब है-इस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यक्क, तपरूप कियाएँ तथा दानरूप कियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुषोद्वारा की जाती हैं ॥ २५ ॥

अभिप्राय है ?

उत्तर-'तत्'पद परमेश्वरका नाम है। उसके स्मरणका उद्देश्य समझानेके लिये यहाँ 'इति'के सहित उसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि कल्याणकामी मनुष्य प्रत्येक क्रिया करते समय भगवान्के 'तत्' इस नामका स्मरण करते हुए, 'जिस प्रमेश्वरमे इस समस्त जगतुकी उत्पत्ति हुई है, उसीका सब कुछ है और उसीकी वस्तुओं मे उसकी आज्ञा-नुसार उसीके लिये मेरेद्वारा यज्ञादि किया की जाती है; अतः मैं केवल निमित्तमात्र हूँ--इस भावसे अहंता-ममताका सर्वथा त्यागकर देते हैं।

**१४-मोक्षको चाहनेवाले साधकोंद्वारा किये जानेवाले** 

प्रश्न-'इति'के सिंहत 'तत्' पदका यहाँ क्या कर्म फलको न चाहकर किये जाते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

> उत्तर-मोक्षकामी साधकोंद्वारा सब कर्म फलको न चाहकर किये जाते हैं-यह कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जो विहित कर्म करनेवाले साधारण वेदवादी हैं, वे पलकी इच्छा या अहंता-ममताका त्याग नहीं करते: किन्तु जो कल्याणकामी मनुष्य हैं,जिनको परमेश्वरकी प्राप्ति-के सित्रा अन्य किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है -वे समस्त कर्म अहंता, ममता, आमृक्ति और फल-कामनाका सुर्वथा त्याग करके केवल परमेश्वरके ही लिये उनकी आज्ञानसार किया करते हैं। इससे भगवान्ने फलकामनाके त्यागका महत्त्व दिग्वलाया है।

सम्बन्ध-इस प्रकार 'तत्' नामके प्रयोगकी बात कहकर अब परमेश्वरके 'सत्' नामके प्रयोगकी बात दो श्लोकों में कही जाती है-

#### साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सन्छन्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

'सत्'-इस प्रकार यह परमात्माका नाम सत्यभावमें और श्रेष्टमावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ ! उत्तम कर्ममें भी 'सत्' राष्ट्रका प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥

प्रश्न-'सद्भाव' यहाँ किसका वाचक है ! उसमें परमेश्वरका खरूप है। इसलिये उसे 'सत्' नामसे कहा प्रमातमाके 'सत्' नामका प्रयोग क्यों किया जाता है ? जाता है।

उत्तर-'सद्भाव'नित्य भावका अर्थात् जिसका अस्तित्व सदा रहता है उस अविनाशी तत्त्वका बाचक है और वहीं परमात्माक (सत्। नामका प्रयोग क्यों किया जाता है।

प्रश्न - 'साधुभाव' किस भावका वाचक है और उसमें

उत्तर-अन्तः करणका जो शुद्ध और श्रेष्टभाव है, उसका वाचक यहाँ 'साधु भाव' है। वह परमेश्वरकी प्राप्तिका हेतु है; इसिल्ये उसमें परमेश्वरके 'सत्' नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात् उसे 'सद्भाव' कहा जाता है।

प्रश्न-'प्रशस्त कर्म' कौन-सा कर्म है और उसमें 'सत्' शब्दका प्रयोग क्यों किया जाता है ? उत्तर—जो शास्त्रविहित करनेयोग्य शुभ कर्म है, वहीं प्रशस्त—श्रेष्ठ कर्म है और वह निष्कामभावसे किये जानेपर परमात्माकी प्राप्तिका हेनु है; इसलिये उसमें परमात्माके सत् नामका प्रयोग किया जाता है, अर्थात् उसे 'सत् कर्म' कहा जाता है।

# यज्ञे तपिस -दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चैव तद्र्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

तथा यक्ष, तप और दानमें जो स्थिति है, वह भी 'सत्' इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक सत्—ऐसे कहा जाता है ॥ २७ ॥

प्रश्न-यज्ञ, तप और दानसे यहाँ कौन-से यज्ञ, तप और दानका ग्रहण है तथा स्थिति शब्द किस भावका वाचक है और वह सत् है, यह कहनेका क्या अभिन्नाय है ?

उत्तर-यज्ञ,तप और दानसे यहाँ सात्त्विक यज्ञ,तप और दानका निर्देश किया गया है तथा उनने जो श्रद्धा और प्रम-पूर्वक आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्टा मी कहते है, उसका बाचक यहाँ स्थिति' शब्द है; ऐसी स्थिति प्रमेश्वरकी प्राप्ति-में हेत है, इसल्ये उसे 'सत्त' कहते हैं।

प्रश्न-भतदर्थीयम् भिरोषणके सहित भक्तमं पद किस कर्मका बाचक है और उसे भत्यकहनेका क्या अभिप्राय है ! उत्तर-जो कोई भी कमें केवल भगवानुकी आज्ञानुसार उन्होंके लिये किया जाता है, जिसमें कर्ताका जरा भी खार्य नहीं रहता—उसका वाचक यहाँ 'तदर्थीयम्' विशेषणके सिंहत 'कर्म' पद हैं। ऐसा कर्म कर्ताके अन्तः करणको खुद बनाकर उसे परमेश्वरको प्राप्ति करा देता है, इसलिये उसे 'सत्' कहते हैं।

प्रश्न-'्व' का प्रयोग करके क्या भाव दिख्ळाया गया है ?

उत्तर-- एवं का प्रयोगकरके यह भाव दिख्छाया गया है कि ऐसा कर्म 'सत्' हैं; इसमें तनिक भी मंशय नहीं हैं। साथ ही यह भाव भी दिख्छाया है कि ऐसा कर्म ही वास्तव-में 'सत्' हैं, अन्य सब कर्मोंक फ्ल अनित्य होनेके कारण उनको 'सत्' नहीं कहा जा सकता।

सभ्यन्थ—इस प्रकार श्रद्धार्श्वक किये हुए शास्त्रिशित यज्ञ, तप, दान आदि कमोंका महस्व बतलाया गया; उसे सुनकर यह जिल्लासा होती है कि जा शास्त्रविहित यज्ञादि कर्म विना श्रद्धांक किये जाते है, उनका क्या फल होता है ? इसपर भगवान् इस अध्यायका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

## अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह॥ २८॥

हें अर्जुन ! बिनाश्रद्धाके किया हुआ हवन, दिया हुआदान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कमें है-वह समस्त 'असत्'—इस प्रकार कहा जाता है: इसिटिये वह न तो इस टोकमें टामदायक है और न मरनेके बाद ही ॥ २८॥

प्रभ-बिना श्रद्धाके किये हुए हवन, दान और तपको यहाँ क्या अभिप्राय है और वे इस छोक और परछोकमें तथा दूसरे समस्त शास्त्रविहित कमोंको 'असत्' कहनेका छानप्रद नहीं हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ! उत्तर—इवन, दान और तप तथा अन्यान्य शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक किये जानेपर ही अन्तः करणकी शुद्धिमें और इस लोक या परलोकके फल देनेमें समर्थ होते हैं । विना श्रद्धाके किये हुए शुभ कर्म ब्यर्थ हैं, इसीसे उनको 'असत्' और 'वे इस लोक या परलोकमें कहीं भी लामप्रद नहीं हैं?—ऐसा कहा है ।

प्रश्न-'यत्' के सहित 'कृतम्' पदका अर्थ यदि निषिद्ध कर्म भी मान लिया जाय तो क्या हानि हैं ?

उत्तर--निषिद्ध कर्मोंके करनेमें श्रद्धाकी आवश्यकता नहीं है और उनका फल भी श्रद्धापर निर्भर नहीं है। उनको करते भी वे ही मनुष्य हैं, जिनकी शास्त्र, महापुरुष और ईश्वरमें पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तथा पापकमींका फल मिलने का जिनको विश्वास नहीं होता; तथापि उनका दुःखरूप फल उन्हें अवश्य ही मिलता है। अतएव यहाँ 'यत्कृतम्' से पाप-कमींका ग्रहण नहीं है। इसके सिवा यज्ञ,दान और तप-रूप शुम कियाओंके साथ-साथ आये हुए 'यत्कृतम्' पद उसी जातिकी कियाके वाचक हो सकते हैं। अतः जो यह बात कही गयी है कि वे कम इस लोक या परलोक-में कहीं भी लाभप्रद नहीं होते—सो यह कहना भी पाप-कमींके उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि वे सर्वथा दुःखके हेन होनेके कारण उनके लाभप्रद होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है। अतएव यहाँ विना श्रद्धाके किये हुए शुम कमींका ही प्रसङ्ग है, अशुम कमींका नहीं।



ॐ तत्सिदिनि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥



# अष्टादशोऽध्यायः

जन्म-मरणरूप संसारके बन्धनसे सदाके छिये छूटकर परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त कर अध्यायका नाम के लेनेका नाम मोक्ष है; इस अध्यायमें पूर्वोक्त समस्त अध्यायोंका सार संग्रह करके मोक्षके उपायमूत सांख्ययोगका संन्यासके नामसे और कर्मयोगका त्यागके नामसे अङ्ग-प्रत्यङ्गोंसिहत वर्णन किया गया है इसिछिये तथा साक्षात मोक्षरूप परमेश्वरमें सर्व कर्मोंका संन्यास यानी त्याग करनेके छिये कहकर उपदेशका उपसंहार किया गया है (१८।६६), इसिछिये भी इस अध्यायका नाम भोक्षसंन्यासयोग रक्खा गया है।

इस अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने संन्यास और त्यागका तत्त्व जाननेकी इच्छा प्रकट की है: अध्यायका संक्षेप दूसरे और तीसरेमें भगवानूने इस विषयमें दूसरे विद्वानोंकी मान्यताका वर्णन किया है; चौथ और पाँचर्वेमें अर्जुनको त्यागके विषयमें अपना निश्चय सुननेके लिये कहकर कर्तव्यकर्मीको खरूपसे न त्यागनेका औचित्य सिद्ध किया है: तथा छठेमें त्यागके सम्बन्धमें अपना निश्चित मत बतलाया है और उसे अन्य मर्तोकी अपेक्षा उत्तम कहा है। तदनन्तर सातवें, आठवें और नवेंमें, क्रमशः तामस्, राजस और सात्त्विक त्यागके लक्षण वतलाकर दसवें और ग्यारहवेंमें सारिवक त्यागीके लक्षणोंका वर्णन किया है। बारहवेंमें त्यागी पुरुषोंके महत्त्वका प्रतिपादन करके त्यागके प्रसङ्गका उप-संहार किया है। तत्पश्चात् पंद्रहवेंतक अर्जुनको सांख्य (संन्यास)का विषय सुननेके छिये कहकर सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार कमींकी सिद्धिमें अधिष्ठानादि पाँच हेतुओंका वर्णन किया है और सोल्हवेंमें शुद्ध आत्माको कर्ता समझनेवालेकी निन्दा करके सतरहवेंमें कर्नापनके अभिमानसे रहित होकर कर्म करनेवालेकी प्रशंसा की है। अठारहवेंमें कर्म-प्रेरणा और कर्म-संप्रहका खरूप बतलाकर उन्नीसवेमें ज्ञान,कर्म और कर्ताके त्रिविध भेद बतलानेकी प्रस्तावना करते हुए बीसवेंसे अट्टाईसवें-तक क्रमशः उनके सारिवक, राजस और तामस मेदोंका वर्णत किया है। उन्तीसवेंमें बुद्धि और घृतिके त्रिविध मेदोंको बतलानेकी प्रस्तावना करके तीसवेंसे पैतीसवेंतक क्रमशः उनके सारिवक, राजस और तामस भेटोंका वर्णन किया है। छत्तीसबेंसे उन्चार्छासबेंतक सुखके सात्विक, राजस और तामस—तीन भेद बतलाकर चालीसबें स्रोकमें गुणोंके प्रसङ्खका उपसंहार करते हुए समस्त जगतको त्रिगुणमय बतलाया है। उसके बाद इकतालीसवेंमें चारों वर्णोंके स्वामाविक कर्मीका प्रसङ्ग आरम्भ करके बयालीसवेंमें ब्राह्मणोंके,तैंतालीसवेंमें क्षत्रियोंके और चौवालीसवेंमेवैश्यों तथा शुद्धोंके खाभाविक कर्मीका वर्णन किया है। पैतार्लासवेंमें अपने-अपने वर्णधर्मके पालनसे परम सिद्धिको प्राप्त करनेकी बात कहकर छियालीसवेंमें उसकी विधि बतलायी है फिर सैंतालीसवें और अङ्तालीसवेंमें खधर्मकी प्रशंसा करते हुए उसके त्यागका निषेध किया है। तदनन्तर उन्चासर्वे श्लोकसे पुन: संन्यासयोगका प्रसङ्ग आरम्भ करते हुए संन्याससे परम सिद्धिकी प्राप्ति बतलाकर पचासर्वेमें ज्ञानकी परानिष्टाके वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है और इक्यावनवेंसे पचपनवेंतक फल्सहित ज्ञाननिष्टाका वर्णन किया है । फिर छप्पनवेंमे अहात्रनवेंतक भक्तिप्रधान कर्मयोगका महत्त्व और फल दिललाकर अर्जुनको उसीका आचरण करनेके लिये आज्ञा दी है और उसे न माननेसे हानि बतायी है तथा उनसठवें और साठवेंमें प्रकृतिकी प्रवलताके कारण खामाविक कर्मींके त्यागमें सामर्थ्यका अमाव बत्रहाकर इकसठवें और वासठवें ने परमेश्वरको सबक्रे नियन्ता सर्वान्तर्यामी बत्रहाकर सब प्रकारसे उनकी शरण होनेके लिये आजा दी है। तिरसठवें ने उस विषयका उपसंहार करते हुए अर्जुनको सारी वातोंका विचार करके इच्छा-नुसार करनेके लिये कहकर चौंसठवेंमें पुन: समस्त गीताके शारूप सर्वगुग्रतम रहस्यको सुननेके लिये आज्ञा दी हैं। तथा पैसठवें और छाछठवेंने अनन्यशरणागतिरूप सर्वगृश्चतम उपदेशका फलसहित वर्णन करते हुए भगवानने अर्जुन-को अपनी शरणमें आनेके लिये आज्ञा देकर गीताके उपदेशका उपसंहार किया है। तदनन्तर सङ्सद्वेमें चतुर्विध अन-धिकारियोंके प्रति गीताका उपदेश न देनेकी बात कहकर अइसठवें और उनहत्तरवेंमें अधिकारियों में गीताप्रचारका, सत्तरवेंमें गीताके अध्ययनका और इकहत्तरवेंमें केवल श्रद्धापूर्वक श्रवणका माहात्म्य बतलाया है। बहत्तरवेंमें भगवान्ने अर्जुनसे एकाम्बाके साय गीता सुननेकी और मोह नाश होनेकी बात पूछी है, तिहत्तरवेंमें अर्जुनने अपने मोहनाश तथा स्पृति पाकर संशयरिहत हो जानेकी बात कहकर भगवान्की आज्ञाका पालन करना स्वीकार किया है। उसके बाद चौहत्तरवेंसे सतहत्तरवेंतक सञ्जयने श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप गीताशास्त्रके उपदेशकी महिमाका बाबान करके उसकी और भगवान्के विराट् रूपकी स्पृतिसे अपने बार-बार विस्मित और हिष्त होनेकी बात कही है और अठहत्तरवें श्लोकों भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन जिस पक्षमें हैं, उसकी विजय आदि निश्चित है—ऐसी घोषणा करके अध्यायका उपसंहार किया है।

सम्बन्ध — दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकसे गीताके उपदेशका आरम्भ हुआ। वहाँसे आरम्भ करके तीसवें श्लोक-तक भगवान्ने ज्ञानयोगका उपदेश दिया और प्रसङ्गवश क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी कर्नध्यताका प्रतिपादन करके उन्चालीसवें श्लोकसे लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कर्मयोगका उपदेश दिया, उसके बाद तीसरे अध्यायसे सतरहवें अध्यायतक कहीं ज्ञानयोगकी दृष्टिसे और कहीं कर्मयोगकी दृष्टिसे परमात्माकी प्राप्तिके बहुतसे साधन बतलाये। उन सबको सुननेके अनन्तर अब अर्जुन इस अठारहवें अध्यायमें समस्त अध्यायोके उपदेशका सार जाननेके उद्देश्यसे भगवान्-के सामने संन्यास यानी ज्ञानयोगका और त्याग यानी फलासक्तिके स्थागरूप कर्मयोगका तत्त्व मलीमाँति अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट करते हैं —

#### अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्वेशिनिषूदन ॥ १ ॥

अर्जुन बोले--हे महाबाहो ! हे अन्तर्यामिन् ! हे वासुदेव ! मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको पृथक्-पृथक् जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥

प्रश्न-यहाँ 'महाबाहो', 'ढ्रपीकेश'और 'केशिनिपूदन' इन तीन सम्बोधनोंके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—इन सम्बोधनोंसे अर्जुनने यह भाव दिखलाया है कि आप सर्वशक्तिमान् , सर्वान्तर्यामी और समस्त दोषोंके नाश करनेवाले साक्षात् परमेश्वरहैं । अतः मैं आपसे जो कुछ जानना चाहता हूँ, उसे आप भर्लाभाँति जानते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थनापर प्यान देकर आप उस विषयको मुझे इस प्रकार समझाइये जिससे मैं उसे पूर्णरूपसे यथार्थ समझ सकूँ और मेरी सारी शङ्काओंका सर्वथा नाश हो जाय।

प्रश्न—मैं संन्यासके और त्यागके तत्त्वको पृथक्-पृथक् जानना चाहता हूँ, इस कथनसे अर्जुनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—उपर्युक्त कथनसे अर्जुनने यह भाव प्रकट किया है कि संन्यास (ज्ञानयोग) का क्या खरूप हैं, उसमें कौन-कौनसे भाव और कर्म सहायक एवं कौन-कौनसे बाधक हैं, उपासनासहित सांख्ययोगका और केवल सांख्ययोगका साधन किस प्रकार किया जाता है; इसी प्रकार त्याग (फला- सिक्ति त्यागरूप कर्मयोग) का क्या खरूप है; केवल कर्म-योगका साधन किस प्रकार होता है, क्या करना इसके लिये उपयोगी है और क्या करना इसमें बाधक है; भिक्तिमिश्रित कर्मयोग कौन-सा है; भिक्तप्रधान कर्मयोग कौन-सा है तथा लौकिक और शास्त्रीय कर्म करते हुए भिक्तिमिश्रित एवं भिक्त-प्रधान कर्मयोगका साधन किस प्रकार किया जाता है—इन सब बातोंको भी मैं भलीभौति जानना चाहता हूँ। इसके सिवा इन दोनों साधनोंके मैं पृथक्-पृथक् लक्षण एवं खरूप भी जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे इन दोनोंको इस प्रकार अलग-अलग करके समझाइये जिससे एकमें दूसरेका मिश्रणन हो सके और दोनोंका भेद भलीभौति मेरी समझमें आ जाय।

प्रश्न—उपर्युक्त प्रकारसे संन्यास और त्यागका तस्त्र समझानेके छिये भगवान्ने किन-किन श्लोकोंमें कौन-कौन-सी बात कही है ?

उत्तर-इस अध्यायके तेरहवेंसे सतरहवें स्नोकतक संन्यास

(शानयोग) का खरूप बतलाया है। उनीसवेंसे चालीसवें स्रोकतक जो सात्त्विक भाव और कर्म बतलाये हैं, वे इसके साधनमें उपयोगी हैं; और राजस, तामस इसके विरोधी हैं। पचासवेंसे पचपनवेंतक उपासनासहित सांख्ययोगकी विधि और फल बतलाया है तथा सतरहवें स्रोकमें केवल सांख्ययोगका साथन करनेका प्रकार बतलाया है।

इसी प्रकार छठे श्लोकमें (फलासक्तिके त्यागरूप)कर्मयोग-का खरूप बतलाया है। नवें श्लोकमें सारिवक त्यागके नामसे केवल कर्मयोगके साधनकी प्रणाली वतलायी है। सैंतालीसवें और अइतालीसवें स्टोकोंमें खंधमेंके पालनको इस साधनमें उपयोगी बतलाया है और सातवें तथा आठवें स्टोकोंमें वर्णित तामस,राजस त्यागको इसमें बायक बतलाया है। पैंतालीसवें और लियालीसवें स्टोकोंमें भक्तिमिश्रित कर्मयोगका और ल्यानवेंसे छाछठवें स्टोक्तक भक्तिप्रधान कर्मयोगका वर्णन है। छियालीसवें स्टोकमें लैकिक और शास्त्रीय समस्त कर्म करते हुए भक्तिमिश्रित कर्मयोगके साधन करनेकी रीति बतलायी है और सत्तावनवें स्टोकमें भगवान्ने भक्तिप्रधान कर्मयोगके साधन करनेकी रीति

सम्बन्ध--इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर भगवान् अपना निश्चय प्रकट करनेके पहले संन्यास और त्यागके विषयमें दो श्लोकोंद्वारा अन्य निद्वानोंके भिच-निच मत बतलाते हैं—

श्रीमगवानुवाच

#### काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफल्रत्यागं प्राहस्त्यागं विचक्षणाः॥२॥

श्रीभगवान् बोले—कितने ही पण्डितजन तो काम्यकर्मीके त्यागको संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुराल पुरुष सब कर्मीके फलके त्यागको त्याग कहते हैं ॥ २॥

प्रश्न-'काम्यकर्म' किन कर्मोका नाम है तथा कितने ही पण्डितजन उनके त्यागको 'संन्यास' समझते हैं, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—स्नी, पुत्र, धन और खर्गादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्तिके लिये और रोग-सङ्करादि अप्रियकी निवृत्तिके लिये यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि जिन शुभ कर्मों का शासों में विधान किया गया है अर्थात् जिन कर्मों के विधानमें यह बात कही गयी है कि यदि अमुक फलकी इच्छा हो तो मनुष्यको यह कर्म करना चाहिये, किन्तु उक्त फलकी इच्छा न होनेपर उसके न करनेसे कोई हानि नहीं है — ऐसे शुभ कर्मों का नाम काम्यकर्म है।

'कितने ही पिण्डतजन काम्यकमोंके त्यागको संन्यास समझते हैं' इस कयनसे भगवान्ने यह भाव दिखळाया है कि कितने ही विद्वानोंके मतमें उपर्युक्त कमोंका खरूपसे त्याग कर देना ही संन्यास है। उनके मतमें संन्यासी वे ही हैं जो काम्यकमोंका अनुष्ठान न करके, केवल नित्य और नैमित्तिक कर्तव्य-कमोंका ही विधिवत् अनुष्ठान किया करते हैं। प्रभ-'सर्वकर्म' शब्द किन कर्मोंका वाचक है और उनके फलका त्याग क्या है ? तथा कई विचार-कुशल पुरुष सब कर्मोंके फलत्यागको त्याग कहते हैं, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर — ईश्वरकी भिक्त, देवताओं का पूजन, माता-पितादि गुरु जनों की सेवा, यझ, दान और तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार जीविकाके कर्म और शरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यदि जितने भी शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म हैं—अर्थात् जिस वर्ण और जिस आश्रममें स्थित मनुष्यके लिये जिन कमींको शास्त्रने कर्तव्य बतलाया है तथा जिनके न करनेसे नीति, धर्म और कर्मकी परम्परामें बाधा आती है—उन समस्त कमोंका वाचक यहाँ 'सर्वकर्म'शब्द हैं। और इनके अनुष्ठानसे प्राप्त होनेवाले स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गसुख आदि जितने भी इस लोक और परलोकके भोग हैं—उन सबकी कामनाका सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी कर्मके साथ किसी प्रकारके फलका सम्बन्ध न जोड़ना उपर्युक्त समस्त कर्मोंके फलका त्याग करना हैं।

'कई विचारकुराल पुरुष समस्त कर्मफलके त्यागको ही

स्याग कहते हैं 'इस वाक्यसे भगतान्ने यह भाव दिखलाया है कि वित्य और अनित्य वस्तुका विवेचन करके निश्चय कर छेनेवाले पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्मोंके फलका त्याग करके केवल कर्तन्य-कर्मोंका अनुष्ठान करते रहनेको ही त्याग समझते हैं, अतर्व वे इस प्रकारके भावसे समस्त कर्तन्य-कर्म किया करते हैं।

# त्याज्यं दोषवदित्येके

## कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

# यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र दोपयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे विद्वान ्यह कहते हैं कि यक्ष, दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं है ॥ ३ ॥

प्रश्न—कई एक विद्वान् कहते हैं कि कर्ममात्र दोषयुक्त हैं, इसल्यि त्यागनेके योग्य हैं-इस वाक्यका क्या भाव है?

उत्तर-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि आरम्भ (किया) मात्रमें ही कुछ-न-कुछ पापका सम्बन्ध हो जाता है, अतः विहित कर्म भी सर्वथा निर्दोप नहीं हैं। इसी भावको लेकर भगवान्ने भी आगे चलकर कहा है-'सर्वा-रम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाद्यताः' (१८। ४८) 'आरम्भ किये जानेवाले सभी कर्म धूएँसे अग्निके समान दोषसे युक्त होते हैं।' इसलिये कितने ही विद्यानोंका कहना है कि कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि सभी कर्मोंका खरूपसे त्याग कर देना चाहिये अर्थात् संन्यास-आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिये। प्रश्न-दूसरे विद्वान् यह कहते हैं कि यज्ञ,दान और तप-रूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं हैं-इस वाक्यका क्या ताल्य हैं!

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि बहुतसे विद्वानोंके मतमे यज्ञ, दान और तपरूप कर्म वास्तवमें दोप-युक्त नहीं हैं। वे मानते हैं कि उन कमेंकि निमित्त किये जाने-वाले आरम्भमें जिन अवस्यम्भावी हिंसादि पापोंका होना देखा जाता है, वे वास्तवमें पाप नहीं हैं; विन्क शास्त्रोंके द्वारा विहित होनेके कारण यज्ञ, दान और तपरूप कर्म उन्नटे मनुष्यको पिवित्र करनेवाले हैं। इसलिये कन्याण चाहनेवाले मनुष्यको निपिद्ध कर्माका ही त्याग करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार संन्यास और त्यागंक विषयों में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत वतलाकर अब भगवान् त्यागंके विषयमें अपना निश्चय वतलाना आरम्भ करते हैं—

# निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुषव्याघ त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! संन्यास और त्याग, इन दोनॉमेंसे पहले त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय सुन । क्योंकि त्याग सारिवक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४ ॥

प्रश्न—यहाँ 'भरतसत्तम' और 'पुरुषत्र्याघ' इन दोनों विशेषणोंका क्या भाव है ?

उत्तर—जो भरतवंशियों में अत्यन्त श्रेष्ठ हो, उसे 'भरत-सत्तम' कहते हैं और जो पुरुषों में सिंह के समान वीर हो, उसे 'पुरुषव्याय' कहते हैं। इन दोनों सम्बोधनों का प्रयोग करके भगवान् यह भाव दिख्ला रहे हैं कि तुम भरतवंशियों में उत्तम और वीर पुरुष हो, अतः आगे बतलाये जानेवाले तीन प्रकार-के. त्यागों में से तामस और राजस त्याग न करके सात्विक त्यागरूप कर्मयोगका अनुष्टान करनेमें समर्थ हो । प्रश्न-'तत्र' शब्दका क्या अर्थ है और उसके प्रयोगका यहाँ क्या भाव है ?

उत्तर—'तत्र' का अर्थ हैं उपर्युक्त दोनों विषयों में अर्थात् 'त्याग' और 'संन्यास' में । इसके प्रयोगका यहाँ यह भाव है कि अर्जुनने भगवान्से संन्यास और त्याग—इन दोनोंका तत्त्व बतलानेके लिये प्रार्थना की थी, 'उन दोनोंमेंसे' यहाँ पहले भगवान् केवल त्यागका तत्त्व समझाना आरम्भ करते  । अर्जुनने दोनोंका तस्व अलग-अलग बतलानेके लिये कहा था और भगवान्ने उसका कोई प्रतिवाद न करके त्यागका ही विषय बतलानेका सङ्केत किया है; इससे यही बात मालूम होती है कि 'संन्यास' का प्रकरण भगवान् आगे कहेंगे।

प्रभ-त्यागके विषयमें त मेरा निश्चय सन, इस कयनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवानुने यह भाव दिख्लाया है कि तुमने जिन दो बार्तोको जाननेकी इच्छा प्रकट की थी, उनके विषय-में अबतक मैंने दूसरोंके मत बतलाये। अब मैं तुम्हें अपने मतके अनुसार उन दोनोंमेंसे त्यागका तत्त्व भलीमाँति बतलाना आरम्भ करता हूँ, अतएव तुम सावधान होकर उसे सुनो।

प्रश्न-त्याग (सात्त्रिक, राजस और तामस-भेदसे ) तीन प्रकारका बतलाया गया है, इस कथनका क्या माव है?

उत्तर-इससे भगवानने शास्त्रोंको आदर देनेके लिये अपने मतको शास्त्रसम्मत बतलाया है। अभिप्राय यह है कि शास्त्रोंमें त्यागके तीन भेद माने गये हैं, उनको मैं तुम्हें भछीभाँति बतलाऊँगा ।

सम्बन्ध-इस प्रकार त्यागका तत्त्व सुननेके लिये अर्जुनको सावधान करके अब भगवान् उस त्यागका स्वरूप बतलानेके लिये पहले दो श्लोकोंमें शास्त्रविद्वित शुभ कर्मोंको करनेके विषयमें अपना निश्चय बतलाते हैं—

#### कार्यमेव यज्ञदानतप:कर्म त्याज्यं न यज्ञो दानं तपदचैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

यश, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, बलिक वह तो अवस्य कर्तव्य है, क्योंकि यह दान और तप---ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान् पुरुषोंका पवित्र करनवाले हैं ॥ ५ ॥

प्रश्न-यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेके योग्य नहीं है,बन्कि वह अवस्य कर्तव्य है--इस कथनका क्या भाव है!

उत्तर-इस कथनमे भगवान्ने शास्त्रविहित कर्मोकी अवस्यकर्नन्यताका प्रतिपादन किया है । अभिप्राय यह है कि शा स्रोंमें अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जिसके लिये जिस कर्मका विधान है —जिसको जिस समय जिस प्रकार यज्ञ करनेके लिये, दान देनेके लिये और तप करनेके लिये कहा गया है--असे उसका त्याग नहीं करना चाहिये, यानी शास-आज्ञाकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इस प्रकारके स्थागसे किसी प्रकारका लाभ होना तो दूर रहा, उल्टा प्रत्यवाय होता है। इसल्यि इन कमीका अनुष्ठान मनुष्यको अवस्य करना चाहिये। इनका अनुष्ठान किस भाव-से करना चाहिये,यह बात अगले श्लोकमें बतलायी गयी है।

प्रश्न-'मनीषिणाम्' पद किन मनुष्योंका वाचक है तथा यज्ञ, दान और तप-ये सभी कर्म उनको पवित्र करनेवाले हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-वर्णाश्रमके अनुसार जिसके लिये जो कर्म कर्तब्य-रूपमें बतलाये गये हैं, उन शास्त्रविहित कर्मोंका शास्त्रविधिके अनुसार अङ्ग-उपाङ्गोंसहित निष्कामभावमे भलीभाँति अनु-ष्टान करनेवाले बुद्धिमान् मुमुक्षु पुरुर्वोका वाचक यहाँ 'मर्नाविणाम' पद है। उनके द्वारा किये जानेवाले यज्ञ, दान और तपरूप सभी कर्म बन्धनकारक नहीं हैं बल्कि उनके अन्त:करणको पवित्र करनेवाले होते हैं; अतएव मनुष्यको निष्कामभावसे यज्ञ, दान और तपरूप कमांका अनुष्ठान अवस्य करना चाहिये-यह भाव दिखलानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म मनीषी पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हैं।

#### एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

इसिलिये हे पार्थ ! इन यह, दान और तपरूप कर्मीको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मीको आसिक मीर फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये; यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥

पश्च-'एतानि' पद किन कर्मीका वाचक है तथा यहाँ 'तु'और'अपि'—इन अव्यय पदोंके प्रयोगका क्या भाव है ? कमोंका वाचक है। उसके साय'तु'और'अपि'—इन दोनों

उत्तर-'एतानि'पद यहाँ उपर्युक्त यज्ञ, दान और तपरूप

अन्ययपदींका प्रयोग करके उनके सिवा माता-पितादि गुरु-जनोंकी सेवा, वर्णाश्रमानुसार जीविका-निर्वाहके कर्म और दारीरसम्बन्धी खान-पान आदि जितने भी शास्त्रविहित कर्तन्यकर्म हैं—उन सबका समाहार किया गया है।

प्रश्न-इन सब कर्मोंको आसक्ति और फलका त्याग करके करना चाहिये, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्रविहित कर्तव्यकर्मोंका अनुष्ठान, उनमें ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके तथा उनसे प्राप्त होनेवाले इस लोक और परलोकके भोगरूप फलमें भी आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग करके करना चाहिये। इससे यह भाव भी समझ लेना चाहिये कि मुमुक्षु पुरुषको काम्य कर्म और निषद्ध कर्मोंका आचरण नहीं करना चाहिये।

प्रश्न-यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है—इस क्रयनका क्या भाव है तथा पहले जो विद्वानोंके मत बतलाये थे, उनकी अपेक्षा भगवानुके मतमें क्या विशेषता है ?

उत्तर-यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है—इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे मतसे इसीका नाम त्याग है; क्योंकि इस प्रकार कर्म करनेवाला मनुष्य समस्त कर्मबन्धर्नोसे मुक्त होकर परमपदको प्राप्त हो जाता है, कमोंसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहना।

ऊपर विद्वानोंके मतानुसार जो त्याग और संन्यासके लक्षण बतलाये गये हैं, वे पूर्ण नहीं हैं। क्योंकि केवल काम्य कर्मोंका खरूपसे त्याग कर देनेपर भी अन्य नित्य-नैमित्तिक कर्मोंमें और उनके फलमें मनुष्यकी ममता, आसक्ति और कामना रहनेसे वे बन्धनके हेत बन जाते हैं। सब कमेंकि फलकी इच्छेका त्याग कर देनेपर भी उन कमोंमें ममता और आसक्ति रह जानेसे वे बन्धनकारक हो सकते हैं। अहंता, ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग किये बिना यदि समस्त कर्मीको दोषयुक्त समझकर कर्तव्यकर्मीका भी खरूपसे त्याग कर दिया जाय तो मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसा करनेपर वह बिहित कर्मके त्यागरूप प्रत्यवायका भागी होता है। इसी प्रकार यज्ञ, दान और तपरूप कर्मीको करते रहनेपर भी यदि उनमें आसक्ति और उनके फलकी कामनाका त्याग न किया जाय तो वे बन्धनके हेतु बन जाते हैं। इसलिये उन विद्वानोंके बतलाये हुए लक्षणींवाले संन्यास और त्यागमे मनुष्य कर्मबन्धनसे सर्वया मुक्त नहीं हो सकता। भगवानके कथनानुसार समस्त कर्मों ममता, आसक्ति और फलका त्याग कर देना ही पूर्णत्याग है। इसके करनेसे कर्म-बन्धनका सर्वथा नाश हो जाता है: क्योंकि कर्म खरूपत: बन्धनकारक नहीं हैं;उनके साथ ममता, आसक्ति और फल-का सम्बन्ध ही बन्धनकारक है। यही भगवानके मतमें विशेषता है।

सम्बन्ध—इस प्रकार व्यप्ना सुनिश्चित मत बतलाकर अब भगवान् शास्त्रों में कहे हुए तामम, राजस और सात्त्रिक इन तीन प्रकारके त्यागों में सात्त्रिक त्याग ही वास्तविक त्याग है और वहीं कर्तव्य हैं; दूसरे दोनों त्याग वास्तविक त्याग नहीं हैं, अनः वें करने योग्य नहीं हैं—यह बात समझानेके लिये तथा अपने मतकी शास्त्रोंके साथ एकवाक्यता दिखलाने के लिये तीन श्लोकों में कमसे तीन प्रकारके त्यागोंके लक्षण बनलाते हुए पहले निकृष्ट कोटिके तामस त्यागके लक्षण बतलाते हैं

> नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥ ७॥

(निषद्ध और काम्य कर्मोंका तो खरूपसे त्याग करना उचित ही है) परन्तु नियत कर्मका खरूपसे त्याग उचित नहीं है। इसलिये मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है॥ ७॥

प्रश्न-'नियतस्य' विशेषणके सहित 'कर्मणः' पद किस कर्मका वाचक है और उसका खरूपसे त्याग उचित क्यों नहीं है ?

उत्तर-वर्ण, आश्रम,खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षासे

जिस मनुष्यके लिये यज्ञ, दान, तप, अध्ययन-अध्यापन, उपदेश, युद्ध, प्रजापालन, पशुपालन, कृषि, व्यापार, सेवा और खान-पान आदि जो-जो कर्म शाखोंमें अवस्थकर्तव्य बतलाये गये हैं, उसके लिये वे नियत कर्म हैं। ऐसे कर्मोंका

खरूपसे त्याग करनेवाला मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन न करनेके कारण पापका भागी होता है; क्योंकि इससे कर्मोंकी परम्परा टूट जाती है और समस्त जगत्में विप्नव हो जाता है (३।२३-२४)। इसल्यि नियत कर्मोंका खरूपसे त्याग उचित नहीं है।

प्रश्न—मोहके कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग है; इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो हेतु होनेसे उलटा अधोगतिको ले जानेवाला है।

सम्बन्ध--- नामस त्यागका निरूपण करके अब राजस त्यागके लक्षण बतलाते हैं---

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्केशभयात्त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥ ८॥

जो कुछ कर्म है वह सब दुःखरूप ही है—ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्रेशके भयसे कर्तव्य-कर्मीका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥ ८॥

प्रश्न-'यत्' पदके सहित 'कर्म' पद किन कर्मोंका वाचक है और उनको दुःखरूप समझकर शारीरिक क्लेशके भयसे उनका त्याग करना क्या है ?

उत्तर—सातर्ने श्लोककी व्याख्यामें कहे हुए सभी शास्त्र-विहित कर्नव्यकमोंका वाचक यहाँ 'यत्'पदक सहित 'कर्म' पद है। उन कमोंके अनुष्टानमें मन, इन्द्रिय और शरीरको परिश्रम होता है; अनेक प्रकारके विन्न उपस्थित होते हैं; बहुत-सी सामग्री एकत्र करनी पड़ती है; शरीरके आरामका त्याग करना पड़ता है; त्रत, उपत्रास आदि करके कट सहन करना पड़ता है और बहुत-से भिन्न-भिन्न नियमोंका पाटन करना पड़ता है —इस कारण समस्त कर्मोंको दुःखरूप समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरके परिश्रमसे बचनेक लिये तथा आराम करनेकी इच्छासे जो यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रविहित कर्मोंका त्यागकरना है — यही उनको दुःखरूप समझकर शारीरिक क्लेशके भयसे उनका त्याग करना है। प्रश्न—बह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको नहीं पाता—इस वाक्यका क्या भाव है ?

कोई भी अपने वर्ण,आश्रम,खभाव और परिस्थितिके अनुसार शास्त्रमें विधान किये हुए कर्तव्यकर्मकेत्यागको भूछसे मुक्तिका

हेतु समझकर वैसा त्याग करता है---उसका वह त्याग मोह-

पूर्वक होनेके कारण तामस त्याग है; क्योंकि मोहकी उत्पत्ति

तमोगुणसे बतलायी गयी है (१४) १३, १७)। तथा

तामसी मनुष्योंकी अधोगति बतलायी है (१४।१८)।

इसिंखें उपर्युक्त त्याग ऐसा त्याग नहीं है; जिसके करनेसे

मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है। यह तो प्रत्यवायका

उत्तर-इसका यह भाव है कि इस प्रकारकी भावनासे विहित कमोंका त्याग करके जो संन्यास लेना है, वह राजस त्याग है; क्योंकि मन,इन्द्रिय और शरीरके आराममें आसक्ति-का होना रजोगुणका कार्य है।अतएव ऐसा त्याग करनेवाला मनुष्य वास्तविक त्यागका फल जो कि समस्त कर्मवन्धनोंसे छूटकर परमात्माको पा लेना है, उसे नहीं पाता; क्योंकि जबतक मनुष्यकी मन, इन्द्रिय और शरीरमें ममता और आसक्ति रहती है—तबतक वह किसी प्रकार मी कर्मवन्धन-सेमुक्त नहीं हो सकता। अतः यह राजस त्याग नाममात्रका ही त्याग है,सन्धा त्याग नहीं है। इसलिये कन्याण चाहनेवाले साधकोंको ऐसा त्याग नहीं करना चाहिये। इस प्रकारके त्यागसे त्यागका फल प्राप्त होना तो दूर रहा, उलटा विहित कर्मोंके न करनेका पाप लग सकता है।

सम्बन्ध — अब उत्तम श्रेणी के सात्त्विक त्याग के लक्षण वतल।ये जाते हैं —

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सास्विको मतः ॥ ९ ॥

हे अर्जुन ! जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है-इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है—वही सास्थिक त्याग माना गया है ॥ ९ ॥

प्रम—यहाँ 'नियतम्' विशेषणके सिंहत 'कर्म' पद किन कर्मोंका वाचक है तथा उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति और फलका त्याग करके करना क्या है?

उत्तर-वर्ण, आश्रम,खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा-से जिस मनुष्यके लिये जो-जो कर्म शाखमें अवस्थकर्तव्य बतलाये गये हैं—जिनकी व्याख्या छठे स्ठोकमें की गयी है—उन समस्त कर्मोंका वाचक यहाँ 'नियतम्' विशेषणके सिहत 'कर्म' पद है; अतः इससे यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि निषिद्ध और काम्य कर्म नियत कर्मोंमें नहीं हैं। उपर्युक्त नियत कर्म मनुष्यको अवस्य करने चाहिये, इनको न करना भगवान्की आज्ञाका उल्लङ्खन करना है—इस भाव-से भावित होकर उन कर्मोंमें और उनके फल्रह्म इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें ममता, आसक्ति और कामना-का सर्वथा त्याग करके उत्साहपूर्वक विधिवत् उनको करते रहना—यही उनको कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल्र-का त्याग करके करना है। प्रभ-इस प्रकारके कर्मानुष्ठानको सास्त्रिक त्याग कहने-का क्या अभिप्राय है ! क्योंकि यह तो कर्मोंका त्याग नहीं है, बल्कि कर्मोंका करना है !

उत्तर—इस कर्मानुष्ठानरूप कर्मयोगको साल्विक त्याग कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्रविहित अवश्य कर्तव्यकर्मीका खरूपसे त्याग न करके उनमें और उनके फलखरूप सम्पूर्ण पदायों में आसिक और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना ही मेरे मतसे सच्चा त्याग है;कर्मों के फल्ट् रूप इस लोक और परलोकके भोगों में आसिक और कामना-का त्याग न करके किसी भी भावसे प्रेरित होकर विहित कर्मों-का खरूपसे त्याग कर बैठना सच्चा त्याग नहीं है। क्योंकि त्यागका परिणाम कर्मांसे सर्वथा सम्बन्धविच्छेद होना चाहिये; और यह परिणाम ममता, आसिक और कामनाके त्यागसे ही हो सकता है—केवल खरूपसे कर्मोंका त्याग करनेसे नहीं। अत्यव कर्मोंमें आसिक और फलेच्छाका त्याग ही सात्विक त्याग है।

सम्बन्ध—उपर्युक्त प्रकारसे सात्त्विक त्याग करनेवाले पुरुषका निषिद्ध और काम्य कर्मोको खरूपसे छोड़नेमें और कर्तव्यकर्मोके करनेमें कैसा भावरहता है,इस बिज्ञासापर सात्त्विक त्यागी पुरुषकी अन्तिम स्थितिके लक्षण वतलाते हैं—

#### न द्वेष्टचकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघात्री छिन्नसंशयः॥१०॥

जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेप नहीं करता और कुशल कर्ममें आसक्त नहीं होता—वह शुद्ध सत्त्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, बुद्धिमान् और सन्धा त्यागी है ॥ १० ॥

प्रश्न-'अकुरालम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किन कर्मांका वाचक है और सात्त्रिक त्यागी पुरुष उनमे द्वेप नहीं करता, इस क्यनका क्या भाव है ?

उत्तर-'अकुरालम्' विरोषणके सहित कर्म' पद यहाँ शास्त्रद्वारा निपंच किये हुए पापकर्मांका और काम्य कर्मांका याचक है; क्योंकि पापकर्म तो मनुष्यको नाना प्रकारकी नीच योनियों में और नरक में गिरानेवाले हैं एवं काम्य कर्म भी फल्ट-भोगके लिये पुनर्जन्म देनेवाले हैं । इस प्रकार दोनों ही बन्यनके हेनु होनेसे अकुराल कहलाते हैं। सात्त्विक त्यागी उनसे देश नहीं करता—इस कथनका यहाँ यह भाव है कि सात्त्विक त्यागीमें राग-देषका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण वह जो निषद्ध और काम्य कर्मोंका त्याग करता है, वह देथ- बुद्धिसे नहीं करता; किन्तु अकुशल कर्मोका त्याग करना मनुष्यका कर्तन्य है, इस भावये लोकसंग्रहके लिये उनका त्यागकरता है।

प्रश्न-'कुशले'पद किन कमीका वाचक हैं और सात्त्विक त्यागी उनमें आसक्त नहीं होता, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—'कुशले' पद यहाँ शाश्रविहित नित्य-नैमित्तिक यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मोका और वर्णाश्रमानुकूल समस्त कर्तव्यक्षमीका वाचक है। निष्कामभावसे किये हुए उपर्युक्त कर्म मनुष्यके पूर्वकृत सिक्षत पापोंका नारा करके उसे कर्मबन्धन से छुड़ा देनेमें समर्थ हैं,इसलिये ये कुशल कहलाते हैं।सात्त्विक त्यागी उन कुशल कर्मोंमें आसक्त नहीं होता— इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि वह जो उपर्यक्त शुभ कर्मोंका विधिवत् अनुष्ठान करता है, वह आसक्तिपूर्वक नहीं करता; किन्तु शास्त्रविहित कर्मीका करना मनुष्यका कर्तव्य है-इस भावसे ममता, आसक्ति और फलेन्छा छोड़कर लोकसंप्रहके लिये उनका अनुष्टान करता है।

परन-वह शुद्ध सत्वगुणसे यक्त पुरुष संशयरिहत, बुद्धिमान् और सचात्यागी है-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर–इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार राग-द्वेषसे रहित होकर केवल कर्नव्यबुद्धिसे कमींका प्रहण और त्याग करनेवाला शुद्ध सत्त्वगुणसे युक्त पुरुष संशपरहित है, यानी उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि यह कर्मयोगरूप सात्त्रिक त्याग ही कर्मवन्धनसे छुटकर परमपदको प्राप्त कर लेनेका पूर्ण साधन है। इसीलिये वह बुद्धिमान् है और वही सचा त्यागी है।

सम्बन्ध-उपर्युक्त श्लोकमें सार्त्विक त्यागीको यानी निष्कामभावसे कर्तव्यकर्मका अनुष्ठान करनेवाले कर्मयोगीको सचा त्यागी बतलाया । इसपर यह शक्का होती है कि निषिद्ध और काम्य कमोंकी भाँति अन्य समस्त कमोंका स्वरूपसे रयाग कर देनेबाला मनुष्य भी तो सचा त्यागी हो सकता है, फिर केवल निष्कामभावसे कर्म करनेवालेको ही सचा त्यागी क्यों कहा गया। इसलिये कहते हैं--

#### शक्यं त्यक्तं कर्माण्यशेषतः। देहभृता कर्मफलत्यागी त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ स

क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोंका त्याग किया जाना शक्य नहीं हैं: इसिलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वहीं त्यागी है—यह कहा जाता है ॥ ११ ॥

प्रश्न-पहाँ 'देहभूता' पर किसका वाचक है और उसके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कमींका त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-जिनके द्वारा देहका धारण-पोपग किया जाता है, ऐसे समस्त मनुष्य-समुदायका वाचक यहाँ 'देहमृता'पर है । अतः शरीरवारी किसी भी मनुष्यके लिये सम्पूर्णतामे सब कर्मोंका त्याग कर देना शक्य नहीं है, इस क्यनमे यह भाव दिखलाया गया है कि कोई भी दहधारी मनुष्य बिना कर्म किये रह नहीं सकता (२।५) क्योंकि बिना कर्म किये शरीरका निर्वाह ही नहीं हो सकता (३।८) इसलिये मनुष्य किसी भी आश्रममें क्यों न रहता हो - जबतक वह जीवित रहेगा तवतक उसे अपनी परिस्थितिके अनुसार खाना-पीना,सोना-बैठना,चलना-फिरना और बोलना आदि कुछ-न-कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा? अतएव सम्पूर्णनासे सब कमेंका खरूपसे त्याग किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रभ-'कर्मफलत्यागी'पद किस मनुष्यका वाचक है और

जो कर्मफलका त्यागी है वही त्यागी है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-कर्म और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग करके शास्त्रविहित कर्तव्यक्रमोंका अनुष्टान करनेत्राले कर्मयोगीका वाचक यहाँ 'कर्मफलत्यागी' पद है। अतः जो कर्मफलका त्यागी है, बही त्यागी है-इस कथनसे यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्यमात्रको कुछ-न-कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं, बिना कर्म किये कोई रह ही नहीं सकता; इसलिये जो निषिद्ध और काम्य कर्मांका सर्वथा त्याग करके यथावस्यक शास्त्रविहित कर्नव्यक्रमांका अनुष्टान करता रहता है तथा उन कमोंमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्यागकर देता है-वहीं सचा त्यागी है।

ऊपरसे इन्द्रियोंकी क्रियाओंका संयम करके मनसे विषयोंका चिन्तन करनेवाला मनुष्य त्यागी नहीं है तथा अहंता, ममता और आसक्तिके रहते हुए शास्त्रविहित यञ्ज, दान और तप आदि कर्तव्यकर्मीका खरूपसे त्याग कर

देनेवाला भी त्यागी नहीं है।

सम्बन्ध-पूर्व श्लोक्से यह बात कही गयी कि 'जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है।' इसपर यह शङ्का हो सकती है कि कमोंका फल न चाहनेपर भी किये हुए कर्म अपना फल दिये बिना नष्ट नहीं हो सकते—जैसे बोया हुआ बीज समयपर अपने-आप वृक्षको उत्पन्न कर देता है, वैसे ही किये हुए कर्मोंका फल भी किसी-न-किसी जन्ममें सबको अवश्य भोगना पड़ता है; इसलिये केवल कर्मफलके त्यागसे मनुष्य त्यागी यानी 'कर्मबन्धनसे रहित' केसे हो सकता है ? इस शक्काको निवृत्तिके लिये कहते हैं—-

#### अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित् ॥ १२ ॥

कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका तो अब्छाः बुरा और मिला हुआ—ऐसे तीन प्रकार-का फल मरनेके पश्चात् अवदय होता हैं: किन्तु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका फल किसी कालमें भी नहीं होता ॥ १२ ॥

प्रभ-'अत्यागिनाम्' पद किन मनुष्योंका बाचक है तथा उनके कर्मोंका अच्छा, बुरा और मिला हुआ—तीन प्रकारका फल क्या है; और वह मरनेके पश्चात् अवस्य होता है—इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—जिन्होंने अपने द्वारा किये जानेवाले कर्मोंमें और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग नहीं किया है; जो आसक्ति और फलेच्छापूर्वक सब प्रकारके कर्म करनेवाले हैं—-ऐसे सर्वसाधारण प्राकृत मनुष्योंका वाचक यहाँ 'अत्यागिनाम्' पद है।

उनके द्वारा किये हुए शुभ कमोंका जो खर्गादिकी प्राप्ति या अन्य किसी प्रकारके सांसारिक इप्ट भोगोंकी प्राप्तिरूप फल है, वह अच्छा फल है; तथा उनके द्वारा किये हुए पाप-कमोंका जो पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग और वृक्ष आदि तिर्यक् योनियोंकी प्राप्ति या नरकोंकी प्राप्ति अथवा अन्य किसी प्रकार-के दु:खोंकी प्राप्तिरूप फल है - वह खुरा फल है। इसी प्रकार जो मनुष्यादि योनियों में उत्पन्न होकर कभी इप्ट भोगोंको प्राप्त होना और कभी अनिष्ट भोगोंको प्राप्त होना है, वह मिश्रित फल है। यही उनके कमोंका तीन प्रकारका फल है।

यह तीन प्रकारका फल उन लोगोंको मरनेके बाद अवस्य प्राप्त होता है—इस कयनसे यहाँ यह भात्र दिखलाया गया है कि उन पुरुषोंके कर्म अपना फल भुगताये बिना नष्ट नहीं हो सकते, जन्म-जन्मान्तरों में शुभाशुभ फल देते रहते हैं; इसीलिये ऐसे मनुष्य संसारचक्रमें चूमने रहते हैं।

पश-यहाँ 'प्रेत्य' पदसे यह बात कही गयी है कि उनके

कमोंका फल मरनेके बाद होता है; तो क्या जीते हुए उनके कमोंका फल नहीं होता ?

उत्तर-वर्तमान जन्ममें मनुष्य प्रायः पूर्वकृत कमोंसे बने हुए प्रारम्थका ही भोग करता है, नवीन कमोंका फल वर्तमान जन्ममें बहुत ही कम भोगा जाता है: इसलिये एक मनुष्य-योनिमें किये हुए कमोंका फल अनेक योनियोंमें अवश्य भोगना पड़ता है—यह भाव समझानेके लिये यहाँ 'ग्रेल्य' पदका प्रयोग करके मरनेके बाद फल भोगनेकी बात कही गयी है।

प्रभ-'तु' अव्ययका क्या भाव है ?

उत्तर - कर्मफलका त्याग न करनेवालोंकी अंपेक्षा कर्म-फलका त्याग करनेवाले पुरुषोंकी अत्यन्त श्रेष्ठता और विलक्षणता प्रकट करनेके लिये यहाँ 'तु' अन्ययका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न-'संन्यासिनाम्' पद किन मनुष्योंका वाचक है और उनके कमोंका फल कभी नहीं होता, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—कर्मोमे और उनके फलमें ममता, आसक्ति और कामनाका जिन्होंने सर्वथा त्याग कर दिया है; दसवें स्लोकमें त्यागीके नामसे जिनके लक्षण बतलाये गये हैं; छठे अध्याय-के पहले स्लोकमें जिनके लिये 'संन्यासी' और 'योगी' दोनों परोंका प्रयोग किया गया है तथा दूसरे अध्यायके इक्यावनवें स्लोकमें जिनको अनामय पदकी प्राप्तिका होना बतलाया गया है—ऐसे कर्मयोगियोंका वाचक यहाँ 'संन्यासिनाम' पद है।

अतः संन्यासियोंके कर्मीका फल कभी नहीं होता— इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार कर्म- वे भूने हुए बीजकी भाँति होते हैं, उनमें फल उत्पन्न करनेकी में या जन्मान्तरों में किये हुए किसी भी कर्मका किसी प्रकार-निष्काम कमींसे पूर्वसिवत समस्त शुभाशुभ कमींका भी कभी नहीं होता; वे कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाते हैं।

फलका त्याग कर देनेवाले त्यागी मनुष्य जितने कर्म करते हैं नाश हो जाता है (४।२३)। इस कारण उनके इस जन्म-शक्ति नहीं होती; तथा इस प्रकार यज्ञार्य किये जानेवाले का भी फल किसी भी अत्रस्थामें, जीते हुए या मरनेके बाद

सम्बन्ध-पहले श्लोकर्षे अर्जुनने संन्यास और त्यागका तत्त्व अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी। उसका उत्तर देते हुए भगवान्ने दूसरे और तीसरे श्लोकोंमें इस विपयपर विद्वानोंके भिन्न-भिन्न मत वतलाकर अपने मतके अनुसार चौथे श्लोकसे वारहवें श्लोकतक त्यागका यानी कर्मयोगका तस्व महीभाँति समझायाः अव संन्यासका यानी सारुययोगका तत्व समझानेके लिये पहले सांख्य-सिद्धान्तके अनुसार कमोंकी सिद्धिमें पाँच हेतु वतलाते है-

### पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम ॥ १३॥

हे महाबाहो ! सम्पूर्ण कमौकी सिद्धिके ये पाँच हेतु कमौका अन्त करनेके लिये उपाय बतलानेवाले सांख्य-शास्त्रमें कहे गये हैं, उनको तू मुझसे भरीमाँति जान ॥ १३॥

प्रश्न-'सर्वकर्मणाम्' पद यहाँ किन कर्मीका वाचक है और उनकी मिद्धि क्या है ?

उत्तर-'सर्वकर्मणाम्'पद यहाँ शास्त्रिविहत और निपिद्ध, सभी प्रकारके कमोंका वाचक है तथा किसी कर्मका पूर्ण हो जाना यानी उसका बन जाना ही उसकी सिद्धि है।

वश्र--कतान्ते 'विशेषणके सहित 'सांख्ये' पद किसका वाचक है तथा उसने 'सम्पूर्ण कर्मीकी सिद्धिके ये पाँच हेतु बतलाये गये हैं, उनको त मुझसे जान, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-'कृत' नामकर्माका है;अत: जिस शास्त्रमें उनके समाप्त करनेका उपाय बतलाया गया हो, उसका नाम कृतान्त' है। 'सांस्य' का अर्थ ज्ञान है (सम्यकस्यायने ज्ञायने परमात्माऽनेनेति सांख्यं तत्त्वज्ञानम् ) । अत्रयं जिस शास्त्रमें तत्त्वज्ञानके सावनरूप ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया गया हो, उसको सांख्य कहते हैं। इसलिये यहाँ 'कतान्ते' विशेषणके सहित 'सांख्ये' पद उस शास्त्रका त्राचक मारूम होता है, जिसमें ज्ञानयोगका भलीभौति प्रतिपादन किया गया हो और उसके अनुसार समस्त कर्मोंको प्रकृतिद्वारा किये हुए एवं आत्माको सर्वथा अकर्ता समझकर कर्मोका अभाव करने की रीति बतलायी गयी हो ।

इसीलिये यहाँ सम्पूर्ण कमींकी सिद्धिके येपाँच हेतु सांख्य-सिद्धान्तमें वतलाये गये हैं, उनको त्मुझसे भलीभाँति जान--इस कथनमें भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि आत्माका अकर्तृत्व सिद्ध करनेके लिये उपर्युक्त ज्ञानयोगका प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रनें समस्त कर्मीकी सिद्धिके जो पाँच हेत बतलाये गये हैं — जिन पाँचोंके सम्बन्ध से समस्त कर्म बनते हैं, उनको में तुझे बतलाता हूँ; तू सावधान होकर सुन। मम्बन्ध - अव उन पाँच हेत्ओंक नाम वतराये जाते हैं-

> तथा कर्ता करणं च प्रथग्विधम्। पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १८ ॥ विविधाश्च

इस विषयमें अर्थात् कर्मोंकी सिद्धिमें अधिष्ठान और कर्ता तथा मिन्न-भिन्न प्रकारके करण एवं नाना प्रकार-की अलग-अलग चेष्टाएँ और वैसे ही पाँचवाँ हेत दैव है ॥ १४ ॥

प्रकत--(अधिष्ठानम् 'पद यहाँ किसका वाचक है ? उत्तर-अधिप्रानम्' पद यहाँ मुख्यतासे करण और वाचक भी माना जा सकता है। क्रियाके आधाररूप शरीरका बाचक है किन्त गौणरूपसे

यज्ञादि कर्मों में तद्विषयक कियाके आधाररूप भूमि आदिका

प्रश्न-'कर्ता' पर यहाँ किसका वाचक है ?

उत्तर-यहाँ 'कर्ता' पद प्रकृतिस्थ पुरुषका बाचक है। इसीको तेरहवें अध्यायके इक्कोसवें इलोकमें भोक्ता बतलाया गया है और तीसरे अध्यायके सत्ताईसवें इलोकमें 'अहङ्कार-विमृहात्मा' कहा गया है।

प्रश्न-'पृथिविधम्' विशेषणके सहित 'करणम्' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-मन, बुद्धि और अहङ्कार भीतरके करण हैं तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ-ये दस बाहरके करण हैं; इनके सिवा और भी जो-जो सुवा आदि उपकरण यज्ञादि कर्मोंके करनेमें सहायक होते हैं, वे सब बाह्य करणके अन्तर्गत हैं। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मोंके करनेमें जितने भी भिन्न-भिन्न द्वार अथवा सहायक हैं, उन सबका बाचक यहाँ 'पृथिग्वियम्' विशेषणके सहित 'करणम्' पद है।

प्रश्न--'विविधाः' और 'पृथक्'--इन दोनों पदोंके सहित 'चेष्टाः' किसका वाचक है ?

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म

प्रारभते नरः।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः॥१५॥

मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है—उसके ये पाँचों कारण हैं ॥ १५ ॥

प्रश्न--'नरः' पर यहाँ किसका वाचक है और इसके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—'नरः' पद यहाँ मनुष्यका वाचक है। इसका प्रयोग करके यह भात्र दिखलाया है कि मनुष्यशरीरमें ही जीव पुण्य और पापरूप नवीन कर्म कर सकता है। अन्य सब भोगपोनियाँ हैं; उनमें पूर्वकृत कर्मीका फल भोगा जाता है, नवीन कर्म करनेका अधिकार नहीं है।

प्रश्न-'शरीरवाद्यनोभिः'पदमें 'शरीर' शब्दसे किसका, 'वाक्' से किसका और 'मनस्' से किसका प्रहण होता है? तथा यहाँ इस पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर—उपर्युक्त परमें 'शरीर' शब्दसे वाणीके सिवा समस्त इन्द्रियोंके सहित स्थूल शरीर को लेना चाहिये, 'वाक्' शब्दका अर्थ वाणी समझना चाहिये और 'मनस्' शब्दसे समस्त अन्तः करणको लेना चाहिये। मनुष्य जितने भी उत्तर—एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन करना,हाथ-पैर आदि अङ्गोंका सञ्चालन, श्वासोंका आना-जाना, अङ्गोंको सिकोड़ना-फैलाना, आँखोंको खोलना और मूँदना, मनमें सङ्कल्प-विकल्पोंका होना आदि जितनी भी हलचलरूप चेशएँ हैं—उन नाना प्रकारकी भिन्न-भिन्न समस्त चेल्लाओं-का वाचक यहाँ 'विविधाः' और 'पृथक्'—इन दोनों परोंके सिहत 'चेशः' पर है ।

प्रश्न-यहाँ 'दैवम्' पद किसका वाचक है और उसके साथ 'पञ्चमम्' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर - पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंके संस्कारोंका वाचक यहाँ 'दैवम्' पद है, प्रारब्ध भी इसीके अन्तर्गत है । बहुत छोग इसे 'अदृष्ट' भी कहते हैं । इसके साथ 'पश्चमम्'पदका प्रयोग करके 'पश्च' संख्याकी पूर्ति दिखलायी गयी है । अभिप्राय यह है कि पूर्वश्लोकमें जो पाँच हेतुओंके सुननेके लिये कहा गयाथा, उनमेंसे चार हेतु तो दैवके पहले अलग बतलाये गये हैं और पाँचवाँ हेतु यह दैव है ।

पुण्य-पापरूप कर्म करता है उन सबको शास्त्रकारोंने कायिक, वाचिक और मानसिक — इस प्रकार तीन मेदोंमें विभक्त किया है अतः यहाँ इस पदका प्रयोग करके समस्त ग्रुमाग्रुम कमोंका समाहार किया गया है।

प्रश्न-'न्याय्यम्' पर किस कर्मका वाचक है ?

उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकं भेदसे जिसके लिये जो कर्म कर्तन्य माने गये हैं—उन न्यायपूर्वक किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप, विद्याध्ययन, युद्ध, कृपि, गोरक्षा, व्यापार, सेवा आदि समस्त शास्त्रविहित कमेंकि सनुदायका वाचक यहाँ 'न्याध्यम' पर है।

प्रश्न-'त्रिपरीतम्' पद किस कर्मका वाचक है ?

उत्तर—वर्ण, आश्रम, श्रकृति और परिस्थितिके भेदसे जिसके लिये जिन कर्मीके करनेका शास्त्रोंमें निषेध किया गया है तथा जो कर्म, नीति और धर्मके प्रतिकृष्ठ हैं—ऐसे असत्यभाषण, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मद्यपान, अभक्ष्य-भक्षण आदि समस्त पापकर्मीका वाचक यहाँ 'विपरीतम्' पद है।

प्रश्न-'यत्'पदके सहित 'कर्म'पद किसका वाचक है और उसके ये पाँचों कारण हैं—इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'यत्' पदके सहित 'कर्म' पद यहाँ मन, वाणी और शरीरद्वारा किये जानेवाले जितने भी पुण्य और पापरूप

सम्बन्ध-इस प्रकार सांख्ययोगके सिद्धान्तसे समस्त कर्मोकी सिद्धिके अधिष्ठानादि पाँच कारणोंका निरूपण करके अब, वास्तवमें आत्माका कर्मोसे कोई सम्बन्ध नहीं है, आत्मा सर्वथा गुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है—यह बात समझानेके लिये पहले आत्माको कर्ता माननेवालेकी निन्दा करते हैं—

## तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मीतः॥१६॥

गयी है।

परन्तु ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्धबुद्धि होनेके कारण उस विषयमें यानी कर्मोंके होनेमें केवल— शुद्धसुरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह मिलन बुद्धिवाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता ॥ १६॥

प्रश्न-यहाँ 'एवम् 'के सहित'सति'पदका क्या भाव है ?

उत्तर—'एवम्'के सिंहत 'सिंत' पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त कर्गोंके होनेमें उपर्युक्त अधिष्ठानादि ही कारण हैं, आत्माका उन कर्मोंसे वास्तवमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; इसिल्ये आत्माको कर्ता मानना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। तो भी लोग मूर्युतावश अपनेको कर्मोंका कर्ता मान लेते हैं, यह कितने आश्चर्यकी बात है!

प्रश्न-'अकृतबुद्धित्वात्' का क्या भाव है ?

उत्तर—सत्सङ्ग और सत्-शाक्षोंके अभ्यासद्वारा तथा विवेक, विचार और शम-दमादि आध्यात्मिक साधनोंद्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध की हुई नहीं है—ऐसे प्राकृत अज्ञानी मनुष्यको अकृतबुद्धि 'कहते हैं। अतः यहाँ 'अकृतबुद्धित्वात्' पदका प्रयोग करके आत्माको कर्ता माननेका हेतु बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वास्तवमें आत्माका कर्मों से कुछ भी सम्बन्ध न होनेपर भी बुद्धिमें विवेकशक्ति न रहनेके कारण अज्ञानवश मनुष्य आत्माको कर्ता मान बैठता है। नक कारण उस विषयम याना कमाक हानम कवल— ाला अझानी यथार्थ नहीं समझता ॥ १६ ॥ प्रश्न—'आत्मानम्' पदके साथ 'केवलम्' विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ?

कर्म हैं-जिनका इस जन्म तथा जन्मान्तरमें जीवको परल

भोगना पड़ता है---उन समस्त कर्मोंका वाचक है। तथा

'उसके ये पाँचों कारण हैं'-इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया

है कि इन पाँचोंके संयोग बिना कोई भी कर्म नहीं बन सकता;

जितने भी शुभाश्यभ कर्म होते हैं, इन पाँचोंके संयोगसे ही

होते हैं। इनमेंसे किसी एकके न रहनेसे कर्म नहीं बन

सकता । इसीलिये बिना कर्तापनके किया जानेवाला कर्म

वास्तवमें कर्म नहीं है, यह बात सतरहवें श्लोकमें कही

उत्तर—'केवलम्' विशेषणके प्रयोगसे आत्माके यथार्थ स्वरूपका लक्षण किया गया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा-का यथार्थ खरूप 'केवल' यानी सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और असङ्ग है। श्रुतियों में भी कहा है कि 'असङ्गो ह्ययं पुरुषः' (बृहदारण्यक उ० ४१३। १५-१६)'यह आत्मा वास्तवमें सर्वथा असङ्ग है।'अतः असङ्गआत्माका कर्मिक साथसम्बन्ध जोड़कर उसे कर्मोंका कर्ता मानना अस्यन्त विपरीत है।

प्रश्न--'सः'के साथ'दुर्मतिः'विशेषणदेकरयह कहनेका क्या अभिप्राय है कि वह यथार्थ नहीं समझता ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारमे आत्माको कर्ता समझनेवाले मनुष्यकी बुद्धि दूषित है, उसमें आत्मखरूपको यथार्थ समझनेकी राक्ति नहीं है —यह भाव दिख्ळानेके लिये यहाँ 'दुर्मितः' विशेषणका प्रयोग किया गया है। तथा वह यथार्थ नहीं जानता—इस कथनसे यह भाव दिख्ळाया है कि जी तेरहवें अध्यायके उर्तासवें स्रोकके कथनानुसार समस्त कर्मोंको प्रकृतिका ही खेल समझता है और आत्माको सर्वथा अकर्ता समझता है, वही यथार्थ समझता है; उससे विपरीत आत्माको कर्ता समझनेवाला मनुष्य अज्ञान और अहङ्कार-से मोहित है (३।२७), इसल्ये उसका समझना ठीक नहीं है—गलत है।

प्रभ—चौदहवें स्रोकमें कमोंके बननेमें जो पाँच हेतु बतलाये गये हैं—उनमें अधिष्ठानादि चार हेतु तो प्रकृति-जनित ही हैं, परन्तु 'कर्ता' रूप पाँचवाँ हेतु 'प्रकृतिस्थ' पुरुषको माना गया है; और यहाँ यह बात कही जाती है कि आत्मा कर्ता नहीं है, सङ्गरहित है। इसका क्या अभिप्राय है?

उत्तर-इस विषयमें यह समझना चाहिये कि वास्तवमें आत्मा नित्य, गुद्ध, बुद्ध, निर्विकार और सर्वथा असङ्ग है; प्रकृतिसे, प्रकृतिजनित प्राथोंसे या कमोंसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अनादिसिद्ध अविद्याके कारण असङ्ग आत्माकाही इस प्रकृतिके साथ सम्बन्ध-सा हो रहा है; अतः वह प्रकृतिद्वारा सम्पादित कियाओं में मिथ्या अभिमान करके खयं उन कर्मोंका कर्ता बन जाता है। इस प्रकार कर्ता बने हुए पुरुषका नाम ही 'प्रकृतिस्थ पुरुष' है; वह उन प्रकृतिद्वारा सम्पन्न हुई क्रियाओंका कर्ता बनता है,तभी उनकी 'कर्म' संज्ञा होती है और वे कर्म फल देनेवाले बन जाते हैं। इसीलिये उस प्रकृतिस्थ पुरुषको अच्छी-बुरी योनियों में जन्म धारण करके उन कर्मोंका फल भोगना पड़ता है (१३।२१)। इसलिये चौदहवें श्लोकमें कर्मोंकी सिद्धिके पाँच हेतुओं में एक हेतु जो 'कर्ता' माना गया है वह प्रकृतिमें स्थित पुरुष है और यहाँ आत्माके केवल यानी सङ्गरहित, शुद्ध खरूपका वर्णन है, अतः उसको अकर्ता बतलाकर उसके यथार्थ खरूपका लक्षण किया गया है। जो आत्माके यथार्थ खरूपको समझ लेता है, उसके कर्मों में 'कर्ता' रूप पाँचवाँ हेतु नहीं रहता। इसी कारण उसके कर्मोंकी कर्म संज्ञा नहीं रहती। यही वात अगले श्लोकमें समझार्था गयी है।

सम्बन्ध — आत्मा सर्वथा गुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है—यह बात समझानेके िये आत्माको 'कर्ता' मानने -बालेकी निन्दा करके अब आत्माके यथार्थ स्वस्थ्यको समझकर उसे अकर्ता समझनेवालेकी स्तृति करते हैं—

#### यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते॥१७॥

जिस पुरुषके अन्तःकरणमें 'में कर्ता हूँ' ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोंमें और कर्मोंमें लिपायमान नहीं होती, वह पुरुप इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे बँधता है ॥ १७ ॥

प्रश्न-यहाँ 'यस्य' पर किसका वाचक है तथा भी कर्ता हूँ '---इस भावका न होना क्या है ?

उत्तर-यहाँ 'यस्य' पद समस्त कर्मीको प्रकृतिका खेळ समझनेवाले सांख्ययोगीका बाचक है। ऐसे पुरुषमें जो देहा-मिमान न रहनेके कारण कर्तापनका सर्वथा अभाव हो जाना है—यानी मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा की जानेवाली समस्त कियाओं में 'अमुक कर्म मैंने किया है' यह मेरा कर्तव्य है, इस प्रकारके भावका लेशमात्र भी न रहना है—यही 'मैं कर्ता हूँ' इस भावका न होना है।

प्रश्न-बुद्धिका लिपायमान न होना क्या है ?

उत्तर—कर्मों में और उनके फल्रूप स्नी,पुत्र, धन, मकान मान,बद्दाई,स्वर्गसुख आदि इस लोक और परलोकके समस्त पदायों में ममता, आसिक और कामनाका अभाव हो जाना; किसी भी कमसे या उसके फल्से अपना किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न समझना तथा उन मचको खप्तके कमें और भोगोंकी भाँति क्षणिक, नाशवान् और कल्पित समझ लेनेके कारण अन्तःकर गमें उनके संस्कारोंका मंगृहीत न होना— यही बुद्धिका लिपायमान न होना है।

प्रश्न—वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न पापसे बँधता है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इसमे यह भाव दिख्लाया गया है कि उपर्युक्त प्रकारसे आत्मखरूपको भलीभाँतिजान लेनेके कारणजिसका अज्ञानजनित अहंभाव सर्वया नष्ट हो गया है; मन, बुद्धि इन्द्रियाँ और शरीरमें अहंता-ममताका सर्वथा अभाव हो जाने-के कारण उनके द्वारा होनेवाले कमींसे या उनके फलसे जिसका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है — उस पुरुषके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा जो लोकसंप्रहार्थ प्रारन्थानुसार कर्म किये जाते हैं वे सब शास्त्रानुकूल और सबका हित करनेवाले ही होते हैं। क्योंकि अहंता, ममता, आसक्ति और खार्थबुद्धिका अभाव हो जानेके बाद पापकमीके आचरणका कोई कारण नहीं रह जाता। अतः जैसे अग्नि, वायु और जल आदिके द्वारा प्रारम्भवश किसी प्राणीकी मृत्य हो जाय तो वे अग्नि, वायु आदि न तो वास्तवमें उस प्राणीको मारनेवाले हैं और न ने उस कमेरी बँचते ही हैं — उसी प्रकार उपर्यक्त महापुरुष छोक्टिटिसे खधर्मपालन करते समय यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कमींको करके उनका कर्ता नहीं बनता और उनके पलसे नहीं बँधता, इसमें तो कहना ही क्या है। किन्तु क्षात्रधर्म-जैसे--किसी कारणसे योग्यता प्राप्त हो जानेपर समस्त प्राणियोंका संहाररूप-कृर कर्म करके भी उसका वह कर्ता नहीं बनता और उसके फलसे भी नहीं बँधता। अर्थात् लोकदृष्टिसे समस्त कर्म करता हुआ भी वह उन कर्मोसे सर्वथा बन्धनरहित ही रहता है।

अभिप्राय यह है कि जैसे भगवान् सम्पूर्ण जगत्की उत्यक्ति,पालन और संहार आदिकार्य करते हुए भी वास्तवमें उनके कर्ता नहीं हैं (४।१३) और उन कमींसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं (४।१४;९।९)—उसी प्रकार सांख्ययोगीका भी उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्धारा होनेवाले समस्त कमींसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। यह बात अवस्य है कि उसका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध तथा अहंता, ममता, आसिक्त और खार्यबुद्धिसे रहित हो जानेके कारण उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्धारा राग-द्रेष और अज्ञानमृत्यक चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषण, हिंसा, कपट, दम्म आदि पापकर्म नहीं होते; उसकी समस्त कियाएँ वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुसार शास्त्रानुक्ल ही हुआ करती हैं। इसमें भी उसे किसी प्रकारका प्रयक्ष नहीं करना पड़ता, उसका खभाव ही ऐसा बन जाता है।

सम्बन्ध — इस प्रकार संन्यास ( ज्ञानयोग ) का तत्त्व समझानेके लिये आत्माके अकर्तापनका प्रतिपादन करके अब उसके अनुसार कर्मके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको भलीभाँति समझानेकेलिये कर्म-प्रेरणा और कर्मसंप्रहका प्रतिपादन करते हैं —

> ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता करणं कर्म कर्तेति

त्रिविधा कर्मचोदना। त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥१८॥

काता, क्षान और क्षेय – यह तीन प्रकारकी कर्म-प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया-यह तीन

प्रश्न-ज्ञाता,ज्ञान और ज्ञेय-ये तीनों पद अलग-अलग किन-किन तत्त्रोंके वाचक हैं तथा यह तीन प्रकारकी कर्म-प्ररणा है, इस कथनका क्या भाव है ?

प्रकारका कर्म-संग्रह है ॥ १८ ॥

उत्तर—िकसी भी पदार्थके खरूपका निश्चय करनेवालेको 'ज्ञाता' कहते हैं; वह जिस वृत्तिके द्वारा वस्तुके खरूपका निश्चय करता है, उसका नाम 'ज्ञान' है और जिस वस्तुके खरूपका निश्चय करता है उसका नाम 'ज्ञेय' है। 'यह तीन प्रकारकी कर्म-प्रेरणा है'—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इन तीनोंके संयोगसे ही मनुष्यकी कर्ममें प्रवृत्ति होती है अर्थात् इन तीनोंका सम्बन्ध ही मनुष्यको कर्ममें प्रवृत्त करनेवाला है। क्योंकि जब अधिकारी मनुष्य ज्ञान- वृत्तिद्वारा यह निश्चय कर लेता है कि अमुक-अमुक वस्तुओं-द्वारा अमुक प्रकारसे अमुक कर्म मुझे करना है, तमी उसकी उस कर्ममें प्रवृत्ति होती है।

प्रश्त-कर्ता,करणऔरकर्म—येतीनोंपद् अलग-अलग किन-किन तत्त्वोंके वाचकहैं तथा यह तीन प्रकारका कर्म-संप्रह है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना, पीना आदि समस्त कियाओंको करनेवाले प्रकृतिस्थ पुरुषको 'कर्ता' कहते हैं; उसके जिन मन,बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा उपर्युक्त समस्त कियाएँ की जाती हैं—उनका वाचक 'करण'

भाव दिखलाया गया है कि इन तीनोंके संयोगसे ही कर्मका मन,बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा क्रिया करके किसी कर्मको करता

पद है और उपर्युक्त समस्त कियाओंका वाचक यहाँ 'कर्म' है-तभी कर्म बनता है, इसके बिना कोई भी कर्म नहीं बन पद है। 'यह तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है'-इस कथनसे यह सकता। चौदहवें स्त्रोक्तमें जो कर्मकी सिद्धिके अधिष्ठानादि पाँच हेतु बतलाये गये हैं उनमेंसे अधिष्ठान और दैवको छोड़-संग्रह होता है ? क्योंकि जब मनुष्य खयं कर्ता बनकर अपने कर शेष तीनोंको कर्म-संग्रह नाम दिया गया है; क्योंकि उन पौँचोंमें भी उपर्युक्त तीन हेतु ही मुख्य हैं।

सम्बन्ध--इस प्रकार सांल्ययोगके सिद्धान्तसे कर्म-चोदना (कर्म-प्रेरणा ) और कर्म-संग्रहका निरूपण करके अब तत्त्वज्ञानमें सहायक सात्विक भावको प्रहण करानेके लिये और उसके विरोधी राजस. तामस भावोंका त्याग करानेके लिये उपर्युक्त कर्म-प्रेरणा और कर्म-संयहके नामसे बतलाये हुए ज्ञान आदिमेंसे ज्ञान, कर्म और कर्ताके सार्चिक, राजस और तामस-इस प्रकार त्रिविध भेद कमसे बतलानेकी प्रस्तावना करते हैं-

#### ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने तान्यपि ॥ १९ ॥ यथावच्छुणु

गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्त्रमें ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कहे गये हैं, उनको भी तू मुझसे भलीभाँति सुन ॥ १९॥

प्रश्न-'गुणसंख्याने' पद किसका वाचक है तथा उसमें गुर्णोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके बतलाये हुए ज्ञान, कर्म और कर्ताको सुननेके लिये कहनेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-जिस शास्त्रमें सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंके सम्बन्धसे समस्त पदार्थांके भिन्न-भिन्न भेदोंकी गणना की गयी हो, ऐसे शास्त्रका वाचक 'गुणसंख्याने' पद है। अतः उसमें बतलाये हुए गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकार-के ज्ञान, कर्म और कर्ताको सुननेके लिये कहकर भगवान्ने उस शास्त्रको इस विषयमें आदर दिया है और कहे जानेवाले उपदेशको ध्यानपूर्वक सुननेके लिये अर्जुनको सात्रधान किया है।

ध्यान रहे कि ज्ञाता और कर्ता अलग-अलग नहीं हैं,इस कारण भगवान्ने ज्ञाताके भेद अलग नहीं बतलाये हैं तथा करणके भेद बुद्धिके और धृतिके नामसे एवं ज्ञेयके भेद सुखके नामसे आगे बतलायेंगे। इस कारण यहाँ पूर्वोक्त छः पदार्थिमेंसे तीनके ही भेद पहले बतलानेका सङ्घेत किया है।

सम्बन्ध — पूर्व श्लोकमें जो ज्ञान, कर्म और कर्ताके साखिक, राजस और तामस भेद कमशः बतलानेकी प्रस्तावना की थी-उसके अनुसार पहले साखिक ज्ञानके लक्षण बतलाते हैं-

#### सर्वभृतेषु भावमञ्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २०॥

जिस शानसे मनुष्य पृथक्-पृथक् सब भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस शानको तो तू सात्त्विक जान ॥ २०॥

प्रश्न-'येन' पद यहाँ किसका वाचक है तथा उसके द्वारा पृथक्-पृथक् भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित देखना क्या है ?

उत्तर-'येन'पद यहाँ सांख्ययोगके साधनसे होनेवाले उस अनुभवका वाचक है, जिसका वर्णन छठे अध्यायके उन्तीसर्वे श्लोकमें और तेरहवें अध्यायके सत्ताईसर्वे श्लोकमें

किया गया है । तथा जिस प्रकार आकाश-तत्त्वको जाननेवालः मनुष्य घड़ा, मकान, गुफा, खर्ग, पाताल और समस्त वस्तुओंके सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें, एक ही आकारा-तत्त्वको देखता है — वैसे ही लोकदृष्टिसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले समस्त चराचर प्राणियोंमें उस अनुभवके द्वारा जो एक अद्वितीय अविनाशी, निर्विकार ज्ञानखरूप

परमात्मभावको विभागरहित समभावसे व्याप्त देखना है — अर्थात् लोकहिशसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले समस्त प्राणि-योंको और स्वयं अपनेको एक अविनाशी परमात्मासे अभिन्न समझना है-यही पृथक्-पृथक् भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित देखना है।

परन-उस ज्ञानको तु सात्त्विक जान-इस कथनका क्या भाव है ?

सम्बन्ध-अब राजम ज्ञानके लक्षण बतलाते हैं-

#### पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावानपृथग्विधान्। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्॥ २१॥

किन्तु जो श्रान अर्थातु जिस श्रानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावींको अलग-अलग जानता है, उस शानको तू राजस जान ॥ २१ ॥

*प्रश्न*—सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोंको अलग-अलग जानना क्या है ?

उत्तर-कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी, मनुष्य, राक्षस और देवता आदि जितने भी प्राणी हैं — उन सबमें आत्माको उनके शरीरोंकी आकृतिके भेदसे और खभावके भेदसे भिन-भिन्न प्रकारके अनेक और अलग-अलग समझना-अर्थात यह समझना कि प्रत्येक शरीरमें आत्मा अलग-अलग है और वे बहुत हैं तथा सब परस्पर विलक्षण हैं—यही सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोंको अलग-अलग देखना है।

प्रश्न-उस ज्ञानको तू राजस जान-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकारका जो अनुभव है, वह राजसज्ञान है-अर्थात् नाममात्रका ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है । अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आकाशके तत्त्वको न जाननेवाला मनुष्य भिन्न-भिन्न घट, मठ आदिमें अलग-अलग परिच्छिन आकारा समझता है और उसमें स्थित सुगन्ध-दुर्गन्धादिसे उसका सम्बन्ध मानकर एकसे दूसरेको विलक्षण समझता है; किन्तु उसका यह समझना भ्रम है। उसी प्रकार आत्म-तत्त्वको न जाननेके कारण समस्त प्राणियोंके शरीरोंमें अलग-अलग और अनेक आत्मा समझना ही भ्रममात्र है।

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है

कि जो ऐसा यथार्थ अनुभव है, वही वास्तवमें सास्विक

ज्ञान यानी सचा ज्ञान है । अतः कल्याणकामी मनुष्यको

इसे ही प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इसके

अतिरिक्त जितने भी सांसारिक ज्ञान हैं, वे नाममात्रके

ही ज्ञान हैं - वास्तविक ज्ञान नहीं हैं।

सम्बन्ध—अब तामस ज्ञानका लक्षण बतलाते हैं--

#### सक्तमहैतुकम् । कृत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये अतत्त्वार्थवदल्पं तत्तामसमुदाहतम् ॥ २२ ॥ च

परन्तु जो क्षान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णके सददा आसक है; तथा जो बिना युक्तिवाला तास्विक अर्थसे रहित और तुच्छ है-वह तामस कहा गया है ॥ २२ ॥

प्रश्न-'तु' पदका यहाँ क्या भाव है ?

उत्तर-पूर्वोक्त सात्त्रिक ज्ञानसे और राजस ज्ञानसे भी इस ज्ञानको अत्यन्त निकृष्ट दिखलानेके लिये यहाँ 'तु' अब्ययका प्रयोग किया गया है।

आसक्त है—इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इस कथनसे तामस ज्ञानका प्रधान लक्षण बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस विप्रति ज्ञानके द्वारा मनुष्य प्रकृतिके कार्यरूप शरीरको ही अपना खरूप प्रभ-जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णकी भाँति समझ लेता है और ऐसा समझकर उस क्षणभङ्गर नाशवान्

गी० त० वि० ७९-

शरीरमें सर्वखकी भौंति आसक्त रहता है — अर्थात् उसके सुखसे सुखी एवं उसके दुःखसे दुःखी होता है तथा उसके नाशसे ही सर्वनाश मानता है, आत्माको उससे भिन्न या सर्व-व्यापी नहीं समझता — वह झान वास्तवमें झान नहीं है। इसलिये भगवान्ने इस स्रोकमें 'ज्ञान' पदका प्रयोग भी नहीं किया है, क्योंकि यह विपरीत झान वास्तवमें अझान ही है।

प्रश्न-इस ज्ञानको 'अहैतुकम्' यानी बिना युक्तिवाला बतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिख्ळाया गया है कि इस प्रकार-की समझ विवेकशील मनुष्यमें नहीं होती, थोड़ा भी समझने-वाला मनुष्य विचार करनेसे जड शरीरके और चेतन आत्माके भेदको समझ लेता है; अत: जहाँ युक्ति और विवेक है, वहाँ ऐसा ज्ञान नहीं रह सकता।

सम्बन्ध-अब साखिक कर्मके लक्षण बतलाते हैं---

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् । अफलप्रेप्सना कर्म यत्तत्मात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

जो कर्म शास्त्रविधिसे नियत किया हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेपके किया गया हो--वह सास्विक कहा जाता है ॥ २३ ॥

प्रश्न-'नियतम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद यहाँ किन कर्मोंका वाचक है तथा 'नियतम्' विशेषणके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिस मनुष्पके लिये जो कर्म अवश्यकर्तव्य वतलाये गये हैं— उन शास्त्रविहित यज्ञ, दान, तप तथा जीविकाके और शरीर-निर्वाहके सभी श्रेष्ठ कर्मोंका वाचक वहाँ 'नियतम्' विशेषण-के सहित 'कर्म' पद है; तथा 'नियतम्' विशेषणका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि केवल शास्त्रविहित नित्य-नैमित्तिक आदि कर्तव्यकर्म ही सात्त्रिक हो सकते हैं, काम्य कर्म और निषद्ध कर्म सान्त्रिक नहीं हो सकते । प्रश्न-'सङ्गरहितम्' विशेषणका क्या अभिग्राय है ?

उत्तर-यहाँ 'सङ्ग' नाम आसक्तिका नहीं है, क्योंकि आसक्तिका अभाव 'अरागद्वेषत:'पदसे अलग बतलाया गया है। इसल्यिय यहाँ जो कमोंमें कर्तापनका अभिमान करके उन प्रश्न—इस ज्ञानको तात्त्विक अर्थसे रहित और अल्प बतलानेका क्या भाव है ?

उत्तर-इसे तास्त्रिक अर्थसे रहित और अल्प बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि इस ज्ञानके द्वारा जो बात समझी जाती है, वह यथार्थ नहीं है अर्थात् यह वस्तुके स्वरूपको यथार्थ समझानेवाला ज्ञान नहीं है, विपर्यय-ज्ञान है और बहुत तुष्कु है; इसीलिये यह त्याज्य है।

प्रश्न-वह ज्ञान तामस कहा गया **है-इस कयनका** क्या भाव है !

उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणोंवाला जो विपर्यय-ज्ञान है, वह तामस है— अर्थात् अत्यन्त तमोगुणी मनुष्योंकी समझ है; उन लोगोंकी समझ ऐसी ही हुआ करती है,क्योंकि तमोगुणका कार्य अज्ञान बतलाया गया है।

कमेंसि अपना सम्बन्ध जोड़ लेना है, उसका नाम 'सङ्ग' समझना चाहिये; और जिन कमेंमि ऐसा सङ्ग नहीं है,अर्थात् जो बिना कर्तापनके और बिना देहाभिमानके किये हुए हैं— उन कमोंको सङ्गरहित कर्म समझना चाहिये। इसीलिये 'सङ्गरहितम्' विशेषणसे यह भाव दिख्लाया गया है कि उपर्युक्त शास्त्रविहित कर्म भी 'सङ्गरहित' होनेसे ही सात्त्रिक होते हैं, नहीं तो उनकी 'सात्त्रिक' संज्ञा नहीं होती।

प्रश्न—'अफलप्रेप्सुना' पद किसका वाचक है और ऐसे पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेषके किया हुआ कर्म कैसे कर्मको कहते हैं ?

उत्तर—कर्मोंके पल्रुष्ट्प इस लोक और परलोकके जितने भी भोग हैं, उनमें ममता और आसक्तिका अभाव हो जानेके कारण जिसको किञ्चिन्मात्र भी उन मोर्गोकी आकाङ्क्षा नहीं रही है, जो किसी भी कर्मसे अपना कोई भी खार्थ सिद्ध करना नहीं चाहता, जो अपने लिये किसी भी वस्तुकी आवस्यकता नहीं समझता— ऐसे खार्य-बुद्धिरहित पुरुषका बाचक अफलप्रेम्सुना पद है। ऐसे पुरुषद्वारा किये जानेवाले जिन कर्मों में कर्ताकी आसक्ति और द्वेष नहीं है, अर्थात् जिनका अनुष्ठान राग-द्वेषके बिना केवल लोकसंग्रहके लिये किया जाता है—उन कर्मोंको बिना राग-द्वेषके किया हुआ कर्म कहते हैं।

प्रभ—उस कर्मको सात्त्विक कहते हैं-इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—उस कर्मको सात्त्विक कहते हैं—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस कर्ममें उपर्युक्त समस्त लक्षण पूर्णरूपसे पाये जाते हों, वहीं कर्म पूर्ण सात्त्विक है। यदि उपर्युक्त भावोंमेंसे किसी भावकी कर्मा हो. तो उसकी सात्त्विकतामें उतनी कर्मी समझनी चाहिये।इसके सिवा इससे यह भावभी समझना चाहियेकि सत्त्वगुणसे और सात्त्विककर्म-से ही ज्ञान उत्पन्न होता है;अत:परमात्माके तत्त्वको जाननेकी इच्छावाले मनुष्योंको उपर्युक्त सात्त्विक कर्मोंका ही आचरण

सम्बन्ध-अव राजस कर्मके लक्षण बतलाते हैं-

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्॥ २४॥

परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता है तथा भोगींको चाहनेवाले पुरुषद्वारा या अहङ्कारयुक्त पुरुषद्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है ॥ २४ ॥

प्रश्न-'बहुलायासम्'विशेषणके सिंहत 'कर्म' पद किन कर्मीका वाचक है तथा इस विशेषणके प्रयोगका यहाँ क्या भाव है ?

उत्तर—जिन कमों ने नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओं-का विश्वान है तथा शरीरमें अहङ्कार रहनेके कारण जिन कमोंको मनुष्य भाररूप समझकर बड़े परिश्रम और दु:खके साथ पूर्ण करता है, ऐसे काम्य कमों और व्यावहारिक कमों-का बाचक यहाँ 'बहुलायासम्' विशेषणके सहित 'कमें' पद है। इस विशेषणका प्रयोग करके सात्त्विक कमेंसे राजस कर्म-का भेद स्पष्ट किया गया है। अभिप्राय यह है कि सात्त्विक कमोंके कर्ताका शरीरमें अहङ्कार नहीं होता और कमों में कर्ता-पन नहीं होता; अत: उसे किसी भी क्रियाके करनेमें किसी प्रकारके परिश्रम या क्लेशका बोध नहीं होता। इसलिये करना चाहिये, राजस-तामस कर्मोंका आचरण करके कर्म-बन्धनमें नहीं पड़ना चाहिये।

प्रश्न—इस श्लोकमें बतलाये हुए सात्त्विक कर्ममें और नवें श्लोकमें बतलाये हुए सात्त्विक त्यागमें क्या भेद है ?

उत्तर—इस स्त्रोकमें सांख्यनिष्ठाकीदृष्टिसे सात्त्विक कर्म-के लक्षण किये गये हैं, इस कारण 'सङ्गरहितम्' पदसे उनमें कर्तापनके अभिमानका और 'अराग्ह्रेषतः' पदसे राग-द्वेष-का भी अभाव दिखलाया गया है। किन्तु नवें स्त्रोक्तमें कर्मयोग-की दृष्टिसे किये जानेवाले कर्मोंमें आसक्ति और फलेच्छाके त्यागका नाम ही सात्त्विक त्याग बतलाया गया है; इस कारण वहाँ कर्तापनके अभावकी बात नहीं कही गयी है, बल्कि कर्तव्यबुद्धिसे कर्मोंको करनेके लिये कहा है। यही इन दोनोंका भेद है। दोनोंका ही फल तत्त्वज्ञानके द्वारा परमात्मा-की प्राप्ति है; इस कारण इनमें वास्तवमें भेद नहीं है, केवल अनुष्ठानके प्रकारका भेद है।

उसके कर्म आयासयुक्त नहीं हैं। किन्तु राजस कर्मके कर्ता-का शरीरमे अहङ्कार होनेके कारण वह शरीरके परिश्रम और दु:खोंसे खयं दुखी होता है। इस कारण उसे प्रत्येक कियामें परिश्रमका बोध होता है। इसके सिवा सास्विक कर्मोंके कर्ता-द्वारा केवल शास्त्रदृष्टिसे या लोकदृष्टिसे कर्तव्यक्तपमें प्राप्त हुए कर्म ही किये जाते हैं;अत: उसके द्वारा कर्मोंका विस्तार नहीं होता; किन्तु राजस कर्मका कर्ता आसक्ति और कामनासे प्रिरित होकर प्रतिदिन नये-नये कर्मोंका आरम्भ करता रहता है, इससे उसके कर्मोंका बहुत विस्तार हो जाता है। इस कारण भी 'बहुलायासम्' विशेषणका प्रयोग करके बहुत परिश्रमवाले कर्मोंको राजस बतलाया गया है।

प्रश्न—'कामेप्सुना' पद कैसे पुरुषका वाचक है ? उत्तर—इन्दियोंके भोगोंमें ममता और आसक्ति रहनेके कारण जो निरन्तर नाना प्रकारके भोगोंकी कामना करता रहता है तथा जो कुछ किया करता है—स्री, पुत्र,धन,मकान, मान,बड़ाई,प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोकके भोगोंके लिये ही करता है—-ऐसे सार्थपरायण पुरुषका वाचक यहाँ 'कामेन्सुना' पद है।

प्रश्न-'वा' पदके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—'वा 'पदका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो कर्म भोगोंकी प्राप्तिके लिये किये जाते हैं, वे भी राजस हैं और जिनमें भोगोंकी इच्छा नहीं है, किन्तु जो अहङ्कारपूर्वक किये जाते हैं—वे भी राजस हैं। अभिप्राय यह है कि जिस पुरुषमें भोगोंकी कामना और अहङ्कार दोनों हैं, उसके द्वारा किये हुए कर्म राजस हैं— इसमें तो कहना ही क्या है; किन्तु इनमेंसे किसी एक दोपसे युक्त पुरुषद्वारा किये हुए कर्म भी राजस ही हैं।

सम्बन्ध-अब तामस कर्मक लक्षण बतलाते हैं---

# अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुन्यते ॥ २५ ॥

जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको न विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता है-वह तामस कहा जाता है ॥ २५ ॥

प्रश्न-परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यका विचार करना क्या है और इनका विचार बिना किये केवल मोहसे कर्मका आरम्भ करना क्या है ?

उत्तर—िकसी भी कर्मका आरम्भ करनेसे पहले अपनी बुद्धिसे विचार करके जो यह सोच लेना है कि अमुक कर्म करनेसे उसका भावी परिणाम अमुक प्रकारसे सुखकी प्राप्ति या अमुक प्रकारसे दु:खकी प्राप्ति होगा, यह उसके अनुवन्ध-का यानी परिणामका विचार करना है। तथा जो यह सोचना है कि अमुक कर्ममें इतना धन व्यय करना पड़ेगा, इतने वल-का प्रयोग करना पड़ेगा, इतना समय लगेगा, अमुक अंशमें धर्मकीहानि होगी और अमुक-अमुकप्रकारकी दूसरी हानियाँ होंगी-यह क्षयका यानी हानिका विचार करना है। और जो यह सोचना है कि अमुक कर्मके करनेसे अमुक मनुष्योंको या अन्य प्राणियोंको अमुक प्रकारसे इतना कप्ट पहुँचेगा, अमुक मनुष्योंका या अन्य प्राणियोंका जीवन नष्ट होगा—यह प्रश्न-'साहङ्कारेण' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ?

उत्तर—जिस मनुष्यका शरीरमें अभिमान है और जो प्रत्येक कर्म अहङ्कारपूर्वक करता है तथा मैं अमुक कर्मका करनेवाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है; मैं यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ—इस प्रकारके भाव मनमें रखनेवाला और वाणीद्वारा इस तरहकी बातेंकरनेवाला है, उसका वाचक यहाँ 'साहंकारेण' पद है।

प्रश्न–वह कर्म राजस कहा गया है–**इ**स कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिख्ळाया गया है कि उपर्युक्त भावोंसे किया जानेवाळा कर्म राजस है और राजस कर्मका फळ दु:ख बतळाया गया है (१४।१६) तथा रजोगुण कर्मांके सङ्गसे मनुष्यको बाँधनेवाळा है (१४।७); अतः मुक्ति चाहनेवाळे मनुष्यको ऐसे कर्म नहीं करने चाहिये।

हिंसाका विचार करना है। इसी तरह जो यह सोचना है कि अमुक कर्म करनेके लिये इतने सामर्थकी आवश्यकता है, अतः इसे पूरा करनेकी सामर्थ्य हममे है या नहीं—यह पौरुषका यानी सामर्थ्यका विचार करना है। इस तरह परिणाम,हानि, हिंसा और पौरुष—इन चारोंका या चारोंमेसे किसी एकका विचार किये बिना ही 'जो कुछ होगा सो देखा जायगा' इस प्रकार दुःसाहस करके जो अज्ञतासे किसी कर्मका आरम्भ कर देना है—यही परिणाम, हानि, हिंसा और पौरुषका विचार न करके केवल मोहसे कर्मका आरम्भ करना है।

प्रश्न-वह कर्म तामस कहा जाता है-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार बिना सोचे-समझे जिस कर्मका आरम्भ किया जाता है, वह कर्म तमोगुणके कार्य मोहसे आरम्भ किया हुआ होनेके कारण तामस कहा जाता है ?तामस कर्मका फल अज्ञान यानी स्कर, कृकर, बृक्ष आदि ज्ञानरहित योनियोंकी प्राप्ति या कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको कभी ऐसा कर्म नहीं करना नरकोंकी प्राप्ति बतलाया गया है (१४।१८); अतः चाहिये।

सम्बन्ध—अब सास्विक कृतिक लक्षण बतलाते हैं—

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी

धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्धयसिद्धचोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्रिक उच्यते ॥ २६॥

जो कर्ता संगरिहत, अहङ्कारके वचन न बोळनेवाला, धैर्य और उत्साहसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध होने और न होनेमें हर्य शोकादि विकारोंसे रिहत है—वह सात्त्विक कहा जाता है ॥ २६॥

प्रभ-'मुक्तसङ्ग' कैसे मनुष्यको कहते हैं ?

उत्तर—जिस मनुष्यका कमोंसे और उनके फल्रूप समस्त भोगोंसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा है—अर्थात् मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा जो कुछ भी कर्म किये जाते हैं उनमें और उनके फल्रूप मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, श्ली, पुत्र, धन, मकान आदि इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें जिसकी किञ्चिन्मात्र भी ममता, आसक्ति और कामना नहीं रही है—ऐसे मनुष्यको 'मुक्तसङ्ग' कहते हैं।

प्रश्न- अनहंवादी' का क्या भाव है ?

उत्तर-मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीर—इन अनातम-पदार्थों में आत्मबुद्धि न रहनेके कारण जो किसी भी कर्ममें कर्तापनका अभिमान नहीं करता तथ। इसी कारण जो आसुरी प्रकृतिवार्लोकी माँति, मैंने अमुक मनोरय सिद्ध कर लिया है, अमुकको और सिद्ध कर खँगा; मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, बलवान् हूँ, सुर्खी हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा (१६।१३,१४,१५) इत्यादि अहङ्कारके बचन कहनेवाला नहीं है, किन्तु सरलभावसे अभिमानशूत्य बचन बोलनेवाला है—ऐसे मनुष्यको अनहंवादी? कहने हैं।

यश्न-'भृत्युत्साहसमिन्यतः'पदमें भृति' और 'उत्साह' शब्द किन भावोंके वाचक हैं और इन दोनों ये युक्त पुरुषके क्या छक्षण हैं ?

उत्तर-शास्त्रविहित स्वधर्मपालनस्प किसी भी कर्मके करनेमें बड़ी-से-बड़ी विन्न-बाधाओंके उपस्थित होनेपर भी विचलित न होना 'धृति' है। और कर्म-सम्पादनमें सफलता न प्राप्त होनेपर या ऐसा समझकर कि यदि मुझे फलकी इच्छा नहीं है तो कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है-किसी भी कर्म-से न उफताना किन्तु जैसे कोई सफलता प्राप्त कर चुकने-वाला और कर्मफलको चाहनेवाला मनुष्य करता है, उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक उसे करनेके लिये उत्सुक रहना 'उत्साह' है। इन दोनों गुणोंसे युक्त पुरुष बड़े-से-बड़ा विन्न उपस्थित होनेपर भी अपने कर्तव्यका त्यागनहीं करता,बल्कि अत्यन्त उत्साहपूर्वक समस्त कठिनाइयोंको पार करता हुआ अपने कर्तव्यमें डटा रहता है। ये ही उसके उक्षण हैं।

प्रश्न--'सिद्धयसिद्धयोः निर्विकारः' यह विशेषण कैसे मनुष्यका वाचक है ?

उत्तर-साधारण मनुष्योंकी जिस कर्ममें आसिक होती है और जिस कर्मको वे अपने इष्ट फलका साधन समझते हैं, उसके पूर्ण हो जानेसे उनके मनमें बड़ा भारी हर्ष होता है और किसी प्रकारका विन्न उपस्थित होकर उसके अधूरा रह जानेपर उनको बड़ा भारी कष्ट होता है; इसी तरह उनके अन्तः करणमें कर्मकी सिद्धि-असिद्धिके सम्बन्धसे और भी बहुत प्रकारके विकार होते हैं। अतः अहंता, ममता, आसिक और फलेच्छा न रहनेके कारण जो मनुष्य न तो किसी भी कर्मके पूर्ण होनेमें हिंगत होता है और न उसमें विन्न उपस्थित होनेपर शोक ही करता है; तथा इसी तरह जिसमें अन्य किसी प्रकारका भी कोई विकार नहीं होता, जो हरेक अवस्थामें सदा-सर्वदा सम रहता है--रेसे समतायुक्त प्ररुषका बाचक 'सिद्धयसिद्धयोः निर्विकारः' यह विशेषण हैं।

प्रश्न-वह कर्ता सास्विक कहा जाता है-इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस कर्ता-में उपर्युक्त समस्त भावोंका समावेश है, वही पूर्ण सास्त्रिक है और जिसमें जिस भावकी कमी है, उतनी ही उसकी सास्त्रिकतामें कमी है। इस प्रकारका सास्त्रिक भाव परमात्मा-के तस्त्रज्ञानको प्रकट करनेवाला है, इसलिये मुक्ति चाहने-वाले मनुष्यको सास्त्रिक कर्ता ही बनना चाहिये। सम्बन्ध-अब राजस कर्ताके लक्षण बतलाते हैं-

रागी कर्मफलप्रेप्सर्लब्धो हर्षशोकान्वितः कर्ता

हिंसात्मकोऽश्यचिः। परिकोर्तितः ॥ २७ ॥ राजसः

'हिंसात्मकः' पद है।

स्वभाववाला, अश्रद्धाचारी और हर्ष-शोकसे लिप्त है - वह राजस कहा गया है ॥ २७ ॥

जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मोंके फलको चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंको कष्ट देनेके कष्ट देता रहता है--ऐसे हिंसापरायण मनुष्यका वाचक यहाँ

प्रश्न-प्रागीं पद कैसे मनुष्यका वाचक है ?

उत्तर-जिस मनुष्यकी कर्मोंमें और उनके फल्रूप इस लोक और परलोकके भोगोंमें ममता और आसक्ति है-अर्थात् जो कुछ किया करता है, उसमें और उसके फलमें जो आसक्त रहता है---ऐसे मनुष्यको 'रागी' कहते हैं।

प्रश्न-'अशुचिः' पद कैमे मनुष्यका वाचक है !

उत्तर-जिसमें शौचाचार और सदाचारका अभाव है अर्थात् जो न तो शास्त्रविधिके अनुसार जल-मृत्तिकादिसे शरीर और वस्रादिको शुद्ध रखता है और न यथायोग्य बर्ताव करके अपने आचरणोंको ही शुद्ध रखता है, किन्तु भोगोंमें आसक्त होकर नाना प्रकारके भोगोंकी प्राप्तिके लिये शौचा-चार और सदाचारका त्याग कर देता है। ऐसे मनुष्यका वाचक यहाँ 'अञ्चचि:' पद है।

प्रश्न-'कर्मफलप्रेप्सः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ?

उत्तर-जो कर्मोंके फल्रूप स्त्री,पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोकके नाना प्रकार-के भोगोंकी इच्छा करता रहता है तथा जो कुछ कर्म करता है, उन भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही करता है-ऐसे खार्थपरायण पुरुषका वाचक 'कर्मफलप्रेप्सः' पद है।

प्रश्न-'हर्पशोकान्वितः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ?

उत्तर-प्रत्येक क्रियामें और उसके फलमें राग-द्रेष रहने-के कारण हरेक कर्म करते समय तथा हरेक घटनामें जो कभी हर्षित होता है और कभी शोक करता है-इस प्रकार जिसके अन्तः करणमें हर्ष और शोक होते रहते हैं, ऐसे मनुष्यका वाचक यहाँ 'हर्षशोकान्वितः' पद है।

प्रश्न-'लुब्धः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ?

उत्तर-धनादि पदार्थीमें आसक्ति रहनेके कारण जो न्यायसे प्राप्त अवसरपर भी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका व्यय नहीं करता तथा न्याय-अन्यायका विचार न करके सदा धनसंग्रहकी लालसा रखता है, यहाँतक कि दूसरोंके खल-को हड़पनेकी भी इच्छा रखता है और वैसी ही चेष्टा करता है -- ऐसे लोभी मनुष्यका वाचक 'लुब्धः' पद है।

प्रश्न-वह कर्ता राजस कहा गया है-इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिख्ळाया गया है कि जो मनुष्य उपर्युक्त समस्त भावोंसे या उनमेंसे कितने ही भावोंसे युक्त होकर किया करनेवाला है, वह 'राजस कर्ता' है। 'राजस कर्ता' बार-बार नाना योनियोंमे जन्मता और मरता रहता है, वह संसारचक्रसे मुक्त नहीं होता। इसलिये मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको 'राजस कर्ता' नहीं बनना चाहिये।

प्रश्न--'हिंसात्मकः' पद कैंसे मनुष्यका वाचक है ? उत्तर-जिस किसी भी प्रकारसे दूसरोंको कष्ट पहुँचाना ही जिसका खभाव है, जो अपनी अभिलाषाकी पूर्तिके लिये राग-द्वेषपूर्वक कर्म करते समय दूसरोंके कष्टकी किञ्चिन्मात्र भी परवा न करके अपने आराम तथा मोगके छिये दूसरों को सम्बन्ध-अब तामस कर्ताके लक्षण बतलाते हैं-

> अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८॥

जो कर्ता अयुक्त, शिक्षासे रहित, धमंडी, धूर्त और दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला तथा शोक करनेवाला, आलसी और दीर्घसूत्री है--वह तामस कहा जाता है ॥ २८ ॥

प्रश्न-'अयुक्तः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ? उत्तर-जिसके मन और इन्द्रियाँ वशमें किये हुए नहीं हैं, बल्कि जो खयं उनके वशीभूत हो रहा है तथा जिसमें श्रद्धा और आस्तिकताका अभाव है—ऐसे पुरुषका वाचक 'अयुक्तः' पद है।

प्रश्न-'प्राष्ट्रतः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ? उत्तर-जिसको किसी प्रकारकी सुशिक्षा नहीं मिली है, जिसका खभाव बालकके समान है, जिसको अपने कर्तव्य-का कुछ भी ज्ञान नहीं है (१६।७), जिसके अन्तः करण और इन्द्रियोंका सुधार नहीं हुआ है-ऐसे संस्काररहित खाभाविक मूर्वका वाचक 'प्राकृतः' पद है।

प्रश्न-'स्तव्यः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ?

उत्तर-जिसका खभाव अत्यन्त कठोर है, जिसमें विनयका अत्यन्त अभाव है, जो सदा ही घमंडमें चूर रहता है—अपने सामने दूसरोंको कुछ भी नहीं समझता—ऐसे घमंडी मनुष्य-का वाचक 'स्तब्धः' पद है।

प्रभ-'शठः' पद किसका वाचक है !

उत्तर—जो दूसरोंको उगनेवाला वञ्चक है,द्वेषको छिपाये रखकर गुप्तभावमे दूसरोंका अपकार करनेवाला है, मन-ही-मन दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये दाव-पेंच सोचता रहता है— ऐसे धूर्त मनुष्यका वाचक 'शठः' पद है।

प्रश्न-'नैष्कृतिकः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है !

उत्तर—जो नाना प्रकारसे दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला है, दूसरोंकी वृत्तिमें बाधा डालना ही जिसका खभाव है—ऐसे मनुष्यका वाचक 'नैष्कृतिकः' पद है।

प्रश्न-'अलसः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है ?

उत्तर-जिसका रात-दिन पड़े रहनेका खभाव है,किसी भी शास्त्रीय या न्यावहारिक कर्तन्य-कर्ममें उसकी प्रवृत्ति और उत्साह नहीं होते, जिसके अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें आलस्य भरा रहता है— ऐसे आलसी मनुष्यका वाचक 'अलसः' पद है।

प्रभ-'विषादी' किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो रात-दिन शोक करता रहता है, जिसकी चिन्ताओंका कभी अन्त नहीं आता (१६।११)—ऐसे चिन्तापरायण पुरुषको 'विषादी' कहते हैं।

प्रश्न-'दीर्घसूत्री' किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो किसी कार्यका आरम्भ करके बहुत कालतक उसे पूरा नहीं करता—आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस प्रकार विचार करते-करते एक रोजमें हो जानेवाले कार्यके लिये बहुत समय निकाल देता है और फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाता—ऐसे शिथिल प्रकृतिवाले मनुष्यको 'दीर्घसूत्री' कहते हैं।

प्रश्न-वह कर्ता तामस कहा जाता है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणों में बतलाये हुए सभी अवगुण तमोगुणके कार्य हैं; अतः जिस पुरुषमें उपर्युक्त समस्त लक्षण घटते हों या उनमें से कितने ही लक्षण घटते हों उसे तामस कर्ता समझना चाहिये। तामसी मनुष्यों की अधोगित होती हैं (१४।१८); वे नाना प्रकारकी पशु,पक्षी,कीट,पतझ आदि नीच योनियों में उत्पन्न होते हैं (१४।१५)—अतः कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनेमें तामसी कर्ता के लक्षणोंका कोई भी अंश न रहने देना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार तत्त्वज्ञानमें सहायक सात्त्विक भावको महण करानेके लिये और उसके विरोधी राजस-तामस भावोंका त्याग करानेके लिये कर्म-प्रेरणा और कर्म-संपहमेंसे ज्ञान, कर्म और कर्ताके सात्त्विक आदि तीन-तीन भे**द** क्रमसे बतलाकर अब बुद्धि और घृतिके सात्विक, राजस और तामस—इस प्रकार त्रिविध भेद क्रमशः बतलानेकी प्रस्तावना करते हैं—

> बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतिस्त्रिविधं शृणु । प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥

हे धनअय ! अब त् बुद्धिका और धृतिका भी गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरे द्वारा सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक कहा जानेवाला सुन ॥ २९ ॥ प्रश्न—इस स्ठोकमें खुद्धि'और 'धृति'शब्द किन तस्त्रों-के वाचक हैं तथा उनके गुणोंके अनुसार तीन-तीन प्रकारके भेद सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक सुननेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—'बुद्धि' शब्द यहाँ निश्चय करनेकी शक्तिवशेष-का वाचक है, इसे अन्तः करणभी कहते हैं। बीसवें, इक्कीसवें और बाईसवें स्रोकोंमें जिस ज्ञानके तीन भेद बतलाये गये हैं, वह बुद्धिसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यानी बुद्धिकी वृत्तिविशेष है और यह बुद्धि उसका कारण है। अठारहवें स्रोकमें 'ज्ञान' शब्द कर्म-प्रेरणाके अन्तर्गत आया है और बुद्धिका प्रहण 'करण' के नामसे कर्म-संग्रहमें किया गया है। यही ज्ञानका और बुद्धिका भेद है। यहाँ कर्म-संग्रहमें वर्णित करणोंके साच्यिक-राजस-तामस भेदोंको भलीभाँति समझानेके लिये प्रधान 'करण' बुद्धिके तीन भेद बतलाये जाते हैं।

'धृति' राब्द धारण करनेकी राक्तिविशेषका वाचक है; यह भी बुद्धिकी ही वृत्ति हैं । मनुष्य किसी,भी किया या भाव- को इसी शक्तिके द्वारा दृढ़तापूर्वकधारण करता है। इसकारण वह 'करण' के ही अन्तर्गत है। छब्बीसवें स्नोकमें सात्त्विक कर्ताके लक्षणोंमें 'धृति' शब्दका प्रयोग हुआ है, इससे यह समझनेकी गुंजाइश हो जाती है कि 'धृति' केवल सात्त्विक ही होती है; किन्तु ऐसी बात नहीं है, इसके भी तीन भेद होते हैं— यही बात समझानेके लिये इस प्रकरणमें 'धृति' के तीन भेद बतलाये गये हैं।

यहाँ गुणोंके अनुसार बुद्धि और धृतिके तीन-तीन भेद सम्पूर्णतासे विभागपूर्वक सुननेके लिये कहकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें बुद्धितत्त्वके और धृतितत्त्व-के लक्षण—जो सत्त्व,रजऔर तम इन तीनों गुणोंके सम्बन्ध-से तीन प्रकारके होते हैं — पूर्णरूपसे और अलग-अलग बतलाता हूँ। अतः सात्त्विक बुद्धि और सात्त्विक धृतिको धारण करनेकेल्थि तथा राजस-तामसका त्याग करनेके लिये तुम इन दोनों तत्त्वोंके समस्त लक्षणोंको सावधानीके साथ सुनो।

सम्बन्ध—पूर्वश्लोकमें जो बुद्धि और धृतिकं सात्त्विक, राजस और तामस तीन-तीन भेद कमशः बतलानेकी प्रस्तावना की है, उसके अनुसार पहले सात्त्विक बुद्धिकं लक्षण वतलाते हैं—

### प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ साह्यिकी ॥ ३०॥

हे पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्गको, कर्तब्य और अकर्तब्यको, भय और अभयको तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती है —वह बुद्धि सात्त्विकी है ॥ ३० ॥

प्रश्न-'प्रवृत्तिमार्ग' किस मार्गको कहते हैं और उसको यथार्थ जानना क्या है ?

उत्तर—गृहस्थ-वानप्रस्थादि आश्रमोंने रहकर ममता, आसिक, अहङ्कार और फलेच्छाका त्याग करके परमात्माकी प्राप्तिके लिये उसकी उपासनाका तथा शास्त्रविहित यञ्च,दान और तप आदि शुभ कमोंका, अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार जीविकाके कमोंका और शरीरसम्बन्धी खान-पान आदि कमोंका निष्कामभावसे आचरणक्रप जो परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग है—वह प्रवृत्तिमार्ग है। और राजा जनक, अम्बरीष, महर्षि वसिष्ठ और याज्ञवल्क्य आदिकी माँति उसे ठीक-ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है।

प्रश्न--'निवृत्तिमार्ग' किसको कहते हैं और उमे यथार्थ जानना क्या है !

उत्तर—समस्त कर्मोंका और भोगोंका बाहर-भातरसे सर्वथा त्याग करके, संन्यास-आश्रममें रहकर परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारकी सांसारिक झंझटोंसे विरक्त होकर अहंता, ममता और आसक्तिके त्यागपूर्वक शम, दम, तितिक्षा आदि साधनोंके सहित निरन्तर श्रवण, मनन, निर्दिध्यासन करना या केवल भगवान्के भजन, स्मरण, कीर्तन आदिमें ही लगे रहना — इस प्रकार जो परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग है, उसका नाम निवृत्तिमार्ग है। और श्रीसनकादि, नारदजी ऋषभदेवजी और शुकदेवजीकी भाँति उसे ठीक-ठीक समझ-कर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है। प्रभ-'कर्तन्य' क्या है और 'अकर्तन्य' क्या है ? तथा इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है ?

उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थितिकी तथा देश-कालकी अपेक्षासे जिसके लिये जिस समय जो कर्म करना उचित है-वही उसके लिये कर्तज्य है, और जिस समय जिसके लिये जिस कर्मका त्याग उचित है, वही उसके लिये अकर्तन्य है। इन दोनोंको भलीभाँति समझ लेना- अर्थात् किसी भी कार्यके सामने आनेपर यह मेरे लिये कर्तज्य है या अकर्तन्य, इस बातका यथार्थ निर्णय कर लेना ही कर्तन्य और अकर्तन्यको यथार्थ जानना है।

प्रश्न-'भय' किसको और 'अभय' किसको कहते हैं ! तथा इन दोनोंको यथार्थ जानना क्या है !

उत्तर—िकसी दुःखप्रद वस्तुके या घटनाके उपस्थित हो जानेपर या उसकी सम्भावना होनेसे मनुष्यके अन्त.करणंभ जो एक आकुछतामरी कम्पृष्टत्ति होती है, उसे मय कहते है और इससे विपरीत जो भयके अभावकी वृत्ति है, उमें अभय कहते हैं। इन दोनोंके तत्त्वको जान छेना अयीत भय क्या हे और अभय क्या है तथा किन किनकारणोमे मनुष्यको भय होता है और किस प्रकार उसकी निवृत्ति होकर 'अभय' अवस्था प्राप्त हो सकती है, इस विषयको भछी माँत समझकर निर्मय हो जाना ही भय और अभय—इन दोनोंको यथार्य जानना है।

प्रभ-बन्धन और मोक्ष क्या है ?

सम्बन्ध--अब राजसी बुद्धिक रुक्षण वनराते हे---

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥३१॥

हे पार्थ ! मनुष्य जिस बुद्धिके द्वारा धर्म और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥

प्रश्न-'धर्म' किसको कहते हैं और अधर्म' किसको कहते हैं तथा इन दोनोंको पथार्थ न जानना स्या है !

उत्तर-अहिंसा, सत्य, दया, शान्ति, ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्ययन, अध्ययन, प्रजा- उत्तर—शुभाशुभ कमोंके सम्बन्धसे जो जीवको अनादि कालसे निरन्तर प्रवश होकर जन्म-मृत्युके चक्कमें भटकना पड़ रहा है, यही बन्धन है; और सत्सङ्गके प्रभावसे कर्मयोग, भक्तियोग तथा ज्ञानयोगादि साधनोंमेंसे किसी साधनके द्वारा भगवत्कृयासे समस्त शुभाशुभ कर्मबन्धनोंका कट जाना और जीवका भगवानको प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है।

प्रश्न-चन्धन और मोक्षको यथार्थ जानना क्या है ?

उत्तर—बन्धन क्या है, किस कारणसे इस जीवका बन्धन है और किन-किन कारणोंसे पुनः इसका बन्धन दृढ़ हो जाता है—इन सब बातोंको भलीभाँति समझ लेना बन्धनको यथार्थ जानना है और उस बन्धनसे मुक्त होना क्या है तथा किन-किन उपायोंसे किस प्रकार मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो सकता है, इन सब बातोंको ठीक-ठीक जान लेना ही मोक्ष-को यथार्थ जानना है।

प्रश्न-वह बुद्धि सार्त्विकी है,इस कथनका क्या भाव है? उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो बुद्धि उपर्युक्त बातोंका ठीक-ठीक निर्णय कर सकती है, इनमेंसे किसी भी विषयका निर्णय करनेमें न तो उससे भूल होती है और न संशय ही रहता है—जब जिस बातका निर्णय करने-की जहरत पड़ती है, तब उसका यथार्थ निर्णय कर लेती है वह बुद्धि सार्त्विकी है।सार्त्विकी बुद्धि मनुष्यको संसार-वन्यनसे छुड़ाकर परमपदकी प्राप्ति करानेवाली होती है, अतः कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनी बुद्धि सार्त्विकी बना लेनी चाहिये।

पालन, कृषि, पशुपालन और सेवा आदि जितने भी वर्णा-श्रमके अनुसार शास्त्रविहित शुभकर्मे हैं— जिन आचरणोंका फल शास्त्रों में इस लोक और परलोकके सुख-भोग बतलाया गया है—तथा जो दूसरोंके हितके कर्म हैं, उन सबका नाम धर्म है \* एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दम्भ, अभस्यभक्षण आदि जितने भी पापकर्म हैं—जिनका फल शाकोंमें दु:ख बतलाया है—उन सबका नाम अधर्म है। किस समय किस परिस्थितिमें कौन-सा कर्म धर्म है और कौन-सा कर्म अधर्म है-इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें बुद्धिका कुण्ठित हो जाना, या संशययुक्त हो जाना आदि उन दोनों-का यथार्थ न जानना है।

शास्त्रोंमें धर्मकी बड़ी महिमा है । बृहद्धर्मपुराणमें कहा है—

इस विश्वकी रक्षा करनेवाले वृष्णकरप धर्मके चार पैर माने गये हैं। सत्ययुगमें चारों पैर पूरे रहते हैं; त्रेतामें तीनः द्वापरमें दो और कलियुगमें एक ही पैर रह जाता है।

धर्मके चार पैर हैं--सत्यः दयाः शान्ति और अहिंसा ।

सत्यं दया तथा शान्तिरहिंसा चेति कीर्तिता । धर्मस्यावयवास्तात चत्वारः पूर्णतां गताः ॥ इसमें सत्यके बारह भेद हैं—

अमिथ्यावचर्ने सत्यं स्वीकारप्रतिपालनम् । प्रियवाक्यं गुरोः सेवा दृढं चैव वृतं कृतम् ॥ आस्तिक्यं साधुसङ्कश्च पितुर्मोतुः प्रियङ्करः । शुचित्वं द्विविधं चैव हीरसञ्चय एव च ॥

'झूट न बोलना, स्वीकार किये हुएका पालन करना। प्रिय वचन बोलना गुरुकी सेवा करना, नियमींका दृढतासे पालन करना, आस्तिकता, साधुसङ्का, माता-पिताका प्रियकार्य, बाह्यशौच, आन्तरशौच, लजा और अपरिग्रह ।'

दयाके छः प्रकार हैं---

'परोपकारो दानं च सर्वदा स्मितभाषणम् । विनयो न्यूनताभावस्वीकारः समतामितः ॥ 'परोपकार, दानः सदा हँसते हुए बोलनाः विनयः अपनेको छोटा समझना और समत्वबुद्धि ।' शान्तिके तीस लक्षण हैं--

अनस्यात्पसन्तोप इन्द्रियाणां च संयमः । असङ्गमो मौनमेवं देवपृजाविधौ मितः ॥ अकुतश्चिद्भयावं च गाम्भीर्यं स्थिरचित्तता । अरूक्षभावः सर्वत्र निःस्पृहत्वं दृदा मितः ॥ विवर्जनं ह्यकार्याणां समः पृजापमानयोः । स्ठाघा परगुणेऽस्तेयं ब्रह्मचर्यं पृतिः क्षमा ॥ आतिथ्यं च जपो होमस्तीर्थसेवाऽऽर्यसवनम् । अमत्सरो बन्धमोक्षज्ञानं संन्यासभावना ॥ सिंहण्युता सुदुःलेपु अकार्पण्यममूर्खता ।

'किसीमें दोष न देखनाः थोड़ेमं सन्तोष करनाः इन्द्रिय-संयमः भोगोंमें अनासक्तिः मौनः देवपूजामं मन लगानाः निर्भयताः गम्भीरताः चित्तकी स्थिरताः रूखेपनका अभावः सर्वत्र निःश्वृद्धताः निश्चयात्मिका बुद्धिः न करनेयोग्य कार्योका त्यागः मानापमानमं समताः दूसरेके गुणमें श्वाघाः चौरीका अभावः ब्रह्मचर्यः धैर्यः धमाः अतिथिसत्कारः जपः होमः तीर्थमेवाः श्रेष्ठ पुरुषोंकी सेवाः मत्सरहीनताः बन्ध-मोक्षका ज्ञानः संन्यास-भावनाः अति दुःखमें भी सहिष्णुताः कृषणताका अभाव और मृर्वताका अभाव ।'

अहिंसाके सात भाव हैं--

अहिंसा त्वासनजयः परपीडावियर्जनम् । श्रद्धा चातिथ्यसेवा च शान्तरूपप्रदर्शनम् ॥ आत्मीयता च सर्वत्र आत्मबुद्धिः परात्मम् ।

'आसमजयः दूसरेको मन-वाणी-शरीरसे दुःख न पहुँचानाः श्रद्धाः अतिथिसःकारः शान्तभावका प्रदर्शनः सर्वत्र आतमीयता और दूसरेमें भी आत्मबुद्धि ।'

यह धर्म है। इस धर्मका योड़ा-साभी आचरण परम लाभदायक और इसके विपरीत आचरण महान् हानिकारक है— यथा स्वल्पमधर्मे हि जनयेत् तु महाभयम् । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ( बृहद्धर्मपुराण, पूर्वस्वण्ड १ । ४७ )

'जैसे योड़े-से अधर्मका आचरण महान् भयको उत्पन्न करनेवाला होता है, वैसे ही योड़ा-सा भी इस धर्मका आचरण महान् भयसे रक्षा करता है।'

इस चतुःशाद धर्मके साथ-साथ ही अपने-अपने वर्णाश्रमानुसार धर्मोंका आचरण करना चाहिये।

प्रश्न-'कार्य' किसका नाम है और 'अकार्य' किसका ? तथा धर्म-अधर्ममें और कर्तव्य-अकर्तव्यमें क्या भेद है एवं कर्तव्य और अकर्तव्यको यथार्य न जानना क्या है ?

उत्तर-वर्ण, आश्रम, प्रकृति, परिस्थिति तथा देश और कालकी अपेक्षासे जिस मनुष्यके लिये जो शास्त्रविहित करने-योग्य कर्म है-वह कार्य (कर्तत्र्य ) है और जिसके लिये शासमें जिस कर्मको न करनेयोग्य-निषिद्ध बतलाया है. बल्कि जिसका न करना ही उचित है---वह अकार्य (अकर्तव्य) है। शास्त्रनिषिद्ध पापकर्म तो सबके लिये अकार्य हैं ही,किन्तु शास्त्रविहित ग्रुभ कमेंमिं भी किसीके लिये कोई कर्म कार्य होता है और किसीके लिये कोई अकार्य। जैसे शृद्धके लिये सेवा करना कार्य है और यज्ञ, वेदाध्ययन आदि करना अकार्य है; संन्यासीके लिये विवेक, वैराग्य, शम, दमादिका साधन कार्य है और यज्ञ-दानादिका आचरण अकार्य है; ब्राह्मणके लिये यज्ञ करना-कराना, दान देना-लेना, वेद पदना-पदाना कार्य है और नौकरी करना अकार्य हैं; वैश्यके लिये कृषि, गोरक्षा और वाणिज्यादि कार्य है और दान हेना अकार्य है। इसी तरह खर्गादिकी कामनावाले मनुष्यके लिये काम्य-कर्म कार्य हैं और मुमुक्षुके लिये अकार्य हैं: विरक्त ब्राह्मणके लिये संन्यास प्रहण करना कार्य है और भोगासक्तके लिये अकार्य है। इससे यह सिद्ध है कि शास्त्र-

विहित धर्म होनेसे ही वह सबके लिये कर्तव्य नहीं हो जाता। इस प्रकार धर्म कार्य भी हो सकता है और अकार्य भी। यही धर्म-अधर्म और कार्य-अकार्यका भेद है। किसी भी कर्मके करनेका या त्यागनेका अवसर आनेपर 'अमुक कर्म मेरे लिये कर्तव्य है या अकर्तव्य, मुझे कौन-सा कर्म किस प्रकार करना चाहिये और कौन-सा नहीं करना चाहिये'—इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें जो बुद्धिका जो किंकर्तव्यविषृद हो जाना या संश्ययुक्त हो जाना है—यहीं कर्तव्य और अकर्तव्यको यथार्थ न जानना है।

प्रम—वह बुद्धि राजसी है, इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस बुद्धिये मनुष्य धर्म-अधर्मका और कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इसी प्रकार अन्यान्य बातोंका भी ठीक-ठीक निर्णय करनेमें समर्थ नहीं होती—बह र जोगुणके सम्बन्धते विवेकमें अप्रतिष्टित, विक्षिप्त और अस्थिर रहती है; इसी कारण वह राजसी है। राजस भावका फल दु: ख बतल्यया गया है; अत्तष्य कल्याणकामी पुरुषोंको सत्सङ्ग, सद्पन्थोंके अध्ययन और सद्विचारोंके पोपणद्वारा बुद्धिये स्थित राजस भावोंका त्याग करके सार्विक भावोंको उत्यन्न करने और बढ़ानेकी चेटा करनी चाहिये।

सम्बन्ध — अब तामसी बुद्धिके लक्षण बनलाते हैं—

# अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥३२॥

हे अर्जुन ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 'यह धर्म हैं' ऐसा मान छेती है तथा इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको भी विपरीत मान छेती हैं, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥

प्रश्न-अधर्मको धर्म माननाक्या है और धर्मको अधर्म मानना क्या है ?

उत्तर—ईश्वरनिन्दा, देवनिन्दा, शास्त्रविरोध, माता-पिता-गुरु आदिका अपमान, वर्णाश्रमधर्मके प्रतिकूल आचरण, असन्तोष, दम्म, कपट, व्यभिचार, असत्यभापण, परपीडन, अभक्ष्यभोजन, यथेच्छाचार और पर-सत्त्वापहरण आदि निषिद्ध पापकमोंको धर्म मान लेना और धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ईश्वरपूजन, देवोपासना, शास्त्रसेवन, वर्णाश्रमधर्मानुसार आचरण, माता-पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन, सरलता, ब्रह्मचर्य, सात्त्विक भोजन, अहिंसा और परोपकार आदि शास्त्रविहित पुण्यकमोंको अधर्म मानना—— यही अधर्मको धर्म और धर्मको अधर्म मानना है।

प्रश्न-अन्य सन्न पदार्थोंको त्रिपरीत मान लेना क्या है ? उत्तर-अधर्मको धर्म मान लेनेकी भाँति ही अकर्तव्यको कर्तव्य, दुःखको सुख, अनित्यको नित्य, अशुद्धको शुद्ध और हानिको लाममान लेना आदि जितना भी विपरीत ज्ञान है— सव वह सब अन्य पदार्थोंको विपरीत मान लेनेके अन्तर्गत है। विप प्रश्न—वह बुद्धि तामसी है, इस कथनका क्या भाव है ! है। उत्तर—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि कल तमोगुगसे ढकी रहनेके कारण जिस बुद्धिको विवेकशांक बुद्धि सम्बन्ध—अब सालिकी धृतिके लक्षण वतलाते हैं—

सर्वथा लुप्त-सी हो गर्या है, इसी कारण जिसके द्वारा प्रत्येक विषयमें विव्कुल उल्डा निश्चय होता है—वह बुद्धि तामसी है। ऐसी बुद्धि मनुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाली है;इसलिये कत्याण चाहनेवाले मनुष्योंको इस प्रकारकी विपरीत बुद्धिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये।

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी॥३३॥

हे पार्थ ! जिस अध्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है, वह धृति सास्विकी है ॥ ३३ ॥

प्रश्न--यहाँ 'अन्यभिचारिण्या' विशेषणके सहित धृत्या' पद किसका वाचक है ? और उससे ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी कियाओंको धारण करना क्या है ?

उत्तर-किसी भी किया, भाव या वृक्तिको धारण करने-की-उसे दृढतापूर्वक स्थिर रखनेकी जो शक्तिविशेष हैं. जिसके द्वारा धारण की हुई कोई भी किया, भावना या वृक्ति विचलित नहीं होती,प्रत्युत चिरकालतक स्थिर रहती है. उस शक्तिका नाम 'धृति' हैं; परन्तु इसके द्वारा मनुष्य जवतक भिन्न-भिन्न उद्देशों है, नाना विषयोंको धारण करता रहता है. तवतक इसका व्यभिचार-दोप नष्ट नहीं होता; जब इसके द्वारा मनुष्य अपना एक अटल उद्देश्य स्थिर कर लेता है, उस समय यह 'अन्यभिचारिणी' हो जाती हैं। साचिक धृतिका एक ही उद्देश्य होता है--यरमात्माको प्राप्त करना। इसी कारण उसे 'अन्यभिचारिणी' कहने हैं। इस प्रकारकी धारणशक्ति-का वाचक यहाँ 'अन्यभिचारिण्या' विशेषणके सहित-धृत्या' पर है। ऐसी धारणशक्ति जो परमात्माको प्राप्त करनेके विषेधानपागद्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी कियाओंका अटल-एपने परमात्मानें रोके रखना है—यही उपर्युक्त धृतिसे ध्यानयानके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी कियाओंको धारण करना है।

अश्व-यह धृति सार्त्विकी है, इस कथनका क्या भाव है?

उत्तर इस वे यह भाव दिखलाया गया है कि जो धृति

परमात्माकी प्राप्तिस्तप एक ही उद्देश्यमें सदा स्थिर रहती है,
जो अपने लक्ष्यमें कभी विचलित नहीं होती, जिसके भिन्नभिन्न उदेश्य नहीं हैं तथा जिसके द्वारा मनुष्य परमात्माकी
प्राप्तिके लिये मन और इन्द्रिय आदिको परमात्मामें लगाये
रखता है और किसी भी कारणये उनको विपयोंमें आसक्त
और चन्न व न होने देकर सदा-सर्वदा अपने वशमें रखता
है—-ऐसी धृति सात्त्विक है। इस प्रकारकी धारणशक्ति

मनुष्यको शीव ही परमात्माकी प्राप्ति करानेवाली होती है।
अन्यत्व कन्याण चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि यह अपनी
धारणशक्ति देश करे।

सम्बन्ध-अब राजम धृतिक लक्षण बतलाते हैं--

यया तु धर्मकामार्थोन्धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

परन्तु हे पृथापुत्र अर्जुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस्र धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे धर्म, अर्थ और कार्मोको धारण करता है, वह धारणशक्ति राजसी है ॥ ३४ ॥

प्रश्न—'फलाकाङ्की' पर कैसे मनुष्यका वाचक है तथा ऐसे मनुष्यका भारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्ति वे वर्म, अर्थ और काम—-इन तीनोंको धारण करना क्या है ? उत्तर—'फलाकाङ्की' पर कमेंकि फलह्रप इस लोक और परलोकके विभिन्न प्रकारके भोगोंकी इच्छा करनेवाले सकाम मनुष्यका वाचक है। ऐसे मनुष्यका जो अपनी धारणशक्तिके द्वारा अस्यन्त आसक्तिपूर्वक धर्मका पालन करना है — यही उसका धृतिके द्वारा धर्मको धारण करना है एवं जो धनादि पदार्थोंको और उनसे सिद्ध होनेवाले भोगोंको ही जीवनका लक्ष्य बनाकर अस्यन्त आसक्तिके कारण दहतापूर्वक उनको पकड़े रखना है — यही उसका धृतिके द्वारा अर्थऔर कार्मों को धारण करना है ।

प्रश्न--वह धारणशक्ति राजसी है, इस कथनका क्या भाव है ?

सम्बन्ध—अब तामसी धृतिका लक्षण बतलाते हैं--

# यया स्त्रप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। न विमुश्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी॥ ३५॥

हे पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको तथा उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता अर्थात् धारण किये रहता है—वह धारणशक्ति तामसी है ॥ ३५ ॥

प्रश्न-'दृमेंधाः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है तथा यहाँ इसके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-जिसकी बुद्धि अत्यन्त मन्द और मिलन हो, जिसके अन्त:करणमें दूसरोंका अनिष्ट करने आदिके भाव भरे रहते हों — ऐसे दुष्टबुद्धि मनुष्यका वाचक'दुर्भेवा:'पद है; इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसे मनुष्योंमें तामसी 'भृति' हुआ करती है।

प्रश्न-खप्न, भय, शोक, विषाद और मर—ये शब्द अलग-अलग किन-किन भावोंके वाचक हैं तथा धृतिके द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात् धारण किये रहना क्या है !

उत्तर—निद्रा और तन्द्रा आदि जो मन और इन्द्रियोंको तमसाच्छन, बाद्यिकयासे रहित और मृद बनानेवाले भाव हैं—उन सबका नाम खप्न है;धन आदि पदायोंके नाशकी, मृत्युकी, दु:खप्राप्तिकी, सुखके नाशकी अथवा इसी तरह अन्य किसी प्रकारके इष्टके नाश और अनिष्ट-प्राप्तिकी आशङ्कासे अन्तःकरणमें जो एक आकुछता और घबड़ाहट-भरी दृत्ति होती है—उसका नाम भय है; मनमें होनेवाली नाना प्रकारकी दृश्चिन्ताओंका नाम शोक है; उसके द्वारा

है — वह धारणशक्ति तामसी है ॥ ३५ ॥
जो इन्द्रियोंमें सन्ताप हो जाता है, उसे विपाद कहते हैं; यह
शोकका ही स्थूल भाव है। तथा जो धन, जनऔर बलआदिके कारण होनेवाली——विवेक, भविष्यके विचार और
दूरदर्शितासे रहित——उन्मत्तवृत्ति है, उसे मद कहते हैं;
इसीका नाम गर्व, घमंड और उन्मत्तता भी है। इन सबको
तथा प्रमाद आदि अन्यान्य तामस भावोंको जो अन्तः करणसे
दूर हटानेकी चेष्टा न करके इन्हींमें डूबे रहना है, यही धृतिके द्वारा इनको न छोड़ना अर्थात् धारण किये रहना है।

उत्तर-इस क्यनसे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस

धृतिके द्वारा मनुष्य मोक्षके साधनोंकी ओर कुछ भी ध्यान न

देकर केवल उपर्युक्त प्रकारसे धर्म, अर्थ और काम—इन

तीनोंको ही धारण किये रहता है, वह 'वृति' रजोगुणसे

सम्बन्ध रखनेवाली होनेके कारण राजसी है;क्योंकि आसक्ति

और कामना -- ये सब रजोगुणके ही कार्य हैं। इस प्रकार-

की घृति मनुष्यको कमींद्वारा बाँधनेवाली है;अतएव कन्याण-

कामी मनुष्यको चाहिये कि अपनी धारणशक्तिको राजसी

न होने देकर सात्त्रिकी बनानेकी चेश करे।

प्रश्न--वह धारणशक्ति तामसी है,इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इसमे यह भाव दिख्याया गया है कि त्याग करने योग्य उपर्युक्त तामस भावोंको जिस भृतिके कारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता, अर्थात् जिस भारणशक्तिके कारण उपर्युक्त भाव मनुष्यके अन्तः करणमें खभावसे ही भारण किये हुए रहते हैं— - वह भृति तामसी है। यह भृति सर्वथा अनर्थमें हेतु है, अत्तज्व कन्याणकामी मनुष्यको इसका तुरंत और सर्वतोभाव-से त्याग कर देना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार सास्विकी बुद्धि और धृतिका ग्रहण तथा राजसी-तामसीका त्याग करानेके लिये बुद्धि और धृतिके सास्विक आदि तीन-तीन भेद कमसे बतलाकर अब, जिसके लिये मनुष्य समस्त कर्म करता है उस सुखके भी सास्विक, राजस और तामस—इस प्रकार तीन भेद कमसे बतलाना आरम्भ करते हुए पहले सास्विक सुरूके लक्षणींका निरूपण करते हैं—

> सुखं त्विदानीं त्रिविघं शृणु मे भरतर्षभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ यत्तद्ग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् । तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

हे भरतश्रेष्ठ! अब तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे सुन। जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है और जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है—॥३६॥ जो पेसा सुख है, वह आरम्भकालमें यद्यपि विषके तुत्य प्रतीत होता है, परन्तु परिणाममें अमृतके तुल्य है। इसलिये वह परमात्मविषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख सास्विक कहा गया है ॥ ३७॥

प्रश्न-अब तीन प्रकारके सुखको भी तू मुझसे सुन, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार मैंने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृतिके सात्त्रिक, राजस और तामस भेद बतलाये हैं, उसी प्रकार सात्त्रिक सुखको प्राप्त करानेके लिये और राजस-तामसका त्याग कराने-के लिये अब तुम्हें सुखके भी तीन भेद बतलाता हूँ; उनको तुम सावधानीके साथ सुनो।

प्रभ-'यत्र'पद किस सुखका वाचक है तथा अभ्यासमे रमण करता है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—जो सुख प्रशान्त मनवाले योगीको मिलता है (६।२७), उसी उत्तम सुखका वाचक यहाँ 'यत्र' पद है। मनुष्यको इस सुखका अनुभव तभी होता है, जब वह इस लोक और परलोकके समस्त भोग-सुखोंको क्षणिक समझकर उन सबसे आसिक हटाकर निरन्तर परमात्मखरूपके चिन्तनका अभ्यास करता है (५।२१); बिना साधनके इसका अनुभव नहीं हो सकता—यही भाव दिखलानेके लिये इस सुखका 'जिसमें अभ्याससे रमण करता है, यह लक्षण किया गया है।

प्रश्न—जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है, इस क्यनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह दिखलाया गया है कि जिस सुखमें रमण करनेवाला मनुष्य आध्यात्मिक,आधिदंविकऔर आधि- भौतिक—सत्र प्रकारके दुःखोंके सम्बन्धसे सदाके छिये छूट जाता है; जिस सुखके अनुभवका फल निरितशय सुखस्करूप सिचदानन्द्रवन परमह परमात्माकी प्राप्ति बतलाया गया है (५।२१,२४;६।२८)—वहीं सालिक सुख है।

प्रश्न-यहाँ 'अग्ने' पद किस समयका वाचक है और सात्त्रिक सुखका विषके तुल्य प्रतीत होना क्या है ?

उत्तर-जिस समय मनुष्य सान्तिक सुखकी महिमा सुनकर उसको प्राप्त करनेकी इन्छासे, उसकी प्राप्तिके उपाय-भूत विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा आदि साधनोंमें लगता है — उस समयका बाचक यहाँ 'अष्र' पद है। उस समय जिस प्रकार बालक अपने घरवालोंसे विद्याकी महिमा सुनकर विद्याभ्यासकी चेटा करता है, पर उसके महत्त्वका यथार्थ अनुभव न होनेके कारण आरम्भकालमे अभ्यास करते समय उसे खेल-कूदको लोड़कर विद्याभ्यासमें लगे रहना अस्यन्त कप्टप्रद और कठिन प्रतीत होता है, उसी प्रकार सान्तिक सुखके लिये अभ्यास करनेवाले मनुष्यको भी विपयोंका त्याग करके संयमपूर्वक विवेक, वैराग्य, शम, दम और तितिक्षा आदि साधनोंमें लगे रहना अत्यन्त श्रमपूर्ण और कप्टप्रद प्रतीत होता है; यही आरम्भकालमें सान्तिक सुखका विपके तुन्य प्रतीत होना है।

पश्न-वह सुख परिणाममें अमृतके तुल्य है—इस कथनका क्या भाव है ? उत्तर—इससे यह दिख्लाया गया है कि जब सार्त्विक सुखकी प्राप्तिके लिये साधन करते-करते साधकको उस ध्यानजनित सुखका अनुभव होने लगता है, तब उसे वह अमृतके तुल्य प्रतीत होता है; उस समय उसके सामने संसारके समस्त भोग-सुख तुच्छ, नगण्य और दु:खरूप प्रतीत होने लगते हैं।

प्रश्न—नह परमात्मित्रपयक बुद्धिके प्रसादसे होनेवाला सुख सास्विक कहा गया है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे अभ्यास करते-करते निरन्तर सम्बन्ध-अब राजस सुखक लक्षण बतलाते हैं- होनेपर इस सुखका अनुभन होता है, इसीलिये इस सुखको परमात्मबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला बतलाया गया है। और वह सुख सात्त्विक है—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि यही सुख उत्तम सुख है, राजस और तामस सुख वास्तवमें सुख ही नहीं हैं। वे तो नाममात्रके ही सुख हैं, परिणाममें दु:खरूप ही हैं; अतएव अपना कल्याण चाहने-वाले पुरुषको राजस-तामस सुखोंने न फँसकर निरन्तर सात्त्विक सुखें ही रमण करना चाहिये।

परमात्माका ध्यान करनेके फलखरूप अन्त:करणके खच्छ

## विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदृत्रेऽमृतोपमम् । परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्॥३८॥

जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले—भोगकालमें असृतके तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाममें विषके तुल्य हैं; इसलिये वह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८ ॥

प्रश्न—'अग्रे' पद किस समयका वाचक है तथा उस समय इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सुखका अमृतके तुल्य प्रतीत होना क्या है ?

उत्तर-जिस समय राजस सुखकी प्राप्तिके लिये मनुष्य मन और इन्द्रियों के द्वारा किसी विषयसेवनका आरम्भ करता है, उस समयका वाचक यहाँ 'अग्ने' पद है। इस सुखकी उत्पत्ति इन्द्रिय और विषयों के संयोगसे होती है—इसका अभिप्राय यह है कि जबतक मनुष्य मनसहित इन्द्रियों द्वारा किसी विषयका सेवन करता है, तभीतक उसे उस सुखका अनुभव होता है और आसक्तिके कारण वह उसे अत्यन्त प्रिय माछम होता है; उस समय वह उसके सामने किसी भी अदृष्ट सुखको कोई चीज नहीं समझता। यही उस सुखका भोगका लमें अमृतके तुन्य प्रतीत होना है।

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि इस राजस सुख-भोगका परिणाम त्रिषकी भौति दु:खप्रद है; यह राजस सुख प्रतीतिमात्रका ही सुख है, वस्तुतः सुख नहीं है। अभिप्राय यह है कि मन और इन्द्रियों द्वारा आसक्तिपूर्वक सुख-बुद्धिसे विषयोंका सेवन करनेसे उनके संस्कार अन्तः करणमें जम जाते हैं,जिनके कारण मनुष्य पुन: उन्हीं विषय-भोगोंकी प्राप्तिकी इच्छा करता है और उसके लिये आसक्तिवश अनेक प्रकारके पापकर्म कर बैठता है तथा उन पापकर्मोंका फल भोगनेके लिये उसे कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है तथा यन्त्रणामय नरकोंमें पड़-कर भीषण दु:ख भोगने पड़ते हैं।

विषयों में आसिक बढ़ जानेसे पुन:उनकी प्राप्ति न होने-पर अभावके दु:खका अनुमवहोता हैतथा उनसे वियोग होते समय भी अत्यन्त दु:ख होता है।दूसरों केपास अपनेसे अधिक सुख-सम्पत्ति देखकर ईर्ष्यासे जलन होती है; तथा भोगके अनन्तर शरीरमें बल, वीर्य, बुद्धि, तेज और शक्तिके हाससे और थकावटसे भी महान् करका अनुभव होता है।इसी प्रकार और भी बहुत-से दु:खप्रद परिणाम होते हैं। इसलिये विषय और इन्द्रियों के संयोगसे होनेवाला यह क्षणिक सुख यद्यपि वस्तुतः सब प्रकारसे दु:खरूप ही है, तथापि जैसे रोगी मनुष्य आसिक कारण खादके लोगसे परिणामका विचार न करके कुपथ्यका सेवन करता है और परिणाममें रोग बढ़ जानेसे दुखी होता है या मृत्यु हो जाती है; अथवा जैसे पतङ्ग नेत्रोंके विषय रूपमें आसक्त होनेके कारण प्रयक्तपूर्वक सुख-बुद्धिसे दीपककी लोके साथ टकरानेमें सुख मानता है किन्तु परिणाममें जलकर कष्ट-भोग करता है और मर जाता है— उसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य भी मूर्खता और आसक्तिवश परिणामका विचार न करके सुखबुद्धिसे विषयोंका सेवन करता है और परिणाममें अनेकों प्रकारसे भाँति-भाँतिके भीषण दु:ख भोगता है।

प्रश्न-वह सुख राजस कहा गया है, इस कथनका क्या भाव है ? उत्तर—इस्मे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणोंवाला जो प्रतीतिमात्रका क्षणिक सुख है, वह विषया-सिक्तिसे ही सुखल्प प्रतीत होता है और आसिक्ति रजोगुणका खल्प है अतः वह राजस है और आसिक्तिके द्वारा मनुष्यको बाँधनेवाला है (१४।७) इसलिये कल्याण चाहनेवालेको ऐसे सुखमें नहीं फँसना चाहिये।

ताम सम्बन्ध-अब <del>राज</del>स सुखका रुक्षण बतलाते हैं—

### यद्ग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्॥ ३९॥

जो सुख भोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है—वह निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है ॥ ३९ ॥

प्रश्न-निद्रा, आलस्य और प्रमादजनित सुख कौन-सा है और वह भोगकालमें तथा परिणाममें आत्माको मोहित करनेवाला कैसे हैं ?

. उत्तर—निद्राके समय मन और इन्द्रियोंकी क्रिया बंद हो जानेके कारण यकावरमें होनेवाले दुः खका अभाव होनेसे तथा मन और इन्द्रियोंको विश्राम मिलनेसे जो सुखकी प्रतीति होती है, उसे निद्राजनित सुख कहते हैं। वह सुख जितनी देरतक निद्रा रहती है उतनी ही देरतक रहता है, निरन्तर नहीं रहता—इस कारण क्षणिक है। इसके अतिरिक्त उस समय मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाशका अभाव हो जाता है. किसी भी वस्तुका अनुभव करनेकी शक्ति नहीं रहती। इस कारण वह सुख भोग-कालमें आत्माको यानी अन्तः करण और इन्द्रियोंको तथा इनके अभिमानी पुरुषको मोहित करनेवाला है। और इस सुखकी आसक्तिके कारण परिणाममें मनुष्यको अज्ञानमय वृक्ष, पहाइ आदि जड योनियोंमें जन्म प्रहण करना पड़ता है, अतएव यह परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है।

इसी तरह समस्त कियाओंका त्याग करके पड़े रहनेके समय जो मन,इन्द्रिय और शरीरके परिश्रमका त्याग कर देने-से आरामकी प्रतीति होती है, वह आलस्यजनित सुख है।वह भी निद्राजनित सुखकी भौति मन, इन्द्रियों में ज्ञानके प्रकाश-का अभाव करके भोगकालमें उन सबको मोहित करनेवाला है तथा मोह और आसक्तिके कारण जड़ योनियों में गिरानेवाला होनेसे परिणाममें भी मोहित करनेवाला **है।** 

मन बहुद्यानेके लिये आसक्तिवश की जानेवाली व्यर्थ क्रियाओंका औरअज्ञानवश कर्तव्य-क्रमोंकी अवहेलना करके उनके त्याग कर देनेका नाम प्रमाद है। व्यर्थ क्रियाओंके करनेमं मनकी प्रसन्तताके कारण और कर्तव्यका त्याग करने-में परिश्रमसे बचनेके कारण मूर्जतावश जो सखकी प्रतीति होती है, वह प्रमादजनित सुख है। जिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन बहलानेकी ब्यर्थ कियामें संलग्न हो जाता है, उस समय उसे कर्तव्य-अकर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, उसकी विवेकराक्ति मोहसे दक जाती है। और विवेकराक्तिके आन्छादित हो जानेसे ही कर्तव्यकी अवहेलना होती है। इस कारण यह प्रमादजनित सुख भोगकालमें आत्माको मोहित करनेवाला है। और उपर्यक्त व्यर्थ कर्मों में अज्ञान और आसक्तिवश होनेवाले झूठ, कपट, हिंसा आदि पापकमींका और कर्तत्र्य-कमीके त्यागका फल भोगनेके लिये ऐसा करने-वार्लोको सुकर-कूकर आदि नीच योनियोंकी और नरकोंकी प्राप्ति होती है; इससे यह परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है।

प्रश्न-वह सुख तामस है, इस कथनका क्या भाव है ? उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया हैकि निद्रा,प्रमाद और आलस्य-ये तीनों ही तमोगुणके कार्य हैं(१४।१७); अतएव इनसे उत्पन्न होनेवाल सुख तामस सुख है। और इन निज्ञा, आल्ह्य और प्रमाद आदिमें सुखबुद्धि करवाकर ही यह चाहनेवाले मनुष्यको इस क्षणिक, मोहकारक और प्रतीति-तमोगुण मनुष्यको बाँधता है (१४१८); इसलिये कल्याण मात्रके तामस सुखमें नहीं फँसना चाहिये।

सम्बन्ध — इस प्रकार अठार हवें श्लो कसे वर्णित सुरूप-मुरूप पदार्थों के सास्विक, राजस और तामस-ऐसे तीन-तीन भेद बतलाकर अब इस प्रकरणका उपसंहार करते हुए भगवान् सृष्टिकं समस्त पदार्थोंको तीनों गुणोंसे युक्त बनलाते हैं—

## न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः॥ ४०॥

पृथ्वीमें या आकाशमें अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ॥ ४० ॥

प्रभ-यहाँ 'प्रयिव्याम्', 'दिवि' और 'देवेपु' पद अलग अलग किन-किनके वाचक हैं तथा 'पुन:' पदके प्रयोगका क्या भाव है ?

उत्तर-'पृथिन्याम्' पद पृथ्वीलोकका, उसके अंदरके समस्त पातालादि लोकोंका और उन लोकोंमें स्थित समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियों तथा पदार्थोंका वाचक है। 'दिवि' पद पृथ्वीसे ऊपर अन्तरिक्षलोकका तथा उसमें स्थित समस्त प्राणियों और पदार्थांका बाचक है। एवं 'देवेषु' पद समस्त देवताओंका और उनके भिन्न-भिन्न समस्त लोकोंकातथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त पदार्थोंका वाचक है। इनके सिवा और भी समस्त सृष्टिमें जो कुछ भी वस्त या जो कोई प्राणी है, उन सबका प्रहण करनेके लिये 'पुनः' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रश्न - 'सत्त्रम्'पद किसका वाचक हैं और ऐसा कोई भी सत्त्व नहीं है जो प्रकृतिये उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-'सत्त्वम्' पद यहाँ वस्तुमात्रका यानी सब प्रकार-कं प्राणियोंका और समस्त पदार्थोंका वाचक है तथा 'ऐसा कोई भी सत्त्र नहीं है जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुर्गोसे रहित हो' इस कथनसे यह भावदिखळायागया है कि सम्पूर्ण पदार्थ प्रकृतिजनित सत्त्व,रज और तम - इन तीनों गुणोंके

कार्य हैं तथा प्रकृतिजनित गुणोंके सम्बन्धमे ही प्राणियोंका नाना योनियोंमें जन्म होता है (१३।२१)। इसलिये पृथ्वी-लोक, अन्तरिक्षलोक तथा देवलोकके एवं अन्य सब लोकोंके प्राणियों एवं पदार्थों में कोई भी पदार्थ या प्राणी ऐसानहीं है जो इन तीनों गुणोंसे रहित वा अतीत हो । क्योंकि समस्त जडवर्ग तो गुर्णोका कार्य होनेसे गुणमय है ही;और समस्त प्राणियों-का उन गुर्गोंसे और गुर्गोंके कार्यहरूप परार्थोंसे सम्बन्ध है, इसमे ये सब भी तीनों गुर्गों मे युक्त ही हैं।

प्रश्न-सृष्टिके अंदर गुणातीत पुरुष भी तो हैं, फिर यह बात कैसे कही कि कोई भी प्राणी गुणोंसे रहित नहीं है ?

उत्तर-यद्यपि लोकहिससे गुणातीत पुरुष सृष्टिके अंदर हैं परन्तु वास्तवमें उनकी दृष्टिमें न तो सृष्टि है और न सृष्टि-केया शरीरके अंदर उनकी स्थिति ही है; वे तो परमात्मामें ही अभिन्नभावमे नित्य स्थित हैं अत: परमात्मखरूप ही हैं। अतएव उनकी गणना साधारण प्राणियोंमें नहीं की जा सकती। उनके मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदिके संघातस्य शरीरको-जो कि सबके प्रत्यक्ष है-लेकर यदि उन्हें प्राणी कहा जाय तो आपत्ति नहीं है; क्योंकि वह संवाततो गुणोंका ही कार्य है, अतरव उसे गुर्जोसे अनीत कैसे कहा जा सकता है। इस्लिये यह कहनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं है कि सृष्टिके अंदर कोई भी प्राणी या पदार्थ तीनों गुणोंसे रहित नहीं है।

सम्बन्ध---इस अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने संन्यास और त्यागका तत्त्व अलग-अलग जाननेकी इच्छा प्रकट की थी, अतः दोनोंका तत्त्व समझानेके लिये पहले इस विषयपर विद्वानोंकी सम्मति बतलाकर चौथेसे बारहवें श्लोकतक भगवान्ने अपने मतके अनुसार त्याग और त्यागीके लक्षण बत अये।तदनन्तर तेरहवेंसे सनरहवें श्लोकतक संन्यास(सांरूय) के स्वरूपका निरूपण कर के संन्यासमें सहायक सत्वगुणका यहण और उसके विरोधी रज ५वं तमका त्याग करानेके उद्देश्य- से अटारह वेंसे चालीसवें श्लोकतक गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य-मुख्य पदार्थोंके भेद समझाये और अन्तमें समस्त सृष्टिको गुणोंसे युक्त बतलाकर उस विषयका उपसंहार किया।

वहाँ त्यागका स्वरूप बतलाते समय भगवान्ने यह बात कही थी कि नियत कर्मका स्वरूपसे त्याग उचित नहीं है (१८।७) अपितु नियत कर्मोंको आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक करते रहना ही वास्तविक त्याग है (१८।९), किन्तु वहाँ यह बात नहीं बतलायी कि किसके लिये कौन-सा कर्म नियत है। अतएव अब संक्षेपमें नियत कर्मोंका स्वरूप, त्यागके नामसे वर्णित कर्मयोगमें मक्तिका सहयोग और उसका फल परम सिद्धिकी प्राप्ति बतलानेके लिये पुनः उसी त्यागरूप कर्मयोगका प्रकरण आरम्म करते हुए बाह्मण, क्षत्रिय, वैक्स और शूदोंके स्वामायिक नियत कर्म बतलानेकी प्रस्तावना करते हैं —

### ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ॥ ४१ ॥

हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्योंके तथा शूट्रोंके कर्म खभावसे उत्पन्न गुणौद्वारा विभक्त किये गये हैं ॥ ४१ ॥

प्रभ-'ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्' इस पदमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीन शब्दोंका समास करनेका तथा 'शूद्राणाम्' पदसे शूद्रोंको अलग करके कहनेका क्या अभिग्राय है (

उत्तर-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये तीनों ही द्विज हैं। तीनोंका ही यह्मोपवीतधारणपूर्वक वेदाष्ययनमें और यह्मादि वैदिक कर्मों में अधिकार है; इसी हेतुसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीनों शब्दोंका समास किया गया है। शुद्र द्विज नहीं हैं. अतएव उनका यह्मोपवीतधारणमें तथा वेदाष्ययनमें और यह्मादि वैदिक कर्मोंमें अधिकार नहीं हैं-यह भाव दिखलानेक लिये 'शुद्राणाम्' पदसे उनको अलग कहा गया है।

पश्च—'गुणैः' पदके साथ 'खभावप्रभवैः' विशेषण देने-का क्या भाव है और उन गुर्णोके द्वारा उपर्युक्त चारों वर्णोके कर्मोंका विभाग किया गया है,इस कथनका क्या अभिप्राय हैं.

उत्तर- प्राणियोंके जन्म-जन्मान्तरोंने किये हुए कमोंके जो संस्कार हैं, उनका नाम खभाव है; उस खभावके अनुरूपही प्राणियोंकेअन्तःकरणमेंसत्त्व.रजऔरतम—इन

तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं. यह भाव दिखलानेके लिये गुणै: 'पदके साथ 'खभावप्रभवै: ' विशेषण दिया गया है। तथा भग्नोंके द्वारा चारों वर्णोंके कर्मोंका विभाग किया गया है' इस कथनका यह भाव है कि उन गुणवृत्तियोंके अनुसार ही बाह्मण आदि वर्णोमं मनुष्य उत्पन्न होते हैं; इस कारण उन गुर्णोकी अपेक्षासे ही शास्त्रमें चारों वर्णोंके कमोंका विभाग किया गया है । जिसके खभावमें केवल सत्त्वगुण अधिक होता है, वह ब्राह्मण होता है; इस कारण उसके स्वाभाविक कर्म शम-दमादि बतलाये गये हैं। जिसके खभाव-में सत्त्वमिश्रित रजोगुण अधिक होता है,वह क्षत्रिय होता है; इस कारण उसकं खाभाविक कर्म शूरवीरता, तेज आदि बतलाये गये हैं। जिसके खभावमें तमोमिश्रित रजोगुण अधिक होता है,वह वैश्य होता है; इसलिये उसके खाभाविक कर्म कृषि, गारक्षा आदि बतलाये गये हैं। और जिसके खभावमें र जोमिश्रित तमोगुण प्रधान होता है, वह शूद होता है; इस कारण उसका खाभाविक कर्म तीनों वणाँको सेवा करना बतराया गया है। यही बात चौथे अध्यायके तेरहवें श्लोककी व्याख्यामें विस्तारपूर्वक समझायी गयी है।

सम्बन्ध — पूर्व श्लोकमें की हुई प्रस्तावनांक अनुसार पहले बाद्मणके स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं —

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्॥ ४२॥ अन्तः करणका निग्रह करनाः इन्द्रियोका दमन करनाः धर्मपालनके लिये कष्ट सहनाः बाहर-भीतरसे शुद्ध रहनाः दूसरोके अपराधोंको क्षमा करनाः मन, इन्द्रिय और दारीरको सरल रखनाः वेद, दास्म, ईश्वर और परलोक आदिमें श्रद्धा रखनाः वेद-शास्त्रोंका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके तस्वका अनुभव करना—ये सब-के-सब ही ब्राह्मणके खामाविक कर्म हैं ॥ ४२ ॥

प्रश्न-'शम' किसको कहते हैं ?

उत्तर--अन्तःकरणको अपने वशमें करके उसे विक्षेप रहित-शान्त बना लेना तथा सांसारिक विषयोंके चिन्तन-का त्याग कर देना 'शम' है ।

प्रश्न-'दम' किसको कहते हैं !

उत्तर—समस्त इन्द्रियोंको वशमें कर लेना तथा वशमें की हुई इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर परमात्मार्का प्राप्तिके साधनोंमें लगाना 'दम' है।

प्रभ-'तप' का यहाँ क्या अर्थ समझना चाहिये !

उत्तर—खर्धर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना—अर्थात् अर्हिसादि महाव्रतोंका पालन करना, भोग-सामिप्रयोंका त्याग करके सादगीसे रहना, एकादशी आदि वत-उपवास करना और वनमें निवास करना—ये सब तप' के अन्तर्गत हैं। प्रश्न-'शीच' किसको कहते हैं !

उत्तर—सोलहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'शौच' की त्याख्यामें बाहरकी शुद्धि बतलायी गयी है और पहले श्लोकमें सत्त्वशुद्धिके नामसे अन्तः करणकी शुद्धि बतलायी गयी है; उन दोनोंका नाम यहाँ 'शौच' है। तेरहवें अध्यायके सातवें श्लोकमें भी इसी शुद्धिका वर्णन है। अभिप्राय यह है कि मन, इन्द्रिय और शरीरको तथा उनके द्वारा की जानेवाली क्रियाओंको पवित्र रखना, उनमें किसी प्रकारकी अशुद्धिको प्रवेश न होने देना ही 'शौच' है।

प्रभ-'क्षान्ति' किसको कहते हैं !

उत्तर—दूसरोंके द्वारा किये हुए अपराधोंको क्षमा कर देनेका नाम क्षान्ति हैं; दसनें अध्यायके चौथे स्ठोककी व्याख्यामें क्षमाके नामसे और तेरहनें अध्यायके सातवें स्ठोककी व्याख्यामें क्षान्तिके नामसे इस भावको भळीभौति समझाया गया है ।\*

\* एक बार गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र महिंपे विशिष्ठके आश्रममें जापहुँचे। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। निस्तिन नामक कामधेनु गींके प्रसादसे बसिष्ठजीने सेनासमेत राजाका मॉति-मॉतिके मोजन कराये और रक्ष तथा बख़ामूपण दिये। विश्वामित्र-का मन गींके लिये उल्लंबा गया और उन्होंने विशिष्ठ गींका माँगा। विश्विने कहा—इस गींको मैंने देवता, अतिथि, पितृगण और यक्षके लिये रख छोड़ा है; अतः इसे मैं नहां दे सकता। विश्वामित्रको अपने जनवल और शस्त्रबलका गर्व था, उन्होंने जबरदस्ती निन्दिनीको ले जाना चाहा। निन्दिनीने राते हुए कहा—'भगवन्! विश्वामित्रके निर्देशी सिपाही मुझे बड़ी कूरताके साथ कोड़ों और इंडोंसे मार रहे हैं, आप इनके इस अत्याचारकी उपक्षा केसे कर रहे हैं ?' विश्वजीने कहा—

> क्षत्रियाणां बलं तेजो ब्राह्मणानां क्षमा बलम्। क्षमा मां भजते यस्माद्गम्यतां यदि रोचते॥(महा•आदि०१७५।२८)

श्वित्रयोंका बल तंज है और ब्राह्मणोंका बल क्षमा । मैं धमाको नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी हच्छा हो तो चली जाओ।' मन्दिनी बोली—-यदि आप त्याग न करे तो बलपूर्वक मुझको कोई भी नहीं छे जा सकता।' विसष्ठने कहा—-भैं त्याग नहीं करता, तुम रह सकती हो तो रह जाओ।'

इसपर निन्दनीन रीद्ररूप धारण किया, उसकी पूँछसे आग बरसने लगी; इसके बाद उसकी पूँछसे अनेकों म्लेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुईँ। विश्वामित्रको सेनाके छक्के लूट गये। निन्दनीकी सेनाने विश्वामित्रके एक भी सिपाहीको नहीं भारा, वे सब हरके मारे भाग गये। विश्वामित्रको अपनी रक्षा करनेवालां कोई भी नहीं देख पड़ा। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा-धिम्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम् । (महा० आदि० १७५। ४४)

श्वित्रयके बळको धिकार है, असलमे ब्राह्मण-तेजका बळ ही बळ है।' इसके बाद शापवरा राक्षस हुए राजा कल्मापपादने विश्वामित्रकी प्रेरणांसे वसिष्ठके सभी पुत्रोंको मार ढाला, तो भी वसिष्ठने उनसे बदला लेनेकी चेष्टा न की। प्रभ-'आर्जवम्' क्या है ?

उत्तर—मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना अर्थात् मनमें किसी प्रकारका दुराप्रह और ऐंठ नहीं रखना; जैसा मनका भाव हो वैसा ही इन्द्रियोंद्वारा प्रकट करना; इसके अतिरिक्त शरीरमें भी किसी प्रकारकी ऐंठ नहीं रखना— यह सब आर्जवके अन्तर्गत है।

प्रश्न-'आस्तिक्यम्' पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर—'आस्तिक्यम्' पद आस्तिकताका वाचक है। वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक—इन सबकी सत्तामें पूर्ण विश्वास रखना; वेद-शास्त्रोंके और महात्माओंके वचनोंको यथार्थ मानना और धर्मपालनमें दढ़ विश्वास रखना—ये सब आस्तिकताके लक्षण हैं।

प्रश्न-'ज्ञान' किसको कहते हैं ?

उत्तर—वेद-शास्त्रोंके श्रद्धापूर्वक अध्ययन-अध्यापन करनेका और उनमें वर्णित उपदेशको भलीभाँति समझनेका नाम यहाँ 'ज्ञान' हैं।

प्रथ-'विज्ञानम्' पद किसका वाचक है !

उत्तर—वेद-शास्त्रोंमें बतलाये हुए और महापुरुषोंसे मुने हुए साधनोंद्वारा परमात्माके खरूपका साक्षात्कार कर लेनेका नाम यहाँ 'विज्ञान' हैं।

प्रभ-ये सब बाह्मणके खामाविक कर्म हैं, इस कथनका क्या भाव है ? उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मणमें केवल सस्वगुणकी प्रधानता होती है, इस कारण उपर्युक्त कमों ने उसकी खाभाविक प्रदृत्ति होती है; उसका खभाव उपर्युक्त कमों के अनु ह्ल होता है, इस कारण उपर्युक्त कमों के करने में उसे किसं। प्रकारकी कठिनता नहीं होती। इन कमों में बहुत-से सामान्य धमों का भी वर्णन हुआ है। इससे यह समझना चाहिये कि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के वे खाभाविक कमें तो नहीं हैं; परन्तु परमात्माकी प्राप्तिमें सबका अधिकार है, अतएव उनके लिये वे प्रयत्नसाध्य कर्तव्य-कमें हैं।

प्रश्न-मनुस्पृतिमें तो ब्राह्मणके कर्म खयं अध्ययन करना और दूसरोंको अध्ययन कराना, खयं यञ्च करना और दूसरों-को यञ्च कराना तथा खयं दान लेना और दूसरोंको दान देना-इस प्रकार छः बतलाये गये हैं; \* और यहाँ शम, दम आदि प्राय: सामान्य धर्मोंको ही ब्राह्मणोंके कर्म बतलाया गया है। इसका क्या अभिप्राय है?

उत्तर - यहाँ वतलाये हुए कर्म केवल सास्विक हैं; इस कारण ब्राह्मणके खभावसे इनका विशेष सम्बन्ध है; इसीलिये ब्राह्मणके खाभाविक कर्मोमें इनकी ही गणना की गयी है, अधिक विस्तार नहीं किया गया। इनके सिवा जो मनुस्मृति आदिमें अधिक वतलाये गये हैं, उनको भी इनके साथ समग्न लेना चाहिये।

सम्बन्ध-इस प्रकार बाह्म गोंके स्वामाविक कर्म बतलाकर अब क्षत्रियोंके स्वामाविक कर्म बतलाते हैं---

# शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् । दानमीश्वरभावरच क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३॥

शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्धमें न भागना, दान देना और खामिभाव--ये सब-के-सब ही क्षत्रियके साभाविक कर्म हैं ॥ ४३ ॥

बाल्मीकि रामायणमें आता है कि तदनन्तर विश्वामित्र राज्य छोड़कर महान् तप करने लगे और हजारों वर्षके उग्र तपके प्रतापि कमशः राजिप और महिषेके पदको प्राप्त करके अन्तमें ब्रह्मिष्ट हुए। देवताओं के अनुरोधिस क्षमाशील महिष्ट विसष्ठने भी उनको 'ब्रह्मिष्ट' मान लिया। अन्तमें—

विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम् । पूजयामास ब्रह्मार्षे विषष्ठं जपतां वरम् ॥ ( वाल्मीकीय रामायण १ । ६५ । २७ )

'धर्मारमा विश्वामित्रने भी उत्तम ब्राह्मणपद पाकर मन्त्र-जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ ब्रह्मपिं श्रीवसिष्ठजीकी पूजा की ।'

◆ अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं सथा । दानं प्रतिष्रहं चैव ब्राह्मणानामकस्ययत् ॥ ( मनुस्मृति १ । ८८ )

प्रभ-'शूरवीरता' किसको कहते हैं !

उत्तर - बड़े-से-बड़े बलवान् शत्रुका न्याययुक्त सामना करनेमें भय न करना तथा न्याययुक्त युद्ध करनेके लिये सदा

ही उत्साहित रहना और युद्धके समय साहसपूर्वकं गम्भीरता-से छड़ते रहना 'शूर्वीरता' है । भीष्मपितामहका जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है । \*

\* बालब्रह्मचारी पितामह भीष्ममें श्वित्रयोचित सब गुण प्रकट थे। उन्होंने प्रसिद्ध श्वित्रयश्रत्र भगवान् परशुरामजीसे शख्न-विद्या सीखी थी। जिस समय परशुरामजीने काशिराजकी कन्या अम्बासे विवाह कर लेनेके लिये भीष्मपर बहुत दबाव डाला, उस समय उन्होंने बड़ी नम्रतासे अपने सत्यकी रक्षाके लिये ऐसा करनेसे बिस्कुल इन्कार कर दिया; परन्तु जब परशुरामजी किसी तरह न माने और बहुत धमकाने लगे, तब उन्होंने साफ कह दिया—

न भयान्नाप्यनुक्रोशान्नार्थछोभान्न काम्यया । क्षात्रं धर्ममहं जह्यामिति मे व्रतमाहितम् ॥ यश्वापि कत्यसे राम बहुद्धाः परिवत्सरे । निर्जिताः क्षत्रिया छोके मयैकेनेति तच्छृणु ॥ न तदा जातवान् भीष्मः क्षत्रियो वापि मिद्धिः । पश्चाज्ञातानि तेजासि तृणेपु ज्वछितं त्वया ॥ व्यपनेष्यामि ते दर्षे युद्धे राम न संशयः । (महा॰ उद्योग॰

'भयः दयाः धनके लोभ और कामनासे में कभी क्षात्र-धर्मका त्याग नहीं कर सकता —यह मेरा धारण किया हुआवत है। है परशुरामजी! आप जो लोगोंके सामने बड़ी डींग हाँका करते हैं कि 'मैंने बहुत वर्षातक अकेले ही क्षत्रियोंका अनेकों बार ( इक्षीस बार ) संहार किया है तो उसके लिये भी सुनिये—उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ था। आपने तिनकोंपर ही अपना प्रताप दिखाया है। क्षत्रियोंमें तेजस्वी तो पीछेसे प्रकट हुए हैं। हे परशुरामजी! इस समय युद्धमें मैं आपके यमंडको निःसन्देह चूर्ण कर दूँगा।'

परशुरामजी कृषित हो गये। युद्ध छिड़ गया और लगातार तेईस दिनीतक भयानक युद्ध होता रहा, परन्तु परशुरामजी भीष्मको परास्त न कर सके। आखिर नारद आदि देवर्षियोंके और भीष्मजननी श्रीगङ्काजीके प्रकट होकर बीचमें पड़नेपर तथा परशुरामजीके धनुप छोड़ देनेपर ही युद्ध समाप्त हुआ। भीष्मने न तो रणसे पीट दिखायी और न पहले शस्त्रको ही छोड़ा (महा॰ उद्योग० १८५)।

महाभारतके अटारह दिनोंके संग्राममें दस दिनोंतक अकेले भीष्मजीने कीरवपक्षके सेनापतित्वके पदको सुशोभित किया। रोप आट दिनोंमें कई सेनापति बदले।

भगवान् श्रीकृष्णने महाभारत युद्धमे शस्त्र-ग्रहण न करनेकी प्रतिश की यो। कहते हैं भीष्मने किसी कारणवश प्रण कर िख्या कि में भगवान्को शस्त्र ग्रहण करवा दूँगा। महाभारतमें यह कया इस रूपमें न होनेपर भी स्रदासने भीष्मप्रतिशका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है—-

आज जो हरिहि न सख गहाऊँ।

ती लाजी गंगा जननी को, सांतनु सुत न कहाऊँ॥

स्यंदन खंडि महारथ खंडों) किपध्वज सहित डुलाऊँ । इती न करों सपथ मोहि हिर की। क्षत्रिय गांतिहि न पाऊँ ॥ पाँडिवटल सनमुख है धाऊँ, सरिता रुधिर बहाऊँ । स्रदास रनभृमि बिजय बिनः जियत न पीठ दिखाऊँ ॥

जो कुछ भी हो; महाभारतमें लिखा है—युद्धारम्भके तीसरे दिन भीष्मिवतामहने जब बड़ा ही प्रचण्ड संग्राम किया तब भगवान्ने कुषित होकर घोड़ोंकी रास हाथसे छोड़ दी और सूर्यके समान प्रभायुक्त अपने चक्रको हाथमें लेकर उसे बुमाते हुए रथसे कृद पढ़े। श्रीकृष्णको चक हाथमें लिये हुए देखकर सब लोग ऊँचे स्वरसे हाहाकार करने छगे। भगवान् प्रलयकालकी अभिके समान भीष्मकी ओर बढ़े वेगसे दौड़े। श्रीकृष्णको चक लिये अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म तिनक भी नहीं डरे और अविचलितमावसे अपने घनुषकी डोरीको बजाते हुए कहने छगे—'हे देवदेव!हे जगितवास!हे माधव!हे चक्रपाणि!पधारिये। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सबको शरण देनेवाले! मुझे वलपूर्वक इस श्रेष्ठ रथसे नीचे गिरा दीजिये। हे श्रीकृष्ण! आज आपके हाथसे मारे जानेपर मेरा इस छोक और परलोकमें बड़ा कल्याण होगा। हे यदुनाय! आप स्वयं मुझे मारने दौड़े, इससे मेरा गौरव तीनों लोकोंमें बढ़ गया।'

अर्जुनने दौड़कर पीछेंसे भगवान्के पैर पकड़ लिये और किसी तरह उन्हें लौटाया ( महा० भीष्म० ५९ )।

प्रश्न-ध्तेज कसका नाम हे !

उत्तर-जिस राक्तिके प्रभावसे मनुष्ये दूसरोंका दबाव मानकर किसी भी कर्तव्यपालनसे कभी विमुख नहीं होता; और दूसरे लोग न्यायके और उसके प्रतिकृत व्यवहार करनेमें डरते रहते हैं, उस शक्तिका नाम तेज है। इसीको प्रताप और प्रमाव भी कहते हैं।

नवें दिनकी बात है, भगवान्ने देखा—भीष्मने पाण्डवसेनामें प्रलग-सा मचा रक्खा है ? भगवान् घोड़ोंकी रास छोड़कर कोड़ा हायमें लिये फिर भीष्मकी ओर दौड़े। भगवान्के तेजसे पग-पगपर मानो पृथ्वी फटने लगी। कौरवपक्षके बीर घषड़ा उठे और भीष्म मरे ! भीष्म मरे ! कहकर चिछाने लगे। हाथीपर झपटते हुए सिंहकी भाँति भगवान्को अपनी ओर आते देखकर भीष्म तिनक भी विचलित न हुए और उन्होंने धनुष खींचकर कहा—

एह्योहि पुण्डरीकाश्च देवदेव नमोऽस्तु ते । मामय सत्त्वतश्चेष्ठ पातयस्व महाह्वे ।। त्वया हि देव संप्रामे हतस्यापि ममानध । श्रेय एव परं कृष्ण लोके भवति सर्वतः ॥ सम्भावितोऽस्मि गोविन्द त्रैलोक्येनाद्य संयुगे । प्रहरस्व यथेष्टं वे दासोऽस्मि तव चानघ ॥

(महा० भीष्म० १०६। ६४-६६)

'हे पुण्डरीकाक्ष ! हं देवदेव ! आपको नमस्कार है। हं यादवश्रेष्ठ ! आइये, आइये, आज इस महायुद्धमें मेरा वध करके मुझे वीरगति दीजिये। हे अन्छ ! हे देवदेव श्रीकृष्ण ! आज आपके हायसे मरनेपर मेरा टोकमें सर्वथा कट्याण हो जायगा। हे गोविन्द ! युद्धमें आपके इस व्यवहारद्वारा आज में त्रिभुवनमे सम्मानित हो गया। हं निष्पाप ! में आपका दास हूँ, आप मुझपर जी भरकर प्रहार कीजिये।'

अर्जुनने दौड़कर भगवान्के हाथ पकड़ लिये, पर भगवान् रुके नहीं और उन्हें घसीटते हुए आगे बड़े । अन्तमें अर्जुनके प्रतिकाकी याद दिलाने और सत्यकी शपय खाकर भीश्मको मारनेकी प्रतिका करनेपर भगवान् लीटे ।

दस दिन महायुद्ध करनेपर जब भीष्म मृत्युकी बात सोच रहे थे, तब आकाशमें खित ऋषियों और वसुओंने भीष्मसे कहा—'हे तात! सुम जो सोच रहे हो वही हमें पसंद है।' इसके बाद शिक्षण्डीके सामने बाण न चलानेक कारण बालबहाचारी भीष्म अर्जुनके बाणांसे विधकर शर-शय्यापर गिर पड़े। गिरते समय भीष्मने सूर्यको दक्षिणायनमें देखा, इसलिये उन्होंने प्राणत्याग नहीं किया। गङ्गाजीने महर्षियोंको हंसरूपमें उनके पास भेजा। भीष्मने कहा कि भी उत्तरायण सूर्य आनेतक जीवित रहूँगा और उपर्युक्त समयपर ही प्राणत्याग करूँगा।' भाष्मके शरीरमें दो अंगुल भी ऐसी जगह न बची थी जहाँ अर्जुनके बाण न विध गये हों (महा॰ भीष्म॰ ११९)। सिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा था। उन्होंने तिकया माँगा। दुर्योधन आदि विद्या कीमल तिकये लेकर दौहे आये। भीष्मने हँसकर कहा—'वीरो! ये तिकये वीरशस्याके थोग्य नहीं हैं।' अन्तमें अर्जुनसे कहा—'वेटा! मेर योग्य तिकया दो।' अर्जुनने तीन बाण उनके मस्तकके नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊँचा उठ गया और वे बाण तिकयेका काम देने लगे। इसपर भीष्म बड़े प्रसज हुए और कहा—

एवमेव महाबाही धर्मेषु परितिष्ठता । स्वतव्यं क्षांत्रयंणाजी शरतल्पगतेन वै ॥ ( महा० मीष्म० १२० । ४९ )

'हं महाबाहों! क्षात्रधर्ममें हढ़तापूर्वक स्थित रहनेवाले क्षत्रियोंको रणाङ्गणमें प्राण त्याग करते समय शरशस्यापर इसी प्रकार स्रोना चाहिये।'

भीष्मजी बाणोंसे घायल शर-शय्यापर पड़े थे। यह देखकर बाण निकालनेवाले कुशल शस्त्रवेदा बुलाये गये। इसपर भीष्मजीने कहा कि मुझको तो क्षत्रियोंकी परमगति मिल चुकी है, अब इन चिकित्सकोंकी क्या आवश्यकता है ? ( महा० भीष्म० १२०)।

घावके झारण भीष्मको बड़ी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने ठण्डा पानी माँगा। छांग घड़ों में ठण्डा पानी छे-छेकर दीहे। भीष्मने कहा— भीं बारशय्यापर छेट रहा हूँ और उत्तरायणकी बाट देख रहा हूँ। आप मेरे छिये यह क्या छे आये ?' अन्तमें अर्जुनको बुखाकर कहा— 'बेटा! मेरा मुँह स्ख रहा है। तुम छमर्थ हो। पानी पिछाओ।' अर्जुनने रथपर छवार होकर गाण्डीवपर प्रत्यक्षा चढ़ायी और भीष्मकी दाहिनी ओर पृथ्वीमें पार्जन्याका मारा। उसी क्षण वहाँसे अमृतके छमान सुगन्धित और उत्तम जलकी धारा निकली और भीष्मक मुँहमें गिरने छगी। भीष्मजी उस जलको पीकर तृप्त हो गये (महा० भीष्म० १२१)।

महाभारत युद्ध समाप्त हो जानेके बाद युधिष्ठिर श्रीकृष्ण महाराजको साथ लेकर भीष्मके पास गये। स्व बहुं-बहुं बहावेसा ऋषि-मुनि वहाँ उपस्थित थे। भीष्मने भगवान्को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्रीकृष्णने भीष्मसे कहा कि उत्तरायण

#### प्रम-'धैर्य' किसको कहते हैं ?

उत्तर—बड़े-से-बड़ा सङ्कट उपस्थित हो जानेपर— युद्धस्थलमें शरीरपर मारी-से-भारी चोट लग जानेपर, अपने पुत्र-पौत्रादिके मर जानेपर, सर्वखका नाश हो जानेपर या इसी तरह अन्य किसी प्रकारकी भारी-से-भारी विपत्ति आ पड़नेपर भी व्याकुल न होना और अपने कर्तव्यपालनसे कभी विचलित न होकर न्यायानुक्ल कर्तव्यपालनमें संलग्न रहना—इसीका नाम 'वैर्य' है।

#### प्रश्न-'चतुरता' क्या है ?

उत्तर-परस्पर झगड़ा करनेवार्लोका न्याय करनेमें,अपने कर्तन्यका निर्णय और पालन करनेमें, युद्ध करनेमें तथा मित्र, वैरी और मध्यस्योंके साथ यथायोग्य व्यवहार करने आदिमें जो कुशलता है, उसीका नाम 'चतुरता' है। प्रथ—युद्धमें न भागना किसको कहते हैं!

उत्तर-युद्ध करते समय भारी-से-भारी सङ्कट आ पड़ने-पर भी पीठ न दिखलाना, हर हालतमें न्यायपूर्वक सामना करके अपनी शक्तिका प्रयोग करते रहना और प्राणोंकी परवा न करके युद्ध में डटे रहना ही 'युद्ध में न भागना' है। इसी धर्म-को ध्यानमें रखते हुए वीर बालक अभिमन्युने छः महारिययों-से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिये, किन्तु शस्त्र नहीं छोड़े (महा० द्रोण० ४९। २२)। आधुनिक कालमें भी राज-स्थानके इतिहासमें ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनमें

आनेमें अभी देर हैं; इतनेमें आपने धर्म शास्त्रका जो ज्ञान सम्पादन किया है, वह युधिष्ठिरको सुनाकर इनके शोकको दूर कीजिये।' मीप्मने कहा—'प्रमो! मेरा शरीर बाणोंके धावोंने व्याकुल हो रहा है, मन-बुद्धि चञ्चल है, बोलनेकी शक्ति नहीं है, बार-बार मूच्छों आती है, केवल आपकी कुपासे अवतक जी रहा हूँ; फिर आप जगद्गु हके सामने में शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय ही है। मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें।' प्रेमसे छलकती हुई आँखोंसे भगवान् गद्गद होकर बोले—'भीष्म! सुम्हारी ग्लानि, मूच्छों, दाह, व्यया, शुधाकलेश और मोह—सब मेरी कुपासे अभी नष्ट हो जायँगे; सुम्हारे अन्तःकरणमें सब प्रकारके ज्ञानकी स्कुरणा होगो; सुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जायगी; सुम्हारा मन नित्य सच्चगुणमें स्थिर हो जायगा; सुम धर्म या जिस किसी भी विद्याका चिन्तन करोगे, उसीको सुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी।' श्रीकृष्णने फिर कहा कि 'मैं स्वयं इसीलिये उपदेश न करके सुमसे करवाता हूँ जिसने मेरे भक्तकी कीर्ति और यश बड़े।' भगवत्मसादसे भीष्मके शरीरकी सारी वेदनाएँ उसी समय नष्टहो गयी, उनका अन्तःकरण मावधान और बुद्धि सर्वया जाग्रत् हो गयी। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवद्भिक्ते प्रतापसे अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार दस दिनोतक रणमें तरुण उत्साहसे सुमे थे, उसी प्रकारके उत्साहसे सुधिष्ठरको धर्मके सब अङ्गोंका पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक-सन्तत हृदयको शान्त कर दिया ( महा॰ शान्त ॰ और अनुशासनपर्व )।

अद्वावन दिन शरशस्यापर रहनेके बाद सूर्यके उत्तरायण होनेपर भीष्मन प्राणत्यागका निश्चय किया और उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णसे कहा-हे भगवन् ! हे देवदेवश ! हे सुरासुरोंके द्वारा वन्दित ! हे त्रिविकम ! हे शंख-चक-गदाधारी ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । हे वासुदेव ! हिरण्यातमा, परम पुरुष, सविता, विराट, जीवरूप, अणुरूप परमातमा और सनातन आप ही हैं । हे पुण्डरीकाक्ष ! हे पुरुषोत्तम ! आप मरा उद्धार कीजिये । हे श्रीकृष्ण ! हे वैकुण्ड ! हे पुरुषोत्तम ! अब मुझे जानेके लिये आशा दीजिये । मैंने मन्दबुद्धि दुर्योधनको बहुत समझाया था--

#### यतः कृष्णस्ततो धर्मो यता धर्मस्तता जयः ।

'जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहां धर्म है और जहाँ धर्म है, वहां विजय है', परन्तु उस मूर्खने मेरी बात नहीं मानी । मैं आपको पहचानता हूँ, आप ही पुराणपुरुष हैं । आप नारायण ही अवतीर्ण हुए हैं ।

स मां त्वमनुजानीहि कृष्ण मोक्ष्ये कलेवरम् । त्वयाहं समनुज्ञातं। गच्छेयं परमां गतिम् ॥ (महा॰ अनु॰ १६७।४५) व्हं श्रीकृष्ण ! आप मुझे आज्ञा दीजिये कि में शरीर त्याग करूँ । आपकी आज्ञासे शरीर त्यागकर मैं परम गतिको प्राप्त करूँगा !

भगवान्ने आज्ञा दी, तब भीष्मने योगके द्वारा वायुको रोककर क्रमशः प्राणोंको ऊपर चढ़ाना आरम्भ किया । प्राण-वायु जिस अङ्गको छोड़कर ऊपर चढ़ता या, उस अङ्गके बाण उसी क्षण निकल जाते और धाव भर जाते थे । क्षणभरमें भीष्मजीके शरीरसे सब बाण निकल गये, शरीरपर एक भी धाव न रहा और प्राण ब्रह्मरन्त्रको भेदकर ऊपर चले गये । लोगोंने देखा, ब्रह्मरन्त्रसे निकला हुआ तेज देखते-देखते आकाशमें विलीन हो गया । वीर राजपूर्तोने युद्धमें हार जानेपर भी शत्रुको पीठ नहीं दिखायी और अकेले सैकड़ों-हजारों सैनिकोंसे जूझकर प्राण दे दिये।

प्रभ-दान देना क्या है ?

उत्तर-अपने खत्वको उदारतापूर्वक यथावश्यक योग्य पात्रोंको देते रहना दान देना है (१७।२०)।

प्रभ-'ईखरभाव' किसको कहते हैं !

उत्तर—शासनके द्वारा छोगोंको अन्यायाचरणसे रोककर सदाचारमें प्रश्चत करना, दुराचारियोंको दण्ड देना, छोगोंसे अपनी आज्ञाका न्याययुक्त पाठन करवाना तथा समस्त प्रजा-का हित सोचकर नि:स्वार्थभावसे प्रेमपूर्वक पुत्रकी भाँति उसकी रक्षा और पाठन-पोषण करना—यह 'ईश्वरभाव'है।

प्रश्न- ये सब क्षत्रियोंके खामाविक कर्म हैं,इस कथन-का क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह भाव दिखलाया है कि क्षत्रियोंके खभावमें सत्त्वमिश्रित रजोगुणकी प्रधानता होती है; इस कारण उपर्युक्त कमोंमें उनकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है, इनका पालन करनेमें उन्हें किसी प्रकारकी कठिनाई नहीं होती। इन कमोंमें भी जो धृति, दान आदि सामान्य धर्म हैं, उनमें सबका अधिकार होनेके कारण वे अन्य वर्णवालोंके लिये अधर्म या परधर्म नहीं हैं; किन्तु ये उनके खाभाविक कर्म नहीं हैं। इसी कारण ये उनके लिये प्रयत्नसाध्य हैं।

प्रभ-मनुस्पृतिमें तो प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यझ करना, वेदोंका अध्ययन करना और विषयोंमें आसक्त न होना—ये क्षत्रियोंके कर्म संक्षेपसे बतलाये गये हैं \* और यहाँ प्रायःदूसरे ही बतलाये गये हैं; इसका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—यहाँ क्षत्रियोंके खभावसे विशेष सम्बन्ध रखने-वाले कमोंका वर्णन है;अत: मनुस्मृतिमें बतलाये हुए कमोंमें-से क्षत्रियोंके खभावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले प्रजापालन और दान — इन दो कमोंको तो यहाँ लेलिया गया है, किन्तु उनके अन्य कर्तव्य-कमोंका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया गया। इसलिये इनके सिवा जो अन्यान्य कर्म क्षत्रियों-के लिये दूसरी जगह कर्तव्य बतलाये गये हैं, उनको भी इनके साथ ही समझ लेना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार क्षत्रियोंक स्वाभाविक कर्मोका वर्णन करके अब वैश्य और शूद्रोंके स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं—

# कृषिगौरध्यवाणिज्यं वैश्वकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार—ये वैश्यके खाभाविक कर्म हैं। तथा सब वर्णी-की सेवा करना शुद्रका भी खाभाविक कर्म है ॥ ४४ ॥

प्रश्न-'कृषि' यानी खेती करना क्या है :

उत्तर—न्यायानुकूल जमीनमें बीज बोकर गेहूँ, जौ, चने मूँग, धान, मक्की, उड़द, हर्न्दा, धनियाँ आदि समस्त खाद्य पदार्थोंको,कपास और नाना प्रकारकी ओपधियोंको और इसी प्रकार देवता, मनुष्य और पशु आदिके उपयोगमें आनेवार्छ। अन्य पवित्र वस्तुओंको उत्पन्न करनेका नाम 'कृषि' यानी खेती करना है।

प्रश्न—'गौरह्य' यानी 'गोपालन' किसको कहते हैं ? उत्तर—नन्द आदि गोपोंकी भाँति गौओंको अपने घरमे रखना; उनको जंगलमें चराना, घरमें भी यथावश्यक चारा देना, जल पिलाना तथा न्याप्त आदि हिंसक जीवोंसे उनको बचाना; उनमें दूध, दहीं, पृत आदि पदार्थोंको उत्पन्न करके उन पदार्थोंसे लोगोंकी आवश्यकताओंको पूर्ण करना और उसके परिवर्तनमें प्राप्त धनसे अपनी गृहस्थीके सहित उन गौओंका भलीभोंति न्यायपूर्वक निर्वाह करना भौरस्य 'यानी गोपालन है। पशुओं में भी' प्रधान है तथा मनुष्यमात्रके लिये सबसे अधिक उपकारी पशु भी 'गौ' ही है; इसलिये भगवान्ने यहाँ 'पशुपालनम्' पदका प्रयोग न करके उसके बदलेमें भीरक्ष्य पदका प्रयोग किया है। अत्तर्व यह समझना चाहिये कि मनुष्यके उपयोगी भैंस, ऊँट, घोड़े और हाथी आदि अन्यान्य पशुओंका पालन करना भी वैश्योंका कर्म है;अवश्य ही गोपालन उन सबकी अपेका अधिक महत्त्वपूर्णकर्तन्य है।

प्रश्न-वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार क्या है ?

उत्तर-मनुष्योंके और देवता, पद्म, पक्षी आदि अन्य समस्त प्राणियोंके उपयोगमें आनेवाली समस्त पवित्र वस्तुओं-को धर्मानुकुल खरीदना और बेचना तथा आक्यकतानुसार उनको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुँचाकर लोगोंका आवश्यकताओंको पूर्ण करना वाणिज्य यानी क्रय-विक्रयरूप व्यवहार है। बाणिज्य करते समय वस्तुओंके खरीदने-बेचनेमें तौल-नाप और गिनती आदिसे कम दे देना या अधिक ले लेना; वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें दसरी वस्तु मिलाकर अच्छीके बदले जराब दे देना या खराबके बदले अच्छी ले लेना; नफा, आढ़त और दलाली आदि ठहराकर उससे अधिक लेना या कम देना इसी तरह किसी भी व्यापारमें झठ. कपट, चोरी और जबरदस्तीका या अन्य किसी प्रकारके अन्यायका प्रयोग करके दूसरोंके खत्वको हड्डप लेना—ये सब बाणिज्यके दोष हैं। इन सब दोषोंसे रहित जो सत्य और न्याययुक्त पवित्र वस्तुओंका खरीदना और बेचना है, वही क्रय-विक्रयहरूप सत्य व्यवहार है। तृलाधारने इस व्यवहारसे ही सिद्धि प्राप्त की थी।\*

प्रश्न-ये वैश्योंके स्वामाविक कर्म हैं, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे यह दिखलाया गया है कि बैश्यके स्रमावमे तमोमिश्रित रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण उसकी उपर्युक्त कर्मोंमें खाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। उसका सभाव उपर्युक्त कर्मोंके अनुकूछ होताहै,अतएव इनके करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनता नहीं माछ्म होती।

प्रश्न-मनुस्मृतिमें तो उपर्युक्त कमोंके सिवा यह, अध्ययन और दान तथा व्याज लेना--ये चार कमें वैज्यके लिये अधिक बतलाये गये हैं; † यहाँ उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया?

उत्तर-यहाँ वैश्यकं सभावसे विशेष सम्बन्ध रखनेवाले कमींका वर्णन है; यज्ञादि शुभकर्म द्विजमात्रके कर्म हैं, अतः उनको उसके खाभाविक कर्मोमें नहीं बतलाया है और व्याज लेना वैश्यके कर्मोमें अन्य कर्मोकी अपेक्षा नीचा माना गया है, इस कारण उसकी भी खाभाविक कर्मोमें गणना नहीं की गयी है। इनके सिन्ना राम-दमादि और भी जो मुक्तिके साधन हैं, उनमें सबका अधिकार होनेके कारण वे वैश्यके खधमेंसे अलग नहीं हैं; किन्तु उनमें वैश्यकी खाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण उसके खाभाविक कर्मोमें उनकी गणना नहीं की गयी है।

प्रश्न—'परिचर्यात्मकम्' यानी सब वर्णोंकी मेवा करना किसको कहते हैं :

उत्तर—उपर्युक्त द्विजाति वर्णोर्का अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी दासवृत्तिसे रहना; उनकी आज्ञाओंका पालन करना; घरमें जल भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन-निर्वाहके कार्योमें सुविधा कर देना, दैनिक कार्यमें यथायोग्य

जाजिलनामक एक ब्राह्मण समुद्रतटपर किन तपस्या करते थे। उनकी जटाओं में चिडियोंने घोसले बना लिये थे; इससे उनको अपनी तपस्यापर गर्ब हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि हे जाजिल! तुलाधारके समान धार्मिक नहीं हो, वे सुम्हारी भॉति गर्ब नहीं करते।' जाजिल काशी आये और उन्होंने देखा—तुलाधार फल, मूल, मसाले, घी आदि बेच रहे हैं। तुलाधारने स्वागत, सरकार और प्रणाम करके जाजिलसे कहा—'आपने समुद्रके किनारे बड़ी तपस्या की है। आपके सिर्क जटाओं में चिडियोंने बच्चे पैदा कर दिये, इससे छापको गर्व हो गया और अब आप आकाशवाणी सुनकर यहाँ पधार हैं, बसलाइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ।' तुलाधारका ऐसा ज्ञान देखकर जाजिलको बड़ा आश्चर्य हुआ। जाजिलने तुलाधारसे पूछा, तब उन्होंने धर्मका बहुत ही सुन्दर निरूपण किया। जाजिलने तुलाधारके मुखसे धर्मका रहस्य मुनकर बड़ी शान्ति पाम की। महामारत, शान्तिपर्यमें २६१ से २६४ अध्यायतक यह सन्दर कथा है।

🕇 पद्मनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेत्र च । विणक्पयं क्रुसीदं च वैदयस्य क्रुणिनेव च ॥ ( मनुरमृति १ । ९० )

काशीमें तुलाधार नामके एक वैश्य व्यापारी थे। वे महान् तपस्वी और धर्मात्मा थे। न्याय और सत्यका आश्रय लेकर कथ-विकयरूप व्यापार करते थे।

सहायता करना, उनके पशुओंका पालन करना, उनकी वस्तुओंको सम्हालकर रखना, कप हे साफ करना, धौरकर्म करना आदि जितने भी सेवाके कार्य हैं, उन सबको करके उनको सन्तुष्ट रखना;अथवा सबके काममें आनेवाली वस्तुओंको कारीगरीके द्वारा तैयार करके उन वस्तुओंसे उनकी सेवा करके अपनी जीविका चलाना—ये सब परिचर्यात्मकम्' यानी सब वर्णोंकी सेवा करनारूप कर्मके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न-यह शूद्रका भी खाभाविक कर्म है, इस कथनका क्या भाव है तथा यहाँ 'अपि' पदका प्रयोग किसलिये किया गया है ! उत्तर—राद्भके खभावमें रजोमिश्रिततमोगुणप्रधान होता है, इस कारण उपर्युक्त सेवाके कार्योमें उसकी खाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। ये कर्म उसके खभावके अनुकूल पढ़ते हैं, अतएव इनके करनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनताका बोध नहीं होता। यहाँ 'अपि'का प्रयोग करके भगवान् ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे दूसरे वणोंके लिये उनके अनुरूप अन्य कर्म खाभाविक है; इसी तरह राद्रके लिये भी सेवारूप कर्म खाभाविक है; साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि राद्रका केवल एक सेवारूप कर्म ही कर्तव्य है\*और वही उसके लिये खाभाविक है, अतएव उसके लिये इसका पालन करना बहुत ही सरल है। †

एकमेव तु शूदस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेपामेव वर्णानां शुश्रुषामनसूयया ।। (मनुस्मृति १।९१)
 भगवानने शूद्रका केवल एक ही कर्म बताया है कि दोपदृष्टि छोड़कर पूर्वोक्त द्विज वर्णवालोंकी सेवा करना ।'

† आजकल ऐसी बात कही जाती है कि वर्णविभाग उच्च वर्णके अधिकारारूढ़ लोगोंकी स्वार्थपूर्ण रचना है, परन्तु ध्यान देनेपर पता लगता है कि समाज-शरीरकी सुन्यवस्थाके लिये वर्णधर्म बहुत ही आवश्यक है और यह मनुष्यकी रचना है भी नहीं। बर्णधर्म भगवान्के द्वारा रिनत है। स्वयं भगवान्ने कहा है —'चातुर्वर्ण्ये मया सुष्टं गुणकर्मविभागसः।' (४। १३)

'गुण और कमींके विभागसे चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और सूद्र ) मेरेहीद्वारा रचे हुए हैं। भारतके दिव्य दृष्टि प्राप्त त्रिकालक महर्षियोंने भगवान्के द्वारा निर्मित इस सत्यको प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त किया और इसी सत्यपर समाजका निर्माण करके उसे सुव्यवस्थित, शान्ति, शीलमय, मुखी, कर्मप्रवण, स्वार्थदृष्टिसून्य कल्याणप्रद और सुरक्षित बना दिया। सामाजिक मुक्यवस्थाके लिये मनुष्योंके चार विभागकी सभी देशों और सभी कालोंमें आवश्यकता हुई है और सभीमें चार विभाग रहे और रहते भी हैं। परन्तु इस ऋषियोंके देशमें वे जिस सुव्यवस्थित एपे रहे, वैसे कही नहीं रहे।

समाजमें घर्मकी स्थापना और रक्षाके लिये और समाज-जीवनको मुन्दी बनाये रखनेके लिये, जहाँ समाजकी जीवन-पद्धतिमें कोई बाधा उपस्थित हो, वहाँ प्रयत्नके द्वारा उस बाधाको दूर करनेके लिये, कर्मप्रवाहके भँवरको मिटानेके लिये, उल्झनोंको सुल्झानेके लिये और धर्मसंकट उपस्थित होनेगर समुचित व्यवस्था देनेके लिये परिष्कृत और निर्मल मिलाककी आवश्यकता है। धर्मकी और धर्ममें स्थित समाजकी भौतिक आक्रमणोंने रक्षा करनेके लिये बाहुबलकी आवश्यकता है। मिलाक और बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोपण करनेके लिये धनकी और अनकी आवश्यकता है। और उपर्श्वक कर्मोंको यथायोग्य सम्पन्न करानेके लिये शारीरिक परिश्रमकी आवश्यकता है।

हमीलिये समाज-शरीरका मिस्तिष्क ब्राह्मण है, बाहु क्षांत्रय है, ऊरु वैश्य है और चरण शूद्र है। चारों एक ही समाज-शरीरके चार आवश्यक अङ्ग हैं और एक दूसरेकी सहायतापर मुरक्षित और जीवित हैं। यूणा या अपमानकी तो बात ही क्या है, इनमेंसे किसीकी तिनक भी अवहेलना नहीं की जा सकती। न इनमें नीच-ऊँचकी ही कल्पना है। अपने-अपने स्थान और कार्यके अनुसार चारों ही बड़े हैं। ब्राह्मण ज्ञानवलसे, क्षत्रिय बाहुबलसे, वैश्य धनवलसे और शूद्र जनवल या अमबलसे बड़ा है। और चारोंकी ही पूर्ण उपयोगिता है। इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवान्के श्रीस्तिसे, क्षत्रियकी बाहुमें, वैश्यकी अरुसे और शूद्रकी चरणासे हुई है।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः । ऊरु तदस्य यद् वैश्यः पद्भयां शुद्धो अजायत ॥ (ऋग्वेद सं०१०।१०।१२) परन्तु इनका यह अपना-अपना बल न तो स्वार्धासिद्धके लिये है और न किमी दूसरेको दशकर स्वयं ऊँचा बननेके लिये ही है। समाज-शरीरके आवश्यक अङ्गोंके रूपमें इनका योग्यतानुसार कर्मीवभाग है। और यह है केवल धर्मके पालने-पलवानेके लिये ही। ऊँच-नीचका भाव न होकर यथायोग्य कर्म-विभाग होनेके कारण ही चारों वर्णोंमें एक शक्ति-सामझस्य रहता है। कोई

सम्बन्ध—इस प्रकार चारों क्योंके स्वाभाविक कमोंका वर्णन करके अब भक्तियुक्त कर्मयोगका स्वरूप और फल बतलानेके लिये, उन कमोंका किन प्रकार आचरण करनेसे मनुष्य अनायास परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता है—यह बात दो श्लोकोंमें बतलाते हैं-—

> स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु॥ ४५॥

अपने-अपने स्वामाविक कर्मोंमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अपने स्वामाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको तु सुन ॥ ४५॥

भी किसीकी न अवहेळना कर सकता है। न किसीके न्याय्य अधिकारपर आघात कर सकता है। इस कर्मविभाग और कर्माधिकारके सुदृद् आधारपर रचित यह वर्णधर्म ऐसा सुव्यवस्थित है कि इसमें शक्ति-सामञ्जस्य अपने-आप ही रहता है। स्वयं भगवान् ने और धर्मनिर्माता ऋषियोंने प्रत्येक वर्णके कर्मोंका अलग-अलग स्पष्ट निर्देश करके तो सबको अपने-अपने धर्मका निर्विष्ठ पाळन करनेके लिये और भी सुविधा कर दी है और स्वकर्मका पूरा पाळन होनेसे शक्ति-सामञ्जस्यमें कभी बाधा आ ही नहां सकती।

यूरोप आदि देशोमें स्वामाविक ही मनुष्य-समाजके चार विभाग रहनेपर भी निर्दिष्ट नियम न हानेके कारण शक्ति सामज्जस्य नहीं हैं । इसीसे कभी ज्ञानवल सैनिक बलको दबाता है और कभी जनवल धनवलको परास्त करता है । भारतीय वर्णविभागमें ऐसा न होकर सबके लिये पृथक्-पृथक् कर्म निर्दिष्ट हैं ।

ऋषिसेवित वर्णधर्ममें ब्राह्मणका पद सबसे ऊँचा है, वह समाजके धर्मका निर्माता है, उसीकी बनायी हुई विधिको सब मानते हैं। वह सबका गुरु और पयप्रदर्शक है; परन्तु वह धन-संग्रह नहीं करता, न दण्ड ही देता है, न मोग-विलासमें ही रुचि रखता है। वह सबका गुरु और पयप्रदर्शक है; परन्तु वह धन-संग्रह नहीं करता, न दण्ड ही देता है, न मोग-विलासमें ही रुचि रखता है। सबर्थ तो मानो उसके जीवनमें है ही नहीं। धनैश्वयं और पद-गौरवको धूलके समान समझकर वह फल-मूलोंपर निर्वाह करता हुआ सपरिवार शहरसे दूर वनमें रहता है। दिन-रात तपस्या, धर्मसाधन और ज्ञानार्जनमें लगा रहता है और अपने क्षम, दिम, वितिक्षा, क्षमा आदिस समन्वित महान् तपोवलके प्रभावने दुर्लभ ज्ञाननेत्र प्राप्त करता है और उस ज्ञानकी दिल्य ज्योतिसे सत्यका दर्शन कर उस मत्यको दिना किमी स्वार्थके मदाचारपरायण, साधु-स्वभाव पुरुपोंके द्वारा समाजमें वितरण कर देता है। बदलेमें कुछ भी चाहता नहीं। समाज अपनी इच्छासे जो कुछ दे देता है या मिक्षासे जो कुछ मिल जाता है, उमीपर वह बड़ी सादगीसे अपनी जीवनयात्रा चलाता है। उमक जीवनका यही धर्ममय आदर्श है।

क्षत्रिय समपर शासन करता है। अपराधीको दण्ड और सदाचारीको पुरस्कार देता है। दण्डब छंछ दुष्टोको सिर नई। उठाने देता और धर्मकी तथा ममाजकी दुराचारियों, चोरों, डाकुआं और शत्रुओंसे रक्षा करता है। क्षत्रिय दण्ड देता है, परन्तु कानूनकी रचनास्वयं नहीं करता। ब्राक्षणके बनाये हुए कानूनके अनुसार ही वह आचरण करता है। ब्राह्मणरचित कानूनके अनुसार ही वह प्रजामे कर वसूल करता है और उनी कानूनके अनुसार प्रजाहितके लिये व्यवस्थापूर्वक उसे व्यय कर देता है। कानूनकी रचना ब्राह्मण करता है और धनका मंडार वैश्वके पाम है। क्षत्रिय तो केवल विधिके अनुसार व्यवस्थापक और संरक्षकमात्र है।

धनका मूछ वाणिज्य, पशु और अब सब वैश्यके हायमें है। वैश्य धन उपार्जन करता है और उसको बढ़ाता है, किन्तु अपने लिये नही। वह ब्राह्मणके ज्ञान और क्षत्रियंक बलसे संरक्षित होकर धनको सब वणोंके हितमें उसी विधानके अनुसार व्यय करता है। न छासनपर उसका कोई अधिकार है और न उसे उसकी आवश्यकता ही है। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उसके वाणिज्यमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, स्वार्यवश उसका धन कभी नहीं लेते, वर उसकी रक्षा करते हैं और ज्ञानवल और बाहु-बल्ले ऐसी सुन्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचाकरूपसे निविध चला सकता है। इससे उसके मनमें कोई असन्तोष नई। है। और वह प्रसन्नताके साथ ब्राह्मण और क्षत्रियका प्राधान्य मानकर चलता है और मानना आवश्यक भी समझता है क्योंकि इसीमें उसका हित है। वह खुशांसे राजाको कर देता है, ब्राह्मणकी मेवा करता है और विधिवत आदरपूर्वक शुद्रको भरपूर अन्न वन्नादि देता है।

भाव दिखलाया गया है तथा 'संसिद्धिम्' पद किस सिद्धिका वाचक है ?

उत्तर-यहाँ 'स्वे' पदका दो बार प्रयोग करके भगवानने यह दिखलाया है कि जिस मनुष्यका जो खाभाविक कर्म है, उसीका अनुष्ठान करनेसे उसे परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। अर्थात् बाह्मणको अपने राम-दमादि कर्मी से, क्षत्रियको शूर-वीरता, प्रजापालन और दानादि कमेंसे और वैश्यको कृषि आदि कमोंसे जो फल मिलता है, वही शहको सेवाके कमोंसे खाभाविक कमों में ज्ञान और बिज्ञान भी हैं, अतः उनका फल

प्रभ-इस बाक्यमें 'स्वे' पदका दो बार प्रयोग करके क्या मिल जाता है। इसलिये जिसका जो खामाविक कर्म है। उसके लिये वही परम कल्याणप्रद है; कल्याणके लिये एक वर्णको दूसरे वर्णके कमोंके प्रहण करनेकी जरूरत नहीं है।

> 'संसिद्धिम्' पद यहाँ अन्तःकरणकी शद्धिरूप सिद्धिका या खर्गप्राप्तिका अथवा अणिमादि सिद्धियोंका वाचक नहीं है:यह उस परम सिद्धिका वाचक है,जिसे परमात्माकी प्राप्ति, परम गतिको प्राप्ति, शास्त्रत पदकी प्राप्ति, परमपदकी प्राप्ति और निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति कहते हैं। इसके सिवा ब्राह्मणके

अब रहा ग्रद्ध, ग्रद स्वाभाविक ही जनसंख्यामें अधिक है। ग्रुद्धमें शारीरिक शक्ति प्रबल है, परन्तु मानसिक शक्ति कुछ कम है। अतएव शारीरिक अम ही उसके हिस्सेमें रक्खा गया है। और समाजके लिये शारीरिक शक्तिकी बही आवश्यकता भी है। परन्तु इसकी शारीरिक शक्तिका मस्य किसीसे कम नहीं है। श्रद्रके जनबलके ऊपर हीतीनों बणोंकी प्रतिष्ठा है। यही आधार है। पैरके बलपर ही शारीर चलता है। अतएव शुद्रको तीनों वर्ण अपना प्रिय अङ्ग मानते हैं। उसके श्रमके बदलेमे वैश्य प्रचुर धन देता है, क्षत्रिय उसके धन-जनकी रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको धर्मका, भगवत्वातिका मार्ग दिखाता है। न तो खार्थ-विद्विके लिये कोई वर्ण शुद्रकी वृत्ति हरण करता है। न स्वार्यवश उसे कर्म पारिश्रमिक देता है और न उसे अपनेसे नीचा मानकर किसी प्रकारका दुर्व्यवहार ही करता है। सब यही समझते हैं कि सब अपना-अपना खत्व ही पाते हैं। कोई किसीपर उपकार नही करता । परन्तु सभी एक-दूसरेकी सहायता करते हैं और सब अवनी उन्नतिके साथ उसकी उन्नति करते हैं और उसकी उन्नतिम अपनी उन्नति और अवनतिमें अपनी अवनति मानते हैं । ऐसी अवस्थामें जनवलयुक्त शूट सन्तुष्ट रहता है, चारोंमें कोई किसीने ठगा नहीं जाता, कोई किसीसे अपमानित नहीं होता।

एक ही घरके चार भाइयोंकी तरह एक ही घरकी सम्मिछित उन्नतिके छिये चारी भाई प्रसन्नता और योग्यताके अनुसार बाँटे हुए अपने-अपने पृथक्-पृथक् आवश्यक कर्तव्यपालनमें लगे रहते हैं। यों चारों वर्ण परस्पर--ब्राह्मण धर्म-स्थापनके द्वारा-क्षत्रिय बाहुबलके द्वारा, वैश्य धनबलके द्वारा और सूद्र शारीरिक अमवलके द्वारा एक-दूसरेका द्वित करते हुए समाजकी राक्ति बढ़ाते हैं। न तो सब एक सा कर्म करना चाहते हैं और न अलग अलग कर्म करनेमें कांई ऊँच नीच भाव ही मनमें लाते हैं। इसीसे उनका शक्ति-सामञ्जस्य रहता है और धर्म उत्तरोत्तर बलवान और पृष्ट होता है। यह ई वर्ण-धर्मका स्वरूप।

इस प्रकार गुण और कर्मके विभागसे ही वर्णविभाग बनता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मनमाने कर्मसे वर्ण बदल आंता है। वर्णका मूल जनम है और कर्म उसके म्बरूपकी रक्षामें प्रधान कारण है। इस प्रकार जनम और कर्म दोनों ही वर्णमें आवस्यक हैं। केवल कर्मन वर्णको माननेवाले वस्तुतः वर्णको मानते ही नहीं। वर्ण यदि कर्मपर ही माना जाय तब तो एक दिनमें एक ही मनुष्यको न मालूम कितनी बार वर्ण बदलना पड़ेगा । फिर तो समाजमें कोई श्रुद्धला या नियम ही न रहेगा । सर्वथा अन्यवस्था फैल जायगी। परन्तु भारतीय वर्णधर्ममें ऐसी बात नहीं है। यदि केवल कर्मसे वर्ण माना जाता तो युद्धके समय ब्राह्मणो-चित कर्म करनेको तैयार हुए अर्जुनकोगीतामें भगवान् क्षत्रियधर्मका उपदेश न करते । मनुष्यके पूर्वकृत शुभाशुभ कमींके अनुसार द्दी उसका विभिन्न वर्णामें जन्म हुआ करता है। जिसका जिस वर्णमें जन्म होता है, उसको उसी वर्णके निर्दिष्ट कमोंका आचरण करना चाहिये। क्योंकि वही उसका 'खंधर्म' है और खंधर्मका पालन करते-करते मर जाना भगवान् श्रीकृष्णने कल्याणकारक बतकाया है। ध्तथमें निधनं श्रेयः।' साथ ही पर्धमंको 'भयाबह' भी बतलाया है। यह ठीक ही है; क्योंकि सब वर्णोंके स्वधर्म-पाछनछे ही वामाजिक शक्ति सामञ्जस्य रहता है और तमी समाज-धर्मको रक्षा और उन्नति होती है। स्वधर्मका त्याग और परधर्म-का प्रहण व्यक्ति और समाज दोनोंके लिये ही ह्यानिकर है। खेदकी बात है, विभिन्न कारणोंसे आर्यजातिकी यह वर्ण-व्यवस्था इस समय शिथिल हो चली है। आज कोई भी वर्ण अपने धर्मपर आरूढ़ नहीं है। सभी मनमाने आचरण करनेपर उत्तर रहे हैं और पुपल भी प्रत्यक्ष ही दिखायी दे रहा है।

परम गतिके सिवा दूसरा मानना बन भी नहीं सकता।

प्रभ-यहाँ 'नरः' पद किसका वाचक है और उसका प्रयोग करके 'अपने-अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है' यह कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—यहाँ 'नरः' पद चारों वर्णोमेंसे प्रत्येक वर्णके प्रत्येक मनुष्यका वाचक है; अत्वव इसका प्रयोग करके 'अपने-अपने कर्मोमें लगा हुआमनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है'—इस कथनसे मनुष्यमात्रका मोक्षप्राप्तिमें अधिकार दिखलाया गया है। साथ ही यह भाव भी दिखलाया गया है कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये कर्तव्य-कर्मोका खरूपसे त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं हैं, परमात्माको लक्ष्य बनाकर सदा-सर्वदा वर्णाश्रमोचित कर्म करते-करते ही मनुष्य

परमात्माको प्राप्त हो सकता है (१८।५६)।

प्रश्न-अपने खाभाविक कर्नोंमें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करता हुआ परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको तु.सुन-इस वाक्यका भ्या भाव है ?

उत्तर-पूर्वार्द्धमें यह बात कही गयी कि अपने-अपने कमों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको पा लेता है: इसपर यह शङ्का होती है कि कर्म तो मनुष्यको बाँधनेवाले हैं, उनमें तस्परतासे लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धिको कैसे पाता है। अत: उसका समाधान करनेके लिये भगवान्ने यह वाक्य कहा है।अभिन्नाय यह है कि उन कमों में लगे रहकर परमपद-को प्राप्त कर लेनेका उपाय में तुम्हें अगले श्लोकमें स्पष्ट बनलाता हूँ, तुम सावधानीके साथ उसे सुनो।

# यतः प्रवृत्तिर्भृतानां येन सर्विमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥ ४६॥

जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वामाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४६ ॥

प्रश्न—जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—अपने-अपनं कमोद्वारा मगवान्की पूजा करनेकी विधि बतलानेके लिये पहले इस कथनके द्वारा भगवान् के गुण, प्रमाव और शक्तिकं सिहत उनके सर्वव्यापी खरूपका लक्ष्य कराया गया है। अभिप्राय यह है कि मनुष्यको अपने प्रत्येक कर्तव्य-कर्मका पालन करते समय इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि सम्पूर्ण चराचर प्राणियों के सिहत यह समस्त विश्व भगवान् से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान् से ही ब्यात हैं, अर्थात् भगवान् ही अपनी योगमायासे जगत्के रूपमें प्रकट हुए हैं। इसलिये यह जगत् उन्हींका खरूप है। यह समस्त विश्व भगवान् से किस प्रकार ब्यात है, यह बात नवें अध्यायके चौथे क्षोककी ब्याख्यामें समझायी गयी है।

प्रभ-अपने खाभाविक कमेंद्वारा उस परमेश्वरकी पूजा काला क्या है :

उत्तर—भगवान् इस जगत्का उत्पत्ति,स्थिति और संहार करनेवाले, सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके आत्मा, सर्वान्तर्यामी और सर्वत्यापी हैं:यह सारा जगत् उन्हीं-की रचना है और वे खयं ही अपनी योगमायासे जगत् के रूप-म प्रकट हुए हैं, अत्तर्व यह सम्पूर्ण जगत् भगवान्का है: मेरे शरीर इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान आदि खवणींचित कर्म किये जाते हैं—वे सब भी भगवान्के हैं और मैं खयं भी भगवान्का ही हूँ; समस्त देवताओं के एवं अन्य प्राणियोंके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त कमींके भोक्ता हैं (५।२९)—परम श्रद्धा और विश्वासके साथ इस प्रकार समझकर समस्त कमींम ममता, आसक्ति और फलेच्छा-का सर्वथा त्याग करके भगवान्के आज्ञानुसार उन्हींकी प्रसन्तताके लिये अपने खाभाविककमींद्वारा जो समस्त जगत्-की सेवा करना है—अर्थात् समस्तप्राणियोंको सुख पहुँचानेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे खार्थका त्याग करके जो अपने कर्तव्य-का पालन करना है, यही अपने खाभाविक कमींद्वारा परमेश्वर-की पूजा करना है।

प्रभ—उपर्युक्त प्रकारसे अपने कमोद्वारा भगवान्कीपूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है, इस कथनका क्या भाव है ! उत्तर-इस कयनसे यह भाव दिखलाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य,चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रममें स्थित हो, अपनेकमोंसे भगवान्की पूजा करके परमसिद्धिरूपपरमात्मा-को प्राप्त कर सकता है; परमात्माको प्राप्त करनेमें सबका समान अधिकार है। अपने शम, दम आदि कमोंको उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्के समर्पण करके उनके द्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है,अपने शूर-वीरता आदि कमोंके द्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला क्षत्रिय भी उसी पदको प्राप्त होता है; उसी प्रकार अपने कृषि आदि कर्मोद्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला वैश्य तथा अपने सेवा-सम्बन्धी कर्मोद्वारा भगवान्की पूजा करनेवाला शृद्ध भी उसी परमपदको प्राप्त होता है। अतएव कर्मबन्धनसे छूटकर परमात्माको प्राप्त करनेका यह बहुत ही सुगम मार्ग है। इस-लिये मनुष्यको उपर्युक्त भावसे अपने कर्तव्य-पालनद्वारा परमेश्वरकी पूजा करनेका अभ्यास करना चाहिये।

सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें यह बात कही गयी कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मेंद्वारा परमेश्वरकी पूजा करके परमिसिंद्धको पा लेता है; इसपर यह शङ्का होती है कि यदि कोई क्षत्रिय अपने युद्धादि क्रूर कर्मोंको न करके बाह्मणोंकी माँति अध्यापनादि शान्तिमय कर्मोंसे अपना निर्वाह करके परमात्माको प्राप्त करनेकी चेष्टा करे या इसी तरह कांई वैश्य या शूद्र अपने कर्मोंको उच्च वर्णोंके कर्मोंसे हीन समझकर उनका त्याग कर दे और अपनेस ऊँचे वर्णकी वृत्तिसे अपना निर्वाह करके परमात्माको प्राप्त करनेका प्रयत्न करे तो उचित है या नहीं ? इसपर दूसरेके धर्मकी अपेक्षा स्वध्मको श्रेष्ठ बतलाकर उसके त्यागका निषंध करते हैं—

# श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि समावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥ ४७ ॥

प्रश्न—'खनुष्ठितात्' विशेषणके सहित 'परधर्मात्' पद किसका बाचक हैं और उसमे गुगरहित खधर्मको श्रेष्ट बतलानेका क्या अभिप्राय हैं !

उत्तर-जिस धर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग किया जाय, उसको 'सु-अनुष्ठित' कहते हैं। परन्तु इस स्ठोकम खध्मके साथ विगुण विशेषण दिया गया है, अतः परध्मके साथ गुण सम्पन्न विशेषणका अध्याहार करके यहाँ यह भाव समझना चाहिये कि जो कर्म गुणयुक्त हों और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो, किन्तु वे अनुष्ठान करनेवालेके लिये विहित न हों, दूसरोंके लिये ही विहित हों—वैसे कर्मोंका वाचक यहाँ 'खनुष्ठितात्' विशेषणके सहित 'परधर्मात्' पद है। वैश्य और क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा ब्राह्मणके विशेष धर्मोंमें अहिंसादि सहुणोंकी अधिकता है, गृहस्थकी अपेक्षा संन्यास-आश्रमके धर्मोंमें सहुणोंकी बहुलता है, इसी प्रकार शृद्धकी अपेक्षा वैश्य और क्षत्रियके कर्म गुणयुक्त हैं, अत्वव उपर्युक्त उस परधर्मकी अपेक्षा गुणरहित खधर्मको श्रेष्ठ बनलकर

यह भाव दिग्वलाया गया है कि जैसे देखनें में कुरूप और गुण-रहित होनेपर भी स्त्रीके लिये अपने पतिका सेवन करना ही कन्याणप्रद है—उसी प्रकार देखनें में गुणोंसे हीन होनेपर भी तथा उसके अनुष्ठानमं अङ्गवैगुण्य हो जानेपर भी जिसकें लिये जो कर्म विहित है, वही उसके लिये कल्याणप्रद है।

प्रश्न-'खधर्मः' पद किसका वाचक है ?

उत्तर-वर्ण, आश्रम,खभाव और परिस्थितिकी अपेक्षा-में जिस मनुष्यके लिये जो कर्म विहित है, उसके लिये वही खधर्म है। अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा. ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसीके भी खधर्म नहीं हैं, और काम्यकर्म भी किसीके लिये अवश्यकर्तव्य नहीं हैं; इस कारण उनकी गणना यहाँ किसीके खधर्मों में नहीं है। इनको छोड़कर जिस वर्ण और आश्रमके जो विशेष धर्म बतलाये गये हैं, जिनमें एकसे दूसरे वर्ण-आश्रमवालोंका अधिकार नहीं है-वे तो उन-उन वर्ण-आश्रमवालोंके अलग-अलग खधर्म हैं और जिन क्त्मोंमें द्विजमात्रका अधिकार बतलाया गया है, वे वेदाध्ययन और यज्ञादि कर्म द्विजोंके लिये खधर्म हैं। तथा जिनमें सभी वर्णाश्रमोंके स्नी-पुरुषोंका अधिकार है, वे ईश्वर-मक्ति, सत्यभाषण, माता-पिताकी सेवा, इन्द्रियोंका संयम, बहाचर्यपालन और विनय आदि सामान्य धर्म सबके खधर्म हैं।

प्रश्न--'खधर्मः' के साथ 'विगुणः' विशेषण देनेका क्या अभिप्राय है !

उत्तर—'विगुणः' पद गुणोंकी कमीका धोतक है। क्षत्रियका खधम युद्ध करना और दुष्टोंको दण्ड देना आदि है; उसमें अहिंसा और शान्ति आदि गुणोंकी कमी माछम होती है। इसी तरह वैश्यके 'कृषि' आदि कमोंमें भी हिंसा आदि दोषोंकी बहुछता है, इस कारण ब्राह्मणोंके शान्तिमय कमोंकी अपेक्षा वे भी विगुण यानी गुणहीन हैं एवं शूदोंके कमें तो वैश्यों और क्षत्रियोंकी अपेक्षा भी निम्न श्रेणींक हैं। इसके सिवा उन कमोंके पाछनमें किसी अङ्गका छूट जाना भी गुणकी कमी है। उपर्युक्त प्रकारसे खधमेंमें गुणोंकी कमी

रहनेपर भी वह परधर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ है,यही भाव दिख्लाने-के लिये 'खधर्मः' के साथ 'विगुणः' विशेषण दिया गया है।

प्रभ-'खभावनियतम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद किसका वाचक है और उसको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता, इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-जिस वर्ण और आश्रममें स्थित मनुष्यके छिये उसके खभावके अनुसार जो कर्म शास्त्रद्वारा विहित हैं, वे ही उसके छिये 'खभाविनयत' कर्म हैं। अतः उपर्युक्त खधर्मका ही वाचक यहाँ 'स्वभाविनयम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद है। उनकर्मोंको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता—इस कथनका यहाँ यह भाव है कि उन कर्मोंका न्यायपूर्वक आचरण करते समय उनमें जो आनुषङ्गिक हिंसादि पाप बन जाते हैं, वे उसको नहीं छगते, और दूसरेका धर्म पाछन करनेसे उसमें हिंसादि दोष कम होनेपर भी परवृक्ति-च्छेदन आदि पाप छगते हैं। इसिंछिये गुणरहित होनेपर भी क्यर्म गुणयुक्त परवर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ है।

# सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनामिरिवावृताः॥ ४८॥

अतपव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं न्यागना चाहिये, क्योंकि धूपँसे अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं ॥ ४८ ॥

प्रश्न-'सहजम्' विशेषणके सिंहत 'कर्म' पद किन कर्मोंका वाचक है तथा दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मोंको नहीं त्यागना चाहिये, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—वर्ण, आश्रम, खमाव और परिस्थितिकी अपेक्षासे जिसके लिये जो कर्म बतलाये गये हैं, उसके लिये वे ही सहज कर्म हैं। अतएव इस अध्यायमें जिन कर्मोंका वर्णन खधर्म, खकर्म, नियत कर्म, खमावनियत कर्म और खमावज कर्मके नामसे हुआ है, उन्हींका वाचक यहाँ 'सहजम्' विशेषणके सहित 'कर्म' पद हैं।

दोषपुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना चाहिये —इस वाक्यसे यह भाव दिखलाया गया है कि जो खाभाविक कर्म श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त हों, उनका त्याग न करना चाहिये— इसमें तो कहना ही क्या है; पर जिनमें साधारणतः हिंसादि दोषोंका मिश्रण दी बता हो वे भी शाखविहित एवं न्यायोचित होनेके कारण दोषयुक्त दीखनेपर भी वास्तवमें दोषयुक्त नहीं हैं। इसिल्ये उन कमींका भी त्याग नहीं करना चाहिये, अर्थात् उनका आचरण करना चाहिये; क्योंकि उनके करने-से मनुष्य पापका भागी नहीं होता बिल्क उल्टा उनका त्याग करनेने पापका भागी हो सकता है।

प्रश्न—'हि' अव्ययका प्रयोग करके सभी कमीको धूएँ-से अग्निकी भाँति दोषसे युक्त बतलानेका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'हि' पद यहाँ हेतुके अर्थमें है, इसका प्रयोग करके समस्त कमोंको धूएँसे अग्निकी माँति दोषसे युक्त बतलानेका यहाँ यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार धूएँसे अग्नि ओतप्रोत रहती है, धूआँ अग्निसे सर्वथा अलग नहीं हो सकता—उसी प्रकार आरम्भमात्र दोषसे ओतप्रोत हैं,किया-मात्रमें किसी-न-किसी प्रकारसे किसी-न-किसी प्राणीकी हिंसा हो ही जाती है, क्योंकि संन्यास-आश्रममें भी शौच, मान और भिक्षाटनादि कर्मद्वारा किसी-न-किसी अंशमें प्राणियोंकी हिंसा होती ही है और ब्राह्मणके यज्ञादि कर्मों में भी आस्म्भकी बहुछता होनेसे क्षुद्र प्राणियोंकी हिंसा होती है। इसिंखये किसी भी वर्ण-आश्रमके कर्म साधारण दृष्टिसे सर्वथा दोषरहित नहीं हैं और कर्म किये बिना कोई रह नहीं सकता (३।५); इस कारण खधर्मका त्याग कर देनेपर भी कुछ- न-कुछ कर्म तो मनुष्यको करना ही पड़ेगा तथा वह जो कुछ करेगा, वही दोषयुक्त होगा। इसीलिये अमुक्त कर्म नीचा है या दोषयुक्त है—ऐसा समझकर मनुष्यको खधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; बल्कि उसमें ममता, आसक्ति और फलेच्छारूप दोषोंका त्याग करके उनका न्याययुक्त आचरण करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्यका अन्तः करण शुद्ध होकर उसे शीध ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

सम्बन्ध-अर्जुनकी जिज्ञासाके अनुसार त्याग और संन्यासके तत्त्वको समझानेके लिये भगवान्ने चौथेसे बारहवें स्रोकतक त्यागका विषय कहा और तेरह वेंसे चालीसमें स्रोकतक संन्यास यानी सांस्य का निरूपण किया। फिर इकतालीसमें स्रोकसे यहाँतक कर्मयोगरूप त्यागका तत्त्व समझानेके लिये स्वाभाविक कर्मीका स्वरूप और उनकी अवश्यकर्तव्यताका निर्देश करके तथा कर्मथोगमें भक्तिका सहयोग दिखलाकर उसका फल भगवत्प्राप्ति बतलाया। किन्तु वहाँ संन्यासके प्रकरणमें यह बात नहीं कही गयी कि संन्यासका क्या फल होता है और कर्मोमें कर्तापनका अभिमान त्याग कर उपासनाके सिहत सांख्ययोगका किस प्रकार साधन करना चाहिये? अतः यहाँ उपासनाके सिहत विवेक और वैराग्यपूर्वक एकान्तमें रहकर साधन करनेकी विधि और उसका फल बतलानेक लिये पूना सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करते हैं—

#### असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः। नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ ४९॥

सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांख्ययोगके द्वारा उस परम नैष्कर्म्यसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥

. प्रश्न—'सर्वत्र असक्तबुद्धिः', 'विगतस्पृहः' और 'जितात्मा'——इन तीनों विशेषणोंका अलग-अलग क्या अर्थ है और यहाँ इनका प्रयोग किसलिये किया गया है !

उत्तर-अन्तः करण और इन्द्रियों के सहित शरीर में, उनके द्वारा किये जानेवाले कर्मों ने नथा समस्त भोगोंन और चराचर प्राणियों के सहित समस्त जगत्में जिसकी आसक्तिका सर्वथा अभाव हो गया है; जिसके मन, बुद्धिकी कहीं कि ब्रिन्मात्र भी संख्याता नहीं रहतीं है—वह सर्वत्र असक्त बुद्धिः है। जिसकी स्पृहाका सर्वथा अभाव हो गया है, जिसको किसी भी सांसारिक वस्तुकी कि ब्रिन्मात्र भी परवा नहीं रही है, उसे 'विगतस्पृहः' कहते हैं और जिसका इन्द्रियों के सहित अन्तः करण अपने वशमें किया हुआ है, उसे जितारमा' कहते हैं। यहाँ संन्यासयोगके अधिकारीका निरूपण करने के लिये इन तीनों विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो उपर्युक्त तीनों गुणोंसे सम्पन्न होता है, वहीं मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा परमात्माके यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति कर सकता है ।

प्रश्न--यहाँ 'संन्यासेन' पद किस साधनका वाचक हैं और 'परमाम्' विशेषणके सहित 'नैष्कर्स्यसिद्धिम'पद किस सिद्धिका वाचक है तथा संन्यासके द्वारा उसे प्राप्त होना क्या है !

उत्तर—'मंन्यासेन' पद यहाँ ज्ञानयांगका वाचक है, इसीको सांख्ययोग भी कहते हैं। इसका खरूप भगवान्ने इक्यावनवेंसे तिरपनवें खोकतक बतलाया है। इस साधनका फल जो कि कर्मबन्धनसे सर्वथा छूटकर सिबदानन्द्रघन निर्विकार परमात्माके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त हो जाना है, उसका वाचक यहाँ 'परमाम्' विशेषणके सहित 'नैष्कर्म्यसिद्धिम्' पद है तथा उपर्युक्त सांख्ययोगके द्वारा जो परमात्माके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त कर लेना है, वह संन्यासके द्वारा इस सिद्धिको प्राप्त होना है।

सम्बन्ध-उपर्युक्त श्लोकमें यह बात कही गयी कि संन्यासके द्वारा मनुष्य परम नैश्कर्मसिखिको त्राप्त होता है; इस

पर यह जिज्ञासा होती है कि उस संन्यास (सांख्ययोग) का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा मनुष्य किस क्रमसे सिद्धिको प्राप्त होकर बद्धको प्राप्त होता है ? अतः इन सब यातोको बतलानेकी प्रस्तावना करते हुए मगवान् अर्जुनको सुननेके लिये सावधान करते हैं—

> सिर्दि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्तोति निबोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५०॥

जो कि शानयोगकी परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त होता है, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र ! तू संक्षेपमें ही मुझसे समझ ॥ ५० ॥

प्रश्न-'परा' विशेषणके सहित यहाँ 'निष्ठा' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—जो ज्ञानयोगकी अन्तिम स्थिति है, जिसको परामित और तत्वज्ञान भी कहते हैं, जो समस्त सायनें-की अवधि है, उसका वाचक यहाँ 'परा' विशेषणके सिहत 'निष्ठा' पद है। ज्ञानयोगके साधनसमुदायको ज्ञाननिष्ठा कहते हैं और उन साधनोंके फलक्ष तत्त्व-ज्ञानको ज्ञानकी 'परा निष्ठा' कहते हैं।

प्रभ-यहाँ 'सिद्धिम्' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—जो पूर्वश्लोकमें नैष्कर्म्य सिद्धिके नामसे कहीं गयी है। यहाँ जो ज्ञानकी परा निष्ठा बतायी गयी है तथा चौत्रनवें श्लोकनें जिसका परा भक्तिके नामसे वर्णन आया है उसीका वाचक यहाँ भिद्धिम्' पद है।

प्रश्न-'यथा' पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर-शुद्ध अन्तःकरणवाला अधिकारी पुरुप जिस विधिसे ज्ञानका परा निष्ठाको प्राप्त होकर परब्रह्म परमात्मा-को प्राप्त होता है, उस विधिका अर्थात् अङ्ग-प्रत्यङ्गों-सहित ज्ञानयोगके प्रकारका वाचक यहाँ भ्यया पर है। प्रश्न—उपर्युक्त सिद्धिको प्राप्त हुए पुरुषको ब्रह्मकी प्राप्ति कव होती है ?

उत्तर—सिद्धि प्राप्त होनेके बाद ब्रह्मकी प्राप्तिमें विलम्ब नहीं होता, उसी क्षण प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्न—'ब्रह्म' पर किसका वाचक है और उसको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर-नित्य-निर्विकार, निर्गुण-निराकार, सिचदा-नन्द्घन, पूर्णब्रह्म परमात्माका वाचक यहाँ 'ब्रह्म' पद है और तत्त्वज्ञानके द्वारा पचपनवें स्रोकके वर्णनानुसार अभिन्न-भावसे उसमें प्रविट हो जाना ही उसको प्राप्त होना है।

प्रश्न—'तथा' पद किसका वाचक है और उसे त् मुझसे संक्षेपने जान, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-ध्या' परसे विधिका लक्ष्य कराया गया है, उर्स का वाचक यहाँ 'तथा' पद है। एवं उसे त् मुझसे संक्षेपमें ही जान—इस कथनसे यह भाव दिखलाया गया है कि उसका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं करके वह विषय मैं तुम्हें मंक्षेपमें ही बनलाऊँगा। इसलिये सावधानी-के साथ उसे सुनो, नहीं तो उसे समझ नहीं सकोगे।

सम्बन्ध---पूर्वश्लोकमें की हुई प्रस्तावनाके अनुसार अब तीन श्लोकोंमें अङ्ग-प्रत्यङ्गीके सिंहत ज्ञानयोगका वर्णन करते हैं---

> बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युद्स्य च॥ ५१॥ विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्चितः॥ ५२॥ अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ५३॥

विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्त्विक और नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्त्विक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके मलीमाँति हढ वैराग्यका आश्चय लेनेवाला तथा अहङ्कार, बल, धमंड, काम, कोध और परिष्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त पुरुष सिद्धदानन्द ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र होता है ॥ ५१-५२-५३ ॥

प्रश्न-'विशुद्ध बुद्धि' किसे कहते हैं और उससे युक्त होना क्या है ?

उत्तर-पूर्वार्जित पापके संस्कारोंसे रहित अन्तःकरण-को 'विशुद्ध बुद्धि' कहते हैं और जिसका अन्तःकरण इस प्रकार शुद्ध हो गया हो,वह विशुद्ध बुद्धिये युक्त कहळाता है।

प्रश्न-'लघाशी' किसकी कहते हैं ?

उत्तर-जो साधनके उपयुक्त अनायास हजम हो जानेवाले सात्त्विक पदार्थीका (१७।८) तथा अपनी प्रकृति, आवश्यकता और शक्तिके अनुरूप नियमित और परिमित भोजन करता है—ऐसे युक्त आहारके करनेवाले (६।१७) पुरुषको 'ल्लाशी' कहते हैं।

प्रश्न-शब्द आदि विषयोंका त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करना क्या है :

उत्तर—समस्त इन्द्रियं के जितने भी सासारिक भीग है, उन सबका त्याग करके—अर्थात् उनको भोगनेम अपने जीवनका अमूल्य समय न लगाकर—निरन्तर साधन करने-के लिये, जहाँका बायुमण्डल पवित्र हो, जहाँ बहुत लोगोंका आना-जाना न हो, जो स्वभावमे ही एकान्त और स्वच्छ हो या झाड़-बुहारकर और धोकर जिसे स्वच्छ बना लिया गया हो—ऐसे नदीतट, देवालय, वन और पहाड़-की गुफा आदि स्थानोंने निवास करना ही शब्दादि विपयों-का त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करना है।

प्रश्न—सास्त्रिक धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करना क्या है तथा ऐसा करके मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेना क्या है !

उत्तर-इसी अध्यायके तैतीसवें स्ठोकमें जिसके लक्षण बतलाये गये हैं, उस अटल धारणशक्तिके द्वारा शुद्ध आग्रह-ये अन्तःकरणको सांसारिक विषयोंके चिन्तनसे रहित बनाकर इन्द्रियोंको सांसारिक भोगोंमें प्रवृत्त न होने देना ही सात्त्विक धारणासे अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करना है। और इस प्रकारके संयमसे जो मन, इन्द्रिय और शरीरको अपने अधीन बना लेना है—उनमें इच्छाचारिता-का और बुद्धिके विचलित करनेकी शक्तिका अभाव कर देना है—यहीं मन, वाणी और शरीरको वशमें कर लेना है।

प्रश्न-राग और द्वेष इन दोनोंका सर्वथा नाश करके भलीभौंति वैराग्यका आश्रय लेना क्या है ?

उत्तर-इन्द्रियोंके प्रत्येक भोगमे राग और द्वेष -ये दोनों छिपे रहते हैं, ये साधककं महान् रात्रु हैं (३।३४)। अतर्व इस लोक या परलेकके किसी भी भोगमे, किसी भी प्राणीमे तथा किसी भी परार्थ, किया अथवा बटनामें कि ब्रिन्सात्र भी आसक्ति या द्वेष न रहने देना गग-देषका सर्वथा नाश कर देना है; और इस प्रकार राग-देषका नाश करके जो नि.स्पृह्मावसे निरन्तर वैराय्यमें मग्न रहना है, यही राग-देषका नाश करके भर्लाभौति वैराय्यका आश्रय लेना है।

प्रश्न-अहङ्कार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह-का त्याग करना तथा इन सुबका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके प्रायण रहना क्या है ?

उत्तर-रारीर,इन्द्रियो और अन्तःकरणमें जो आत्मबुद्धि है-उसका नाम अहङ्कार है: इसीके कारण मनुष्य मन, बुद्धि और रारीरद्वारा किये जानेत्राले कमींमें अपनेको कर्ता मान लेता है। अत्यव इस देहानिमानका सर्वथा त्यागकर देना अहङ्कारका त्याग कर देना है। अन्यायपूर्वक बलात्कारमे जो दूसरोपर प्रभुत्व जमानेका साहस है, उसका नाम 'बल'हैं; इस प्रकारके दु:साहसका सर्वथा त्याग कर देना बलका त्याग कर देना है। धन, जन, विद्या, जाति और शारीरिक शक्ति आदिके कारण होनेवाला जो गर्व है-उसका नाम दर्प यानी वमंड है; इस भावका सर्वथा त्याग कर देना घमंडका त्याग कर देना है। इस लोक और परलोकके भोगोंको प्राप्त करनेकी इन्छाका नाम काम है, इसका सर्वथा त्याग कर देना कामका त्याग कर देना है। अपने मनके प्रतिकृत आचरण करनेवाले पर और नीतिविरुद्ध व्यवहार करनेवालेपर जो अन्तः करणमें उत्तेजनाका भाव उत्पन्न होता है—जिसके कारण मनुष्यके नेत्र लाल हो जाते हैं, होंठ फड़कने लगते हैं, हृदयमे जलन होने लगती है और मुख विकृत हो जाता है—उसका नाम कोंघ है; इसका सर्वथा त्याग कर देना, किसी भी अवस्थामें ऐसे भावको उत्पन्न न होने देना कोंधका त्याग कर देना है। सांसारिक भोगोंकी सामग्रीका नाम परिग्रह है, अत्व उन सबका सर्वथा परित्याग कर देना ही मुख्यत्या परिग्रहका त्याग है परन्तु प्रकारान्तरमें सांसारिक भोगोंको भोगनेके उद्देश्यसे किसी भी वस्तुका संग्रह न करना भी परिग्रहका त्याग कर देना ही है।

इस प्रकार इन सबका त्याग करके पूर्वोक्त प्रकारसे सात्त्विक धृतिके द्वारा मन-इन्द्रियोंकी कियाओको रोककर समस्त स्करणाओंका सर्वथा अभाव करके, नित्य-निरन्तर सिबदानन्द्वन ब्रह्मका अभिन्नभावसे चिन्तन करना (६। २५) तथा उठते-बैठते, सोते-जागते एवं शोच-म्नान, ग्यान-पान आदि आवस्यक किया करते समय मां नित्य-निरन्तर परमात्माकं खरूपका चिन्तन करते रहना एवं उसोको सबसे बद्धकर परम कर्तव्य समझना ध्यानयोगके प्रायण रहना है। प्रभ-'ममतासे रहित होना' क्या है ?

उत्तर—मन और इन्द्रियोंके सिंहत शरीरमें, समस्त प्राणियोंमें, कमोंमें, समस्त भोगोंमें एवं जाति, कुल, देश, वर्ण और आश्रममें ममताका सर्वथा त्याग कर देना; किसी भी वस्तु, किया या प्राणीमें 'अमुक पदार्थ या प्राणी मेरा है और अमुक पराया है' इस प्रकारके भेडभावको न रहने देना 'ममतासे रहित होना' है।

प्रश्न-'शान्तः' पद कैसे मनुष्यका वाचक है !

उत्तर--उपर्युक्त साधनोके कारण जिसके अन्त:करणवें विक्षेपका सर्वथा अभाव हो गया है और इसीसे जिसका अन्त:-करण अटल शान्ति और शुद्ध, साखिक प्रसन्नतासे व्याप्त रहता है--'शान्तः' पद ऐमे उपरत मनुष्यका वाचक है।

प्रश्न—उपर्युक्त विशेषणोंका वर्णन करके ऐसा पुरुष सिच्चानन्द्यन ब्रह्मन अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र होता है—यह कहनेका क्या भाव है !

उत्तर-इससे यह भाव दिख्छाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार में साधन करनेवाला मनुष्य इन साधनोंसे सम्पन्न होने-पर ब्रह्मभावको प्राप्त होनेका अधिकारी बन जाता है और तत्काल ही ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात् उसकी दृष्टिम आत्मा और परमात्माका भेदभाव सर्वथा नष्ट होकर भें ही सिचदानन्दधन ब्रह्म हूँ 'ऐसी दृढ स्थिति हो जाती है। उस समय वह समस्त जगत्मे अपनेको स्थित और समस्त जगत्को अपनेमें कल्पित देखता है (६। २९)।

सम्बन्ध—इस प्रकार अङ्ग-प्रत्यङ्गोसहित संन्यासका यानी सांख्ययांगका स्वरूप बतलाकर अब उस साधनद्वारा ब्रह्मभावको प्राप्त हुए योगीक लक्षण और उसे झानयोगको परानिष्ठारूप परा भक्तिका प्राप्त होना बतलाते हैं—

# ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षित ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्॥ ५४॥

फिर वह सिश्चदानन्द्वन ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित, प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके लिय शोक करता है और न किसीकी आकाङ्का ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाववाला योगी मेरी पर्भ भक्तिको प्राप्त हो जाता है। ५४॥

प्रश्न—'ब्रह्मभूतः'पर किस स्थितिवाले योगीका वाचक हैं: उत्तर— जो सिचिदानन्दघन ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित हो जाता है; जिसकी दृष्टिमें एक सिचिदानन्दघन ब्रक्षसे भिन्न किसी भी वस्तकी सत्ता नहीं रहती; 'अहं ब्रह्मास्मि'—मैं ब्रह्म हूँ (बृहदारण्यक उ० १।४।१०), सोऽहमस्मि'—वह ब्रह्म ही मै हूँ, आदि महावाक्यों के अनुसार जिसकी परमात्मा-में अभिन्नभावसे नित्य अटल स्थिति हो जाती हैं, —ऐसे सांख्ययोगीका वाचक यहाँ ब्रह्मभूतः 'पद है। पाँचवें अध्याय- के चौबीसर्वे स्कोकर्ने और छठे अध्यायके सताईसर्वे स्होकर्ने भी इस स्थितिवाले योगीको 'ब्रह्ममूत' कहा है।

प्रश्न-'प्रसन्नात्मा' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—जिसका मन पवित्र, खष्छ और शान्त हो तथा निरन्तर शुद्ध प्रसन्न रहता हो—उसे 'प्रसन्नात्मा' कहते हैं; इस विशेषणका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि ब्रह्म-भावको प्राप्त हुए पुरुषकी दृष्टिमें एक सिबदानन्दघन ब्रह्मसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता न रहनेके कारण उसका मन निरन्तर प्रसन्न रहता है,कभी किसी भी कारणसे क्षुब्ध नहीं होता।

प्रश्न-ब्रह्मभूत योगी न तो शोक करता है और न आकाङ्का ही करता है, इस कथनका क्या अभिप्राय है?

उत्तर—इस कथनसे ब्रह्मभूत योगीका छक्षण किया गया है। अभिप्राय यह है कि ब्रह्मभूत योगीकी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि हो जानेके कारण संसारकी किसी भी वस्तुमे उसकी भिन्न प्रताति, रमणीय-बुद्धि और ममता नहीं रहती। अतएव शरीराधिके साथ किसीका संयोग-वियोग होनेमे उसका कुछ भी बनता-बिगइता नहीं। इस कारण वह किसी भी हाछतमे किसी भी कारणसे किञ्चिन्मात्र भी चिन्ता या शोक नहीं करता।और वह पूर्णकाम हो जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तुमें उसकी बहासे भिन्न दृि नहीं रहती, इस कारण वह कुछ भी नहीं चाहता।

प्रश्न-'सर्वेषु भूतेषु समः' इस विशेषणका क्या भाव है ?

उत्तर-इस विशेषगमे उस ब्रह्मभूत योगीका समस्त प्रागियोंनें समभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि वह किसी भी प्रागीको अपनेसे भिन्न नहीं समझता—इस कारण उसका किसीमें भी विषमभाव नहीं रहता, सबनें सम-भाव हो जाता है; यही भाव छठे अध्यायके उन्तीसवें छोकमें 'सर्वत्र समदर्शनः' पदसे दिखलाया गया है।

प्रश्न--'पराम्' विशेषणके सहित यहाँ 'मद्गक्तिम' पद किसका वाचक है !

उत्तर—जो ज्ञानयोगका फल है, जिसको ज्ञानकी परा निष्ठा और तत्त्वज्ञान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ पराम्' विशेषणके सहित 'मद्भक्तिम्' पर है; क्योकि वह परमात्माके यथार्थ खरूपका साक्षात् कराकर उनने अभिन्नभावसे प्रविट करा देता है।

सम्बन्ध-इस प्रकार बहामृत योगीको परा भक्तिकी प्राप्ति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं-

### भक्त्या मामभिजानाति यात्रान्यश्चास्मि तत्त्वतः।

#### ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥

उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे जान छेता है; तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ५५ ॥

प्रश्न-भक्त्या' पर यहाँ किसका वाचक है !

उत्तर-पूर्वके स्ठोकमें जिसका परा' विशेषणके सहित पद्मक्रिक् पर से और पचासवें स्ठोकते ज्ञानकी परानिष्ठाके नामसे वर्णन किया गया है, उसी तत्त्वज्ञानका वाचक यहाँ भक्त्या' पर है। यही ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और ध्यानयोग आदि समस्त साधनोंका फल है; इसके द्वारा ही सब साधकोंको परमात्माके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होकर उनकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार समस्त साधनोंके फलकी एकता करनेके लिये ही यहाँ ज्ञानयोगके प्रकरणने 'भक्त्या' पदका प्रयोग किया गया है।

प्रम-इस भक्तिके द्वारा योगी मुझको, मैं जो हूँ और

जितना हूँ, ठीक वैसा-का-वैसा तस्त्रमे जान लेता है-इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इसमें यह भाव दिखलाया है कि इस परा भक्ति-रूप तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेके साथ ही वह योगी उस तत्त्व-ज्ञानके द्वारा मेरे यथार्थ रूपको जान लेता है; मेरा निर्गुग-निराकार रूप क्या है, और सगुग-निराकार और सगुण-साकार रूप क्या है, मैं निराकार में साकार कैसे होता हूँ और पुनः साकारसे निराकार कैसे होता हूँ—इत्यादि कुछ भी जानना उसके लिये शेष नहीं रहता। अतएव फिर उसकी दिथें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं रहता। इस प्रकार ज्ञान-योगके साथनसे प्राप्त होनेवाले निर्गुण-निराकार ज्ञाको साथ सगुण ब्रह्मकी एकता दिखलानेके लिये यहाँ ज्ञानयोगके प्रकरणमें भगवान्ने ब्रह्मके स्थानमें 'माम' पदका प्रयोग किया है।

**१श-'ततः' परका क्या अर्थ है** ?

उत्तर—'ततः' पद हेतुवाचक है। परमात्माके खरूपका ज्ञान होनेके साथ ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है— उसमें कालका व्यवधान नहीं होता, इस कारण यहाँ 'ततः' पदका अर्थ पश्चात् नहीं किया गया है। अतः जिसका प्रकरण हो, उसी हेतुका वाचक 'ततः' पद होता है; तथा यहाँ 'ज्ञाला' पदके साथ उसके हेतुका अनुवाद करनेकी आवश्यकता भी थी—इस कारण 'ततः' पदका अर्थ पूर्वाईमें वर्णित 'परा भक्ति' समझना चाहिये।

प्रश्न-यहाँ 'तर्नन्तरम्'परका अर्घ तत्काल कैने किया गया ! 'ज्ञात्वा' परके साथ 'तर्नन्तरम्' परका प्रयोग किया

सम्बन्ध – इस प्रकार अर्जुनकी जिज्ञासांक अनुसार त्यागका यानी कर्मयोगका और संन्यासका यानी सांख्य-योगका तस्त्र अ उग-अलग समझाकर यहाँतक उस प्रकरणको समाप्त कर दिया; किन्तु इस वर्णनमें भगवान्ने यह बात नहीं कही कि दोनोंमेंस तुम्हारे लिये अमुक साधन कर्तव्य है, अत्तर्व अर्जुनको भक्तिप्रधान कर्मयोग ग्रहण करानेके उद्देश्यसे अब भक्तिप्रधान कर्मयोगकी महिमा कहते हैं—

> सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वचपाश्रयः। मत्त्रसादादवामोति शाश्वतं पदमन्ययम्॥ ५६॥

मेरं परायण हुआ कर्मथोगी तो सम्पूर्ण कर्मीको सदा करता हुआ भी मेरी क्रपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ॥ ५६ ॥

प्रश्न-'मद्वयपाश्रयः' पद किसका वाचक है ?

उत्तर—समस्त कर्मीकाऔर उनकेफलरूपसमस्त भोगों-का आश्रय त्याग कर जो भगवान्के ही आश्रित हो गया है; जो अपने मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको, उसके द्वारा किये जाने-बाले समस्त कर्मीको और उनके फलको भगवान्के समर्पण करके उन सबसे ममता, आसक्ति और कामना हटाकर भगवान्के ही परायण हो गया है, भगवान्को ही अपना परम प्राप्य, परम प्रिय, परम हितैषी, परमाधार और सर्वे व समझ-कर जो भगवान्के विधानमें सर्वे प्रसन्त रहता है — किसी भी सांसारिक वस्तुके संयोग-वियोगने और किसी भी घटनामें कभी हर्ष-शोक नहीं करता, सदा भगवान्पर ही निर्भर रहता गया है, इससे तो 'विशते' क्रियाका यह भाव लेना चाहिये कि पहले मनुष्य भगवान्के खरूपको यथार्थ जानता है और उसके बाद उसमें प्रविश्व होता है।

उत्तर-ऐसी बात नहीं है; किन्तु 'ज्ञात्वा' पदसे जो कालके व्यवधानकी आशङ्का होती थी, उसे दूर करनेके लिये ही यहाँ 'तदनन्तरम्'पदका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवानके तत्वज्ञान और उनकी प्राप्तिने अन्तर यानी व्यवधान नहीं होता, भगवानके लक्षपको यथार्थ जानना और उनमें प्रविष्ट होना -दोनों एक साथ होते हैं। भगवान् सबके आत्मरूप होनेसे वास्तवमें किसीको अप्राप्त नहीं हैं, अतः उनके यथार्थ खरूपका ज्ञान होनेके साथ ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिये यह भाव समझानेके लिये ही यहाँ 'तदनन्तरम्' पदका अर्थ 'तत्काल' किया गया है; क्योंकि कालान्तरका बोध तो 'ज्ञात्वा' पदसे ही हो जाता है, उसके लिये 'तदनन्तरम् पदके प्रयोगकी आवस्यकतानहींथी। त्यागका यानी कर्मयोगका और संन्यासका यानी सांख्यनाको समाप्त कर दिया; किन्तु इस वर्णनमें मगवान्ने यह

है तथा जो कुछ भी कर्म करता है, भगवान्के आज्ञानुसार उन्हींकी प्रसन्नताके लिये,अपनेको केवल निमित्तमात्र समझ-कर, उन्हींकी प्ररणा और शक्ति है, जैसे भगवान् कराते हैं वैसे ही करता है, एवं अपनेको सर्वथा भगवान्के अधीन समझता है—ऐसे भक्तिप्रधान कर्मयोगीका वाचक यहाँ भाद्वयपाश्रयः? पद है।

प्रश्न-'सर्त्रकर्माणि'पद यहाँ किन कर्मोंका वाचक है? उत्तर-अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार जितने भी शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म हैं— जिनका वर्णन पहले 'नियतं कर्म'और 'स्वभावजं कर्म' के नामसे किया गया है तथा जो भगवानुकी आज्ञा और प्रेरणाके अनुकुल हैं—उन संमस्तं कमींका वाचक यहाँ 'सर्वकर्माणि' पद है। प्रश्न-यहाँ 'अपि' अन्ययके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—'अपि' अञ्चयका प्रयोग करके यहाँ भक्ति-प्रधान कर्मयोगीकी महिमा की गयी है और कर्मयोगकी सुगमता दिखलायी गयी है। अभिप्राय यह है कि सांख्ययोगी समस्त परिप्रहका और समस्त भोगोंका त्याग करके एकान्त देशमें निरन्तर परमात्माके प्यानका साधन करता हुआ जिस परमात्माको प्राप्त करता है। भगवदाश्रयी कर्मयोगी खवर्णाश्रमोचित समस्त कर्मोंको सदा करता हुआ भी उसी परमात्माको प्राप्त हो जाता है। दोनोंके फलमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता।

प्रश्न—'शाश्वतम्' और 'अन्ययम्' विशेषणोंके सहित 'पदम्' पद किसका वाचक है और भक्तिप्रधान कर्मयोगीका भगवानकी कृपासे उसको प्राप्त हो जाना क्या है !

उत्तर-जो सदामे है और सदा रहना है, जिसका कर्मा अभाव नहीं होता- उस सचिदानन्दघन, पूर्णब्रह्म, सर्व-

शक्तिमान्, सर्वाधार परमेश्वरका वाचक यहाँ उपर्यक्त विशेषणोंके सहित 'पदम्' पद है। वही परम प्राप्य है, यह भाव दिखलानेके लिये उसे 'पद' के नामसे कहा गया है। पैंतालीसर्ने श्लोकमें जिसे 'संसिद्धि' की प्राप्ति, छिपालीसर्नेमें 'सिद्धि' की प्राप्ति और पचपनवें स्त्रोकमें 'माम्' पदवाच्य परमश्वरकी प्राप्ति कहा गया है, उसीको यहाँ 'शाश्वतम्' और 'अञ्ययम्' विशेषणोके सहित 'पदम्' परवाच्य भगवान्की प्राप्ति कहा गया है। अभिप्राय यह है कि भिन्न-भिन्न नामोंसे एक ही तत्त्वका वर्णन किया गया है। उपर्युक्त भक्तिप्रधान कर्मयोगीकं भावसे भावित और प्रसन्न होकर, उसपर अतिशय अनुप्रह् करके भगवान् खयं ही उसे परा भक्तिरूप बुद्धियोग प्रदान कर दंते हैं (१०।१०); उस बुद्धियोगके द्वारा भगवानुके यथार्थ म्बरूपको जानकर जो उस भक्तका भगवानुमें तन्मय हो जाना है—सचिदानन्दघन परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाना है-यही उसका उपर्यक्त परमपदको प्राप्त हो जाना है।

सम्बन्ध-इस प्रकार भक्तिप्रधान कर्मयोगीकी महिमाका वर्णन करके अब अर्जुनको वैसा बननेके लिये आज्ञा देते हैं-

### चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव॥ ५७॥

सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्थण करके तथा समबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो ॥ ५७ ॥

प्रश्न—समस्त कमोंको मनसे भगवान्मे अर्पण करना क्या है !

उत्तर—अपने मन, इन्द्रिय और शर्रारको, उनके द्वारा किये जानेवाले कमोंको और संसारकी समस्त वस्तुओंको भगवान्की समझकर उन सबमें ममता, आसक्ति और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझनेकुछ भी करनेकी शिक्त नहीं है, भगवान् ही सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करके मेरेद्वारा अपने इच्छानुसार समस्त कर्म करवाते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता—ऐसा समझकर भगवान्के आज्ञानुसार उन्हींके छिये, उन्हींकी प्ररणासे, जैसे करावें वैसे ही, निमित्तमात्र बनकर समस्त कर्मोंको कठपुतर्छीकी भाँति करते रहना—यही समस्त कर्मोंको मनसे भगवान्में अर्पण कर देना है।

प्रश्न-'बुद्धियोगम्' पर किसका वाचक है और उसका अवलम्बन करना क्या है ?

उत्तर-सिद्धि और असिद्धिमं, सुख और दुःखमं, हानि और लाममं, इसी प्रकार संसारके समस्त पदार्थोंमं और प्राणियोंमं जो समबुद्धि हैं—उसका वाचक बुद्धियोगम्' पद है। इसलिये जो कुछ भी होता है, सब भगवान्की ही इच्छा और इशारेसे होता है—ऐसा समझकर समस्त वस्तुओंमं, समस्त प्राणियोंमं और समस्त घटनाओंमं राग-द्वेष, हर्ष-शोकादि विषय भावोंसे रहित होकर सदा-सर्वदा समभावसे युक्त रहना ही उपर्युक्त बुद्धियोगका अवलम्बन करना है।

प्रश्न-भगवान्के परायण होना क्या है ?

उत्तर—भगवान्को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय और परमाधार मानना, उनके विधानमें सदा ही सन्तुष्ट रहना और उनकी प्राप्तिके साधनोंने तत्वर रहना भगवानुके परायण होना है।

प्रश्न-निरन्तर भगवान्में चित्तवाला होना क्या है ? उत्तर-मन बुद्धिको अटल भावसे भगवान्में लगा देना; भगवान्के सिवा अन्य किसीमें किश्चिन्मात्र भी प्रेमका सम्बन्ध न रखकर अनन्य प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवान्का ही चिन्तन

करते रहना; क्षणमात्रके लिये भी भगवान्की विस्मृतिका असद्य हो जाना; उठते-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते और समस्त कर्म करते समय भी नित्य-निरन्तर मनसे भगवान्के दर्शन करते रहना -यही निरन्तर भगवान्में चित्तवाला होना है। नवें अध्यायके अन्तिम श्लोकमें और यहाँ पैंसठवें श्लोकमें 'मन्मना भव' से भी यही बात कही गयी है।

सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान् अर्जुनको भक्तिप्रधान कर्मयोगी बन<sup>\*</sup>नेकी आज्ञा देकर अय उस आज्ञाके पालन करनेका फल बतलाते हुए उसे न माननेमें बहुत बड़ी हानि दिखलाते हैं—

> मिचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी रूपासे समस्त सङ्कटोंको अनायास ही पार कर जायगा और यदि अहङ्कारके कारण मेरे वचनोंको न सुनगा तो नए हो जायगा अर्थात् परमार्थसे श्रष्ट हो जायगा ॥५८॥ प्रश्न -मुझमें चित्तवाला होकर तू मेरी रूपामे समस्त महती हानि भी होती है। इसलिये यदि तुम अहङ्कारके सङ्कटोंको अनायास ही पार कर जायगा, इस कथनका वशमें होकर अर्थात् अपनेको बुद्धिमान् या समर्थ समझकर

क्या भाव है !

उत्तर—इस बाक्यमे भगवान्ने यह दिल्लाया है कि पूर्व स्रोकमें कहे हुए प्रकारने समस्त कर्म मुझनें अर्पण करके और मेरे पगयण होकर निरन्तर मुझनें मन लगा उनेके बाद तुम्हें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरी दयाके प्रभावसे अनापास ही तुम्हारे इस लोक और परलोकके समस्त दुःख दल जायँगे, तुम सब प्रकारके दुर्गुण और दुराचारोंसे रहित होकर सदाके लिये जन्म-मरणरूप महान् सङ्कटसे मुक्त हो जाओगे और मुझनित्य-आनन्द्वन परमेश्वरको प्राप्त कर लोगे।

प्रश्न-'अथ' और 'चेत्'-इन दोनों अव्ययोंका क्या भाव है और 'अहंकारके कारण मरे बचनोंको न सुनेगा तो नट हो जायगा'-इस कथनका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—'अय' पक्षान्तरका बोधक है और 'चेत्' 'यदि' के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । इन दोनों अञ्चयोंके सहित उपर्युक्त वाक्यसे भगत्रान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इस कारण अवस्य ही मेरी आज्ञाका पालन करोगे; तथापि तुम्हें सावचान करनेके लिये मैं बतला देता हूँ कि जिस प्रकार मेरी आज्ञाका पालन करनेसे महान लाभ होता है, उसी प्रकार उसके त्यागमे कुपास समस्त सङ्कटाका अनायास हा पार कर जायगा। एटा जायगा अर्थात् परमार्थसे अष्ट हो जायगा। एटा। महती हानि भी होती है। इसिलिये यदि तुम अहङ्कारके वशमें होकर अर्थात् अपनेको बुद्धिमान् या समर्थ समझकर मेरे बचनोंको न सुनोगे—मेरी आज्ञाका पालन न करके अपनी मनमानी करोगे तो तुम नए हो जाओगे; फिर तुम्हें इस लोकने या परलोकमें कहीं भी वास्तिविक सुख और शान्ति नहीं मिलेगी और तुम अपने कर्तन्यमे अष्ट होकर वर्तमान स्थितिमे गिर जाओगे।

प्रश्न-भगवान् अर्जुनसे पहले यह कह चुके हैं कि तुम मेरे भक्त हो (४।३) और यह भी कह आये हैं कि 'न में भक्तः प्रगश्यित' अर्थात् मेरे भक्तका कभी पतन नहीं होता (९।३१) और यहाँ यह कहते हैं कि तुम नष्ट हो जाओंगे अर्थात् तुम्हारा पतन हो जायगा; इस विरोधका क्या समाधान है ?

उत्तर-भगवान्ने खयं ही उपर्युक्त वाक्यमे 'चेत्'पदका प्रयोग करके इस विरोधका समाधान कर दिया है। अभिप्राय यह है कि भगवान्के भक्तका कभी पतन नहीं होता, यह धुन सत्य है और यह भी सत्य है कि अर्जुन भगवान्के परम भक्त हैं;इसलिये वे भगवान्की बात न सुनें, उनकी आज्ञाका पाठन न करें—यह हो ही नहीं सकता; किन्तु इतनेपर भी यदि अहङ्कारके वशमें होकर वे भगवान्की आज्ञाकी अवहेलना कर दें तो फिर भगवान्के भक्त नहीं समझे जा सकते,इसलिये फिर उनका पतन होना भी युक्तिसङ्गत ही है। सम्बन्ध-पूर्व श्लोकमें जो अहंकारवश भगवान्की आज्ञाको न माननेसे नष्ट हो जानेकी बात कही है, उसीकी पुष्टि करनेके लिये अत्र भगवान् दो क्लोकों द्वारा अर्जुनकी मान्यनामें दोष दिखलाते हैं—

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥ ५९॥

जो तू अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं कहँगा', तेरा यह निश्चय मिथ्या है: क्योंकि तेरा स्थमाय तुसे जबर्दस्ती युद्धमें लगा देगा ॥ ५९ ॥

प्रभ—जो त् अहङ्कारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस वाक्यका क्या अभिप्राय है ?

उत्तर-पहले भगवान्के द्वारा युद्ध करनेकी आज्ञा दी जानेपर (२।३) जो अर्जुनने भगवान्से यह कहा था कि 'न योत्स्ये'-मैं युद्ध नहीं करूँगा (२।९), उसी बातको समरण कराते हुए भगवान्ने यहाँ उपर्युक्त वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम जो यह मानते हो कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा', तुम्हारा यह मानना केवल अहङ्कारमात्र हैं; युद्ध न करना तुम्हारे हाथकी बात नहीं है। अतएव इस प्रकार अज्ञानजनित अहङ्कारके वशीभूत होकर अपनेको पण्डित, समर्थ और खतन्त्र समझना एवं उसके बलपर यह निश्चय कर लेना कि अमुक्त कार्य मैं इस प्रकार सिद्ध कर लूँगा और अनुक कार्य नहीं करूँगा, बहुत ही अनुचित है। प्रभ-तेरा यह निश्चय मिथ्या है, इस कयनका क्या

भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे भगवान्ने यह दिख्छाया है कि
तुम्हारी यह मान्यता टिक न सकेगी; अर्थात् तुम विना
युद्ध किये रह न सकोगे; क्योंकि तुम खतन्त्र नहीं हो,
प्रकृतिके अधीन हो ।

ा कारण तुम्हारा क्षत्रियकुलमें जन्म हुआ है, वह स्वभाव । तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी तुमको जबर्दस्ती युद्धमें या प्रवृत्त करा देगा । योग्यता प्राप्त होतेपर बीग्तापूर्वक युद्ध करना, युद्ध में डरना या गागना नहीं—यह तुम्हारा सहज के कमें हैं; अत्रुव तुम इसे किये विना रह नहीं सकोगे, तुमको या अपस्य करना पहेगा। यहाँ क्षत्रियके नाते अर्जनको युद्ध-

स्वभावजेन कौन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा। कर्तुं नेच्छिस यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्॥ ६०॥

हे कुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मसे वँधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ ६० ॥

प्रभ-'कौन्नेय' सम्बोधनका क्या भाव है ? उत्तर-अर्जुनकी माता कुन्ती बईा बीर महिला थीं, उसने खयं श्रीकृष्णके हाथ सँदेशा भेजने समय पाण्डवीं-को युद्धके लिये उत्साहित किया था। अतः भगवान् यहाँ अर्जुनको 'कौन्तेय' नामसे सम्बोधिन करके यह भाव रिखळाते हैं कि तुम वीर माताके पुत्र हो, खयं भी शूरवीर हो, इसळिये तुमसे युद्ध किये बिना नहीं रहा जायगा।

प्रथ-जिस कर्मको त् मोहके कारण करना नहीं चाहता, इस कथनका क्या भान है !

उत्तर-इससे भगवान्ने यह दिखलाया है कि तुम क्षत्रिय

प्रश्न-यहाँ 'प्रकृतिः' पद किसका वाचक है और तेरी प्रकृति तुझे जबईस्ती युद्धनें लगा देगी, इस कथनका क्या भाव है ?

वर्तमान जन्ममें स्वभावरूपसे प्रादुर्भूत हुए हैं, उनके

समुदायका वाचक यहाँ 'प्रकृतिः' पद है; इसीको स्वभाव

भी कहते हैं। इस खभावके अनुसार ही मनुष्यका भिन-

भिन्न कर्मोंके अधिकारीसमुदायमें जन्म होता है और उस खभावके अनुसार ही भिन्न-भिन्न मनुष्योंकी भिन्न-

भिन्न कर्मों प्रवृत्ति द्वा करती है। अतएव यहाँ उपर्युक्त

वाक्यमे भगवान्ने यह दिखलाया है कि जिस स्वभावके

के भिषयों जो बात कहां है, वही बात अन्य वर्णवालींको

अपने-अपने म्याभाविक कमें के विषयने समझ लेनी चाहिये।

उत्तर-जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोंके संस्कार जो

हो, युद्ध करना तुम्हारा खाभाविक धर्म है; अतएव वह तुम्हारे लिये पापकर्म नहीं है। इसलिये उसे न करनेकी इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इसपर भी जो तुम न्यायसे प्राप्त युद्धरूप सहजकर्मको करना नहीं चाहते हो, इसमें केवलमात्र तुम्हारा अविनेक ही हेतृ है; दूसरा कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है।

प्रश्न-उसको भी त् अपने खाभाविक कमीसे बँधा हुआ परवश होकर करेगा, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिख्ळाया है कि युद्ध करना तुम्हारा खाभाविक कर्म है—इस कारण तुम उसमे बँघे हुए हो अर्थात् उससे तुम्हारा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसिळ्ये तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी वह तुमको बळात्कारसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और तुम्हें अपने खमावके वशमें होकर उसे करना ही पड़ेगा। इसिळिये यदि मेरी आज्ञाके अनुसार अर्थात् सत्तावनवें श्लोकमें वत्तळायी हुई विधिके अनुसार उसे करोगे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो राग-द्वेषके जालमें फॅसकर जन्म-मृखु-रूप संसारसागरमें गोते लगाते रहोगे।

जिस प्रकार नदीके प्रवाहमें बहता हुआ मनुष्य उस प्रवाहका सामना करके नदीके पार नहीं जा सकता वरं अपना नाश कर लेता है; और जो किसी नौका या काठका आश्रय लेकर या तैरनेकी कलासे जल हैं जपर तैरता रहकर उस प्रवाहके अनुकूल चलता है, वह किनारे लगकर उसको पार कर जाता है;उसी प्रकार प्रकृतिके प्रवाहमें पड़ा हुआ जो मनुष्य प्रकृतिका सामना करता है, यानी हठसे कर्तव्य-कर्मी-का त्याग कर देता है, वह प्रकृतिसे पार नहीं हो सकता वरं उसमें अधिक फँसता जाता है; और जो परमेश्वरका या कर्मयोगका आश्रय लेकर या ज्ञानमार्गके अनुसार अपनेको प्रकृतिसे जपर उठाकर प्रकृतिके अनुकूल कर्म करता रहता है, वह कर्मवन्धनसे मुक्त होकर प्रकृतिके पार चला जाता है अर्थात् परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

सम्बन्ध—पूर्व श्लोकोंमें कर्म करनेमें मनुष्यको स्वभावक अधीन बतलाया गया; इसपर यह शक्का हो सकती है कि प्रकृति या स्वभाव जड है, वह किसीको अपने वशमें कैसे कर सकता है ? इसलिये भगवान् कहते हैं—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१॥

हे अर्जुन ! दारीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥ ६१ ॥

प्रश्न-यहाँ शरीरको यन्त्रका रूपक देनेका क्या अभिप्राय है और ईश्वरको समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित कतलानेका क्या भाव है !

उत्तर—यहाँ शरीरको यन्त्रका रूपक देकर भगवान्तं यह भाव दिखलाया है कि जैसे रेलगाड़ी आदि किन्हीं यन्त्रों-पर बैठा हुआ मनुष्य खयं नहीं चलता, तो भी रेलगाड़ी आदि यन्त्रके चलनेसे उसका चलना हो जाता है—उसी प्रकार यद्यपि आत्मा निश्चल हैं, उसका किसी भी कियासे वास्तवमें कुछ भी सम्बन्ध नहीं हैं, तो भी अनादिसिद्ध अज्ञानके कारण उसका शरीरसे सम्बन्ध होनेसे उस शरीरकी किया उसकी किया मानी जाती हैं।

ईश्वरको सब भूतोंके इदयमें स्थित बतलाकर यह भाव

दिखलाया है कि यन्त्रको चलानेवाला प्रेरक जैसे खयं भी उस यन्त्रमें रहता हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित है और उनके हृदयमें स्थित रहते हुए ही उनके कर्मानुसार उनको अमण कराते रहते हैं। इसलिये ईश्वरके किसी भी विधानमें जरा भी भूल नहीं हो सकती; क्योंकि वे सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ परमेश्वर उनके समस्त कर्माको मलीभाँति जानते हैं।

प्रश्न-'यन्त्रारूटानि' विशेषणके सहित 'भूतानि' पद किनका वाचक है और भगवान्का उनको अपनी मायासे भ्रमण कराना क्या है !

उत्तर – शरीररूप यन्त्रमें स्थित समस्त प्राणियोंका वाचक यहाँ 'यन्त्राकृढानि' विशेषणके सहित 'भूतानि' पद है तथा उन सबको उनके पूर्वार्जित कर्म-संस्कारोंके अनुसार फल भुगतानेके लिये बार-बार नाना योनियोंने उत्पन्न करना तथा भिन्न-भिन्न पदार्थोंसे, क्रियाओंसे और प्राणियोंमे उनका संयोग-त्रियोग कराना और उनके खभाव(प्रकृति)के अनुसार उन्हें पुन: चेष्टा करनेमें लगाना—-यहां भगवान्का उन प्राणियोंको अपनी मायाद्वारा भ्रमण कराना है।

प्रश्न—कर्म करनेमें और न करनेमें मनुष्य खतन्त्र है या परतन्त्र ? यदि परतन्त्र है तो किस रूपमें है तथा किसके परतन्त्र है — प्रकृतिके या खभावके अथवा ईश्वरके ? क्योंकि कहीं तो मनुष्यका कर्मों अधिकार वतलाकर (२।४७) उसे खतन्त्र, कहीं प्रकृतिके अधीन (३।३३) और कहीं ईश्वरके अधीन वतलाया है (१०।८)। इस अध्यायन भी उनसद्वें और साद्वें छोक में प्रकृतिके और खमावके अधीन बतलाया है, इस-लिये इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

उत्तर—कर्म करने और न करनेमें मनुष्य परतन्त्र है, इसीलिये यह कहा गया है िक कोई भी प्राणी क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता (३।५)। मनुष्यका जी कर्म करनेमें अविकार बतलाया गया है, उसका अभिप्राय भी उसको स्वतन्त्र बतलाना नहीं है, बन्कि परतन्त्र बतलाना ही है; क्योंकि उससे कमेकि त्यागमें अशक्यता सूचित की गयी है। अब रह गया यह प्रश्न कि मनुष्य किसके अर्थान होकर कार्य करता है, तो इसके सम्बन्धमें यह बात है कि मनुष्यको प्रकृतिके अर्थीन बतलाना, स्वभावके अर्थान बतलाना और ईश्वरके अधीन बतलाना—ये तीनों बातें एक ही हैं। क्योंकि स्वभाव और प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द हैं और ईश्वर खयं निरपेक्षमावसे अर्थात् सर्वथा निर्लित रहते हुए ही उन जीवोंकी प्रकृतिके अनुरूप अपनी मायाशक्तिके द्वारा उनको कमींमें नियुक्त करते हैं, इसलिये ईश्वरके अधीन बतलाना प्रकृतिके ही अधीन बतलाना है। दूसरे पक्षमें ईश्वर ही प्रकृतिके खामी और प्रेरक हैं, इस कारण प्रकृतिके अधीन बतलाना भी ईश्वरके ही अधीन बतलाना है।

रही यह बात कि यदि मनुष्य सर्वया ही परतन्त्र है तो फिर उसके उद्गार होनेका क्या उपाय है और उसके लिये कर्त•य-अकर्तन्यका विधान करनेवाले शास्त्रोंकी क्या आवश्यकता है!इसका उत्तर यह है कि कर्तन्य-अकर्तन्यका विधान करने-वाले शास्त्र मनुष्यको उसके खाभाविक कर्मोसे हटानेके लिये या उससे स्वभावविरुद्ध कर्म करवानेके लिये नहीं हैं, किन्त उन कर्मिक करनेन जो राग-द्वेषके वशमे होकर वह अन्याय कर लेना है-उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपूर्वक कर्तव्यकमेंमिं लगानेके लिये हैं। इसलिये मनुष्य कर्म करनेमें खभावकं परतन्त्र होते हुए भी उस खभावका सुधार करनेमें परतन्त्र नहीं है। अतएव यदि वह शास्त्र और महापुरुषोंके उपदेशसे सचेत होकर प्रकृतिके प्रस्क सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी शरण प्रहण कर ले और राग-द्वेषादि विकारोंका त्याग करके शास्त्रविधिक अनुसार न्यायपूर्वक अपने म्बाभाविक कमींको निष्कामभावसे करता हुआ अपना जीवन विताने लगे तो उसका उद्धार हो सकता है।

सम्बन्ध-उपर्युक्त स्लोकमें यह बात सिद्ध की गयी कि मनुष्य कमोंका स्वरूपसे त्याग करनेमें स्वतन्त्र नहीं हैं, उसे अपने स्वभावके वश होकर स्वाभाविक कमें में प्रवृत्त होना ही पड़ता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान्, सर्वान्त्रयांभी परमेश्वर स्वयं सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित हीकर उनकी प्रकृतिके अनुसार उनको अ्रमण कराते हैं और उनकी प्ररणाका प्रतिवाद करना मनुष्यके लिये अशक्य हैं।इसपर यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी ही बात है तो फिर कर्मबन्धनसे छूटकर परम शान्तिलाभ करनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इसपर भगवान् अर्जुनको उसका कर्नव्य बनलाते हुए कहते हैं...

## तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यिस शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा। उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम धामको प्राप्त होगा॥ ६२॥ प्रश्न-'तम्' पद किसका वाचक है और सब प्रकार-से उसकी शरणमें जाना क्या है ?

उत्तर-जिन सर्वशिक्तमान्, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, परमेश्वरको पूर्वश्लोकमें समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित बतलाया गया है, उन्हींका वाचक यहाँ 'तत् पद है और अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियोंको, प्राणोंको और समस्त धन, जन आदिको उनके समर्पण करके उन्हींपर निर्भर हो जाना सब प्रकारमे उस परमेश्वरकी शरणमें चले जाना है।

अर्थात् भगवान्के गुण, प्रभाव, तस्त्व और खरूपका श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान्को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और सर्वख समझना तथा उनको अपना खामी, भर्ता, प्रेरक, रक्षक और परम हितेषी समझकर सब प्रकारसे उनपर निर्भर और निर्भय हो जाना एवं सब कुछ भगवान्का समझकर और भगवान्को सर्वव्यापी जानकर समस्त कर्मोमें ममता, अभिमान, आसक्ति और कामनाका त्याग करके भगवान्की आज्ञानुसार अपने कर्मोद्वारा समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित परमेश्वरकी सेवा करना; जो कुछ भी दु:ल-सुखके भोग प्राप्त हो, उनको भगवान्का भेजा हुआ

पुरस्कार समझकर सरा ही सन्तृष्ट रहना; भगवान्के किसी भी विधानमें कभी किञ्चिन्मात्र भी असन्तृष्ट न होना; मान, बड़ाई और प्रतिष्ठाका त्याग करके भगवान्के सिवा किसी भी सांसारिक वस्तुमें ममता और आसक्ति न रखना; अतिशय श्रद्धा और अनन्य प्रेमपूर्वक भगवान्के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, तत्त्व और खरूपका नित्य-निरन्तर श्रवण, चिन्तन और कथन करते रहना—ये सभी भाव तथा कियाएँ सब प्रकारसे परमेश्वरकी शरण ग्रहण करनेके अन्तर्गत हैं।

प्रश्न-परमेश्वरको दयासे परम शान्तिको और सनातन परम धामको प्राप्त होना क्या है ?

उत्तर—उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्की शरण प्रहण करनेवाले भक्तपर परम दयालु, परम सुद्ध्, सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी अपार दयाका स्रोत बहने लगता है — जो उसके समस्त दुःखों और बन्धनोंको सदाके लिये बहा ले जाता है । इस प्रकार भक्तका जो समस्त दुःखोंसे और समस्त बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये परमानन्दसे युक्त हो जाना और सिबदानन्दधन पूर्णब्रह्म सनातन परमेश्वरको प्राप्त हो जाना है, यही परमेश्वरकी कृपासे परम शान्तिको और सनातन परम धामको प्राप्त हो जाना है ।

सम्बन्ध—इस प्रकार अर्जुनको अन्तर्थामा परमेश्वरकी शरण यहण करनेके लिये आज्ञा देकर अब भगवान् उक्त उपदेशका उपमंहार करते हुए कहते हैं—

## इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया। विमृश्यैतदशेषण यथेच्छिस तथा कुरु॥ ६३॥

इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय झान मैंने तुझसे कह दिया। अब तृ इस रहस्ययुक्त झानको पूर्णतया भलीभाँति विचारकर, जैसे चाहता है वैसे ही कर ॥६३॥

पश्च-'इति' पदका यहाँ क्या भाव है !

उत्तर-'इति' पद यहाँ उपदेशकी समाप्तिका बोधक है तथा दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकसे लेकर यहाँतक भगवान्ने जो कुछ कहा है, उस सबका लक्ष्य करानेवाला है।

प्रश्न-'ज्ञानम्' पद यहाँ किस ज्ञानका वाचक है और उसके साथ 'गुद्धात् गुद्धातरम्' विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर-भगवान्ने दूसरे अध्यायके ग्यारहवें स्रोकसे आरम्भ करके यहाँतक अर्जुनको अपने गुण, प्रभाव, तस्त्र और खरूपका रहस्य भर्लाभाँति समझानेके लिये जितनी बातें कही हैं—उस समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 'ज्ञानम्' पद हैं; वह सारा-का-सारा उपदेश भगवान् का प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाला है, इसलिये उसका नाम ज्ञान रक्खा गया है। संसारमें और शास्त्रोंमें जितने भी गुप्त रखनेयोग्य रहस्यके विषय माने गये हैं—उन सबमें भगवान् के गुण, प्रभाव और खरूपका यथार्थ ज्ञान करा देनेवाला उपदेश सबसे बढ़कर गुप्त रखनेयोग्य माना गया है: इसलिये इस उपदेशका महस्व समझानेके लिये और यह बात समझानेके लिये कि

अनिधिकारीके सामने इन बार्तोको प्रकट नहीं करना चाहिये, यहाँ 'ज्ञानम्' पदके साथ 'गुह्यात् गुह्यतरम्' विशेषण दिया गया है।

प्रभ-'मया', 'ते' और 'आख्यातम्' इन पदोंका क्या भाव है ?

उत्तर—'मया' पदसे भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि मुझ परमेश्वरके गुण, प्रभाव और खरूपका तत्त्व जितना और जैसा मैं कह सकता हूँ वैसा दूसरा कोई नहीं कह सकता; इसलिये यह मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान बहुत ही महत्त्वकी वस्तु है। तथा 'ते' पदसे यह भाव दिख्लाया है कि तुम्हें इसका अधिकारी समझकर तुम्हारे हितके लिये मैंने यह उपदेश सुनाया है और 'आख्यातम्' पदसे यह भाव दिख्लाया है कि मुझे जो कुछ कहना था, वह सब मैं कह चुका, अब और कुछ कहना बाकी नहीं रहा है।

प्रश्न-इस रहस्ययुक्त ज्ञानको पूर्णतया भछीभाँति विचार-कर जैसे चाहता है वैमे ही कर, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकसे उपदेश आरम्भ करके भगवान्ने अर्जुनको सांख्ययोग और कर्मयोग, इन दोनों ही साधनोंके अनुसार खधर्मरूप युद्ध करना जगह-जगह (२।१८,३७; ३।३०; ८।७;११।३४)

कर्तव्य बतलाया तथा अपनी शरण प्रहण करनेके लिये कहा। इसके बाद अठारहवें अध्यायमें उसकी जिज्ञासाके अनुसार संन्यास और त्याग (योग ) का तत्त्व मलीभौति समझानेके अनन्तर पुन: छप्पनवें और सत्तावनवें स्रोकोंमें भक्तिप्रधान कर्मयोगकी महिमाका वर्णन करके अर्जुनको अपनी शरणमें आनेके लिये कहा । इतनेपर भी अर्जुनकी ओरसे कोई स्वीकृतिकी बात नहीं कहे जानेपर भगवान्ने पुनः उस आज्ञाके पालन करनेका महान फल दिखलाया और उसे न माननेसे बहुत बड़ी हानि भी बतलायी। इसपर भी कोई उत्तर न मिलनेसे पुन: अर्जुनको सावधान करनेके लिये परमेश्वरको मक्का प्रेरक और सबके हृदयमें स्थित बतलाकर उसकी शरण ग्रहण करनेके लिये कहा । इतनेपर भी जब अर्जुनने कुछ नहीं कहा तब इस श्लोकके पूर्वाईमें उपदेशका उपसंहार करके एवं कहे हुए उपदेशका महत्त्व दिखलाकर इस वाक्य-से पुनः उसपर विचार करनेके लिये अर्जुनको सावधान करते हुए अन्तमें यह कहा कि (यथेच्छिस तथा कुरु 'अर्थात् उपर्युक्त प्रकारमे विचार करनेके उपरान्त तम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो । अभिप्राय यह है कि मैंने जो कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग आदि बहुत प्रकारके साधन बतलाये हैं, उनमेमे तुम्हें जो साधन अच्छा माद्रम पड़े, उसीका पालन करों अथवा और जो कुछ तुम ठीक समझो वही करो।

सम्बन्ध-इस प्रकार अर्जुनको सार उपदेशपर विचार करके अपना कर्तव्य निर्धारित करनेके लिये कहं जानेपर भी जब अर्जुनने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपनेको अनिधकारी तथा कर्तव्य निश्चय करनेमें असमर्थ समझकर खिन्नचित्त और चिकत-से हो गये, तब सबके हृदयकी बात जाननेवाले अन्तर्यामी भगवान् स्वयं ही अर्जुनपर दया करके उसे समस्त गीताके उपदेशका सार बतलानेका विचार करके कहने लगे—

# सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥ ६४॥

सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन । तू मेरा अतिदाय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा ॥ ६४ ॥

प्रश्न-'वचः' के साथ 'सर्वगुद्यतमम्' और 'परमम्' इन दोनों विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है :

उत्तर—भगवान्ने यहाँतक अर्जुनको जितनी बातेंकहीं, वे सभी बातें गुप्त रखनेयोग्य हैं; अत: उनको भगवान्ने जनह-जनह 'परम गुद्ध' और 'उत्तम रहस्य' नाम दिया है। उस समस्त उपदेशमें भी जहाँ भगवान्ने खास अपने गुण प्रभाव, खरूप, महिमा और ऐश्वर्यको प्रकट करके यानी मैं ही खयं सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्, साक्षात् सगुण-निर्गुण परमेश्वर हूँ — इस प्रकार कहकर अर्जुनको अपना भजन करनेके लिये और अपनी शरणमें आनेके लिये कहा है, वे वचन अधिक-से-अधिक गुप्त रखनेयोग्य हैं। इसीलिये भगवान्ने नवें अध्यायके पहले स्त्रोक्त में गुह्यतमम् 'और दूसरे-में 'राजगुह्यम्' विशेषणका प्रयोग किया है; क्योंकि उस अध्यायमें भगवान्ने अपने गुण, प्रभाव, खरूप, रहस्य और ऐस्वर्यका भलीभाँति वर्णन करके अर्जुनको स्पष्टशब्दों में अपना भजन करनेके लिये और अपनी शरणमें आनेके लिये कहा है। इसी तरह दसवें अध्यायमें पुनः उसी प्रकार अपनी शरणा-गतिका विषय आरम्भ करते समय पहले स्लोकमें 'वचः' के साथ 'प्रमम्' विशेषण दिया है अतएव यहाँ भगवान् 'वचः' पदके साथ 'सर्वगृह्यतमम्' और 'प्रमम्' विशेषण देकर यह भाव दिखलाते हैं कि मेरे कहे हुए उपदेशमें भी जो अत्यन्त गुप्त रखनेयोग्य सबसे अधिक महत्त्वकी बात है, वह मैं तुम्हें अगले दो स्रोकोंमें कहँगा।

प्रश्न—उस उपदेशको पुनः सुननेके लिये कहनेका क्या भाव है ?

उत्तर—उसे पुनः सुननेके लिये कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि अब जो बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, उसे पहले भी कह चुका हूँ (९।३४;१२।६-७ः १८।५६-५७); किन्तु तुम उसे विशेषरूपसे धारण नहीं कर सके, अतएव उस अत्यन्त महत्त्वके उपदेशको समस्त उपदेशमेंसे अलग करके मैं तुम्हें फिर बतलाता हूँ। तुम उसे सावधानीके साथ सुनकर धारण करो। श्रम- 'दृद्धम्' के सिंहत 'इष्टः' पदसे क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर-तिरसठवें श्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको अपने कर्तव्यका निश्चय करनेके लिये खतन्त्र विचार करनेको कह दिया, उसका भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं रक्खा; इस बात-को सुनकर अर्जुनके मनमें उदासी छा गयी, वे सोचने लगे कि भगवान् ऐसा क्यों कह रहे हैं; नक्या मेरा भगवान्पर विश्वास नहीं है, क्या मैं इनका भक्त और प्रेमी नहीं हूँ। अतः 'इटम्' और 'इष्टः' इन दोनों पदोंसे भगवान् अर्जुनका शोक दूर करनेके लिये उन्हें उत्साहित करने हुए यह भाव दिखलाते हैं कि तुम मेरेअत्यन्त प्रियहो, तुम्हारा और मेरा प्रेमका सम्बन्ध अटल है; अतः तुम किसी तरहका शोक मत करो।

प्रश्न—'ततः' अब्ययकं प्रयोगका तथा मैं तुझसे परम हितकी बात कहूँगा, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर—'ततः' पद यहाँ हेतुवाचक है, इसका प्रयोग करके और अर्जुनको उसके हितका वचन कहनेकी प्रतिज्ञा करके भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे धनिष्ठ प्रेमी हो; इसीलिये मैं तुमसे किसी प्रकारका छिपाव न रख-कर गुप्तसे भी अति गुप्त बात तुम्हारे हितके लिये, तुम्हारे सामने प्रकट कहाँगा और मैं जो कुछ भी कहूँगा वह तुम्हारे लिये अत्यन्त हितकी बात होगी।

सम्बन्ध — पूर्व श्लोकमें जिस सर्व गुहातम बातको कहनेकी भगवानने प्रतिज्ञा की, उसे अब कहते हैं-

## मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥

हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो। मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिक्षा करता हूँ: क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ ६५ ॥

प्रभ-भगवान्में मनवाला होना क्या है ?

उत्तर-भगवान्को सर्वराक्तिमान्, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर तथा अतिराय सौन्दर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य आदि गुणोंके समुद्र समझकर अनन्य प्रमपूर्वक निश्चलभावसे मनको भगवान्में लगा देना, क्षण-मात्र भी भगवान्की विस्मृतिको न सह सकता भगवान्में मनवाला' होना है । इसकी विशेष न्याख्या नवें अध्यायके अन्तिम श्लोकमें की गयी है ।

प्रश्न-भगवानुका भक्त बनना क्या है ?

उत्तर-भगवान्को ही एकमात्र अपना भर्ता, खार्मा, संरक्षक, परम गति और परम आश्रय समझकर सर्वथा उनके अधीन हो जाना, किञ्चित्मात्र भी अपनी खतन्त्रता न रखना, सब प्रकारसे उनपर निर्भर रहना, उनके प्रत्येक विधानमें सदा ही सन्तुष्ट रहना और उनकी आज्ञाका सदा पालन करना तथा उनमें अतिहाय श्रद्धापूर्वक अनन्य प्रेम करना 'भगवानुका भक्त बनना' है।

प्रश्न-भगवान्का पूजन करना क्या है ?

उत्तर—नर्वे अध्यायके छब्बीसवें श्लोकके वर्णनातुसार पत्र-पुष्पादिसे श्रद्धाभिक्त और प्रमपूर्वक भगवान् के विप्रहका पूजन करना; मनसे भगवान्का आवाहन करके उनकी मानसिक पूजा करना; उनके वचनोंका, उनकी छीछा भूमिका और उनके विप्रहका सब प्रकारसे आदर-सम्मान करना तथा सबमें भगवान्को ब्याप्त समझकर या समस्त प्राणियोंको भगवान्का खरूप समझकर उनकी यथायोग्य सेवा-पूजा, आदर-सत्कार करना आदि सब भगवान्की पूजा करनेके अन्तर्गत हैं। इसका वर्णन नवें अध्यायके छब्बीसवेंसे अहा-ईसवें श्लोकतककी व्याख्यामें तथा चौंतीसवें श्लोककी व्याख्यामें तथा चौंतीसवें श्लोककी व्याख्यामें तथा चौंतीसवें श्लोककी व्याख्यामें तथा चौंतीसवें श्लोककी

प्रश्न-'माम्' पद किसका वाचक है और उसको नम-स्कार करना क्या है !

उत्तर-जिन परमेश्वरके सगुण-निर्गुण, निराकार-साकार आदि अनेक रूप हैं; जो अर्जुनके सामने श्रीकृष्णरूपमे प्रकट होकर गीताका उपदेश सुना रहे हैं; जिन्होंने रामरूपमे प्रकट होकर संसारमें धर्मकी मर्यादाका स्थापन किया और नृसिंहरूप धारण करके भक्त प्रह्लादका उद्घार किया— उन्हीं सर्वशक्तिमान्, सर्वगुणसम्पन्न, अन्तर्यामी, परमाधार, समग्र पुरुषोत्तम भगवानुका वाचक यहाँ भाम् पद है।

उनके किसी भी रूपको, चित्रको, चरणचिह्नोंको या चरणपादुकाओंको तथा उनके गुण, प्रभाव और तत्त्वका वर्णन करनेवाले शास्त्रोंको साधाङ्ग प्रणाम करना या समस्त प्राणियों में उनको व्यास या समस्त प्राणियोंको भगवान्का खरूप समझकर सबको प्रणाम करना 'भगवान्को नमस्कार करना'है। इसका भी विस्तार नर्वे अध्यायके अन्तिम स्ठोकमें देखना चाहिये।

प्रश्न-ऐसा करनेसे त् मुझे ही प्राप्त होगा, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-इससे भगवान्ते यह भाव दिखलायाहै कि उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेके उपरान्त तू अवस्य ही मुझ सिबदा-नन्दघन सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको प्राप्त हो जायगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं हैं। भगवान्को प्राप्त होना क्या है, यह बात भी नवे अध्यायके अन्तिम स्त्रोककी व्याख्यामें बतलायी गयी हैं।

नश्र—में नुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका क्या भाव है?

उत्तर—अर्जुन भगवान्के प्रिय भक्त और सखा थे, अतएव
उनपर प्रेम और दया करके उनका अपने ऊपर अतिशय
दृढ विश्वास करानेके लिये और अर्जुनके निमित्तसे अन्य
अधिकारी मनुष्योंका विश्वास दृढ करानेके लिये भगवान्ने
उपर्युक्त वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकारसे
साधन करनेवाला भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है, इस बातपर
दृढ विश्वास करके मनुष्यको वैसा बननेके लिये अधिकसे-अधिक चेष्टा करनी चाहिये।

प्रश्न-त् मेरा प्रिय है, इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इस कथनसे प्रममय भगवान् उपर्युक्त प्रतिज्ञा करनेका हेनु बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम मुझको बहुत ही प्यारे हो; तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम हैं, उस प्रमसे ही बाध्य होकर तुम्हारा विश्वास दृढ करानेके लिये मैं तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ; नहीं तो इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकी मुझे कोई आवस्यकता नहीं थी।\*

एप नारायणः ऋष्णः फाल्गुनश्च नरः स्मृतः । नारायणो नरश्चैव सत्त्वमेकं द्विधा कृतम् ॥ (४९ । २०)

ंये श्रीकृष्ण साक्षात् नारायण हैं और अर्जुन नर कहं गये हैं; ये नारायण और नर दो रूपोंमें प्रकट एक ही सत्त्व हैं।' यहाँ संक्षेपमें यह दिखलाना है कि अर्जुनके प्रति भगवान्का कितना प्रेम था। इसीसे पता लग जायशा कि अर्जुन भगवान्। में कितना प्रेम करते थे।

वनिषद्दारः जलविद्दारः राजदरबारः यज्ञानुष्ठान आदिमें भी भगवान श्रीकृष्ण प्रायः अर्जुनके माथ रहते थे । उनका

<sup>\*</sup> जिन महात्मा अर्जुनके लिये भगवान्ने स्वयं अपने श्रीमुखसे गीताका दिव्य उपदेश कियाः उनकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है । महाभारतः उद्योगपर्वमें कहा है—

प्रश्न-इस श्लोकमें भगवानने जो चार साधन बतलाये हैं, उन चारोंके करनेसे ही भगवानकी प्राप्ति होती है या भगवानकी प्राप्ति हो जाय-इसमें तो कहना ही क्या है; इनमेंसे एक-एकसे भी हो जाती है ?

उत्तर-जिसमें चारों साधन पूर्ण रूपसे होते हैं, उसको परन्त इनमेंसे एक-एक साधनसे भी भगवानकी प्राप्ति हो

परस्पर इतना मेल या कि अन्तःपुरतकर्मे पवित्र और विशुद्ध प्रेमके सङ्कोचरहित दृश्य देखे जाते थे। सञ्जयने पाण्डवीके यहाँसे कौटकर धृतराष्ट्रसे कहा था—'श्रीकृष्ण-अर्जनका मैंने विलक्षण प्रेम देखा है; मैं उन दोनोंसे बातें करनेके लिये बहे ही विनीत भावसे उनके अन्तःपुरमें गया ! मैंने जाकर देखा वे दोनों महात्मा उत्तम बस्नाभूषणींसे भूषित होकर महामृत्यवान आसर्नोपर विराजमान थे ! अर्जुनकी गोदमें श्रीकृष्णके चरण ये और द्रौपदी तथा सत्यमामाकी गोदमें अर्जुनके दोनों पैर थे! मुझे देखकर अर्जनने अपने पैरके नीचेका सोनेका पीढ़ा सरकाकर मझे बैठनेको कहा, मैं आदरके साथ उसे छकर नीचे ही बैठ गया ।'

वनमें भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे मिलने गये और वहाँ बातचीतके सिलिसलेमें उन्होंने अर्जुनसे कहा—

ममैव त्वं तबैवाहं ये मदीयास्तवैव ते । यस्तवां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तवामन स मामन ॥ ( महा० वन० १२ । ४५ ) हे अर्जुन ! तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ । जो मेरे हैं। वे तुम्हारे हो हैं । अर्थान जो कुछ मेरा है। उसपर सुम्हारा अधिकार है। जो तुमसे दात्रता रखता है, वह मेरा बात्र है और जो तुम्हारा अनुवर्ती (साथ देनेवाला) है, वह मेरा भी है।'

भीष्मको पाण्डवसेनाका संहार करते जब नौ दिन बीत गये। तब रात्रिके समय युधिष्ठिरने बहुत ही चिन्तित होकर भगवान्से कहा- १ श्रीकृष्ण ! भीष्मसे हमारा लड्ना वैसा ही है जैसा जठती हुई आगकी ज्योतिपर पतङ्गोंका मरनेके छिये टूट पड़ना । आप कहिये अब क्या करें ।' इसपर भगवान श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको आश्वासन देते हए कहा-पआप चिन्ता न करें, मुझे आजा दें तो में भीष्मको मार डाउँ । आप निश्चय मानिये कि अर्जुन भीष्मको मार देंगे ।' फिर अर्जुनके साथ अपने प्रेमका सम्बन्ध जताते हुए भगवानने कहा-

> तव भ्राता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एव च । मासान्युःकृष्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते ॥ एप चापि नरव्याघो मत्कृते जीवितं त्यजेत् । एप नः समयम्तात तारयेम परस्परम् ॥

> > ( महा० भीध्म० १०७ । ३३-३४ )

ंह राजन ! आपके भाई अर्जुन मेरे मित्र हैं; सम्बन्धी हैं और शिष्य हैं। मैं अर्जुनके लिये अपने शरीरका मांसतक काटकर दे सकता हूँ। पुरुपसिंह अर्जुन भी मेरे लिये प्राण दे सकते हैं। हं तात ! इम दोनों मित्रोकी यह प्रतिज्ञा है कि परस्पर एक दसरेको सङ्कटमे उबारें।'

इससे पता लग सकता है कि भगवान श्रीकृष्णका अर्जनंक साथ कैसे विलक्षण प्रमका सम्बन्ध था।

इन्द्रंस प्राप्त एक अमोघ र्शाक्त कर्णके पास थी। इन्द्रने कट दिया था कि 'इस र्शक्तिको तम जिसपर छोड़ोगे। उसकी निश्चयही मृत्यु हो जायगी। परन्तु इसका प्रयोग एक ही बार होगा। कर्णने वह शक्ति अर्जुनको मारनेक लिये रख छोड़ी थी। दुर्योधनादि उनसेबार बार कहते कि 'क्षम शक्तिक। प्रयोग करके अर्जनको मार क्यों नही डालत ?' कर्ण अर्जनको मारनेकी इच्छा भी करते। परन्तु सामने आते ही अर्जुनके रथपर सार्थिरूपमें वैठे हुए भगवानुश्रीकृष्ण कर्णपर ऐसी मोहिनी डालते कि जिससे वे शक्तिका प्रयोग करना मुख जाते । जब भीमपत्र घटोत्कचने राक्षमी मायासे कीरवसेनाका भीपणरूपसे संहार किया। तब दुर्योधन आदि सब घवड़ा गये । सभीने कर्णको पुकारकर कहा —'इन्द्रकी शक्तिका प्रयोग कर पहले इसे मारो, जिससे इमलोगींक प्राण तो बचें । इन आधी रातके समय यदि यह राक्षस इम सबको मार ही डालेगा तब अर्जनको मारनेके लिये रक्खी हुई शक्ति हमारे किस काम आवेगी ?' अत: कर्णको वह शक्ति घटोत्कचपर छोड़नी पड़ी और शक्तिके लगते ही घटोत्कच मर गया । घटोक्कचकी मृत्युसे सारा पाण्डव-परिवार दुखी हो गया, परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण बड़े प्रसन्न हए और वे हर्पान्मत्त-ने होकर बार-बार अर्जुनको हृदयसे लगाने लगे । आगे चलकर उन्होंने सात्यिकसे कहा-- हे सात्यके ! युद्धके समय कर्णको में ही मोहित कर रखता था । इसीसे आजतक वह अर्जुनपर उस शक्तिका प्रयोग न कर सका । अर्जुनको मारनेमें समर्थ वह शक्ति जनतक कर्णके पास थी। तबतक में सदा चिन्तित रहता था। चिन्ताके मारे न मुझे रातको नींद आती थी और न चित्तमें कभी हर्ष ही होता था। आज उस अमोघ शक्तिको व्यर्थ हुई जानकर मैं अर्जुनको कालके मुखसे बचा हुआ समझता हूँ। देखो-माता-पिता, तुमलोग, भाई-बन्धु और मेरे प्राण भी मुझे अर्जुनसे बढकर प्रिय नहीं हैं। मैं जिस प्रकार रणमें अर्जुनकी रक्षा करना आवश्यक

सकती है। क्योंकि भगवानने खयं ही आठवें अध्यायके छियालीसवें क्लोकमें केवल पूजनसे अपनी प्राप्ति बतलायी चौदहवें क्लोकमें केवल अनन्यचिन्तनसे अपनी प्राप्तिको सुलम बतलाया है: सातवें अध्यायके तेईसवें और नवेंके पचीसबेंमें अपने भक्तको अपनी प्राप्ति बतलायी है और नवें

है। यह बात अवस्य है कि उपर्यक्त एक-एक साधनको प्रधानरूपसे करनेवालेमें दूसरी सब बातें भी आनुषिक्करूप-अध्यायके छन्त्रीसर्वेसे अद्राईसर्वेतक एवं इस अध्यायके से रहती ही हैं और श्रद्धा-मित्तका भाव तो सभीमें रहता है।

#### **मर्वधर्मान्परित्यज्य** मामेकं अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥

सम्पूर्ण धर्मौको अर्थात् सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मौको मुझमें त्यागकर तु केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान्। सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें आ जो। मैं तुझे सम्पूर्ण पापीसे मुक्त कर हुँगा, तू शोक मत कर ॥ ६६ ॥

समझता हूँ, उस प्रकार किसीकी नहीं समझता। तीनों छोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी अधिक दुर्छम कोई वस्तु हो तो उसे भी मैं अर्जुनको छोड़कर नहीं चाहता। इस समय अर्जुनका पुनर्जन्म-सा हो गया देखकर मुझे बड़ा भारी हर्ष हो रहा है।'

> त्रैलोक्यराज्याद्यत्किञ्चद्रवेदन्यत्सुदुर्लभम् । नेच्छेयं सात्वताहं तद्दिना पार्ये धनञ्जयम् ॥ अतः प्रहर्षः सुमहान् युयुधानाय मेडमबत् । मृतं प्रत्यागतिमय दृष्टा पार्थे धनक्षयम् ॥

(महा० द्रोण० १८२ । ४४-४५ )

श्रीकृष्ण और अर्जुनकी मैंत्री इतनी प्रसिद्ध थी कि स्वयं दुर्योधनने भी एक बार ऐसा कहा था-

आत्मा हि कृष्णः पार्थस्य ऋष्यस्यात्मा सर्वे क्यदिसंशयम् । त्रयादजुनः कृष्णं यद् स्वर्गलोकमपि धनञ्जयस्यार्थे त्यजेत् ॥ अहमा । नथैव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत् ।

(महा० सभा० ५२ । ३१–₹३)

'श्रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके। अर्जुन श्रीकृष्णको जो कुछ भी करनेको कहें, श्रीकृष्ण वह सव कर सकते हैं, इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। श्रीकृष्ण अर्जनके लिये दिव्यलोकका भी त्याग कर सकते हैं तथा इसी प्रकार अर्जन भी श्रीकृष्णके लिये प्राणींका परित्याग कर सकते हैं।

श्रीकृष्ण और अर्जुनकी आदर्श प्रीतिके और भी बहुत में उदाहरण हैं। इसके लिये महाभारत और श्रीमद्भागवनके उन-उन स्थलींको देखना चाहिये।

अर्जुनके इस विलक्षण प्रेमका ही प्रभाव है। जिसके कारण भगवान्को गुह्माद्रह्मतर ज्ञानकी अवेक्षा भी अत्यन्त गुह्म— सर्वगृह्यतम अपने पुरुषोत्तमस्वरूपका रहस्य अर्जुनके सामने खोल देना पड़ा और इस प्रेमका ही प्रताप है कि परम धाममें भी अर्जुनको भगवान्की अत्यन्त दुर्लभ सेवाका ही सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिये बड़े-बड़े ब्रह्मवादी महापुरुप भी ललचाते रहते हैं। स्वर्गारोहणके अनन्तर धर्मराज युविष्ठिरने दिव्य देह धारण कर परम धाममे देखा---

> ददर्श तत्र गोविन्दं ब्राह्मेण वपुर्पान्वतम् ॥ दीप्यमानं दिव्यरस्त्रेरपश्चितम् । स्ववपुषा पुरुषविग्रहैः ॥ चक्रप्रभृतिभिधारे दिव्यैः उपास्यमानं वीरेण फास्सुनेन मुवर्चेसा ।

> > (महा० स्वर्गा० ४ । २-४ )

भगवान् श्रीगोविन्द वहाँ अपने ब्राह्मशरीरमें युक्त हैं। उनका शरीर देदीप्यमान है। उनके समीप चक्र आदि दिव्य शक्त और अन्यान्य घोर अस्त्र दिव्य पुरुष-शरीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे हैं ! महान् तेजस्त्री बीर अर्जुनके द्वारा भी भगवान् तेवित हो रहे हैं।' यहो 'परम फल' है गीतातत्त्वके भलीभाँति सुनने, समझने और धारण करनेका। एवं अर्जुन-सरीखे इन्द्रियसंयमी, महान् त्यागी, विच अण जानी -विशेषकर भगवान्के परम प्रिय सला, सेवक और शिष्यको इस पर्म फल' का माप्त होना सर्वथा उचित ही है !

प्रश्न-'सर्वधर्मान्'यद यहाँ किन धर्मोंका वाचक है और उनका स्थाग क्या है ?

उत्तर—वर्ण, आश्रम, खभाव और परिस्थितिके अनुसार जिस मनुष्यके लिये जो-जो कर्म कर्तव्य बतलाये गये हैं; बारहवें अध्यायके छठे खोकमें 'सर्वाणि' विशेषणके सहित 'कर्माणि' पदसे और इस अध्यायके सत्तावनवें खोकमें 'सर्व-कर्माणि' पदसे जिनका वर्णन किया गया है—उन शास्त्रविहित समस्त कर्मोंका बाचक यहाँ 'सर्वधर्मान्' पद है। उन समस्त कर्मोंका जो उन दोनों खोकोंकी व्याख्यामें बतलाये हुए प्रकारसे भगवान्में समर्पण कर देना है, वही उनका 'त्याग' है। क्योंकि भगवान् इस अध्यायमें त्यागका खक्ष्प बतलाने समय सातवें खोकमें स्पष्ट कह चुके हैं कि नियत कर्मोंका खक्ष्पसे त्याग करना न्यायसङ्गत नहीं है; इसलिये उनका जो मोहपूर्वक त्याग है, वह तामस त्याग है। अतः यहाँ परित्यज्य' पदसे समस्त कर्मोंका स्वरूपसे त्याग मानना नहीं बन सकता।

इसके सिवा अर्जुनको भगवानने क्षात्रवर्मकृष युद्धका परित्याग न करनेके लिये एवं समस्त कर्मोंको भगवानुक अर्पण करके युद्ध करनेके लिये जगह-जगह आज्ञा दी है (३। २०;८। ७;११। ३४) और समस्त गीताको भलीभाँति सुन लेनेके बाद इस अध्यायके तिहत्तरवें स्त्रोकमें स्वयं अर्जुन-ने भगवान्को यह खीकृति देकर कि 'करिष्ये वचनं तव' (मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ) फिर म्वधर्मरूप युद्ध ही किया है। इसलिये यहाँ समस्त कर्मोंको भगवान में समर्पण कर देना अर्थात् सब कुछ भगवान्का समझकर मन, इन्द्रिय और शरीरमें तथा उनके द्वारा किये जानेवाल कमेंमिं और उनके फल्रूप समस्त भोगोंमें ममता, आसक्ति, अभिमान और कामनाका सर्वथा त्याग कर देना और केवल मगवानुके ही लिये भगवान्की आज्ञा और प्ररणाके अनुसार, जैसे वे करवावें वैसे; कठपुतलीकी भाँति उनको करते रहना-यही यहाँ समस्त धर्मीका परित्याग करना है, उनका खरूप-मे त्याग करना नहीं।

प्रश्न-इस प्रकार समस्त धर्मोका परित्याग करके उसके बाद केवल एकमात्र परमेश्वरकी शरणमे चले जाना क्या है ? उत्तर-उपर्युक्त प्रकारसे समस्त कर्मोको भगवानुमे समर्पण करके बारहवें अध्यायके छठे स्रोकमें, नवें अध्यायके अन्तिम स्रोकमें तथा इसी अध्यायके सत्तावनवें स्रोकमें कहे हुए प्रकारसे भगवान्को ही अपना परम प्राप्य, परम गति, परमाधार, परम प्रिय, परमहितैषी, परम सुहृद्,परम आत्मीय तथा भर्ता, खामी, संरक्षक समझकर, उठने-बैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते, सोते-जागने और हरेक प्रकारसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते समय परम श्रद्धापूर्वक अनन्यप्रेमसे नित्य-निरन्तर उनका चिन्तन करते रहना और उनके विधानमें सदा ही सन्तृष्ट रहना एवं सब प्रकारमे केवलमान्न एक भगवान्पर ही भक्त प्रह्लादकी भौति निर्भर रहना एकमान्न परमेश्वरकी शरणमें चला जाना है।

प्रश्न-मैं तुझे सब पार्पोसे मुक्त कर दूँगा, इस क्यनका क्या भाव है ?

उत्तर-शुभाशुभ कर्मीका फल्रूप जो कर्मबन्धन है— जिसमे बँधा हुआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरमे नाना योनियोंमें यूम रहा है, उस कर्मबन्धनका बाचक यहाँ पाप' है और उस कर्मबन्धनमे मुक्त कर देना ही पापोंसे मुक्त कर देना है। इसल्यि तीसरे अध्यायके इकतीसवें खोकमें कर्मभिः मुख्यन्ते' से, बारहवें अध्यायके सातवें खोकमें मुल्युसंसार-सागरात् समुद्धर्ता भवामि' से और इस अध्यायके अट्ठावनवें खोकमें 'मत्प्रसादात् सर्वदुर्गाणि तरिष्यसि' से जो बात कर्हा गयी है—वही बात यहाँ भीं तुझे सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा' इस वाक्यसे कही गयी है।

प्रश्न—'मा शुचः' अर्थात् त शीक मत कर, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इस कथनसे भगवान्ने अर्जुनको आश्वासन देते हुए गीताके उपदेशका उपसंहार किया है। तथा दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमं अशोच्यान् पदसे जिस उपदेश-का उपक्रम किया था, उसका भा शुचः पदसे उपसंहार करके यह दिखलाया है कि दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें तुम मेरी शरणागित स्वीकार कर ही चुके हो, अब पूर्णस्ट्रपसे शरणागित होकर तुम कुछ भी चिन्ता न करो और शोकका सर्वथा त्याग करके सदा-सर्वटा मुझ परमेश्वरपर निर्मर हो रहो। यह शोकका सर्वथा अभाव और भगवरसाक्षाकार ही गीताका मुख्य तार्थ्य है। सम्बन्ध—इस प्रकार भगवान् गीताके उपदेशका उपसंहार करके अब उस उपदेशके अध्यापन और अध्ययन आदि-का माहारम्य बतलानेके लिये पहले अनिधकारीक लक्षण बतलाकर उसे गीताका उपदेश सुनानेका निषेध करते हैं —

## इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी कालमें न तो तपरहित मनुष्यसे कहना चाहिये, न भकि-रहितसे और न बिना सुननेकी इच्छावालेसे ही कहना च!हिये। तथा जो मुझमें दोषष्टिए रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये ॥ ६७ ॥

प्रश्न-'इदम्'पद यहाँ किसका वाचक है तथा यह तप-रहित मनुष्यसे किसी भी कालमें नहीं कहना चाहिये, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—दूसरे अध्यायके ग्यारहवें स्रोकसे लेकर उपर्युक्त स्रोकतक अर्जुनको अपने गुण, प्रमाव, रहस्य और स्वरूप-का तत्त्व समझानेके लिये भगवान् ने जो उपदेश दिया है, उस समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 'इदम्' पद है। इसके अधिकारीका निर्णय करनेके लिये भगवान् ने चार दोषों मे युक्त मनुष्योंको यह उपदेश सुनानेकी मनाही की है। उनम-मे उपर्युक्त वाक्यके द्वारा तपरहित मनुष्यको इमे सुनानेकी मनाही की गयी है।

अभिप्राय यह है कि यह गीताशास्त्र वड़ा ही गुप्त रखने-योग्य विषय है, तुम मेरे अतिशय प्रेमी मक्त और देवीसम्पदा-मे युक्त हो, इसलिये इसका अधिकारी समझकर मैंने तुम्हारे हितके लिये तुम्हें यह उपदेश दिया है। अतः जो मनुष्य स्वधर्मपालनम्बप तप करनेवाला न हो, मोगोंकी आसक्तिके कारण सांसारिक विषय-सुवके लोमसे अपने धर्मका त्याग करके पापकमेंमि प्रवृत्त हो -ऐसे मनुष्यको मेरे गुण, प्रभाव और तत्त्वके वर्णनसे भरपूर यह गीताशास्त्र नहीं सुनाना चाहिये; क्योंकि वह इसको धारण नहीं कर सकेगा, इसके इस उपदेशका और साथ-दी-साथ गेग भी अनादर होगा।

प्रश्न-मित्तरिहत मनुष्यमे भी कभी नहीं कहना चाहिये; इस कथनका क्या अभिप्राय है !

उत्तर-इमसे भक्तिरहित मनुष्यको उपर्युक्त उपवेश सुनानेकी मनाहीकी है। अभिप्राय यह है कि जिसका मुझ परमेश्वरमें विश्वास, प्रम और पूज्य मात्र नहीं है; जो अपनेको ही सर्वेसर्वा समझनेवाटा नास्तिक है ऐसे मनुष्यको भी यह अत्यन्त गोपनीय गीताशाश्च नहीं सुनाना चाहिये, क्योंकि वह इसे सुनकर इसके भावोंको न समझनेके कारण इसे धारण नहीं कर सकेगा।

प्रश्न—'अशुश्रूषवे' पद किसका वाचक है और उसे गीतोक्त उपदेश न सुनानेके लिये कहनेका क्या अभिग्राय है?

उत्तर—जिसकी गीताशास्त्रको सुननेकी इच्छा न हो। उसका बाचक यहाँ अशुश्रुपवे पद है। उसे सुनानेकी मनाही करके भगवान्ने यह भाव दिख्लाया है कि यदि कोई अपने धर्मका पालनक्ष्प तप भी करता हो किन्तु गीताशास्त्रम श्रद्धा और प्रमान होनेके कारण वह उसे सुनना न चाहता हो,तो उसे भी यह परम गोपनीय शास्त्र नहीं सुनाना चाहिये। क्योंकि ऐसा मनुष्य उसको सुननेये अब जाता है और उसे श्रहण नहीं कर सकता, इसये मेरे उपदेशका और मेरा अनाहर होता है।

प्रश्न-तो पुत्रमे दोषदृष्टि रत्यता है, उसे तो कमी भी नहीं कहना चाहिये---इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर इसमें यह भाव दिख्लाया गया है कि मंसारका उद्धार करनेके लिये सगुणक्ष्ममें प्रकट मुझ परमेश्वरमें जिसकी दोषहिट हैं, जो मेरे गुणोंमें दोषारोपण करके मेरी निन्दा करनेवाला है——ऐसे मनुष्यको तो किसी मी हालतमें यह उपदेश नहीं सुनाना चाहिये; क्योंकि वह मेरे गुण प्रभाव और ऐश्वर्यको न सह सकनेके कारण इस उपदेशकों सुनकर मेरी पहलेमें भी अधिक अवज्ञा करेगा, इसमे अधिक पापका भागी होगा।

पश्न-उपर्युक्त चारों दोप जिसमें हों, उसीको यह उपदेश नहीं कहना चाहिये या चारोंनेसे जिसमें एक, दो या तीन दोप हों-उमको भी नहीं सुनाना चाहिये ! उत्तर—चारोंमेंसे एक भी दोष जिसमें नहीं है, वह तो इस उपदेशका पूरा अधिकारी है ही; इसके सिवा जिसमें खधर्मपालनरूप तपकी कमी हो, पर उसके बादके तीन दोष नहीं हों तो वह भी अधिकारी है तथा जो नतो तपस्ती हो और न भगवान्का पूर्ण भक्त ही हो, परन्तु गीता सुनना चाहता हो तो वह भी किसी अंशमें अधिकारी है। किन्तु जो भगवान्में दोषदृष्टि रखता है—उनकी निन्दा करता है, वह तो सर्वथा अनिधकारी है;उमे तो कभी भी नहीं कहना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार गीतोक्त उपदेशके अनधिकारीके लक्षण बतलाकर अय भगवान् दो श्लोकोद्वारा अपने भक्तोंमें इस उपदेशके वर्णनका फल और माहात्म्य बतलाते हैं—

### य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥ ६८॥

जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीनाशास्त्रको मेर भक्तोंमें कहेगा. वह मुझको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई मन्देह नहीं है ॥ ६८ ॥

प्रश्न-'इमम्' पट किसका त्राचक है तथा उसके साथ 'परमम्' और 'गुश्चम्' --इन टो विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव हैं '

उत्तर - 'इमम् 'पद यहाँ गीतोक्त समस्त उपदेशका बाचक हैं । उसके साथ 'परमम्' और 'गुजम्' विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यह उपदेश मनुष्यको मंसारबन्धनमे छुड़ाकर साक्षात मुझ परमेश्वरकी प्राप्ति करानेवाला होनेसे अत्यन्त ही श्रेष्ट और गुप्त रत्वनंयोग्य हैं।

प्रश्न--भन्नक्तंपुर पट किनका वाचक है और इसका प्रयोग करके पहाँ क्या भाव दिख्लाया गया है (

उत्तर—जिनकी भगत्रान्मे श्रद्धा है; जो भगत्रान्को समस्त जगत्की उत्पत्ति,स्थिति और पालन करनेवाले, सर्वशक्तिमान् और सर्वेश्वर समझकर उनमें प्रम करते हैं; जिनके चित्तमें भगतान्के गुण, प्रभाव, लीला और तस्त्रकी बातें सुननेकी उत्सुकता रहतीं है और सुनकर प्रसन्नता होती है—उनका बाचक यहाँ 'मद्भक्तेंग्न' पद हैं। इसका प्रयोग करके यहाँ गीताके अधिकारीका निर्णय किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो मेरा भक्त होता है, उसमें पूर्वश्लोकमें वर्णित चारों दोषोंका अभात्र अपने-आप हो जाता है। इसलिये जो मेरा भक्त है, वही इसका अधिकारी है तथा सभी मनुष्य—चाहे किसी भी वर्ण और जातिके क्यों न हों—मेरे भक्त बन सकते हैं (९।३२); अतः वर्ण और जाति आदिके कारण इसका कोई भी अनिधिकारी नहीं है।

प्रश्न-भगवान्में परम प्रेम करके भगवान्के भक्तीन इस उपदेशका कथन करना क्या है !

उत्तर- खयं भगवान्मं या उनके वचनों मे अतिशय श्रद्धायुक्त होकर एवं भगवान्के नाम, गुण, लीला, प्रभाव और
खक्तपकी स्मृतिसे उनके प्रममें विह्न होकर केवल भगवान्की प्रसन्नताके ही लिये निष्कामभावमे उपर्युक्त भगवद्धक्तीं हस गीताशाखका वर्णन करना अर्थात् भगवान्के भक्तोंको 
इसके मूल श्लोकोंका अध्ययन कराना, उनकी व्याख्या करके
अर्थ समझाना, शुद्ध पाठ करवाना, उनकी व्याख्या करके
अर्थ समझाना, शुद्ध पाठ करवाना, उनके भावोंको भलीमाँति
प्रकट करनाऔर समझाना,श्लोताओंकी शङ्काओंका समाधान
करके गीताके उपदेशानुसार चलनेकी उनमे दृढ़ भावना उत्पन्न कर
देना आदि सभी कियाएँ भगवान्ने परम प्रेम करके भगवान्के
भक्तों में गीताका उपदेश कथन करनेके अन्तर्गत आ जाती हैं।

प्रभ-वह मुझको ही प्राप्त होगा-इसमें कोई सन्देह नहीं है, इस वास्यका क्या भाव है !

उत्तर—इससे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार जो भक्त केवल मेरी भक्तिके ही उदेश्यसे निष्कामभावसे मेरे भावोंका अधिकारी पुरुषों में विस्तार करता है, वह मुझे प्राप्त होता है—इसमें कि ख्रिन्मात्र भी सन्देह नहीं है—अर्थात् यह मेरी प्राप्तिका ऐकान्तिक उपाय है; इसलिये मेरी प्राप्ति चाहनेवाले अधिकारी भक्तोंको इस गीताशास्त्रके कथन तथा प्रचारका कार्य अवस्य करना चाहिये।

# न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥ ६९॥

उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है। तथा पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं ॥ ६९ ॥

प्रश्न—'तस्मात्' पद यहाँ किसका वाचक है और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर-'तस्मात्'पद यहाँ पूर्व श्लोकमें वर्णित, इस गीता-शासका भगवान्के भक्तों में कथन करनेवाले, गीताशासके मर्मझ, श्रद्धालु और प्रेमी भगवद्भक्तका वाचक है। 'उससे बढ़-कर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। 'इस बाक्यसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यझ, दान, तप, सेवा, पूजा और जप, ध्यान आदि जितने भी मेरे प्रिय कार्य हैं—उन सबसे बढ़कर 'मेरे भावोंको मेरे भक्तोंमें विस्तार करना'मुझे प्रिय हैं: इस कार्यके बराबर मेरा प्रिय कार्य संसार-में कोई है ही नहीं। इस कारण जो मेरा प्रेमी भक्त मेरे भावों-का श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मेरे भक्तोंमें विस्तार करता है, वहीं सब-मे बढ़कर मेरा प्रिय हैं: उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। क्योंकि वह अपने खार्थको सर्वथा त्यागकर केवल मेरा ही प्रिय कार्य करता है, इस कारण वह मुझे अत्यन्त प्रिय है।

प्रश्न—पृथ्वीभरमें उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे भगवान्ने यह घोषणा कर दी है कि केवल इस समय ही उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय नहीं है, यही बात नहीं है: किन्तु उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई हो सकेगा, यह भी सम्भव नहीं है। क्योंकि जब उसके कार्यसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य है ही नहीं,तब किसी भी साधनके द्वारा कोई भी मनुष्य मेरा उससे बढ़कर प्रिय कैमे हो सकता है ? इसल्यि मेरी प्राप्तिके जितने भी साधन हैं, उन सबमें यह भक्तिपूर्वक मेरे भक्तोंमें मेरे भावोंका विस्तार करनारूप' साधन सर्वोत्तम हैं — ऐसा समझकर मेरे भक्तोंको यह कार्य करना चाहिये।

सम्बन्ध—इस प्रकार उपर्युक्त दो श्लांकों में गीताशास्त्रका श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगवद्भक्तों में विस्तार करनेका फल और माहात्म्य बतलाया; किन्तु सभी मनुष्य इस कार्यको नहीं कर सकते, इसका अधिकारी तो कोई विरला ही होता है। इसलिये अब गीताशास्त्रके अध्ययनका माहोत्म्य बतलाते है----

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थामिति मे मतिः॥ ७०॥

जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप गीताशास्त्रको पढ़गा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयहरू पुजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत हैं ॥ ७० ॥

प्रश्न-'आवयो: संवादम्'के सहित 'इमम्' पद किसका वाचक है और उसके साथ 'धर्म्यम्' विशेषण देनेका क्या भाव है !

उत्तर-अर्जुन और भगवान् श्रीकृष्णके प्रश्नोत्तरके रूपमें जो यह गीताशास्त्र है, जिसको अद्भाववें स्त्रोकमें 'परम गुद्ध' बतल्यमा गया है—उसीका वाचक यहाँ 'आक्यो: संवादम्' के सहित 'इमम्' पद है। इसके साथ 'धर्म्यम्'विशेषण देकर भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि

यह साक्षात् मुझ परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ शास्त्र है; इस कारण इसमें जो कुछ उपदेश दिया गया है, वह सब-का-सब धर्मसे ओतप्रोत है, कोई भी बात धर्मसे विरुद्ध या व्यर्थ नहीं है। इसछिये इसमें बतलाये हुए उपदेशका पालन करना मनुष्यका परम कर्तव्य है।

प्रश्न-गीताशास्त्रका अध्ययन करना क्या है ?

उत्तर-गीताका मर्म जाननेवाले भगवान्के भक्तोंसे इस गीताशास्त्रको पढ़ना, इसका नित्य पाठ करना, इसके अर्थका पाठ करना,अर्थपर विचार करना और इसके अर्थको जानने-वाले भक्तोंसे इसके अर्थको समझनेकी चेष्टा करना आदि सभी अभ्यास गीताशास्त्रका अध्ययन करनेके अन्तर्गत है।

स्रोकोंका अर्थ बिना समझे इस गीताको पढ़ने और उसका नित्यपाठ करनेकी अपेक्षा उसके अर्थको भी साथ-साथ पढ़ना और अर्थज्ञानके सिहत उसका नित्यपाठ करना अधिक उत्तम है; तथा उसके अर्थको समझकर पढ़ते या पाठ करते समय प्रेममें विद्वल होकर भाषान्त्रित हो जाना उससे भी अधिक उत्तम है।

श्रम-उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित हो ऊँगा यह मेरा मत है-इस वाक्यका क्या भाव है ?

सम्बन्ध—इस प्रकार गीताशास्त्रके अध्ययनका माहात्म्य बतलाकर, अब जो उपर्युक्त प्रकारसे अध्ययन करनेमें असमर्थ हैं—ऐसे मनुष्योंके लिये उसके श्रवणका फल बतलाते हैं—

श्रद्धावाननसूयरच शृ्णुयादिप यो नरः।

सोऽपि मुक्तः शुभाँह्योकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित होकर इस गीताशास्त्रका श्रवण भी करेगा. वह भी पापींसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥

प्रश्त-यहाँ 'नरः' पदके प्रयोगका क्या भाव है (

उत्तर-यहाँ 'नरः' पदका आयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जिसके अंदर इस गीताशास्त्रको श्रद्धा-पूर्वक श्रवण करनेकी भी रुचि नहीं है, वह तो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है; क्योंकि उसका मनुष्यजन्म पाना व्यर्थ हो रहा है। इस कारण वह मनुष्यके रूपमें पशुके ही तल्य है।

प्रश्न-श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित होकर इस गीताशास्त्रका श्रवण करना क्या है ?

उत्तर—भगवान्की सत्तामें और उनके गुण-प्रभावमें विश्वास करके तथा यह गीताशास्त्र साक्षात् भगवान्की ही वाणी है, इसमें जो कुछ मी कहा गया है सब-का-सब यथार्थ है—ऐसा निश्चयपूर्वक मानकर और उसके वक्तापर विश्वास करके प्रेम और रुचिके साथ गीताजीके मूल श्लोकोंके पाठका या उसके अर्थकी न्याख्याका श्रवण करना, यह श्रद्धासे युक्त होकर गीताशास्त्रका श्रवण करना है । और उसका श्रवण हस्त गीताशास्त्रका अवण भी करेगा. वह भी पापेंसे होगा ॥ ७१ ॥ करते समय भगवान्पर या भगवान्के वचनोंपर किसी प्रकारका दोषारोपण न करना एवं गीताशास्त्रकी किसी रूपमें भी अवज्ञान करना—यह दोषदृष्टिसे रहित होकर उसका श्रवण करना है ।

उत्तर-इससे भगवान्ने गीताशास्त्रके उपर्युक्त प्रकारसे

अध्ययनका माहात्म्य बतलाया है।अभिप्राय यह है कि इस गीताशास्त्रका अध्ययन करनेसे मनुष्यको मेरे सगुण-निर्गुण

और साकार-निराकार तत्त्वका भलीभाँति यथार्थ ज्ञान हो

जाता है। अतः जो कोई मनुष्य मेरा तत्त्व जाननेके छिये इस

गीताशासका अध्ययन करेगा, मैं समझँगा कि वह भी ज्ञान-

यज्ञके द्वारा मेरी पूजा करता है। यह ज्ञानयज्ञरूप साधन अन्य

द्रव्यमय साधर्नोकी अपेक्षा बहुत ही उत्तम माना गया है (४।

३३);क्योंकि सभी साधनोंका अन्तिम फल भगवान्के तस्व-

को मलीभाँति जान लेना है; और वह फल इस ज्ञानयज्ञसे

अनायास ही मिल जाता है,इसलिये कल्याणकामी मनुष्यको

तत्परताके साथ गीताका अध्ययन करना चाहिये।

प्रश्न-'श्रृणुयात्' के साथ अपि'पदके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर--'श्रुणुयात्' के साथ 'अपि' पदका प्रयोगकरके यह भाव दिखलाया गया है कि जो अइसठवें श्लोकके वर्णना-नुसार इस गीताशास्त्रका दूसरोंको अध्ययन कराता है तथा जो सत्तरवें श्लोकके कथनानुसार खयं अध्ययन करता है, उन लोगोंकी तो बात ही क्या है; पर जो इसका श्रद्धापूर्वक श्रवणमात्र भी कर पाता है, वह भी पापोंसे छूट जाता है। इसलियेजिससे इसका अध्यापन अथवा अध्ययन भीन बन सके, उसे इसका श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिये।

प्रश्न-श्रवण करनेवालेका पापोंसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होना क्या है तथा यहाँ 'सः' के साथ 'अपि' पदके प्रयोगका क्या भाव हैं !

उत्तर—जन्म-जन्मान्तरों में किये हुए जो पशु-पक्षी आदि नीच योनियों के और नरकके हेनुभूत पापकर्म हैं, उन सबसे छूटकर जो इन्द्रलोकसे लेकर भगवान्के परमधामपर्यन्त अपने-अपने प्रेम और श्रद्धां अनुष्ट्रप भिन्न-भिन्न लोकों में निवास करना है—यहां उनका पापों से मुक्त हो कर पुण्यकर्म करने वार्लों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होना है।

सम्बन्ध-इस प्रकार गीताशासके कथन, पठन और श्रवणका माहात्म्य वतलाकर अब भगवान् स्वयं सब कुछ जानते हुए भी अर्जुनको सचेत करनेके लिये उससे उसकी स्थिति पूछते हैं—

> कचिदेतच्छुतं पार्थ कच्चिदज्ञानसंमोहः

त्वयैकाग्रेण चेतसा । प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त करेगा ।

'सः' के साथ 'अपि' पदका प्रयोग करके यहाँ यह भाव

दिखलाया गया है कि जो मनुष्य इसका अध्यापन और

अध्ययन न कर सकनेके कारण उपर्युक्त प्रकारसे केवल

श्रवणमात्र भी कर लेगा, वह भी पार्वीके फलमे मुक्त हो

जायगा—जिससे उसे पशु, पक्षी आदि योनियोंकी और

नरकोंकी प्राप्ति न होगी; बल्कि वह उत्तम कर्म करनेवालोंके

हे पार्थ ! क्या इस (गीताशास्त्र ) को तून एकाग्रजित्तसे अवण किया ? और हे धनअय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ? ॥ ७२ ॥

प्रभ-'९तत्' पद यहाँ किसका वाचक है और 'क्या इसको त्ने एकाग्रचित्तमे श्रवण किया :'इस प्रभका क्या भाव है !

उत्तर-दूसरे अध्यायके ग्यारहवें स्रोक्षये आरम्भ करके इस अध्यायके छाछठवें स्रोक्षयर्यन्त मगवान्ने जो दिन्य उपदेश दिया है, उस परम गोपनीय समस्त उपदेशका वाचक यहाँ 'एतत् 'पद है। उस उपदेशका महत्त्व प्रकर करनेके लिये ही भगवान्ने यहाँ अर्जुनसे उपर्युक्त प्रभ किया है। अभिप्राय यह है कि मेरा यह उपदेश बड़ा ही दुर्लभ है, में हरेक मनुष्यके सामने 'में ही साक्षात् परमेश्वर हूँ, त्मेरी ही शरणमें आ जा' इत्यादि बातें नहीं कह सकता; इसलिये तुमने मेरे उपदेशको मलीमाँति ध्यानपूर्वक सुन तो लिया है न ? क्योंकि यदि कहीं तुमने उसपर ध्यान न दिया होगा तो तमने निःसन्देह बड़ी भूल की है।

प्रश्न-क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया (--इस प्रश्नका क्या भाव है (

उत्तर—इस प्रश्नसे भगवान्ने यह भाव दिखलाया है कि यदि तुमने उस उपदेशको मलीभाँति सुना है तो उसका फल भी अवस्य होना चाहिये। इसलिये तुम जिस मोहसे व्याप्त

होकर धर्मके विषयमे अपनेकां मृहचेता बतला रहे थे (२। ७) तथा अपने खधर्मका पालन करनेमं पाप समझ रहे थे (१।३६) और समस्त कर्तन्यकर्मांका त्याग करके मिक्षा-के अलमे जीवन बिताना श्रेष्ठ समझ रहे थे (२।५) एवं जिसके कारण तुम खजन-वधके भयमे व्याकुल हो रहे थे (१।४५-४७) और अपने कर्तव्यक्ता निश्चय नहीं कर पाते थे (२।६-७) — तुम्हारा वह अज्ञानजनित मोह अब नष्ट हो गया या नहीं १ यदि मेरे उपवेशको तुमने ध्यान पूर्वक सुना होगा तो अवश्य ही तुम्हारा मोह नष्ट हो जाना चाहिये। और यदि तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ है, तो यहां मानना पड़ेगा कि तुमने उस उपवेशको एकाप्रचित्तसे नहीं सना।

यहाँ भगवान्के इन दोनों प्रश्नों में यह उपदेश भरा हुआ है कि मनुष्यको इस गीताशास्त्रका अध्ययन और अवण बड़ी सावधानीके साथ एकाम्रचित्तमे तत्रर होकर करना चाहिये और जवतक अज्ञान जनित मोहका सर्वथा नाश न हो जाय तबतक यह समझना चाहिये कि अभीतक मैं भगवान्के उपदेशको यथार्थ नहीं समझ सका हूँ, अतः पुनः उसपर श्रद्धा और विवेकपूर्वक विचार करना आवश्यक है।

सम्बन्ध-इस प्रकार भगवान्के पूछनेपर अब अर्जुन भगवान्से कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी स्थितिका वर्णन करते हैं---

### अर्जुन उषाच

### नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

अर्जुन बोले−हे अच्युत ! आपकी रूपासे मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, अंब मैं संदायरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ॥ ७३ ॥

प्रश्न-यहाँ 'अच्युत' सम्बोधनका क्या भाव है ? उत्तर-भगवान्को 'अच्युत' नामसे सम्बोधित करके यहाँ अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि आप साक्षात् निर्विकार परब्रह्म, परमात्मा, सर्वशक्तिमान्, अविनाशी परमेश्वर हैं—इस बातको अब मैं भळीमाँति जान गया हैं।

प्रश्न—आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, इस कथन-का क्या भाव है ?

उत्तर-इसमें अर्जुनने कृतज्ञता प्रकट करते हुए भगवान्-के प्रश्नका उत्तर दिया है। अर्जुनके कहनेका अभिप्राय यह है कि आपने यह दिव्य उपदेश सुनाकर मुझपर बड़ी भारी दया की है, आपके उपदेशको सुननेसे मेरा अज्ञान जनित मोह सर्वथा नष्ट हो गया है अर्थात् आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और खरूपको यथार्थ न जाननेके कारण जिस मोहसे व्याप्त होकर मैं आपकी आज्ञाको माननेके लिये तैयार नहीं होताथा (२।९) और बन्धु-बान्धवोंके विनाशका भय करके शोकमे व्याकुल हो रहा था (१।२८ मे ४७ तक)—वह सब मोह अब सर्वथा नष्ट हो गया है।

प्रश्न—मैंने स्मृति प्राप्त कर छी है, इस कथनका क्या भाव है !

उत्तर इसमें अर्जुनने यह भाव दिखळाया है कि मेरा अज्ञानजनित मोह नट हो। जानेसे मेरे अन्त:करणने दिख्य ज्ञानका प्रकाश हो गया है; इससे मुझे आपके गुण, प्रकार, ऐश्वर्य और खरूपकी पूर्ण स्मृति प्राप्त हो गयी है और आपका समप्र रूप मेरे प्रत्यक्ष हो गया है—मुझे कुछ भी अज्ञात नहीं रहा है।

प्रश्न-भी संशयरहित होकर स्थित हूँ' इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे अर्जुनने यह भाव प्रकट किया है कि अब आपके गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और सगुग-निर्गुण, साकार-निराकार खरूपके विषयमें तथा धर्म-अधर्म और कर्तव्य-अकर्तव्य आदिके विषयमें मुझे किञ्चिन्मात्र भी संशय नहीं रहा है। मेरे सब संशय नष्ट हो गये हैं तथा समस्त संशयोंका नाश हो जानेके कारण मेरे अन्तःकरणमें चञ्चलताका सर्वथा अभाव हो गया है ?

प्रश्न—'मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा' इस कथन-का क्या भाव है :

उत्तर-इसमे अर्जुनने यह भाव दिख्ळाया है कि आप-की दयासे मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, मेरे लिये अब कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहा; अत्रज्व आपके कथनानुसार लोकसंग्रहके लिये युद्धादि समस्त कर्म जैसे आप करवानेंगे, निमित्तमात्र बनकर लीलारूपसे मैं वैसे ही करूँगा।

सम्बन्ध—इस प्रकार घृतराष्ट्रके प्रश्नानुमार भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप गीतागात्रका वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हुए सञ्जय दो श्लोकोंमें घृतराष्ट्रके सामने गीताका महत्त्व प्रकट करते हैं—

सञ्जय उवाच

## इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादिमनमश्रोषमद्भतं रोमहर्षणम्॥ ७ ४ ॥

सञ्जय वोले-इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अर्जुनके इस अद्भुत रहम्ययुक्त. रोमाञ्चकारक संवादको सुना ॥ ७४ ॥ प्रम-'इति' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—'इति' पदसे यहाँ गीताके उपदेशकी समाप्ति दिखलायी गयी है।

प्रभ-भगवान्के 'वासुदेव' नामका प्रयोग करके और 'पार्घ' के साथ 'महास्मा' विशेषण देकर क्या भाव दिख्लाया गया है ?

उत्तर—इससे सञ्जयने गीताका महस्व प्रकट किया है। अभिग्राय यह है कि साक्षात् नर-ऋषिके अवतार महास्मा अर्जुनके पूछनेपर सबके हृदयमें निवास करनेवाले सर्वव्यापी परमेश्वर श्रीकृष्णके द्वारा यह उपदेश दिया गया है, इस कारण यह बड़े ही महत्त्वका है। दूसरा कोई भी शास्त्र इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि यह समस्त शास्त्रोंका सार है।\*

प्रभ-यहाँ 'संवादम्' पदके साथ 'अद्भुतम्' और ही सौभाग्यकी बात है।

**'रोमहर्षणम्' विशेषण देनेका क्या भाव है** ?

उत्तर—इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके सक्कयने यह भाव दिखलाया है कि यह महात्मा अर्जुनके पूछनेपर साक्षात् परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ उपदेश बड़ा ही अद्भुत अर्थात् आधर्यजनक और असाधारण है; इससे मनुष्यको भगवान्के दिव्य अलैकिक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्ययुक्त समप्ररूपका पूर्ण ज्ञान हो जाता है तथा मनुष्य इसे जैसे-जैसे सुनता और समझता है, वैसे-ही-वैसे हर्ष और आश्वर्यके कारण उसका शरीर पुलकित हो जाता है, उसके समस्त शरीरमें रोमाञ्च हो जाता है।

प्रभ-'अश्रीषम्' पदका क्या भाव है !

उत्तर-इससे सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि ऐसे अद्भुत आश्चर्यमय उपदेशको मैंने सुना, यह मेरे लिये बढ़े ही सौभाग्यकी बात है।

व्यासप्रसादाच्छ्रतवानेतद्गुह्यमहं परम् । योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हुए खयं योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है ॥ ७५ ॥

पश्च-'ज्यासप्रसादात्' पदका क्या भाव है ?

उत्तर—इससे सञ्जयने न्यासजीके प्रति कृतज्ञताका भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि भगवान् न्यासजीने दया करके जो मुझे दिन्य दृष्टि अर्थात् दूर देशमे होनेवाली समम्त घटनाओंको देखने, सुनने और समझने आदिकी अज्ञत शक्ति प्रदान की है — उसीके कारण आज मुझे भगवान्का यह दिन्य उपदेश सुननेके लिये मिला; नहीं तो मुझे ऐसा सयोग कैसे मिलता ?

प्रम-'एतत्' पद यहाँ किसका वाचक है तथा उसके साथ 'परम्', 'गुद्यम्' और 'योगम्'—इन तीनों विशेषणोंके प्रयोगका क्या भाव है !

उत्तर—'एतत्' पद यहाँ श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवाद-रूप इस गीताशास्त्रका वाचक है,इसके साथ 'परम्' विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि यह अतिशय उत्तम है,
गुद्धम् 'विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि यह अत्यन्त
गुप्त रखने योग्य है, अतः अनिधिकारीके सामने इसका वर्णन
नहीं करना चाहिये; तथा 'योगुम्' विशेषण देकर यह भाव
दिखलाया है कि भगवान्की प्राप्तिके उपायभूत कर्मयोग,
ज्ञानयोग, ध्यानयोग और भक्तियोग आदि साधनोंका इसमें
भलीभाँति वर्णन किया गया है तथा वह खयं भी अर्थात्
अद्धापूर्वक इसका पाठ भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन होनेसे योगरूप ही है।

प्रभ-उपर्युक्त विशेषणोंसे युक्त इस उपदेशको मैंने अर्जुनके प्रति कहते हुए खयं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है, इस वाक्यका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे सञ्जयने धृतराष्ट्रके प्रति यह भाव प्रकट किया है कि यह गीताशास्त्र-जो मैंने आपको सुनाया है \_

\* गीता मुगीता कर्तस्या किमन्यें: शास्त्रसंग्रहेः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्भितःसृता। ( महा० भीष्म० ४३।१)

्गीताका ही मम्यक् प्रकारमे श्रवण-कीर्तनः पठन पाठनः मनन और धारण करना चाहियेः अन्य शास्त्रोंके संग्रहसे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान् विष्णुके मुख्कमलने निकली है ।

किसी दूसरेसे सुनी हुई बात नहीं है, किन्तु समस्त योग- ही मुखारविन्दसे उस समय जब कि वे उसे अर्जुनसे कह राक्तियोंके अध्यक्ष, सर्वराक्तिमान् स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके रहे थे—मैंने प्रत्यक्ष सुना है।

सम्बन्ध-इस प्रकार अतिदुर्लभ गीता शास्त्रके मुननेका महत्त्व प्रकट करके अब मञ्जय अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए उस उपदेशकी स्मृतिका महत्त्व प्रकट करते हैं—

> राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य मंबादिमममद्भुतम् । केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और श्रद्धत संवादको पुनः-पुनः स्मरण करके में बार बार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७६ ॥

प्रश्न—'पुण्यम्' और 'अद्भुतम्'—इन दोनों विशेषणींका क्या भाव हैं ?

उत्तर-'पुण्यम्' और 'अद्भुतम्'-इन दोनों विशेषणोंका प्रयोग करके सञ्जयने यह भाव दिख्लाया है कि भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनका दिव्य संवादरूप यह गीताशास्त्र अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन और वर्णन आदि करने-चाले मनुष्यको परम पवित्र करके उसका सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला तथा भगवान् के आश्चर्यमय गुण, प्रभाव, ऐस्वर्य, तत्त्व, रहस्य और खरूपको बतानेवाला है; अतः यह अस्यन्त ही पवित्र, दिव्य एवं अलौकिक है। प्रश्न-इसे पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ---इस कथनका क्या भाव है ?

उत्तर-इससे सञ्जयने अपनी स्थितिका वर्णन करके. गीतोक्त उपदेशकी स्मृतिका महत्त्व प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि भगवान्द्रारा वर्णित इस उपदेशने मेरे हृदयको इतना आकर्षित कर लिया है कि अब मुझे दूसरी कोई बात ही अच्छी नहीं लगती; मेरे मनमें बार-बार उस उपदेशकी स्मृति हो रही है और उन भावोंके आवेशमें मैं असीम हर्षका अनुभव कर रहा हूँ, प्रम और हर्षके कारण विह्नल हो रहा हूँ।

सम्बन्ध—इस प्रकार गीताशास्त्रकी स्मृतिका महत्त्व बतलाकर अब मञ्जय अपनी स्थितिका वर्णन करते हुः! भगवान्के विराट् स्वरूपकी स्मृतिका महत्त्व दिग्वलात हैं—

तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमृत्यद्भुतं हरेः।

विस्मयो म महान्राजन्हप्यामि च पुनः पुनः॥ ७७॥

है राजन् ! श्रीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण रूपको भी पुनः-पुनः सारण करके मेरे चित्तमें महान् आश्चर्य होता है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ ॥ ७७ ॥

ाता हूं आर म बार-बार हायत हा रहा हूं ॥ ७७ प्रश्न—भगवान्के 'हरि' नामका क्या भाव है : जनर-भगवान श्रीकणाके गण, प्रभाव, ठीला, ०%

उत्तर—सगवान् श्रीकृष्णके गुण, प्रभाव, लीला, ० श्वर्य, महिमा, नाम और खरूपका श्रवण, मनन, कीर्तन, दशन और स्पर्श आदि करनेसे मनुष्यके समस्त पापोंका नाश हो जाता है; उनके साथ किसी प्रकारका भी सम्बन्ध हो जानेसे वे मनुष्यके समस्त पापोंको, अज्ञानको और दुःखको हरण कर लेते हैं तथा वे अपने भक्तोंके मनको चुरानेवाल हैं। इसलिये उन्हें 'हरि' कहते हैं।

प्रश्न--'तत्' और भाति अद्भुतम्' विशेषगोंके सहित स्रूपम्' पद भगवान्के किस रूपका वाचक है !

उत्तर-जिस अत्यन्त आश्चर्यमय दिन्य विश्वरूपका गी० त० वि० ८६भगवान्ने अर्जुनको दर्शन कराया था आर जिसके दर्शन-का महत्त्व भगवान्ने ग्यारहवें अध्यायके मैतालीसवें और अड़तालीमवें श्लोकोंमें खयं बतलाया है, उसी विराट् खरूप-का वाचक यहाँ नत् और अति अद्भुतम् विशेषणोंके सहित 'रूपम्' पद हैं।

प्रश्न–उस रूपको पुनः-पुनः स्मरणकरके मुझे महस्त् आश्चर्य होता हैं–इस कथनका क्या मात्र हैं ?

उत्तर-इसमे सञ्जयने यह भाव दिखलाया है कि भगवान्-का वह रूप मेरे चित्तमे उत्तरता ही नहीं, उसे मैं बार-बार स्मरण करता रहता हूँ और मुझे वड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मंगवान्के अतिशय दुर्छम उस दिन्य स्पका दर्शन मुझे कैसे हो गया। मेरा तो ऐसा कुछ भी पुण्य नहीं था जिससे मुझे ऐसे रूपके दुर्शन हो सुकते। अहो ! इसमें केवलुमात्र भगवान्की अहैतुकी दया ही कारण है।साय ही उस रूपके अत्यन्त अद्भुत दस्योंको और घटनाओंको याद कर-करके भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अहो ! भगवान्की कैसी विचित्र योगशक्ति है ।

प्रश्न—में बार-बार हर्षित हो रहा हूँ---इस कपनका क्या भाव है !

उत्तर—इससे यह भाव दिखळाया गया है कि मुझे केवळ आश्चर्य ही नहीं होता है,उसे बार-वार याद करके मैं हर्प और प्रेममें विह्वळ भी हो रहा हूँ; मेरे आनन्दका पारावार नहीं है।

सम्बन्ध-इस प्रकार अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए गीताके उपदेशकी और भगवान्के अद्भुत रूपकी स्मृतिका महत्त्व प्रकट करके, अब सक्षय घृतराष्ट्रसे पाण्डवोंकी विजयकी निश्चित मम्भावना प्रकट करते हुए इस अध्यायका उपसंहार करते हैं—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भृतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम॥ ७८॥

हे राजन् ! जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुष्धारी अर्जुन हैं, वहींपर श्री. विजय, विभृति और अवल नीति है—पेसा मेरा मत है ॥ ७८॥

प्रभ—श्रीकृष्णको योगेश्वर कहकर और अर्जुनको धनुर्धर कहकर इस स्ठोकमें सञ्जयने क्या भाव दिखलाया है ?

उत्तर—धृतराष्ट्रके मनमें सन्धिकी इच्छा उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे इस श्लोकमें सञ्जय उपर्युक्त विशेषणों के द्वारा भगवान् श्लीकृष्णका और अर्जुनका प्रभाव बतलाते हुए पाण्डवों के विजयकी निश्चित सम्भावना प्रकर करते हैं। अभिप्राय यह है कि भगवान् श्लीकृष्ण समस्त योगशक्तियों के खार्मा हैं; वे अपनी योगशक्तिसे क्षणभरमें समस्त जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकते हैं; वे साक्षात् नारायण भगवान् श्लीकृष्ण जिस धर्मराज युधिष्ठिरके सहायक हैं, उसकी विजयमें क्या शङ्का है। इसके सिन्ना अर्जुन भी नर ऋषिके अनतार भगवान्के विय सखा और गाण्डीन-धनुषके धारण करनेवाले महान् वीर पुरुष हैं; वे भी अपने भाई युधिष्टिरकी विजयके लिये किटबद्ध हैं। अतः आज उस युधिष्टिरकी विजयके लिये किटबद्ध सकता है; क्योंकि जहाँ सूर्य रहता है, प्रकाश उसके साथ ही रहता है—उसी प्रकार जहाँ योगेश्वर भगनान् श्रीकृष्ण और अर्जुन रहते हैं नहीं सम्पूर्ण शोभा, सारा ऐश्वर्य और अटल न्याय (धर्म)—ये सब उनके साथ-साथ रहते हैं और जिस पक्ष में धर्म रहता है, उसीकी निजय होती है। अतः पाण्डबों-की विजयमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं है। यदि अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुत्रोंको समझाकर पाण्डबोंसे सन्धि कर लो।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादं भोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

'श्रीमद्भगवद्गीता' 'आनन्दचिद्घन' पडेश्वर्यपूर्ण चराचरवित्त परमपुरुयोत्तम, माक्षात भगवान् श्रीकृष्णकी दिन्य वाणी है। यह अनन्त रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अंशमें इसका रहस्य समझमें आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्तिते अपने हृदयको भरकर भगवद्गीताका मनन करते हैं वे ही भगवत्-कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताको स्वरूपकी किसी अंशमें श्राँको कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहनेवाले नर-नारियोंको उचित है कि वे भक्तवर अर्जुनको आदर्श मानकर अपने में अर्जुनके-से देवी गुणोंका अर्जन करते हुए श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गीताका श्रवण, मनन और अध्ययन करें एवं भगवान्के आङ्गानुसार यथायोग्य तत्परताके साथ साधनमें छग जायेँ। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं, उनके अन्त:करणमें नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम और दिन्य भावोंकी स्फरणाएँ होती रहती हैं तथा वे सर्वथा श्रुद्धान्त:करण होकर भगवान्की अलैकिक कृपा-सुधाका रसास्वादन करते हुए शीव्रही भगवान्को प्राप्त हो जाते हैं।

#### श्रीपरमात्मने नमः

### महाभारतमें श्रीगीताजीका माहात्म्य

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसङ्ग्रहैः ।

या स्वयं पद्मनाभस्य ग्रुखपद्माद्विनिःसृता ॥

सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः ।

सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः ॥

गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते ।

चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते ॥

भारतासृतसर्वस्वगीताया मिथतस्य च ।

सारग्रद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य ग्रुखे हुतम् ॥

( महा० भीष्म० ४३ । १, २, ३, ५ ).

अन्य शास्त्रोंके संग्रहकी क्या आवश्यकता है ? केवल गीताका ही भली प्रकारमे गान ( पटन और मनन ) करना चाहिये; क्योंकि यह भगवान् पद्मनाभ ( विष्णु ) के साक्षात् मुखकमलसे प्रकट हुई है । गीता समस्त शास्त्रमर्या है, श्रीहरि सर्वदेवमय है, गृङ्गार्जी सर्वतीर्थमयी हैं और मनु सर्ववेदमय हैं । गीता, गङ्गा, गायत्री और गोविन्द—ये चार गकारसे युक्त नाम जिसके हृदयमें बसते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । महाभारतरूपी अमृतके सर्वस्व गीताको मथकर और उनमेंसे सार निकालकर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके मुखमें उसका हवन किया है ।



| HOLOHOLOHOLOHOLOHOLOHOLOHOLOHOLOHOLOHOL                                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| गीताप्रेसः गोरखपुरकी गीताएँ                                                                                        |  |  |  |  |  |
| <b>श्रीमद्भगवद्गीता-तस्वविवेचनी</b> टीकाकारश्रीजयदयाङजी गोयन्दका, गीता-विषयक २५१५                                  |  |  |  |  |  |
| प्रश्न और उनके उत्तरके रूपमें विवेचनात्मक ढंगकी हिन्दी-टीकाका संशोधित संस्करण,                                     |  |  |  |  |  |
| पृष्ठ६८४, रंगीन चित्र ४, मूल्य ४)                                                                                  |  |  |  |  |  |
| श्रीमद्भगवद्गीता <b>आंकरमाष्य</b> ⊸िहिन्दी-अनुनादसहित ] इसमें मूल श्लोक, भाष्य, हिन्दीमें                          |  |  |  |  |  |
| मावार्घ, टिप्पणी तथा शब्दानुक्रमणिका भी दी गयी है। पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, मृल्य २॥।)                           |  |  |  |  |  |
| <b>श्रीसद्भगवद्गीता रामानुजमाध्य</b> —[ हिन्दी-अनुवादसहित ] डिमाई आठपेजी, पृष्ठ ६०८,                               |  |  |  |  |  |
| तीन तिरंगे चित्र, सजिल्द, मूल्य २॥)                                                                                |  |  |  |  |  |
| <b>श्रीमद्भगवद्गीता—म्</b> ल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म                          |  |  |  |  |  |
| विषय एवं 'त्यागसे भगवत्प्राप्तिसहित, मोटा टाइप, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७२,                                          |  |  |  |  |  |
| रंगीन चित्र ४, मूल्य १।)                                                                                           |  |  |  |  |  |
| श्रीमद्भगवद्गीता—[मझली] प्रायः सभी विषय १।) वाली नं० ४ के समान, विशेषता यह                                         |  |  |  |  |  |
| है कि स्त्रोकोंके सिरेपर भात्रार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइपकुछ छोटे,पृष्ठ ४६८,                                     |  |  |  |  |  |
| रंगीन चित्र ४, मूल्य अजिल्द ।। ६०), सजिल्द                                                                         |  |  |  |  |  |
| श्रीमञ्जगबद्गीता—स्त्रांका, साधारण भाषाठीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप,                                      |  |  |  |  |  |
| पृष्ठ ३१६, मृत्य ॥), सजिन्द                                                                                        |  |  |  |  |  |
| श्रीमद्भगवद्गीता—म्ल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ट २१६, मृत्य अजिल्द ।r), सजिल्द ॥r)                              |  |  |  |  |  |
| श्रीमद्भगवद्गीता—केवळ भाषा, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, पृष्ट १९२, मृल्य ""।)                                         |  |  |  |  |  |
| <b>श्रीपश्चरत्न-गीता</b> —सचित्र, इसमें श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीविष्णुसहस्रनाम, श्रीभीष्मस्तवराज, श्री-              |  |  |  |  |  |
| अनुस्मृति, श्रीगजेन्द्रमोक्षके मृत्र पाठ हैं । गुठका साइज, पृष्ठ १८४, मृत्य 💎 🤛                                    |  |  |  |  |  |
| <b>श्रीमद्भगवद्गीता</b> —साधारण भाषाटीका, पाकेट-माइज, साचित्र, पृष्ठ ३५२, मृत्य =)॥, सजिल्द ।)॥                    |  |  |  |  |  |
| श्रीमद्भगवद्गीता—विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सचित्र मृल्य ···· 一/॥                                              |  |  |  |  |  |
| श्रीमद्भगवद्गीता—विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सिचत्र मृत्य ···· -)॥ १<br>पता—गीनाप्रेम, पो० गीनाप्रेस (गोरखपुर ) |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| のこのではいいできばいいというできばいいいというできばい                                                                                       |  |  |  |  |  |